# श्रीशिवपुराण-माहात्म्य

राजाभिक्षमा दीनं तरं समुद्धाः भवार्णकात् । कर्षकद्वगृहीताङ्गं वासीओ तय संकर ॥

# शौनकर्तीके साधनविषयक प्रश्न करनेपर सुतजीका उन्हें चिरवपुराणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना

सुराजी । आप सम्पूर्ण सिद्धान्तमेके ज्ञाता ज्ञानयोने भी सर्जीतम परिवाकारक उपाय हैं। प्रभी ! मुझसे पुरानोंकी कवाओंके हो। तात ! वह सायन ऐसा हो, जिसके सारतस्थका विदेशकरूपसे वर्णन करियये । अनुक्रम्यसे शीव ही अन्त:करणकी विदेश ज्ञान और वैरान्य-सर्वत चलिले ज्ञान सुद्धि हो जाय तथा उससे निर्मल होनेवाले विवेककी युद्धि कैसे होती है ? विकासले पुरूपको सवाके लिये विवकी तका साधपुरूष किस प्रकार अपने काम-क्रोध आदि पानस्कि विकारोंका निवारण करते हैं ? इस बीर कल्फिकल्बे जीन प्राय: आसर संधावके हो गये हैं, इस जीवसमुदाधको जुन्ह (वैजी सम्पत्तिसे पुक्त) बनानेके लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है ? आम इस समय मुझे ऐसा कोई शाधार साधार कराइये, जो कल्यानकारी बस्तुओंमें भी सक्से उत्कृष्ट एवं परव



बीहौनकर्याने पूछा—महस्तानी भङ्गलकारी हो तथा पवित्र करनेवाले त्राप्ति हो जान ।

> ऑस्ट्रकोने पता—सनिजेष्ठ सीनक I क्षा अन्य क्रे: न्योंकि तुन्हारे हदयमें पुराण-कवा सुननेका विशेष प्रेम एवं लाकसा है। इसलिये में सुद्ध मुद्रिसे विकारकर कुल्ले धरण ज्ञाम शासका वर्णन करता है। बस्त । यह सन्पूर्ण सामांके विकास सम्बद्ध, भक्ति आदिको क्कानेकारम तथा भगवान् हिम्बको संसुद्ध कारनेकाला है। कारोंके लिये रसायन-अव्यक्तका समा विष्य है, सुम उसे अभया करो । यूने ! यह परम उत्तम दास्त्र है-दिस्वपुरान्त, जिसका पूर्वकालमें भगवान् शिक्ते ही प्रकार किया था। यह कालकपी सर्वसे प्राप्त होनेवाले पहान् जासका विनास करनेवास्त्र उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यासने समाजुनकर मुनिका उपदेश पाकर बढे आहराते संक्षेपमें हो इस पुराजका प्रतिपादन विका है। इस पुत्रवाके प्रवायनका अदेश्य - कारिक्युमर्थे जनज होनेवाले म्सुव्योंके

 र्गिक विकास । 

परम हितका सत्पन ।

यह क्षियपुराण परम् उत्तम ज्ञाल है। इसे प्रस पुरस्थपर भगवान् दिवका वात्मक

स्वरूप समझना चाहिये और सब प्रकारते प्रतका सेवन करना चाविये । इसका थठन

और शक्य सर्वसाधनकम है। इससे दिख-प्रक्रि पाकर बेह्तम स्वितिये प्रदेश हवा

मनुष्य रहित्र ही शिक्यदको प्राप्त कर लेता है। इसीलिये सम्पूर्ण यात्र करके मनुष्योंने इस पुराणको पदनेकी इका की है—अकल

इसके अध्ययनको अभीत सामन माना है। इसी तरह इसका प्रेभपूर्वक अपन की सन्पूर्ण मनोबाब्बिल परलोको सेनेबला है। जनवान् दिलके इस प्राणको सुक्केरे पनुष्य सक पापोंसे मुक्त हो असा है सबा इस बीवनमें बहे-बहे उत्कृष्ट धीगीका उपलोग करके

अन्तमें दिवनोक्तको प्राप्त कर लेता है। यह हिस्त्राण नामक सन्ध कंबीस इजार एलोकोसे युक्त है। इसली सात संक्रितर्र है। यनुष्यको आहिये कि व्य धरित, ज्ञान और वैतान्यसे सन्दर्श हो बढ़े आदरसे इसका जनम करे। सन मंहिताओंसे कुछ यह किया विकादराज परमध परवासके समान विकासन है

और सबसे उत्प्रह गति प्रदान करनेवाला है। जो निरम्पर अनुसंधानपूर्वक इस हिष्णुराजको क्रीक्त 🛊 अवचा नित्य

प्रेपपूर्वक इसका पाठकात्र करता है, वह कुम्बालस है—इसमें संदाय नहीं है। जो उत्तम बुद्धिकारा पुरुष अन्तकासमें प्रतिसूर्वक

इस गुरुवाको सुनता है, सस्पर अत्यन्त प्रसन्ध हुए चलकन् मोश्रर रसे अपना पर (धाम) अक्टन करते हैं। को अतिदिन आदरपूर्वक इस किन्दुराजका पूजन करता है, वह इस

र्मसार्थे सम्पूर्ण धोनीको घोनका असर्थे व्यवकान् दिवको पदको प्राप्त कर लेला है। को प्रतिदिन आस्प्रस्थातिक हो रेसमी बका आदिके बेहनसे इस सिचपुराणका सरकार कारता है, यह सका सुभी होता है। यह क्रिक्ट्रराण निर्मात सभा भगवान् क्रिक्का सर्वस्य है; जो इक्लोक और परलोकमें भी बुल बाइल हो, उसे आयरके साथ

प्रकारपूर्वक इसका सेथन करना वाहिये। या निर्मेत एवं उत्तम शिवपुराण धर्म, अर्थ, करण और मोश्राम्य जारों पुरावाधीको देनेवारत है। अतः लग्न प्रेमपूर्वक इसका शक्क क्वं क्विंच बाठ करना वाहिये। (अध्याय १)

### शिवपुराणके भवणसे देवराजको शिवलोककी त्राप्ति तथा बसुलाका पापसे भय एवं संसारसे वैराग्य

श्रीजीनकजीने सुराजी 🖰 आप धन्य है, परमार्च-तत्त्वके इसने आज आपक्षरे कृपासे निश्चवपूर्वक ज्ञाता हैं, आपने कृपा करके इमलोगोंको समझ सी। सुलवी ! कलिपुगर्पे इस

कहा—महाजान सर्वतेष्ठ स्वयन दूसरा कोई नहीं 🖟 यह बता

यह बढ़ी अन्द्रत एवं दिव्य कथा सुनाओं है। कवाके हार वर्तन-वर्तन-से नापी शुन्न होते युतलपर इस कक्षके समान कल्याचका है ? उन्हें क्रमापूर्वक काइये और इस

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जनसङ्को कृताम करिनमे ।

सुतवी प्रोहे-मुदे ! जो पद्भा करी, दुराबारी, 'स्तुत गया काञ-सतेव बार्विचे निरपार हुते रहनेवाले हैं, ने भी इस पुराजके ध्रवण-पठनके अवस्य ही चुन्ह के जाते हैं। इसी विक्यों चानवार युनि इस जातीन प्रविद्वारको उत्प्रकृतम दिन करते हैं, जिसके व्यवणायमे क्योंका कृषीतम सक्त है

पहारेगा) जात है, कहीं फिएलोड़ प्रमाने एक प्रसाण रहता का, जो उपनमें उसला पुर्वरत, दृष्टि, रस वेयानेवारण कथा वैदिक धर्मते विश्वास चरा व्या पान-संबद्ध आहे कार्योंने अब हो जना या और वंहरावृत्तिने परपर पहला था। उसको नान क वेक्सन। बहु अपने कवर विवास करनेनारे लोगोको छमा बारता शा । उसने त्रमान्तों, समिनो, धेंएवी, युद्धे तथा सुरसीको भी अनेक क्रमानीचे मारकर ज्ञा-अनका धन प्राप्त रिरमा था। पांदु कर पार्यका केवा-सा ची सन क्रमी वर्गके काममें भी रुग वा। 🕨 केंग्रामाची तथा वस अवतर्थ आवार-THE WILL

प्रतिक्वानपुरं (शुक्ती-प्रचान) में का पहुँचा। यहाँ अरने एक वित्यालय देखा, जहाँ बहुत-हो साबु-महत्वा एकत्र हुए वे । देवताव वत शिवालक्यें उत्तर गया, किंग क्वाँ उत्त प्रसामगढी भार शा गया । अस भारते उसकी सही पीक्ष क्षेत्रे लगी । वहर्त एक आक्रमकेनल शिवपुराणकी कथा सुना रहे थे। ज्याने पढ़ा हुआ वेपराज प्राप्तायके युलारिन्दर्भे निकाली हुई उस शिवकावाची निरसर सुनता

रहा । एक बासके बाद वह जरते अस्वन

पीड़ित होकर चल बसा। यमराजके दुत आदे और उसे पातोंसे मध्यकर चलपूर्वक वमवृरीने से नवे। इतनेमें ही दिक्तनेकारो जनवान् हिवके पार्वदगण आ गरो । उनके चीर अञ्च कर्युनके समान राज्याल में, श्रम विकुल्से सुझोजित हो रहे थे, उनके सम्पूर्ण कहा फालरे बहातिल वे और शहरायकी महत्त्वमें इनके इत्तरको सोच्या बढ़ा रही थीं।



वे सम्बोत्सम् क्रोकपूर्वकः वसपुरीवे गये और क्यानको स्टॉको वार-पीटकर, वर्तकार समस्राचार उन्होंने देसताबको उनके चंतुरुक्ते कुछ विका और अध्यन्त जातुत विकासकर विकास का वे शिक्ट्रत फैस्सस बानेको उत्प्रत हुए, उस समय चमवुरीमें बढ़ा धारी कोलाइल वस गया। इस कोलाइल-को सुनकर वर्गग्रज अपने घलनसे बाहर

+ संबंधा दिल्लुएन + \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

आये। साम्राम् कृतरे स्टोके समान प्रतीत (जाकि दिन ऐसे हो, बहाकि अन्य वर्गाकि होनेवाले वन चारो दूरतेको देशका धर्मत्र विकाले क्या चारा जाय।) अन्य दशोकि धर्मराजने काका विविधूर्णक पूजन किया लोग भी क्लीकी भारत कुरियत विचार

और ग्रावह्यिक्षे देशकार लाल वृक्तक जान रक्तनेवाले, स्वयमीवयुक्त एवं क्ला हैं; ये लिया। उन्होंने मधके कारण भगवान् लव कुळावें रागे यहे और निस दिवके उन महात्वा दुवेंसे कोई बात नहीं विकारकोनोनें ही दुवे रहते हैं। वर्षकी

पूर्ण, अल्डे का सबाबी पूजा एवं अर्थाना जान निर्मा की कुरिया लगायकी, की । सरवक्षात, में शिकाहत कैरकारको को सेकारकारिको, पाधासक, कुनिसत गये और बार्ट पहिचकर उन्होंने उस विकारवाली और जानिकारियों हैं। मे

प्राप्ताणको रचावागर प्राप्त निवके प्रचीने प्रमुख्यात तथा राज्याको सर्वता सूच दे गिया । होन्सलीने कहा—सहाशाण सुक्ती । जल सत्कल नायक पानमें विजनी आप सर्वत है। बहुन्तो ! आयो स्वय एक किन्दुन नामधारी आहण यहत

कृतकारराज्यों में कार्रवाट कृतार्थ हुआ। हुआ था, जह जह असम था। दुरातम और इतिहासको सुनकर मेस का अवका पहलामी का। प्रकृति जनकी की कही आक्यूचे विनय हो रहा है। जार अब सुन्ती थी, तो भी व्या पुत्रवर्गगर ही सरस्ता भगवान् दिवनें केंग्र बढ़ानेकारी जा। जानकी वर्णका नाम प्रमुख्त था। जह विवयसम्बंधियो बूसरी कामको भी महीते । एका जनम वर्गके पालनमें लगी साती थी,

ऑस्ट्रजों बोले-जीनक ! सुने, में तो भी उसे क्रोक्कर यह दुश अग्रहाण तुन्तारे साथने गोक्लीन कजनवन्तुका जी चेदनानाची हो क्या का । इस तरह कुकार्यने बर्धान करीरा: क्योंकि तुम दिल-क्योंने तने हुए उस विकृतके वहत को असीत है। अधाराण्य तथा केलोलाओंचे केंद्र हो। गर्च। जराबी बी ब्यहरा बात्मसे मीहित संपुर्क विकारमार्गि प्रदेशमें एक कामार होनेवर की सक्तां-सहके मध्ये हैया सहकर नायक प्राय है, जहाँ वैधिक धर्मेंसे विमुखः भी दीर्वपालनाक धर्मेंसे श्रष्ट नहीं हुई । परेतु मारायाची दिन विकास करते हैं। वे सम-वे- इरावारी पविके आवारणसे जन्मवित हो

भोगोंचे ही लगा सहता है। वे न देसलाओपर गयी। विश्वास करते हैं न जान्यवर; वे सभी कृतिक इस तथा दुरावारने सूचे हुए उन पूछ वृत्तिवाले हैं। किसानी करते और नकी- जिल्लाने पति-पत्तीका जाून-सा समय भौतिके पालक अन्य-राख राशते हैं। वे दार्थ कींच गया। तरुपमार सुहसातीय

सब को कु है, उनका कर दूरित किया- आने यतकर का की भी दुरानारियों हो

काफिकारी और पहल है। ज्ञान, नैसाम्य एका चेदमाका पति चना कुआ वह दूषित सद्भांका सेवन ही वनुबाके तियो पान बुद्धिकाल दुए आहाण विन्दुण समयानुसार पुरुवार्ड \$—इस व्यतको ने विरुद्धार नहीं पूजुको आह हो नरकमें जा पहा। बहुत जानते है। वे सभी पराणुद्धिवाले है। दिनोडक नरकके दुःस भोगकर वह गूह-

हैं ( प्राप्त प्रस्कार नहीं सुद्देगिया की निनासर है (

· Allender of the second secon

बुद्धि वामी विश्वयवर्धतपर क्येक्टर विकास पुआ । प्रधर, उस पुराचारी पनि क्यिक्टक्ट पर आनेपर यह पूर्ववया क्युटा ब्यूट सरावतक पुरोक्ट कार्य अपने वर्षे ही सी ।

एक दिन देवचोग्नरे किन्छे पुरूप चर्कि आनेपर यह औं माई-क्युओंक साथ गोसार्थ-बोध्ये गयी। तीर्वपारित्वेक स्तुप्ते ताले थी का समय बाकर किमी तीर्वक बाल्पे वाल विस्ता। फिर वह स्वकारकाया (भेला देखवेकी दृष्टिये) वर्ष्युअवेक साथ धार-ता पृथ्ये एकी। पृथ्यी-बावती किन्छे हेवमान्दर्भे मधी और वहाँ करने एक केवा प्राह्मणके युवाने धमानान् दिल्की परंप प्रवित्र एवं स्टूपल्कारिकी उत्तन वीर्वालक

बाजा सुनी । व्हांबहारामक प्रायम कह सी के

कि को कियाँ प्रश्तकांके सम्ब व्यक्तिकर

करती है, वे मस्बेके बाद का व्यक्तीकर्त

को हुए लोकेका परिय डालमे हैं।' योराणिक क्रमणके पुरस्ते यह वैराम्य प्रकृतेशाली क्रम बुरस्ता बहुत्य भयसे व्याकुत हो वहाँ करिये लगी। यस कथा सपाप हुई और पुरसेकाने तथा लोग पहाँसे बाहर करि को, तथा यह प्रकृतिक नाही एकामार्गे विकादरांगाती काम बौक्तेमाले इन ताहाण क्रिक्ती कोली।

वक्ताने क्या-प्रदान् । में अपने

क्लीको नहीं जानती को । इसमेक्से मेरे प्रारा

वाती हैं, तब बारावके दूत उनकी योनियें

क्या पुरस्कार प्रका है। स्वाधिन् ! धेरे कारर अनुका क्रम करके आप वेश प्रकार व्यक्तिके अस्य अस्पति वैशाप-सारो ओलोन इस प्रयानको सुन्धर गुरो पहा क्य रहा कु है। मैं कॉप उसी हैं और मुझे इस जंत्याको बैदान्य हो गया है। युहा युह विकासको प्रापितीयो विकास है। में सर्वका रित्यको चोष्य 🕻 । प्रास्तित निवयोधे पीसी हां हैं और अपने बसी सिमुक्त हो गनी है। हाय ! न जाने जिल-बिक्स मोर मधुक्तपक कुर्वेलिने पुद्धो पहारा पहेला और बर्क्स स्रोत वृद्धिकार् पुराव ब्राजारीने मन एरशनेवाली बुक्त पार्वकरीका साथ वेचा । मृत्युकाराणी जन राजकर चल्लुलेको में कैसे देवेली ? जब मे करणूर्वेक सेरे नर्तम् पंत्रे दास्तवार युडी क्रांजेने, तह में केले चीरक धारण कर

त्वर्तुंची । वरक्रमें जब मी स्वरोरके हुकड़े-हुकड़े किये कार्यित, जा समय विशेष दुःस हेन्सानी इस महत्यातनाको में वर्त्त कैसे ल्यूंची ? इस्प ! में बारी नभी ! में सर नदी ! देश इस्प किरीमों हो नगर और मैं सम प्रकारके यह हो गयी; क्योंकि में हा सरक्ष्मे भएमें हो हुनी सी हैं। इस्पूर्ण ! आप ही मेरे पुरु, आप ही मासा और अल्प ही कोद और तैरान्यसे युक्त हुई बहुरता हाद्यापा-यिता है। आयकी दारणमें अब्बी हुई चुन केनताके केनों बरणोमें गिर पड़ी। तब उन वीन अचलाका आप ही बद्धार कांग्रिके, कुद्धिमान् अञ्चलने कृतापूर्वक उसे उठाया कहार कीजिये १

सुतजी कराते हैं---प्रांतिक । इस प्रकार

(अर्थातम २-४)

और हार प्रकार कहा।

चन्नुलाकी प्रार्थनासे ब्रह्मणका उसे पूरा शिवपुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड्कर शिक्लोकमें जा सञ्चलका पार्वतीबीकी सली एवं सुली होना

त्राहरू घेले—जरी । सीधान्यकी बाध-क्योंकि तरपुरूकोने सनका पायोकी पृत्रिके है कि धनकान् एंकारकी कृतको रिज्ये जैसे प्राथकितका क्योदा किया है, वह निमानुस्तराको इस वैरान्यकुतः कथान्द्रो स्था प्रक्रास्त्रयके सम्बन्ध हो जाता है। है जो सुनकर तुन्हें समयपर चेत हो गया है। अक्राणपानी । तुम करो का। चनवान् जाता है, यर अपने कुमानीक रिज्ये प्रशासाय क्रिक्को सरक्तमे कालो । तिकारी क्रायरी सारा याप सत्काल नड़ हो जाता है। मैं कुनसे भगवान् शिवकी जीतिकवारे युक्त कर परम बस्तुका वर्णन कर्माना, जिल्लो स्त्वें सदा सुक्त देनेबाली वसम गर्ति बाह होगी। दिग्वकी ज्लम कथा सुननेसे ही तुम्हारी मुद्धि इस तरह प्रशासायमें युक्त क्रो खुदा हो नवी है। साथ ही तुन्हारे मनमें विजयोंके जीत वैराम्य हो गया है। पश्चासाय ही बाप करनेवाले पापियोंके लिये तकते वहाँ प्राथक्षित है। सहरुवेन सबके विके पश्चातामको हो शक्त पायोका यहेकक बताया है, पश्चातायसे ही यानोंकी सुद्धि सदावितके पक्षते आप्त होता है। इस उत्तम होती है। जो पश्चात्ताय करता है, ज्हाँ कजाका समय समक्त मनुष्योंके रिज्ये वास्तवमें पापोका प्रावश्चित करना 🛍 करूपालका कीव 🐌 अतः प्रधीवित

पुरुष निर्विष्युर्वेक प्राथक्षित बारके विर्वेश हो नहीं करता, उसे ब्राय: ब्लम मति नहीं प्राप्त होती । परंतु जिसे अपने खुक्कार शर्दिक पक्षात्वय होता है, यह शालांच असम गातिका प्यापी होता है, इसमें भगाय नहीं। इस तिक्युराचकी कथा सुननेसे जैसी वित्रसूचि होती है, बैसी इसरे क्याचीसे नहीं होती। जैसे वर्षण सरफ करनेवर निर्मल हो जासा है, दशी ब्बार इस सिवपुराणको कवा**से जिस** अस्पत श्रुद्ध हो जाता है-इसमें संक्रम नहीं है। मनुष्योंके शुद्धवित्तमें बगदम्बा पार्वती-सक्ति जगवान् तिल किराज्यान रहते हैं। इससे व्या विश्वज्ञातम पुरुष औसाम्ब

म्यात्वपः प्रकृतो प्रकृते निवृतिः परः। स्त्रीयं नामि सदिः, सर्वकाविद्योचनम् ॥ प्यातार्पेन रहिंद्रः सर्वातन क्रोति सः । क्योनदिष्टं सदिस्तिं सर्वकृपविशोधनम् ॥ (किल्बुसन-भारतम् सः ३ एलोक ५-६)

(शाबोक्त) मार्गसे इसकी आराधना बोक्कर बोली—'में कुलर्ब हो गयी।' अधवा सेवा करनी चारीचे । यह चय- तत्त्वातत् रहकर वैराप्ययुक्त उत्तप प्रधानकर्या रोगका नक करनेवाली है। बुद्धिकाली वह बी, जो अपने पापीके

अवने हृद्यमें प्रस्का धनन एवं निविज्यासन अञ्चलते प्राप्त बोहकर पहा वाणीने करना चाहिने । इससे पूर्णतया किरासूनि हो - केली । पाती है। किल्कुद्धि होनेसे महेवरको पाति । पञ्चलने पञ्च--- वहान् । दिल्पमर्कीमें

साम निश्चम ही प्रमाद होती है। सम्बद्धमा, है और सद्ध परोचमारमें समे यही है। महेबारके अनुसक्तो हैं। मुक्ति प्राप्त होती है, इस्सील्वे ब्रोह स्तव्ह चुरुपोमें प्रश्नांकांक पोष्प

इसमें पंधाय भूतें हैं ) जो मुरिल्से महिल हैं, 📳 पाओं 1 में बरकके समुहमें गिर रही हैं 1

निश्चम ही लेखारकचावले मुख्य नहीं हो पाना । जारणकारी । प्रशिष्टे सुन विकासि

मनको का हो और परित्यानमें भगवान

एंकरकी इस परन बाजन कवाली सुने --परपाला शंकारको इस सभाको स्वानेने तुन्हारे चित्रकी शुद्धि होनी और इससे कुने मोशको प्राप्ति हो कावनी। को निर्माल चित्रमे भगवाच् विक्ले चरलार्यान्डेका

धिनान करता है, अनको एक ही सन्तर्भे मुक्ति हो जारी है—वह नै हुपसे कार-कार पालता है।

पुराजी कशते हैं—शोजक ! प्राज्ञ परमुख्य में होता हिल्लामाल प्राप्तान कुछ हो गये। उनका प्रकृष क्षाप्रमाने आई हो पदा था। वे शुर्वाचित महत्त्वा चण्यान् दिल्ले च्यानमें महा हो गये। तदकता किन्द्रमधी पहारी चञ्चाला पान-ही-कन जसला हो वर्ति । प्राह्मणका इन्ह उपदेश सुनकर उसके नेवाँचे आनन्दके आहि इस्ट अने थे। का

प्राह्मणयामी श्रञ्जूला इर्जिमरे इदलको उन लेख

भगवान शिवकी क्रमामो सुरकर किर जाएन आसंद्रित थी, उन महान् निय-भक्त

अपने दोनों पुत्रों (प्राप्त और मैरामा) के बेहा ! स्वाधिन् ! बाप सम्म हैं, परमार्थदार्शि

रसे पशु समझना कादिने; क्योंकि उसकर आप नेस उद्धार क्रीनिये, बद्धार क्रीनिये । चित्र माधाके सन्तानमें अवस्था है। यह चौतारिक अधीतत्वने सम्पन्न किस सुन्दर दिल्लुराज्यको ककाको सुरकार थेरे यनमे समूर्ण विकासि वैसान करना है गया, उसी इस विवादराजाको सुननेके विवये इस समय मेरे मनमें बड़ी साहा हो रही है।

पतार्थ करते हैं-ऐसा बहुबार प्राथ और जनवा अलुव्हें पानन जहारत उस तिराज्यकारणारी कार्यात्रामे सुननेवारी प्रयक्त मनमें रिक्ते का क्राह्मफोक्सकी सेवामें सरवर हो वर्डी राजे राजी । सामकार विवाधकोधे शेष्ट और शुक्ष बृद्धिकारे का जाग्रणवेषने उसी कारकर अब कीओ किवपुरावाकी उत्तम कथा समाजी। इस प्रकार उस गोकार्य मानक नक्षकोत्रने उनी शेष्ठ प्रमाणसे अस्ते विवादतामध्ये वह चरम काम काम सुनी, को गरिक, जान और वैरान्यको प्रदानेवाली बका चुलि देनेकाली है। उस परम उत्तर कवाची सुनक्षर था उपाप्रणवणी आयन कुलाओं हो जाते । इसका जिस शीहा ही शुद्ध हो गया । फिर अथवान् फिलके अनुस्करो व्यक्ती ह्यूबचे दिलके समुख्यस्थका विकास ब्राह्मणके दोनों जरणोंमें सिर नहीं और हत्त्व होने लगा ! इस प्रकार उसने भगवान् दिकार

रूगी सुनेवार्थ्य जाम मुद्री पामर कियाँ। अरधन प्रीतिमुक्त लेकर उसने वही उत्तावसीके संविद्यानन्त्रमय स्वतानका वारंकार विनान आरम्थ किया । तत्त्रश्चान् सम्बद्धे पूरे होनेवर पतिः, प्राप और पैरानको पुरू हाई सञ्चलने अवने धारीनको विभा बिल्से कहते लाग विभा? इतनेथे ही तिपुरसम् धामकन विस्थाध जेवा हमा एक दिन्य कियान क्रुप गरिको वहाँ पहेला, जो उनके अपने पणोरो संयुक्त और चीरि-प्रांतिके प्रोपा-पाकाँके सन्दर्भ या । क्यूना वस विमानवर आमाइ हुई और चणपान् दिल्की मेप्र नार्गदोने को सरकार सिक्युरीने पहेला दिया। करने। सारे यस बार गये थे। यह विकासमधारियर दिल्लाहुत्या हो राजी थी । उत्तरेत दिन्त अक्या जानी प्रोत्य क्यों थे। पसाकपर अर्थणात्रक पुत्रक पारण विशे जा गीराष्ट्री देवी क्षेत्रकारणे दिन्य आयुक्तकी विश्ववित्त और विव्यव्यक्ति वर्षेणकर समातन देवता जिनेत्रधारी पहार्वेक्जीको वेचा । राची मुक्त-सुरुव देवता उनवडी लेकाने ऋहे थे । गणेता, पानी, रूप्येवार तथा चीरणोवा आर्थि धनको सेवामे ज्ञान महिलाको अस्तिक थे। प्रमाधी अञ्चलकोत करोड्डो सूचीक सन्तर प्रकारिका हो रही भी । बालामें नील सिद्ध कोश्व पासा था। याँच सुवा और प्रापेण पुराये भीन-तीम मेम थे। मलकायर आर्बावनाकार मुबुद्र सोभा देश था। उन्होंने अन्ते क्षाक्क भागमें गौरी वेपरिको बिद्धा रचन बा, जो विश्वत्-पुरुषे समान प्रकाशित भी । चौरीवति महादेववीकी कान्ति कक्तके समान तीर की। क्तका सारा शरीर केंग्र परमते पालित का शरीरपर क्षेत्र वस्त्र क्षेत्रम या रहे के। इस उद्यान यह प्राप्ताणपारी चञ्चल बहुत बहुत हो।

साद बनदानुको बारेवार प्रणान दिना । फिर



क्षम मोहमार मह महे प्रेम, आरम्द और संबंध्ये पुरू हे विगीतचायमें स्तरी हो गयी। क्लो नेतीने आनन्द्रमुखीकी समित्रण धारा बाने लगी तथा समूर्ण शरीरमें रोमान हो नका । इस समय भगवती पार्वती और नगवान पंचाने को बड़ी करणाके साथ अपने पास कुल्या और सीम्य इतिसे बसकी ओर देखा । पर्वतिकोने के दिव्यक्तापारिकी विद्यारिका जन्मको डेन्ड्रॉक अपनी सभी बना किया । का परवास्त्रका स्थेति:पास्त्य समातन-व्यवने अविवास निवास पाकर दिव्य सीरावसे परम रूप्याल चरायान् इत्यालका दर्शन करके जनाव हो शतान सुरक्षात अनुभव करने स्त्री । (अध्याय ४)

जञ्चलाके प्रयत्नसे पार्वतीजीकी आग्ना पाकर तुम्बुरुका विन्ध्यपर्वतपर शिवपुराणकी कथा सुनाकर विन्द्रमका पिशावबोनिसे उद्घार करना तथा उन दोनों दम्पतिका शिवधाममें सूखी द्येना

परमानन्त्रमें निमग्न हुई सञ्चालने जनवेतीके हैं, उनकी केशी नहीं 🚅 है—यह में नहीं पास जाकर प्रजाम किया और देनों हाथ कन्ही ! कावागमधी क्षेत्रवसाठे ! में

स्कान्यमाता उम्मे । मनुष्योने साहा आत्रकाः प्यादेशि ! मेरे पति एक सहस्रातीय बेहवाके सेवन किया है। सवल सुरहोको केनेवाली जीर आलक वे और पावने ही हुने रहते थे । प्राम्पुरियो । आप जास्वरकांक्जी है। विच्यु उपयो पूजु पुत्रको पहले हो हो भवी यो । य और सहस आदि देवलाओहार संबंध है। जाने में फिस गरिको प्राप्त हुए। आप ही संगुणा और निर्मुणा है तथा आप ही सुक्ता सरिवन्त्वस्थानिकी आह प्रकारि हैं। आप ही संसारकी शहर, चारण और संकार कालेकाली हैं। तीनों गुर्खेका मोक्य-पर तीनों केवलाओका कार्यल-पराशासिक आरम की है ।

अकार महेंग्ररमारे उपायरे साति बालो जिल और प्रकारमा अवस्थे प्राप्त सकता है। हुष्याने पूर्व हो गयी। उत्तर्क नेत्रोंने प्रेषक शीस व्यव आधे थे। तब करवाले भरी 🧃 संकरवित्या जन्मवस्त्रस्य कर्वतिहेतीने पासूलाको सम्बोधित करके बढे डेवर्स उप प्रकार कहा-

ार्वती चेली—सची अञ्चल । सुन्दरि ! मैं गुन्हारी की हुई इस स्कृतिसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोर्खे, क्या वर व्यक्ति हो ? तुष्कारे लिये मुझे कुछ भी अदेव नहीं है। चन्नस्य बोर्स-निवास निरिश्य-

सूराणी ओले —श्रीमका ! एक दिन सुन्वारी ! मेरे पति विजूत इस सवय कहाँ जोड़कार का अनकी सुनि कारने सानी। अवने ३० परिकेचसे जिस प्रकार संयुक्त हो बोर्ल-निरिचनवन्दिने ! लई, वैसा ही उपाय प्रोतियो । बोब्हीरे ।

गिरिजा जोली—बेटी । प्रकार विकास नामकारम चले बड़ा पानी बा। उसका अन्यः करण कहा ही सुनित कर । बेह्यान्का क्राचील कारनेकाता यह यहायुद्ध मार्गचेर बाद आसय भी आप ही हैं। जात, किया और - नरकमें वक्त अलोकत वर्षोतक नरकमें नाना अवारके कृषा चोगकर का काराका अपने स्थान सथा काबते उत्तल प्रतिद्धा चारनेवाली. हेच चावको चौचनेके किये कियमपर्वतपर निकास पुरस है। इस समय यह विद्यापन-पुरानी अनते हैं—वीनक ! तीको अध्ययकार्य हो है और नामा प्रकारके हेव संप्रति प्राप्त हो पुन्ती भी, यह चन्नुस्त इस. कार पार है। यह हुए नहीं जानू पीकर पहेंग

> क्लानं कातं हैं—ग्रीवकः। गौरी-देवीकी यह बात सुनवार उत्तय प्रतका वारन कालेकारी बच्चारा उस समय पतिके महत्त्व इःसले इःस्ती हो गयी । फिर मनको रिवार करके वस प्राप्ताणपत्नीने व्यक्तित इट्यमे ब्लेबरीको प्रधान करके पुनः पुत्र । चकुल केली—कोकरि । महादेखि !

> मुहत्त्वर कृत्य कीशिये और दृषित कार्र करनेकाले मेरे उस का प्रतिका अब उद्धार

> कर बीविये । बेबि ! कृतिस्त ब्रव्हियाले पेरे

गति जान हो सकती है, यह परित कालने । आपको नमस्तर है।

पार्वतीने कहा-<u>न</u>ुष्यारा पति **वर्ति वि**त्य-पुराणको पुरुवयपी उत्तथ कथा सुने तो साधि हुर्गिरोको पार करके यह समय गरिका पानी हो सम्बद्धाः 🗎 ।

अपूर्तके समान मनूर अक्रमेंने चुक गीरिवेवीका यह कथन आहरपूर्वक सुनकर प्रश्नुकाने श्राप जोड़ नातक सुनाकर रूपे पारंबार प्रणाम किया और अपने परिनेट समस्त पायोको सुद्धि तथा ज्ञान गतिको प्राप्तिके रिग्वे पार्वरविक्रीले यह अर्थन की कि 'मेरे परिको क्रियमुराम सुम्मोकी परवरका होती काहिये' उस उत्पादकारिके परिवार प्राचीना कालेक्ट विव्यक्तिक चीरीवेबीको बाग्री एका आसी। उन असरिया सहने सन्तर। क्रोनकी कारण उसकी

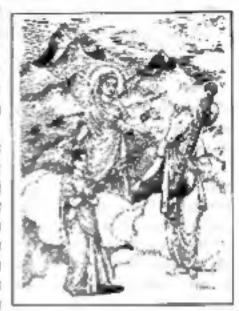

भक्तमस्त्राता महेक्टी निरिशास्त्रकृत्वारीने कुवितार पुरुता का गयी थी-पार भगवान् वित्रवारी उत्तम मीर्तिका नाम कर्तकावार्यकाल विवेक नहीं कर पाता कारनेवाले गनार्थतान तुम्बुतको कुलाकर वा। अन्यवस्थानम्, सम्बनीते देव और उनसे प्रसारतापूर्णक इस अकस कहा— श्रीण वस्तुओंका सन लेना—यही असका 'तुन्धुरो ! तुन्धारी भगवान् दिलाने जीति है। जान्यतिक वर्ण कर गया था। यह अध-तुम मेरे मनशी वालोंको जानकर नेरे अनीह - एक लेकर हिला करता, वार्थ हामसे साता, कार्योको सिद्ध करनेवाले हो । इसलिवे वें बीनोको सवासा और कुरतापूर्वक पराधे तुमसे एक बाब बढ़ती 🕻 । तुन्हरा व्यन्तान - करोंने आग रूपा देश वा । बाण्डालोसे प्रेम हो । तुम नेरी इस सराधि लाह शीव ही करना और प्रतिदेश नेरपाके सम्पर्कने प्रता क्षिकापर्यंतपर जाओ । पहुँ एक पहालेर जा। वहा हुद्र वा। वह पापी अपनी पर्शोका और चर्चकर निवास रहता है। उसका परिलास करके चुनेके सहसे हो असन्द पुरास्त तुम आरम्भले ही सुन्ते। मैं हुन्तरे मानता था। यह मृत्युपर्यन्त हुसधारमें ही प्रस्थानापूर्वक संच कुक् बजाती 📳 पूर्व पीता छा। फिर अनावाल आनेपर जनकी शक्तमें वह निदाल कियुप मानक ब्राह्मण पृत्यु हो वनी । दह पाधियोकि भोगस्थाम योर था। पेरी इस सस्ती ब्यङ्कलाका यहि वा। कायुरमें गया और वहाँ बहुत-से नस्कोका परेतु वह दुष्ट बेज्यागानी हो गया। उपन्तीन करके वह दुष्टाता बीच इस समय साम-संख्या आदि निजकर्ष क्षेड्कर विश्ववर्णत्यर विद्यान बना हुआ है। वाही

मानका सम्बद्ध सम्बद्ध पुरुक्त है। अंधरे क्रमण हुए। औष ही समात पानेके सहरू हो पालना और वह देखनेनिका मीरकम बार देखा । अन् दुर्गीत्मे जुना हेटोक् जिल्हा मानक जिल्हाको येथे अञ्चलको Personal Regions for surrough Results क्रमीय से अपने हैं

क्षेत्रकी भारते हैं—स्केट्स । स्केटर्स Pipile per soure soning hibre spending कुन्त कर-हो-कर को उनमें हर । उन्हेंने अवने भाग्यको सम्बन्ध की । तस्त्रकृत, देश विकास करी सामे-लाको पाने अञ्चलको the Arrest Start while the Per-मुख्या नेपपूर्वक निष्यक्रपात पर्यक्रम गर्ने, महा कर निवसक स्थान था। यहाँ उन्होंने कर Printeral Brett : Breut Wife Printer मा । जोड़ी कहून नहीं औ । यह फानी डेस्स्थ, काबी रोता और कभी प्रक्रमा वा । शावी अपन्यति पुर्व विष्यत्तात की । पर्यकान दिलको कर कोनिक गर करोक्क महानदरी पुरस्कार का अवस्थित असीवा निकासको पासीक्रम क्षेत्र निरुद्ध । कारणक तुंब्युको दिलपुरानम्ही कथा स्टीकोन्हा निक्रम मान्के म्हेंन्सम्बद्धक स्थान और क्यान अस्तिको स्थल और प्राप्तेने ही मन्त्र संप्रोप को बेचने का प्रकर है मना कि देनों पार्वकीको अञ्चलों कह विकासका उद्धार करनेके अंध्रेयते विक-पुराजकी करता कथा सुनानेके हीनो हुनहुद

मा, रह विकास अपने क्योंका बात मोत् (क्याक्रोक्य पूर्व है। किर हो आ कुमाओ क्षा है। हुन अन्ति अभी वस्तुर्वक सुन्तिक ओक्से बहुत-ने हेवर्षि भी होता है विचनुरामानी इस विचन सम्बद्धा प्रत्यक वर्षी का चौते । सम्बन्धिक विचनुराम करों, जो परन पुरुवाची कहा सकता हुनतेते. देखें आने हुए ह्येनीका जल पालेका नाम करनेवालो है। किव्युक्तनाथी वर्वताल नक्षा अञ्चल और व्याप्तालकारी क्रमण सुद्ध गया। चिता सुन्धुन्त्री क्रम Statute with their begatt विकास और अध्यो जीका लेका गौरी-



परिचारी व्यवस्थात् साम अंतरका विराम । स्वासी ande folgetigett dest synd angeligenma supmentiles finançaisable कम्पन्त अर्थने स्वष्ट कर्तन विक्ता सन्ती वीक्रिकानीमधील विकास स्थापनीक कार्य वालों से जानी ओला पूर्णत: कारानी हो नवे। इस करन पुरस्तान सिम्बर्गनको सुर्वेदार का विकास अवने सारे सर्वोको क्षेत्रार जन वैद्यान्त्रिक सरीरको स्थान दिवा । नियर तो स्रोत हो असमार क्षम दिल्ला हो राजा । अञ्चलक्षान्य कीरवर्णको क्षेत्र गानी । क्र**री**रवर केंग कर गया एवं प्रकारके प्राचीवित

श्रापूर्ण कर्याः अञ्चोको उद्यागित करने अपनी विच्यानको पाप नेतनार सुसन रते। यह तिनेत्रवरी चत्रवेदाव्य के पूर्वय स्थानको विकाद वर्ग सेन्य पर्ने मन्त्र । इस अवहार दिव्य देवभारी क्रेक्सर धीषान् विद्या अंदनी ज्ञानकरणंत्र ्यान्यर प्रोक्तके सुन्त एवं स्टीवर

• संदेश दिल्ला •

regards from met als undebarrers मानार विकास गुल्यान करने रागा। कराबुरे करियों कर अवसर दिस्स सरको सक्तेतिस देश वे सभी देवति पत्ने विक्रिय हुए। इनका जिल परकारको परिपूर्ण है एका । अनुसार क्षेत्राच्या का अनुसार करिय सुनकर ने अभी ओस परन क्यार्थ हो प्रेमकृषेक जीतित्वका बसीनान काले हुए अन्ते-अन्ते शास्त्री को न्ते। हिन्सन्-धारी जीवान् क्रियुन की सुबर क्रिक्टनर सुबर्त हो वर्ष ।

जुलोक्त कर करण होता को जनग क्रिकाल एक स्थानित साम सीम ही क्षित्रकार्ये जा व्हेला । श्रद्धे समस्यम् ग्रेकर तथा कार्यके देवेले प्रशासक्तिक विश्वासका क्षक सामार विकास और और अपना नार्पद क्षा निवास असकी क्षाप्ति क्षाप्तिक क्यांकिकीयो क्यांने हो पत्नी । उस वर्गीपूर्य कोचे सक्त प्राचनपुरुष प्रमानकार्य आविकार निकास पायन से होगी राजीं। पर्य (सम्बन्ध ५)

# दिवापुराञ्चे अकावती विधि तथा क्षेत्रओंके करून करनेकेच्य शिवलॅका वर्णन

प्रीनामों करते है—नवासक 'बार्गर का दिलपुरावको कम होनेवाली प्रात्मविका सूनकी है आवन्त्रे प्रात्मको प्रात्मकार है। है। अन्त्रे प्रात्मकार्यो प्राप्ता रक्ष्मिकारे आहर करन है, तिलामक्रीओं होड़ हैं। आपके उनेपीओं को कुरनेके रिक्रे आवस्य रामारण महान कुल कुलीन प्रतान कोच्या है । अने अपन meature fragrant sevent file मनशाइचे, जिल्लो सभी बोलाओवट सम्पूर्ण

उत्तम करनकी जाति हो सके। सुराधीने कहा - अने हरियद्ध ! अने हैं सुनी संस्कृत करावती प्रसीहक विकी विश्वपुराज्येर अध्यक्षकी विश्व सता जा है। पार्ट किसी ज्योगिनीको सुरस्पार सुनगणन्ते संबंध करके अपने सहयोगी सीनोके नाम Rame firer fürft femaliente unteil राजाति केनेके क्येक्सरे क्षत्र मुहर्गका अनुसंधान कराने और प्रमान्त्रक देश-बैहारों--स्कान-स्वानकर का संदेश केने कि

वारिके। पुष्क स्केप जनकान् संस्तरिकी कार्यको ब्यून दूर का गये हैं। विश्लव ही की, का आहे अनुवान शंकरके क्षत्रा-करिनमे करिक्रत रहते हैं। इन सलको भी कुलना है कर्ष, हेला अथना करना वासिने । देल-देकने को चलकार क्रिक्के प्रस्त ही नवा हिल-बायानी मोर्गन और बयानों देनो उत्पूर्ध

और अस्ते हर स्वेत्रीका एक अध्याने आहर-प्रतास अस्य जाहेचे। विश्व-परिश्ते, सेवंत, स्वक्रात्त्वे अववा वस्ते विकारणार्थं क्या सुरुके रिपे उपन स्वाप्तास विश्वीच करून वाक्षिते । वेरतेन्द्रे

हों, इन सकते अवस्तुतीय नुसन्ताम कविने

मुक्तीरो सुन्तेरिका एक तेवा कमारुवार — कमा-सामार्क विनते एक द्वार पहले मैक्सर कराने । अने उस्त ओर फान-पुत्रा आर प्रकृत करनेके मैक्से कारनके और करा मानियों राजा सुन्दर वेद्येतीये अलग्रात शरे और जाने और व्यक्त-पनाका स्टब्स्ट सर्व-सर्वाचे कालान्त्रेके सम्बद्धन कुन्त प्रोपालका क्या है। क्षाप्त रिल्के और क्षा प्रकार के प्रकार करिए पारणी पार्टी है। वर्ष सर्व सरको अस्त्यका विकास कानेकाणी है। कावास्त जनकार प्रकारक हैं के दिन अवस्था देशोंच क्रान्य नहीं है तका अध्य-प्रकाशिक तिल्ले की एक ऐसा दिव्य अपरान प्रवास प्राथित, यो प्रयोद दिन्हे पुरस्र से स्पेरः पुत्रे हे निकानकर साम हुम्मेकारे क्षेत्रकारेंद्र क्षेत्र के कार्यका gree seriegt appear with weight : अन्य जोगीके हिन्दे सामान्य स्थान 🛊 रक्ते पार्विके । विकास अपूर्ण निवासी क्षूर्व व्यक्ती productive that according to the artily ter blood bill b. an dissipa gains being age detally काची अर्थी पहाली व्यक्तित । संस्थानी काव प्रचा नृत्येके ब्यान बहुर-ने पूर होते हैं। पांचु को गर्मी पुरामोद्धा प्रमा निवाद है। परम गुरू काम गमा है। प्राम्पनेता प्रतिक, क्ष्म, कृतिया, प्रेर्णाक प्रिकृत स्थितका, साम् और कारण क्षेत्र काहिये । वेत्र प्रकार-कुरून विद्वार हुए पुरुष्ति कार्याचे स्त्री । शुक्रीकारे जात्वा कान्य वर्ग की नारna over allowic france areas रिकट्राणकी कुछ राज्य नीरिये क्विकी कारिये । मन्त्राह्मात्राच्ये से महीनक संध्य संद रक्षणी पर्यक्षिते, विकासे सम्बन्धियोग अवकार प्रयोग क्षेत्र का का वाल सार सर्वे । सर्व हिन्दु पुर ( मोद्रा हात्रुष ) १---

क्या विकेशः विकासम्बद्धाः पुरस्कानी व्यक्तिकारको कृति स्त्री । स्त्राह्मान् काल पुरिकारत क्षेत्र का-वर्गा प्रश्न एवं प्रकारिक हे आरम्पूर्वक विकास्थानिक कारक पूर्व । यो कारक और प्रोत्त अनेक प्रकारके क्षत्रकि महत्त्व से ही, क्षत्रम असी विकासीय क्षेत्र की क्षेत्र आक्ष्मि स्थाने ही और प्रश्निकार्ग करें बद्धते हैं, वें कुल्के अली जी होते । यो सीईक्रम विकास नका कर, यह वर्ष का आदिको विकासो shows worth the street talk \$. The क्ष्मिद्धि पुरस्केनो अस्य साम्यक्षे प्रती होसी है। को कोना सदय और अधिको कुल होने है, कृति प्राथमि का नहीं राजाने उद्देश बीच, क्षीक्र एक क्षेत्रपुरूष होते हैं, के क्षेत्रपूर्णक und die freue क्ता केरे-क्षेक्स । - 200 fibungerer gerbeit sie febiliebt gerfift. fich at Price 8, 30 willingeles geb t Depoyder up: the second spoke flore first top-mark and week mile केरी है। के लोग कैंपाने रहित है, जनवर

- dipopor-ages o () रेन्स कार्किते । जैसन विभी साध्य क्षेत्र नहीं हो, का केनो प्रकार्यक बना:बहाका सरा रिकाइन संक्रेजने हो पर नेपा प्राथित। wants and south supering first que कुल केल हो निकार साईका फराव वार्कित । यह भी एक प्रसारको नेवार्किको निवास पार्टिने समर्थ और स्टेन्सेको projected grants also extends perfectly Region) Register Both Arburatum grow को । कराने मानी भगवन् विकासी

• महिला हेल्लुका •

111 कारत-अन्यमने अधिकार नहीं है। जारः हुता दिल्ली है, ये तथा विस्तान पर्थ गिर

कुने ! कामा सुक्तेची इकामाले का जान हो, वह--इन समीको शिक्षपुराजकी बाहिये। यो स्थेन नियमसे याचा सुरें,

करको अक्रमानीहे रहन, पुल्लि होना, मतराने पराम और अतिका पाक समझ होनेका ही अस जहफ कारन जाहिये । विकास

करित हो, यह पुरानाकी समाहित्यक उपवास मानं पुरावपूर्वत व्यक्तिकाने उत्तर निव्यक्तराज्यको सुनै। प्रशः कार्यका इतः सेनेवाले पुरस्को प्रतिकृत एक 🛊 कर इविकास केवर काम कविने। कि ज्ञातको सधा-अञ्चलका निका भूकपूर्वक सथ रहे, केंद्रे है करना वर्ताहें। यदि क्रम, क्रम, क्रम, क्रम, क्रेम, स्था, पानवृत्ति तथा बाली अञ्चले प्राचन काश-अभी पुरुष काली कामाओं न कुछे। किएने अञ्चल कर के गां। है, यह पूरत भारत, स्वरंपुण, क्रीन, गालर, मानूबर कर्यु मचा अस्तित वही वर्तवानी पशुआवे भाग दे। याभावत इस रेमोबारम पुरस

अस्त्रकोची निन्दाको एक करियार और सराध-संस्थिती निम्हाको सी स्थान है। मान्यकारी पुरुष अधिका स्था, प्रोप, क्या, भीन, सररात्ता, विकास गाउँ प्रार्थिक

मान, सोच असी कः निवासेको,

आका—इर जल्लाकोको स्वय अक्ताके रहे। जोना निन्धान हो या सम्बद्धन, यह विकास के अपने सुने । समाप्त पूर्व अवसी

अधीष्ट जानगणी प्राप्त करता है और

स्थे नोच्ये व्यक्ते प्रकारी कीवा त्रांत करती. काम क्षांक सुनगी करिये । यूने । स्त्री के ना ger- num englig fülle femen विक्युक्तानी को जेना क्रम कुली न्यूने ! इस एक विश्वयुक्तकारी कामाने

क्ट ५० सका-सन्दर्भ क्रोसकारी समाहि होरेका बोसाओंको सहित एवं म्मापूर्वक प्रकार क्रियार प्रवास पति पुराण-पुराकको भी पुरा कानी धार्किन। स्वरूपत विक्रिक्षेत्र महत्वत भी पूरण करण आकरणम् है। पुरुवाओं आकृतिन कार्यक रिज्ये क्योग एवं सूच्यर जनत बनावे और को जीवकेंद्र रिक्ते वृद्ध सूत्र दिला होती राजामे । क्रिप कारका निवित्रम्, सूत्रम मरि । मुन्तियेष्ट ! इस प्रस्तर महत्त् प्रस्तवनेत शास पुलाक और व्यवस्थी निर्वत्वार, कुळा बारके कारत्यके एक्कानार्थक विरुक्ते उपलब्धि हुए परिवासका भी अलिके अञ्चल वन अस्तिके क्षार जाले कुछ है। यान संस्थार करें । यहाँ आपे पूर् प्राकृतीयो अञ्चल आदिया कृष को । स्तर हो गीव, कवा और मूख आविके क्षरा पहल्द असम्ब स्थापे । प्रते । पारि धोराः विरक्त हो तो उसमें रियो सम्बन्धनारिके दिन विकेचनायों इस ग्रेसम्बर याद कारण च्यक्ति, जिसे धीरमचन्द्रजीके इति वरमान् रिक्के कहा सार चरि प्रोता मुख्य हो से are galerines) are some-strictly subsets from the streets streets निकाल पुरूष क्षेत्र) वा नेतर है। एडिए, करण क्राह्मिन पुने ! प्राह्मितको प्रकेश क्षाच्या रोगी, वाचे, जान्यक्षेत्र सन्त स्त्येणहास क्षेत्र करण स्रोतस है जानका रांसानरदित पुरुष की इस जनम कामाओं नामार्थ-मन्त्रमें होना करना कादिये; क्योंकि कुरे र काम-काक आदि में सार प्रकारकी। कामको यह पुरान भारतीयन हो है र

अथवा शिवपञ्चाद्वर मृत्यममसे इवन करना. पास्टर पूजा अवस्थानो पुस्त हो पास्त है। उचित है। होम करनेवरी सक्ति न हो ले निहान इस क्य विश्वि-क्रियानका फलन करनेथर पुरुष यक्षात्रकि हर्माथ इक्तियका **अह**न्यको होसन्यम दिववसमा सम्पूर्ण कलको देनेवाला

ग्राम करे । न्यूनातिरिक्तकारूय क्षेत्रका ज्ञान्तिके रित्ये धनितपूर्वक जियसम्बद्धान्यकः स्ट

अश्वा अवण करे। इससे सब कुक्क सकत होता है, इसमें श्रेयाय नहीं है; क्योंकि वीनों

लोकीमें अस्ते बढ़कर कोई बलु वहीं है।

कावाज्ञकगराम्बन्दी जलकी पूर्णलकी रितीकोर

रित्ने न्यारह अस्त्राजीको मध्यमित्रीक सीव भोजन कराये और ऋहें डिक्स्मा दे । मूचे 🕈 महि

प्रक्रि हो वो लीन तोले मोनेका एक सुन्दर

सिंह्यस्य बनवाये और उसकर ज्यान अक्षरेने रिक्ती अववर रिक्ताची हुई फ़िक्युराव्यकी

पोधी विभिन्नक स्थापित करे। अध्यक्त पुरुष उसकी आबाहुन आदि विविध अवस्थिते पुना करके दक्षिया स्वापे । वित्र विलेखिक

आबार्यका बन्दा, आधूबण एवं मन्त्र असदिसे पूजन करके विकासित व्याप्तका को समर्पित सार दे। उसम मुख्याला औरत इस

प्रकार भगवान् विकास संस्थेपके विका पुरतकाका वान करे । शीनक ! इस प्रशासक क्स शामके प्रभावकी व्यवस्थान विकास अनुस्य नास्य नेता है।

ते जन्मभाषः सङ् ओक्लोके ने वै तं क्र भववित प्रिश्वतवम्।

तक कोप और मोशका दला होता 🕻 र युने : जिस्क्यराणका यह आरा महाहरू, को सम्पूर्ण अधीहको देनेवाला है, सैने तुन्हें कत सुनावा । जब और वया सुनना बाहरी

क्षे ? जीवान् शिवपुराण समस्त पुराणीके

ध्यत्रका नित्तक धाना गया 🕯 । यह ध्यत्वाप विकासो अञ्चल क्रिय, राज्यीय तथत

प्रवर्गेगका निवास्य सहनेवाला है। जो प्रक भागमध्य विश्वपद्ध ध्याम काले हैं, विश्वपति कार्की किनके गुलॉकी स्ट्रांत करती है और

किरके दोनों कान स्वकी कवा सुवते हैं, इस कीय-जनवर्गे उन्होंका अन्य होना समस्य है। से निश्चम ही संसारशागरले पार के जाते हैं।" भिन्न-भिन्न प्रकारके समस्त गुण जिनके

करते, के अवनी नहिमासे जन्मके बाहर और चीतर जनसम्बद्ध है तथा जो बनके बाहर और भीवर आकी एवं मनोकृतिकवने प्रकाशित होते है, अन अनन्त आनन्त्वनस्थ परम सिवादी में

(अध्यक्षि ५-५)

सर्विकरण्यका व्यवस्था क्यी स्वर्ध पूर्वी

कर्त गुम्बर शक्ति क्यां मुनेशि केन्द्रवं हे प्रस्पाति ॥

# श्रीशिवमहापुराण विद्येशसंहिता

### प्रधारमं सूतजीसे पुनियोका तुरंत पापनास करनेवाले साधनके विवयमें प्रश्न

तमीत्राध्यक्षकारमञ्जूष्ट्रीयम् । अम्बल्य क्रिकेट हो ले हाअक्रमचे अश्रीत कंकरमध्यिकेत्वम् ॥ फो अहरि और अलावे (शका मण्याचे भी) निस्य महत्त्वस्य 📱 जिल्लाहे सन्तरका अवका

तुरुमा कहीं भी वहीं है, जो आरक्के कारवाके प्रकाशित करनेवाले हेवसा (परमहता) 📗 शिवके प्रोक्त मुख है और को चेक-ही-सेलमे-अनाधास धन्त्रको स्वन्त्र, काल और संप्रत तथा अनुबह एवं विरोधकरून

पीच प्रमारं कर्म करते जहीं हैं, का सर्वनेत अवर-अवर विदर अधिकारकी प्रयुक्त शंकरका में इन-ही-यन विकास करता है।

व्यासओं कहते हैं --- को वर्षका पहला होत है और वहाँ पहा-चमुनाका संगय द्वा है, ३५ परम व्यवस्था क्रयानचे, जो क्र्यारमेनाका कर्ग 🕽, सत्वव्रक्तमें सत्पर स्कृतेकाले महातेकाली महाभाग सहाता चुनियोंने एक विस्तर ज्ञानसङ्ख्या आयोजन किया । उस ज्ञानकायः। समस्यार सुनकर यौशनिक-विश्वेमकि आस-शिष्य प्रहासुनि सूत्रभी बही मुनिबॉश्रम दर्शन करनेके स्थित आये । सुत्त्रवीको अस्त्रे देख वे

सब मुनि उस समन हर्पसे क्लिट उठे और

अस्यन्य प्रशासिकासे उन्होंने उनका विधिकत् काम्बर-सरकार किया । तत्त्वश्रात् इत प्रश्नम म्बर्गाताओंने उनकी विकियस् स्तुति कार्यंत किनक्यूबंक क्षाप चोक्रमा कारी हेस प्रकार **48**—

'क्रवेड विद्वान् केम्ब्रुबेगमी है आपना मान्य बद्धा जारी है, इसीसे आपने च्यासओंक युक्तके अवनी जसवहांक देवने ही सन्पूर्ण पुरस्काविका प्रदान करें। इसकिये आप अस्तर्यक्रकम क्रमाओके प्रणात है*—*हीक अमी १२(इं, फैसे प्रमाधन समृद्ध अहे-महे सारमूत समिका उसकार है। तीओं लोकोंके पुत. वर्णकार और भविष्य संधा और भी जो सर्हेड अक्ष है, 🚌 आपसे अज्ञत्त नहीं है । आप हमारे औष्यन्यसे इस पश्चम दर्शन करनेके लिये बहर प्रधार क्ये हैं और इसी व्यक्ति हमाप कुक कल्याच्य करनेकाले 🎚 क्योंकि आपका कानमन विरर्वक नहीं हो स्थाता ! हमने पहले भी आवसे शुभाश्चन तत्त्वका पूरा-पूरा वर्णन सुना के जिल्हा उससे तुम्हि नहीं होती, हमें उसे समनेकी बारंकर ३६का होती है।

उत्तम बुद्धिवाले सुकड़ी ! इस समय हमें एक ही बात सुनती है। धरि आपका अनुप्रह हों को चोवनीय होनेदर भी आप उस विक्यका वर्णन करें। क्षेत्र करिन्तुन सानेवर पदान पुरवकारी हा होते, इतकार्य केंद्र कार्यने और राज-के-सब सर्ग-नावसमें के फेर सेने, दूसरोकी निव्हाते सका होने । काले बनको इत्तर लेनेकी इन्तर करेंगे। उनक कर पराकी विकास अंतरक क्रेमा करता के बूलरे जानिकोची क्षेत्रत निरम करेने । अन्तरे शारिको ही अस्त्या समझेने । मूद, मान्यास और वसुबुद्धि रक्षकार्य होंगे, बाता-विहास क्षित्र रजीती। सम्बाग स्वेचनानी पाहके प्राप्त कर कार्यने । क्षेत्र केवकर प्रतिकार धारान्त्रेने । बानवार प्रवामीन मारनेके निपने हो निकारका सामान आरंगे और ज्याने योदील रहेते। अक्तरे जातिके कर्त क्षेत्र हेते। प्रापः गुरस्रीको वर्गने, सेनी कारणकी र्राच्योप्तरमध्ये पर रहेंगे और ह्याहरूको कृष्य होते। अस्तर अस्ति को नामर्थक स्वान करनेकले होते । कुरांगी, पापी और व्यक्तिकारी होंने। इत्ये रहेकंक अधाय होता। ये क्रिक्त योग-क्रांस व्यक्तिक चलावेरो, श्रुतीका मा चलांच करेने और क्रमका विश्व कामका विविध करा रहेता । बैशक बोक्कार-प्राप्त, क्रांड्यकेन्द्रकी, कुन्त्राची, बनोपार्जन-पराधक तथा नाम-किल्मी ज्ञवंगी कुरियत पुरिच्या परिचय वेरेन्यके होंगे । इसी शर६ व्या प्रवासनीके आव्यारने तत्त्वा होने क्रमणी आफरि इंग्लार सेची अर्चात् वे श्रवण कर्म-वर्ध होत्रकर रूपका वेदा-मुक्तारे विश्ववित के सार्थ पूर्वते। वे लगाधाः ही अपने वर्णका स्थल कालेकारे

होंने । उसके निकार क्वांके प्रतिकास होंने । वे कुदिल और द्विसन्दिक होंगे। यदि वनी हर से कुकर्ननें लग कार्यने । विक्रम् इर् से कार-किकार कारनेकाले होंगे। अपनेकारे कुरकेन कारकर वासे क्लोके साथ वैवादिक सन्यन स्वाधित करेंगे, समस्य वर्णीको अवने सम्पर्कते कुछ आहेने । में स्केंग अधनी अध्ययप-व्येक्को कहर माना हिनोचित रामान्त्रीया अनुसार कारनेपाने होने। whopen but me receive me और परिष्का असमान बारपेकारी होती । कक-रक्ष्मके हेच् करेनी । निकासि कर नहीं मानिनी । मारिकर च्येचक करेनी । प्रातिका क्रम-न्यमं तरल होती। क्रमा सील-सम्बद्ध प्रकृत सूर्य क्षेत्रा और में अयरे चनिका संख्याने रूपा हो निमान रहेगी। कुरवी ! इस स्टब्स सिरको कुद्धि नह है गयी है, विकास अपने वर्तका त्यान कर दिया है, हेले लोगरेको प्रक्रमेक और गरनोकर्न उत्तर नके बेले का बेली—क्रमी निकासे बनारा तम सह कालुक रहता है। परेपकारके रत्यान कुरान कोई धर्म भई है। अतः विश क्षेत्रे-से प्रकारने पुत्र स्त्राके पानीका प्रतासक नाम हो जान, उसे इस समय समापूर्वन व्यक्तके: वर्षाक्रि आप भागम निव्हानीके अस्त्र है।

ज्ञासकी चलते हैं—जब भागिताका मुणियोंकी वह बात कुचका दूसकी पत-ही-तम चालान् कंकरका कारण करके जली इस ज्ञास केरी— (जञ्जान १)

किवपुराचका परिवय

स्तर्ग करते है—सन्धु महत्त्वको ! अपने चन्न करते कर सूने है। आपका

• ब्रोडिंग हैंग्ल्यूनमें • का प्रक सीनो रनेकोकर देश धानेनारक है। और व्यक्तिसा—इन्सेरे अनेकर्त में मुक्ति प्रतासन प्रतान करके आव-कार प्रतान क्षेत्र है। प्राचनि ! कारमोनीन केंद्राक हम विकास कर्मन एक्सप्रकारकीयों केंद्रा हमार. कारिया । आर्थ आर्पपूर्णिक पूर्वे । साम्ये किल्लाओक्षाले छः प्रकार, प्रतासारीक्षित्रणे कार के निर्माहत है, वह वैक्रमान क्षेत्र कार, क्षेत्रिकारिकार में इसर. प्रात्तानीय है तथा बंधा और बोबाया स्थानकोशयातीयाने न्याप हमार, क्रमा बाराविकोर क्रमा कार्यकाल है। क्रमानिकारिकार कार इसार सक क्रांस ही पहें, यह एक्टेक्टे एतायें arbitagia man pere geben it i 300 प्रकार भूग है। वर्षकारको पूर्वकार्यका एक mangair hiterana II, analonali न्यक है। पश्च व्यानकीने को कौबीस हता

appropriate force underten &c. कार्य प्रशासन् निर्मात कार्य प्रसादा कार्यन है। इस्कुमों । वर्ग, अर्थ, प्रान्त और मेश—उन करे पुरस्कोंको पेन्यान क पुरान तक में अपने प्रचानको पृक्षिते पृक्षि ur faurren ser d vo b : Amen ! क्षा वर्गीराम विरादपुरायके अध्यानमञ्ज्ञाने वे activities where the days which क्षात् के अपेने । क्षातिन्त्रके स्कृत् क्षात सर्वात्वा सम्बन्धे विश्वेत क्षेत्रम विश्ववेती, क्रमान्य वर्ष विश्ववृत्तराज्या स्थाप वर्ष क्षेत्र । क्रो केलोर पुरुष पहल एक है। इस केलाउन पुरानका सकते बहुद जनकर देवको है person flutte at a fledburetillen, rgelffen, ferrenzelffen, Preiffen. मानुर्विताः, एकानुरूकार्विताः, वेशकाeliter, werentiller, altituggiften, क्षाक्रकोतिकारीका, कार्यकर्तकर्तिका कार क्ष्यंत्रीक्रिय — इन प्रयाद प्रस पुराणके बाब्द केंद्र का प्रत्या है। ये चारक पंकिताऐ आराज मुख्याची माने भन्ने हैं। साहाने ! अब में क्रमंत्रे एरतेक्वीको संस्था गास शहा है। कारकोन या का आवल्युनेक हुने। विकेश्वरतीयुक्त का प्रकार प्रात्तिक है।

manifestife facultal bis financialists कार प्रोध्य है। इसमें यात संक्रियर है। - granted wrong front prior-रायकार्थ पृष्टिने को सामेन प्रक्रेपतिका प्रक है पुरासक्ता परित निवस वर । पुरिते ander felde gan au gem-enter जानक विश्वक को । दिल क्षत्र जाती कुनीने from (som) still melikit we पुरुष्यक्ष अञ्चल क्षणीचे विकासन का केन, का काम समूचे पुरानोक संवित कारण केवल कर साथ प्रत्येकीया ग्र पत्ता । इस समय क्योंने रिज्युरायका चौचीक प्रकार शामेचीचे प्रशिप्तका विकार व्यक्ति प्रत्येक संस्था है। यह केर्युक्त पुरान कर संदित्ताओं केर पूर्वा है। इपन्यो कार्य संदिक्ता राज विकेश-वंदिता है, दूसरी सहतंदित सम्बद्धानी कादिये, क्षेत्रकेचा चन एत्यातीका, क्षेत्रका क्षेत्रिक्ताधील, जीवनीका अवसंदित, क्ष्मीचा केरकार्मकेल और ससमीका राज् वाक्कीक्केद्विक है। इस प्रकार के मान रोबीलाई पर्यो पर्यो है। इस साम् sprifter, Proposition, Societa स्थितकोसे पुरू देशा विवाहरण नेहरे.

princial alfant ur fine bi greetell

और मितनो देवातमा कृष्णमान जात होता. प्रावश क्यूबरे श्रीकरो देशकर अल्पे अपूर है—बीक जरी तरह, जैसे वर्ष अञ्चल्ते जीव । होते हैं । वरंतु रिवर वस्तुका कहीं भी प्रस्ताह Mit कानेके वैको पुरस्कर सरकर वर्ड स्थाने वर्गीनक पासु स्वरंताते एक निकार बर्गका आकेवन करे । इन बहली। कारकन् विकासी ही कुमारी वेदीक विकास सरायुक साम्ब-सामाना झार केल 🛊 ।

विकासको अस्ति हो सामा है। उसके रीका ही सामन है तक उनके अलाहरे को Pres-Affeiten werft spreiteit affreit निःस्तुत होता है, अही सरकत है। वेडोक कार्यका अञ्चलन करके व्यक्ते च्यून्य् कारक्त्री भगवाप रिकाह परणीते सवर्धित का हैन ही गरनेकरकाको अस्ति है। यह सालोका अमिके प्राप्त प्राप्त क्षेत्रेकारी पूर्वक है। इन-इन कु**क्नोकी भवि**को अनुसार जा राजको अनुस् कारको साहि होती है। उस चरित्रके सरकार अनेका अवस्थित 🖫 विकास सरकार, म्हेश्वरने के प्रतिस्थल किया है। प्राचेने सारकृत सावनको लेकिन करके वे क्षा रहा है। कारने जनकान्ते जन-पूज और लीलाओका शक्क, बालीक्षण उनका क्षीलेन मच्या करके. हाल उनका करन — इन तीर्जन्ते प्रहान् लाक्ष्य क्या गान है।<sup>क</sup> मार्क्य का कि कोबल्का स्थल, कीर्बन और मन्य करना व्यक्ति—वह सुविद्य मानव इन सम्बद्ध रिजे प्रयासकृत है। इसी राजको सन्दर्भ कनेरजेची सिद्धिने तने धूर् आयरकेन करण सावकाने प्राप्त हो । त्येन

और बीजने अपूर पैदा होता है। इसरिय्ने हुए। इस्तिर जूर्वे होता, जो अवकेतिस्वहरा कार-क्रम अक्रोर्व कंपनान् संकारका कृष्णात्रका कृषणार क्ष्मुक अस्त्री साहित्वे रिप्ते वेश्व करता है। जाः पहला सामन समान है है। अन्ते क्षम पुरुषे मुख्यो सरक्की सुरुक्त All School four yes are सायन बोर्गन को स्थापकी किया करे। कारकः परम्पर्कता क्रम सरकारको अस्त्री क्या सम्बन्ध कर सेनेवर आके प्रश पालीका आदिने प्राप्तने वीरे-वीरे वरकान् विकास संबोध कहा होता है। बहुने सारे अनुष्टित केम पह हो कार्य है। फिर क्रम statem sållan, savet så flatte å कारत है।

भगवान् शंकामते कृतः, इनके नागीके कर करा अनेत पुन, बन, विकास और क्रकेश पुरिवयत्त्रक विलोह प्रश् के निरमा परियोक्त का विकास क्षेत्र है, अविको क्यार कहा तथा है; वह मोधारकी क्रमाद्विको जनसम्बद्ध क्रिया है । इसे सम्बद्धा होत्र श्राचनीर्वे प्रमान वर प्रमुख कहा नवा है।

कुतनी करते हैं—पुरीश्वते ! इस रमंत्राच्या पाहाला करावेके प्रसानी से अभवने नेके दिन्दे कुछ प्राचीन कुराह्मका नर्गन करीन्य, उसे काल देवत अस्य सुने । पहलेकी बक्त है, परासर मुनिके दुस मेरे मुख न्यान्येककी सरकारी कड़ेके सुन्दर सहकर क्का कर यो थे। एक दिन सुर्वक्रम तेवको विकास काले कृद् परावान् समस्यागर अकलात् वर्श जा पहेले । प्रचीने

क्षेत्रेण अवन ताल त्यावा कीर्नेन प्रथा। नावक प्रथ्ने तथा व्यवस्थानुम्पत्रे (। (कि॰ पु॰ विकेश है। २१-२२)

मुख्य प्राथानिक तथा समाने उत्पृष्ट गाँग समा:पारणवाले विद्वारोके हिंदी सारहेकी प्रदान करनेवासा है। यह निर्मात रिक्युसक भगवान जिल्ले हरा ही जीवकांत है। इसे **ईव्यतिकेश**न सर्वात् व्यक्तवे संक्षेत्रते संकलित किया है। यह समस्य बीव-समुहयके रिक्ने कावारक, विकिस सार्वेका नाम कार्यकारक, सुरुवारक्रीय कृते कानुकारेको कान्याम अक्टन वारवेकाता ै। इसमें वेदान-विद्यालयम, प्रधान स्था निभाग्या (निम्मान) वर्णका प्रतिपादन मिला गाम है। यह पुरस्य ईन्संबीत

कहा है। इसमें श्रेष्ठ क्या-समूहेंका संकर्तन है क्या धर्म, कर्म और माम-इस विकर्णनी अभिने साथमात भी मर्गन है। यह जाय किन्द्रपान समाप्त पुरान्तेने क्षेष्ट्र है। वेद-केलको बेलकारो जिल्लीक परम क्या-परकारका इसमें कर किया क्या है। स्त्रे यहे आरासे अने प्रकार और बनता है, यह मण्यान् कियाना क्रिय होसार परम गाहिलो मारा कर रेका है।

(सरकार १)

### स्त्रध्य-साधन आदिका कियार तथा क्रयम, वर्शर्तन और वनन—इन तीन साधनीकी बेहुताका असिपादन

काराजी करते हैं —कुमनीका का क्कन- गये और इन्य कोइकर विश्ववादी जानीमें कथा समाचे।'

रीग-बोक्से रहेंग कान्यकाच कावान् पुरस्कृत्व और 🖁 ?' निकास कारण करके पुरानकार विक्युगणकी, जो बेक्के एक-न्यको प्रकृत हुआ है, कम सुनिषे । विस्तुतकारे परिष्ठ, ज्ञान और वैरान्य—इन मीचेंका होशेलुकेंक गान किया गम है और बेहालकेंद्र सहस्तुका विशेषस्थाने कर्णन है। इस क्लेबान करका क्क सृष्टिकर्ग आरम्भ हुआ था, उन दिन्हें क्षः कालोके महार्थे करत्यर कात-विकाद करते हुए कहने तमे—'जनुष्य वस्तु सकते कहा है

कौर असुक नहीं है।' उनके इस विकादने

अत्यन्त महाम् कम भारत्न कर दिल्ला । हवा वे

सम-के-सम अगनी सङ्गाने समामानो

रिक्वे सुविकर्ता अधिकाती महान्तीके पक्ष

सुनकार वे साथ महर्षि कोरो---'अन्य आग हमें कोरो---'अच्छे 🖯 आग सन्पूर्ण जनसङ्खे वेदानासर-राजेक्का अञ्चल विव्यक्तकारी बारण-केका वारनेवाले तथा समान कारणोके भी कारण है। इस वह बास्था सूर्वाने क्या-आम कर कार्यिका काही है कि समूर्व समोवे को क्यानर स्थानीने कहा - स्थाने स्वताहित साली

कों न प्रकर स्वंद कार्य है नवा विनसे ह्या, किन्तु, रह और इन अधिसे पुरू वह समूजें जन्म समस्य पूजे इने इनिश्वीके साथ वहते प्रकट हुआ है, से ही से देख, सहारोक सर्वाह एवं सन्पूर्ण कारहोट साथी हैं। में ही सबसे अकुछ है । पश्चिमी ही इनका साहास्कार होता है। दूसरे फिली जंगकरे कही दूनका दर्शन नहीं होना । यह, हरी, हर तथा अन्य देहेश्वर त्रक जनम प्रक्रिश्वकरे उनका दर्शन सरक कारते हैं। चनकान् क्रिकने चरित्र होनेले मनुष्य संसार-कवनसे एक हे जाता है। वेक्काके कृत्यप्रकादमे उनमें भरित होती है

प्रकल्पारवीको अपने सामने व्यक्तिन देला । बेलाबार से यह बेगारे उठे और उनके भएकोचे उकाद करके मुख्ये उने अर्थ दिक क्षेत्र देवलाओक्षं बैठने कोच्य आसन भी अर्थित किया। तम जनम पूर् मनकर् क्रमान्त्र्यार सिनीमधायसे खडे वर कारकी से कार्यर कार्याने केल--

'सुने । तुल साथ कानुका विकास कर्षे । मा मान प्रदान करनार दिन हो है. यो राजारे साक्षातकारके नियम होने। मनमान्



मेरे गुरुको बहुई देखा। वे बहुनमें यह में । एक्स्प्या क्यम, बहेर्सन, सनन-मे सीन असमें अनुनेपर अन्तिने अवस्था सहावर स्थापन बादे एने हैं। ये तीनों की वेक्स्प्रकार है। पूर्वकारणों में कुसरे-सूसरे स्तान्त्रेके स्टबन्ते प्रकार कृत्ता-यास्त्री कंदरायाच्या या चहुंका और वही स्थाता कार्य राजा। कार्यार महेका किक्सी अक्रमते चनका सन्दिवस वहाँ आये। अन्तरी पुरुषर यही कृति भी । से एक्की लाही बच्च विकारकोचे काची बरखाय अस्तिकार मुझे बोहपूर्वक पुरिन्का ज्ञान सावव काले हुए केले — पन्नान् संकरका क्ष्मण, स्टीसंग और मनग--- ने सीमी सरमन केव्यान्त्रमात् हैं और सुरितके साधान् कारण हैं: का क्या कर्ष प्रयुक्त कियो मुहाने बही है। असः प्रक्रम् ! तुम समकामि मीनी सावनीया हो अनुहार करे।' जासबीते वारंकार ऐसा कक्कार अनुसाविक्रीमहित सहादुः सम्बद्धानार परम् सुन्दर महाकामधी क्षांद वर्षे । इस प्रकार पूर्वकालके इस क्ला बुक्कशंका की बंधोयमें कर्मन किया है।

भूमि कोले —कुलबी ! शक्यात्री शीम आवन्त्रियो कावने पुरिश्वा क्रमण मशाना है। विका जो संबंध उत्तरी गीनो सत्वनोने जन्म के, का अनुस्त किस जनमकी अव्यक्तिक करके जुळ हो संबंधता है। ब्रिक्स कारा पूर कार्यक हारा किया व्यवके ही भी हैं (अध्याम १-४) निवार सम्बद्धाः है ?

# चनवान् दिखके लिङ्ग एवं सकार विख्यानी पूजाके रहस्य तथा महत्त्वका वर्णन

कीर्रात और क्या-का सीनो स्थापनेके जिल अध्यति पूछा वर्र तो संसार-सानगरी

मुलवी कहते हैं—जीवक ! जो शतक, क्रंकरके निव्ह एवं मूर्तिकी कारका करके अनुद्वारमें समर्थ न हो, वह जनकान् का हो सकता है। वहाँक अवना प्रसान वेदिया निरम्पारणः •

करते हुए अन्तर्व प्रतिनोह अनुसार करताहित

ते वांच और को शिल्पीक जनस Broughful shook flook antile um &) काथ ही निरातर का लिए एवं पुरियो पूजा भी को । अनेद रिन्दे परिवणको क्यान,

मोतुर, तीर्थ, यक एवं क्षेत्रकी स्कारत को सका कराम रकारे । यहा, गाम, पूजा, जून, क्षेत्र गया पूरत और शतक आदि प्राह्मकेरे

पुरा परित सांतिक व्याप क्येपन अस विवेदको जनमें असमित परि । पन्, व्यवस, न्यवर, पावर तथा अन्य अक्षोक्षीत राजीवनारको जीति सा सम्बन्ध भगाउन् forest from the splitter wants millert, bereiter mer Bellefter me urt i arrespoli frant Bestärlige von मार्थ अस्तिक अधिक्याको सम्बद्ध वहाँ । प्रस ware frealing seven facegoid

रेता है। पहले बहुत-में पहला पूरत ling our thoughten den attentife माराज्याने पुता हो चुने हैं। अभियंति पुष्टा—स्थापितं 🛊 सर्वत

भागात पंचानके कुछ सामेनात पुत्र

क्रांत्रणानि स्थापनीयाः प्रमुक्तान न करे हो प्री

भगवन् मैक्सी जनवाने निक्र वह कर

विकासीकी चूना होती है (विकास नहीं), बरेतु गरावान् तिवाकी पूजा पक्ष सन्त बुलिने और रिक्कुने की वर्जे की नाती है ?

बुतकी कह-- कृत्रको । कुळत व्य त्रक से पदा हो परिवा और अस्पन अस्पूत है। इस निकार प्रकृतिकार हो बच्छा है एकाने हैं । सूतरा कोई चुक्त कभी और कही भी इसका अंतिकदम नहीं कर स्टब्स्स । इस प्रमाने समान्त्रमध्ये देखे प्रमान् दिल्ले के

मुख कहा है और को मैंने गुरूनोक्ट स्वाती

धारकर पूर प्रेरक भी निरस्कार ही जात हुआ है। अपने किस्मील शिलके निसमार क्रमानक असीक है। इसी सम्ब दिस्कीर क्षात्र के सामार हैनेके बहरण करकी कुळाला आकारकूर किया समार प्राप्त होता artify former verser form units etrene betreit miter ben \$1 somte और अधार (समान अपू-आकार-संदित

कार्या और अपू-अल्बाररी सर्वेश रहित

रिक्कार) पार प्रोतेषे के के 'प्रकृ' संस्कृत

को जनेको परमान है। भूते कारक है

कि स्था लोग प्रिक्त (मिरामार) और धुर्ति (मामार) क्षेत्रेने ही त्यां चनकात् हिलाती

विक अवस्त सुख है, उसी मेच्ड क्रमातः वर्णन

क्षांच्या । एकासम् व्यवस्थान् विश्व ही प्रकृतन

होनेके बहुत्व 'निकास' (निरूप्यर) वर्ष

गने हैं । कावाम् होनेने पारण क्र्वे 'समार'

की ब्याह गया है। इस्त्रीओं में इस्ताद और

निष्यात क्षेत्री है। देशकोड निष्यात—

निकारत होनेके कारण है उन्हों पुरास्त

कुमा करते हैं। कियमे बिमा को उसरे-दसरे केवार है, से प्रत्यान, प्रकार नहीं है। इसरियने wall with probability from the tall married Spirit I पूर्वभागते पुरिकार प्रकृति संस्कृतार कृषिये सन्दर्शनात्त्वर जन्मिक्समे इसी

mierrie per finer es s संस्थान केटे-- मगक्त् ! क्रिक्के निया को बेजार हैं। कर सम्बन्धी बूबाईर दिसी राजेंग मान: बेर (मृति) नात ही स्राधिक मंदनाने देवत और सुन कन्त 🛊 । केवल भगवान् प्रत्यक्षी हो पूजानें निक्क और केर केन्ट्रेक अपनेप देवनेप आहा 🖫 असः

कारणायक गरियोक्त ! इस विकास से

e folosoidor e ٩ħ मन्त्रभी बान हो, उने मुझे इस प्रकार कार्क्ष, - सुक्त कार्क्स हूं । स्थिके प्रावन्त्रकार सुरव विस्तरे अच्छी तरह समझदे का जान। खरिक करकेवारम प्रसङ्ख्या सुधानुके ।

वन्दिकेकाने कहा — विकास सहस्रकार 🕨 आयके इस अवस्था इन-बैसे लोगोंके हुए।

मोई जार नहीं दिया जा समझा: क्वोकि का गोपनीय विषय है और विक्रु स्वकृत्व स्वाप्तर

अलेक है। एकपि आप विकास है। इसरियो इस विकास भागाम् रिकने के

सुक्ष बताया है, को ही आपके राजक बहुत 🛊 । धारवाभ् हिल्म अञ्चलकाम् और निवासन (निराकार) है: इस्रोके अधिके प्रकृषे निकास सिक्का क्राचेन क्रेस है। सन्दर्भ

बेच्येक्स वही कर है। समस्त्रमार, भोके—सहानसम् श्रीमीन्ह ! मार्थने भगवान् दिन्य तथा कृत्ये देवनाओंके कुननमें लिख्न और बेरके प्रचारका से खुक विकासमूर्वक कार्यक है, यह कार्या है। महास्त्रीका बाद केरेकी वेट्टा एवं वेतावी-इसरिक्ये विक्रु और वेरवरी असी क्योंकिया कुमके पाल-वाकान अवदिके प्रसङ्घ औ

परिचय के हुए लिङ्गपूजनका पहला बताना

र्गामनेकर मन्त्रों है—स्थानकर में है। इस तथा ममुक्ते में के केव मानमें योगी—स्था और विश्व धरावान् प्रेयरको स्वर्धने । (विश्व <del>पुराव शक्कारिके प्रय</del>ूपि प्रकास करके केनी हाथ जोड़ उसके चनवान विकास पुत्रन किया, वह बरावा हाने-वाचे पागमें कुरकार एन्हें हो को। ज्यान है—) क्रार, जूदर, केपूर, किरीट,

भिर, उन्होंने वर्ध सम्बन्ध प्रकट पुरुषेय अभिनय कुम्बर, महोनवीन, उन्होंन बस, महावेकनीको क्षेत्र अस्तरनवर स्थापित करके. कुच-पाला, देशली कवा, हार, पश्चिका, पवित्र पुरस्य-बस्तुओं द्वार उसका कुळत कुळ, साम्युष्ट, स्वयूर, स्वयूर, स्वयूर, स्व किया । दीर्पकालसक अधिकृतकालो अनुरोप, पूर, वीप, केरकत, व्यवन, व्यवा, सुरिवर राज्ञेकाली वस्तुओंको 'कुल-कर्तु' वैका तथा अन्यन्य दिन्य उत्तारोद्वारा,

प्यापेनके निष्यतः सक्य निष्यके आमित्रकेरको प्रदेश सुनाना आरक्त विकार क्योंने ब्रह्म क्या निकाल विकास वेग्याओकी न्यानुस्त्या एवं विन्ता, वेपालक्ष्मेका विषय केरलाल-विरक्षात्वर जन्मन,

इसके उक्तो विकोधारे कावान्

रूपे इच क्योग क्येक्स सब्द. क्षेत्रकारोचे प्रेटिव कुर महानेकवीका प्रक्रा और विष्णुके विषय नुवारको अस्तावन संबा क्षेत्रके केवर्ष विकास आहि-अन्तरहेत चीवम अधिसामको कर्ना अस्तर आविष्यांच अवदि अस्त्रेतिके याचा पाति। रायुक्ता शीवका और रिक्स क्षेत्रोंके हता क्त क्योरियोग साम्बद्धी क्रेसर्ग और

भी काम कुरान्य है, करियों में इस क्या पुरुषे। (अध्यास ५—८ सम्) महेचरका ब्रह्मा और विष्णुको अपने निष्कल और सकल शक्तपका

बाहते हैं और आपकासंत्रक हो दिवलेकारी। विकास बैधव काची और परवादी पहुँचसे परे क्षणानपूर क्यूपे 'प्रकृत क्यू' कहरता। ज, जो केवल वसूनति (वरवाला) के ही a tilippi filmpres a Laggar saggir stjerengs saggir spjerer gan stjere saggir saggir saggir saggir saggir saggir saggir saggir sag

24

योग्य हे और निर्मे क्यू (यदा योग) साम्रीक मही का सकते थे. का केनोंके अन्य साम्रीक महित्तका मूक्त किया। सम्बन्ध व्यक्त वर्ष प्रकृत और निष्मुचे सम्बन्ध वेकान्यते कृत यो। इत्तरो समय के प्रतिकृतिक व्यक्तात् विश्वने वर्षी व्यक्तकार क्या हुए का केनों वेकार और मूक्तकार क्या-

विशेष केंग्रे—्युवी | आवस्य हीए क्ष्म व्यान् दिन है | इसमें सुनारे सुना को अस्य केंग्रे कृत हुई है, इससे में सुनारेकीया क्ष्म अर्थर हैं। इससे कारण कर दिन करन क्षम होता 'दिनागरि' के जानके विश्ववार क्षेत्र केंग्रे किये क्षम दिन होगी | इसके स्वान्तिये की मेरे निद्ध (विश्ववार —अप्य-साम्बर्धर को मेरे निद्ध (विश्ववार —अप्य-साम्बर्धर को मेरे निद्ध (विश्ववार —अप्य-साम्बर्धर की विश्ववार सम्बर्ध क्षमा विश्ववार केंग्रे (स्ववार — सम्बर्धर क्षमा सम्बर्ध होती को की कुल कोग्य असी कार्य की कार स्ववार है।

ो दिल्लाकीयो दिल-गर नियहर पूर्व विकेश्वय सामा अवनी सामित्री अनुसार निकारकारी मेरी वस्त्रेरित एक गरिया, ज्ञानके विवयंत्रांको प्राच्या वर्णन सुन्ते। एक पर्यक्त निरमार वेशी पूजा मारनेवर मो wer frem to me was been रिकारिको नेस पूरत करेकी करूप क्ष्माल प्राप्त कर लेका है। की पूर्ण क्यानामा स्था सन्धानी पृथ्वित अकता है, क्की क्रवार यह शिक्सकी लिकि मेरे बर्नकी pfliger men \$ : per felbelt fift paperer अमीक्षा स्थानका प्रशंत क्षेत्र काहिये। and the section whether the fe time हुआ का, का मनव मार्गवर्गनमार्ग आर्थ नक्तारे एक पूर्वकारी क प्रतिकृति है। यो पूर्ण पार्रवर्गिनायम् अस्त्रं नशस्त्र होनेपर पार्वक्रिक्षित मेरा दर्जन करना 🕽 अवक केरी जुलि का निरमुक्ती ही इसीकी मरहार है, का 40 fein mabbinger ab auften, Spin fie हम क्षाप दिल्लो की वर्तनपालो वृत्त कर प्राप्त क्रीरम है। यदि वर्तकों समय-साथ मेरा क्षान जी निरम्भ कर्त्य हो प्रतन्त अधिक परत अपन् क्रेस्ट है कि अनुस्ता अवविद्याल अर्थन नहीं à mari

के सरकार ।

व्यक्तिय में रियुक्ताले जनक क्षेत्रत स्तूत्र स्त्रु के स्था का । असः उस रियुक्त कारण यह पूजा नियुक्ताल के सम्बंध असित पूजा कार सके. इसके रिक्त का कारणे और अस्त्र ज्येतिः सम्बंध अवस्त्रा न्येतिकंत सिक्त स्वाप्त कोटा के सरकार । यह रियु सम स्वाप्त कोटा के सरकार । यह रियु सम स्वाप्त कोटा के सरकार । यह रियु सम स्वाप्त कोटा के स्वाप्त कराविकार स्वाप्त भीगा और सोकार स्थानमा सम्बंध के। इसका राजा, सर्व और धार वित्य स्वाप्त से सह प्राणियोको क्या और मृत्यो बहुते पुक्रनेवास्य है। अधिके महश्व-वैका के मह रिवारिकु वर्ष उच्छ दूशा है, इसके कारण मह स्थान 'अग्रन्थसान' नामने जीवड् होगा। यहाँ अनेक प्रकारके को-को सीवी प्रकार होंगे। इस स्कानमें निशास करने क महरेते सीमोका केवलक हो मानक।

भीर को करन वी---'स्वकार' अर्थर 'रिल्हाल' । सूत्रोर विकासिक हेले एक नहीं है । पक्षके में जन्मकारको प्रकट पुरुष; मिन अपने शाक्षान्-कार्यः । 'सञ्जन्तव' नेतः 'विन्तवक' क्य है और 'महेबरफर्या' 'क्यूका' कर । के क्षेत्रों मेरे ही सिद्धालय हैं। मैं ही प्रस्ता शरकारक है। कारपायुक्त और अंखान की ही क्रमान है। सञ्चानन क्षेत्रेचे कारण में ईक्स भी है। जीकोंबर अनुबद्ध आदि ब्याका मेरा बार्ज है । प्रदार और केशन । मैं सनसे पुत्रह क्षीर जनस्वते युद्धि कानेकाण क्षेत्रेक कारण 'सहा' कहाराता है । सर्वंत्र सकाराती विवास और व्यापक क्षेत्रें में क्षेत्र सम्बद्ध असम्बद्ध हैं । दर्शने केवार अनुवद्धारण र असमा या इंबरले चित्र) जो जनत-सन्त्राची गाँव THE R. P. LEWIS CO. LEWIS CO., LANSING, MICH. दूसरे फिल्लिक नहीं है, बन्बेरिक में ही सम्बद्धा क्षेत्र है। यह नेते अपन्यक्रमा केव

'क्रकर' करने सम्बद्ध प्रकट के गया। अक्ष: प्रकृति को ईक्टन है, उसे ही पैरा सक्तरमा कारण कारणे तथा जो यह नेत निवास क्रम्प है, वह मेरे ब्रह्मसम्बद्धा केय करानेकारक है। यह मेरा ही रिख्य (चित्र) है। इस केमों जीवदित वहाँ यहकर इसका कुलन करते । यह येग ही स्वरूप है और मेरे राज्योत्कारी आहि बारानेनास्य है। विस्तृ और रिवारिने निवय अन्तेन होतीक कारण मेरे हरा रिक्षका महत्व पृथ्वीको भी पृत्रम करना वाक्रिके । मेरे एक नियुक्ति स्वायमा करनेका बहु करन बताया नक है कि बनावकको बेरी क्रमानात्वी प्राप्ति हो जाती है। यदि क्षाके बाद कुतरे वित्यविद्याची भी स्थापना कर है नके, तब में उपलब्धकों मलकारों मेरे क्रम क्ष्मक (स्तुष्य क्षेत्र) स्व धरू प्राप्त den Er mureen femfenfall & क्षाक्ष करने कहेंगे। पूर्तिनी अस्पन प्राच्या अधेका क्या है। शिवसिंगहर्फ अन्यक्ष्में अन ओसी संबंद (मृतिपुत्त) केनेवर भी का स्थान क्षेत्र नहीं कहरतता।

करानेके रिक्ते 'मिन्सरर' रिक्ट्स अवट हुआ

uf i für ager gurenn materier

करानेके निर्मात में साहाल, बल्दीका से

यांच कुरवोका प्रतिपादन, प्रणव एवं पश्चासूर-मनाकी महत्ता,

ह्या-विकासर भगवान् दिखकी सुति तथा उनका अन्तर्भान

महार और विश्वपुरे पूछ—अयो ! यूदी: कृत्यपूर्वक सुन्ने उनके निवनमें नात रहा है।

क्षेत्रीकी मताहमे । मराकार् तिल बोरी—मेरे कार्यक्रोको चौच ही मेरे जगर्-सम्बन्धी कार्य है, जो

आदि पाँच कृतकोके त्रकृत कथा है, यह इस अवह और अध्युत ! 'कृष्टि', 'खरान', 'संस्कृत', 'संस्थेत्रस्य' और 'अनुस्क्य'—मे

(अवसाय ९)

रामकृत्या अस्तरण 'महत्र है, सम्बन्धि में निर्वासिक है। संस्तरकी राजनाका के

मुक्ती करित होका पृक्षिका सुनिवरणको रक्षा है जानके 'हैंबकी' है। जनक निकास क्षे 'स्थार' है। अस्मिर समान्त्रको 'रियोक्सर' सामे हैं। इन काले हासाना मिल जाना ही जेना 'अनुस्ता' है । इस प्रचान बेरे पांच कुतर है। सुद्धि आदि को फर कुल है, वे बोबारका विशवत कारनेवाले हैं। चौकर्त कुल अनुसर केवल्या हेतु है। यह सदा पुराने हो अवस भागते रिशा साल है। ति प्रसादम् क्रा पन्ति क्रामेको पन्ति पूर्वति देवले है। मुद्रि चूनलों, देवते जलों, संदार आहिते, विरोधान वायुने और राष्ट्राय शामानुन्ते दिशा है। यून्तीले सम्बन्धे सुन्दि होनी है। जानो समाते पृद्धि को जीवन-प्रभाव होत्सी है। असन संस्थाने अनन देशी है। मानु राजको एक जानारे पुरते स्वानको है। मार्ग है और अस्ताप सम्बंधे अनुसूक्षीत बरास है। क्रिक्रम् पुरस्तीको यह विरूप हाति काले जातन पार्तिये । इन प्रीय कृत्योका भारकहर करवेक रिक्ने ही केरे जीत पुना है। बार विकाशीये कर युक्त है और इस्से बीकरें बीवर्ज सुक है। युक्ते ! कुम केकेने राज्या करके जरूर हुए युक्त परनेश्वरते वृत्ति और विश्वति नामक के कृत्य ज्ञान विक्र है । मे केली पुर्च बहुत जिल है। इसी प्रकार नेरी विश्वविद्यालया (क्य.) और 'म्हेबर' में से अन्य काम कृत्य—संक्रुप्त और विलेक्क मुक्ति प्रत्य किमे है। वर्ष्य अनुव्य जनक पुराम क्रांश अंदेई आहें या सम्बद्धा । एवं और महेवर अपने कर्मको पुन्त नहीं है। इस्मीको

आरब्द है, ज्लोको सर्व का 'सृष्टि' काले हैं । है । ये कर, केर, कुछ, ब्यून, असरर और ange seller at more di \$1 45 कृष्टिकारणे अस्ते सरकायुक्त मानका अस्तेस किया है, यो ओकाफे स्टावे प्रसिद्ध है। बद्ध महत्रमुक्तातारी क्या 🛊 । समसे काले केरे बुक्तो ओकर ( ३५ ) प्रकट दुवर, को भी कृत्याच्या क्षेत्र कार्यकाला है। स्टेमार बारक है और मैं साम है। या एक नेरा एक्ट है है। प्रतिक्षित ऑक्टरका निरमर कारण करनेके बेरा ही राजा स्वरण होता है। मेरे इसंस्कृति चुनाको अध्यासका, पश्चिम

पुराने असरका, बीह्न पुराने जनगणा, कृतेको पुरुषे विक्या तथा प्रश्नकरी पूजारे व्यवस्था अवस्था हुआ। इस क्यार चीव अवस्थाति पुत्रः आंकरावा विस्तार कुरत है। इन सभी अवकारोंने एकीपूर कुँकार कर जनक 'संभ' सामन्य संग्रह शक्षर से क्या । यह व्यव-क्यासम्बद्ध स्थान स्थान् स्था केंद्र सरका की-पुरस्कानिका केनी सुत्री हरा प्रकार-प्राथमें स्थान है। यह क्या किन और प्रांक क्षेत्रीया योजक है। प्रशंक ब्यापुर-मनायो समीत 😭 है, यो मेरे अधार समयार क्षेत्रका है। का अवस्तानी प्राचने स्तिर क्वानाहि कारते कारतः प्रधानामे जन्म। है ('बर्ट- तक: विकास' बहु सम्बद्धार-समा है) । इस प्रक्राशा-क्याने आहेका वर्ण प्रकार कृत् ii को चीर नेहमते हैं।" असेरो रिर्देशकारोंक विकास गानशिका जानारक gall है । वस नामारिसे सम्पूर्ण केंद्र प्रचाट हुए हैं और वर केदोर्स मारोड़ों एक ज़िसने हैं। इत-इत व्यक्तेने विद्यानिक व्यक्तिकी विद्या की उनके दिनों जननी सम्बन्ध ज्यान की होती है; नांचु इस प्रमण को नकाश्रामी

<sup>-</sup> अर हु र हा छु- । ये बीच मुलबूत कर हैं अब अक्षर भी बीच-बीच करोंके पुरू बीच मर्गकों हैं ।

सम्पूर्ण मनेरवीको सिन्देह होती है। इस आनको न्यास्तर है। जायके परि बच्च है। (ritigae) \$1 अन्तिकार स्थाने हैं— नावकार क्रम्याना

कार्यतीके साथ केंद्र हुए गुक्कर व्यक्तिकारिके स्तराधिभूक्त केंद्रे हुए सक्रा और मिन्युको पर्ध करनेकारे वाको जान्यादित करके काले कारणांचा अंतर्थ कारणांचा रक्तार भीरि-भीरे स्थारण करके उन्हें अपन प्रशास क्यों क किया। यस स्थाने काली 🖼 विकित पारमपूर्वत सेव वार अधारत barrer with wrust floor or did विकासिको अन्यापरी क्षेत्रण क्षेत्र विकास firmid sjenthrendt steid andr-assend हि समर्थित कर दिया और क्षेत्री हाथ मोक्सर रूपे भगेत को है हा देवेवर व्यवस्थानम् ।

मानवार है। जार सर्वाच्यके बक्कार है

मनारक्षाणको चोन और योग दोनों सिद्ध अस्य परवेशको नकासर है। पहासह-क्रीते 🜓 मेरे अकार राज्याची सम्बन्ध कारण पनि कृतकार्य आवाही गासकार 🛊 । रेप्रानेकारे मधी क्यांत्रक साधान चीन अस्त स्थात असत है, बार है । बार है । बार है प्रदान मार्गनको और सुनगारक और प्रशिव्ध अन्य है, अल्बनो राजकार है। सम्पन्ते प्रस्कृत और निकार से क्या है। आनं संदेश होते संदर्भ हैं, आवशो नक्षणात् 🕯 । "

ा पर्यक्रम अपने पुर बहेबरकी स्तर्त कर्म अब और मिन्तुने प्रत्ये परमोधे water from a

- म्बेशर नेते—'आई' ज**ानने पू**क कार्यसंबंधे उक्कारा कर दिला करने से का अक्षान कार क्षेत्रमात होता है। सुर्वकी नेकारियने कुळ नका-अवर्ध मक्ष्मचे एक प्रत विराधी हुआ प्रकार-अप कोहिन्द्री अपना कार केन है। 'मुनकिन' अञ्चलक अस्तिक चान सभा 'प्राचेष्ठ'च्या श्राविकच्या पूचा, give tifte erder auffeit firet som armflie समान ही होता है—यह जलना बाहिये। महार और विष्णु ओले --प्राची । आग. येश का मेरे संस्थुका दर्शन प्रधानकारको विकासकार है। अनुबंधी प्रकार है। आहे ही-अता: और संस्था (प्रकाहित पूर्व) निकारण रिजारी प्रकारिका होते हैं : अध्यक्ती व्यापनी कारणा व्यापित हो हार्गण-पूजानी मन्त्रकार है । जान सकते जानी है । अन्यको - हेको चतुरीती हैली निशीचनवानिनी अन्यका प्रक्रेपन्यपीती संभी पाहिने; प्रचेतिह अभवा स्थान-सामा ताम न्हेमाओं पार्वांनीचे विकेश संयुक्त प्रशुर्वेतीको हे नगरकार है। असर प्रत्यकोर कारकार्य है। प्रकृता की कार्य है। पूजा करनेकालोके कारको जनकार है। अस्य प्रस्कारिश्चकार्यः विको नेरी मूर्ति स्था निक्न दोनी समाग है, है। आवार्त जनकार है। सृष्ट्रि, नक्का, स्टार की चूरियाँ जांचा प्रेसूका प्रश्ना संदार, तिरोधन्य और अंकुक्द करनेकारे क्षेत्र है। इसरियो भूतुम् पुनर्शेकी वाहिये

अने निकारक-पुण नमें विकार-तेवके। का सकतम्बन्धय कराने सकामाने॥ का जावनकार गर कानाविद्यों का श्रृतकीयों व का प्रानुसार है। प्रभावत्रकारमञ्जूषाय क्षेत्रमुद्रकार ने अन्य । अक्षार्वः अञ्चले । जुन्नासारमुख्याताले । सार्वेश्वरतमान अगले पूर्व नमः। (सिन् पूर्व विदेशक १००३८—६० ३)

+ मीता विकास + कि में मेर (मूर्ति) से की होते सम्बाधित जान जन्मक जनगणेसे पूजा करनी महिले । रिकृत्या ही कूमर करें । रिकृत्या अध्यास- इससे बेन पर सुरस्य के जाता है ।

प्रकार और बेरका प्रकार-स्थाने पूचन 💢 इस प्रकार वर केमें हिस्कॉको स्थोत करना व्यक्ति । क्रियरिकृत्ये अन्ते हे स्थापना । वेकर व्यक्ति वित्य वर्षि असर्वार हे गते । बारके अञ्चल दूसरोते भी स्वारण करण्यका

(अस्माम १०)

कार्य प्रसाद है। साथ स्थानीते पुत्र

विकारियुक्त परिवारित स्वापन कार्य

दिव्यक्तिकुव्यी स्थापना, उसके संक्षण और पूजनवर्धी विधिका वर्णन तथा

शिवपदकी प्राप्ति करानेवाले सक्तवींका विवेचन

मानिवंति पुरा-स्वाती । विकरियायाँ कारणना केले करनी वाहिने ? असका सवाम प्रवा है ? तथा जाकी पूज केने करानी बहुद्दिके, किस देख-कामार्थे बहुतनी वारिये और किए प्रकार प्राप्त शरका निर्माण प्रोमा कार्मेने ? सुलगोने क्या-व्यार्थिको । सुक्तानेनोंके दिन्हें इस विकास सर्वन बारता है। बाह्य देखर सुनी और सम्बन्धे । अपुरुष को सुन अन्तर्भ किसी विका तीर्थमें नहीं आदिके आवर अवनी परिष्क अपुरतर ऐसी जनक विकासिक्यकी स्थापना कारी काहिये, जहाँ दिल कुमा है। सके । कार्थिक असमें, अर्थना प्राथमें नेपांक

रिजल प्रदानको अन्तरी स्रोकोर अनुस्तर मारपोसः स्थानांने मुक्त राज्य-रिश्वका निर्माण करके उक्की पूजा करनेने क्रमानिकाको करा पुत्रकाका पुरान्ध्रेस काल प्राप्त होता है। सम्पूर्ण शुक्र स्वक्राणेने जुन्ह शिक्षतिकृत्वी वरि पुत्रा की जान के नह स्वकाल कुलका करा हेनेबाला होना है। पदि सराजरिक्ता जान्ये हो तो इवन्ये हैंग्ले क्रीय-एव दिवालिक अक्रम विशेष्ट्र सेंद्र साम बाता है और वर्षि अवस्थानिक करने हे से स्ट्रा हिम्म्हिङ् अञ्चल निम्द अन्तर कार्रिने । विक्रांतिकृत्या नीत जन्मनासार (गोल), चीकोर, नियोज असम्ब साहते क्रवेकी असि कार-गीचे योडा और बीचने कारण क्षेत्रर व्यक्तिने । देशस त्रिया-नीम न्यूपर् कार देवेकाल केवा है ! यहने निर्देशे. प्रसार असीतो अस्तान रहेते असीतो विक्रारिक्ष्या दिर्वाण कारण पानिने । विक्र प्राचारे विकासिक्षाचा विकास हो. ज्योसे क्रमका क्षेत्र की बनाम साविधे : बड़ी क्षांचर (क्षणांच्यीकृत्याने) शिवन्तिकृती प्रिकेष असर है। यर (बलागिकायात) रिक्किकुने के रिक्ट और कैठका एक ही जनकृत होना वासिये। सिन्दु वाणरिक्षके रियो पर रियान नहीं है। निवृत्त्वी राजाई निर्वाणकर्ता वा भागवा करनेवारे बक्रमानके बाद्य अंतुरुके करावर होगी व्यक्ति । ऐसे ही क्रिक्टिस्ट्राप्टे जला कहा नक है। प्रस्ते कम सन्वर्ध है से प्रस्ते

क्रमी क्षा कार्त है, अधिक से में स्टेर्ड

क्षेत्रको कर नहीं है। यर रिकृषे भी बेला ही

निवास है। उसकी सम्बद्ध कम-से-कम

कार्यके एक अंकुरके काकर क्षेत्र फाहिये र

अस्ते क्रेट क्रेनेपर अस्य पाल निरुत्ता है।

e finiscotto e 

विद्यु काले अधिक क्षेत्रा केवारी पात गाँउ है। प्रजानको कार्नि कि वह को जिल्ह कारको अनुसार कह निमान व देखाला क्षताने, यो ऐक्शनीकी पुर्तिकी आस्तुत हो । असका पर्यमुद्ध ब्यून हो सुन्तर, सहस और इर्पन्ये प्रमुख सम्बद्ध हो। को से प्रकारके सर्वेते प्रिकृतित विकास नेवा हो । क्रामे पूर्व और अधिक दिसाने के पुरुष हुए हों । जहाँ दिल्लीकाको स्थानना सन्तर्थ हो, क्षा क्षात्रको पूर्वते प्रीतन्त, स्थान सेवुर्व, इसाय, मरबार, योगी, मूंचा, मेनेद और क्रीस—अन की स्त्रोको एक अन्य न्यूक्तुवर्ग mediak Affre weiter und girte nebum and als Alps wat you हिर्द्धानुका ग्रंड स्थानेने कारक: पूजा myte selled glammit selve amplical t अर्थेर व्यक्तिस्थानिक नेवी पूर्ण कार्यक मुक्तरकार आधार्यको कालो सका नाई-क्ष्मकरेको मनवाही क्ष्मुक्तिने लेख्य को । बार्यक्रीको सम् (सुकर्ण, पुत्र पूर्व पूर

प्रसाय करे। प्रमाण-जेपात संपर्ध जीवीको पहासूचीह संस्था करके एक मोटे समर्थ क्या से march on bront pairmed files. क्रवीका क्वारण करते। क्वा करणावाळ है महाविक्योगा कार करे। अस्तुत्त् मान्त्रोपने पुरा महत्त्वक शीवनः (४६) क

विकास है, बराबू केरबी प्रवेद्ध स्थानहरू क्याने प्रत्ये पार्वेने । पर्व रित्ताकी प्रतिद्वा **र्ज है, बज़ों को प्रशासके सके बाहर स्वार्ध** विकासके अव्यक्ति विशिश केर (जुलि) को रक्षान मानक्ष्य है। केची क्षार्टर भी रिका का एकका है। की गुकानोरी पाल बारे । प्राप्त केर नहीं रोगे मोन्स है, को सामू कुर्णाक्षम पुरिवत हो । इस प्रवतन सिक्न्मे और केरवे भी भी भूर मक्क्रेनबीकी पूजा विकास प्रधान करनेकाली केती है। स्थापर शुर्माति) सभा चेता (में आहे) केवा क्षेत्र जेन्सकी चेवसे निवह भी के जनाएका कक्क नमा है। युक्त, त्यार आहियते स्थापन fine mait & aftr pele-afte anthuit afrie finge i super Regal effen अस्तिके क्षान्य गोवा करणी जोतिको और जेलम रिम्मुको अनुसर एवं अरु आहे देवर दृष्ट वारण जीवा है। का प्रधाना-क्षण जीवीको कुछ व्यक्तिमें अनुस्त्र क्षेत्रा परावार, क्रिक्ट पूजा है, देख निक्कर पूजा पाली इक्षारम करने इक मोने विभागानी क्षात्रका करके अने बीठने संयुक्त करे। इस है। (को बराबर अधिकों हो करवार

प्रकार केंद्रपुक्त निवृत्यों कार्यका कार्ये की

Sun-ien (Gebenreen falle regionite क्यांके) से जोक्कार दिवर करें। इसी क्यार

बर्ड करन कुन्दर केर (मुर्ति) को की स्थानना

कारों कार्युने । सार्रात का कि क्

संस्थान काहियाँ सारी निर्मि सेची निर्मु-

urbagein freit und weit fi, des gi der

(भूमि) प्रतिक्रमें मैंग्ये भी प्रमाननी

समीने । अस्पर प्रमान की है कि लिएplant to move a series

महर्गाम्बरम् मेर्ने सर्वतः को व्यवस्थानस्य का वर्गमूनस्थान को नरोपासन् काः।

aut प्रात्तेकर्त काद्यान् कांन्यास्य में को उस । यो अनेन्यांक्यों कारत के अनेद्राराण स्थान को प्राथित को लेक्स कर हैका को नाम हर कारण का अलीकारण को

इस सरह प्यामित्याची सामध्य सम्बंद विभिन्न अध्यारोक्षार अध्यक्ष पूजा वर्ग । भागनी प्रतिकोड अनुस्तार निरम पूजा कारणी कारिके तथा वेपालको कह सम्पर्कतन शादि करना काहिने। क्रिकीन्क सरकान् विकास पर प्रकृत कानेवाला है। अकन वर स्थिते चेळकेच्यातेष्ट्रन पर्वेचित रीतियो कामकः कुमन करे। यह कुमन भी क्रिक्ट अञ्चल कार्यकारक है। अध्यक्ता, भारत, अर्थ, पान, पानक अवस्था, अन्यक्षपूर्वक करू, क्या एवं क्रांत्रजीत, राज्य, कुम, सूच, क्रम, विकेष, राज्यान-क्रमचेत्र, प्रेरायम, क्यायम और विकार्तन-में मोत्रव ज्याप है। अकार अवस्ति रेकर विकास विकास पूका करे। अधिकेत, केवेद, क्याबर और तर्गम—के क्या प्रकारतिक निवय करे । पूरा तान्। विरुक्त कृत्य विरुक्ताः पूजन विरुक्तानी प्राप्ति करानेकाल होता है। स्वक्त विक्री अनुष्यके हुन्। स्थानिक विकासिक्युके, मानिकोद्वारा स्थापित निकारितक्षये, देवलक्षये-प्रशा स्थापित दिल्लस्त्रिको, अपने-अस्य इकट हुए अध्यक्तिकृते तक अध्ये द्वारा कृत्य स्थापित हुए हिल्लीसङ्ग्रे की अवदान-संवर्गनपूर्वक जैसे-सिरे पूजन करनेसे क पूजनकी सामग्री हेमेरी भी मनुष्य जाना जो कुछ बढ़ा गया है, यह सारा करन जार कर

करनेसे भी दिलारिक क्रियक्क्षी कर्ति करानेवारव होता है। यह नियमपूर्वक विकारियाचा वर्णन्यात कर रिका कथ से क्ष भी काम्यानाम् क्षेत्रा 🕏 । निही, आसा, गायकं योकर, कुल, करेश-युव्प, पाल, गुड़, नकार, पान अध्या आको यो अपनी व्यक्ति अनुसार विकासिकु कराका संस्कृता कारक पूजर को अवन्य औरदिन दल हमार उत्तरपञ्चा का को अवक केने र्वाच्याओंके स्थान एक-एक स्थान प्रमाणका सर किया करे। यह साथ भी विकासकी प्रक्षि कालेकाव है, देशा जनमा सहित्रै । क्वाराज्ये क्वाराज्य प्रकारक क्वारज राज्यों कृषि चार्नेकाल केल है। स्वयंकिन परिनेत्रक प्रथम विभाग है तथा अन्य सम सम्बद्ध भी इसंसू<sup>ण</sup> तक ही करना पार्टिये।

व्यवध्ये कृषि कार्यकारण होता है। स्वयाविषे व्यवध्ये कार्यकृत का ही करण पानिये। कर और किन्दुरे कुछ जीकारके व्यवध्यकों विक्रम् कुछ 'स्वयाप्रकार' कहते हैं। यदि प्रतिदिश आराष्ट्रकेंद्र देश हकार प्रकार केर्स वंवव्यक्ति कार्य कुछ-कुछ स्वयाप्त ही कर किन्द्र कार्य के को विव्यव्यक्ति जाहि कर्यकारण रूपहरण काहिये। जाह्यपरिदे दिखे अवदिये प्रकारों कुछ प्रकार्य-कुछ कार्य, प्रकारी देशा, पाह्यकारीका त्यार, कार्यके प्रकार क्ष्या करणकार प्राह्मण स्था इस्के गुड—इन स्वयंत्री कार्य कार्य क्या है।

<sup>35</sup> अधीरणंडच परिच्ये चेहचे। होन्स अर्थक अर्थहरूमें क्राफेडम् सहन्येकः ।

<sup>3&</sup>lt;sup>3</sup> राष्ट्रकाण विक्ते सक्तेत्रण सीम्ब्री सक्ते काः क्रेकेटकात्।

<sup>30</sup> हैशानः समीमात्रमा हेकः सर्वभूतामा सार्वाचनन्त्रिकेतन्त्रे विश्वविकार विश्वे नेऽसू सार्वाजनेत् । • मानाभरोका इतने भीने नार्य उत्पारम को कि अने दूधन कोई कुर न नके । ऐसे मानते प्रचंत्र काले हैं ।

विक्रोर्वेड हैंको 'का: हिन्सम' के क्वारम्बन्स असे समझ कर करे। इस प्रकार के

विकार है। दिनेतरोंके दिने अनावें बन्धवर्धक वय कामा है, वह प्राथक: का: वर्ता प्रयोगको निर्मा है अर्थात् में विकास (ग्रेस) त्राह वर रेख है। अपनी "रियान पर:" हार क्याचा प्रकास करें। प्रोक्ति अपूर्ण किसी एक क्याची Region first of mall-mall following मधेशन उद्धारकावर ही नियान है अर्थाद से भी 'तिरुक्षण जना' का की क्या करें। कोर्च-कोर्च पारि प्राप्तानको विश्वकेट विश्वे नमः कृतेक रिक्कानोत्र करवती अञ्चलति केरे हैं अवर्तन के 'नम दिलान' कर कर की। बहाश्वर-पंचायत गाँध मारोह जन धार्म कर्म सरकार् स्वातिकके समान है जात 🕯 । क्य, ये, सीन अध्यक्ष यक्ष व्योक्ता कर क्रारोत्रे करूकः अक्रा, निर्मु, का प्रका महेबारका पर प्राप्त होता है। उनका नामी Rock start E, some year-year क्ल-इक मान्य भर को अन्य रूपन अक्षरिका एक साथ ही निवाने अक्षर ही जाने शास कर करे। इस असके करकी विकास का जाति का विकास का व्यवस्था काहिने । पदि सुक हजार दिलीने प्रतिदेश एक भारत सम्बंध कारते प्रकारत-मनाया सा काक क्या पूरा कर निरम्भ जान और जीतीहरू प्राचन-भीवन कराना जांध से का नवाते अप्रीत पार्लवर विवीद क्षेत्रे स्टब्सी है।

प्राथमिक प्राथमिक कि प्राथमिक प्रात:काल क्ष क्षार जार कर करतीया क्रम करे। ऐसा होनेनर पानके क्रमकः क्रिक्का पर अक्षा मारोपाली होती है। केव्यानों और वेदिल बुळोगा से विकारपूर्वक जब करक काहिये। वेकोच्या का कावान तथ पानीने मुख्य हो जाता और माराजन भी हिम्मकारी जाहि करावेकान अनावे हैं। अनाव है। अनाव हिपके है, हेला जानवा काहिये। अन्यान्य को होको काल, बॉन, बीन का एक ही रात कहा-ने कहा है, उनका की विशवे अध्या हो, जिल्ला कर से 1 देख करकी की सलगा:

अन्यक्षार पृत्युवर्गन अधिकृत सरका कर करमा व्यक्ति अवना 'ओप (४८)' इस मकता प्रतिक एक स्थान कर करना कार्यंत्रे ( वृंता करनेवर कनवान विकास अस्तार समार्थ प्रकेरकोची निर्मा होती है। al ages weary flowly flowly कुरमान्त्री का पूर्णने अवदि स्थानत है सक famic despertie for others prof-

कारने अधीरती कारका करता है, का इस कुरकार्यको कालंद कियाचे जात कर रेका है। कुल्कुल रिक्कोर को कराती असी होंसे हैं। and relarging free freeze wit i me an, रोवन अधीवो भीग और नोस हैरे-कार केल है। अनः विकार एकानी प्रकृति क्रिके क्षेत्र अभिन्त विकास काक काहिने । पुन्यक्रीयमें दिवत मानवी , कुरत और प्रेसी आरिको निवसका क्वाला कार्कि । भगवान् विकास देशा है क्षात्र है। वहाँ कान, कर और पन काफे कहार प्राथमान् विकासी प्राप्त कर रोगन है। आ: प्राप्तानेन कियो हेवल आन्य नेकर राज्य कार्यक्षेत्र से विकास क्षेत्री इतको किसी कुर सन्वयोगन यह, शन्य, गर्मान्य बाह्, सरिव्योगस्य अस्त व्यक्तिक साम् काला है अभाग मानी भी Rends sind and Pertial Prop by &.

+ वेरिका किन्यपन +

मिल्क्यकारी आदि। होती है।

स्रोकने अपने-अपने वर्णक अनुसार शिक्षवारका प्रत्यन करकेरे भी प्रपुत्त विकायको अञ्च सार लेखा है र प्रकारिकाल आवरणने तक विकासको का अवने रस्कार्यका अमिलन काल काल है, कालक-पूर्वक मिल्ने हुए अपने बार्वक अन्तिह माराको प्रीप्त हो या रेक्स है । विकास सम्बद्ध फ़िया कुश सास कर्ण कर्यन्त्र, विज्यानुकी जारि करनेवाला होता 🕏 ।

विषयेत्र तीन जिलाग होते हैं---प्रातः, मध्याद्व और सम्बद्ध ( इन जीनोने सरका: एक-एक प्रकारके कर्मका सम्बद्ध विका कारा है। प्रातःकारको सम्बद्धित विश्वकार्यके अवद्यानका सक्त ज्ञानक बार्यको । जनसङ्ख्याल स्टब्स्ट-ऋगेंद्र विके अवयोगी है तथा कार्यकाल कार्यक-कार्यक रुपपुरत है, ऐसा पानम पानिये । पुनी प्रकार

विष्यको पूजा अचीत् करका हेनेवलने होती है—ऐसा जानकर कर्न करनेवरून मनुष्य प्रयोक्त क्यान्यः भागी होता है। विशेषकः व्यक्तिस्थान्ते प्रत्येते हो प्रस्तवही विराद्धि होती है। अयने-अयने अधिकारके अनुस्वर सबर बड़े गये किसी भी सर्वके क्षा क्रिकारमध्य करनेकारम पुरस गर्दि क्रकारी है और पापने करता है तो क्र क्य-क्य कार्नेका पूरा-पूरा पान अवस्था प्राप्त

राजिने भी सन्तरका निजानन किया गया

है। रहाके बार प्रहरॉनेंसे को बीचके हे

अपूर हैं, उन्हें निजीधकार कहा गया है।

विशेषाः असे कालमे की ह्यूं धनवान्

कर केला है। क्रांग्लेन क्या-क्रांगी । पूरवर्षक कीन-कीन-से हैं, मिलका आवाप रेन्सर क्की को-पुरूष विकास प्राप्त कर में का इसे र्वक्षेत्रको सारको । (Apparent 6.6)

मोशहायक पुरुवक्षेत्रीका कर्णन, कारविशेषमें विधिन्न गरियोंके जलमें स्तर्भ केले—बिह्नम् इन वृद्धिकार् मार्थियो । मोश्रयाच्या क्रियक्रेमीका वर्णन सुनो । तत्वक्षाम् मै स्वेक्टरक्षाके रिको विकासन्त्राची अवगायीका कर्णन कार्यका । पर्वम, का और कारगोसक्ति इस वृत्तीका विस्तर प्रकार करेड केवन है। सम्बाद पिलकी आहारों कुम्मी सन्दर्भ जन्महरू बारण करके रिका है। मनवान शिकने भूतरायर विशेषक स्थानको सही-सहिद्र निवासियोको कृषापूर्वक केश देवेके विके

सानके उत्तम फलका निर्देश तका तीर्वोमें पापसे वर्ष रहनेकी बेलावनी वासरकार कारकार अनुसूदीत किया है। इस्टिंग्वे इन्हें खेर्चन प्रकट हो गया है तथा अन्य स्थान-से सीर्वक्रिय हेरी हैं, जो सोव्योक्ती रकाके रिन्चे स्वयं प्रामुर्धुत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्रमें वानेपर ननुष्यको सदा कान, दान और तर अंदि करना जातिये; जन्मधा वह र्रेग, टरिक्ता तथा पुरस्ता आदि देवीका कार्ग होता है। यो पनुष्य इस कारतवर्षके चीतर वृत्युको आहे होता है, च्या अपने कुणके करारे क्यारोकर्व बार करके विवयक्तिका निर्माण विद्या है। कुछ क्षेत्र देखे पुरस्कारके पक्षात् पुरः समुख्य-चेतिये ही है, जिन्हें देवलाओं तथा अधियोगे अवन्त क्षण होता है। (यहमै प्रमुख पान क्षरके

March and 2 dist.

March and 3 d

Areg are sing (more) white स्कार वर्षान्त्रे पुरुष्टवेत है। स्तरवारी वर्ष परम परिच और साथ मुख्यानमें वाही नहीं है जनमेत् प्रत्योग सुरू चलाई है। विद्वार पंतर प्रराप्तिके प्रतन्ति वालाओं बहुतर निवास को हो का अन्य: स्थानको पा dag to Special which People of पुरवस्तिका राष्ट्रा १वे पुरवस्ति स्वी हैं, क्रमिके सकार कामूर्त-प्रमाण आहे। अलेक मुख्यक्षेत्र है। बढ़ी क्रमानाहिलेंद्र वृत्तं हेरेक्ट मक्तारी महत्त्वीर प्रकृतिने की अधिक अहान एवं कुम्बदायक के मंत्री है। प्रोपायद म्पानी का चालते हैं, यह कुल्लीके समानतीयो अभिन्तु अल्ला प्रतिहा हता अभिन्न पाल हेनेकाल के साथ है। इस मानव बहाँ कान और उपलब्ध बार्गको Propositional suffe gint ha पुरुवप्रतिहरू स्वाहत्वे प्रतिकृति प्रोतीक वृत्ते (स्रोत) है । प्रमंद चुल्य लगा उसके गहुक Print Makel September Springs होती है। अवसर्थंद अन्यु अवह देखनंद दूस पुरत है। परण पुरस्कानी रोक्स्परीके इंडकेन मुख करते को है। यह स्थापन कर मोजनके बारका की राज वारवेकारी एवं स्थानिक हेर्नेकार्ग है। कुम्पर्वको महिन्द क्षेत्र कहा कृतिक है। अर्थ क्षेत्र स्टब्स्ट क्षाविका

मार्थ ५वे है तक वह निव्युत्तीक ह्यार धारोकारी है। तुस्याको पर मुख है। बह Appellus hituarit for grandings शुक्रमं-मुक्तारेश जी पूजा मुख्ये गये है। व्यागनेकारे और हुए और अधिर जाया क्या तेते है। तरकती बड़े, बन्तानकेवर, कुम्बद्धानार इन्स्टीन तक सुक्कारक क्रेस न्हें — है क्रमी पुरुषक्षेत्र है। इनके स्थार निकास कारोनो इन्यानेकाती प्राप्ति होती है। पह कांच्ये दिवाली हां प्रदानी धारेरी पाय प्रवासनी है। जाति बार्स्स पुन करणे को है। यह स्वपूर्व असीह कर्मुजीको केरेमार्ग 🖟 । इसके स्थ प्यानिकाली अभीर अधिकाल गर्म प्रका और निष्मुका कर विवेशको है। जनवेरीके जो क वेपक्रक अवस्थित है, में अभीत करन hide was de ferreien Mars merband 婚帐

विकारण यस स्वित्याताने वृत्ते और स्वान्यातेन विकारोशने आवेश प्रति आग यहे से एक स्वित्य वर्ती वित्ये हुए स्वान-पूर्ण आवित्ये स्वान्येन्याती प्रति प्रतिनेत्रां प्रति स्वान्येन्याती प्रति स्वीति विकार पुत्रा स्वीत स्वान्येन्यात स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्येत विकारीयने विवार हो, स्वान्य स्वान्य स्वित्ये संवत्यात्रीयने विवार हो, स्वान्य प्रतान्य स्वान्येत्र विकारीयने स्वान्येन्याती प्रति

<sup>-</sup> वेर्क कारत कार्य हुए जाति पूर्वतः । तुन्त्रवेर्षः तन्त्रके हैं। कारतानी प्रकेश अ

भागनेकार होता है, देख पूर्वकारने उन्हें भगवान् विकने कहा व्य । क्य वर्ष और बुक्ति कन्दराहिने दिवत हो, सा कहन और प्रोक्तभागे कार करे। या पान अनेतन सका गर्नेकवीके स्टेक्टी म्हार् स्टेम क्ट्रम कारोकारत हैता है, यह महर्षिकेकी मान्यत 🛊 । जब पूर्व और पहल्यो। तुरस्तर्गले स्थित हो, इस सक्य कालेरी नहीने कार करे : यह क्षा पंत्रात् विद्युके प्रकारी परिवर्त समार्ग अनीव वस्तुओंको देनेकाल काव गम है। जब सूर्व और कुल्ली पृक्षिक परिवर आ कर्ष, तम वर्लकोर्न (अन्यात) के बढ़ीनेने कांग्राने साल करोग्रे डीविक्यु-स्पेकाकी पार्ति हो सकती है। पूर्व और ब्रुप्तिके धन्तकिये विका क्रेनेक क्रूप्ति-पुरारी नहींने विका हुआ बाल विकासिक अञ्चल कारानेवारमा क्रीतर है, बीरक फिर क्रमानीयाः संयत् है । जन पूर्ण और सुक्तारे क्याराजीको निवार हो, यह प्रकार स्थानकालो महार्थके जाने का काम वाहिते। properties when I do up the Recordant selle accidence give it i Providente sagras pape afte foregite म्बलीने सुक्त मोन्सेकर अन्तर्थ गर्नुकाले इस्त्यूनी प्रानीत के प्रानी है। याच्यालयों नका सुर्वेद कुम्परासिने रिका क्षेत्रेर करानुर-भारती पहुल्लीके सकत विकार हुआ साहि, Proper seum freihre-un fen alle कर केरी कुरोंके मिलोकी सर्वको पीरियोक्त स्कूर करोकरण कर रूक है।

कृषे और कुल्लीर कर मीनशरिजे दिसा हो, ता क्रमानेकी पहेले किये को कारकी व्यक्तिके प्रयोग्य को है। प्रमुख्य व्यक्तिके धुनेंक सेचेनि मिना क्ष्मा साम प्रसानको प्रदेश करानेकान होता है। विद्वार पुरुष यक्षा अन्यक्ष कुरवेरी नहीकर सामान लेकर गीर्ववास करे । देवा करनेवे सरकार विके हुए करना निक्षय ही राहा हो करना है। कारोप प्रकार परनेपाले पहान्त्रे क्षेत्र

🖁 ( महापूर्वी और केनक्री—ये केंगे निहाँ प्रकृतिकामी प्राहित्यन करा देनेवाली 🛊 । इन diritis recer Paint & perferran din 8 : इन क्षेत्रकेंद्र मध्यने बहुत-से पुरूपात् क्षेत्र 🗗 ब्यू निकास वार्यकाल विद्यान पूरत की कुल्लाका भागमें क्रेम्स है। सहामार, असम जुरित तथा स्टानकारे साथ अपने एकानंत रहते हर विकार प्रकार सीवीर विकास करनी वाक्रिये । अन्यक्षा काक्ष्य काम गाउँ विस्तान । पुरुवताने किया हुआ बोक्-ल पुरुव की अन्तिक प्रकारको पुरिक्षको प्राप्त होत्स है। तस्त व्या किया हुआ होता हा वर की व्यान् है जाता है। की पुरवर्तकों गावन ही जीवन विकारिका विकास है के उस पुरवसीयाएको अवस्था व्यक्तिका कारा पाव सुस्काल जा से करूर, क्योरिंड कुरुको ऐस्टब्रेसक सह गया है। अञ्चलो ! सीर्ववास्त्रमीत पुरुष वार्तिक, वाकिन्द्र और माननिव्य सारे क्रमेंका कहा कर देख है । नीचेने फिला हुआ क्यांक्रिक पर्य क्यांक्रिय हो काता है। यह कई कर्त्योतक सेवन नहीं क्षेत्रक है। है सेवा पान

पुण्यक्षेत्रं कृतं पुण्य अधिकृत्यते । पुण्यक्षेत्रं कृतं पत्रं व्यवस्थातं करते ।
 स्वत्यते लेक्क्यते पुण्येन क्षत्रं त्यात्रे । पुण्यक्षेत्राते कृतं व्यवस्थितं स्थातं स्था । मानां प तथा कां त्यूप नामोद्दियः । कार्य-नामेपं द् वरण्यस्थापुर्व वया। (जिल्लुबन, विदेशा-सं- १६ । ३६ — ३८)

• Polygeriffer .. केमरा अवनारे ही यह क्षेत्र है, अन्यवा वेमाध्योधी पूरत करते और प्रावृत्योको नहीं। व्यक्तिक कार जनमें क्षेत्रा कार्यिक दाने देते हुए प्रानते वस्त्रात ही सीर्वने पाप सरीरको सुरुपने-बैसे बाहोर तको सह निवास करना पातिने । होता है; अमः सुद्धा पार्क्तको पुरुषको (digital f4) स्त्युबार, जीवाचार, बाल, धरमकारण, संव्याधन्त्रन, प्रणव-जय,

गायकी-जप, हान, न्याकतः बनोपार्जन तथा अधिकोत्र आदिकी

शीध ही हमें नद शतानार सुराहते, जिससे मिद्यान कुल कुल्याकेक्टोक विकास करता है। कार्ग प्रश्नेत्र प्रत्येकाले कार्यक्त आवार प्रश्न मरकार कड़ देरेकार अवस्थित आवसीता भी पर्यंत्र प्रतिकिते । स्वत्री येले -- त्रमुख्यस्था पास्प भाग्येकार विद्वार शहर है जानको 'प्राव्याण' पाच कारक कारकेवा अर्थिकाती

है। जो केमल पेक्रेफ आधारका पाएक कारनेवाहर क्षे नेवादा अध्यानी है, इस इस्क्राम्मच्ये 'मिका' संक्रम होती है। संदर्भातः, वेक्कार तथा विका-इन्हेंसे एक-६७६ गुलरों ही बता होनेकर जले 'दिख' कहती है। विसर्वे स्थाननामध्ये हे आसामा पास्त देवरा जातः है, जिसमें वेदान्यका भी बहुत मान किया है तथा में वकामा सेवळ (परोपीत, मच्ची कामी) है, करे 'समिक-**शक्त**ण' कहते हैं। जो लक्का कृष्टि क्या माणिक्य कर्न करनेकारत है और कुछ-फुछ हाहागोधित आकारका की करान करती है. कह 'मैंपन-प्राह्मण' है तथा जो सक्ते हैं होत

जोतला (इस कर्माता) है, उसे 'का-सकाल'

कहा गया है। जो इसरोंके दोन देवलेकला

और पालेबी है, को 'काम्बर्ग-केव' बको

विधि एवं महिमाना वर्णन मन्त्रिके सक—सूत्रम् । अस्य अस्य है। क्रमें नक क्रमिनोने भी को प्रक्रीका प्रमाण करता है, यह 'राजा' है। इसरे होन गरमञ्जूष्टिम प्राप्तित माने गर्ने 🛊 । पेर्याने श्री यो पहल असी, वस्तुओका साम-विकास कारण है, यह 'बैंक्य' कक्रमाता है। इसरोबी 'परिष्य' स्थारे हैं। को प्राथमी, शारिनो

> तक वैक्कोकी रेकाने राज्य पहला है, बढ़ी कारान्त्रे 'का' कहानता है। को 📆 हुन

> कोर्गानक कारण कारण है, जो 'पूजर'

प्रमाहान्त्र कान्द्रिके । ऐस्ता, विक्रम जीर कर्मको रिका पुरिचार शासक लेगेवाहे हहा 'बर्ग्य' कहरूके हैं। इन सची वर्जीक नकुर्वको व्यक्ति कि वे सम्बन्धानि शतका पुरुषिपुरू से स्थाने पार्ट देवताओं जा. जिल्ह वर्गवार, अन्त्रोवर, उत्तवदी प्राणिके रिनके क्काने व्यानेकारे क्षेत्रीकर तथा आप और व्यवस्था मी विकास करें। राजने निकार पहरको उद्यासक कारण पार्किने । ३३ अस्तित प्याप्ता जो आसा पा

यम्बन्ता है, को सँगि बक्तो है। इस श्रीविकारको व्यवहर दिसको अन-दश आविका साथ करक पाढ़िये। प्रश्ने पूर जाकर कहरते अपने प्रतिस्को को रहाकर विष्यं उत्तराणिक्या केटकर मान-पूत्रका त्यान करे । और उत्तराचित्रक बैठनेने कोई

• प्रतिम् विकास्य •

14

Bullet हो तो दूसरी विकासी ओर नुका नदि अन्दरक का कपरतक पानीमें सहे

म्हरके बैठे । जल, अप्रि, माद्रुक अस्ट्रि क्या रेक्साओका सामना सम्बन्ध की । कर-स्थान करके उठनेपर जित हुए मलको न देशे । तदनकार जल्लाकाने संस्कृत निकाले हुए जरुको ही पुश्चाकी सुन्दि करे अवकार

वैद्याओं, निवरी तथा व्यक्तिके तेवीचे मारे विमा ही प्राप्त हुए कलके सुद्धि करनी

पात्रिये। पुदाने सात, बीच वा तीन कर पित्री समाचार उसे मोन्यर स्टब्ट करे । शिक्का महारोहेके फलके बराधर विक्री हेकार समाचे भीर को थी है। परंतु गुराने समानेके रिप्ते एक करर विकृतिको अञ्चलकाता होती है। किंकु और नुसाबी सुद्धिके पक्षात उक्कर अन्यव जान और जन-पैरोको सुद्धि करके

भाव बार कुल्ला करे । जिल विकास वृक्षके कोड़े अथवा जाने कार्ने कार्क जाने महार महाभग करना साहित्रे। अहा सम्बद्ध नर्जारी अंगुलिका क्रम्बोन न प्रते । वह क्रम-पुरिक्षका विभाग कतामा गया है। सहयवार प्रक-शत्त्वची रेक्सओको अवस्थार करके

मनवाट काले हुए जलगणके काम करे।

हे अपने कार कल विकास मन्त्रेपारण-कुर्वक स्थान-कार्य सम्पन्न करे। विद्वान कुरुवा वाहिने कि वहाँ तीर्वजलारे देवता मानिका (बाराक्र-तर्पण भी को । काने का बीतवस तेकर पीच कस

हेनेकी सर्वेद्ध न हो तो पुरुवेतक कराने सहा

करके उसे सारण करे। साथ ही कोई कार्यंत्र भी क्षारण कर है। क्योंकि श्रेक्षा-क्या अली पानी कामी कामी अञ्चलका प्रेसं है। यह आहे गोर्नेपि कार कल्लेवर साम-सम्बन्धी सर्तरे हुए क्काने क्यां न ओवे । सामके मक्षाम् विद्वान् पुरूष भीने पूर्व तथा बरावारे बाबाहिने, कुएके जान अञ्चल कर अवस्थि है। जान और बढ़ी कामाना, राज्यां आदिवर, जारुपे या रकार्य अवसे तरह क्षेत्रर का पदाकी नियोद्दे शिको । स्थापको नियोद्दरेश जो कार गिरमा है, यह एक क्रेमीके विमरीकी

तुरिके रिक्ते होता है। इसके कद जन्महिन-

उपनिष्यक्षे कराये गये 'आरिगिरिय' स्वाहरे

जन्म रेकार असके द्वारा तिलुक्त समाचे ।<sup>क</sup>

 मामारि-क्यनिकाने पराध्यासम्बद्धी विक्रिप्ता स्थान कर्म कर्म क्षेत्र है.... '25 आंतरित पान प्रमुक्ति परन प्रोतेन पान परनीकी पान रक्तनिति गाम' इस प्रमुक्ते मधाको अस्ति।पन्तित को ह

'मा नजोके तर्रे मा न अनुष्य च ती तीनु च नी अनोतु वैदियः । या नी बीदाबुद्ध भारिनी वादीहीहान्यः

सदम्बन्धः इन्हर्न्थः ।

इस मन्तरे उक्तर नेलने गरे, क्रवस्त् 'मानुनं सन्दर्भ करक्षांक आयुक्त्। स्ट्रेनेंड् न्यापुनं स्ट्रोस्ड् मानुकत्।' इसादि मक्तमे बक्तम, संस्तार, बक्तस्वल और मंबीयर छितुमह करे। 'मानुवं कराते कारकात अनुका<sub>र</sub>। महोतेनु मानुवं तानेत्रम् मानुका<sub>र्</sub> त

初建— 'अन्तर्क स्थापते सुधीनं पुरिवर्णन्। उत्तरपति स्वयन्तर्गतेतीय प्रमुकत्।'

— हर देने क्लोको सैन-संश का चाले हर इंदर रेजाई सीचे र

Transferenter tapter impatfen tille ampart transfer bangte breite tarte tarte tille fir the पूरा विभिन्नने पारतर न विकास संख्या, स्वाचेनकार अन्तेत्वर पश्चिमकी ओर युका क्रमों पूर्व को नहीं पालने पाल दिए जान थे। बालोंद केंद्र पाल और पुश्रविक्त की सूचीत हिन्दे जार्थ है (अन्तर्गत और नहीं)। रिक्रोकारम् मरकने कात है। 'अस्ते हि हा-' प्रकारि क्यारे मान-शामिके मेरने विराम अधानकार और क्यानुक्त क्रमा अधानिने audere fear atglesäst abed बार दिस्को तथा 'बार क्यान' हार मध्यको geliebt fint and it i für nieftentit. कार्यार पैरवर जान क्रिक्के । क्रुने संस्थितेक्षण कियारे काले पूर पूर्वको देशे तथा जनके कारों है। 'अपने दि हान' क्रांबर्ध कराने जीन तिनो प्रमाः अञ्चीतम् पान्ते पुत् आयमा प्रकृति है और प्रकृत जुलाने नामके कन्त्रोट को । साध्यम्भानो सुर्वातको स्रे पद्मी सहस्र बील-बील परन्त है। इन्होंने क्रमण प्राच्छे को हाँ संबंध निकाल होती है; क्लेटिट का क्षेत्र परानेका पात्र काले पूर् क्रमाः वैद सार्थ प्रेम्बरिक समय नहीं है । बीनेंद्र समयनी mein aufr mirb mit finfe i geft mark the wroted open weep. मुख्यात, पुरूष और देखें कर दिल्हें कहा हीतारी ब्यूसाके मीन क्लारीका कर करने हुए कारकः कृत्यः, मेर और जनस्यान्य भारते त्रीकृत को । इसे विक्रम् यूका 'क्या 'क्या ment & : Booth spullest ungen Pallung कार्य के प्रारंभर, अन्यत कारण की व स्रोतर, राज और राह्ना या स्थीतः giver was annually much would म् क्रेरेको विकास आ अवितः 'क्यू-कार्य करण कार्रिके : प्राप्त-कार्य 'मूर्वेश स

कारण कारिये । personal regions with सम्बद्धाः नव करनेः क्षेत्र कर कारणी और क्रुवीकाको अर्च्य हेने व्यक्तिके । व्यक्तको । मुख्युक्तानों पान्ती-वन्ने स्वारणपूर्वक स्त्यूनं स्वार्थकों स्वस्था करने वाले सुर्वको एक ही अर्था देश कार्यने। हिरा प्रभावता कर करनेके प्रशाद पानगी-

मन्त्रतः कामी संगोन्त्रात्रको समा अन्त्रात्रात

what is such being sub-month

अनुसामको कार्याह आकार कार्ये कृत

क्लारे असरे शहीका सेवल करे।

मक्ताक्रमारान्ते भी 'शाय पुरान् इस प्रकार Minter with fight them to wide

संबद्ध करने वाहेने, देनी करनेकी असन å e milt stratigeneren Ruck fürer fice aber कार से अनेक सम्बन्ध किने कारण: प्राथक्षिण सम्बद्ध सामित्रे र महि एक हिन सीते को पानेक चीते पूर् संच्याकारको विशे विका-निकाल अविशेषा से पानक-नावका अधिक का को । की निवस्तिक गुरू हुए कुछ है। जो अने क्रिक्ट की साम को प्रतास प्राथितकार्थ मेर धार्थ अवस्था अह क्षान्य वाहिते । यहि एक मध्यान्य विकासने कुट पान के कुट अनुका प्रमानानीकार कारणे । audfteligte fieb der, ifte. वार्विकेश, विव्या, इंद्रांग, प्रमुक्त और कार्या स्था हैने हैं अन्य देवलाओंका भी बहुद्ध ज्ञानके प्रयोग्त बहे । विरा गर्नवर बार्मको प्रकारिक फार्क्स सुद्ध जानका करे। क्षेत्रीके क्षीक्रम प्रकार पहले, प्रवासकी, देखालको, पाचे अध्यक्ष अन्य मेहली निवस क्षान्त्रे अस्तुन्तर दिवसायूर्वक वैकार विकार कुल अवली चुव्हियों लिए को और

- स्टिक्ट क्रिक्ट्स -

First 1944 + 2010 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 - 444 और 'मू' पून होनी अनुस्तेने जीन और प्रकृति एकालका प्रतिनादन क्षेत्र है—पूर्व कारको प्रकार प्रकार (१८) का कर कास करिये । जनसङ्ख्ये का कारण करनी वाहिये कि 'हम तीमें लोकोंकी पृथ्वि merbanis sett. men medanis fam समा भेद्वार करनेकार स्थानी—जी qui nury furte i Borner ucch ? un umanne Munt purt milliget और प्राथिनिकारिको वृत्तिकीको स्वयति वृत्तिकोको सक्त वृद्धिवृत्तिकोको सद्ध भीन और योग प्रदान करनेवाले पूर्व हुवं झानवाँ और औरन करे। प्रान्तको क्रूस अविका क्षेत्रिक प्राप्त कियान कारण हुआ जो हरनक क्ष करता है, वह निक्षण के उन्हानों जाह der fein fin beime beidigebureit fiert भी प्रकारका दिल अने पारक वर्षकि। mand interpretation with their times प्राथमानको पुरिने रिप्ते केन्नु प्राथमाने प्रतिकेत प्राप्त:पास्य एक प्रकार नामाने-बन्द्रस्त का बर्ग करिने । कार्यक्रमानी की बार और सार्थकारणे अनुस्ति कर mouth fuffe \$1 are made obvited अवर्तन प्राप्तिक अपेर पैत्रकारी पीओ इंकाइकेंक्रे स्थान प्रशासनक नामारी-का करना साहिते ।

इत्तीरके जीतर कुण्यात, काव्यात्र, ब्रांगिन्द्रर, अल्बास, अस्तर और स्वकृतर-जे D: was til geri Promiert start बहुवरस्त्रक हुई ज्यानीने बहुनक: विकेक्ट, प्रकार किन्यु, ईस, जीवस्थ और वरवेवर रिक्स है। इस समाने अवस्थित करनेर इनन्छे एकताका निक्रम करे और 'का उक्क में हैं'

मध्यको आपूरि करे। जनस्के 'स', 'त' ऐसी नामकपूर्वक अनेक कारके स्था 'बोर्डा' का कर करे। उन्हें स्थितर अविद्या बहुत्या अविद्ये अवा इस प्रतिसं ब्यान भी पालपा को । प्रकृतिके विधारभूत ब्राह्मको केन्द्रर बहुत्युन्तर्वक सर्वेते कन हमा को फरीर है, ऐने क्वाने प्रशिपन रक एक अवस मानाकि साते एक एकके क्याने अधिकारण करके बीमको की-की परमानको संयुक्त करे। यह जनक रूप प्रकार पन्न है। भी अध्या अक्षानीय क्यांनिंद जारते क्षाने के करीगीना अभिन्नात्रक क्षेत्र है। इस प्रकार के क्लोका सन है, इन्हेंको अस्टिकामने बन्तानिक सन कारण परिषे । सहस्र पार किया हुआ पर अक्रुलेक अक्रुल कार्यकारण क्रेमा है, ऐसा कारण व्यक्ति। स्त्रे कार विका दुशा सब इन्यानको अहि करानेवाल नाम गमा है। प्राथमितः पूजा प्राप्तान्त्रातीः विक्रे को कारणकार्थ कर काला है, यह प्रकारको कुरने जन्म हेला है। प्रतिक्रित सुनीयरकार काके अर्गुक्तकारी सम्बद्ध अनुस्रम करत कार्यके । कार्य सामा प्राथमिक सम क्राकेकार एक प्रिकार क्राक् गया है। जिस प्रस्तुकारे एक स्थान गानारेका भी पर व जिला है, जो नेरिक कार्योरे न राजाने । सन्तर वर्षकी अक्तानातक विकास स्टब्स्ट क्या अरे । इसके क्या पुरस्कानकर संन्तास से ले । परिवासक स रोपाली पूछा दिल प्रमानकर समा प्रमान प्रकारका का बहे। यदि एक दिन इस रियमका फूलकुल हो बाब तो शुरू हिन क्रमीर प्रदर्भने जाना नवा और अधिक जनन पार्विदे और स्वा इस प्रकार स्थाने क्यानेका प्रकार करक कार्यने । की

e baharadar e 

सम्बद्धः एक परत् अस्तिका अरुपूर्ण के बचा । क्षुण १ अलः और और ओक्सी किविके में हेद साम कर फाके काका अपनित

कारण कार्याचे । प्रांती अधिका अध्यक्तक निकास सरकृत हे जार से कु: को विरोधे गुरुके विकास पहला करे । देखा पहरतेले बेबोबरे प्राप्ति प्रेमी है, अन्यक व्य बैरव

मन्त्रते मान्य है। यो सम्बन्ध करणा सुक गुरुश्य क्रकुम है, महीको कर्न गमा अधीर रिक्षे का करना महिले । मुख्यू समानको में कहा प्राप्ता है अध्यक्त प्राप्त परीहे : धनीरे अवीची जारि होती है, अवीने चौन then the \$ . fer me wied depend रान्याक्ष्मं होती है। वर्णवृत्येत क्वारित करते को प्रोम क्रम क्रम है, अपने एक क्रि affen Grenne mir fiet fi geffe. विवरीन अंचर्नारे क्यार्थित हुए भन्ने प्रश को धोरा जान होता है, उसमें धोनोबंड होत अंग्रेसिक अन्य केन्द्रे है। जनून वर्गेरे अन THE E. APPEARS OF THE SPEED MICH.

water filt is स्वत्रभूत अस्तिहे सम्बद्धे ही प्रकार पहल गक् है, विद्यु व्यक्तिक्तृति प्रकारक वर्ष

केले है। कामपाओका साम पान्तेकारे

पुरवक्त अन्यत्वपुरस्कात प्रतिवृक्षेती है। अन Man gerein wie den f. geft einen

(पूज आहे) अध्यत काम गया है। स्थानुस्ताने कारान्ते, देताने सक्तानो और प्रकारों बार फरोगे प्रकार निर्देश होती है: र्मातु व्यक्तिपूर्णने प्रतित्व (भगमहिन्तु) को कुमारी प्रारंतराच क्रेस्ट है। अधार्न हिसा (gen) um f abr und muren fin सक्तीरे महाम दुःश पान है और वर्गते पा

सुन एवं अन्युर्वे काची होता है।

पुरस्कारमें द्वारा अन्त केला है और स्मान्याओं

क्षांक कारण है, ज्योगत क्षेत्र को जाए होता है --वह बात केकोना नुकर अधी तरह कानो है। कालोग पुरूष नेक अन्यानीत प्रकारित हो। व्यक्ति अवस्था स्त्रीत distinct the de met the अस्ता अस्तेन काम है। ज्ञान के ब्याचन: करने, उन्तर्भवनी निर्मित क्षा रहा है। प्राव्यानको प्रतिके कि का राज्य सामान्य स्थान सिक्ष्य प्रतिका (वर्ग-म्हार । क्रम मध्य (बंद कर्यों ) असीते सामार अस्तेत परि । यह प्रतके मेरने साह क्षेत्रस ५ हिलाने और न अस्तर हेराकारक क्षा है करे। इतिन बाह्यस्तरे वनका

क्याचीर ब्योर और मैशन पूर्वत एवं सोरकारी ।

न्यानीपर्दर्शन करूका क्षत्र करनेले क्लान्दी

क्रावची हिन्दि अस होती है। अवसिद्धाल

का पुर्वाको पुरस्का-नेपानिद सुराध gial for which several fielly

(mprount fluide) ung girth ft. Parrie

रिको पर्यक्त अवस्थि करूक साहिते।

विकास कर्षे का-से-कम बार पहुंच है. हेर्न पुरुष्के उद्यानको को उर्व पर्वत प्रैक्

पोरिकार (पोक्रन-निर्माको सम्बन्धे) कि है, उसके दिनों का कर पहल्लेकारी प्राप्ति

कार्यकाल केन है। एक स्थान कार्यका

प्रमुख अस्तुत्र प्रमुक्तेषात्रस्य व्याप नवे be sp bigen der tilber debenag

allfore ply server by \$, serve to

कर्म प्रमुक्तिकारी प्राप्ति मानुर्वकारा होता है ।

क्षा कृता कुरुवाको विद्या दशा आस्त्रान

ger marrier, mer were fit ihre gere

विका केंग्रामको जानने रामका क्रम कामा है

अवर्थन पह कुनके हुए। निवन बेक्सनकी प्रमुख

निवृत्तिके रिक्ने जरूर तथा कुमाननी बेचवरी अन कर है। सामिकं सिमे स्था असमा द्वार करे। बीच, शान्त, क्रमा अस भूमा प्रश्ना, मोजा, रेक्ट्र और कोच्च-के बार प्रवासी विद्यु अक धीन काने व्यक्ति । जिल्ली अवको सामा बानुका अवशंका प्रश्ना-अवशं अधीर सञ्जाना मारक्त कारणि है, कुछने सन्त्रमानक स्त्रके विद्यवे शून् पुरुषकारणका ३६का मान् सालको विक भारत है---इसमें लेक्स नहीं है। इस क्षेत्रेकाल पुरस्त कर्मने आह शूर्व बस्तुना क्षा मुक्ता मनवार मारचेत अन्यने भूति-प्रकृतिका परिवर्ती सुन्दि कर हैं। अन्यक्षा करे हैरव नुरक्षके गिरमा पहल है। अक्ष्में अक्षेत्र होन चरंग करे--एक नाम वर्गके रिक्ने, कुरस कार कृतिके रिन्ते तथा गोलस भाग अल्पे क्षाच्येत्रके विक्ये । विकार विक्रिक्ट और काध्य-च्ये तीनी प्रकारके कर्ज वर्णार्च रहे हुए बनने करें । साक्ष्मको कारीचे कि बह मुक्तिके निर्म एके हुए अनले हेला अहवार बारे, विकारी जा बांच्यी प्रदिक्ष के पान प्राचीनके निये रक्षित वस्त्रे किल्काला. परिवित्त एवं पवित्र धोण क्षेत्रे । क्षेत्रीके देख मिन्ने हुए क्ष्म्य युवर्ती अंक दान का है। इसमें प्राथमी सुद्धि क्षेत्री है। सेच कारी धर्म, वृद्धि रूपे अरघोण करे; अन्यक्त वर्ष रीरम नरमाने प्रकृत है अन्यतः उसकी सुद्धि पानपूर्ण को जानी है या सोती ही फीएर हो। होने हैं।

मुक्त पुरान परमायन्त्रमा अनुभाव वास्ता है। साथी है। सृद्धिके रिस्ते निर्म गर्म स्थापारने नुहार पुरास्को करोहे कि वह का-सक्ताकि आहे हुए करका बढा मान दान कर हैने सम्ब क्रमुंजीवय ग्रन्थ करे। यह ग्रम्भ- कोन्य है। कुविकार पुरुष अवस्थ जरावा

> निवार्तको पार्वको कि वह पुरारोके दोबीका बासान न करे । साह्यको ! दोबलह ट्रालोक सुने का देको हुए बिलाको की अकट न करे। विकास पुरूप ऐसी बात ज करे, जो कारण अभिनाकि प्रदेशके रोग पेटा merdened få i dingelen fielden fied केची कंप्याकाचेर सचय अतिकेञ्चल अवस्था भारतः यो दोनी समय अरीध्योज कारीये असमार्थ हो, कई एक हो काम धूर्व और जीवको विकिन्तिक ही हुई अस्तिको संस्था करे । कामान, काम्प, बी, काम, बंद तक व्यवसार-प्रमाद प्राप्त विर्वाणपूर्वक कार्यकास बनाचे तथा वर्धानित रिविसे मूर्व और अधिको अधित करे। यदि इंकिनका अनाव हो से प्रधान ऐमनाए को । सक पुरस्कित प्रत्येकाली अधिको निवार पूर्व अध्यक्ति संज्ञा होते है । अध्यक्त रोपक्रमात्रको भारतात का वर्षकी वन्द्रनामान कर से । असम्बद्धानमध्ये प्रवास्थाने राक्ष व्यवस्था पुरस्कोक्के औ इस प्रकार विकास कालम बाजी पाहिले। जी सह नक्रमञ्जू सरवर होने हैं, देवसाओकी पूजाने लगे व्यक्ते हैं, जिल्ल आफ़िल्ल्ल वर्ष गुरस्कूतानें अपूरण होते हैं तथा प्राक्रकोंको सूत्र किया करते हैं, वे राज स्तेत वर्णाकेकके जाती (draugh th)

अफ्रियज्ञ, देवयज्ञ और प्रदायज्ञ आदिका वर्णन, घणवान् शिवके द्वारा साती बारोका निर्माण तका उनमें देवारावनसे विधिन्न प्रकारके कल्पेकी प्राप्तिका कथन

मानिनेन नवा—उन्हों । अधिकार, देवनक, मध्यक, पुरसूक क्या उक्कारीका इसारे समझ काम्यः वर्णन वर्णाके ।

मृतभी केले—कार्विके ! मृहस्य पूर्वन अधिमें प्रापंताल और प्रशःसाम के भागान असी प्रमानी आधीर हेता है, स्थानिको अधिनक स्थाने हैं। यो प्रमुखर्च अस्तरानी निवार है, जर अञ्चलक्षीरकोंके हैंपने मानियाका आकर हो अधिनक है। वे समिनाका है अफिने इक्त को । प्रकृत्वे । paper anner from article द्वियोक्त सम्बद्ध विकास न हो जान और ने औपासमाधिको अस्ति । बर हे, नवाक क्षके निर्म अधिये सविभागी अञ्ची, प्रत आदिका पालन तथा विशेष प्राप्त अवदि हो मार्गेक्स है (मही उसके लिये अधिकार है) । क्षित्रों ! विष्युरित काक अधिकारे विश्वविदेश बारके अपने आलामें हो अधिकार आहेत कर रिका है, देशे बालक्रीकर्वे और मन्याविकांके रिन्ने कई कुल वा आंत्रिका है कि ने निर्देश राज्यपर देखकर, परिनित और परिष असला कोसन कर है। आक्रमो । एक्काल अधिके निम्मे ही हाँ अपूर्ण सम्बन्धि प्रकृत क्षरनेकाली होती हैं, हेल करूव कहिये और प्राप्त काल सुपरिकार है हाँ अनुसी आयुक्त पृद्धि करनेवाली होती है, यह बात अवहें तक सबझ सेनी चाहिने। दिन्ने अधिकेच कुर्वेत ही प्रत्येष्ठ हो जाने हैं। अतः प्रतःबद्धक पूर्वको से हुई आहुति भी अधिकाले हैं।

अपनीत है। इस अधार पद अधिनात्ताः पर्योग विकास गाउँ।

हम् अस्ति सम्बद्ध वेस्तानकेते अनुस्कृत अस्ति को अस्तुति से मानते हैं, उसे केन्य्य सम्बद्धान कार्युति से मानते हैं, उसे केन्य्य सम्बद्धान कार्युति । स्थानकेत्राच्या आणि । स्रोतिकार स्थानके प्रतिकार आणि । स्रोतिकार स्थानकेत्रा प्रतिकार स्थानकार कार्युति । अस्तु की क्षेत्राच्या कार्युति हुए हो की क्षित्राच्या कार्युति हुए हुए । द्वित्राची कार्युति कि व्या केन्युत्या कार्युति हुए हुए । द्वित्राची कार्युति कि व्या केन्युत्या कार्युति हुए हुए हुए । विश्वाची कार्युति कि व्यावस्था कार्युति । केन्युतिकार को किन्युत्य कार्युत्य कार्य कार्युत्य कार्युत्य कार्युत्य कार्युत्य कार्युत्य कार्युत्य कार्य कार्युत्य कार्युत्य कार्युत्य कार्युत्य कार्युत्य कार्युत्य कार्युत्य कार्य कार्युत्य कार्युत्य कार्युत्य कार्युत्य कार्य कार्य कार्युत्य कार्य कार्युत्य कार्य कार्युत्य कार्युत्य

व्यक्ति विना केन्न्य कैसे सम्बद्ध केला है, इसे सुन्तरीय अञ्चले अर्थन, उपान् और स्वीत्रिक अस्त्राची स्वीत्र, उपान् और स्वीत्राची व्यक्ति कार्या सी। वे सन्तरीय विके वेश हैं। सम्बद्ध प्राप्त स्वा स्वाया औक्योंके भी औव्य हैं। उन् सन्तरीय प्राप्त अस्त्री वार्यी कार्या हो, के अस्त्रीय प्रदान करनेकारण है। सम्बद्धान् सम्बद्धा अस्त्री कार्या कार्या क्रा सम्बद्धा कार्या करनेकारण है। सम्बद्धान् सम्बद्धा प्राप्त करनेकारण है। सम्बद्धान् पुर्विकाण कार्यकारी स्वाके दिनो अर्थों पुरावके कार्या कार्या हो। सम्बद्धान कार्यक्रमणे महत्वेक्त्रपति सारामा स्रीत मानवी हेक्त्राओची वीतिले प्राप्त होते हैं। अन्य विवृति तथा समान रोक्षिक हिन कार्यकी हेक्त्राओंची भी पृत्राका करा हेरेक्टरे इक्त्रमें रोक्सरहात काराम्य विव्युक्त कर अन्यतन् हिन्द हैं।हेक्सओची अस्पताके

मनाना । इसके कार समझे स्थानी भागवान् दिवने पुरि और पहले किये जल्दावार्त विक्रेयाच्या परवेडी प्रक्राया आव्यापात मार गणक, जिल्ली समूर्ण जन्मके अर्जुन्त्रकार विदेश हो समेत । इसमेत कार गीओ क्षेत्रोंको वृद्धिके प्रेम्पे पहले एक्य-पायकी रकत के जानेका उनके करनेकाले स्वेतीको कुमानुष कर हेरेके रिके मनकर दिक्ते हुन्द्र और पन्नेत करोका निर्माण विकास । वे बीची कर करका: ओन देवेवाले तक कोरोंके पुरुषकारे पुर वार्यकारे हैं। इसके पाद पूर्व अनी, साम स्थोपने, से अपने ही अवस्थान नेवर प्राणितीक हैं औ सुका-कुनानेत सुकार है, जनवान विकास क्ष्मपुर्वेश काल बारोक्क करावी निर्वेशन विरुक्त । के राज-के राज अप-व्यक्तिक प्रकृतिकोध अध्यक्तनी अभिक्षित है । विकास कर का दिवसे कार्यो कुर्व है। प्रतिकारकारी प्रतिकारकार सीम है। कुमरन्त्रकानी दिनके अधिनानि Mart &: Merganik meilt qu &: क्रमुरावरिके पारके अधिनती पुरुवति है। इन्द्रमानके जानी पूछा और परवानके पानी सरीक्षर है। अवने-अवने कारने की हाँ उन from that you make sent-sent करावां देवेवार्ग होती है।

सूर्व आरोपको और क्यांक सम्बंधिक इस्ता है। बहुत्द ज्यानिकोध्य विकारण कार्य है, कुछ वृद्धि हो। हैं। कुछत्योंन अस्तुव्य वृद्धि कारो हैं। कुछ कोर्य केंग्री हैं और अस्तुव्य बृह्युक्त निवारण कारो है। वे अस असेर्के कार्या: कार्य कार्य क्यों है। वे अस अनेर्के वेक्साओंको को प्रकार कर वेक्सर क्ष्मान् देख हैं। देखारकोकी प्रशासके रियो प्रकार की प्रकारको है प्रकृति काको कर्का प्रकार है। उनके रियो होक काक प्रकार, का काक केसर तक उस काक की प्रकार है। विस्ती केहीना, प्रकारके, अधिने अक्सा प्रकृतिक स्तरिये अक्सा केसरा प्रकार है। विस्ती केहीना, प्रकारके, अधिने अक्सा प्रकृतिक स्तरिये अक्सा केसरावी क्षमा का अस्तावन करक कीको प्रकार है। इसने प्रकार कार्यक सामार की है।

कृत-कृतीक अध्यावनी करकेला कामान्यात अक्टरनक कामा काहिए। होने नेके तथा बन्धको नेमने और क्यू नेमकी प्रार्थिके र्वको प्रकारम् पूर्वको पूर्ण प्राप्तेत क्रमानेको जेका कर्ता । स्ट्रांस एक दिन, एक पान, एस वर्ष अवना गीन क्षेत्रक अस्तान हेला व्यक्त प्राप्त वाहिये । प्रति वहि प्रति प्रतिकारिक हो साथ हो सेथ इसे उस अर्थी नेपीका पास हे काम है। प्राप्तिक क्यानकीका जब आहे राज्य कर आदिक अनुसार करने हैंने \$1 thurse galack fist, see promptly first next propositio first विविद्य कर्म असिन करें। यह सामन निर्माण करा देवेकारत होता है तथा इसके क्षान विद्रोपकायो कारीकी कारित होती है। कंपकारको विद्वान् एका सम्बन्धि प्राणिक हिंको राधुनी अस्तिको पूरत करे स्था राज्योक प्रकृत्योको कृत्यक अञ्चल गोजन कारके। जनुरुकारको रोगोकी शामिको रियमे कारणी आदिको पाल को नवा सक.

Towns with the town to the transfer of the tra विकास पूर्वत वारे । ऐसा बारवेसे अस Ju, fien ane mem andfelt gill girl है। को सैचीयु होनेकी इन्द्रा रहाता हो, यह पूज्याको देवलाओकी पृक्षिके संबंध क्या, Spitester mat genfullen febreit Stat-पूजा करे। कोनोकी अक्षेत्रेक शब्दे क्रिम्परको प्रकारिक केवन वेपनानीका han at sie unterfat aften fin पहरत कुछ अब है। इसी प्रधार निक्योपी वेलाइसको रिक्ने सुन्तर क्षण असीवा विकास करे । प्रतिकार अध्यानकुरू विकास भारतेशास्त्र है। जर दिन युद्धिसम्ब कुम्म बा शामिकी पुरस करें। सिमके क्रेक्से, क्राओ hampfleit rigg erric papeales fire-विक्रीपर अन्य भोजन कराने : जो इस क्या देवसाओंकी पूजा वर्गेन्स, वह आवेन्स अली परस्था भागी होता।

describbt firm-ques, fieder-ques, बात, क्षत, क्षत, क्षेत्र पका सक्तान-सर्वत आहिते क्षे क्षेत्र आहि व्यक्ति विकेश सिर्वेत और स्कारेक योग यह क्षेत्रक विविध **क्षेत्रराज्ञांके वृज्यां अर्थन अर्थना** मनकर् सिथ है मान्यर वेल्ह्यक्षेत्र कार्ने भूकित हो सब सोरोंको आतेला आहे करा अक्रम करते है। देश, काल, बाब, ह्रान, भारत को स्टेक्सेंड अनुसार जानेंड सत्रात्त्व क्षालका बहार रसने हुए नकरेकती आराज्यत कारनेवाले सोनीवा असीव्य असी( फार केरे हैं । जुन्न (नाहुसीरमा अर्गा) के बारकारे और काइच (बन्नेक्ट्रे अर्थी: हेना है।

हैन हमें अरहेरती दाल नाहिले कुछ जात करों) के अरहे तथा सन्द-नहर्तिक मित्राक्रोंको क्रोतान कराने । कुल्याक्को आनेक गुरुक कुक अपने वर्ग आरोप्य िकार, पुरूष स्थित्वा अवसे वानका, अधीरके समृद्धिके सेको पूर्व आहे. महोत्रा que unt e puri frem f fen durentein कृति क्षापूर्ण अधीव कर्युओंको देवेकान है। प्रमुक्तिका देशकान कर्ण नेशिक सम्बद्ध साम होता नाहित । (नहीं अहान पन्न क्रांस्थ और मेर्चका भी क्लाक्स है।) क्षा नवाह क्षेत्रका क्षेत्रका स्वतिका निर्देशके क्षेत्र वाक्षेत्रे पूज काल्बी इत्त्र रेक्ट्रान्ट प्रमुक्तिको स्थानिको स्थानिकार degange verfette det gending megal. प्रातिके । निर्मात समुख्य स्थलका (पेक आहित का-एका) प्राप्त और असे काले ger hannaftett anneren mit i bes me-ant expenses per major melen seggen weekt \$ after webent कुर्यक्तेकोने कक प्रकारके कर केर्यका कुर, इस प्रथमित सन्य अस्त सरस्य है। would day sen and specific box प्राणी कुशारि समावार सोमोने रिजे कर्मान्त्री अन्यस्था सारे । जन्मान्त्र (क्रेंगा) बाग्रही और केवारे) जनवंत्री। मेर्problem whents their mounterstate विकासिक करे सक्ता अस्थानक प्राच्यानके की वर्णका संबंध पारता हो। वर्णको पर स्थ कार्य कर्म के काले युक्त वासिये। सम्बद्धान्तर पुरस्कार्थिक परियासके अन्तःकरण सुद्ध होनेवर क्रमणी निर्देश के जाते है। हिंदों ! जो इस अवसम्बद्धे कुरता, नवृत्तं अल्पना सुक्तेची क्यापित करना है. उसे केनकाच्या करन त्राह (appeared \$1e)

All + Agill Challes -

देज, काल, पात्र और दान आदिका विचार

अभिनेते दार-समात पहलेकि इस्ताओं सेंह कुली ! उस अब सम्बद्ध:

हेल, कारर अलीका वर्णन करें।

स्तरो जेले —मार्थिके ! क्षाका आहे कार्यनि अकत्। ब्रह्म प्रदान स्थाप हेरेकारण होता है अर्चात् अर्चन चरचे विक्र be part out their man राजनाताचे देवेवाले होते हैं। चीवानाता

इसन मरबरे अनेहर बरायुक्त करा देश है र साराज्ञकार सह असमें भी प्रस्तुत्व पहला रफात है तथा अर्थ केंग्र, पुरुषो एवं

मीनराज्यकार कुर निवाद हो, वह स्थान पारतपार्थेक राज्ये भी बारायुक्त पारत वेरेपारत क्षेत्रा है। वेकारमध्ये कालो को परस्को बहुरबंधर महत्त्व सहन्त्र कार्यन्ते । देवाराज्यो भी दसनुपर स्कृत्य रचना है सीवीपुरिका

क्लो कागुन्त प्रकृत्य है मीचे अहेबत सर और कारी भी परसूता म्हल्य रक्ता है नारम्बर नाममा गरियोक्त तीर्थ । गता, नोडवरी, मार्थेरी, महामार्थी, निरुष्, पूर्व और

सह । अस्ते कानुन्त केंद्र है नहीका किनात ।

गर्नेश-३५ सत्त अधियोको स्वरूत्वा यका गर्भ है। समुद्रोह सरका स्वयन प्रथमे भी ब्रह्मपुर्वेश परित्र अन्य क्या है और पर्वेशके विकास और स्यूक्ति से क्रिक्

मान्त्र है। पन्त्रो अधिक महत्त्वक प्रश्न कार्य कारण काहिये, उद्धी का राज अस्य ।

व्यक्तिक देशका वर्णन हुआ, अक

केरेक्ट केरे हैं, देख जावन माहिने। हेळागुण्ये प्रकार होन भीवाई वर्क विस्ता है। प्राप्तमें कहा आने ही प्राप्त आहि कही नवी है । वारिक्तुओं एक चौधाई हो कारकी अवीर संस्थानी व्यक्ति और अञ्चा वारित्रुण बोक्टेंचर कर चौजाई फारांको भी एक

च्यूनोंक पान हो जाता है। सुद

स्वापुर्वते यहः, सुर आहे, पार्व पूर्व यहः

अवःस्थानको पृथ्यते सुद्ध स्ट स्ट ग्रीस मित राज पार्ट देवेजारा क्रेसा है। विक्रम् अञ्चलके । पूर्व-संप्रतरितके दिन

from gan mand geffen gag frem) अनेवा राज्या पर देवेगान होता है, यह कारण कार्याने । हारते भी कार्याना कारण का कर्मका है, यो निवृत्त में नामक मोननी मिला सामा है। श्रीहरणायन आरच्या हैनेके

हित अपार्थित् कार्याचार्ति संस्थानिकारे कियो कुर्

कुरवानीया पहल विकृति की सामृत साना रूक है। असी भी सामुना रूका-संस्कृतिको अपैर जनके की स्वानुका बसायको सिन्हे पूर् पुरस्का महित्र है। शुक्रियाच्या राज्य राज्ये ज्ञान है। उसमें विवर्ष गर्ने पुरुषकर्तना पतन बन्दाक्रमहो औ

बारको निक् पुरुष अपने 🕻। स्राप्तारी कृषिका राष्ट्राच्या विकास संबंधित क्रेसर है. अवस्थि पूर्वमालाम समय रोग प्रदान

अवस्थित और पूर्णसम्बद्धि होता है, इस

कार्यकार है। अस: यस विकास प्राणिकी काराज्य कराज्य कारण जाता 🕪 सन्ते का स्वयं प्रत्न, का और का करें।

<sup>-</sup> न्योरिक्के अनुसार का साम कर 🔡 पूर्व विकृष रेकाण पहुँचता है और दिन तथा कर होने काल, होंके हैं । परिने दो यह अतत है—एक तो और वैश्यालयों अपने लिंग का अंग्रेपी २१ पहलेकों और दूसरा र्केट् अभिनयों नामी तिथि या अंतेमी ५२ विकासको ।

\* findereillen \*

बह कार विकास प्रार्थिक रिले उनकेची - बी हो क पुल्ट--को भी भूएन हो, क्षेत्रेके कारण पुण्याद वातर गण है। जन्म- नहीं अग्राकृतका पाप है। निसन्त्री जिस पुरूष जाको-कको 🕻 ।

कुराके राज है; क्योंकि ने क्योंके शक्षणे हिया हुआ कर एक कीशाई वाल देनेवाल क्राप्त होते है। ज़िल्ले चौचील राज्य गावर्गका जब कर निवा हो, वह सहस्थ की पुराका करन परा है। यह रुपूर्ण चर्च और सेनोक्ट देनेंगे समर्थ है। को कारते प्राप्त करक अर्थाह नरकमें निमनेसे बच्चक 🕯, बसके रिप्पे इसी गुणके कारण कार्या 'पार' शत्यका प्रयोग क्षेत्र है। यह क्षत्रका पालको सन् करनेके कारण 'पाल'<sup>क</sup> काइरारत है। याचरी अपने प्राप्तकार प्रतबसे पान पानते हैं; इस्तेरिक पा 'भाषात्री' काञ्चलती है। वैसे इस लोकवें के भनदीन है, का सुधरेको धन नहीं केव-च्यो थहाँ मनवान् है, बढ़ी कुलरेको धन दे संख्या है, जरी तरह जो साने सुद्ध और प्रशिक्षक है, बड़ी दूसरे मनुष्योक्त करन क उन्हार कर स्कता है। जो गावतीका कर करके कुद्ध है गया है, नहीं सुद्ध लक्षण कहराया है। इसरिनो दान, जन, होन और पूजा संबंधि

मानेकि रिप्ते वही सुद्ध बात है । ऐसा प्राह्मम

ही कुल तथा रक्षा करनेकी कारता रक्षण है।

मक्षाको दिन राजा प्रस्कार पुलिके दिलका जानुकी प्रकार हो, जो गए करह जिना गरिन सराम सुर्वेशकाके स्थान है समझ्य काल है है के काम से काराओं जल काराना पूरा-है। बांधु म्हापुक्तिक समुच्या मान्य करोड़ी पूरा पारर प्राप्त होता है, ऐसी महस्रियीकी पुर्वप्रकारों संस्थान पायल है, ऐसा इसकी नाम्यात है। यो सम्बाद का नामान सार्वपेक मान् दिया गया हो, यह दान आया ही करन त्रकेरित कोनी और प्रान्तित नहि—ने वैदेवाल बताया गया है। अपने रोबकाकी केल है। विकासी ! के वारियालरे लहान है और दोनलपूर्ण परियो जीवन विसास है, को दिन हुआ न्याच श्रेष क्रमांको हुए पुरस्कार क्या क्योंक्स चीन क्यान करकेत्वक क्रेस्ट है। मही कुन नदि बेक्नेस क्रकुरूको दिल अस्य हो व्य अर्गरकेकन क्षेत्रकारोके वर्षके दल वर्षीतक विका भीग केनेकारक होता है। फिल्म और इन्हा पुरिस्ते 🛧 रमका कृत्य और पुरुष्टिकार्थे साह हुआ sen-air All the actions \$ 1 minus क्षा क्षताको पूर्व कार क्षेत्रात्व बसाधा गया है। श्रामिक्षेका क्षेत्रिके क्षामाना कुन्त, कैल्पोका न्याधारमे आचा हुआ और चुर्वका

> विक्रोपंत्रे को यह दिया क्षे परिसे किला हुआ हो, उनके पिनो यह जाना पूजा है। नी उसके मान्य मस्तुओवन केंद्र अपनि कक् महीनोने जनसः सन करना शक्ति । थी, भूमि, रिल्ड, सुवर्ध्न, थी, बच्च, धान्य,

> केशावृत्तिके जार किया हुआ वर्ग भी स्तम

प्राप्त कार्युरमाना है। वर्गवर्धी प्रवास राज्येकारी

(Reg State Ex.) १ मोजन्मर स्थाने हैं —

कामाञ्चल (दे) को पाने अनुन्तो । स्थान कामाञ्चलकामानिकारिकोचने ।

<sup>&#</sup>x27;रुग्य: कम्पन अस्तुने व्यक्तिसम्बर्धने दिलस् (' प्रेंग विश्व पुरु ( मीटा बहार ) ३—

+ प्रतिहा विकास + YI. तुह, चौर्ट्, करूब, ब्लैह्य और फर्या—ये कराते हैं क्या है,स अर्थहें इतिस<sup>क</sup> के में बारत मन्त्रों है। इस्ते नेव्हरनों केन्द्रश्रीकों संदुध बजो है। मेद और कारिया, वार्षिक और मान्तिक पार्योक्ता निकारण हथा कार्निक अबीद पुरूपक्रांगीकी

ज्योकते जवन कर्ष है बोच जार करनेके पुषि केले है। अवस्थे ! पुलिक कर क्राकेक और परानेपाने जीवार (आता) की स्टीह करानेकाना है। निरम्क कर कारवर्षक एवं पुरस्ता निवारक केला है। क्ष अञ्चल क्यांके क्यां को आविकारा-सुराजीका द्वार सक्तरावित्यते वदानेकान्य स्था हरिद्र का कहा होती है, यह पहरिद्र बेमीकी प्रीनीहरूक है। पीवन दान पुश्चिमानक होता है। व्यक्तार दान अस्तुती नृद्धि करानेकान 🛊, देला जानमा कवित्र : बारकता क्रम उत्तर-धनकी अवद्रिते करका होता है। प्रश्नव कुल सब्दर चोजनकी आहे। कारनेवारक होता \$1 wide, and didet affe bich b. त्रवाच्या एवं प्रकृत केवाच्या आहे. बाराली है। एक ब्रह्माका क्रेप उससे समृद्रिको रिर्मिके विक्रे होना है। विहा पूर्ण

भारानेनामा है। निकृत् पुरुषको साहित है। वक्षकोहे जनन असी प्रीक्रवेकी पूरी होती है, उनका तक राग को ! लोग आदि सा इतिलोधे के साथ आहे का निवय है. अनका दान किया जान से से मोगीकी अदि

अस्तिकारण है । को सर्वका वृद्धि है, इस्तिको विकार कर राज्य कार्याका अस्तर है. ना कानी सम्बद्ध कर्त (प्रतिर) हारा प्रवत करे। क्या, क्येस और एव आधिको मानीक्षण विकास पान प्रांत स्वयंक्र पार्वको तथा सीवीवत्वा और इस अमीवनी विश्वास कुरू कार्गरिक क्यान प्रकृति हैं । विश निरुप्त की अन्यत्ये कोड़ा के वर सहस्त, वेकार्जन-वृद्धिते को कुछ भी क्षिप्त अधना मुख्यानको अन्यो व्यक्तिका गाम है। केंग्रह काथ, यह क्षण यह स्वव्हार्ज कोयोजी अस्ति ब्यायमिने सन्तर्व होता है। सम्बन्ध और कानानीत हान अधिनियन चोन्न हेरेन्याना सहा कर-ने वे क्षत्रं स्तुष्यको स्था कार्य मुक्ता है। संस्थानी । यह गोप्ट और मरानेक्स के सकते केनेक जात महिले तथा देते पहला दार पहला महिले, के अपने वर्ण (पायक-सम्बद्ध का समार्थ) और जुल (सुका-सुविका) से सुक्रोपिन हो । पुरिकार पूरण देवाराओं से होसे रिक्ट में क्क के हैं, का अधिकाय नाशाओं और सब अक्रमके चीम अक्रम करनेमाला होता है। का करते निक्षत कृत क्रुलेक और

sment delich min sint des

प्रकार को पुरिष्ठात यह निक्रम होता है कि

'बालीका पूर्व अवस्था विकास है', इसीको

क्याचीरीयरे 'अर्थात्त्वाता' वर्धा है। पर्य-

मध्येत् सेन बाट गारी पर भारतर गरा प्रारंगर नहीं विश्वते हुए अग्रावे मुध-सुरू कामारी पूराव और तार्वि जीविका बहुवन 'अव्यक्त' शृहि है तथा नेवन्त्री प्रवाहर कर प्रतिन्त पहि पत्नी मेर्ड उन्हेंग्री पत्नी बीचन 'हिस्स' भवा है और उसमें जीनिक भागम 'जिला' कृति है।

<sup>-</sup> प्रकृतिक्षके देश्वत दिश्वदे, नेत्रके हुने, व्यक्तिके प्रवेदनेषुक्त, श्वर्तनेष्टके काल, व्यक्तिश्वके बाहु, व्यक्तिमाने अपि, शिक्षके जनावीत् पुरसंद निया, अनीके हार और वैतेन देवना विस्तु है।

परलोक्समें जाम क्या और शक सुरूध बहु-कुन जादि कर्न करते सनुव्य केश-क्षेत्रेमाला भोग पाला है। ईबार्सन-पूर्विती पालका पानी होता है। (अप्यास १५)

पृक्षी आविसे निर्मित देवाजीमाओंके पूजनकी विधि, उनके रिजे **बैवेचका विचार, पूजनके विधिन्न उपचारोंका फल, विक्रेप मास,** बार, तिथि एवं नक्षत्रोंके योगये वृत्तनका विशेष कर तथा रिकृके नैप्रानिक सक्यका विवेचन

प्रतिकेरी कार-सामुहित्सेक्के ! अन्य प्रतिकालन, विकास वृत्तं विकासिक्षका भाग पार्थिक प्रतिकाकी पुरस्का कियान बाताहरी, जिस्तारे प्राथमा अस्तीह कामुओनी माप्रि होती है।

स्तर्भ केले—स्ट्रीके । सुन्तर्भकेरे

बहुत बसुध बाल पूर्वी है। याथिव अस्मिक् पूर्णन एक सम्पूर्ण मनीरधीको बेनेवारण है मधा दुरस्तको संस्काल निकारक करनेकारक है। में इसका कर्नन करना है, तुक्तकेल क्ष्मको ध्वान देखर सुन्ते । कृष्टी गारिकी क्षा हा क्षेत्र प्रतिकाशनेको पुन्त इस पुरालयर अमीहरायक करें। गयी है, निक्षय ही इसमें पुज्योंका और फ्रियोका ची अभिकार है। नहीं, योक्ते अखक कुईवे बबेस करके पंथिक भीतरहे निर्म से असमे । विता गर्मा-मूर्णके प्रारा अस्त्रा र्मश्रोपन करे और श्रुद्ध रूक्कने रसका व्यते महीन पीसे और सक्ते। इसके <del>क</del>द हायसे प्रतिमा चनाने और दूधनो जनका सुन्दर मोकार करे। इस प्रतिवामें अञ्-अरुक् अवही तरह ज़कट हुए हो नका यह सम प्रकारके अस-गर्कोंने सम्बद्ध बनावी गयी हो । साम्पार इसे क्यासम्बद्ध स्थापित करके अव्या-पूर्वक उसका कृत्य करे। गयोक, सूर्य, निष्णु, दुर्ग और विस्कारी

विकास समा काम काम माहिये। केंद्रकोत्त्रकार-वृद्धनगरित रहत्वदे सिद्रिके लिये जोला कामारीप्रश पूजर काम काहिये। पुग्यते क्रीक्रम और मन्त-यात्रपूर्वमा अभिषेक सरे। अगद्वानीके कार्यन्त्री नैनेस नैकार सर्थ । सारा नैकेस एक कुरूब (मनवन कारधर) होना वाहिये। बरने क्लिन-वृक्तके रिजे एक कुश्च और ब्यहर निवसे मनुष्यक्करा स्थापित Brokepik garak fied yes you (संरचर) नैनेस रैस्सर करना आवश्यक है, हेरम अस्थम काहिने । हेरमहश्रीहान स्थापित विव्यक्तिको सिन्ने तीन केर नैनेख अधित करना अधित है और साथ प्रकट हुए सम्बद्ध रिक्कि निके पाँच सेर । ऐसा करनेपर पूर्ण करूबरी अस्ति समझनी साहित्रे । इस प्रकार शक्क बार पूजा अर्थने हिन्द सामस्येकको जान कर लेना 🖢 1

काइ जेपूरु चौक्र, इससे इस और क्य अंतुर अधिक सर्वात् वर्गातः अंतुरः संबद्ध नक्ष्य पंच्य अंगुल कोहर जो लोड़े का लक्कद्रीका करा हुआ पात्र होता है, उसे निहान, पूर्वन 'फिन' बहुते हैं। जरकार आराजी व्यान अस्य बाह्यश्रमत है, जो पार

• व्यक्ति क्रिक्टिक • 

**बुक्कों,** बरावर मान पान है। पर्यान्तार । काहेने। से म स्वाह दिनोंने से म स्वाह parfen farefrepå find om som, agfrebyre wafer freefispis Sob tå son afte overeg flootiegels first son water area foliage foliage forms are start करू, रेज असी एवं पान प्रत्येकी की प्रकारीन्य कता रखी कार में यह उन

Realizability region would make it is केवराका अधिकेव कार्यके आवाद्धिह होती है, क्यारे कुम्बरी अहि असे है। विकेश सम्मानिक अन्यत् व्यक्तके अतेन सून्ति होती है। कुर विशेषक करतेले अन्तर्भ आहे। होती 🖁 । यीच विकारनेको अञ्चयन समय क्रेम्प 🕏 स्वीत सामात समर्थन कारोनो पोलाओ प्रकारीक क्रेमी है। इसमिन्ने बार आहे क प्रकारोको कामूर्वक अधित को । स्वरतार और सम —ये केंगे समाने अनीक पासको hiterie fin gestich wier abre eingest कुर्वा रक्तरेवाले जोगीको पुर्वाप अध्यो सारा ही जब और प्रकारत करने साहिते। मनुष्यको पार्किने मित्र यह राह्य पहले मनले भूमा काली किन का-बन अवकारीने को । देवराओकी कुमले क्य-वन वेकारओके क्षेत्रांच्यो अहि क्षेत्री है एक उनके अन्यन्त मोक्तरें की कोड़ कोनको कहाई बकाक abelt & c

अब में रेक्ट्रकारे प्रक क्षेत्रको रेक्ट्र कारोंका कर्मर कामा 🛊 ह क्रिके ह तुक्कोन मून्येकाने जन्म अन्त्रीष्ट्र कर्युवरी वार्तित होती. साहित्ते । वेद्वेचे पूळ-क्रम्युके अर्थाकी इस 🜓 सुरुवारको, अञ्चल और महत्त्व प्रकार मोक्या को नवी 🖫 पूर्वारही अनेर भारतीके सुरू-प्रस्तानी प्रमुखीको अर्थन पीपाससमें प्रसापिया नक्षानेक उपनेका विकि-पूर्वक रागेसचीची पूज कारी विदि;—व्य विक कांग्रे स्वया होती है,

विक्र-विक कुळावीका विकास करवेवारच te fieler with all at fien arthalt एकको अन्यकृति हत्त्व वरनेवाली राज्याच्या पानिये । यार या दिल, विर्वेश, नाहर और योगीया अभ्यान है। सम्बन्ध कारणकोको क्षेत्रका है। उसमें पृद्धि और क्षण नहीं क्षेत्रक । इस्तरियने क्षणे पूर्ण अञ्चलकार मानवः वाद्येषे । पूर्वीदयकारम् रेकार सुर्वोद्यानकाल आनेकार एक जानकी विकास नानी राज्ये है को प्रयक्ति अभी सानी वालीहर umflen arrerr &: feller firfele क्षेत्राच्ये को क्षेत्र क्षेत्राच्ये क्षेत्र भीन प्रकृत सार्वकारो होती है। THE AMOUNTS AND PARTIES. क्रेक है के राजिएक विशेषक पूर्वकार विकारिके बारवादि व्यवित विको जनन कराना जान है। देवी विशेषक बरबार ही विको कुछ होता है, बार: बहे देखकारीर रिपो अक्रमा नामा पना है। यदि क्यानुकारमान्य field to it approaches fathers & देवकार्यमें पहल कारण पाहिले । इसी तरह पुण निर्मित एवं ज्यूका आहि ही वेककारीने पांच होते है। यह अधिका यहाँ भारति इन्द्रापूर्वक सुन्ते । विद्रापन परेक्को पूर्वके विद्यार करके पूजा और का आहि कारे

हर्व एक । यह एक-सम्बद्ध स्थलकी है।

'क' का अर्थ है केन और काला**?** 

कर पुरस करे । केवल और असिने सदा

एको हुए विकास स्थानिका प्राप्ता हिला

वृक्त व्यक्तिके कृत हर अधीर क्या प्रदान

कारत है। यह समान पार्टीका प्राप्त तथा

काका राज पूजा है। वर्तेकारिका क्या क्या : अवस्थानकों को उर्तेकारी औद्धरियों पूजा और निवास कार्यक्रोको अर्थ-पारपर्वित सार। वे क्षेत्रों में पुण्<del>व</del>-प्रस्कृतेत अर्था है; इसकी बोरक्त करवेले ही मुक्त-राज्याची सार्वकात है। इस अवसर ribus afr duri gen-green and Repaire &: Perr ade Afrifes and बारकाराने कार के हैं; विश्व कार्य कर्मका पनि पानीभक्ति उल्लाहन द्वार हो से बंद शरकार पारत होता है। परिवार एक दक्ष, एक कार और एक वर्कान सम्बद्धाः कुरू कारोती कान्यन सुनोति नामधी पाहि होती है और उस्ते की ही क्लेका काएट अक्ट वेरिन है।

प्राचेक सामांक कुम्मान्त्राच्या स्त्रुपी विकास को हा व्याननामानी कुछ एक पक्षां: प्रचीका जन्म क्रानेकारी और एक **१५**ला अस्य धोनकारी कार देनेकारी होती 🕽 । वेजनसम्बं क्यूबीको को हो पूजा एक भागतम् विक्रं नये पुरस्काः करः हेनेनाती क्षेत्रों है और क्या जूर्व सिंह स्वीतपर विका हो, का राज्य नाहरूक्तकार स्मृतीको को र्ज्या नामेक्स्पीयो पूर्वत क्या क्यांक्स मनेवाधिक चेन प्रकृत सामी है—देस रहत्त्व काहिये । सामान्यकाले स्थितकाले. पूरत नदासरों पूक्त प्रश्नावी हिर्मिको नवा मामञ्जूषा सामग्रेको भनकान् सुर्वमा पुरूत महत्र पार्वेचे । योद्ध तथा ध्वत्रक्ष्यकोतेः बुक्कारको, अक्न उद्यासे कृष करावे तिविको समा केवल ह्यातीको भी विका गुल भगवान् विकास कृतः समीह कार**ि**को देनेनात साथ पान है।

प्राप्त—ने में अनीह कहाँ है; नवान अनीह क्लीरम और आरोज ज्यान भागमानिको अभीकु गोल अनेतिम होना है। कारोगाती होती है। अहाँ एवं क्रमान्त्रेतर्थन पूर्वेक में आहे कर्य क्युओक रूप कर्पने दिस कार्यने प्रति gird & selleni greeft feffet अवस्थानकार क्षेत्रियका गृहि काले पर्यक्त प्राप्त कर रेखा है। को प्रमुखी विविद्यां कावान् विन्तुके कृत्यु आवेष्ट्रस कार प्रक्रमधीका चेत्रकेरकार कृत्य वासा है, यह क्रमणी सम्मान प्राप्त बार मेला है। poli seuri srajni ipopratile firline करह अन्तेष्ठम क्रिक हुआ, मन्द प्रकृतिको पूर्ण पर-वर देवकारोजी प्रसार क्षानेकाल केल है।

> क्षांत्रकी संस्थितने पूज्य कावणनावर्ग कानी विक्रिको पुर्णातस बहुतको बीमने अभिनेत्रकार पूर्ण करे। वे समूर्ग क्योपारिकार चोली और कार्यको हेरेकारी है। ऐनुसंबर्ध इच्छा रणनेकारे पुरस्ताने उस किन अवस्था करवारे पूजा जाउनी काहिने । militarities and extent worth first रुपूर्ण जनीय कारीको क्रेन्सली है। करी मारको इन्स पराची अनुदेशीयो परि रिकार क्या है से उस दिनका क्यूना निर्माण क्यु काल है। उसके साथ ही बहु अर्थ और व्यक्ति (पूर्वनेकारिको पुरः आर्थ) का केंग हो से उस अवस्तित की हुई रिक्रम्बर्गाला विदेश महरू मान्य गया है। कर कृष्ण न्यूर्रहोंको को हुई दिल्लीकी कृता राजूर्ग अभीत परनेको देवेकारी है। वह बनुवास्त्री अस्य क्यूनरी, पृत्यु सहस्त्रो दूर इस्तारी और समस्ता रेजदिवसेकी अहि कार्या है। लेक्साओं कार्यमध्ये की

महार्थिक क्षेत्र हो अवक कर्नानिकाने दिल्लीका पूजा पहलेके पहल् विजयी की विश्विद्धों करि अपूर्व प्रक्रम को को द्वारिएकको विकारिकारण और सम्पूर्ण जल अक्कारनर विशेषक बच्छाओंची क्ली हाँ मूर्तिक करने विकास के जोरख करकारेंसे चूना काता है, इस पुरुवासको जन्मीका दुर्गन क्षरना पार्वेले । प्रमानान् विकासी पूर्व मनुजीको चोन और बोक्ष देनेकरने हैं, देंगा प्राप्त वाहिते । कार्तिकारामने प्रत्येक कार और निर्मित अस्तिने च्यानेक्टीकी क्राव्या मिर्देश स्थान है। क्यांनिकारत आनेपर विद्वार पूरू पार, ११०, होय, सर और निवन अवस्थित प्रता प्रवास वेद्याप्रश्लेखा चैक्कोपमानेने कुछन करे। उस पुरस्के क्षेत्र-प्रतिना, स्थितक सका कारोका प्रकारक अनुस्थान है। अनुस्थानी संस्थान कार्यनी भी का पुरान-कर्त समाव केला है। क्रायको प्राप्ति कि वह साम्बर्धिको भागकर पीक्रमील (क्रम) हे देखराजनमें सस्यद खे ।

कार्तिकामध्ये देखावर्तामा कार-बुक्त समझ चीनीको वेरेक्कर, कार्राक्ष्मेको हर हेनेकारक सम्ब पूर्व और सहीका विकास कार्यकार बारणिकामानके रूपिकारोको गगवान् सुर्वकी चुवर करने और हेल तथा खुरी क्या देनेले महत्वोंके कोड आदि रोगोका पास होता है। हरि, काली निर्म, क्या और सीस अम्बिक दान और अध्योषी प्रतिक्र कालेले अन्येक रोक्का करू होता है। 🗗 और सरवीके कुलसे निराणीका सेता विद्य जाता 🖟 । कुरीलाव महामरी पुत्रा रहेक्करीकी विश्वा हुआ डिकाटु (बॉट, फैकर और मोल निर्मा),

ज्ञासकाम राज्यांत्रकोचे साम्य पुरू और क्षेत्र आधिका सुन करनेचे भी तक करवाने ऋहि होती है। कृतिसम्बद्धाः बहुत्स्वारीको श्रीकार्यका पूजन करनेचे तथा दीवक एवं बच्या आहिता कुन केनेचे स्ट्यांच्ये सीम ही क्रकृतिकी जारे के जाते हैं, कार्क केले निकारी क्षेत्र हर एक क्षम कम क्षेत्री है। क्राविकायुक्त क्यानीको जिला हुआ क्षेत्रिकाला प्रकार स्था भूते-पालका कर कार्योको अस्य संग्रहन्त्री प्रति स्रार्थकारः होता है। वृत्तिकात्का प्रकारीओ कारो ब्रह्मानीका कुल्य तथा बसू कोना और चीका दान करनेते न्यूप्लोके क्षेत्र-वैश्ववकी कृष्टि होती है। कृष्टिकालुका सुस्रवारोक्ते गन्याला<sup>६</sup> क्लेकबीची युक्त कार्नेके शब्द कता, कुल एवं आसका दान विनेत्रे वाननीके कोबर प्रकृतिको पृथ्वि होतो है। अस दिन केवर, जोदी आदिका राज करनेसे बन्याको भी कारण पुत्रको काहि होती है । प्रशिक्षां पूज प्रविकारीको दिवासभोको धन्त्रमा, विकासो, क्यों और नियुक्तिका बुक्त, क्रिकेटमारी का, कान्द्राती विन्तु तथा आन्द्राता सहात्ता आराजन और जन्मचारे हवं केन्द्रे अधिनी-क्रमारोका कुमन करनेसे रोग, सुर्गस् क्षे अकारकपुर्वा निकारन होता है तका तालकारीच्या प्रवासिकोच्या सामित हो उससी है। करण, लोक, बेल और क्यूट आदिका

मुल्लीलकोको केरेकाक 🛊। धरकी

वर्ष कृति 'चलकेट' प्राप्त अवद है (अपन कृतिक चलकार्यों) 'चलेव' अर्थ दिन्य है। सम्बद्धः 'सोन्द्र' प्रस्तुव्य प्रचेत् वर्षः समयः च पुत्रके असी अस्य है।

कुर, राज्य और यह सार्विका एक कुर का को र देशा करोकार सामान प्राप्त आहे. इच-व्यक्रीका और सुकर्ण, लेखे कावर करीर कुलेके कर लेख प्राप्त कर असरि कारोप पाणुओंका भी कृत देशी लेखा है। दिलेसर नर-अधिको विकास क्वांक्रिकामी आहि क्वेबी है। इन्केंने प्रकट आदिका कर कम-से-कम एक परा (मेर) होना कविने और कार्न आविका क्षान काल-से-काल क्षात करा।

क्यारी संस्थापिको पूक्त क्षेत्रकार्थे इंगायकारों दिला असी स्टब्स वेस्टाउनेका कृतन अन्यकः स्टब्स्स विव्यक्तिकोत्रके आदि बार्यकाला होता है। इस पुनको अन्यतिके sparet fret fieb vit girmes für साम प्रमाण पारत है। वीपवासने जान प्रकारके असमा वैनेष्ठ विकेष गाएक राजन है। वर्षाक्रीक्रीवंपालयं वेदवान अस्तरक क्रम क्षानेकारे वक्षांको है अनूने अनीव Secretarian of the defendance अक्टम राज कर्मकारे महाग्रह सर्व पत ng & unb be op urdipfliebe. कारोपक, धर्म, बेहाबा सम्बद्ध १८४, अन्य अवस्थानका कार, इंक्टरेक और करनेकर्न बहुत चोष, अधने समाग चेग (गेव) स्थार केव्यव्यासम्बद्धी निर्मात् प्राप्त पान नेता है। को चोनकी इच्छा रक्षनेकाल है, ज्या गर्डूक मार्ग्याचिकार अस्तेवर मान-से-मार्ग सीव हिन भी इमानामध्ये अन्यस्य देवतानीका कुंद्रात को और चीवनसम्बद्धे बूजनी पार्टी भ जाने है । उन:पदानने लेखर संस्थानात-सक्त ही चीन्धाराओं पुरस्तात निरोण पहल कारका राजा है। वीवायरको पूरे महिनेधर विकेतिका और निराम् राज्य के कार कारको कारकारकारक वेदाना मानाविका सम करे। सम्बाग, राजको

क्षेत्रेके राजवान व्यवस्था असी गानीन

कार और पहाका नवके हैं दिल्ला नके विकास कर जात है जाता है। इक्कानिक सह पर प्रापंते को से वह प्रापंता भी क्का है। समा है। क्षा करका सन्त् क्षेत्र-महरूका

है। बिन्दु परिव है और अद दिला। इस क्या व्या अस्त विकासिकारक के है। क्र क्रिक्ट और विद्युक्त अन्यक्त आवार है, के बिन्दू और नाथ (क्रांसिट और हिमा) अनुसर्व अन्तर्गते आधारकारो विशेष है। किन् और अपने एक एक कुछ Paragram & wille ud ermit serner है। आयानी ही अन्तेषका समाविक क्षातिक तथा क्षेत्र है। यह स्वक्रातिकारण 2: 30 murburent ferfeit fi व्यक्तिकानी सन्तर्भा अपूर्णन होना है. park store will be finality force. व्यक्तकार है। अनः जो जनवृत्तर कारण annen anne die Arre 🔣 û olle 1992 रिक्ष, इन केलेका संस्थानन है जिल्लीक कारण है। आहे वर्षक संबद्धी क्षात्रका वारेके हिन्दे क्रियरिकृकी पूजा कानी पाहिने । विम्हतना देवी ज्ञा नाता है और जासकाल कालान् मेरच निता । इन क्या-दिवाचे पूर्विता होनेसे कामानव्यकी ही प्राप्ति होती है। जन: परमान्यका स्वर्थ drink Bob fleufrigun fiedersteil बुक्त करे। केने क्या जनकृती माता है और भगवान् दिन्य जन्महोर निरात् । की

इसकी रोख करता है, जा कुमर इस केमें

num-formal gray from arthroches.

बपुरी रहती है 🐣 । हा पुज्यपर कृता करके अधिहार पूर, आहु-विवृद्धान विवरित्रुक्त बने अपन अल्लारेक ऐकर्ष प्रदान करते हैं । पूर्वन करना जाहिये ( आतः मुनीयारो ! आन्तरिक शानकारी प्राप्तिके रिक्ने, विश्वविद्याको पाला-विकास भी—इन बीजोको शुक्रको विन्ने सहय और म्बद्धाः कानुकर उत्तरकी पूजा शहरो पादिने । मर्ग (फ़िब) युव्यस्य है और चर्चा (शिव्य अक्ष्मा प्राप्तिः ) उन्हरिः मक्तरानी है । अक्ष्मक आयाच्या अधिकारका गर्नको स्था काले है और सुवस्था आगारिक अभिन्नानगृह गर्भको प्रकृति। पुरुष आदिवर्भ है, यह प्रभूतिका पर्यंते एक हेनेके कारण गर्भवाम् है। क्लेकि नहीं प्रमुक्तिका जनक 🖣 । प्रकृतिमें जो पुरुषक संयोग क्रेस 🐛 वही पुरुष्ते शतका प्रकर प्रत्य प्रकृतका है। अव्यक्त प्रकृतिको प्रकलकानिके स्टब्स्ट के मनाह्याः व्यक्त क्षेत्रा है, नहें आ प्रकृतिका वैशीन पान पाक्रमता है। जीन पुरावरे हैं। मार्श्वर क्या और प्रायुक्ते अन्न क्षेत्र है। मानावार अभावताने अवट निवस काम हो रुवात प्राप्त प्राप्ताना है, प्रोप्ताव प्रतीत क्ष्मकारको हो जीर्च (छ: भावविकारोधे

मुक्त) होने लगता है, इसीरिय्ये उसे 'जीव'

मीत्रा ही गयी है। जी जीव लेक जीर विशेष

ायका हुन, मानका बड़ी और गरिवन इक्तरके साथ प्रकाद-प्रकाद भी रसे और इस राजको निरक्षका समितिकारूको प्रशासन धी र्वजर कर हे । (इनके हारा क्रिक्टियुक्ता अभिनेता वर्ष कान करावे), फिर गायके कूब और अबके मेलमें विकेश रिकार करते. क्रमण क्रमणे क्यारम्पूर्वक को मगश्रम क्रिकार अधित करे। सन्तूर्ण जनावको श्वाचितिक पद्धते हैं। स्टब्स्यूनियु नार्वकान क्षेत्रके कारण कारीयक कक्ष गंदा है। क्या या अर्था प्रमुख्यम् होनेने कार्य निव्दरिक्षकं करने विकास है। देसरे अवस्थानको प्रतिकृत को विकासिक है, यह व्यवदार-स्थापन है, इस्तरित्वे सम्बारहेन्द्र क्यारकता है : सकारी निकालने आष्टिके रिक्के को जररियक होता है, यह समार-समस्य होनेसे अकरतियह चाल गया है तथा चुवाकी वीक्षा बेरेकले जो पुर या आकार्य है, उनका विश्वह

अकारका प्रतिक होनेते अधारतिक धाना

ाना है। इस प्रकार अकार, प्रकार, मनार,

शिन्यू, नाम और श्वानिके क्याने रिवाके छ:

बेर हैं। इन क्रारे निक्कियों निज्ञ पूजा करनेसे सायक जीव्यक्त हो करत है, इसमें संक्षय

पान्नोहारा तनाव (बन्धन) ये वक्ता 🕏 रास्का नाम चीव है; क्या और क्यार औष-सम्बद्धाः अर्थे हो है। जलः अध्यक्तकृतको

**प्रभावती निवारिक्षेत्र निर्मे अध्योद नार्विक्ष** ŵ

• मन देने विकृत्य कार्यन्त विके विकास

पुरितानो निवास व प्राप्तान्य एक है। प्राप्तान-द्रश्यको निवासिको अपूर्णन् । सा देवी बगाई बाल स दिन्नी जगार दिन । पेर्क प्रमुख्य निर्म प्रमुख्य कि वर्तने ॥

(अश्वाम १६)

षद्शिक्षसम्बद्धाः प्रकारका महदास्य, उसके सुक्ष्य क्रम (अञ्चार) और स्थूल रूप (पश्चाश्वर प्रन्त) का विवेधन, उसके जपकी विधि एवं महिमा, कार्यबद्धके लोकोसे लेकर कारणखके लोकांतकका विवेचन करके कालागीत, पञ्चावरणविशिष्ट शिक्लोकके अनिर्वसनीय वैभवका निरूपण तथा शिवधकोंके संस्कारकी महत्ता

काराने ।

स्तर्भवे कहा—ब्युविके । जानकोण मधरमाने बनी है, अलाने नह कहा शुन्दर हम अपरिचल किया है । बिह्न प्रकार क्षेत्रर-श्रीक इता नवानेकारी ही प्राप्त है, करत बांहें नहीं । तकारि भगवान् विकासी व्यवस्थे के में इस विकास कर्मन कार्रात्म । ये प्रश्नास शिम क्ष्मति असेर आमरकोगोली महत्त्वत भारी भार वर्गकार करने ही अहन करे।'ओ' नाम है सक्तीले अका संस्थापनी महारातास्त्रा । प्रथम इससे बार करके लिमे दूसरी (शब) ऋब है। इस्तिको ज्ञार अवेष्णार वर्षे "प्रचलन "बहुर मंद्रश्च केले हैं । अवेजहार अपने कर कार्यकाते ज्ञाकारेके बहुता है---'प-अवक्क, ज—व्यक्ति है, ल:—तुकारोजीके हिन्दे हैं कर्पन हुए प्रकार सेवहर की जाते पुरुष 'ओस्' को 'जलब' नलसे कनते है। हारका हुसरा भाव को है—'प्र-प्रकृतिन, र-अवेष्, सः शुक्राम् घोराम् इति का प्रमातः। अर्थात् वर्षः तुम सव ज्ञानव्यक्तेत्वे वरव्यक्र मोक्षतक पहुँचा देगा।' इस अध्यक्तको जी इसे व्यक्ति-मुनि 'जनक' नाहते हैं । अपना कर

मानि जोले—प्रको ! महत्त्वने !: अस्य कार्यमानं चोनियोके समा अपने मन्यकी पुरारे रिक्ने अस्परः वर्षापद्वारकाम प्रवासका । वृक्षः करनेकारी स्वारकाचे स्थान कर्तीका महिला तथा विकासको पूजाका प्रधार जाड़ कर्ना वह विका पुरूर हाते है। प्राथमिके पर्वे क्षरावार जाने प्रकार है। उस वकारीत व्यक्तको है सब अगीर सुन कार्त है। के परकारत अध्यक्तिकार पत armir, magnerer E, profest 'Horn' व्यक्तिको है। प्रकार सामग्राको एव अवस्ति न्त्रील (पित्यव्यक्ता) पहंद देश है। इस्तरिको नी विक्रम् पुरुष उसे प्रशंकके प्रकार जानी है। अधन अवस्थानको ना-विक पान्तव्यान प्रकट सहत है, सर्वाको सह प्रकार है।

> प्राच्यके के के व्यक्ति पर्व है—एक और सुरूप । एक श्राहरूलय को 'ओम्' है, को संस्था प्रकार मानवा साहित्रे और 'अब: निव्यान हम पर्वेष अक्षरवाले प्रकारते पहल अञ्च राज्याना चाहिये। जिल्लो वर्षि आहर प्याप्त नहीं हैं, जह सुकृत है और फ़िलाने वहेंची अक्षर पुरस्कृत्यमें ज्यात है, यह स्पूर्ण है। जीवन्त्रम पुरुषे हिल्ले सुरूप प्रथमको जनका विकास है। बड़ी अलीह दिले समझा रक्कनेका स्तर है। (अद्यपि भीक्युसके निको निवसी साधानको अध्यासकारण नहीं है. क्योंकि या विद्यालय है, तथानि दुसरोकी

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup> प्र (कर्मकानुमेक) का (कुछ कर देखारा) ।

हर्माना विकास कारणा करीर दावा है, ज्यारावा अनुस्तर करते हैं, ने विकास (अन्याद इसमें कारणा अनुस्ता करीर दावा है, ज्यारावा अनुस्तर करते हैं, ने विकास (अन्याद अनोते सार अन्याद-करवारे प्रमुख संस्थान जिल्लाकार के साथे हैं। प्रमुख पुरुषोच्छे कार: इसेरे रक्तरे हैं।) बाद अन्यों वेदावा साथ अन्यादा हो उस्ते प्रस्ता कार्यादे और

विशास हैनेताल कृत जनमा अन्ता व्याप्त वर्ष और जनमें अर्थिया प्रमुख प्रमुख अपना क्ष्मित कर अर्थियान कर्मा पूर्ण है। जब प्राप्ति क्ष्मित क्ष्मित के प्रमुखिनान कर्मा पूर्ण प्रमुखिन क्षमित क्ष्मित के प्रमुखिन क्ष्मित है— यह पुरिश्चिम क्षमित है। यह अर्थिया अपूर्णमा र क्षाप्ति केम्प्रि प्रमुख क्ष्मित अपूर्णमा र क्षाप्ति केम्प्रि प्रमुख क्ष्मित है। क्षित्र क्ष्मित प्रमुख क्ष्मित क्ष्मित

स व म्— इस हिन हर्गाको पुरु है। इसीको 'हुका जनमा' कहते हैं। 'शः' दिन हैं 'क' पुरु दिस्ताकार है, ऐसा सम्बद्धका हुन स्वता करोबा क्या करोब स्वता है। उनके स्वता करोबा क्या करान साहते हैं, उनके दिन्हें हुन हुन हर्गाका जन जनमा

proper wert fir an attracte in proper

रिवार होता है। बद्धारपर्यंत्र को ओब् है, बद

कृष्णे, कर, तेवं, कर्षु और अन्याद —के पीय पूर्व तथा क्या, वर्ष्णे आति इस्के पीय विका—के श्रम निरम्या का कार्युर्वे क्युम्मीकी कारकके किया है। इस्की अनुसा कर्षा तथा के सम्बद्धि अनुसार्थे पंतार क्रेने हैं, के इस अवस्थित क्युम्ब (अन्या अवस्थितार्थे) व्यापके हैं क्या को निरमानकार्य कार्याक्षित क्युमें त्युक्तनं करते हैं, में निवृत (अक्स निवृत्तिनार्ग्य) को गुने हैं। क्रमूर पुरुगीको क्रम जनकात हो उस करना नाहिते और निवृत पुरुगीको होने अन्यकात नाहित और क्रमू करना करोड़े अनीचे एक्स्यूक्त करव और क्षमको पुरु अनीको एक्स्यूक्त करव व्यक्ति। केस्स्य अनीको और क्षेत्रो रोक्स्योको अस्त्यकात क्षमित्र । अन्यकात के स्रोह्म अन्य करोको स्थूक

बार है कर है। देश में बरोहक पर करनेते पा प्रभीतस्था निकास का हैता है। सम्बद्धान पुन: में करोड़का कर करने क्य जल-लक्को जीत हेला है। पुन: मी जनोड़ काले अधिनायका विकास माता है। प्रश्नाना किर में करेड़का प्रम कर्मा पर समू-क्रक्त विकास क्षेत्र है। क्रिए के व्यक्तिक कारो अल्ब्स्पाने अन्ये अधिकारी कर नेका है। इसी प्रकार भी-मी सारोहका सार कारोद पर कार्यक्ष: प्रथा, रस, क्या, रसई और प्राच्यान विकास करते हैं, इसके कार किए की आरोबाबार अन्य अन्तिक अञ्चलकार्यों की जीन रेक्स है। इस नरह एक भी जात करोड़ प्रमाणका कर बहुन्हें समृद्ध कोनको प्राप्त 📾 पुरुष पुद्ध क्षेत्रका स्वयं करता है। हुन केलने पुरत होनेगर व्य जीववृत्त है जाता है, पूर्ण संस्था नहीं है । सहा प्रस्तविका का और प्रकारको दिल्ला बाद केसे-कारी समाधिनें रिवार हुआ न्याकेनी पूरण मानकार शिला ही है, असमें संसाध नहीं है। चलते अपने जरीरने प्रमानके चलि, सम्प जीर देवार अस्तिका जाना करके किर जन अलब्ध करना वाहिने । अंबारतरि वाहिना क्लोंके पुरू प्रकारक अपने अक्टोने नकर करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। क्योंके दशक्षि संस्कार, माक्य-कास सका पहथ्यक्षीयन आदिक सक्त सन्दूर्ण न्यासफल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति समा प्रवृत्ति-निवृत्तिसे मिक्ति भावसादे पुरुषेके रित्ये स्वृत्य प्रमायका जन हो बाचीह सांकत हेता है।

केमी तीन प्रकारके होते है—को समयाः किकावेगी, तकेकोते और जपयोगी कहरतो है। को का आदि वैक्वोंसे एका-

क्षिया, तप और अपने योगसे क्षित-

रक्षण्योका संबंध करके सक आदि अङ्गीसे नवस्त्रशादि किया करते हुए इक्ष्रीवकी पूजाने रूम सूजा है, यह 'क्षिण्यारोगी'

१, अभीने दल संस्कार ने हैं —जनन, द्वारन, खेळन, खबुन, अधिनेकर, डिलर्डनरम, जीवन, गर्नम, गोपन और स्वान्यमा । इसापी लिंक इस जन्म हैं— चोत्तरकर गोपोमन, चूबुम, कर्न्यदिके अस्त्विक्तुल हैक्केल दिखे, जिस सेवी केलीने छ: क: सन्यन्देखाई खींने । ऐसा करनेक्त भर विकोण कोड कोने । इसने इंडान्यनीयके च्युक्तवर्ग निकासर हैक्सामा आखारन-पुन्तन करके अस्तान एक-व्यक को उच्चारम करके अस्तान करवर दिखी । ऐसा करनेक्स 'जनन'

मानका प्रशंभ संस्थात होता । संस्थानका सुरक्ष्य कार्यो कर कार्य कार्यात कार्यात कार्या दूसने 'केंगर' सेक्स होता है । पान्य-केंगर

कवः वद्यः ।

गणाम तमः सीम्बन्। सून्यान-समुद्रित अन्यवर पाँच क्रम्यर यन कारेको 'बोधन' चलक सीक्षत संस्थार केला है। प्रया—है

रेभाव नेवा है। पद-सम्पुटित क्याना एक इक्टर कर कालेते 'काइन' ऋतक क्यूनी संस्थार होता है। वश्य ---पाह संसाव

भूगोरमपर नन्त्र रिज्याच्य 'री हंस ओ' इस पन्त्रमे भएनके अभिनित्तर करे और उस अभिनित्तर जल्दी

श्रासक्त्रपुत्रादिक्षण मन्त्रका अभिनेक प्रते । ऐसा करनेकर "अधिनेक" नामक प्रविद्धाँ संस्कार द्वीता है । "औं भी कर्य" इन क्लोरी सम्बुटित मनका एक हकार क्या क्लोसे "क्यिसीकरम" नामक क्या संस्कार केल के । सम्बद्धाः को के स्वयं प्रविद्धाः करा करते हो हो ।

होता है। मंध्य-भी ने सबद दस्तव करः बद्ध हैं हो। स्थान नगर-मानुदेश मुक्तवत्वा एक कार्य हैं हो।

पद्मा त्यार मानुस्त पूर्णात्या एक इत्या वर्ष पर्वत व्यव वर्षात्र प्राप्त आवत. पद्मा स्था मार्ट् रामाय गीः वर्ष्ट् सम्ब १ हुन्ध, जेल एवं मुल्हे क्षुरा मूल्यानाचे की बार वर्षण करता है विर्वत संस्कृत है।

भूर्ति-विश्व-सम्पूरित एक क्ष्मार कर करवेसे 'चेक' काक नवश संस्थार होता है । क्या--धूर्त राजाय गयः भूरित

हा । - वृत्तै-बीश-सम्बुदिश एक इंकेर कम करतेते "आकारक" नामक दसर्वी सेकरर बोलां है । यथा---वृत्ते संगोधा स्थाः वृत्ति १००० ।

इस प्रमान संस्कृत किया हुन्य करू सीच सिविधार चेता है।

२, महस्य-श्रेधनका कार्य होत्रे दीवाक अन्तर्गत है। उसमें बढ़ते कुन्दमें या वेदीयर महिस्थापन होता है। वहाँ वहांप्याका कोयन करके हेम्पसे ही दीवा सम्पन होती है। विस्तार-पथसे क्रियक निकरण नहीं दिया

कासक है।

e affine femorer e 

मक्षे करके पर्योद्ध आदिते हुर रहण है, यह 'सर्वेगोपी' कहरता है। इस सर्वे सर्द्रकोरो पुरू क्रेकर को सब शुक्रकार्य कार तथा समझ बाग आहे, क्रेकेने बीत 🛍 प्रान्तविक्रमे निरम्बर यह विका मन्त्रा है, को नक्ता पुरुष 'क्यानेनी' नामो है। जे मन्त्र सोर्च्य अवस्थे अवस्थिति विक्योपी महानाओंको एक करक है, का सुद्ध केवल बारनेका आहित सामा उनकेका प्रमुख मुरिकाको अञ्चल कार लेका है र

44.

दिनों । अन्य में सन्तर्भनका पार्टन बारता है। हम कर स्थेत अवन देवत हमें। print printellik firk trees selp किया गया है; क्योंकि का सर करने-करने अवर्ष-प्राथको सर्वक सुद्ध (निकार) कर रोजा है। प्राकृतने ! च्याने 'ततः' का हो, काले कर कहती विश्वीतने 'दिक' सब्द है में प्रकारकारक 'तथ दिलाव' एक केल है । इसे "रिस्प-श्रातका" व्यक्ति है । यह प्रकृत अन्यक्त है। इस च्यान्सके काने है मनुष्य सम्पूर्ण रिवीक्षरीयो पात पार रेजा है । महारक्षणको असीने जीवत स्थापन है स्ता अल्डा कर काम करेने। हैची ! मुर्का मुक्ते पहाक्राम्यका प्रकृत पातर पद्धी सुरुपूर्वक निवास विश्वत वा सके, fel mer giber until gebag (क्क्स) में (प्रतिकाले) आराम वाले कृत्यसभागे कहरीतात विरुद्ध का काम यो । मान और मानोंने महीने अपना निर्मात महान्य रक्तो है। यह क्रमा क्रम सर्वाने

कानोत्तर नाम गण है। सामको पहिले

बाह्यकता है। यूक्तमें संस्था पहला को कि का अभिनेत एक कर जीवित स्टेक्न परिवेक भोजन कारत, बाह्य इत्रिक्तीको को, बीच रहे, इत्रिक्तीको बहले रहे, अवसे बीतकर बक्नों किने जुला और कनके भी। इसकी को नाम-निस्ताकी दिना केना करे। इस निकास खावर यह बारोकार पूका एक स्थान जनने ही पुत्र हो जाता है, शनका का मुख्ये होता है। बनकर क्रिक्ट निरंपर किया करते हुए सहाक्रार-रक्का और उपन कर करे। जनसारने इस प्रकार कार करे। कारणाव्यक्त straig fire species approve fire-पार है। उसका परास्त्र औरसूरकी गया क्यानको कारको सुकेरिका है। उपकी कर्ती करियम काहिस्तीत करवारी उस वैद्ये है। वर्ष करे हर क्षेत्रके एक करवान् विकासी प्रोत्ता कहा को हैं। व्यक्तीयकी अरक्त का क्ष्मी पृत्युक्त, बहु तक वा एवं अवन्यते पुरारे काल क्रिके हुए है। हम प्रसार तक तकर अनुवा कानेवाले प्रकार कार्रिकार क्रांबर स्थान करे हर हरन अथना पूर्वनकार्य गाउँ जनारे मानीतक कुम काचे. किर कुमीचित्री है पूर्वेक प्रकृति विकास वय भी। स प्रियो साध्यक स्थल प्रदूष कर्न ही करें (और हर्माने करा हो। । जनकी समाविके दिन कृत्यानकारी प्रमुद्धिको अस्तानकार विकास कर्ष क्षत्र एवं शुक्त स्वर्थ plusticult freshit yes it Wil **(१९७वे प्राक्षक्तर-स्थापन व्याप्त १०३म सम** को । सरकार् भीत संस्थीत स्वानीका, नो होता एवं विकासका हो, बराम करे । इसके समितिक एक सेव आवार्यजनरका जो करन को और को सम्ब स्वयुक्तिकार करण रूप्यो । ईसान, सलुका, अचोर, मानोग गया समोजात—पुर परिनेके

प्रतिकारकार प्रांप ही केंद्र क्वेर विकासक दिवासक्तिको स्तरित हेवर प्राह्मलीको प्राकृतीका वरण कालेके पक्षान् भाषूर भोजन कराने। इसके कह हेनेबर कुछन-स्थानकीको एका सहके परावाद दिवसे प्रार्थना करके अवस का सामाह मिलको पूर्वक अस्तरम करे । विशिष्ट्रवेक को । इस प्रवार पूरश्राम करके मनुवा उस किराबी पूजा सम्बद्ध काले: होज असमा जन्मको सिद्ध धार रेमा है। फिर प्रोच समस

क्षाको पुरस्कार अनुसार सुव्यान कर्न कारके अन्तर्भत् वरिकास्त्रात्तः, उनकेक्ष् क्रारेक्ट, पुर-बहुरम और अणुक्षण— कृत प्राप्त भू-मोरकारोके प्रमुख्य केईकर कारिकुल अधिको स्थापित करके क्रांचानिकाले अञ्चल प्राचीता अधिने आरम्भागामा आहीर देवर प्रमुख केंग्स कार्य अवस्थ करे। क्रांकल प्राथित सीवे म्बारक, एक सी एक अवन्य एक क्यार एक अञ्चलिको सक्ते ही है अस्तान क्रिक्ट पुरस विश्वप्रता अवस्थानेने एक औ अस्त अनुस्थित फ़िलाने । क्रेंग्यानं राजात् क्रेनेवर गुजको इतिकारी रूपमें एक गान और वैस्त के कार्वेचे । इंसान आहेत व्यक्तिता विव चीव साहामंत्रिक परण विकास राज्य हो. कराओं क्षेत्रान अवस्थित संस्था के अन्यते जना अक्टबर्नको साम्य १५३-विकास समान माने । इसी परवराके शाध का शब्दे करण बोचे और उनके चर्योत्साने अन्त मस्त्रकारो सीचै । देखा कलोडी वह सामान क्रान्तिका जीवीचे सम्बद्धान क्षान् कार्यका बार जार कर रेन्ट है। इन सक्तानीको व्यक्तिपूर्वक व्यक्ति अस देख व्यक्ति । मुलक्षीको प्रत्यक्षीत मानवार अस्ता भी कुलन करे। ईसानाय-अल्लो ज्ञा सची बैच्या-विकारके अनुसार सहस्र, क्या, यह - सुवासोयको अन्य पुनिस्त्रेयार्थाम् अनुसूर्यस और पूजा जारि अधित करे। तरायार पूजा स्थित हैं। जुनित्येकके अपार्थत

जन करनेते समझ प्रमोद्धा जन्न हो साल है। सहस्थार पुतः गाँव राज्य पन कार्यका अवस्था अवस्था सामानेकाच्या प्रीच्याँ कुरुकेरर प्राप्तः अधिकार अस् हे प्रकार है।

ं परि, शरहात्व पूर्ण होनेके पहले प्रीपर्ने है स्थानकारी पुरुष्ट है काम से नई परस्तोकार्थ क्रम योग जैनमेके पक्षम् पुरः दशीना क्य रेन्डर पंडाधा-मन्त्रोर क्यूबर असुद्धान काम है। जनन सोकोका देखर्थ क्रिके पक्षाद का अव्यक्ते निरंह कार्यकाल पुरूप की कु: प्रीय शास कर को से की म्बान्सेका सर्वेत्व अह होता है। पूरः पॉक नाम कर अन्तिने मानक समझ देवर्ष तर्भ केल है। से स्वयं जब करोते या भाकत् प्रमुक्ति स्थान हो काल 🕏 । 📾 स्था कार्य-३५५ (क्रिक्यमध्ये)का सामुख्य आह melt up an millest fieber giften bei कोन्क्रमें वर्षेत्र मोग भोगल है। फिर दूसरे कारका आर्थ्य होनेवर मह ब्रह्माबीचर सुप बोरार है। इस समय जिस स्वयंत्र करके हिंगा नेको अवसील हो गई क्रमतः तुस्र हे बारा है। पृथ्वी आदि कार्मश्रदक पूर्वोद्यारा कार्यान्त्रे नेपार प्रत्यकेकार्यन ज्ञातिके च्चेका स्टेबर कामकः निर्मित हुए है। राज्यक्षेत्रको अन्य क्षणारचेत्रका औ क्षेत्रक महानोंका जन्म जनसे पूजा करके सक्ते। पुरुष हैं, से परवाय विज्युक्त लोक हैं।

• वर्गाता रिक्युक्त • 

कारोग विरायकार है। सुविधकेकारे अन्य ईक्कारेट । तीचे संसारी जीव रही है और अञ्चलकार्यकार्यक प्रकार पुरानीकी विकति प्रकार पुरान पुरान । जीने कार्यलेक है और है। अञ्चलकोन्यका स्थापन रेन्यर को जन-बैहरता प्रकार गया क्रोपर प्रकार है, सालें बार्वपूर महेवर स्थावे अधून वास्त्रे यूरे प्रतेशात नहीं है। अस्ता निवारण रिस्टे है। अञ्चलकोत्र स्वाने कारकारको किए वह विश्ववेद्य प्रवेष समय नहीं है। Staffe & suffree rejerrit formwomen with flow was relieve ओक्टोक्ट रिवेच्यन अन्यता रूप होता है। कारों नीचे करोंका और है और कारो कर हालका जोता। आसे केले कर्नकार है और कार्ये क्रम अस्तराज्ञ ।

(अर में कर्मकार और प्रारम्भावा स्तरार्थं क्रम पह (—) 'मा' पर कर्न है स्थाने । असने कर्मचेन पाम—सम् होना है। इसरिक्षे का साथ अन्यत्र वर्णनाय महाराजी है। इसी साथ का अवसेद राजनीते प्रामानीय पात अध्योत प्राप्त होता है। प्रस्तिने को नाम था प्राप्ताक बक्क गया है। क्लांक संस्थाने क्षेत्रे बचर चीन है और प्रमुद्द विरोध कोच । असमें नीचे ही विशेषान अवन्य राज है, करा नहीं । व्यक्ति की ही कर्मान्य कर्मान्य क्ष्मा हेना है। जन्म क्षेत्रका स्था जनान है। जाने की से बीव संबंध करीका अनुसरम करते हुए विक्रिया रहेको और योग्योपे प्राप्त प्राप्ती है। असने अननोर लोकोने निकास कर्नका है। भोग बरामा गया है । विश्वपूर्वाने सरग स्क्रीबर्ग्ड उपलब्ध व्यक्ति र्गानेने से क्रमो है। असे कार से निकारकारी रिक्योत्सूची पूज करनेको अवस्थ है आते हैं। को एक्का निकार ही उपलब्ध राज्य हैं, के अपने अवस्के स्पेक्टिने करे हैं।

केतावर्ग प्राणिकीचा संदार अर्थिकारे पहिले की बोक्कोरि है और सरद कार अपनेता । सर्र वर् और अवेतारका नार कार्यकारी प्रकार है, वर्ष प्रपानीत per man firbanten frante unfeb को अञ्चलका अर्थ है उपलीक हेना है। आविन्वीरिक पूज क्रिकेन सोग जाते white rivelit if were week it is appealing private services \$. 0 st कारो कारको सके 👫 के पूरत-अविका आधि व्यक्ति पुरू हो

कारता क्रिकेट कुकार्य सारा रहते हैं, वे क्षान्त्रभावको पार बार स्को है। पारन-कोम्पुरको सोमानम यो निरम् ग्रोधकोन्छ बाह्यक परंत्र है, अंश्वे क्रमर शृष्यकोत अस्तिकार वर्षा है। यह स्वाप्तिकार बुरियार का है। असे मान, सीम, सरिया और क्या-में कर कर है। यह सावाद विकासिकारे प्राप्त गर्मा है। श्रामा मानेत alle & we use & or brenfruct क्रम्पूरे विश्वविक है। अस्तितकार क्रमंक क्रेमी रेश हैं, विश्वास की जातारे केंद्र सुद्धि पूर्व पत Er flore auft unfreit ib mein \$, ib प्राप्त आहेरे रिवर \$—**रे**स कारण पार्विने । का विश्वासम्बद्धाः वर्तसः margin for sever \$6 \$1 per-रिक्यू और पर्वेद्यस्थी को अवनी-अवनी राजु है, प्रतिको दिए माही है। जारी धर्मान्ये कृतकार्थे रिवरित है, जातो स्वरं क हिंग है व स्त्रीत ( वहाँ जन्म-नरम असी, भी न्हीं है। कई किस्ते कारणस्था उद्याने

- Schoolber v 

कारत अन्यतेकार्यन केंद्रा सोव्ह निर्म आस्त्रात अनुवाद करता है। पुरित्या है, को राज्यांनीरिक्त राज्य अन्तिहें को है। जनका है। को पुरूर दिखा, तर, कर, जन करवरी प्रणातन सेवारि है। पूर्वर करते हैं। और व्यानकारी करोड़ी पररेपाहि है,तर है, with their \$1 and are for up farest transfer und quiter-माराजकार विकासित परिवार स्रोपक क्षेत्रक हैं। अस्तराज परिवारों की प्राप्त कर हैना है। जैसे काने भी कार किए मारावामी नार्वेट पूर्वीन अपने विराजने अपूर्ववाने हा कर

अपूर्णात क्षेत्रकोच्यो स्थापित प्रत्ये प्रत्ये प्रत्ये है । For soil 40 and appears flowing grown since fragment to convey fragment प्राप्तकोतिक है और पार्टि परिव आकर्तिको पुन्न प्रान्तमन वैद्यापक है, नहीं बर्धन कराहरी, परित्र प्रमुख्यान्य और अंग्रीहरू विकास अंग्रीहरू auffelieg udeffer fie Die veratter former france and the fire of मन्त्रकृतिको पुरु करोन्द्रा देख वैकाल करो है। के सुकि, जारता, संतरत, प्रिकेश्याप और argup-pe util gentit miles bi Dreit allerin miligen greite hie ft freuend gem ist i allerinent all th क्षत्र कारणको वर्गमे हे विकार अहे है और पानुनेत्व विकानीच्या है, जाता अञ्चल राह्य प्रत्याप अनुसद् जिल्हा पार्थ्य है। ये वेजार प्रण्यान् दिश्यों ही है। प्रत्यान् mannerer & afte menthemat annerer frencharte un deutere gen gemeb अवसीन को निरम विभाजनान केने हैं। यहाँ दिलाको प्राप्तने को हो सनवार है, अन्यान कृते बहुतः व्यक्तिकाः अनुसान कामोत्रे कारणः । यही—कृतः अस्तिनकः कृत्योगाः व्यक्तः 🛊 । सायक्रमधी जाने प्रकृतिक अन्यतः दर्शनः । प्रत्यानको प्रतिके कि एव पनि स्तरक then give the four-birther still the mirble upon wrong fared stilling framewhere were surried transpired free augliebus and friend

array finds and array and at ficigo and financial year all : server the first and all flowered would work would fire the says with unt ft, unde ger fermer fles all e fift fte fier alle aufe werft nich fin Regit Reserver militare un firir uff \$1 up many freezent ift \$1 I work from front people on fronte with one with us fire कुर्वी है, में राम मूळ ही हैं—इसमें संस्तान की क्षेत्र नाम गांव है। विभागवाना प्राप्ति नहीं है। अस्मारकारक को सिर्वाद है, नहीं जिल्लाक ही है। कर: अस्पर्ध रोजाने सरक मुक्ति है। एकपान अपने अमार्क्त नाम मा । कुन क्रमिने। में निक्ते मार है, से लिस

प्रमाण किय अपने अपने जातको निया hit fit agreend freife ib atrier Paragraph ware proper the worst fire Recognish topol Read over apparetter tog the t the management manual fields in survey क्यूक्त कुलकुरू हो स्तास है। ं द्वार संदर्भ व्यक्ति को कुछ काराका राज्य है। क्य बढ़ारे क्यो पुरानस्थारको जात हुआ था। मान्याद की पूरः प्रतिकार पुराने हर

के हैं, को प्रकार कुछ करनेते कुछन

 संदेश कियात्रका क और वेदकी सारी क्रियाओंकी कामी है। को - और अधानकी भावता रहते हुए को हिम

कर रोता है, अरके इस्टेरको अन्यान्ही-अन्याः जुल्लानको च्याना वारनेके कारण हिस्सूका विकास सामीका प्राप्त होता जाता है, इसमें ही है। क्रियमक विकानकार होनेके रोक्षण नहीं है। हिल्लावा बोक्क कर हैने बारण हिल्लों हो सरका है। को सोला पार्वकीका ही इस्तम्ब है। यह सिवाय कहा, जनकारोजे अनकी वृत्त करना है, उने अधीह अपनी है, जो काम हो देवीका संगित्क आर. असुकी आरि होती है। को क्रिकीम्हेरकाक होता काल है। सामग्र राजे विकासका क्षेत्रकर नराम्बर्गासम्बद्धाः कृत्यन नाते । साहित, केर जन्मन कार्याः है, जार विद्वार्त्यर भगवान् दिव्य सका रिक्क्या किया करावार अवका निक्षी को अलग होने है। पाँच, यह या पूर्व आर्थित प्रस्का आकृतिका विर्माण करके सम्बन्धि विरम्भवनिको पुरस्का स्रोत्स्य अन्यतिकृत्यंक विकास सामने इत्यत अविके प्राप्त सरीराहित रूपना प्रदेश मूलन करें। डिल्मिक्ट्रको क्रिय मानकर, सन्तवर करें। बन्धे, देवरें और प्रकृते अपनेको प्रतिकार सन्द्राचन प्रतिकारमुको विकासका प्रति हर वर्षे विकासके हेवी मानवार और अवनेत्रो विकास प्रक्रिया मानव आनवार रेपकाय भावते क्रमान्त्रर, विक्रिक्युम्बे अवस्था प्रथा उन्तरी कुल और। ऐसा वार्यवास्त्र पुरस प्रश प्राचित्रके क्रियुक्त प्रकार बरावर क्षते हुए white sir finitight the susers मध्यन और मोक्स्बर विवेचनं, दिखपुजन्का उन्हेंस, लिल्लु आहिते

सामक: विकास-विकास विकासकार जम और प्रविकास मुख्य माला है, सह दिलायकारी रोग्ड आहे परके और आपन पुरस्कार किर सन्द नहीं रेका। (भगाम १७)

मूर्ण केले— सर्वक्रोमें क्षेत्र साम्ब्री । कारायो ।

प्राचीने कहा—महर्मिके । में समान और में क्रांत स्थान क्या नेक्षके जनका भागेन क्रांत्रेका । सुन्त्येना अवराष्ट्रकंड सुन्ते । को प्रकृति असी अस्त कवानेसे बैका दूरक है, पर, जीव कह कहाराता है और को उन आयों क्यारेंसे हुए हुआ है, उसे मुख कहाँ है। अकृति अतिको पराने पर लेना नोव

मक्त्रका है। क्रमान आरम्बुक है और मोह

किवपुजनका विद्यान, चलके कक्का निकारण और महत्त्व, क्षित्र हर्व पुरु शब्दकी अनुस्तरि तथा शिवके अस्पधारणका रहस्य स्था:विद्यु है। यद्भ जीव जब स्थानके स्वरू बाजन और नोक्षाका स्थान क्या है ? पहुंची हो बाजा है का जो पुरानीम शक्ती है। प्रकृति, पुनि, (श्वासंत्र), तिभूव्यासम्ब

अवंकार और योग समाराई-को प्रापी पुरूप प्रमुक्तमञ्जूषा व्यापो हैं। प्रमुक्त साहि अवद वन्त्रोके सन्द्राते देवकी जन्मीत हुई है। हेक्की वर्ज जनमा क्रेस है और फिर कार्नरे जुलन बेहाकी जनमीर होती है। इस जन्मार क्षांकर जन्म और सर्व होते रक्तो है। करिएको स्कूर, काम और कारफोड नेहले

बीन प्रकारका कानम चाहिके। स्थाद प्रतेर

स्थाप-पार्वपुर्वतः सुन्त-दुःशः प्राप्त होते है। बा अने कुम्पानी कारका कुर THE RESIDENCE PROPERTY OF क्ष्मकेन फारत है। अब: बार्वकराई बीवा per alle and fafer which glouds Court when we work offer affers bear and \$1 per service Microsoft Profite's first unsupplying कार्यन पूर्व अवस्थान व्याप्त प्रातिने । प्रातिने अस्ति को आठ पास पालाने तमे हैं, अस्ता मानुक्ता के स्थापक है और के सहिक्तों के B. or wanter from Br strong where the म्पूर्ति असी पहुच्छाने पाने हैं; क्वीरिट है प्रमुक्तियों को है। मैंसे कंप्रत्यन जानाई Spirit was worth the after Private & with wome from regular andreals areal arteit meite merr auter weit fi seift. treat will us from \$, prince à रिका को करे हैं। रिका ही वर्ताह, वरिकृत मन्त्र निरम्बुद्ध है। समीहात, वृद्धि, अन्तर्वाह the, treatm, there are professiving a स्थीक पूर्व प्रत्य काहिर्द ।

mir fall fill fir with the fill from the first the property of the property of the principles of the property (मानव् कालको) कामा प्रार्थकार, - बोर्ड्यो-नीवर के प्रोत्वों है, विस्तृह महार प्रति (प्राप्त और प्रक्र है प्रत्यों पूर्व केले हे अवसी है ! है acceptable). They are more from but by \$ for wrong firely कारोकार का काल कीर (सुक्र- जोतको-अली प्रश्नाको रियो विहा कारतारे) अवस्थानकारी अनुसूति हुआ तकार्य अन्ते कृत्यास्तातारे आह कारतेकार वक्त राज है। फीकार्य अस्ते कारतेकार कुँक है। हिस्स-स्त्रूपी, हिस्सती where on fractionally front पानन करने अपने अस्तरके क्रिके प्रक कार्य कार्याचे । यह पूर्वन प्रतीको, बच्चे, पान्त्रीचे और पहले भी विक्रम का प्रवास है। गर पुरस्को न्योक्ट सिन्द, जो प्रकारिके परे है. Course Stebn gen meit # bift aben To pro-ottes two about to forced कुराने कर्न आहे क्यों ज्यून असे कर्न हो पाने हैं। कारोर केवल प्रकृतिकारित क्रम पुरू कर करने हैं कार है, तम वह जीव de alter p sp. steaming Professor des de extest forest कृतको कर कार्यक्रील प्रक्रित अस्ति क्रानी क्रानी हो Time & the straint flowly object Printeres offened and their \$ 1 pripals tacker-offe mit fi we ertreit नकों हे वाले हैं, एक चीव वास्तुवासहीत मिलको सामिक प्रश्न कर सेन्द्र है। यह मानीमा सुवित है, अपने अस्तुत असी और form and any me were flesh were ib uit Er metrem menten क्षेत्र और अपने चीवर अध्यक्ष प्रक्रियोंको । इक्क् क्षेत्रम चुदिव भी पालों क्षेत्र जाती है। कारण करणा—कोकाके इन का प्रकारके पूर्वित प्रमुखिनक कार्य है। प्रतास प्रसूपी होना मानारिक देवनीको नेपाल केर माना है। साहित्यीक सहा तथा है। पुत: अनावन्त्रा Mi: मनवार विकास अञ्चलते के अपूर्ण चक्कर अपूर्ण असे क्रेमेश अपूर्ण स्थान अभी अवने तक पहले होते हैं। कामान् है जाननी। उस राज्य कामान् हिस्सा Description and surface flut market best ben beit f ber क्रमाना । वर्षक्रमा अर्थेत स्त्रीह असी औ

police figures greeners; top mobile And respond flow author gra ordine पूजन नारक कार्यको । विश्ववित्ता, विकास, forette er, famm alt foremek रियो साथ अपरेशः प्राच्याना समृत्यः व्यक्तिः । प्रतिकृति प्रातः वारत्यको स्थानको परेको स्वर्गकारक और अन्यकारों सेवल मुख्यांन वास राज्य पानवार जिल्लो किनाओं हो विहास महिषे । सर्वोजनाहि पानी तथा साथ अक्टरेर पुर्वोते के शिक्ती पूरा करता है, का कियाने ही उत्तर होता ।

क्री केरे-क्रा क्राइ कार meritaris agreed to their probability Particular groups our farming & up you कारको ।

große um-fint i ft finfte क्षान्त्रम कामान्यत् कार्यन कार प्रमु है तुम प्राप रवेन पुन्ते । यह प्रकार ही संभाग असीह क्युक्तिको वेरेपहर प्रकर निकृ है। प्रति पूर्व प्रकार स्वाहे । जुल तेन Printer that & after your Prop years o पक्रका-पालको हो एका निवा कहते है। क्षा केर्प अवस्थित प्रशासन क्षाप तथ बाइरामा है। वे क्षेत्रों के निवा प्रवासन् गोध केरेवाले हैं। पीवन-विवष्ट और प्रयूक्ति-Regular merit segment flog it i still

हिमारें हैवर्ज है, उन्हें कामन कुछ बुगा। निमाताकृत को-को निकृत्रात है, उन-प्रकारी अपने न्यासमें ही क्रियानका क्षेत्र है। वेदः में दुनों पक्त रहा है। उसने समापूरिका अवत affe mentel Regen verbunt fingen fin gerer forgliege, aberer uftelliger-fiege. कुरत प्रतिको प्राणुक्तकृति प्राप्ते हैं। एक बीचा प्रतिकृत और बीचार्त गुर्वोत्ता है। प्रयान केलू असीने रिकारी कुछ बारेले केलिनोको सरकार्त प्राणुत है असे प्रार्थेत प्राच्याः पुनित पातः पातः क्षेत्रं पात्ती क्षेत्रं प्राच्याः क्षेत्रेके निर्मतः पुनितेक अध्यानित बीक्कानो काम हुए बनकर किय पृक्षके अञ्चलको कार्गन पुलिब्धो केन्छार जान्तरिकृते कार्गने अन्यक्ष क्षेत्र कार्ग है। में प्रश्नाः जनसा हुए किया की कार्य प्राच्या क्षेत्रेचेंद्र महत्त्व प्राच्यापु यान प्रतास करते हैं। अनीवन को स्वयन्त्रहरूको संबंधि स्वयन्त्री है। सर्व semplement dang australian bar क्षाने हो अबने राज्या है। स्त्रेन-स्त्रोहे अविके चरक, भूतिक अक्तु केवैवर अक्ते प्रत्यो रियोगा को पुद्ध प्रयास प्राथमित रिवह है, and his widigen anders und and wrong front sings aft आवयन करे। ऐस विकासन सिद्ध easter afte supra dell di museus den his gerit fterent tiffe utregene # b. केल रिक्तोंक कहा जा सकता है। विश्वासी व्याँ भगवान् एंकान्के प्रकार क्रैकेट निकास हो, जाके हीने क्याँ प्रकट होफर के अपीत कार महार करते हैं। अपने इस्को सेंग्से हुए कर्मा अक्टा स्पृतील म्हल आहेते नकार क्रिकार अल्लाक स्टब्स् केला क्यानारोंने क्यांटी पूचा करें। हेन्स वहरूने पायक राज है देखनेको जात कर तेता है और इस सामनों अन्यानमें उसके उस ult den die beweit als unbeich amerfeligis fieb mert mart fifter where the & formally on our water and animale, and report an है। पुरस कोई जो करना। इसके करनाता किस अपन प्राथिकारी

काराज्य पर्दे हैं, को जीवर विक्रू जाते हैं। जातेको महासुद्धि केरेकरर है। सरवैकानर रावार अपूरे प्रतिकृति विश्वपूर वायानाता है। यह विश्वपूर पान वारतीयपूर एक स्वेतनीयो अन्तरी विश्वाची पूर्वा भारतेने क्रम पीवन पेक्नोंकी, सन्तर सामान्दी प्रकृत सामी है। स्वयम न कारि होती है। बहुत्य अहरत और पहल्की हो हो हुन्तेका स्वर्धिक का बार्गान्तु भी tract fanth mertinet thembegrar funder grack find feftig self & find, कर्मात को सम्बद्धिक स्थानी प्रत्यक्त काने। विद्योवन: सम्बद्धानि सेन्टे कार्निक निवृत्ती है, जनके क्षार स्वाधित कुछ यह तिहाँ भी प्रतिकार है जो अवस्था है। जिल्ला का अनुस Roy \$1 pieliek ungen hauf-ubreib di hiparia din di ini attanza ada निवार क्षेत्रक है, उसे कीवार कालों है जबत को क्रोल और अधिक क्षेत्र है, पर अधिक

शिक् परित निहा, पालकान और रिकारि अस्ते की, इस और स्थात भोनो प्राप्तेते के निकृत्ये प्राप्त के नार्व \$, are assentions Regard if unding कार्त है। पर्यापको स्रीकारीच्यु सार्वक गर्य है aft mittel beit der telebeitel मानो है। यह असीको चीकारिक जनक मानिके और भूतर असीरके अनुसरिक्त र क्रमी नामक भागमाने काक्रमतिक सम्पर्कत काहिने और शारित (अन्तर्का) एवं नेहिनो बीक्स्परिकाः अभिन्त अवीर अधि Reflection between an hard & and there में क्रम करकार कारिये । सुन्दर की समा क्रम seril females anders you select tigel mak fin melteglit meit stem Callegean water Plant were 8 : 1997ag मध्यानीको प्रकार राजी अन्योग पर्यक्रीको Mount to govern until क्षप्रियोको प्रकृत् सम्बद्धी आहेर महानेत्रस्था

है। कुरुवेरिक्ट केंग्गोको पक्षणग्यीत्म वर्

ungromt 🛊 i

महर्थिके । कार्यक्रों, उत्तक्तीरें और मुहर्गेनें न् दर्भ अनेतान क्रियोग्य क्रिय Region arrest sitt gant aufberen b i rjanica Rathis, Ani stroper specto magni arabiyah Mannik b s militariti werkeren gan gille इंक्री स्थानेको ही स्थान पूर्वको स्थाप mit i Michael seffeber strebge ment. अन्यक्तीके सामानी को हुए और असी appeligen fiche aufer unt i genie mad fortunal regul assure कांक्र कीवर पुरुष्क रहा है। को निवृत्ति-मानी पूरत है, जनके मिन्ने क्रमांप ही Specifog-group State & 34 Reported any gap and element di Adopted Politic and milit / Prov quality first upon they if his worse

कार है। वे विकृतिके प्राप्त करें और

Spyllenin de Salaranak Palifilm oli mit s

gas well as toget the soft

ा विकासि और अध्यासकी अन्यक्षी नामी

महामान्त्र महत्त्व की ।

अक्षा भारतेयाता है तथा सुन्तर सिम्बन्ति है—स्पेतानिकारित, जेवसिम्बन्ति अहेर

Aginto grant \$1 migrates gain

forwards for talked after

migral, both & 1 wing flores, throwarding

हिंको एक्टीव्हर्का प्राप्तको ही केन्न प्राप्त गरर \$ , and used with technic

83

किर्बारीकारिका । एकेन्द्रारिकारिका का परिविद्याः अब्बाद विद्या था । की प्राप्त काले प्राप्ता भागानी प्राचीकी स्वित्वेत सेक्षे राज्यत रहते । रियुरे, राज्यकी अपेर रहेक्केंड पर्याचीती, बान्योंकी, फिल अहरि हालेंकी, कुछ अस्तिको सभा वर्षीका क्यान्त्रकेको नरकते स्रदिद सेनी है। सने असीले सुन्ति सर भारतेको पर्व कार्यके हो सुद्धि कार्य गाउँ हैं। मानु-विशेषकी अधिके सेको क्यान्तेन proper proper finder senter product महत्त्व कार्युने । वेक्ट्रांकवृत्तिः स्त्रे भाग है, क्लाने का का वैक्रिय क्लांकि अन्तर्ग कारण करना फरिये । एक और विकास क्रिके के होनकार्थ है, यह अहियो परस्कार कर पार्ट्स करन है। उस पहल्के काल करेंगे क कार्य केतानाचे आयोगित हो काल है। असोर'- वृत्तिकारी विकास को अन्य पन है, को पहला नेताई ल्याकीयो पालके : ter which aufterafter actività foreste माहा नेपा है। इसके प्रश्न को हुए स्वयुक्त भी पान है, यह विश्वविकाल है । व्यक्तिक गरकी केंदर अवस अन्यक्ती नेक्सी सचा १९९९, बीवहर, प्रांत्यक्ष, सह, क्रांत्यक्रक और मेर-प्राची राज्योजोजो रिन्मरियो करने । यह बुद्ध भाग क्रिक्टीरम्पीत पान्त गना है अथवा कुमानी अधिने विकासके क्यारणपूर्वक प्राप्तको जलावे। वित अस मन्त्रमें सार्थको अच्छी तत्त्व कानकर अंधे महेलें परकर रक्त है। इसे समय-सम्बद्धार शरूरी कारित का प्रतिकाली वृद्धिके रिक्री धारक वार्रे । हेरल चारनेश्वरत पुरूष सामाधित कुछ पुरिक्त होता है। कुछिन्नानी मानगर सिवने भाग प्राथक देख है अर्थ

मारका करके पान करक है, और महत्त तक क्रमिको सम्बद्धर (गीमक्रार) सामार बार कान करते हैं उस्त कैसे सदशकत पाना अक्षरके प्याप, केवर आहे पहलेके व्यक्ति ब्यामने स्थान करके करवात, सरसका सामा क्या व्याप कारा और का सामा पहाले क्रमेहरू केवल करता है, जारी प्रकार प्रवासकार्थ पर्यक्षण क्रिकी क्षेत्र अन्तर्वर्थ शाकेककारी विकास प्रस्कृति सरस्वत बारकारों साथे मानावाले भूग विका he present the most fleet and चलको अपने प्रापित स्टब्स् है। कहा, क्षा केन्द्रेक बहुद समाहित समाहित है। काम किया है। अपने प्रतिको अपने विके प्राप्तकार भागमंत्रे इस प्रमान कारित किया है—अध्यानकोर स्वाध्यकोर केवा, प्राचीत ध्यानकारे गुप्त, अधिके स्वयंक्ताने प्रदेश, week serment authors afte spatish प्रात्तावर्गे पुरुषेको धारभ विका है। प्रती त्रक उनके रही जह विशेषक मध्युअंके सरकार है। जोकरने अपने सरस्टी Research of Segret were first &. का लात, निष्णु और सामार माध्यान 🕯 । वे हर राज राष्ट्रभीयो जनस्थे अञ्चयका हेत् मानो है। इन मनकर् क्रिमरे ही प्रवस्त्रों स्था-१४वेसमध्ये अन्तरे प्रशास विकास है। असः क्ये अपने बार्ल करनेकारक दूसरा कोई नहीं है। केरे सम्बद्ध पुन्तेका क्रिक्ट पूरा शिक्ट भक्षानाम है और बलको दिला अस्पेवास्त कृतय कोई पुत्र व्यक्ति हैं, अवस्था को सिंह क्या कर्म है।

र अनेर-कारो का be को दिवाली **दे**सिने ।

मानुबा जीवनित्र कर हो दिल व्यक्तका है। असः प्रत करने क्यावाद दिल्ला अस्ति। भागा पालका करावे पूजा काली पाविके; कार: पहले अपने अञ्चलित परण गर्ने । विज् महाताओं काल प्रियुक्त कारण करे। पुरस्कारणे समात पहल्ला अध्येत होता है भीर प्रमास्त्रीको प्रेरंक निर्मात सम्बद्धाः मुक्तानीत करण विषय राज्या साहि प्रविद्यान गुलीका अन्ययेग फलो है—यूर क्लो है, प्राथिको से प्राथित पुरस्कारका अवस्था होन्द्रत Rear bit ifte Rogart ftrebbe abs guilde mark by most fire and विकासकार क्षेत्र काले हैं, इसेरिक कु मक्तानो है। पुरावी बुधा परवाला क्रिक्की 🛊 कुल 🛊 । गुर्कार अवसेत्राते कथा कुछ स्थान महार्थ आरम्ब्रीके कार्यकान होता है। पुरुको आहरके किए क्यमेनचे साम्य पुरु मिल पूजा केला ही है, जैसे ब्लेंट कोड़े क्लाईड राजी ह्यां बस्तुका क्रम्बेन करना है। जुस्से भी विर्माण प्राप्तकान् पूचन विरम्भ पान को जो। The engine the sea that within agreed watch gars it through रिक्ष प्राच्य पुरुषाचे है। सार: जो प्रियंत स्थानम् है, यह बोल्को का कराने कर Water & 1

जन और नामान्य प्रमुखे प्रमुख दिवासी मान्यने ही असित विकास है। को इस मेचीको तिल्लानी पर्यापको ही अस्ति हार मेता है, यह जिन क्रांतिक क्रमण्डे वहीं महात । प्रान्तक प्रतित पहल है, क्यान्य के

क्षातानक अर्थ है। निरम्पुण एवं स्थानक है। स्थार, क्षान और सारण— नारक, इक्तरक वर्ष है पूरण और वीने सरोरोको बचने कर किन्द्र सीवका मध्यानक अर्थ है अकृत्याका पृथ्वित हुए। चेक्ट हो साथ है, ऐसा अपी पूर्णाका कथा। \$1 mercusik Redin weger from \$ क्षा प्रभाव है। वे सामी कवाने दिने हुए हाइका पानं से परिवारी साले हैं। अर्थः क्रिके प्रत अनेक एक एवं उन्हेंके क्रमानित कर देख काहिये। को दिलाकी बुकाने राज्य हो, यह चीन रहे, इसके असीह पुर्वोचे प्रमुख हो क्या दिल्हा, क्या, का, प्राप्त और ब्यान्नेके एक-क्षाका संबुधित करात हो। केवर्ग, फिल करीरकी उन्हों। प्रान्ति पान, अप्रान्ति विकास और ment finis mitun me-b arrer: Spine antific ture \$ : France कर्त व्यक्तिके अञ्चलका निव्हासक हो पालेके कारण विश्वनक पूजा काले क्योग कारको काल है। विकास पूजा हैए, कार, प्रकेर और बन्के श्रमुक्तर कवाचेन्य विभाग मार्थिका अनुद्धान को । न्याचीपार्थित क्यम करते निर्मात करते पूर् विश्वास कृत विकार प्रकार विकास की विकास अवस्थिते पहिल और अस्तर्य हेन्स्यून्य प्रीयम विकास हुए प्रकारण-क्यांक जनसे अधिकारिक अस और असको सुकारकार कार प्रदा है अवका प्रकृत है कि प्रीप कुलको हिन्दै निवासने जान हुआ कहा हात Grane des &: fermened fagen मात्र हो तो मा विश्वपंत्रिकी बक्ता है। रिवर्णेकी पूर्व विश्वासको सन्पुर्वत वर्षात है। मिल किसी भी जनको पहरिनाही भी कुमाना सुद्ध असमा चौचन सहते हुए सहा भैरणको ये और अभै सावका छन विकास हो असीर है, यह सीर बहु विकास प्रस्ता न को । प्रस्तीय स्वता हो

सिम्बेस माहालकको जन्मतीला करे। बानवे हैं, हुतरा नहीं। रिजय-अपेर स्ट्रामको शतकान् विक ही

(अध्याम १८)

## प्तर्शिवस्त्रिक्के निर्माणकी रीति तथा वेद-मनोद्धारा उसके पूजनकी विस्तृत एवं संश्रिप्त विधिका वर्णन

सदनका पार्थिक क्षित्रकी बेबाल क्ष्म महिनाका कर्णन करके शुक्रवी कहते हैं---महर्मिके है अब में बेर्डिक कार्यित होते श्राम-परित एकपेकाने को गोंके लिये केलेक मार्गके ही पाधिव-बूजावरी प्रश्नविका कर्मन कारता 🖁 । 🕶 बूबा कोन और केश केनीको वेनेकाली है। अतहित्वहानीने करानी हा faffeit beggert fellergiber und aufr संभवेपासचा करके कार्र प्रकृत्य करे। रापक्षात् रेक्स्प्रको, च्युनियो, सन्वयदि मकुमाँ और वितरोका हर्नम को । अवन्ते स्थिते अनुसार समूर्व निम्बक्तको पूर्व मारके विकासकार्यक भाग तथा सक्ता भारत करे। सरक्षात अनुर्व वर्गकाकित पालकी विश्विक रेज्ये जेवी चन्त्रियानकके शास असा पार्थिकरित्राची केवेक विकेश मलोचीते पुत्रा करे। उठी वा मल्यकं किनारे, वर्षतवर, कामे, विकासकाने अध्यक्त और फिली परिवा स्थानमें पार्थिय-भूजा कार्यका विधान है। बहाउनो ! सुद्ध की, किर 'आपीऽस्पान्'' इस अवासे स्थानके विकारणी हुई विस्थिको कळकुर्वक करकार संस्कार सरे । इसके सद्य 'नगरी

निर्माण पारे । प्राथमिक रिर्म केल, क्राविकके निये लाल, बैह्यके रिज्ये पीली और सुन्ने रिक्ते काली निर्दृत्ते शिवनिक करानेका विवाध है अकर्ष पढ़ों की विट्टी फिल जाय, करोने दिवसिक्त वन्तर्थ ।

frentise strains for manufac निर्देशक संबद्ध कार्ये का शुभ पुरिकाको अवन्त्र श्रद्ध स्थानमें रही । फिर अस्त्री सुद्धि काके क्लो सनका विन्द्री क्या हे और वेद्येक मार्गरे और-और सुमार व्यक्तिव्यक्तिकृत्यी रक्तम करे । तत्वकात, भीग और पोश्वाको परमको प्रतिके रिक्के यक्षित्वर्थकः अस्था पूजन करे। अस पार्थिकरिक्षके प्रमुखी को विकि है, उसे मैं विकासपूर्वक कम रहा है तुम सब स्त्रेग सुर्वे । '32 जनः दिस्तार' इस व्यक्तका बकारण फरते हुए शमक पूजन-सामानिका प्रोक्षण करे-कांगर जल विक्रके । इसके कार 'जूरीन-" इत्सादि वधारी क्षेत्रसिद्धि रमकर वर्षे सावध्योके भाग किर्वाममुक्ता स्ट्र-" हा। क्याचे समक्रियाकक (स्ट्राटिक

t. पूर रूप इस प्रकार क्रे--- पूर्वीय पुनिवर्णा-दिवर्णि निवासक क्षेत्रस्य कुक्तम् वर्षे । पुनिर्यो क्षक पुनियों हुई ह पुनियों या भेई स्पेश (वयु- १३। १८)

५. आने अस्त्वन् मातरः पूरमञ्जू गुरेन के कृतकः पुरुषु । विश्व है। देशे प्रकासि देवीवदिदानाः शृथिए पुत प्रमि । सीसात्मक्षेत्रसनुमीन से तस निष्या । इस्मी परि एके प्रदे वर्ग पुष्पम् । (मकु• ४ । २)

नमती श्रद्ध बन्धान ठठो त हंगने नमः न्याप्तमापुत से नमः। (यन्- १६।१)

क्रिलाका पेरा) बन्होकी बात कही गर्मी मकारो जिसको अञ्चरिके नकास अपे। है। 'नमः सम्पवाक'' इस मन्त्रसे क्षेत्रस्थित 'अध्यक्षेत्रत्•" **इस मन्त्रमे डेक्ट्र्वक** अधिकारान करे। 'अली यसकोन्' इस और पञ्चापतका जोश्रम करे। तायश्रम शिक्षमक्त पुरुष 'नवः' पूर्वक 'नोस-वक्तो शिवरिक्तों ऋदेश्य शिवका नास प्रीवाय•" मनासे फ़िक्किश्चनरी उत्तय प्रशिक्त क्ते । 'असी योज्यसपीत-" इस यक्तो अ-करे । इसके बाद बैदिक रीतिसे पुजन-कर्न सर्वेच (देवलके स्वरीय गणन) करे । इसके कारनेवारच अध्यसक चलित्यतीक एसचे बाब 'नमें अस मीलावियर'' इस मन्त्रसे रहावर्त-<sup>।</sup> इस मकसे रक्ताीच अल्लान है । 'मा **ब्राह्मेकको पाळ सफर्नित और । 'स्ट्रगायक्री''** ने महाराम्भ अस मचाने आवाहम करे. 'या से अर्था है। 'अन्यकः'' यक्तरे आसमन ते हार-" इस मन्त्रसे पनवान् क्रियमो कराचे । 'पयः पृथिवर्ग' । अस कक्से आसनवर समासीय करे । 'वर्षभेक' इस क्षाकान कराये। 'द्वित्याच्ये-<sup>141</sup> इस

र्, क्यः प्रान्तकाय भ् अवोध्यान च काः प्रोक्तका च नगराहरूल च काः हिरवाद **च रिकार्**स च र (Westername)

९. मेनोजस् नीसारियाच महामाशास मीहरि । अस्ते मे अस्य सरकानेऽदं हेम्मोजस् काः । (समू- १६ । ८)

हे, भूतते आक्से के पंते ज्ञानतीत्रवेदि । अन्यवत्रकमा विकालकः पृत्रकात्रा अदिविकः हिलोअविह । (यजुन्द । ६६)

५, या हो स्कृतसमूत या नो अन्तेक भा न क्ष्मारम्भा मा न अधिवाद । या ने नवी: पितर गीव मारत सा नः जिलासको नह शिक्षा (स्कून १६) १६)

६, मा ते तमे विच्या समुद्धोराऽपरकारिको । यः असम्बा सन्तरका निरेशकाणि बाधारीकै । (पन् १६ । १)

६, मान्ति निरंत्रका प्रक्षो विभव्यक्षिते । दिल्लो निर्मित्र सं कुळ व्य द्वितीः पूर्ण प्राप्तः । (पण्डः १० । ३)

७. अध्यक्षेत्रपरिषयुत्र प्रचार्त देव्ये निवयः । अस्ति। अर्वाक्ष्यान्येन्यर्थात् सनुधान्येन्यस्थीः एत् सूत्रं । (यक् १६१५)

८. असी मध्यके अस्य दश पह लुकारक । वे 🕮 स्वर ऑपड़ी दिख् विकार सहधारोऽयेखाँ है। ईनी । (पक् १६ । ६)

९. असी केञ्चलंक मंद्रायोगे विस्तेतिकः : उति भेषा सद्वावद्शापुरसर्गः स दृष्टी मृत्रवती। तः । (क्क्यू- १६ (ध)

१०, यह मृन्य नहते दिन, यह मुक्त है।

१२. तत्पुरकाय विषये, महादेवाच कीमहि तही हाः प्रधेरमात्।

६२. व्यवकाः भवामदे सुराम्भे पुष्टिकर्वनम् । अर्थारमानेनक कव्यक्रपुरवेर्युक्तेच काम्राह्मः । जनकाः क्यांभेते सुगर्भि परिवेद्तम् । उर्वस्कियक कवनांद्रते पूर्वाय समुक्तः । (पर्वः ३ । ६०)

१६, परः पूष्पियो एम ओक्सीनु एमें दिन्यन्तरियो एसे थाः । सरकारीः प्रदिशः सन्तु पद्मन्।

(वक्ष- १८। ह६)

१४. द्रविद्यारण्ये अव्यक्ति विज्ञेसास्य स्थापनः । सूर्यय मे युक्त कल्कानसार्युं, हि सर्वितत् ।

(क्यु॰ २३। ६२)

≠संविद्य क्रिक्टुएम =

44 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* मन्त्रसे दुविज्ञान करावे । 'पृष्ठं पुरानावा<sup>, १</sup> इस 'नवे भूक्यवे॰'' इस प्रचका उद्यारण करके

मक्तरे काकार कराये : 'मध् ककः'', 'मध् नर्ताः", "मध्यात्री" इन सीच च्यावाओंसे

ममुखान और १९वेंश-काव' करावे । इन दन्त

आदि पाँच बस्तुओंको पञ्चापत बद्धो है।

अथवा प्रशानस्वर्णको निवे को को

'नमोऽस्तु नीलवेकायः' इत्यादि वक्यास्य

पञ्चापुरसे कान कराये। क्लानर 'भ

नलोकेन्य इस बनाते बेनपूर्वक भगवान्

विकार करियम (करशनी) अर्थित करे।

१. पुर्व बृहराचानः विवय नवां कारकावारः विवयन्त्रविकास स्थितीः स्थानः। विकः प्रवित्व नवदियो विदिश

अदियो दिएमा साम्रा । २. गपु अतः अतायते मधु शर्मन विश्वकः । कृष्येन्, सक्येकके ।

 मन् नक्तनुक्षेत्रको मन्त्रन्याधियाँ, रक्षः । यथु खँगक्षः नः विक्षः । ४, यभुवानो नगन्यनिर्वधुक्त । अन्तु सूर्यतः । अध्योतनेते प्रथम् २ १

५. बहुत-से बिहान् 'नभू करा-' अवीर तीय अध्यक्षिकः अन्योग केवल बनुवाको हो पारते हैं और शर्मात्र-कान करते काम निकार्त्तक कल बोलते है....

प्रोडक्तिकार को जुड़े गृहकालेव है कोनिश्चिक का भुद्रकारम्।

सर्वानेत् त्या स्वामहे । क, बार्व कृष्णने च प्रमुक्ताय व जर्व निर्माहिक केंचुकियों क १००%को के कार्युक्त क उपः सामुक्ता स

संस्थानको च । पा वे हेतिमॅड्विक्स इस्ते वसूच ते प्रमु: । तम्बस्यम्बद्धतस्त्रवस्थाया वर्षे पुत्र (११) । परि ते प्रकती

उपाण्डपुत ते स्थी बहुन्यां तय क्रम्को (१४) । ९. तमः बच्यः समित्रिक्षश्च को नको असे प्रथम च कहान क नयः प्रकार च कहानको च पनी नीत्तरीबाय च

विक्रिकायय च । न्भः समिन्द्रो मुगलुम्बद्ध के उपः ।

आरक्ष्य देवताको जातीन धार्ण कराये । 'या वे वेदिः=" इन्बादि चार खुवाओंको पदकर बेदा कर हेमसे विधिपूर्वक पगवान्

विक्के क्रिके क्या (धूर्व यहोपवीत) समर्पित करे । प्रतके बाद 'नमःसभ्यः-" अलादि मनको पड़कर सुद्ध बुद्धिवारम धक पुरुष धनवान्ध्रते प्रेक्पूर्वक गन्द (सुनन्दित बन्दन

क्षं रेली) बक्वे। 'नमसाधानीः'' इस यक्को अञ्चल अस्ति करे । 'नयः पार्याय-१९'

> (मधून ६ ( १९) (बेपूर १६ । १७)

(पक्ष-१६।२८) (**43**- th | 24)

भाष ( सम्मुद्धार ), सूर्व राजां, अवस्थित्। अवस्य ( राज्य के राज्य के सूर्यान्युरवानुस्थानपृक्ष-

मा नकोले राजमे मा न अप्रशृति भा नो गोशु का नो निविधु केलि: । या नो प्रोक्षम् एक ध्वापिको अधीरिकालाः

(明明: 36136)

देतिरस्मानुष्यकु लिप्पतः । अस्त्रे य स्थ्रुपेततको अल्बपि वेदि तम् (१२) । अवदस्य धनुद्वः सहसाधा अनेपुर्वे । निरीय्यं शत्कानां मुख्य दिन्त्रं न सुगना कव (१३) । नकता आयुधामानाताव्य कृष्यदे । (करू १६)

(적편> (6 1 (4) १०. नमस्यक्षम्यो रमक्तरेसम्बद्धा के नमी जयः कुरश्रतेस्यः अमरिश्यक्षः स्वे अमे असे निशादेस्यः पुरिस्तेष्यक को समी

(वसुः १६।२७) ११. वयः प्रयोग बाक्यरंगः च नमः प्रात्मान चोत्तरका च उमानीकांत्र च कुरुश्यः जनमः प्रयान्य च पेन्यस्

य।

(कान १६ (४२)

इस मन्त्रसे फुल खबारों । 'नमः पर्णयः'' इस क्योंका कुवन करे। किर 'हिरण्यगर्मः 🗝

मन्तरो विरुवपत्र समर्थन सरे । 'नमः' कर्नादेरे इसकि मन्दरी जो तीन प्राधाओंके समर्गे

च॰ <sup>२</sup> इत्वादि पच्नमे विधियू**र्वक ५**५ दे । 'नम परित है, दक्षिणा पदावे<sup>क</sup> । 'देवस्य स्वान्'' इस मक्तरे विद्वार पुरुष असराध्यदेवका आरावे<sup>-१</sup> इस मुख्यसे शामोस विविके

अभिनेक करे। सैक्के रिजी बताये हुए '२थ अनुसार होप निवेदन करे। सरकारत (अन भोक्तर) 'मने भौहाय-" इस मक्तरे उत्तव जाराये " क्रमादि मचासे 'मगबान् विविधते

नैकेस अभिन करे। जिर गुजैक प्राचक-नीराजना (अगरक) करे । तरपहाल 'हमा मन्त्रमे आस्त्रमन कराचे । 'इन्य स्थान-'' का स्क्रवः' प्रकारि सीव श्रावाओं से पत्तिपूर्वक क्कोलको पुरसञ्जाति अर्पित करे। 'मा नो

प्रकास करू समर्थक करे। विद्य 'तथे

हज्याय-<sup>41</sup> कुट संशासे भगवान् विकासी

अवना तक क्ष्म प्रथमित कर है। कान्नार

'मा ने महाराज्' तजा 'स नतोने' इन प्रवेशित को अन्तीहारा बेल्यान अञ्चलीने न्याचा

महत्त्वम् ' इस भवादे विक इकास्त पुरुरीय

वेक्काकी परिकारत करे। दिस्र क्यान कृति-

कारत ज्यासक 'या नक्षोकेन' इस मन्त्रसे धनकानको साक्षक प्रमाण करे। 'एव ते-"

६. तकः कर्मात्र च नर्मग्रहास च नम कर्युक्तसम्बद्ध व्यक्तिको च कर क्राविक्टरे च अधिको च तक पुरस्कार्यो

भक्षुपद्भाव में उसे उसे के विश्वित्यों देखना कुरनेप्ये को विश्वित्यकेष्ये की वन अनिहीत्त्रः।

२, तुन: क्याँद्री न न्यूक्रोस्तान थ तन: सहस्रक्षात च प्रताननी च नवे विशिक्षण च विधिव्यक्त च तुने

भीवाहभाग भेतुमधे छ। अप आवामें अधिकान च नक श्रीम्यान च श्रीन्यान च पर क्रमाँच पावस्थानक च को उद्देशक न Y, नमी जोहाम च वरिश्वाद च का: कृषेका चारत्यम च उचे मानवाद व्यवस्थान च उचे असनाद व

स्थ्याय च । ५ इस उत्तर सबसे क्यांटी क्यांटिय जनकाने नती । १४७ अमसर् हिन्दे प्रतुपदे विश्वं पुटे प्राने

ग्रीप्याच म (

(49% 15 176)

अधिकारमञ्जूष । है, क्यों क्रमान क चेन्स्पर के अवस्थितक से पेक्षक ये जेने इस्थान क विकेशक के उस सरकार च रहरेताच स ।

७. हिरम्पार्क समर्वाको मुक्ता का: मोरिक सारोत्। स समर पृथ्वि प्रमुखेन ससी देशम इविक निवेस ।

 यह पल क्लोटके अल्लोट तीन स्वकोंने प्रतित और तीन संबोध क्लो परियमित है। यथा— मञ्च रक्षापः रक्षार तक २५। १० में।

८. देनस्य रण प्रविद्युः प्रसथेऽपि नोजीदुन्यं पूर्णो स्वयान्यम् । अधिनोनैवर्णन देवसे अक्टवर्णसम्बद्धिः विद्याम सरस्त्री नैवन्नेन वीर्वाकरकार्यांन निवानीगरवेदियंत्र वरस्य वित्रे वरसंप्रीयंत्रासी।

(यनः २०१३)

<, युव ते कह जान: एक संबक्षिकिक वे कुरान काला : एवं है का जान अवसूत्री पत्त: II (यजु: ३ I ५७)

(FFF) 14 (135)

(यक् १६ (३१)

(मयु- १६ । ३२)

(यक्त १६ (४८)

(संबुध १६ । ४४)

• स्थित् क्षेत्रकृतः • 

इस नक्तरे शिवनुहाका प्रदर्शन को । 'कड़े यर्रा व प्रमुक्ते अवन्य नामक मुख्यात. 'अन्यके' कवाने क्रम नामक मुक्तका तथा मानः सेनाः " हामान् समाने स्थापुराकाः अवर्धन करे । 'अभे नोप्प-" इस ध्यानकुरा वैष्युका दिवलके । इस तक परेल पुरुश्रोका प्रार्थित करके, विकासकारी करवेका कर बारे अध्या बेब्रा पुरूष "जन्महित" नवाबी आपृति करे । तथकात् नेका कृत्य सक्रम बाट करे। सद्भवत देश गानु-" अवादि क्रवारी पाणवान् वांत्रास्थात् प्रिवार्यन करे । हुत अनार दिल्क्सपर नेतिस विशिक्ष

महर्षियो । अथ संक्षेपरे यो व्यक्तिः युक्तमार्थः वैदिक्त हैरनियस वर्णन सुन्ते । 'सादो आरो'' इस जाबारो पार्थित सिंह्यू करानेके किमें मिल्ली से अल्ले ( 'क्लरेक्टव-" क्रकार मक बक्कर असमें जल सहे ( (सब विद्री) प्राथमार नेपार क्षेत्र मान बक्ता (अस्पेर्ट-) मनारी रिवह निर्मात वर्ष । वितर 'तरपुरकान'-'

विकासि प्रतिकाल विकास गुजा ।

इस प्रमाने विविद्या अपने चनवान् विकास आव्यक्त को । स्टान्सर 'ईड्स-''' प्रकार मन्त्रमम् क्रियको वेदीयर स्कामित करे। इनके निकास अन्य एक किसाबोधी भी सुद्ध श्रुविकारण क्रमाराज्य रांचीयारे ही राज्या करे । इसके कर विद्वार पुरस्त प्रदाहर मन्त्रमे अध्यक्ष मुक्के मिने हुए जाने निर्देश क्षित्रकारकारी कारती गरिएक अध्यानीहरू विभिन्न पूजन वहरे अवन्त्र--क्यान परम्बद्धान शहरेका बीमाँह । कार उपयोक्त कर्मन प्राविकेतिया (२० १४**३)** ---|मा प्रचारित निवास स्थापक

क्षेत्रकार ज्ञान नाय-भवित्रो विकासी क्षांत्रका को; क्वेंकि प्रमुख्य दिव व्यक्ति हो स्थापनिका करन हैते हैं। सामानो ! वहाँ मो वैद्या निर्दिश कुल्पका क्रांच कारका गुका है, इसका कुर्वाच्याचे अञ्चल क्षात्रक हुआ में पुश्चाकी हुन

क्रांगी निर्मित भी कल यहा है, जो उत्तय होनेके

कर्मकर् प्रेकरको एक को। या प्रम

१, मोर्ने मान प्रजीवने सभी में आपने कुछ । प्रे में पुरु मंत्राचोठका का गोहने ॥ (बाबून इसे । १३) ६, मार वेरवानः केन्द्रिन्तवा के एके इसे वीवको अहंदेव्यक्त के वार्व कर । क्रमुक्तः केव्योक्तवा के सर्व जने **म्यूरको अस्मित्रका को उस्त** ४ (म्यूर १६ । ३६)

इ. गर्ने भेक्तः स्रोवर्तकः सीरवेकेक एव व : नये व्यास्त्राधनवा वीदाकर्ता तमे वन: n = (ग्रेसरोविका)

४, क्युकेटक तह अरा. जिसमें काके भी का काले आँका जब अन्ते है और वर्के प्रश्न प्रश्नेकारी सूर्ति मी गयो है है (हेरियो कहा अल्लाह १५)

u, देख गतुमिक्ते वर्षे निरम्भ नाव्यम् । कारतस्य एवं देश वर्षे, स्वयु कार्य का । (वर्ष्ण ८ । ११)

<sup>🔪</sup> समीवर्ग प्रस्तान समेन्यतम है जने कर । यह चारेपरियम वदस मां प्रवेदानक कार ()

क्षेत्र नामदेशाय उन्ते जोहाय तथा वेदान उन्ते स्थान उन्तः काल्या उन्तः महाविद्यालय वर्णे मर्त्रीकारका गर्ने कार्य को कार्यक्रकार का अर्थकुरकार को कोन्यका हुए।

८ ३५ अनोराजीत्व परिच्ये केल्केस्ट्रोल्क सर्वेच्यः सर्वत्रनीको कार्यात्रम् सारक्षिकः ।

६, ४० तरपुरमान शिक्षं महारोकन क्षेत्री सामे गाः प्रचीरमात् ।

१४, वॅम दिवानः राजीनमाञ्चलेकाः सर्वभूतानं अध्ययिकातिकाने नत्ता दिल्ली केश्वर सद्य विकोश् स

foburelité «

साव ही सर्व-सामानको निर्व कार्याची है। अन्यासको विश्व परनिपृत्ति सम्पन्न सार्ये मुनिवारो १ पार्थिय-स्थितकार पूजा भगवान् किर जीचे लिखे अनुसार बातर करे। जी रिकारे मानोपे मनावी नदी है। यह पूजा कैरावर वर्वतवर एक सुन्दर सिंहाशनके सन्दर्भ अभीक्षेत्रके देवेकारी है। ये इसे मध्यामान्दें विद्यासनान है, जिनके मारता है, सूचे । हर, म्बेश्वर, स्रम्यू, मुख्याणि, विनाककृत्युं, दिल्या, वसूर्यात और मार्थक—ये कमकः दिलके आठ नाव को गरे 🖁 । इनमेरी प्रयुक्त जबके द्वारा अर्जात् 'अ's हराय अप:' क्रार अवस्था कार्यक पाधिकरिक् व्यवनेक रिल्मे रिक्टी रहते । **इसरे काम अर्थात् '४% महेकराच २%' क्रा** म्बारण करके निया-विश्वास करे । विश्व (३३-राज्ये तमः' बोलकर का मार्थिक विद्युकी प्रतिश्च करे । संस्थक्षत् '३३ स्टब्स्क्वे द्वा ' माञ्चार प्रारं कार्विकारमध्ये करवाण् विकास शासाहर करे । '३२ विकास पूर्व नकः' सहस्रहर कर विवासिक्षाको महत्त्वको । 🜤 दिल्ला नमः" जीतमार क्लब्द्री बुधा करे । बिह्न "३३-पश्चमचे तमः व्यक्तमः स्थान-प्राचीन करे मीर अन्तर्वे '४८- यहादेशक नमः' काश्रधर भारतमध्यमा निवर्णन कर है। प्रयोक मामके आदिने भिन्दान और अन्यने बतुनी विभवितके साम 'अवः' का समावद को भागम् और गरिन्धाको पुनन्तनमधी स्तरे

सार्व करने वादिये। बह्मधा-मन्त्रते । - 神田・中川

जीय जीय-बीच नेत हैं।

कारकार्थे भगवते ज्या काले सकार नैकी

😅 है, सनक-शक्त्यन आहे प्रसायन

किरकी एक कर से है क्या जो मताके

द:सरकारे क्याच्याको शह कर देनेवाले अक्रोप-क्रांस्थाली क्रेक्ट है, का

विक्रियेक्का धनवार हिल्ला विकास

काना प्राक्तिये । घरावान् ब्रह्मेक्टका प्रसित्तिन

इस प्राचन आरू को — क्यूकी अञ्चनकर्ति

व्यक्तिक व्यक्तियाँ व्यक्ति और है। के अवस्

क्काकार क्लेडर क्लानका बहुद धारण

कारते हैं। स्वोके अरमूचक कारत करनेते

इनकर सीअरङ्क और भी उद्धानिक हो कहा है।

इनके पार क्रवीने सनक: परवा, बगावुरा,

वर एवं अनवजूदा सुरोतिक 🖁 । वे स्था

प्रमाण रहते हैं। कामरणके आसम्बर मेरी है

और वेक्सलेन जाते और कार्ड होनार

क्रमकी कहीर कर गो है। क्योंने बाहाकी जाए।

न्यासकर्व आरम् कर रका है । के इस विवर्धः

आर्थि है, चीच (कारण) क्य है। तथा

सम्बद्धाः सम्बद्धाः प्रत्य इत नेजेनाने ै । कनके

चीन पुरा है और अवेद्ध पुरायकाओं

र, क्ये महेका राष्ट्र जुलबारिः विकासभुद्ध । विका प्रमुख्यीयः महारोगः इति अनात् ।। मृत्युर्ग्यसम्बद्धाः स्तित्वाद्य-गोव मा अपने पूर्व चेंच सम्पर्तिक विसर्वान्त् ॥ #ेक्स्प्रोर बहुर्व्यक्तेनेके श्रीनीवर्षकः स्थात् । कर्तव्यकः स्थानः सर्वे व्यवस्य प्रशास कृतः।

(FF % No 24 YO-74) महत्त्वम और महत्त्वका अनेत देश प्रवास सम्बद्धन पहिले । ८५ ८५-अंश्वर्षको प्रवः १ । ४५ १ तर्वतीच्यो नवः २३ व्ये मं मध्यमान्यो नकः ३ । वर्वः वि अस्त्रिक्तश्यो नवः ४ । व्ये चा चरित्रिकाश्यो नवः

५ । ३५ में सरक्तमध्यक्रमी समा ६ । इसि सरमाताः । ३५ केश्वक्रमा नगः १ । ३५ वं हिम्से एकाई ६ ।

इत प्रकार जान तजा उजन पार्थिवनिकृतः पूजन करके गुरुके दिने हुए पश्चाक्षर-बन्द्रमञ् विकितुर्वेक अर को । निजयरो । निप्रान् पुरुषको नाहिने कि व्य हेकेबर दिल्लाने प्रजान करके नाग प्रकारकी सुक्रियोक्टर करका सावन करे प्रचा प्रत्यमित (कर्नु- १५ में अध्यानके भगो)भा पत को। सन्दक्षत् अकृतिको अञ्चल और पुरु रोकर काम भौताभावने निवादित वर्णोको प्रको हर तेव और असमार्थक साथ चण्याम् रोज्यके प्रश्न प्रकार प्राचीना करे —

'समयो सुक वेतेवाने कुमानिकान भूतकाथ दिला ! मैं आवका है। आक्री मुक्तिने ही मेरे प्राप्त काले है अध्यक्त आगर्क गुज ही मेरे जान-जेरे जीवनसर्वत है। मेरा किस तक आयोह हो किस्ताने राज

हुआ है। यह कानकर मुक्तपर प्रशास सेंड्रमें। कृत्य क्रीनिये। प्रेकर ! वैने अनवानमें अवक स्वरूपुरकर चरि कभी अध्यक्षा जय और पूजन आहे किया हो से आयमी कुमाने का लगान हो जान। भौरीनाम 🕻 मैं जानुनिक बुगका बहुन करी है, प्रतित है और आज समारे ही परण महान् पतितवायन है। इस कारका निकार करके आप पैसा क्यों, केल करें। स्क्रोब ! स्थापिक ! केहे, बुक्को, जन्म प्रकारके साम्बीय विकासको अर्थेय विकास व्यक्तियोने की अवतक अञ्चले पूर्वकारो नहीं जाना है। रिवर में वैको फान सरकात है ? महेकर ! मैं बैना है, बैना है, भरी कार्ने अन्तुने पायसे atreus E. areli anfen E. gerfeit आयमे रक्षा पानेके कोन्य 🜓 पानेश्वर ! भाग मुक्तपर जनता होदले ।'<sup>क</sup> पूर्व । इस

को में लिखाये जबद ४ । को जिन कलवाय कुन् ४ । को वर्ग नेवायाय बीवद ६ । को में अववाय पद्ध है । शीर प्रचारित्यपुरूषकः । एस्ट करणानः और स्टब्योरनास्त्रुरूपानेत सः-सः व्यवन दिने गर्ने है। हासे कारकायों प्रथम कावनो प्रकृत रोगे तर्वने अंगुंकाको अंगुहीय स्पर्ध करण प्रवेचे । हेन कावनेनी पदकर अञ्चलीके तर्वनी वर्णय मंजूनियोका रहती करना चारिये। इसी प्रकार अञ्चलकारें भी बाहिने हाथसे क्षरपाटि अमेरिका राजी करनेकी ऐसीच है । केमल कारणाकानी दक्षिने क्षणके नानी जुना और नाने समस्रे दानों चुनाको सार्वे कारण चाहिये। 'अल्बान चन्द्र' इस अन्तिम कारको पहने हुए दाहिते हामको सिर्फे सारको हो आपन वाची इचेरतेन्द्र सान्ने पासनी पासिने र मानासामान्त्रे इत्सेन्द्र, निवने बाद अपर दिने पूर्व है, इस मध्यर है—

केरमा/विद्यासम्प्रभावतं । भौरः समन्द्रविधिवर्णसम्बद्धाः समाविद्यानगरसम्बदेशे । व्यवेद्वयविद्यानीक्षरीक्षानुकरम् ध्यापेरिको न्योको रामानीवीरिक पालपाइत्यकोते स्थानपूर्वत्रपालको परमूनुप्रकारविकाले प्रसानन्त्र। प्रात्तेने सन्त्रात्व्युतन्त्रपरकोणकृति कराने विकासे विकासि विकासित विकासित प्राप्तानी सक्तानी विकासित

(कि पूर्वा राजा । ५१-५२)

 सम्बद्धमन्द्रमुगालकार्यप्रतेशो अस्य मृद्ध गुण्डांको इति आस्य भूतवान भूतीद् मे ॥ **भवानत्यदे स् अलक्ष्मन्त्राटिन क्या कृते त्या** सकते कृतक तम प्रोक्ता। भवं पर्या नहत्त्व परम्या प्रजन्मसन् हो। विकल पेरील भीर्ज़िंस तथा कुत्र ॥ विक पुराने सिकारोक्षिकिकिकिकिका । य क्रमोधीन प्रकारित कुळेळ तो सद्धित ॥ क्या तथा सर्विकोर्जन सर्वेक्केब्रिया। रक्तवेक्क्क्याई में असेद्र परमेवर ह

(En 40 Pr 20 | 44 - 40)

प्रकार प्रार्कना करके सम्बन्धे लिये हुए अक्षतः । प्रवासक उपाएक करके ) पवित्र एवं विनीत और पुणको चगवान् शिक्के उत्तर चक्कर वन शास्त्रोत्त्रको मक्तिनाको निविद्योक किर जनरपूर्वक विव्राप्ति करे और उसके साप्तव्यः अनाम करे। क्यन्त्रः सर्वः मुख्याल क्यान्य स्त्रकोक विकित्ते इष्ट्रवेककी परिक्रामा करे। जिस अञ्चलकी स्तुतित्वीद्यार देवेश्वर शिक्यकी स्तुर्वेश करे। इसके बाद गूला बकायर (ओमी अवस्थ

विकासन शासक धनवानको प्रकास करे । का विसर्भन। युनिवरी । इस प्रकार विकिन्त्रंक वार्थिकपूजा बतायी गयी । बद मोग और मोक्ष देनेवाली तथा मगवान हिल्लो प्रदेश परिक्रमानको सदानेपाली है। (आमाम १९-२०)

## पार्शिकपुजाबरी पश्चिमा, शिकनैवेदाभक्षणके विषयमें निर्णय तका विश्ववद्य माहास्य

(प्रकृत्युर सहिन्तंते पुरुषेत्र विदर महामन्त्रकारी पूर्तिके क्रिके क्रिके पार्थिवरिक्रोंको चूका करनी व्यक्ति, इस विकास वर्षन् करके)

सूत्रजी बोके-महर्षिके । कार्यक-रिस्कृषिकी कुला अधिर-कोटि व्यानेका थाल देवेबाली है। सामित्रुगर्ने स्वेप्वेक शिवे हिमालिक-पुजय वीला श्रेष्ठ विकाली देखा है बैस्त बूजरा कोई स्टब्स नहीं है—यह सकस कारतिका निकित विद्धान है। विकासिक चोग और मोक्ष देनेकाल है। फिक्र कीन प्रकारके को गर्व है—उन्हा, कावय और अध्य । जो चार संगुल क्षेत्रा और देखनेने सुन्दर के राजा केंद्रिये चुरू हो, जन शिवरिवद्यको शास्त्रक महर्विकोने 'उत्तव' कहा है। असरे आधा 'मध्यम' और उससे आधा 'अधव' बाल क्या है। इस तरह सीन प्रकारके शिवसिक कहे नचे हैं, 📦 उसरेतर

सेंग्र हैं । सरकत्त, असिय, फैरम, शह असमा क्रिलोन संकर---कोई भी क्यों ने हो, यह कार्य अधिकारके अञ्चल वैदित्र अधवा क्षाचिक क्ष्मके सक् आहरपूर्वक विव्यक्तिपुर्णी पूजा और। आहाणी ! म्बर्गियो । असिक कहनेसे क्या शाय ? दिस्वरिभूका कुलन कारनेने विक्रयोका सक्ष अस्य क्या स्टानीका भी अधिकार है थे। क्षित्रके क्रिके विकित प्रशासि ही क्रिकरिक्क्ष पुता करना सेंह है; पांतु अन्य को गोंके लिये केल्कि मार्गरी पूजा करनेकी राज्यो। नहीं है। नेदार हिजेंको वैदिक कर्नमे ही १७३३ करक वाश्रिमे, अन्य मार्गिमे कीं-व्य भगवान विकास मध्यन है। द्वापि और गीवन आदिके सामग्रे जिनका बिक दम्ब के गक है, उन हिमीकी बैदिन कर्नने अञ्च नहीं होती । जो पतुष्य वेदों तथा स्त्रतिकोने कहे हुए सत्कर्मीकी आहोतना

महानः सहितो नैशनः सुद्धो मा स्थितोनकः । पूनवेत् सत्तरं दिन्द्वं तत्तरवर्णनः स्वदरम्।। कि वहतेन पुरुष: व्योक्तवि तथान्य: : अधिकारोपेश सर्वेश (हमरिक्तकी दिनाः ।

क्षात्रक कृति कर्मको करने राज्यस है, स्थात क्षात्र कृति विकास समान रेगार नहीं वैकास स्थाति कृति कर्मको करने राज्यस है, स्थात क्षात्र कृति विकास समान रेगार नहीं वैकास समोरक कानी समान नहीं होता।

इस प्रकार विविधानीक प्रशासन् श्रीकरणा नैचेक्सम पूज्य करके उनकी क्षित्रकारको अस्य मुर्तिकोवस भी वर्धी पूर्वन करे । पृथ्वी, जल, असि, क्यू, आम्बरक, सर्व, कामक अन्य कामका<del>ः के</del> धनकान् इंक्स्पर्के अस यूर्वियों बढ़ी गर्को है। इन बुरिकेके सरक-साथ सर्थ, कर, व्य. उस, भीत, ईक्षर, बक्रदेश तथा प्रसूर्वनि—इन मानोकी को अर्थक करे । तकरकर कवन, sign और Rowin लेकर की ईक्स आदिने कामी बानमान् दिवके परिवासका इतक व्यक्तिभावके पुष्पंत करे । ईक्राल, क्यी, क्रमा, महाकारा, भूगी, क्रम, सम्ब कार्योपर, सोच नक्षां सुद्धः—वे वृत्रं विकास मरिवार है, जो प्रान्तः ईवान आणि वाले दिकाओंथे एकक्षेत्र है। समक्ष्य क्लान्य forest using afternoon safe olds क्षीतिनुकाका कृतन काले विकित्तिक ग्याप्त प्रात्मिकी पूजा वार्ष । प्रात्मे बाव महारक्षीय-सम्बद्धार अपन वार्श्या शान्त्रातीस को प्रकार, पान्य प्रमुखनाकी अनुविश्लेषक राज्य हिल्लाकुक्ता कर करे। सम्बद्धात क्षेत्रक और गमकार कार्य किलोबक्या विस्तित बरो । इस प्रकार सेने निम्मपुरानकी सम्पूर्ण विशिक्षक अञ्चलकृतिक सर्वात विराद्ध । पारिके केवकार्यको सञ्च अनगरिवयस क्रेकर क्री बारमा व्यक्तिये । इसी अवस्य निव्यक्तिया भी व्यक्ति भावतं स्वयु असराधित्त्र होकः है बहरम् अधिक है । उन्हों दिल्लीस्तु स्थापिक हेर,

काले पूर्व निकास अन्तय तेवार नहीं वैकल क एक हेन कहिने; क्वोंकि क देश चनताम् रिक्कं अले वर सामने नकरी है (प्राचेकका फावन केकर दीन नहीं)। हिल्लीयहर्वे अस्ट हैएको भी न कैठे; क्लॉक्ट इत्तर करवान संस्थानका काराज है, विसरी प्रक्रिकक्षा हेवी ज्या विस्तरमान है। कुलकारे विकरित्युक्ते प्रश्लित विकाले औ न्त्री केंद्रपा काहिये; क्योंकि यह क्रमण्डेक्ट स्टब्स है (सेक्टर ओर्स कुका बराना प्रवित्त नहीं है) । आर: अक्कीरह क्षात्म दिवा हो पहा है। अनेका अस्तर केना व्यक्तिक । सारवर्ष व्यक्त कि विव्यक्तिपूर्ण क्षीरण विकास जाराज्याचा होवार नेते और कूल करे । विद्याल मुख्यको स्वाहिते कि यह क्रांक्टा रेड्ड्रेक्ट्र स्थानार, स्ट्राक्ट्रेक्टे माना SHIP THE REPORTED THE WITH HE क्रमण्यान प्रकारको पुत्रा करे, इनके जिला भूष्टि । मुस्किती । विकासका अस्तान करते क्रमान पहि पहल न निर्मत के निर्माने भी रक्ताको विकृत्यु अन्यक्त कर रोजा भाषिते ।

जार्थ जोते - मूने । हमते प्रश्नोती का कार कुर एकी है कि जनकान हिम्मका नैतेश वहीं कुण जाता चारीने । कुन निकाने साराका निर्मय कार है, का बाताने । तस्य ही किन्यका जाताना भी तकह बीनिने ।

कुरनीने कार-जुनिको १ जान दिन-सम्बन्धी समझा सराम कार्यकाने हैं। तन: ज्ञान समझो सामक सम्बन्ध है। वै ज्ञानकार्यके स्था द्वीक समझा है। ने सामकार्यके स्था द्वीर के समझा सिक्स

वो विदेशनाम्बद्धाः वर्ण स्थानिकानि कः। अन्यन् कारकोन्मानि न सम्बद्धान्तरे राजेन्।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* मान है, साहर-भीतरते महिल और सुद्ध है, कार क्रांचा करून करनेवार रक हर Rappit was do not fore-friend अन्यक अक्षण करे। यनका विकास Alte army \$, yo recent with विकास है । विकास क्षेत्रको देख संस्थाको भी करे कर हुर भाग गते हैं, करको क मेनेवर से करोबी पूरव अपने मीवर आ मते है। अने पूर् दिन-नेवेक्से दिए हामानार प्राप्तानानी साथ महत्त्व को और men week fine-prompts man महान वर्ष । अस्ते हुए देख-विकेशको स्रो बह बहाधर कि में इसे दूसरे सरक्षा पहल मार्थना, रेनेने विराज्य कर केन्द्र है, क क्यूच्य निक्रम ही पानको बैध आता है । विकास रिकारी दीका की है, उस किलावाओं दिन्हें मा मिन-वैचेट अवस्य मधुनीय है—ऐस कहा असर है। सिर्म्मी क्रिक्से कुछ forever quals find and footington मैनेक शुरू एवं 'कार्यकार' है; अन: यह करना अवस्य प्रकृत करे। वरंतु को अन्त वेजसाओको क्षेत्राचे चुक है और रिवयमिन्ने के क्लाने स्टब्से हुए हैं, उसके Red Rea-Silg-regards forgett gan निर्मात है— इसे आवस्त्रेण प्रेमपूर्वक सुधि । भारताचे ! व्यक्ति सारावानवितासम्बद्धाः क्रमान क्रेमी है, महर्मि क्रमा निकारी, रस-वेदाः (कस्ट्रीनाः) मे, पालक, रेजन तथा शुक्रपंते निर्मित रिवानी, वेपालको सक रिस्क्रोक्कम असिक्कित रिप्रकृते, केल्ल-निर्वात fregil, unfterfregil, mellife flegil तथा सकत ज्योतिरिक्ते विक्रमान

करनेकाम पुरुष भी गाँद परिच क्षेत्रत The-feelengy raper upde and (मैलक) करन को में माक क्या कर कीत है का है जान है। या कही बच्चार astroper \$, and an tipe-freeless \$1, are सामान्य कर्माको जी प्राप्त करीते । व्यक्ति क्यापार अधिकार गाँ है, व्यक्ति Port-Professor websit safetyda. नोधन करता साहिते। सामीस्य (क्वीपुर), स्टेंड-विक्ति (क्वासीहaugra) Pay, Rugfray (Per Regist) क्रांच्याचे किसीने क्रिकेट प्राप्त की है अवस्था til feafarr varfer 🛊 it fear), सरक्त्युरिक्य — इस एक विकासि स्वार format afronial (affol) it waste erforer vall \$ : 10 reper Speakegreb following our mount on many कारका सीन कर अक्कान करना है, उसके कारिका, कारिका और कार्योक्क —स्वेती क्कारके कर वर्ष और यह हो जले 🕻 । यो Boo-Aby, see, spe, som aft spe असाक्ष है, यह तय भी साराज्ञानीसराके अवस्थित परिवार — प्रत्यक्षीत प्रोत्तर क्षेत्र प्रतान के । क्रीक्रों ! क्रिक्टिक्के इतर वक्र हुआ जे हरू है, जब अवस्ता है। जो बता निवासकों है रहित है अर्थात् किय क्याची अर्थन रक्यार Percentage firetter form som \$-निवृत्ते कार पद्मान वहीं वाला, को असन परिता कारण काहिये । पुरिवासे | हवा more frieds formal message finder कारण करा ।

तथा जनमा ज्योतिर्विद्वीचे विश्वसम्बन्धः अस पुन्तवेग स्वत्यसम्बन्धे अस्तरपूर्वसः भगवान् विरामो नैनेसमा स्वाम सरकायन- विरामकः स्वतिस्य सुन्ते । यह विराम-कृत प्राची समाप पुरुवकार है। अववान स्वानेक्टा हो का है। देवकाओं के द्वाराई

+ व्यक्तिया देवव्यक्ताया + Angen aus band barden erreit ber Step papaten erreit ber freit papaten b bed bart er bild belaggen

श्राणि की है । जिस जिस किसी तसारों प्राणकी प्रदिष्य केरे जन्मे का स्वान्त्र है। बीनो सोकोचे जिलने कुक्त नीर्च प्रस्ति है, वे श्राणुर्ण गीर्थ किल्बरे, पूजनायने निकास श्वरते 🛊 र जो प्रवासक समूच्य विकासके सुरकी शिक्षणका अधिनाती बहुत्वेल्लीका कृत्य काला है, यह निश्चम है दिश्यमको प्रदा होता है। जो विकासको अहमें पान सरको अपने महत्त्वाको सीवात है, यह समूर्व तीओंथे कानका बार वा तात है और बड़ी हुत भूगतंत्रा कावन महत्त्व नामा है। हुत किरमनी महाके परंग इतन आरोको उपक्री शरा मुक्त देशसार प्राथितको पूर्णतक संसूत्र होते हैं। यह पर्यूच्य गुन्छ, पूर्ण आहिले विकालके कुलावारका कुळा जारण है, यह (प्राथमीका) पास है और इस मोकर्ने भी क्रांकी सुक्त-संबंधि ब्यूको है। जो विक्याकी श्राप्ति सामेष आवृत्युर्वक रोजनकी अस्तरकार रक्षणा है, जह सम्बद्धानको सम्बद्ध 🐞 चगनान् अक्रेश्वरमें मिल जन्म है। भी विकासकी प्राचीत प्राच्यात द्वाधाने करके जुने -समें परस्था प्रत्यास और इनके क्या विश्वपादी धूमा करता है, का रूप करोते कुछ से साल 🛊 । जो फिल्मकी अबके सुनीय सन्तवस् हिलाने अनुसार रक्षत्रेवको एक चक्रको सी

पूर्व्य जात होना है। जो किएकपी बहुके पांध हिल्लाभक्तको स्तीर और पुत्रसे हुन्त अब पेता है, यह अभी वरिष्ठ नहीं होता। हसहानी ! क्रा अक्षर की साम्रोक्त विकरित्र-कुर्वन्त्रक पूर्णन विकास । यह प्रापृतिकारी समा निवृत्तिकार्गी कुमकोके थेएते के प्रधारका होता है। अवधिकारों स्रोगोंके रिस्के बीत-पुरत इस भूतरपर समूच्ये अमीव क्याओको ऐरेकारी होती है। प्रकृत पुरस कुरान पुर अस्तिके हारा ही सारी पूजा राज्या वर्ष और अस्मिकको अन्तर्थ अन्यकृतिके कामान्त्रे क्या हुआ वैतिहा निर्मेशन करे। पूजाके अनामें दिल्लीस्त्रुको शुक्र क्याद्वारे विरायाचन सस्ये: क्रम्के मीतर मही भागन रस दे। निवृत्तिकारी इसल्यानेके Bod giger & Bregnent Prein &: कहें विक्रम आहितो प्राप्त हुए अपने भोजनको il Schmurch feitfen auf ber unfeit : निवृत्त पुर्वानिक विषये सूच्या विषय हो जीव Weren meit & i ft fargfiefe man mit और विक्रांतिको ही पैनेहरकारने विकेशन भी वारें। पास करके का रिखाओं सदा अपने भवत्वाचा साराम करे।

चरित्रपूर्वक चौजन कराता है, अने कोडियुना

## क्षिणनाम-अद तथा घरमवारककी धक्रिया, टीव्यक्के

देवता और रकान आदिका प्रतिपादन

पनि कोले—सहस्रात स्थानतीयक काम प्रशासका<u>र्कन प्रतिका</u>त स्थानक स्थानिक श्रीर सुराणी । अरब्बरे जनस्वार है। अस अस्य इसरे ह्यूबारे जानना दीनिये । ज्ञा परम काम <del>पाल-अञ्चारकामा है वर्णन - सुराजीने कहा - स्वार्थिके । ज्ञापने</del> क्षीजिये। पदम-महातम्, स्थान-महातम् बहुत उदान मात्र पूर्ण है। यह समस

तमा जान नाम-महाराज-इन मीनीका होकोचे हरने जिल्लासक विकास है। जो

(States 44-44)

स्रोप भागवान् विकास स्थापक सामे हैं. में अनुसार संक्रेमके मानवसानीकी महिन्यका राका क्योद्धे सामन्त कुरावदा कक्षा हो गांवा । विनके बहाने मनवाद दिवका क्षत्र है, के अवने ब्यूनने स्वाहित और हिला हरतीर नामोका इक्षारण करते रहते हैं, क्षान स्टब्स असी तरह स्वर्श नहीं करते, जैसे कविर-मुख्यांत अक्षारको प्रतिका स्वाप्त और्थ की Breit mit wir rent : 'h allfien ! आवको जनका है' (अधिकार नगरपुरवार् ऐसी कार कह कुले रिकारकी है, तक वह जुल राजना व्यवेश्व विकास कारोबाहर प्राप्त सीवी कर काल है। जे प्रमुख प्रसामानुर्वेष का पुरावा करें। मारता है, जो निक्रम है गोर्क्स्ट्रेजन्मित पार प्राप्त होता है । प्राप्तानों । दिल्लान कर, विश्वति (यस) तक स्थाप—ने बीची जिलेकोचे; स्वाप्त परम पुरस्कार साथै गर्ने 🖁 । क्यों के शीज़ों सुनार वक्तरे सर्वत राजी है. week automobil ware flebell-errore कुरू पा तेना है। मनवाम् विकास तान 'सहर' है, विश्वति 'बयुक्त' मान्हे नाने है रामा स्वाक्षको सरकारी मक्त क्या है। 🎮 रीनोंकी संसुरत तिखेकी सम्बन्ध पानोका प्रकृ मार्गमाली हैं। सेष्ट माहरूमें ( इन सीनोकी महिलाको सदर्शक्षितका धनकार भोजाने विका कुरसा बहेद करनेकाँके बारता है। इस महारकों से क्या है, यह तब हो केवल महेबर हो जन्ते हैं।

मन्त्र हैं, कुतार्थ हैं, उनका देशवारण अन्तरा है। कुछ वर्तन करना है। तुन सब स्तेन केन्द्रकेट सुन्दे : यह जान-सञ्चाल समान क्योंको हा सेनेकाल सर्वोत्तव सामन है। 'हिन' इस नामानी क्रमानको नाम पानकाली वर्षत समामात हो श्रम हो जाता है—बह कार्य है, साथ है। इसमें संस्था नहीं है। क्षेत्रक रे कार्यकृतक को जाना अकारके क्षत्र है, के इंग्लाव क्रिक्सन (अनगणन) में क्षेत्रमु केनेनाले हैं। तूनर सामगीने सम्बन्धं कहा भरतेवर की कुर्वतक जा नहीं क्रेने है। की गपुण इस अन्तरपर सरा कारतान् विकास नामोकि जनमें ही राजा हुआ है, यह बेहोजर साम है, यह बुज्याच्या है, यह क्यान्स्यात्वा कर है तथा यह विद्वार नाना क्या है। हुने ! विकास क्रिस्टान-जनमे शिक्षात है, क्लो स्नार आसरित नामा pillareds and streams may highly flood अनुस्य हो पाले हैं। म्हर्ने : मनवान, निरमके राजके दिवाने पान तह होते हैं, जाने पान लकुम्ब हुन्। भूकास्पर कर नहीं स्वसी ।<sup>\*</sup> जी क्रिक्यायक्रमी सैकायर आक्रक हो संसार-क्यो सम्बाधि पर कार्य है, उनके समा-मानाका शंकारके बहुतका वे सारे कर निकार के नव से जाते है। महासुने ( संस्थानके शुरूपुत मानवंदनती नाराणेका क्रिक्सकार्य कुलाके निक्रम ही नास है। न्यात है। जो कारकारी समाधारको सीवित है, **अ) शिक्ष-अध्यक्ती अध्यक्ता वार करक** रिकार्त । में अपने सक्त-अधिके चाहिते। सार्विके समान्ताने एवा सेनियारे

म्यांत विवेदा कार्यक्षेत्रं स्थाः करतेत्रुवाः । केर्न प्रथमः विभावः विभावः विभावत्ये सुने । मताबोर निरामिक कर्मक विकासका । पुरि तार्वात सम्बंधि प्राप्ति स सीवित (file 15- file 13-134-34) j र्शन विक पुत्र ( योदा प्रमुख) ५—

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सम्पूर्ण केहेका असरोकत करके पूर्वकर्ती

सोगोको उस दिख-नामानुसके किस प्रतीय नहीं जिल सकती। की निवासकारी सुवाकी वृद्धियांका बाराने गोले सन्त रहे हैं, में संमारक्षी हावाकलके बीचमें खुई हेवेबर भी कदानि 'होकके भानी नहीं होते । कि महत्याओंके काचे क्रिक्तको जी बही मारी मिति है, हेवें त्येत्वेयरे स्वास और सर्वना मुस्ति होती है।" यूगीवर । जिसने अनेक सर्चातक सरका की है, इसीकी सिक्नानके प्रति मरिड होती है, को सरका पत्नीका नापः करनेकाकी 🛊 ।

विसके पन्ने शरकार् विकोर जनके प्रति कभी साम्बर न हेनेवासी अवस्थारक भक्ति प्रकट हुई है, करोंके लिये योक्ष सुरूप 🖫 मह मेरा प्रश्न है। को अनेक कार कारके भी भगवान् क्रियके यात्र-कार्ये अञ्चलक्रीक लग नवा है, वह सबसा क्लॉसे सक हो 🕏 कारत है---इसमें संस्था नहीं है। बैसे ६०थे शायानामारे शब्द इस कुछ नामा के अले हैं. क्ती प्रकार शिवनागरूमी राज्यनहारे राज्य होकर इस प्रवचनकते भारे पाव पान है। माते हैं। शीनक ! जिसके अब फिल फल लगावेचे प्रविद्ध को गये हैं नका जी दिल्लाका-सपका आधुर कारी लगा है, बढ़ कोर शंसार-सागरको भी धार कर ही लेख है।

महर्मिक्षेत्रे यही निक्षित किया है कि मनशान विकास प्राप्तक कर संस्तर-सागरको सर करनेके रिज्ये सर्जीतम करूप है। मुनिवरी र अभिन्द्र क्यांनेले क्या साम्, में दिख-गामके राजेकवायक्रमें प्राकृत्यका एक ही इसीकर्ते क्षणीन कारण है। जर्मभाव प्रोकारके एक अवने जी चान्करशंकी जिल्ली सर्ति है, अन्य काल मुख्य कर्त का हो गई स्वातः । वृते ! पूर्वकालवे बहायाची राजा इन्स्यूष्ट्रने कियनानके प्रभावते ही स्ताप म्बदुर्गन प्राप्त की भी। इसी तरह कोई ज्ञानक पुन्तक की को जाून पान कर पूकी थी. शिक्काचके प्रधानमें ही जान गरिकी ज्ञान 📹 । हिजनमें 📗 इस प्रकार मैंने सुनसे चनवालको जनम नाहरूकता वर्णन विद्या है। अब तुम मालका शुक्रातम सुन्ते, जो शर्मका कावार बाह्यअनेको औ पायन करकेवल्य है।

महर्षिको । भारत प्रान्तुर्व सङ्ग्रहतीयने केरेनात्म तथा जान है; अपने से पेद नताने नके हैं, इस चेटोंका में वर्णक करता 🗓 स्वयंत्रम् क्षेत्रम् सुन्ते । व्यव्यो 'महाभाग' कारण चाहिये और दूसरेको 'स्वरूपभाग' । गहान्यक्रके भी अनेक भेट हैं। यह हीन

🕆 प्राथमी पुरने अपनेन्सिक अधिकोई कारणे । एक्टीक्स कारणे सामग्र कर्यु आहे जर: क्लीम्स् अ (कि- क्- कि- २३ । ४२)

तिसम्बद्धारी प्राणी संस्तातीन प्रतीत ने । ऐस्परम्बद्धाराज्ञी स्वनि । जञ्चन्यसंज्ञाचन् ।। मेल सम्<sub>र</sub>क्ष्महायो कारकानं । अस्ति । रिकासकारकीय विकासी अपने समार II केवं पुरस्कानकार्विते । जन्दरमाधिकारातं आस्तिकेव विस्त न हि ॥ क्रिकारा-एका रिलीस नांगरीपूरवर्णदानुवरिष्ट्यः ( संस्थात्यवस्थः)वि व रहेवाचि बद्धालना िक्तिहर महावर्षकर्मातः केले महास्थानम् । तरिवासः व महासा पृत्तिकर्मातः (स्थानः ॥ (Re- go Pay 25 1 72 -- 35)

· Babyelljer • 

\$कारका कहा रुक्त है—और, कार्स और इसके पहला गरन-करन

लीकिकः। सम्बन्धकोः यो बक्नमे तथा तिनुक्तो गाँख एवं निवि भागतः चेक्केका कर्णन जिला गांवा है। और और प्राप्त परस्को केवल है।केट है उनकेको आर्थिक कोच्य कवा चला है। तीवारा जो स्टेबिक कर है, यह अन्य एवं खेलेंके थी क्याचेत्रने का समाग है । तेन महर्षिकीने पह बारायर है कि द्वीयोगों वेदिया प्राप्तके क्षारमपूर्वक परम करन करन पाहिए । इसरे त्येनोके सिने किया प्रश्नव के बेक्स क्रांच्य करवेका विकास है। जाने हुए खेलाने प्रकट होनेपाला पान आतेप पाईएमता है। महानुरे । जा भी विषुष्पका तथा है, ऐस बाह्य राजा है। अस्तिक्षेत्राने करक पूर् जननका भी पनीती पूर्व्याको संबद्ध करने वाहित । अन्य पहले प्रयाद हुआ प्रया भी विपूर्ण कारणके कारण है। कामान्त्रोवनिकार्थे अस्ये हुए 'नर्वत ' प्रतासीट मान पर्योद्धार जनमितिक नक्को धुरस (विभिन्न अंगोपे पर्वत का रेग्या) करन काहिये । वहाँयें जानतरिको जावी वर्गी और अरक्षानेक रिन्दे क्याने का निज्ञ क्यानेट की असरपूर्वक नामने विद्याप स्टब्स्टिसी अस्त्रपुर्वाच्यामा व्यवस्थि 🛊 । सम्बन्ध अञ्चलि इत्यूष च्यूनको यात्रम अस्ता विभिन्न अञ्चले निरमा सियुष्य राज्या--प्रा

कार्योको मोकार्यी पुरस्र अनको भी न होते. ऐना मुशियम जादेश है। चंच्यान् नित्य और विभाने औ निर्वेद विकृत्य कारण विभा है। अन्य देवियोग्स्ट्रिंग सन्यामे उत्तर और राजनी देवीने भी कालीक्षरा इसकी प्रशंका की है। (अध्यक्षेत्र, क्रांतिको, जैक्को, सुद्धे, क्रांतिकारी बबा कारिकट पुरुषेते भी उञ्चाल एवं विक्रमहोर स्थाने जान जारण विका है।

महोत्त्व भौहोका अन्य है, बाना बड़ा क्षिपुरम् त्याकान्ते वारक कारण काहिये। कारक और अवस्थित अंगुलेने के रेकाई करके बीचने अनुस्कार। प्रतिन्येयकाले को नवी रेका विकृत्यु कारणार्ग है। अध्या क्षेत्रको तील अनुनिक्योंके बाह्य नेपार व्यक्तिक अधिकारके मानाचे विक्र ब्याच्या करे । विज्ञाह आवाल काम तथा चीन और मोधायों हेरेन्स्स है। प्रियम्बर्क सीनी ऐक्काओं के क्रकेट में में रेपल है, जे वर्षा अनुमि विकार है; मैं उपकर मरिकाम बेता है। सम्बन्धार क्षेत्रत्र पुन्ते । सुनिवर्ते । प्रकारकार प्रचान काक्षर क्रमार, माहीनार अपि, पृथ्वी, वर्ग, रजेपून, अलेब, विकासिक, प्रान्ताकन तथा महावेच—वे विद्रुपत्तारी प्रथम नेपाले जी देवता है, यह का रिय-वैद्वापरायम पुरुवेको अस्त्री ताक रूपका रोगी वाहिये । प्रशासका सूचना काइन कावन, विकासीत, अन्यास. सरक्ष्म् क्ष्म्बेर, स्टब्स्टिन्सका, <u>इन्साम्बर्गिः, अन्तरान्य तथा महेवर---वे</u> कुलमें रेकालें: औ देवला है। प्रणायका तीलरा अक्षर क्यार, आक्ष्मीय असि, परमाना, ताबेनुक, सुरकेक, इत्यासीक, सामानेव,

कुलनोरे किर कहा—कार्पिके ! इस प्रकार

केने जंबोचने लियुन्बुक्त नामान्य कारण है।

यह सम्बद्ध ज्ञानिकोंके रिक्ने नोकनिक स्वस्थ

है। उत्तर: क्यों भी इसे गुरू ही रक्ता

वाहिने । पुरिवर्ते । त्यावा आहि सभी रिसींड कालोंने को करूने तीन लिखी

रेकार्ड करानी स्वारी है, क्योंको निक्रमोने

क्षिपुरम् प्राप्ता 🛊 । पश्चिमेश मध्य प्राप्तारे लेखार

नुर्वाच्यापन नवा दिव्य—ये दीवापै देवाके से देवता है। इस प्रकार स्थान-नेपणक्रानेको उपन प्रतिकारको जिल कार्यात करके पान जारिते हुन धुशा पुरूष गरि विवृत्य खरण करे से फोप और नोजनो भी अल कर लेक 🛊 । पुरीक्षर 🕆 वे सम्पूर्ण असूति स्वाय-वेसल कराचे मधे हैं; अब उनके सम्बन्धी बहुत बसाव 🐔 महिन्दुर्वक सूच्ये । वर्तमा, श्लेष्य, अस्ट अवना भीव कालोबे तिमुख्या न्यात वारे । बस्तक, सम्बद्ध, रोपी काम, रोपी तेत्र, क्षेत्री मारिका, गुज, सम्बद, केनी प्राची, केनी परेक्षी, देशो करता, क्या, केले कर्यध्या, मापि, मेची अध्यक्षीय, क्षेत्री क्षत्र, क्षेत्री पुरूष, क्षेत्री मुक्त, क्षेत्री शिक्षण उर्वन क्षेत्री केर-क्षे क्षारिक अनुस् कारत है, प्रत्ये सामाहः असीत मार, पृथ्वी, जापू, वार विकासेता, वार विकास क्षा आह चतुओका निकास है। वर, जुल, भोग, अस्य, अभिन्न, अनंदर, प्राप्त और प्रभाग --- वे अल्ब क्यू को गर्ने 🕻 । इन लाका

अपन एकस्पील हे सेन्द्र सामी है विकृत्य भारत्य करे । कार्य्य, राह्मा, संस्थ्र, शेनों केंग्रे, केंग्रे एकाले, रंग्ये कोजीन्त्रे मधा खेले कलाइयोपे, इएक्पे, ऋतिले, क्षेत्रे पर्श्वरायोगे तथा पुरुषायमें विकृत्य सम्बद्धाः महर्ग ग्रेमी अधिनी-क्रमारोका देखा, क्रांक, स्त, ईस तथा कृतकार और साक आहे से प्राक्तिओपा बूजन वारे । ये जन निरम्बर स्टेश्य देशला है। अधिनीयुम्बर से बढ़े को है। नासरा और दश अथना नसन्त, हेवा, होने मान, पूज, बेजे जुल, इस्प, क्रांप, छेजे कर, सेची साथ, रहेवो की और सुरक्षान— ५६

मानवार तेवार प्रमोद स्थानीचे विद्वाल पुरस

क्रिक्ट भारत को।

कोरण रक्षारेचे कोरण विषुष्पका रकत करे । प्रमाणने दिला, केहाने क्याक, दोनो कालीबें ब्द और ब्ह्राट, मुसले विकास क्लेब, दोनी पुरुषकोचे दिन्तु और न्दर्भ, इंदर्भ प्राप् नाधिने प्रकारति, दोनो प्रकारीने नाग और क्रान्यक, क्षेत्रे क्लावे व्यक्तिकार, क्षेत्रो केरेचे मध्य पद्ध विकास मुख्यानचे समूची नीर्ज केम्ब्राइन्डरो विशासकार है। इस प्रकार कोरम् रक्तकेक परिचय दिया क्या । अस अवन व्याप्त कारणे जाते हैं । यह स्थाप्त, स्थापत, कार काल कार्यकृतक, क्षेत्रों करें, प्रका और क्षीय-के अब्ब कार है। इसमें हुआ तथा महार्थि—ने अस्य देशका प्राप्तने एके हैं। कृतिको ! अस्ति स्थानको ज्ञाननेकाने विकारीये कृत तथा अवध कारतेका परिचय किया है जानक सम्बद्ध, क्षेत्री पुस्तहे, इस्प और स्वीत—इत बांध स्थानीको जानकेता पुरुषेते भाग भागको क्षेत्र सताना है। क्यान्तर्भक्ष हेवा, ब्रह्मच अर्थिकी अर्थेक्स रकते हर स्कुल्प (जान) को अधिकारिक करना और जनमे जिल्ला आहे कार्य हो। हरि स्कूपनमें भी अक्षममं हो से विमुख्य आदि मन्त्रके । क्षित्रेत्रकारी, सीनी पुर्णकी आखार तमा मैंने हेल्लाओंके मनक मनवान् विकास कारण कारते हुए 'तमः दिखान' बहुबार स्वस्थादमें किनुस्य सम्बन्धे । 'विकास तमः' वेहरा व्यक्तर केने पर्याचलीये विकृष् धारक करे । 'बीजप्तं उत्तः' व्यु बोस्त्यत् क्षेत्रे प्रत्यकृतीते कार राज्यके । "रिवृत्यके उत्तर' कानुकार मीनेके अपूर्वे, 'उपेशान्त्रं काः' व्यक्ता असके अपूर्वे तक 'चेवाच उनः' बद्धानर चीत्रमे और निरमेर विद्वार कामो प्रियुक्त समाज बाहिने । (mmid: 52-5A)

रद्धाश्रमारणकी महिमा तथा उसके विविध पेदोका वर्णन

मुलको कर्नते हैं— महरकार ! महरकते !
हैंग्यक्त प्रेन्य ! अन्य में अंश्वेषके बहुश्वाक महरूपमा मान पहा है, पूर्ण ! स्वाक निरमको महरूप ही दिना है। इसे परम प्राप्त शर्मको स्वाक अधीर्थ ! प्राप्तको इसेन्से, प्राप्ति समा अध्यक्त कर्णकारण प्राप्त प्रमुख अधीरक अध्यक्त कर्णकारण प्राप्त प्रमुख संग्रिक महरूपमा कर्णकारण दिवाने सम्बद्ध संग्रिक अस्पार कर्ननेत दिन्ये हेनी कर्णकीको सम्बद्धि स्वाक्ता सहित्यका कर्णन क्रियम सा ।

भगनान् सिन केले — कोकरि रिक्ते । बे हुन्त्रारे जेन्यक नक्ष्मेंक क्रिक्स कान्यनके क्याक्रमी महिनाका वर्णन करता है, कुने । महेवारि । पूर्वपालको का है, वे गरको सेवभने रक्षका इससे दिन्न क्लेक्ट केर स्थानकों रुपर रहा। एक देन सहस्र वेस का क्षात के कार पर्यक्रम : वे समूर्व सोकोका इच्छा सरोकाल कारक परमेक्ट है। असः का कारण मैंने औरतकाक ही अपने केनों नेत स्त्रोति, स्वेतकों की नी मनोवर नेपकुरोंसे कुछ जलादी की फिर्री। अधिकारि जन पेटीने यहाँ सक्रक समया युक्त पैक्स हो गया । भक्तीयर अनुसद् करनेके रिक्षे मै असुविष्यु स्थानस्थानको आह हो नये । के साध्य केरे विश्वपुर्वकार्ध तथा वाले वर्णीक स्पेपीको बर्क हिये। भूतरावर अवने दिय कारश्रीको मेरे और देशने रूपन विकास पश्चा, अयोधाः, स्यूत, कारकसा, स्वातीरी, कारी तथा अन्य देखीने भी उनके अञ्चल कराने। ने काल प्रक्रम करन्द्र व्यक्तपुर्वेका थेवन करनेकाने क्या

प्राचन, वरित्र, वैश्व और ऋ पारिके चेवले इस प्रारम्पर प्रकार हुए । प्रकारीकी ही मानिके सुमान की है। उन प्रातुनकी मारिकारे सहधेके वर्ण केत, रक, बीत त्रवा कृष्ण कालो काहिले। क्यूनोची कार्यने कि ने प्रान्तः वर्णके अनुसार अवसी व्यक्तिका हो पहुन्त शास्त्र करें। चीन और चेक्स्पी इन्हर एक्सेक्स करों क्योंकि स्केती और विशेष्णः विवयक्रीको दिवन welches supposts first results कार्वेको अवस्य सरस्य कार्या कहिने। अधिकोच्छे प्रकारी पदावर को स्थाप हो, यह मेद्र पात्रक पन्न 🛊 । यो पेरोर पालके करावर है, को बच्चन हैनीका बाह्य गया है और जो पर्वेक बनवर हो, हराबाँ राजना निवृत्यक्षेत्रिये की जनी है। अन्य इसकी कारणांच्या चरपार्थेच्या च्या हागरी उत्तर जीवन्त्र काली कार्त है। इसे क्लोन्स क्षेत्रम है अन्यवेकी क्षित्रकारमा । पार्वती ! ge nobalk koydu ya fironi सुने ।

भीत्वारी जन बेहीने नहीं सकता नामक कृत निर्मा । भी साम वैनक्षेत्र चेनको विकास कार्या के स्थान कार्या कार्या

+ भौता रिक्युका + चार्य करने चाहिये, यह असवार सूत्रकी

कोरे काश्रमके विकासी सामान अधिक चारा केनेनाम बसावा है। नावेवर नास बारोके किने बाह्य-वर्गन आवर्गक बाराना राज्य है। यह निवास के समूर्य अभीषु वन्तेरशेष्य सामग्र 🜓 असः अवस्य से को धारण करण व्यक्ति। पर्यकृति । एकेवले ज्यूतनार महाव केल कार हैनेपारक हेवल स्थला 🛕 बैसी करवारिके पूर्व और नाम नहें विकास देती । देवि । जनार अवधान-प्रदानपाने, विकाले, क्षांकृत, स्थान, कारकारकृतः (प्रको हर कोटे-कोरे दानोकारे ) और युन्त ब्याक अभिन्तिक प्राचीके क्षा करा प्रकृत चीक pfer eitze bleuch it i find eitzich giber बार दिना हो. को दुध-पुरूर हो, निर्मान उपने कु क्षा न हो, जो सन्त्युक्त से तक जे ब्रा-का गील न हो, इन बॉप प्रकारक महरक्षेत्रो स्थान देख काहित । निक अहरको अपने-आप हो होता वितेषिक योज्य है।द हो गना है, नहीं वहाँ उत्तर माना नवा है। रिशामी महामध्ये प्रकारों केंद्र विशेष शक्त है, का मध्यम केशीका होता है। महत्त्व-अनन बाहे-बाहे परावर्तेकर नाम करनेपाएक है। हम जगार्थे स्वार्ड सी महत्व स्थान करके मनुष्य किस व्यक्ति कार है उपयोग पूर्णन र्मकारो क्लीचे भी नहीं किया जा समारत । भवित्रमान् पूल्य काले और सी शहरहके मानीका सुन्दर मुख्य मान से और जी शिरवर धारक करे। बीज को साल दाजीको रोबो प्राप्ते विरोक्ता एक इस बाव से 1 मेरो-केरो तीन प्रार कनावर अधिकाराकर पुराम उनकर चडोकारीत नैकार कर और उसे वंशास्त्राम कारण किये हो । इसके पत्र किस अञ्चये विश्ले पराय

कार क्रम्य को । सरम्य कार्यक सम्बं नेवा नेवाओक्षण गुंधी हुई काल करन करें अवक अञ्चेतिक प्रकारत क्षेत्र बार जर क्षानी पहलाको और, परि क्ष सार माराई करण कुर्ने अधिक मुख्यक (१४४) क्रिक्**र : १ के समस्य म्<sub>लिके</sub>को कार**स सरे । 'स्क्रुक्षकारी पूजन अक्ष्मे जाल-पानमें न्योग, बोर्स, स्थापुर, भारत, महिन्य, रिकारिक अवस्थित स्थान है। निरिश्तमafter at 1 de mare deux grandet ही जाएक कहारा कार्यको । यहाँ सहस्र रेगावा काम अधिनोधे नियो हिराहर कारण नेपा ha draubic fieit uftiffen urtere die रुप्रकारो बारण करना आवश्यक है और व्यक्तिको काली रेनका स्थान धारण करना पारिके—पा वेदोपा पार्ग है। अहमारी, वानामन्, नुस्ता और संकारी—संबंधे निकामुक्ति स्ववृक्त कारण प्रत्या अभिन है। क्री भारत करनेका सीमान्य वर्ड कुम्मरी हारहर होंगा है । उसे 🗦 पहले अधिकरिके बरायार और फिर इससे भी क्षेत्रे बढ़ाश बारण करे। को रोगी हो, जिनमें समें न हो, जिन्हें की होने का रिका हो, शिक्ष विशेषकोना हेद व हो, देशे स्थान प्रमुक्तकात्वी पुरस्तीको नहीं करण करने चन्द्रिने । स्क्रम् नेत बहुसमय विक्यु-विकास है। यह अन्यत्येत्रस्य समेनेत बन्निर समूतर क्षेत्रा है। सुद्धा क्षाप्रकार 🎬 तक प्रक्रमा पान गान है। सभी समानें, राज्या बर्जे, रिक्नों और क्योंको भी

कारणे तत्तुवार मध्यते तथा प्रते और इत्यो

अधीर-अन्तरी महाद्व करण करन भाविते ।

विद्वार पूजा केचे इजोर्ने अकेर-बीसक्यरे

स्थानाम् विकास स्थानं अनुस्ति स्थानं व्यान अस्तिनाम है। व्यानुस्ति स्थानं स्यानं स्थानं स्था

पार्वती । महाक अनेक अधारक कार्य मने हैं। में इसके भेग्रेकर फर्नन करना है। के मेर चीन और तोक्ष्म करन देवेनाने है। तुष इतम प्रक्रिकामको उत्पक्त परिचन सुन्ते । एक व्यासला महाश्र माहात निकास स्वकार है। यह जीन और जेशकरी करन अवान कारण है। जबाँ नकक्षकी कूमा केती है, महाँचे लक्ष्मी हर गढ़ी जाती । उस न्यानके सारे काइन नष्ट्र ही जाने 🛊 प्रचार नहीं रक्षेत्राले स्वेतीकी सम्पूर्ण कावजादे पूर्ण होती है। है जुलकाना सहस्र केलोनेश्वर कार भवा है। यह सन्दर्भ कावनाओं और पालोको केनेकरका है। मीन मुख्यालक स्वाप्त सदा साक्षात् सामनका पान केनेवाच्या है. क्लों प्रभावते क्ली विकले प्रतिकृत क्ले 🕏 मार भूक्षकामा स्थाक्ष स्वकृत्य स्थानकर कर है। यह दर्शन और स्वर्शने सीम ही मर्थ, जर्च, बसम और लेक्स—इस बारो पुरमाओंको क्षेत्रास्य है। यांच स्थानास पराक्षा साम्राह्म कारणीतमात्राम है। यह साम मुख करनेने समर्थ है। सम्बद्धे पुषि केन्द्रास्त्र तथा सम्पूर्ण क्लेक्ट्रीकृत कर

क्वकेंद्रों दूर कर देता 🛊 । यः मुख्येनस्य महारा कार्विकेचका स्वक्ष है। वर्ष वाहिनी बहिने को फरक फिक्र साथ से शास्त कानोब्धान क्यून्य सहस्राध्य असी पानेसे युक्त के अल्ला है, इसमें संस्था नहीं है। महेन्द्री साथ प्रश्यक्त साक्ष अवकृतका और अवक्र जनसे ही प्रसिद्ध है। देवेरित । कान्य्रो कारण कारनेसे द्रशित थी ऐक्क्षेत्राम्मे हे जाना 🥼 । आस प्रस्कात म्बद्धाः अक्षुप्रति चैरवकात है, कान्यो कारक कानेये पतुष्प पूर्णायु होता है और मृत्युके च्छान क्रुप्लारी संस्था से जाता है। नी बुक्तकारे स्वाधानी पैरम स्था करिल-भूभिका समिक याना गक्त है अवसा मी का सरका कार्यकाली महेवारी पूर्ण करकी अधिकृती देवी पानी नहीं हैं। यो पनुष्त परिवरणका से अपने वाने हाथने नवनुक स्वाधको जस्य करता है, यह निश्चम हो सेरे राज्या अवेश्वर के बाल है—इसमें संसव नहीं है। महेवरि । इस पूर्ववाला सहस्र मासम्ब भगवान् विकासः सम्ब 🛊 । देवेतिः 🖠 उक्कारे सरस्य करनेसे मनुष्यकी शम्यूर्ण कारानार्थं, पूर्ण हो जाती है। परमेखीर ( न्यातः गुरुकारम् यो स्वास है, या स्वास्थ 🕯 । उत्पक्ति धारम् क्रुरोमे मनुष्य सर्वात निकारी होगा है। बार्ख जुनावाले सहाक्ष्मारे केश्यक्षेत्राने कारण को । उसके धारण कारेले काने कात्कार कारहे आदिव विश्वनाम्य हो ज्यते है। नेख मुख्याला नक्स मिन्द्रेनेनेका स्वकृत है। अस्को बारण

सर्वापक्षतं वर्णन सीमुहन्तं हैंµकालाः कर्णः वर्षन् स्थापा x x x x x

+ संदित दिस्तपुराण =

c¥ 

करके मनुष्य संयूर्ण अमेहीको पाता तथा मीमान्य और यहरू लाय कला है। चौक

मुखवास्त्र को स्टाम है, वह पर्य दिखका

है। उसे भक्तिपूर्वक मस्तकमर धारक को : इससे समझ पायाँका नाश 🐞 जावा है।

विरिशनकुमारी । इस अववश धुरहोके भेरते स्टाक्षके चौदह भेद बनाये नवे । अब

मूच क्रमवाः दन सहाश्रामेने वारण करनेके घन्त्रोंको प्रसन्तापूर्वक सुनो । १. 🕸 ही

नमः । १. ॐ स्यः । ३. ॐ हिन्मः । ४. ॐ हीं भवता ५, अभे ही उसता ६, अभे ही है

मसः । ७. ८५ हुं नमः । ८. २५ हूं नमः । ९. 🖎 ही हे उसा । १०. तमे ही क्या । ११, तम की है नमें। १२. 🍪 की शी है नमः। १३.

३% ही नमः । १४, ३% नमः । <del>ह्रम क्रीहर</del> मक्तोहारा अन्यतः एकते हेकर सीख मुक्तवाले स्वाधको धारण करनेका कियान

है। सामकाको चाहिये कि एक किए और भारतस्यका स्थाप करके अद्धा-प्रतिसे

सब्बन हो सन्पूर्ण मनोरक्षीकी सिद्धिके रिस्ट कार व्यक्तीकार अप-अप स्थापकेको कारक करे । स्वाक्षकी यासा ध्वरण करनेवासे

4

कते हैं। को कृतिम अफिबार आदि अपुक्त होते हैं, ये सब स्टब्स्बार्गिको देशकर सराह हो कु निकासक जाते हैं। पार्वती । रहास-मालाधारी पुलबको देखकर मै शिय, बनवान् विन्यु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्व तथा

पुरुषको देखकर भूत, प्रेत, पिसाच,

क्रकिनी, शाकिली तथा थी अन्य ग्रेहकारी

राक्षर आदि 🖁, वे सव-के-सब दूर प्राय

अन्य देवता की प्राप्त हो जाते है। महेश्वरि । हा। जनगर एकासकी महिपाको जानकर बर्मकी बृद्धिके निष्ये घरितपूर्वक पूर्वीक्त मनोद्धार विश्वित्वत् इसे सारण करण कारिये र

मुनीकर! धरावान् क्रिक्ते देनी पार्वनीके सामने को कुछ कहा का, यह सम नुकारे अक्षके अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनीकरो । वैके हुन्हारे समक्ष इस निकोश्वरमंगितका वर्णन किया है। यह संक्रितः सन्पूर्ण सिद्धियोक्ये देवेदाली तथा भगवान् विकासे अधारो निता योक्ष प्रदान व्यरनेकरसी है।

(अध्याद १५)

n **रिक्रोश**रसं**के**ता सम्पूर्ण ॥

## रुद्रसंहिता, प्रथम (सृष्टि) खण्ड

ऋषियोंके प्रश्नके उत्तरमें नास्ट्-ब्रह्म-सेवादकी अवतररणा करते हुए सूतजीका <u>उन्हें नारदमोहका प्रसङ्घ सुनाना; कापविजयके गर्वसे युक्त हुए नारदका</u> दिाव, ब्रह्मा तथा विष्णुके प्रस जाकर अपने तपका प्रधान बताना

विश्वीक्ष्मरिपतिलयादिषु हेतुनेकं गौरीपति विदित्ततस्यकान्यविदिः ।

मामाक्ष्यं विगतभाषकाविषकार्यः

बोधसकपद्मात है जिसे नवीं। ह

मो विश्वमा उत्पति, स्थिति और सम आदिके एकपात्र कारण है. गोरी गिरिराजक्रमारी अनके यति है, सम्बद्ध है,

जिनकी कीर्तिका कर्ज़ी शत्म नहीं है, जो मायाके आक्षय होकर थी उससे अस्यन दूर 🖁 तथा जिनका सक्ता अधिका 🕏, का विश्वत बोधकक्य सन्तरम् विकासे 🕸

प्रणाम करता है।

भन्दे दिल्पं ते प्रकृतेस्वर्धे

मन्त्रस्त्रमेलं पुरुषोक्ता lite (

स्वतायया क्राक्यमध्ये हि स्टूटन

नगोकदत्तर्विकारिकारे **祖: 日** में स्वभावके ही उन अवाहे.

शानसभावत, एकमात्र पुरुषोत्तम विश्वकी कन्दना करता है, जो अवनी भाषासे इस सम्पूर्ण किस्की सृष्टि करके अवसायकी भांति इसके भीतर और बाहर भी विका है।

वन्देऽन्तरस्यं निजगुतकर्य

तिर्थ स्वतस्वरूपिदं विष्टे।

जगन्ति निर्दे मन्ति भ्रमन्ति

यस्प्रेनिधौ चुम्बक्रलोक्काम् ॥

जैसे लोहा चुन्कासे आनुष्ट होकर दसके पास ही एकका खता है, उसी प्रकार

ये सारे जगह साह साब ओर जिसके आस्थास ही प्रयम करते हैं, जिन्होंने अपनेसे ही इस अपस्कारो रक्तेकी विधि करानी भी, जो सकते जीतर अन्तर्थांगी। क्रम विकासन है तथा जिल्हा अपना स्वकृष अस्त्रम गृह है, २४ धनवान् विश्वकी मैं जान्य कवन करना 🖫 ।

व्यवसर्ग करते हैं—जन्तक विता वनवान् विष्यं, कन्त्याता अक्रपायाथयी पार्वती सभा क्लके पुत्र गणेपातीको बनकार करके इमें इस पुराणका कर्णन करने है। एक सम्बद्धी बात है, नैविकारकाचे निवस्त करनेवाले शीमक अवि सभी पुनियोंने त्यार धरितमायके

लग सर्वनीसे प्रांग-

ऋषि केले---- यहाचाग सहली । किलेश्वरमंद्रिकारी जो साध्य-साधन-साध नायवाली शुष्प एवं उत्तम कथा है, उसे ¥मलोगोंने सून स्टिबा ( उसका आदिधाग बहुत ही रमणीन है तभा वह दिव-भक्तीयर मनवान् सिकका वात्रस्थ-सेन् प्रकट करनेवाली है। बिहुन् ! अब आप मणवान्, क्रिक्के परम उत्तम स्वरूपका सर्णन कीनिये । साम ही शिव और पार्वतीके दिका चरिजोंकी पूर्णरूपसे शवण कराइये । हम पुस्रते 🕏 निर्मुण महेश्वर स्प्रेकन्में सगुलक्षय कैसे बारण करते हैं ? हम सब

\$\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\

लोग विचार करनेवर भी दिवके राजको जाया क्षेत्रों ही प्रकृतिके बर्जुणीको स्त्रा नहीं समझ बले। सुद्धिके बहले भगवान् अवनद प्रदान कार्नवाला है। पश्चभीकी रित्य किस प्रकार अनने स्थानको हिन्छ होते. हिन्स सन्वेत्वको निहुत करार्को दिस्सा कुरश 🖁 ? फिर सुद्विके मध्यकाराने ने भगवान् कीन पुरान का नुष्यतुनाहको सुननेसे क्रम मिल तरह समेहा करते हुए रम्बन्द न्यवहान-- सम्बन्ध है । विजये करने कोई तुम्बा नहीं है, मतीय मानो 🖁 और मुक्तिमारणका अन्त होनेवर से महेक्स्पेय किस क्याने विका रहते 🛙 ? लेककरणनकारी संका कैसे प्रसाध होते हैं ? और जनव हुए महेवर अपने क्यों तथा कुररीको सीय-स्त काम काम प्रकृत मारते हैं ? यह राज हराने नाहिने ? हराने शुंज है कि संस्थान दिना सीत जनता है बारो है। से बहुत्त एकाह 📗 इस्तरिको अन्यो भक्तीका बाहु नहीं देश राजने । सहस, निष्णु और महेश-में तीन हेवल दिवक है अपूर्ण प्रत्य पूर् हैं। कार्क प्रावदाको कक gue ander finding sufraince spring बर्गिकिये । प्रथ्ये । आग उनमंद्र आविश्राम् और निमानुबरी भी माना माहिते । विशेषतः पार्थ क्या कर्मका अमर्गेद । सीलाक्षरिका भी पर्यंत क्षीतिके। निमान मुलाजी ! (इस्परे प्रशासे क्लाने) आवन्त्री से पान गमा कुली भागे भी अन्तरन स्कूली wellte i

स्तर्भी क्या—धूरीधवे F अस्य-रुपेशीने बढ़ी ज्ञांच बात पूजी है। भगवान् सद्धविकारी कवाले आवल्येनीकी जो आत्तरिक निश्चा हुई है, इसके रिव्ये आप धन्यवाहोर मात्र 👫 प्रकृत्ये 🖯 मनवान् इंक्ट्बर गुज्यकुम्बर् सारीक्य, गणत और

हेते सहस्या पुरूष परमान् शिक्के उन क्ष पान करते हैं; इन्बेरिक पह



पुर्वाचरके भंगररकारी रोगकी दक्त है, सा तक कानोको छिच सर्गायाको और सभूमी margatub hierret fin ummirt. आधनोत्त्रोके प्रकृति अनुसार में मामसूदि प्रवासकृतिक विराध-सीरमान्या वर्णन करना है, ज्ञान आवरपूर्वक सुने । जैसे आवसोग पूक के हैं, अभी प्रकार देवार्थ कारहजीने दिव्यकर्ती धनावान् विष्णुसे प्रेरित होकर अपने नितासे क्का था। अन्त्रे कुत जनकार जन सुनकार कियमक स्थानीका किया प्रस्ता हो गया

सम्मेर्गुन्यनुकारम् को निरम्बेत मुक्त् हिन्छः । वित्र चनुति विविध्यक्षकरकाम् वदा ।। चीकारते विद्यानीक कारोनीरपोर्डा है। यह योजीवराक यह वर्षानीर से है। (En 4- 12- 4-2x)

कर्मा<u>गरकार प्रमाणिक विकास कर्म अपूर्ण कर्मित हो अपूर्ण हो अपूर्ण कर्मित हो अपूर्ण हो अपूर्ण कर्मित कर्मि</u>

एक सम्बद्धी कर है, मुस्सिक्केमीन विद्यापर कारपार्वाने, जो अक्रान्त्रोके पुत्र है. किरीसर्वित के स्थानमध्ये कर स्थानक। क्षित्रसम्ब पर्यक्रमें कोई एक मुख्य और से बर्ध सेचले समझ दिवाको देवी थी। अस्तोर विकार देवनही राह्न निरमार केवपूर्वक बहुती भी। यहाँ हुन्हें स्वहत् हिल्ल आसान का, जो पान प्रकारकी क्रेशारे सुर्वेशिक **था । विन्यवर्गी अस्त्रामी अवस्था करवेके रिजे** करी अस्थानमें नचे। यस गुकारको देशस्थार भूतिमार नारवामी बाने जानात हुए अगैर मुद्रोचेकसम्बद्ध बहुई करकर बहुते यहे। इनका अल्लाकाम हुन्। वा । वे कृतनपूर्वक आरोप भविषया और से जानसम्बद्धिक स्राम्मिके विभाग हो एके । प्रमानके ! अपूर्णने क्षा भगवि लन्त्रकी, विक्रमे प्रक्रका साक्षणकार क्षरावेक्कला 'अहे सङ्ग्रहिल' (से ng ()—पद विक्रम प्रकृत होना है। मुक्तिया नारक्ष्मी क्या इस अवदार सम्बन्धा करने समे, इस अवसे यह समायात नामन केल्पना कुन् वर्धीय होते । ये व्यानीत्रक प्रशासकी विकास को गये। 'वे सारकारि वेश सम्ब निवा चन्नते हैं' — बन-वी-नम देवा संस्थात प्रमुखे क्यारी त्यावाची चित्र क्रांटरेके किये प्रवास कारनेको इन्हर की। ३४ व्यक्त हेब्रास्त्रमे अयुने प्रकार कार्यक्रका स्वरूप किया । स्वरंश काले ही कामदेव जा नवे । क्योजने क्यों जरहरूकियाँ स्थानको निक्र इत्तरनेका आहेत दिया। यह अद्या नाका मानदेव करायांको साथ से बडे स्थाने कर सामान गर्ने और अनम उत्तर करने नगे।

क्यून का राज हा सम्मानामा करनार्य स इस्ती । करनार्थ भी क्यूना होका अन्य प्रकार भनेक प्रकारणे उत्तर किया । कुन्याने ! करनोर्य और फलनारे उत्तरण अन्य क्रूनिया की जात कुनिये क्रियों क्रिक्ट नहीं क्या हुआ ( स्यूनोक्सीट

अनुस्कृते उन दोनोंका नर्ज पूर्ण है नका (

क्षीतमा आहे. क्यूबिंको । केला क्रेनेने को कामण का, उसे आरत्पूर्वक सुन्ते : न्यक्रीक्षणीयते कृत्यस्ये ही पारवसुनिवर कान्येकार कोई प्रभाव भी यह । यहने क्का जनमने कामक्तू मनमन् तिवने क्रमण क्रमण को को और कई उन्होंने कुरिक्टेकी समामाध्य कहा करनेवाले कार्यक्रमध्ये प्रतिस की पाना पार प्रतास कर । इस समय गरिये कालोकको दुनः **गोकि**। कानेके निर्म केवलओंके कार्यना भी । सम वेक्स्पार्थि जनमा खोक्सेका **शामा**ल करवेदाने काकत् इंद्याने वाकत् की। इनके राज्यन क्रारोपर वे बोले--किया और । युक्त स्थान स्थापित क्षेत्रिके पार्ट कारकेव ओविक को के अपनेते, बरेत कहाँ क्रमान और काल भी पर स्थाना। अवस्थानक १ वर्षी करने केवल स्वेत करते और किलमे इल्लाको धृष्टिको नेको देव पति है, बहरितक काम्यदेशके शार्थिका प्रभाव नहीं कर कक्षण, इसमें संजय नहीं है ।' भगवान, क्रेक्टरको इस अक्रिके अनुसार उस समर्थ व्या मान्याके प्रति कार्याका विजी प्रमाण निर्मण सिद्ध प्रक्रम । ने प्रीप्त ही व्यवंत्रोक्षत्रे इसके वाल लीट गर्व । वहाँ कार्क्ट्रको अन्तर्भ स्वत्र कुन्नन और मुस्कित प्रथम की सुनाक, नावक्रम प्रमुक्ती कारको में कारकोर साथ अपने स्वासको

विस्तव पूजा। उन्होंने जन्दजीकी चूरि-चूरि प्रशंक की। परंतु कियारी पानाने चेदीत हेर्नेके कारण ने अर पूर्ववृत्तानाको स्राप्त न कर एके । कारावाने इस संस्थानके श्रीवर साथी अधिनोके रेको प्रमुखी मानको जानरा आवन्त वर्तिन है। जिसमें भागवान् रीतकोऽ बरवॉने अवने-अकाठे राज्यित कर विक है, उस जानको क्रोक्स केन सारा जन्म काली मानाने मोहित हो जात है। " जानके की भागान् एंक्स्परे कृषके वह विश्वासक स्वरूपने सर्व रहे। यह प्रमुख्ने अवनी रावकाओं पूर्ण हुई व्यवका, १६ वे पूर्व असरे निरम हो गर्ने : "कार्याकाश सेरी विकास हुई" हिला व्यवकार इस वृत्तिश्वरके काले अर्थ ही गर्व के नका। भगनान् निकारी कवाने भोडील होनेके कारक उन्हें कवार्य कारका हान भागे रहा। (में यह नहीं सनका सके कि कारकेलके पराधित होनेने करवान् प्राध्यका प्रभाव ही कारण है।) का वालमे आवल मेरीक के मुनिकिरोपिक सम्बद्ध अवन काम-विकास-सम्बद्धी कुलामा धारानेके निर्म तुरंग ही बैतनास वर्णनक गर्छ। इस समय हे विजयके महत्ते उत्तर हो से में। यहाँ स्वादेणको जननवार करके भवीने भरे हुए मुनिने अपने-लाकको स्काल करकार नका अपने ही प्रमाणने काल्येक्टर अपनी किंकर 💋 सम्बाज्य करने सत्ता पृथ्यम मा स्ट्राम्या ।

बह सुर सुरक्त सक्तात्वर वर्णान् इंक्लिने कार्यांने, जो अवने (विकास) डी

स्पेट रूपे। इस समूद देवराज इनको नहां पायाले पोहित होनेके कारण कारणियपके क्यार्थ कारकको नहीं मानते के और अपने निवेद्यको भी रहे वेहे वे, महर---

> म्ब्र <del>केले - यान काल् ! प्रम कडे विद्वा</del>न् हो, कन्यकाके बात्र हो। बरंतु बेरी यह बात न्यान केवर कुने । अवने जिन कभी ऐसी जल बार्डि पी न बहुना । क्रिकेवतः समक्रम् विम्तु-के सामने प्रसादी कर्या कक्षणि व करना। कुमी पुराने अन्या को कुसान कारण है, औ पुक्रनेवर भी दूसरोके जायने न कहना। यह रितित्-सम्बन्धे शुक्तमा सर्वथा गुप्त रकते केन्स है, इसे कभी किलीयर प्रकट नहीं करना मार्थिते । तुम पुत्रो विशेष विश्व कें, इसीरियरे अधिक जोर केवर मैं तुन्हें यह शिक्षा केत हैं और पूर्व न प्राप्तरेकी ब्याद देख 🗗 प्रतिकृत तुम भगवान् विष्णुके भक्त हो और उनके नक होते हुए ही की आसम अनुपतनी हो ।

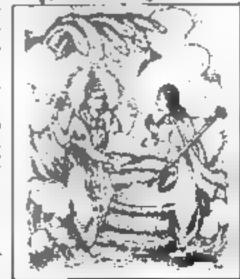

ट्रीय प्रकार कर क्रिके अंग्रिका : यह विश्वविकार कर क्रिके कर्ण ।

इस जनगर च्यून कृष्ण कार्यका श्रूपकारकारे में प्रवित्त हो गहा।

मंसारकी सृष्टि करनेवाले भववान् सहने रारक्ष्मीको निश्चा यै—अपने वृत्तासको गुप्त रक्तनेके रिज्ये उन्हें समझाना-बुद्धारण । परंतु ये तो शिवकी ककारे केहिन थे। इसलिये उन्होंने बनकी ही हुई दिशाको अपने लिये हितका नहीं बाक । बदरनार मुनिविद्योगकि भारद स्कूटलेकमें भके। वर्जी असाजीको नगरकार करके उन्होंने कक्-'पिलाजी ! मैंने अपने सर्वेचलारे मामदेखको जीत हिन्स है ।' उनकी यह सहस सुरकार इंडाओने चनवान् दिवके प्रत्यारकिन्द्रेका निषक निरम और सारा क्षारण आनक्षर अवने पुरुको यह सब मजनेसे पना विकास । पांतु नारवनी विकासी मानासे भेरतित थे। अवस्य उनके विसर्वे मदासा अङ्कर प्राम गया था। उनकी सुद्धि मारी गर्मी थी। इसरिक्ते मारवनी अपना सारा क्राभ भगवान् विल्कुके सामने कारनेके लिये जड़ाने जीम ही विकासनेकारे गये । जारद्वपुष्टिको शांत वेक जनकान् किन्तु बढ़े आवरले क्षेत्र और प्रीम ही आने कहकर क्रमोने भूनिको इद्ध्यमे लगा निका । मुक्कि आगमनका क्या हेत् है, इसका उन्हें पहलेसे

**कित्तन करके श्रीइनिने तनसे फूळ**— गगकान विषयु खेले साम ! बाह्यीते आते हो ? वहाँ किसरिय्ये तुष्हारा आवश्य हुआ है ? मुनिलेंह ! तुप धन्द हो । तुन्हारे

ही पता था। अस्टबीक्टे अवने असनकार

विठाकर धगवान् विक्के चरणारिक्योका

मनवान् विध्वका भक्त तथन सुनका नकी भी हर नारदम्भिने मक्ते मोहित होकर अपना सारा कुलान को अभियानके साथ 👊 सुरावा । जारतपुरिका 👣 अञ्चलकायुक्त अच्छा सुनकार धन-ही-एक वयकान् किव्यूने उनकी आमधिकयके बकार्थ अहरूको पूर्णकाको जन्म शिया ।

तरमात् वीवन् वोहे--प्नियेश l कुष कम्म हो, तनस्थाके हो संदार ही हो। तुन्तरग इक्टन भी बद्धा उद्धार 🛊 । सुने ! जिसके चीतर चरीत, ज्ञान और बैरान्य नहीं होते. उसीके कामे समझा बु:क्रॉको ब्रेकेमने काम, पोद आदि किसार भीत उत्पन्न होते हैं। तुल को नैविक सहस्वारी हो और सदा अस्य-वैरान्यसे क्या रहते हैं। फिर तुनमें कामानिकार केले आ सकता है। तम को जन्मसे ही **विश्वि**कार गया छहा क्षतिकारे हो ।

ओक्रिकी कही हुई हेली बहुत-सी भागे लुक्कर मुनिधिनेमान मास्ट जीर-जीरसे हैसमें लगे और मन-डी-का क्लकन्को प्रमान करके इस प्रकार वोले*न*-

भरदर्जीने कहा - स्वतीम्म् । प्रशा मुक्ष्यर अवस्थारे कृत्या है, तब बेच्यारा कामदेव अंचन क्या प्रकार दिएक सकता 🛊 ।

हैसा कहका यगवान्के परणॉमें मश्रक कुन्यकर इक्कमुसार विवरनेवाले नास्त्रुपि वर्तमी क्ले गये।

(अभ्याद १-२)

पापानिर्मित नगरमें जीलनिकिकी कन्यापर मोहित हुए नास्त्वीका भगवान् विष्णुसे उनका रूप पाँगना, भगवान्का अपने सपके साथ उन्हें वानस्कान्सा गुह देना, कन्याका भगवान्को वस्प करना और कुपित हुए नास्त्का शिवगणीको ज्ञाप देना

मान्युनि इच्छानुसार व्यक्ति वर्तः गये, वय भगवान् दिवको इकाले क्वानिकान् श्रीप्रिके तत्त्वारा अवनी क्या प्रकट की। अपूर्ण मुख्या यहाने एक विद्याल करायी रक्ता की, विस्ताका विस्तवा सी केवन का। बाह्र अस्तुत जनर बहुत है अनेहर 🕬। भागवान्। यह अपने वंद्रान्तरवेकारे सी श्रामिक रचनीय क्याक था। याच प्रमान-की बस्तुरे का बनायी क्षेत्र काली भी। auf fleit alt gertie fint uge-it विद्वार-स्थल थे । यह हेन्द्र नगर पारो कार्यक कोन्छेने भार था। **यहाँ जीतर्शनीय का**यद हेश्वीशाली राजा राज्य काले थे। ये अवसी कृतिका सर्ववर करनेके निके अपन थे। अतः अपेने महत्त् कारणाः आयोजन किया था। प्रस्का क्षान्यका वरण करनेके रिक्वे असुक हो जाते निकारतेले ज्ञूत-से श्चानुसार कथारे थे, जो साल प्रध्यानकी बेहाभूक तथा सुबार क्रोपाने प्रकारित है रहे थे । इन राजकुम्मानेसे वह नगर मरा-पूरा दिवाची देश का। ऐसे सुदर सकलाको देश मामुनी मोदीन हो गये। वे शास शीलनिविके प्रत्या नवे । जुनिविजेननि मारक्को अल्ला देख ग्राहरू प्रीतनीतीको dig empe Migrerer farmer area **पू**राण विकास । मरमञ्जाल, अस्मयी सुन्दरी कन्याको, विस्तवा राम श्रीवरी वा, बुरवामा और जाने क्याचीके बरकोने

स्तुर्वा स्थाने हैं—न्यूक्षिके ! यह प्रधान करण्या । तस कार्याची हेसावर कृति प्रकानुसार स्थाने बस्ते गये, यह कार्याकृति व्यक्ति हो गये और योगे— तर् विकासी प्रकाने कार्यानिकास 'स्वान् ! यह देखसम्बाने समान सुन्दरी

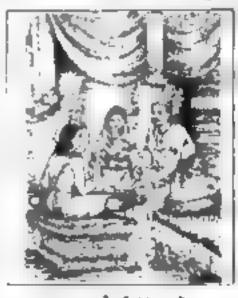

व्याप्ताना वान्य कीन है ?' जनकी नह कर सुनकर राजने हान मैंक्सर क्या — 'वृते ! का नेते पूर्वी है। हानका क्या कीनती है। क्या इसके निक्ताका काम आ गया है। का अपने देंको सुन्दर वर कुननेके निकार सुन्द राजना क्यान होते हैं। कार्ने !' आग हानका करना क्यानों।'

राजाके हुए प्रकार पूर्णान स्थानने विद्यान हुए पुरिचेश पाना का कामानो जात करोडी इस्ता पनमें सिने राजानो

सन्तरित करते इस प्रधार खेले— 'भूकर ! अस्पनी पद पूर्व समझ क्षण रामाओं सम्बद्ध है, करन सीवान्यवादी है। अपने महान् नान्त्रके कारण वह क्या है और सरकृत् ल्ल्बिकी मंदि सकत पूर्वा-भी आगर है। इसका भागी पति निश्चम है मनामान् प्रोकारके समान वैभावसार्गात् सर्वेश्वर, विक्रोले प्रयम्ब्य न क्षेत्रेयक्त, भीर, कालविकारी समा समूर्त हेम्बाकारेचे मेल केन्द्र (

केला बहुम्बर राजनी विकास के इच्छानुस्ता विकारनेकारी मान्युपूरि कार्रोहे भार विर्व । वे कार्यके मधीन्त्रत हो नवे थे । विकासी कामाने अने किलेन नेवले कार दिखा बार र में मुनि बार-ही-बान क्रोबाने करों हैं। 'से क्षेत्र राजकुमारीको केले प्राप्त करे ? प्रमाणको अस्ति हुए जोग्रीकेके लाहको क्षोक्रमा का एकमाने मेरा ही नाम करे. का कैसे प्राप्त हो श्रामा है? प्राप्त मारिकोच्या जील्पर्व सर्वधा शिव होता है। मीन्युर्वको वेकाव्यर ही व्या कारकारशुर्वका वेरे भागीय हो समानी है, इसमें संस्था नहीं है।"

रेला विचारका कामले विद्वार हा सुनिवार जारत काम्बान् विकास कर व्याप बारनेके किये सम्बद्धान अन्ते सोवाने सा महिते । वहाँ भागतान् विकास्त्रो प्रकार पहारीह मै इस प्रवास सीले—'चनवन् ! वे क्षात्राचे अस्तो अन्य भाग कृतान मेर्नुना । तथा 'प्यून अपका' प्रकृतर राज्यीयति अक्षिरे नालाकेके साथ कुळालूने जा बेठ और जीने—'मुने ! अम अमूच अपनी बात कहिंचे।'

िम्बरमध्येषक कत्या है, जो अपूर ही सुन्दर्श है। जनका कर जीवती है। यह विश्व-न्वेदिनीके प्रवर्त विकास है और तीनों लोकोने जन्मो अधिक सुन्दर्ग है। प्रमी ? अपन में प्रीम है इस फल्करों नियाद करना महाम है । समा सीलाविधिने असमी पुत्रीकी इन्हरूनी प्रानंबर स्थापन है। इसरिक्ट बार्स विकारमंत्रे वर्ण प्रकृतो राजकुतार प्रकृते हैं। माध्य 🕽 में अलगबार क्रिय रोजन्य है। अस: अस्य पुढ़े अस्या स्टब्स्ट हे हेरिक्टे, विहासी

वर्ण-करणाने सावा गावे हैं। उनकी एक

राजकुनारी औरवरी विश्वास ही रही पर है। स्तर्ग करते 🕩 -मार्थिके । नारद-पुरिची ऐसे वात पुल्का सनवान् प्रमुक्त हैन को और जनकर संकर्त प्रमानका अपूर्ण काके का काला प्रयूपे को इस Pair par feu --

भगवान् विच्नु केले—भूते 🛭 पुन अवने अचित्र कामध्ये अल्ले । वे असे सरह तुष्परा विल-साधन वार्यमा, जैसे नेव वेदा अस्तरम प्रोतीस रोजीयक बहुस्ता है; वर्षीरीय तुन सुत्ते निर्मेष तिथ हो ।

देला ब्रह्मार प्रश्नाम विमान करव्युनिको सुका स्वे कानस्थ्य है विका और प्रेय अञ्चलि अपने-केला क्लाम केला से व्यक्ति अन्तर्यात हो गये। जनसन्दर्शी पूर्विक बार सुरवार और अन्तर फ्लेबर कर मात हो नक सन्त्राकर मरवपुनिको बहा 🏴 हुता । वे अववेद्यो कृतकृत्य पान्ते रूने । जनकार्य क्या प्रयक्त क्रिया है, इसकी ने सन्दार न सन्दे । अञ्चलतर शुनिनेद्ध मास्य चीन हो उस स्थानकर का शहेंगे, जहाँ राजा तम अहरकी क्या-सम्बद् । बीलनिकिने एककुमारीले भरी हुई सर्ववर-भारके पक्र के राज्य कीरविर्धि है, वे सक् 'क्रफाल अस्वेकड फिला सा ( विकासे है

रामपुर्वेशने किरी क्षुत्रें यह दिवस प्रकारण-संभावः ज्ञान से केनो पार्थन प्रकार निवास गाँव और कुर्मी इन्यारकोर्ध क्रमान अर्थन कोच्य मा अस्तानी कारबीत करते हुए अपनी ईसी यों थी। कावनी का राजात्वाने या थेंद्रे और वर्षों बेक्कर नेवाद करते कर-कर वर्षे सोवाने राजी होड "में बारावान् विकासी सामान



कार भारत किये हुए है। असः यह राजपुरवारी अकान केन ही बरुव करेनी, पुरुषेका गरी।' सुनिकेषु नारकको वह 🚥 नहीं का कि केरा के विश्वतन कुरू है। यह समाने की पूर्व तथ व्यूत्योंने पुरितारे उनके पूर्वकार्य है देखा । राजकुमार आदि गोर्ड भी अन्ते एक-वर्गिकांची गुरुवां र पान समेर । यहाँ नारक्ष्मीयारै एक्क्षोर विश्वे समानाम् स्वादेत को पर्रार्थ अस्ति के, को प्रश्नान्तक सन बारम करके जुड़ करते वहाँ केंद्र हो। वे ही मारहरीके एक-परिवर्तको जान चेवको मानो से। पुरियों सामानेको पूर हुन

जाने राने । परंतु पुनि तो कामने निहान है र्श्व के र अव: अपूर्णि काची प्रवार्थ पान भी अवस्थाने कर हो। ये मोद्रित हो बोक्सीको प्रमु करनेकी प्रकारी उसके आन्त्रकारी क्ष्मीका करने समे । हती केवर्ग का प्रदर्श राज्यान

विकास विकेश की अध्यानुपत्रे वर्ज अपने। बहुदे अपने इस्पर्य स्टेन्ड्से एक सुन्दर कार्य हे रहते थी। यह सुध्यस्त्राम समझ्याती क्रावंकाचे प्रथमकाने अवस्थित स्थान कर्त 😅 अपूर्व क्रोपर पर गृहे थी । जान क्रास्ट Strip gant every along realises and: come disperses of destine and अनोधन करते हाँ ज़री समाने अनुन बारने तन्त्री । कार्युन्तिनका शामकान् विकासि क्रमान करीर और कान्य-मेला कुँद देवाका का कृतिल है। वर्णा और प्रचली ओरने दृष्टि amer अश्व काले पूर्ती और अली नहीं । व्यक्तन-सरकारी अपने वारोपार्विक्षत वरवारे प देशकार व्या जनवीत हो नवी। शतकुमारी का सम्बन्धे भीता पूर्वताच वाही स्तु नवी । जाने मिल्लेके गरोने अवस्तार नहीं जाती ! इक्कें है राजांके संभाग वेशका कारण क्रिके सरकार किया बढ़ी अर बहेंचे । कियाँ कुर्तर जोनीमें क्याचे यहाँ यही देशत र केस्त्र केर गन्याची की हुद्दि असर पहें। managed don't & on arranged राजकुरमधिका मुक्त अञ्चलको विका रका । अपूर्व राज्यान ही उनके बान्छने का बातन कारा है। समाप्त का करन करनेवारे भागकत् विन्यु पर स्वयक्तारीको साम रेक्टर पूर्वन अपूरण के गये और असरे <u>Propose a provinció de la delegió de la delegió de la que de la delegió delegió de la delegió delegió de la delegió de la delegió delegió</u> क्रीपर्वके करते राज्युक्तरीयो करा पाति मान्त्रे का चौते। इसर एक उसक्रकर मीनतीयो ओस्से निराम हे न्ये । नामधी हो । क्षापन फारबोर समाग समित ग्रैह हो तो बाबकेदच्यो आहर हो ग्रे के १ इसकिये हेका स्थे ।

में अलग विकास के की। तक ने केने विश्वकारकारी जानकिसम्बद्ध स्थापन स्थापन विकास कार्यकीये असे साम केर्ट — बहारजीने कहा—है अला । हे कुछे १

हुन जार्च ही मनवारे प्लेबिन हो परे हो और



स्तरणे स्वतं है—महर्षिके । ३० क्षानीय ५३ ५५५ पुरस्त अस्तीके नका निरम्प प्रमान से निर्माण पाणको गोरीय से । प्रयोगे प्रयंत्रमें अपना मुंह देगी । बानको समान अवना बुद्र देख ने सुरंग हो। संबंधने कर को और मानाने जेरील केर्पेट कारण पर केवं क्रिक्टकोको वहाँ साथ के 現 ( 中央 ) ( 1441 - 1441 ) 現 ( 1441 ) 日本 ( suprem burg figur \$1 are: for व्यक्तिक प्रोपीर प्रत्य प्रश्नम से वार्कत लक्षांत्रको संभाग क्षेत्रक भी सुन्हारे आसात् राधानके सम्बन्ध है होते हैं इस प्रकार अधि विन्ने क्रम कुल्बर से क्षेत्रों हातिक्षेत्रोत्रकेत्र विकास कुरियों स्ट्रेसिन सान्तर कुछ न्हीं कोले : बाह्यको । के उन्हां क्या बहुत्रकोधे कारकार् निर्माणी ही हुन्छर कारके थे। अस्त व्यवस्थित भागारे अवसे स्थानको पाने गते और चाम्यान् हिल्लाही स्त्रीत सहये राजे । (Simila))

नारदर्जीका भगवान् विष्णुको क्रोमपूर्वक परम्बारना और शाप वेशा: किर माधाके दूर हो जानेवर पश्चन्तायपूर्वक धनवानुके चरणोमें निरमा और शुद्धिका उपाय पूछना तथा मगवान् विष्णुका उन्हें समझा-ब्रह्मस्कर निवका महात्या जाननेके लिये ब्रह्माचीके पास जानेका आदेश और विस्तरे धननका उपदेश देना स्तर्ग कहते हैं—कार्यको ! कार्य- राजवान मिन्तुके किने हुर बानवको सह

मीति तस्त्रपुर्वः का योगी तिभागतीको करके कामी कृता। क्रोप मक्षेत्रित कार्य देवार भी घणका विकास विश्वासीकार्य करे और समिक्षा पास्त्र विकासन मोद्राजिक्यों जान ६ सके। के प्रज्यानित हुए अधिकेलको धाँति स्रोधको मरनी हुए कोले—4740 जन जह हो जन। जनको चोहनें शालो रहते हो । यह फदरपूर्ण का इस्तीओं ने कृषिकरूर्व कहा हुन्छे। कार्य करते हुए हुन्छे जिस सरकाते क्री मुख्ये ।

जलकी कार-के ! कुछ को कुछ है, met if alle pour freien diet unt क्षते हो । इसरोक्त क्यान 🕶 अवर्ण कुले स्का नहीं बाता । हुन काराओं हो, तुन्त्रक अन्य:ब्रह्मा नहीवन है। पूर्वपालमें सुन्दिने मोदिनीकार कारण करके क्रवट किया, असूरोक्ते करकती गरिया निरामकी, उन्हें असून नहीं नीने दिया। वर्षा-वानको ही अनुसार रचारेवाले हो । यदि महेशा यह क्या बार्ट्स दिया न भी रेखे को हुन्तरी भाग भागा उसी जीन सम्बद्ध के जाती। निम्युकेत । प्रमान्त्रमं साम दुन्हे अधिका क्रिक है। कुनुसर क्राचान अध्यक्त नहीं है, में भी भगवान् संस्थाने तुन्ते स्थान्त क्या दिया है। तुन्त्रारी इस काल-कान्यक्षे लाक्कार कार के (अन्यान दिन्ह) की पश्चानक कार्या होंगे । अपनी कार्यस्थ्य केवली प्राथानिकास foreign probable regions) pagested क्योंक्स क्याना है। हो । इस क्यान्त मानवार आस में परन्तीय पुन्ने देती तीना **ऐ**ना, शिवाने सून फिन कभी वाही भी देखा क्षार्व नहीं कर जन्मोले । अन्यतक पूर्वे विकास प्रतिकारणी या रेजानी पुरुषके करण नहीं पक्ष का। इस्तीओं आसाम तुम निका को बूद हो। पांतु विनाते ! अस तुन्ते अवसी मारक्षेत्रस पूरा-पूरा कार विलेक्त ।

मनवान् विन्तुते देख मानावेदित जनगुणि अपने अध्योजना प्रवर्णन करते हुए कोक्जे लिक हो उठे और राज देते हुए जोले — 'विष्णे । सुनने स्वीके रिक्ने मुझे ब्याह्मस विका है। तुन इसी बरह संबुक्त विरक्ष का, उसी स्वरूपको गुप करूप हो सामने और सीचे विकेशका दुःस योग्ये । दुस्के जिन कार्गरीके रूप्यन वेता है।



क्यकी बा, से ही बार समय तुन्हीरे सहस्रका हों । सूने हाल्लेको (की-विश्वका) दुःका क्षेत्रकारे हो, जल: बार्च भी दुन्चे स्त्रीके विनोधनार बु:का जात हो । अञ्चलके नोवित अपुर्वाके संबंध पुष्पति विवर्ति हो ।'

मानको जेवित हुए मानको बोहबाह औद्वरिको का इस गरेंद्र साथ दिया, तम क्रमेंने सम्बूची सामानी क्रमंत करते हुए उस कारको स्थीकार कर दियो । स्वयंत्रर महार्थाला करनेवाले सम्बुधे अध्यक्षे कर निवामीक्षेत्र नामाक्षेत्र मिलके कारण हाती करत्तुनि को कोदील हो गर्ने में, कॉन हिल्ला। इस बारवाके शिवेदीन होते ही क्यां पूर्वत् इत्युद्धि कुर हे स्थै।

Chies and a state of the state क्षे कृषेक्य प्राप्त प्राप्त हो गया और क्ष्मात्री होनार को पंत्रकार विश्वारी कर नहीं गर्ना

कार्य व्याप्तराहा कार्य को । इससे कार्य भी--असमी अम्बोरण कर में भी, उसी मध्ये बढ़ा केरून हुआ। वे अधिकारिक अव्यानक प्रत्यान दिल्लो हुई देश पर महारक्षम करते हुए कार्रका अवनी किया हिन्त है; क्वोंक्रि के ही वार्तकरके कार है। मानो तथे। अन सम्बद्ध क्योंने प्राचीको को पूर्व अपने क्यों यह कु विक्रम कर से कि मेंदर्ज अन्तरेकारी जगावन् अनुवार्त कान्यान् विकास प्रकारों है का तार प्रका मांकाको सराकृत को । सहस्रात का सराकार हुन। है। सनके जानी सरोक्त केवल है जि कार्यों कारण है में प्राप्ते का पक का-न्या प्रत्य कहा हेता प्राप्त-करिय पुरा ही था, केन्द्रवरियोग्हीत स्वयन्त्री भागन्त्र विष्युक्तेर करूनमें जिस को । व्यानकृत सीवरिके र्क्षे ब्रह्मकर एक्ट्र पह देखा। इस प्रकृत अपने कृतिहास के स्थानिक स्थानन ने सी बीर्ग 'पाप । परपाने क्षेत्रित क्षेत्रिक परन्त मेरी बुद्धि वेहलड् गावी और प्रवर्तनके की अस्तर्क स्त्री अपूर कृतेकर पर्छ है, अस्त्रक्र क्रम्बरक के कुर्म्य है। अमें 1 कर सम्बद्धी अस्य विकास कर केरिको । प्राप्त । जैसे स्कूट महा कर दिल्ला है। क्रम में विक्रम के सम्बद्धार पर्वत्य । वो । में कारणा पान है। कार्य, है कर अन्य-कीर-अ प्राथित यहे, मिलो नेरा यक-समूह नह हो जाक और जुड़े मन्त्रमें न निरुत को है हैक कहार सह प्रदेशको पुनिविधिको मान्यको पुन: चरीरान्यको नगतान् विन्युक्ते बर्जाने निर को । इस उन्नर उन्ने कह पश्चामात्र है का या। यह स्थितिहर्त करें

प्रशासन कपूर कालीने स्वयू-मनमन् मिल् बोले—संब ! क्षेत्र म करो । हम मेरे केंद्र जब्द हो, इसमें संस्थ महि है। में हमों एक बात कारता है, सुन्ते र मालो निक्रम ही हम्मारा नरन मैस होना, हनों मन्त्रमें मही बाज प्रदेश । भगवान् विक क्षकरा कारकार करेंगे । कुक्ने बाले नेविक

क्षेत्रक है। के विक्रुंबर और निर्विकार है। सम्बद् राज और सम्बन्धाः सीत्री सुनतेशे को हैं। से ही क्षानी जन्मको नेपार प्रकृत प्रस्तु और मोक-पूर्व केन महोते प्रमाद केने है। रियोग और संयुक्त भी से से है। निर्युक्त affermit seffen fen fan fe û f कर्मकारम् प्रकृतिक, कर्मका, अनेकारको, अगन्त और न्यूप्रीय अग्नी, पर्योक्षे कर्ते न्यूप्री है। इन्हेंको नेकले प्रक्रानी कराईत प्रकृत हुए है। और मैं लीबी र्लाव्यक्त प्रत्यन करना E i de und de spreach und bereit state कार्क है। में फ़िलाकालो प्राथित साही है, माध्यमे लिए और निर्मुण है। माराना हैलेके स्मान्त के जनके इन्यानेत अनुस्तर करती है। and the -- space-water and \$ और वे प्रकारित कुछ परिवेक्ती है। नावान्ते । ये हुन्ते एक सुन्ता काल नामक 🖟 जो पुरस्त, समाग क्लीमा नाइना और र्मेक क्षेत्र एक केम् देवेताल 🛊 । पून क्षे

क्षा । अन्ते को संप्रयोग कानक पूर

व्यापाद प्रेयारके सुरक्तक गांव करे और

राष्ट्र अन्यन्त्रकारे विकास सम्यासमञ्जात

कड करे। मुरे। हुव निरक्त अर्थकी

क्यान्त्रम् और क्योंना काम क्यो । क्योंक

कालो एके और काले कार प्रसिद्ध

वर्णकी पुर फानेक्स है। वे ही पराध्य

नामान है। उन्होंको प्रतिकारमञ्जूनको क्षेत्र

 संबंध्या विश्वपूर्ण । 

इन्होंकी पूजा-अर्था करने रहे । जन्द । जो अव्योगन पूजर किया करे । पूजिनेह । दारीर, कन और बालीक्रम धनकन् बोक्सको उपायन्य करता है, उसे परिवय गा

41

क्रानी जनना चाहिये। यह जीवानुक काइलाला है। 'क्रिय' इस कावकार्य कुशामानो को-को पालकोके असंदर्भ पर्यंत

अनावाद्य परंग हो जते हैं—यह सम्ब है, करन है। इसमें संस्था की है।<sup>6</sup> से धनवान शिक्के नायक्ष्यी नीवनवा जातक

हेते हैं, के इंचार-काणकों कर हो जाते हैं। tionels groups soils and we Position नपु हो जाते हैं। महायूने ! संस्थानके मूलपहर को पालकारको कुछ है, एकाउ विकासकारक

कुठारसे निक्षण ही नाम हो जाना है।?

में सेन बाज्यनी हामान्यको पीक्रिक 🕏 अने दिल्लामकरी अनुस्ता पार कारक वाहिये । पायदावाहिको द्वार क्रेनेकाले श्रामियोको का (विस्तानकान्त) के निक क्षापित नहीं फिल अकती । सम्पूर्ण केहीका शवरवेकन काके पूर्वकर्ती विक्रमोने नहीं मिश्रम विराम है कि मनकर निकारी पूरा

ही अनुस्त स्तापन तथी जन्म-भरकाती संसाध्यानके नात्रका उत्तन है। आनके कार्यके सम्बद्धान सुक्ता विकिन्तिकारके साथ भक्तिपालमे नित्य-निरक्तर कालक पार्वतीसहित सहैवर सराविकाम भवन

क्षते, निव्य क्रियमी ही चन्ना शुनो और चड़ो

श्वा आक्ना का करके करकर किय-

वरकार्रककोची स्थापना वाली काले क्रिक्के सेवंनि विक्तों । कुने ! इस प्रकार क्लाका प्रेकाके अनुवय प्राकृतकार स्थीन करते हुए अन्यने ज्ञानन्त्रमन (काशी) को कातो, का स्थान धनवान् शिवको वक्त ही क्षित है। वहाँ चाँतव्यंक विश्वज्ञकरीका क्रांप-एक्ष्य करते । विशेषतः क्रमधी सुनि-क्यांस करके त्य निर्विकाय (संस्थातीत) हो साओगे, पारवजी ! इसके बाव तुन्हें केरी अञ्चलते लिक्क्विक जनने जनेरथकी विश्ववेद रिक्के विद्वाल ही उत्पारकेकाने जाना काहिये । यहाँ अपने विता अहतजीकी विशेषकारो सुनि-क्या करके तुर्वे

अस्तानावर्ग द्वापके वारंकार क्रिय-महिमाने किक्वने इस करना नाहिने। इहाती

क्षाने इत्याने भागान्य क्रियके उन्तरकार

किया-प्रमाधिने क्षेत्र है। ये सुन्दे वर्षी प्रकारको साथ भगवान् संकरका महास्थ और प्रस्तामध्येत सुरायेगे । पूर्व । आजसे तुव क्रिकारस्थानमें संस्थर रहनेकाले क्रिमाणक है जाओ और विजेपालको भोक्षके चानी क्षेत्रे । भगवान् क्रिय त्रकृता कल्याया कोंगे । इस अकार प्रसक्तकित हुए धनम्बन् किन्तु नारद्वुनिको प्रेनपूर्वक उन्हेश देका श्रीतिकका सारण, क्या और क्यान करके व्यक्ति अन्तर्यान हो पर्व : (Named A)

会

<sup>-</sup> कार्यक्रमानामाम् एत्तरे वर्त न वेत्रस्य ४ (विक कु. स. कु. ४ (४५) विकेति-क्याप्रकारिकारणाज्यकः

क्षिक्षण्याणि ज्ञाने संवक्षांचि तर्गणि है। इंक्सम्बुल्यकाणि नेचे ज्ञानकारायम्। मेनारपुरुपुर्वतः जानायः व्यापुर्वतः विकासमुख्योत् विकासे कालो सुक्षत्। (दिन पुर्वत वृत्याः। ५१-५६)

नारदजीका दिखतीर्थोमें प्रमण, दिखनगोको साधीन्तरकी शास शताना तथा ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्माजीसे शिवतत्त्वके विवयमें प्रश्न करना

बीहरिके अन्तर्भात हो मानेकर मुन्तिहा करा रिव्यत्तिक्षीका चरित्रकृतिक वर्तन करते हुए पृथ्वीपर विकास समे । स्थानो । भूगव्याच्या यून-किरवार अव्योगे क्षेत्र और मेश केवाले व्यक्त-ने विकासक्रीका प्रेमपूर्वक दर्जन विकास विकासकी मान्यकी भूतलके तीचोंने विचार को है और इस समय क्रमान विक सुद्ध है—यह जानधर वे केनी क्षित्रगम इनके यास नवे । वे उनके क्रिवे हुए बारको अञ्चारको इन्द्रन रक्तकर बढ़ाँ गर्क थे । अनुनि जाररपूर्वक पुनिके क्षेत्रों पर प्रकार रियो और प्रमुख प्रधानक धारीभावित क्रमान करके और है हुए क्यून क्यून-

दिल्यान भीते - स्ट्रान् ! 🗪 केवे शिवके मध्य है। यूने ! हमने ही आयका अवशंथ मिला है। गणकुमारी क्रीवर्शक सर्ववर्गे अक्का कि भूको सेविक है का बा। इस समय प्रतिप्रश्नी केश्वासे कारणे इस केरीको कार ने रीजा। वहाँ कुमानव जानका इन्हें कुर सा जानों 🕏 अपनी जीवन-१६७%। इसाय सम्बद्धाः । प्रस्ती फिलीका क्षेत्र नहीं है । इसे अपने कर्नका ही फल त्राप्त इशा है। त्रणे ! अब अल इतक होक्षे और इम क्षेत्रेयर अनुबद्ध वरिकिये।

नमदर्भने बद्धा-आम होनी महानेवजीके राज है और सामुक्तीके सिन्हें परम सम्माननीय है। अतः मेरे योदासीय एवं सुरकारका बनार्थ कारको सुन्दि । सही निक्रम ही नेरी मुद्धि प्रष्ट के गयी थी, नियह गयी भी और मैं सर्वना मेहके यसीकत है।

स्तर्जी करते हैं—नदर्भियो ! घणवान् गया था । इत्रीतिको अस्य क्षेत्रीको मैने स्तर दे दिया । रिजनको ! मैंने में मुख्य बढ़ा है, क, बैका ही क्षेत्रा, तकायि मेरी बात सुनिये । नै अन्तर्के दिन्ने प्रत्योत्करकी बात बता रहा 🛊 । अवक्रोन आज मेरे अवसम्बर्ध हाम कर है । मुनियर विकासके मौक्से क्या प्रकृत काले अन्य सम्पूर्ण विकासीचे प्रतिस्थ (कुल्लाको-सक्त) सक्षतक्रमा वर्ष प्राप्त करेंने और करकान, बैसकरे कुछ छवा करम प्रतानी होने । जनात प्रदुष्टकोर राजा क्रेकर विस्थानक कुठ जिल्लाक होने और विकास ही पूर्ण जाएन क्रीनिन्युके हाथी कृतु पाकर किर अपने महपर प्रतिकृत हो व्यक्ति ।

> धुश्रमो प्रकृते हैं—**महर्मियो** ! महास्तर जन्मकृतिको यह कम सुनकर वे क्षेत्रों



संशिक्ष दिक्कपुरस्य प्रः

94 जनसम्बो । अवपने कृपणस्तरसे 'मैन

पनकर विष्युके ज्ञान महास्थका पूर्णतया

ज्ञान ऋत् विद्या है। धरिस्तार्ग, ब्रानगर्ग,

अरबन्त दुस्तर सरोमार्ग, शुनमार्ग तक्षा तीर्श्वकर्गका ची कर्णन सुना है। परंतु

रिकारवक ज्ञान मुझे अमीतक नहीं हुआ

है। वें जनकान् शंकारकी पूजा-विकिको भी

बह्री जनता । असः प्रभो 🖠 आप क्रमकः इन विक्वोंको तका जनकान् दिक्के विकिश

चरित्रोको तथा उनके सक्य-तत्त्व, प्राकटर,

विकार, ग्वांस्था वर्ष— एक युक्ते स्टास्थ ।

निवाप विकास ! ये सब बातें तथा और

थी को अस्त्रहच्छ गतें हो, उन समका

अवदाये वर्णन करना चाहिये । प्रचानाथ !

विका और विज्ञानेत अविवासीय पूर्व

विवाहका प्रसङ्घ विदेशकारी कारिये — तथा

कार्तिकेयके ज़याकी काका भी मुझे सुशक्षये । प्रयो । यहले बहुत लोगीसे मैंने ये

बाते सुनी हैं, किलू दूस गहें से सका है।

इसीनिये आवशी द्वारणमें भाषा है। स्त्रय

अपने पुत्र मात्रदेशी यह बात सुनकर

(अध्याय ५)

हिताण प्रसन्न हो भानन्द अधने रकनको लौट गये । श्रीनारहजी भी अत्यन्त अभिन्दिन

हो अनम्बद्धाक्ये प्रश्वान् दिक्का स्थान

तथा शिक्तीभौता दर्शन करते हुए कारंकार

भूमकारूमें विचारने रूगे । अलामें से सम्बंध

क्यर विराजमान तिविधिया कालीम्रीये गये, के शिवकारूपिण्डे एवं शिवको सुरा देनेवाली है। काशीपुरीका दर्शन अस्के

नारद्वनी कृतार्थ हो गये। उन्होंने भगकान् काशीमायका दर्शन किया अर्थर परम प्रेम एवं प्रशानन्दरं युक्त हो एक्की कुछा की।

काशीका सामग्र सेवन करके ने मनिनेक्ष कृताबीताका अनुभव करने लगे और प्रेमसे विद्वाल हो उसका नधन, वर्णन तथा स्वरंज

कारते हुए ब्रह्मालोकाको गर्ध। निरमार हिल्ला सरण करनेते अनकी सुद्धि पुन्ह से गधी भी । अर्थ धहैनकर दिवासकारा

वियोवसमसे ज्ञान प्राप्त कारनेकी उच्चन्से नारकृतीने बहुएबीको स्वतित्वृतंक क्यल्कर क्रिया और नाना प्रकारके स्लेब्रॉक्टर उपकी स्ताति काले उत्तरे विकारकके विकास

पुर्कः) । वस समय मारक्जीका इदय अवस्थान् पोकरके प्रति भक्तिशकनको परिपूर्ण का । अरदवी भोले ⊸क्कान् ! परावा

परमात्पाके त्वाक्यको वान्त्रेकाले क्रिक्टक ]

ťź

केले --

लोक-मिताम्बर इंडिंग नेवाँ इस प्रकार

मुक्कपर कुम्पा बतैजिये ।

महाप्रस्थयकारुमें केवल सक्ष्यक्रकी सत्ताका प्रतिपादन, उस निर्मुण-निराकार ब्रह्मसे ईबरपूर्ति (सदाशिष) का प्राकटन, सदाशिषद्वारा स्वस्थापृता प्रक्रि (अन्विका) का प्रकटीकरण, का दोनोंके द्वारा उत्तय क्षेत्र (काञ्ची या आनन्दवन) का प्रमुर्जीव, शिवके बामाजूनो परम पुरुष (विश्वा) का आविश्यांव तथा उनके स्त्कारको प्राकृत तत्वोकी स्नायकः अवस्तिका वर्णन

महाचीने देवक्रियेमणे ! हम अब समझ सम्बद्धे अवस्थारमें ही समें रहते हो। तुक्ते लोगोंके हितकी कामनारे यह बकूत उत्तव कर पूर्ण है। जिसके सुक्षेत्रे सम्बूध स्टेक्टेंके स्टब्स पार्थका श्रेष हो जाना है, उस अन्यत्य हिल्लान्यका में तुन्तरे बर्जन करना है। हिलानका सक्त कहा है कहा और अस्तुन है। जिस समय समान जनावा कारत तर हो गया था, सर्वत केवल अन्यकार-ही-अन्यकार था। र धर्म दिवानी है। में न सन्तर । अन्तरन सहे और नक्षणेका भी कुछ नहीं का। य विव होता या न रात; अति, पुल्ली, अस्यु और क्षान्त्रमें भी सभा नहीं थी। प्रकार सन्त (अन्याकृत प्रकृति) से उद्वेत सूच शाकाशायाय क्षेत्र जा, कुलरे किस्सी नेजबरी क्यानिक नहीं होती औ । अस्ता आणिका भी अस्तित्व गरी था । प्रस्य और स्वर्ध भी साथ बोद सुके थे। गुन्ध और क्रम्मी भी अभिकारिक नहीं होती होते। शराबा की असाम हो गया था। दिशतओवा भी पान मही होता था । इस उपसर सम और निरमर सुबी पेड पोर अन्यव्यत् केरल दूशा था। इस राज्य 'तत्राद्वाल' इस श्रुविये के 'का'

निर्मित्र क्षेत्रेकाला भाषाध्यक्तवका जगत् नहीं था, इस सम्बद्ध स्थानात व्या 'सार्' ही होत या, विमे चोनीनन जनने ह्यानकाराके

'का', 'का', 'ऐला', 'से' इत्सरी करते

भीज निरमार देशमें हैं। यह सत्तन मनका मुना नाता है, एकनात कही होन था। तथा विकार नहीं है। वालीकी भी वहरितक कारी

महेन भी होती। या कर तथा एक-एकोः (विकास आसार) भगवान् स्वाहीत है। भी सुन्त है। यह न सहत है न सह, न हरता है न दोने तथा न तन्तु है न सुद्ध। जाने प कारी मुद्धि होती है न हुएत । सुनि की अबके विकास वर्षितनाच्या है। प्राप्त है सहसे है, अरबोद जन्मी समामाना है निव्यक्त कर पाने हैं, जाना कोई निकेत निकरण केरेचे अवस्थि हो नाती है। यह साल, कुल्लाकुर, अस्त्य, क्लाहरूकुरा, कुरू कोतिः स्वयंत्रः, स्टब्लेयः, अस्तरासीतः, Poblace, Persone, Perjer, skiferen, प्राचीनानी, समाच्या प्रेमाना प्राचन, Rifferer, Person, Horages, State-रहित, अहिनीन, अन्तरी, अन्तर, संबोध-

विकासके जून तक विकास है।

Bert Westelle French gare adv आक्रम्परं पूर्व जीवन्त्रेकृत इस प्रकार (जान भारते अपूर्णर) विकास विक्री पाते हैं: क्राने कुछ जानके कर (वृक्षेक क्रम शारेका) हिर्मिक्यी हवार प्रकट की-प्रमुक्त प्रीता एकारे अनेक क्षेत्रक राज्यक क्षीत ६३४ । यह का निरात्का प्रात्तकाने क्यानी जीवनामध्येकारे अंदर्भ विक्रो पूर्वी (आसार) भी कारका भी। यह भूति समूर्व देशके गुण्डेके जनक, सर्वक्रकार्था, पुरस्तका, सर्वकारिक, वर्वका, क्रवंशीर्थने, सर्वेदारियो, स्वयंद्री प्रवासाय क्युक्तिया, शर्माक, शक पुत्र देशेयाती और प्राच्यां अस्तिविध्योक्त केला क्षेत्र आ सुर्वातिको हेपर-पृथिको कारका कार्क वर्ष अञ्चलित, अन्तरि, अन्तर्भ, सर्वेत्रकासूनक, विकास, सर्वेत्रकारी और अधिनात्री नराक्ष अनार्क्षा के नना । जो मुर्तिरहेत धरम प्रका है, ज्यांबर्ड चूर्त

स्कृत क्षात्रकाओन्द्रो कारित सारण कारी है । करा प्रकारके आधुका इतके क्षेत्रकृषिकी क्षेत्र कर्म है। क्ष क्षेत्र कर उच्चाकी refrette menn & afte arbut murch अपन-प्रथम जानक स्वापने हैं। प्रशासे स्कृते हुए नेता विकास कुछ व्यानकार्थं, संस्थान जाना च्याने 🛭 । बाद अभिन्त नेकारे करनामाने है। बाद सम्बद्धी चोटि है और स्था प्रान्थित रहती है। एकप्रियो क्षेत्रेया भी यह महार प्रिकेश्वासम्बद्धाः क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ने को स्थापिक है, उन्हें परवर्तका, र्वकर, रिल्प, पान्यु और महेक्टर स्थाने हैं। वे अर्थ परायक्त अनुसन्तः न्यूनको सारम करते हैं। इसके चानकेत्रमें क्यान सीवा को 🕯 व्यक्ते चीच पूजा है और उसेक मुक्तमे प्रीय-सील नेप हैं। इनका किया सक करन करन है। ये इस क्रमाओं ने कुछ और विकारकारी है। उनके ब्रोडस्ट्रॉवरी प्राप

अवन्तिन और प्रयोग विद्वार स्थिते ईएर

काले है। यह समय प्रकारी स्वकृत

क्रेक्टर्स्ट विद्यार करनेकारे का महास्थित

अपने निवासे करते ही एक जनजबूत

क्षानिकारी पूर्वकृत वर्गा, प्रोत कालीक अनुको

जीवपूर्ण कर्मा अस्त क्षेत्रसम्ब महिला

क्ष परावधिको प्रकार, प्रकृति, गुलक्ती,

चन्द्र, च्याकारको कर्म तथा निकारकोत

काक रच 🕼 का स्रोत अधिका सही

पनी है। असीको प्रकृति, सरीवरी,

विदेशकारी, निर्मा और मुख्यारण भी

व्यक्ते हैं। स्वर्गन्यकार प्रकट की गयी का

प्रतिके अस्य पुजारे है। इस शुक्रमाता

belle geralt girer feffen bir up

अनेको हो अन्तर मृहत्त्वकानी पाछ एक

कपूँरके समाप केल-कीर है। ये अपने सारे | हैने घरे हुए हैं। इस विशासक विशा-समुहको कार्तिर्मे भारत रमाचे स्तुते 🕏 । उन कारहामणी अंकृत्वित कारके इन होनों असे पुस्त्रके प्रक्रमे एक ही समय प्रतिनेक माध

'वित्रक्तेक' शामक क्षेत्रका निर्माण क्षित्र

मा । इस उत्तम केववये ही काफी महले है । बह परम निर्धाण था मोहाका स्थान है, को

समाके जापर निरामनान है। ने शिना-

विवासमञ्ज्ञ शांकि और क्षिप, चे परमाण्य-स्कार है, जा समेरम क्षेत्रमें निता विकास कारते हैं। कुरसीयुरी यरकारण्यकविकी है। भूमे । शिव और विवासे अन्यवसाये भी भागी कर हेलको अयथे स्टिन्स्स्ये पुरस नहीं विका है। इससिये विकास पुरस्त को

'सामितुसः क्षेत्र'के पायमे भी भागो है। यह क्षेत्र आरम्प्यूको हेट्स है। इस्तरिको विकासकारी विक्रि काले अस्का शास 'आव्यका' (का बा । इसके कार यह 'अवियुक्त'ने कारने असिन्। सुरुत र

देवर्षे । एक प्रस्थ का आस्त्राहरू रमण करते हुई दिला और किल्के यतने पर उनाए है. नहीं इन्हरी मनोवृत्ति श्रम औरसे इच्छा क्रुई कि किसी दूसरे पुरुवकी भी सुवि

क्षानी चाहिले, विकास नव स्वीत-सेपालनका अपन्य भार राज्यात इन होनो केवल काशीये सकर इक्क्युसार विक्रों

और निर्वाण बारण करें । नहीं पुरूष करने अनुप्रहरो सदा सम्बन्धी सृष्टि करे, फरकर करे और पद्मै अपने राजका संक्षार भी करे। यह

विक्त एक राष्ट्राके समान है। क्राने विकासी अताल तरहें उठ-उठकर इसे चन्नुतः प्रज्ञाने पहली है । इसमें उस्तवपुणसम्ब प्रसादते शरमण्ड-काकर पुराकृतेक निकास धारें । यह आकर्यन व्य

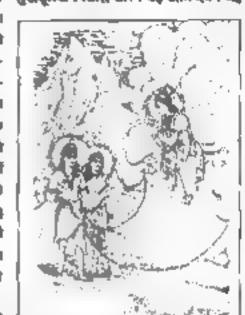

रिविद्यान इसीने शरी कई है तथा जिसके ब्यानका कनत् विन्ताने जातूर प्रकेत होता है। देश्य निक्रम करके प्राप्तिसकेत सर्वेत्वाची परवेत्वर हिस्तने अपने सामभागके दल्वें अञ्चल अनुत नत्न दिवा । फिर तो काशि एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों

स्तेक्टेने सकते अधिक सुन्दर वा। यह मान्त व्य । उत्तरे राजगुजनारे अधिकता वी तथा का राजनिकाका अञ्चल सागर का । युने !

क्षाब जनक गुजरे पुरु का पुरुषके रिप्ने रहा, तथोगुणरूपी बाह और स्थोनुसङ्गो हैक्नेयर भी बाह कोई उपना नहीं मिलसी थी। असकी फान्ति इन्हरीतः परिचके सम्बन्धः निकासने शर्मी। यह सम्बन्धनान् सिवकी स्थाननार का पुरावने प्रश्नेश्वर विकास प्रकास **ब्रारके क्या — 'लागिन् ! मेरे नाम निर्मात** क्रीकिये और बाद बसाइवे । का पुरस्की धाः करः सुरक्षाः जोवर अनकम् वेका **इ**ससे हुए पेक्के सम्बन वर्णीर वासीने क्रमणे खेले —

विकार करा-करा । व्यापक क्रेकेंड भारण तुमारा विन्तु नाम विकास हता । हुतके विभा और भी जातुन-से बाव होंगे, औ भारतीयाँ सुख देनेवाले होंगे। तुम सुविधर अराम राथ करो; क्लेकि की रूका क्षाचींका साका है।

ऐसा कहकर करूबन् नियमे धारा-मार्गसे औरिक्युको केव्रेका सार जनन क्रिया । सदनन्तर अधनी चक्किममे कामी धूरी म होनेवाले बीहरि चनवान् किन्यते उत्थय करके बढ़ी मारी तपस्त करने लगे और की। तपरामें परिश्रमसे पुरत भाषान् इस्ताने स्वास्त्य करूने सो गये। ब्रिक्युके अञ्चोसे नागः प्रकारकी करुवायारै

इयाम भी। अस्के अङ्ग-अङ्गसे विका कोचा। कावासे ही सम्बन्ध हुआ। महासुने ! अस श्चिटक रही जी और नेत्र प्रकुरना कमलके जलसे साथ सुन जाकाज ज्यास हो गया। समान सोच्या या रहे थे। औअसूनेयर यह सहस्रम्य जल अपने स्वर्शपायरी सम सुवर्जकी-सी काश्विकारे से सुन्दर रेककी जानीका जान करनेकाला सिद्ध हुआ। उस वीताबार क्रोधा वे हहे थे। किसीसे भी समय बके हुए परव पुरुष विद्युने सर्प उस प्रशामित न होनेशास्त्र कह और पुरुष कारने जारते इत्यान किया । ने शीर्वकारमाक कही प्रकार पुन्नवर्गासे सुतोतिक हो रहा था। प्रमानाके स्थथ अल्पे हो। नार अर्थात् कार्ये क्रमा करनेके कारक है जनका 'संस्थल' व्य सुनिसमल नाम प्रसिद्ध हुआ । इस केवब इन परम पुरुष नारायणके रिस्ता सूचरी कोई प्रस्तुत करा नहीं भी। कार्यक्ष बाद ही कर महात्वा जात्व्यक्रियसे क्यान्यक्ष सभी तत्त्व अध्यः हुए। अध्यक्ते ! शिक्षर । में इन तत्त्वोंको क्रायशिका जनार क्या १६६ 🜓 धुने, अकृतिसे प्रकृतक अवस् इक्षा और व्यक्तकारे तीनों गुज । इन गुजोंके चेड्से ही निवित्व आहेकारकी क्यारि 🖼। अवेष्टारने पीत तप्तातर्ह हो और ज सम्बद्धाः और प्रेच पूरा प्रकट हुए। उसी स्तरण ज्ञानेनेवयो और कन्नानवोका भी **प्रातुर्धान हुन्त । पुनिजेंद्र ! इस प्रकार मैं**ने हुन्हें सन्त्रोधने संस्था नतानी है। इनमेंसे पुरुवको क्रीकृष्णर क्षेत्र सत्ते तस्य प्रकृतिको अबट हुए हैं, इसरियो प्रम-के-सब उप हैं। इस्तिलक्षित परमेश्वर क्षित्र भी पार्वदगर्गोके बल्लोको संख्या खेचील है। उस समय हाज यहाँसे अवृद्य हो अने। यनकार, वृद्धानार हुए भौगीस सरवाँको प्रदूल अरके क्षिणाने सुदीवं कालतक कहे कठोर तकता है परध पुरूष नारावण भगवान् विश्वकी (शयक्षण ६) धनवान् विष्णुकी नामिसे कमलका प्रादुर्धाव, सिवेच्झवश ब्रह्माजीका अससे प्रकट होना, कमलनालके उर्गमका पता लगानेमें असमर्थ

ब्रह्माका तय करना, सीहरिका उन्हें दर्शन देना, विवादमस्त ब्रह्म-विक्युके बीक्स्से ऑक्र-सम्बद्धा प्रकट होना तथा उसके ओर-

बोरका पता न पाकर इन खेनोंका इसे प्रणाम करना

माराज्यकेन जलमें छचन करने रागे, सर सन्तर करकी जनिन्ते करकार् संव्याचे कुम्बरण संदेश एक जान कुमल प्रसाट part, जो सहस कहा का 1 उसमें असंस्था माराह्म्य थे। क्लबो कान्ति कनेत्वे कुरुके समान वीले रंगकी के तका जनकी रूकाई और केवाई भी अगन्त चेनान वी। यह मानल करोड़ी मुखेंकि रन्तर प्रकारित है श्रा का, सूचा होनेके राज्य ही सम्पूर्ण सर्वाते पुरत वा और अवन्य अञ्चल, परण रमगीय, वर्जनके चेन्य तथा सबसे काम चा । तस्पश्चात् कलकाराकारी परवेकुर साम्ब क्यारित्यने पूर्वमान् प्रयक्त करके गुर्हे अपने स्वर्ति अञ्चले जनस्य विकास सुने 🖰 🖘 बहेदाने मुझे तुरंत ही अधनी नावाले केवित काके जरमक्षेत्रके गरिकामको छन शिका और मीरसपूर्वक मुझे कालि प्रकर शिका। इस प्रकार कर कल्ला पुरुषे कारो मुझ हिरम्बनर्गका जन्म हुआ। मेरे भार मुख हुए और सरीस्की कर्मन साल हुई। मेरे मलक त्रिपुण्युकी रेखाने अहित र्थ । सार 1 जनसान् जिल्ली नामारे जेविन ब्रॉनेके कारण मेरी ज्ञानसकि इतनी हुर्बंस 🛊 रही भी कि मैंने कर कमलके निरम दूसरे किसीको अपने शरीतका जनक या निता नहीं करना। में फॉल है, बद्धति जाना है,

महाना नाने हैं—तेन्ने । जन मेरा कार्य कार है, में विद्यास पुत्र हैं कार्य कार्य हुआ कार्य कार्य हुआ कार्य क

हेला निक्षण करके और अवनेको कामरानी मीची प्रतासनः सुरो है मैं पन कारताती एक-एक नाराने गया और र्रेक्ट्रो बर्चेतक वर्ड बनन करन रहा, वित्तु कहीं भी उस कामलेंड उपलब्ध उत्तम कार भूते नहीं फिर्फ । तब बून: प्रेशकों पहला में इस कमानपुर्वपर जानेको उत्हास हुआ और जारके वार्गमें इस कपल्या कड़ने राजा । इस प्रया कहुत क्रयर कानेवर भी में कर कुरूको को सको न क सकत । कर बुक्ताने में और भी फोड़िन हो बका। युने ! इस श्रम्बन भगवान् निकारी इच्छाले परम बहुत्स्माने अस्य आवारतमानी प्रकट हुई, यो नेरे मोहका विकास करनेकारों भी । उस बालीने कक् — 'नव' (उपसा करें) । क्स व्यक्तकरूपानीको सुरुवार मैंने अपने

• व्यक्ति देशकृतिक • ter. और नीचे जायार अस्ते: आदि-अनाया पता

मध्यक्षामा विस्ताहत सर्वान करनेके विकी उस प्रथम पुन: प्रकारपूर्वक काम क्वीक्क केर

सपद्धाः स्त्री । तथा भूतपार अपूच्यः करनेके

रिन्ने ही पार भूजाओं और सन्दर नेजेंने सुत्रोतिक यनसार् किया नहीं सहस्र प्रस्ट हो गर्ने। इन परम प्रकार अवने हार्योने कक्क, पक्षा, पक्षा अमेर क्या मारश कर रही

में । अन्तर्के प्राप्ते अक्टू स्टब्स्ट अल्टबस्के श्रमाण इपानकारिको सुकोरिक के । जन परव प्रभुक्ते

कुन्दर नीमान्यर न्यून रहा ६० । अन्ते मन्त्रम नामि अपूर्वित मुक्का अस्ति महाज्ञानकान् आध्यका सोध्य कर्ते हैं। क्ष्मका पुजारवित्य प्रकारको वैद्यान पुरस भार । जै अनवारी क्रांकियर क्रोडीहर क्रे रक्क कर र वे मुझे मार्चची व्हान्यदेशीके समान समीहर दिवसकी दिने । कन्या गा। अन्यन सुन्दर कन वेकामा मुझे वहा अध्वानं दुआ। वे स्वीनार्थ और श्राहरी आभाने कहानित है रहे थे। का संभ्य का सर्वजनकात, वर्गाता, कर

रेंगको पहाँ का अपने अको साथ हैकका मुक्ती कहा हमी हुआ। स्थानार का मनावाकोवके स्था वेरी काराजीतः आरम्य मूर्तं । प्रतापान् विश्वविधे भीतारी वर्ष इव रोगोंने कुछ निवाद विद गया। इसी नजब इन्लोनोके बीकने एक

भूका भारत करनेकले, बहुनक शहाक-

महान् अतिकाशः (ज्येतिर्वयनिकः) प्रयाद हुआ। मेरे और मीमिन्युने क्रमाः अस

हाहर और विष्णुको भगवान् शिवके अवद्यव अरीरका दर्शन

सामा भारते निले। इन होने विकासी कारणे मोहित थे। औद्योगे धेरे साथ अवने-नीचे और अफल-चन्याको परवेखर विश्वको प्रकार विश्वतः किर से क्षेत्रके सने—'च्या पता बच्चा दे? ' इसके

सम्बन्धे रिप्नी बद्धा प्रचल किया, परंतु हुने

करी भी करणा ओर-और व्यॉ शिला। में

काम्बर अवस्ते कीचे लीट आमा और

कम्बन् किया भी अभी नव्ह नोकेने सपर

कारणका निर्देश गाउँ निरमा का सम्बन्धाः क्लेंकि न के इसका कोई भाव है और न कार्य के है। विकासित सक की पड़ी निवास्थानको अन्य को राजा है। क्षानपार्शने भी देखके कारणका युक्त पता नहीं जातता । प्राचीर कार में और और मीहरि केन्द्रेन अचने विकासने प्रतास नाग्येत अस अधिकारणायुक्ते प्रकार कारण असरभा किया ।

कोई की क्यों न हो, अन्यक्षी इकारा क्याकार ि गोजान । अस्य जीव ही क्वें अकी पद्मार्थ संस्का दर्शन करत्नी। मुन्तिके । प्रस्त प्रकार अर्थकारके आणि हर हम होगे है बर्ज नमस्तर

🞮 दोनी केले—-महासको 🕻 🙉

अंक्षणे स्वक्रमणे को अपने । आर को

काने रुने । हेका काते हुए हजारे भी सर्व बीत गर्ने । (अभागि ५)

अधानी करते हैं— मुनिशेषु करद ! एक ही अधिरताम थी कि इस कोशिरियुके

इस प्रकार इस क्षेत्रों देखना सर्वरक्षित हो। कक्ष्में प्रकार हुए वरकेहर प्रकाह सूर्वन है। विरानार जनाम करते रहे। हम क्षेत्रोके अनमें भागामन् क्षेत्रोर दीनोके अतिकारक, अर्थकारिकीच्या नहीं पूर्व कार्यकारे एका इस क्षेत्रों जिस इसकी परिवार करें। में इस कार्योः सामित्यकी असु है। में क्य मेन्सेनाः अनुस्त अस्तरासम्बद्धे सीमे जातीया (' ऐसा हरातु हो नवे। इस सन्दर्भ वर्ष उन विकार करते हुए औदरिये केर और सन्द शुरुवेद्वारी, 'क्वीइस्' 'क्वीइस्' देख सम्बद्धान नार प्रकार पृथ्व, के नवाकार्थ सुवाधे देश धाः। बार् अन्द हुत प्रतन्ते जनिन्ताक हुना बार योग्से उन्दर होनेको का राजी रिकारों 'बंद क्या है' हैता क्लेको हुए जनक देवस्त्रओंके आराम्य क्लान्य क्रिक् के साम संस्थानिको कहे रहे। वे वर्णक despet the dis suit bugit ह्यीत्राच्याची स्थापन आदिवर्ग अस्तान्त्र कृतिय विकास जाराज्याको जाराज्या, म्बानान्त्रे क्याच्या और अन्तर्ने 'और्क्स् क्षा मानुका साक्ष्मा वृत्तीन वृत्ते अनुकार मिला । प्रविक्तपार्थ प्रकार हुए आविक्री स्वतारको सुर्वनस्थानके सम्बन्ध हेन्द्रीयन रेक्ट्स कर अर्थने ज्ञानकार्य हरिका विकास, एक वर्डी समझ्य वर्ण अधिके राजान Official french firm : white ! will सरह प्रयोगे प्रकानामाँ नवासकी married out over milet अक्रांकारम् देवतः । संश्रमणर कार करके प्रका होंद्र प्रति, तथ सुद्ध न्यदिक्तनीओः सनाव निर्मात प्रधाने पूचा, यूपेकारीय, अवस्त, Person, Protess, Sufu, selpfin. कुनान, बाह्य और जानानाके नेतारे रहित, बहुतनारचेको युग्त, जन्मके चीनर और वाहर कर्न ही रिकार, कारि, कन्न और अपाने पीत, जानको आदि कारण नक क्रमके पान अस्तर, साह, अस्तर एवं appropries were the second second का तक्क बीहरि का लोकने रहते कि 'बहु अधिकाल नहीं सहीते इन्हर हुआ है ?

क्षेत्रोदे आवेताचे पुत्र विद्याला विरूप किन्त्रन किन्त्र । एक न्यूर्व कृत स्वर्थि प्रकार हर, के क्रीर-स्थाने पत्र सारण करे कारे है। उसी स्त्रीनेत क्रारा गानेका abbugh upo its per projection militaria una finglia serà resper रराष्ट्राध्यक्त महारेक्सी हो वहाँ प्रकट हर है। ये विकासीत (अवका अधिका) यह है। यहाँ साहत क्रालीन कभी को जार प्रेक्षके विकास की स्टीप असली है, कर परवाद क्राकाक क्रिकार कार्य क्राका (असर) gt å, år grekt utteredere å e tre titte क्षांत्रका, बंधारे, केरला, अस्त्रकार सूची अस्त्रात्रकार बराज क्या एकक्ता साम है। क्रमको एक अक्र अक्रमी सम्मूर्त क्रीक्षण अञ्चलक कार्यान् सहाया क्रीक क्रेश है। इसके कुल्टे एक अवार कारान्त्रे बाब कारणका औद्योगा क्षेत्र होता है और केले एक कहा कारणे जनाम् बीवeitfier fremen men dem \$1 sentre व्यक्तिकार्य है, कारत सीवति प्रतयनेपालते है और प्रवास विका अनुवद्ध कार्यकारत है। magn-alous reduced from which (बीक्साके मार्थ) है और 'जनार' संक्रम पुर स्कूपनो परित्र' सर्वति है। 'क्लार' राजकरी सीहरे चेति है। जनस alle growth wit place wit subspec E. W केता, केव और मेरि में है। ज्योंने 'क्य' सक्त गर्म है। (क्रमेंट फीनर समस्त सम्बद्धेत है।) बीची जन्मी इच्छाने ही अपने प्रोत्यको अनेका प्रमोदी विकास कार्येत

• मंदिल विकास • <u>pringly at a bisologic paper of the print with a print was a print of the print and the print and the print of the print </u>

विका है। इस क्रिक्ट अल्पान, म्योक्स्पेट आस्तुल का (अल्प्टि कानि कर्नुस्ते समान रिवासे अवस्तान बीच उसर हुआ, जो और हो। वह समा उक्ताना क्राउनेसे क्रमारकार चौरिने स्वार्थित क्रेमर सम और क्षतिकात और मापि-माधिक आयुक्तीके महो सारा । यह मुक्तिका अन्यके सामे हो । विस्तृतित ६६ । वस वस्य आर न्यून्यरकारी कारने केन्य का । अल्ला और कोई विकेश राधारा व्यक्ति राजिता होता वर । वह विका अब्द अनेक वर्षोक्त काले है रिका रहा। महान्तर एक ह्यार करेंद्र क्या उस अवस्था में दूसने से गर्न । बलमें स्थित कुल पा शब्द अराजा सहारतेनो जननेनार जान भा और साम्रात् महेन्द्रके आकारने 🛊 कुराक्षर हे भागीने के गण का छ। अवकारी काला क्रम रिका हुन सुराजीवन सामान सही होत्या साथे सामा। मही क्यांनाके जन्में अवद दूसर गया से कारत कृतन जीवेन्स्तर कार्यन का नही भार भीच राजानोंने पुरत पृथिनी है। उस अन्यको प्रमुद्धित अञ्चल अन्यन पुर, विकासी 'बा' संक्रम है। से सुरक्ता श्रीनकोच्या प्रमुद्ध है। (अ', 'वं और 'म्' इन विशिष्य कारोने गर्नित हुए है। इसी अधिकारको ३० ज्योतिर्विकृतकात रव्यक्रियमे 'अवे इत्यु' 'अवे इत्यु' ऐसर प्रवास---मह बात कहाँको क्षेत्र गण कहाँ है। मधुर्वेको हेन्न क्योक्त का करण सुरक्त महाराओं और साम्यानीके की हमारे भावरकृषेता वाहा---'वे हरे ! वे समृत् ! यह बात ऐसी ही है।' इस तरह वेजेवर रिज्यके

जनकर औद्धरिते शक्तिसमूच मचौद्धरा

और भी अञ्चल एवं सुन्दर कर देका। पूर्न !

क्रकेल और ईवार कर्ज के है। उपलब्धे क्रमा प्रक्रिया और क्रमानमें बाबी बाव व्यक्ति साम है। मुकार का परनेकृत्या कुर्वा क्रवेक 🛊 और ज्वार कर्जे । सु और ry-te ment unterente tieb fiet fil र्व्यार का सर्वव्याची प्रमुख्य कारी ओड़ 🛊 अर्थेप मे्यार अस्तर। अर्थेयार स्था औपार-मे होने अनकः क्रकी करू और क्रिकेटी के कुल्मेरिकार्यों है। 1981 और 1965 क देवाविकेस पुरस्कारी रिक्के केमी साह ो । या auth क्षेत्र अवतर अवति वर्तिन क्षेत्र हाय है और च असी चीच अधार आये चीच प्रापः र अपनि और न असी, चीच-चीच अक्षा प्रकोर मेर हैं । प्रकार मेर है । प्रकारको स्क्रीमा बार्च क्रमाना जाता है और नवारको कर्म कर्न । भवतरको केना कर्म है। कारत कर कोगी नागोप प्रानुका प्रदेश 🕻 ( वि से हेकर कि सक साम अधार entured from proper wheel one काम एवं महत्त् अध्युद्धात्ते और भिशः हेनेकाले कर महेन्द्ररहेकका महत्त्व दिस्मा । इसी बीमाई शापुरे है। इसार जनावे जानि है और भैरे साथ विश्वयालक फायान् विम्युने एक क्षणारको केन् (मूर्तेनितः) कक् नवा है। इस अवस्य निर्मुल एवं मुक्तस्यस्य कार्यात्रके प्रमुख्य स्थानो कार्याते क्रमके बढ़ कर बीच बुख़ों और एस चुन्माओंसे

और महामुख्यांने स्थानोंने सामा असमा कार्य क्याच्य दर्शन करके में और सीवरि

हो अन्तर्भ दिल्ल कामान्य कामाने कामा बारके

हैं को इस् पूर्व है को र समात स्थान

म्बान्द्र और आवार नकार 👣 प्रकार

सन्दर्भात् परवेका भगवान् कोव प्रस्त

केरी प्रकार से गरे।

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> माथ देशकर में और श्रीवृत्ति दोनों कुलार्च हो। प्रकार पांच पत्योंकी कररान्य करके गर्थे । इस तस्तु क्रान्<mark>त-स्कृत्यन-</mark>करीरकारी महेकर विकास दर्जन नाकर मेरे सक बीहरिने क्षेत्र प्रकास विकास और पुनः सारास्क्री अरेर देशा। उस अस्थ अर्थे चाँच सहस्रकारे कुल *क्षेत्रारवन्तिः क्*रम्याः साधानकार हुआ । सारकाल् व्यक्तिसमीचाः 'ॐ त्यववरिः' वंद व्यवस्थान पृष्ठिनोत्तर पुरत, को स्थव क्रमण वन्त्रकार है लाग सुद्ध गांगीकारे स्थान निर्मात है। जिल सम्पूर्ण वर्ण और अधीवा कारक एक वृद्धिकार काली काल कृतरा पहाल् पना अधीवत कृतन, विद्यार्थ चीवीस अक्षर है तथा जो वर्गो पुरुषांचेकते. कार वेर्पेकाला है। सम्बद्धान् मृत्युक्त्य-सन्द्र निम पक्षका-का तथा दक्षिणानुनिर्देशक विकास की - क्षेत्रका प्रतिकारकार कुछत । हुन्

भगवन् औद्धरे प्रमात कर करने समे ।

ाहरूसर बहुद, बहु: और साय—थे बिलके एक हैं, को इंडोंके मुख्यानि ईसान है, जो पुरस्तन पुस्त है, जिनका इतक अधीर मच्चीन कीच है, को हरकारी क्रिय erribant mirgs explice \$, forch करण अञ्च — करन सुन्दर है, को महान् देशक है और नहरू सर्वराज्यमे आकृतको सक्ते व्यापन करते हैं, बिल्के रूपी और पैर और राजी और के हैं, जो गुरू स्थानक भी अभिनारे, कारकारकारी वका सुद्धि, पारक रूपे संक्रुप कारनेकाले 🕏 🖛 कारकारक सामग्रीकाल केरे साथ मनवान् विन्तुने क्रिक क्षण्योद्धास अंतुद्धांक्षण्ये परका विराध । (श्रमंत्राच ८)

रुमासदित भग्नान् विकास प्राकटन, रुखेर द्वारा अपने सम्बद्धा विवेचन तथा ह्या आदि तीनी देवताओंकी एकताका प्रतिपादन

महाती कहते हैं—अस्य ! चनवान् किन्तुके प्राप्त की र्ख्य अन्तर्भ सुक्री सुरक्तर कारकारिकि महेश्वर वर्षे जनक हुए और उभावेचीके साथ सहस्त वहाँ प्रकट हो अने । मेरे राजन क्यांड चीत युक्त और प्रातेख मुक्तमें सीन-सीन नेज इतेच्या कर्ता थे। भारत्येकने कञ्चलका पुरुष सुस्रोधित का । शिक्पर कटा कार्य क्रिके मौतवार्ग, विकास-नेत्र विषये अपने सम्पूर्ण असूरिने विश्वति राग्न रची थी। उसमें यस पुजाई थीं। कम्प्टने नील बिद्ध का । उनके स्रीकट्ट राज्यत आयूर्योसे विस्थित थे। स्ट सर्वाहरूदर विषये गराम धरमान विद्यापने अञ्चल थे। हेर्ने विक्रेप्योंने युक्त वर्णकुर

महावेगमीको मनकही उमाने साथ उपस्थित देश मेरे और भगवान विष्णुने हुए: क्रिय क्यानेक्सर अकारे सुन्ने भी। तक पारकारी करणाव्यतः भागान् गर्वप्रत्ने प्रसम्बद्धितः हेश्वर का श्रीविक्तुदेवको कामकार वेदास क्योग विभा । मुते ] क्यो बाद क्रियने परनामा औवरिको पुत्र सम प्रयुप्त किया । किर उन परनावाने कृता करके मुझे भी वह इसन दिन्छ । वेद्यवस ज्ञान जाह करके कलार्च हर गणकर मिध्युने मेरे साथ हाथ ओड़ म्बेक्स्बो नगरकार करके मुनः इससे पुरुवको विकि कराने सम्ब साहबेहर हेनेके रिक्ने अर्जन की।

महार्थि करते हैं—मुदे ! अविहरिकी

क्षा कर केम्बर असमा असम हैर क्षाक्रकर प्रमान करके क्षम को गई हैर १९८४ - अस्ति क्षम असमा करके का को गई हैर १९६

कृतारिकार भागमान् क्षिमां जैतिहर्वक यह जन करामानोतारे राज कहा। बात कही। जैतिहरू मेरे- में पृष्टि

क्षितिक कोरी—स्वयंत्रका है है हुए बोटोको स्वीको निक्रम है ब्यून उत्तर है। सुस्तरीय ब्यून स्वयंत्रकी और देखो । इस

पुरस्तेन पुर महन्त्रेक्की और देखें । इस स्वय हुन्हें नेस स्वयन जैसा दिस्साने देश है, बैसे ही सरका प्रचलकृत्य पुत्रन-विजय

सरका आदिने । हुन केनों महत्त्वानी हो और मेरी सरकारभूता प्रकृतियों प्रचार हुए हो । तुल सर्वेश्वरके हाने-माने अनुस्ति हुन्छता अराजिश्वर हुआ है । ये स्तेत्वानिसामह स्तृत्व मेरे द्वाहिने कर्यके करना हुए हैं । तीर हुन विस्तु मुझा गरकारकों कान कार्यने प्रचार हुए हो । मैं तुल दोनोंकर कर्मान्ति अस्ता है

ब्रह्मन् । तुम वेरी आक्रमका मानन करने हुए बागत्की सुधि क्षाने और अध्य विभन्ते । तुम इस बागत्वर जगत्का ब्यान करने स्त्री । इस बेगीने ऐस्म बावकर परम्यान् प्रतारने हुने कुसस्ती अस्म विधि ब्रह्मन बी,

और तुन्हें मनोनानिकत कर देश है। मेरी

अस्तरते पुन केनोको सुरूने सुद्धः अस्ति हो ।

प्रेंचाराने क्रमें कुम्साको जागा विश्वि प्राह्म कर्ते, विस्तरके अनुस्तार कृषिक क्रेमेन्स के कुम्बावके अनेका जानारके करत केने हैं। साम्ब्रावी क्रम्युंका काम सुकार गेरेसाविक अविदेशे क्रमेक्टरको क्रम केन्द्र जागान करके कक्का। यंगकान् विष्णु कोनो-—जाने ! क्रीह

महिन्द्रपति हाथ जीव जनाम बारके जाना । प्राप्तान् निष्णु जीते—जाने ! वहीं हाथने प्रति अन्यके हायमे जीते अन्या हुई है और पाँद अन्य हमें यर केम आव्यक्त स्वाप्ताने हैं से इस पाई का प्राप्ता है कि अन्यने हम केमीकी जान अन्य हमें

अधिकार नाहित्यमी रहे। ज्ञानी नाही हैं—कुदे ! बीक्रीस्की

श्रेमकेट गेले—में मुझे, पानन और संकृतक कर्त है, समुख और निर्मुत है तक

विकास करा है स्तुत्व का निर्मा है त्या प्रतिक्राण्यास्त्रका निर्मिता (प्रतास प्रतासका है। विकास ! कृष्टि, एका और अस्तरका पूर्ण अस्तर कार्योक नेत्रके में से सहत, विकास और एक साथ कार्या कार्ये तीन प्रतासिक विकास हुआ है। हो। प्रतासकी में

रका निकार है। किन्से । तुनने और प्रधाने

मेर अवकारको विकास को मुक्त को है, इन्हारी कर जार्बनाको में अवकार स्वी कार्बना; कांग्रीक में जारबादातर है। जारूर ! केस देशा है परम जानूब कर पुन्तो करीरके इस कोकार्व जारब होगा, को कारबी 'का' कारबार्व जारब होरे अवको जारब हुए स्वाधी सामध्ये पुराने कार को होगी। जो में है, को का रहा है। पुरानको निर्मा निर्माणको सहित्र को बहुको और अस्तो कार्ब अन्तर मही

भी विश्ववेद संबोगसे बावन नहीं जाल होता : यह मेरा दिल्यान है । यह स्व उत्तर होते, तह से भी दिल्या है हाम होते : महत्तुते ! अने और दिल्या प्राचित्रकार मेर नहीं करना माहिते । नासामार्गे स्व ही का स्व क्रम्यूने सम्बद्धार-निर्माहके विशे हो माहित विश्ववाद हो गया है । अतः दिल्य और सार्थे क्षमी नेमाहित नहीं करनी माहिते । वास्त्रकों सार्थ नेमाहित नहीं करनी माहिते ।

है। केरे जोतीसात यह आधिक साम

सन्तर्क होनेवर की सालें राजीवीय नहीं

राजात, उसी प्रकार युद्ध निर्जुल परमाध्यको

िरायक्ता है। मैं, कुन, उससे क्या भी में का उससे जेते के अल्लेक्टराव सरायक हैं। सबसे सेट

मा का सुरक्तर जनवार हाने पुन: जनकः होने, वे तक-के-स्थ स्थानक हैं। इसमें पेर्

मार्थि है। नेद अगलेक्ट अगलक हो केवल होग्य । समाधि जेरा जिल्लाम 🏚 स्टामन है । भी रहा एक स्थापन प्रत्यूक वहा पक 🕯 । मह पहल, सार एवं अनुब 🖦 है।" हैल कारकार एक करते की प्रकर्त-क्षान्त्रका राजि करना पार्विके । सहस्य । सुनो, में तुन्हें चूना मोननीय बहुत आह पह है। में कार्य असारतीयों कुमूर्तकों स्थार क्रेकिन । मुक्तेचे भी नेत प्राथकक ५०३ मध है। मेरर कि सोनोने कहा है 'हर सामा प्रकृतिके 🛊 🖰 पाक्रको 🚌 स्कार अर्थकारकार मधीन पूजा है । एस अर्थकारको केम्पर सामक भी मही, केमप्रीया (पारिक्क) भी संस्कृतन पार्क्षके (क्योंकि सारिक्य देवन्त्र केवारिक अवसारको है मृद्धि हैं) । यह तत्त्वत और प्रतिकृत काहि केंद्र वेदवान काव्यक्रियका है, बच्चुव: नहीं है। माराज्ये 'हर'को सामा जी बाह्य मा सम्बद्धाः । प्रकृतः ! इतः कारणन्ते शुन्ते हेकः भारता काहिने । सून सी इस स्वर्धिके निर्माता कते और ब्रोहरि इसका पारक को तक केरे अंश में प्रचार क्षेत्रेमाने की बद है, वे इनका क्लिक कारवेदाकी होंगे। ये जो 'क्का' नांगरी विकास समिक्षरी अकृति केले हैं, इन्होंकी क्रिक्टिक्ट क्रिकेटी प्रकारिका सेवन करियों । किर इस अपूर्ति देवीके अर्थ के बूसरी समेंद्र जनार होगी वे राज्यमिक्यने भागवाम् विकासः अस्तरः तेनी । स्राप्तरः पुष: फार्सी कक्ते के मीलने सांक प्रकट हींगी, से विद्वार की मेरे अंक्यून व्यक्तिको

विद्वारको सम्बद्ध तथा समूची विद्यापि किरियों हो । असर: अन्य मेरी अरजा परवार सम्बद्धि पूर्व सीर्गार्वेड विश्वी बुस्तिद्वार वर्षा । नेता दर्जन होनेवर को चल जात होता है, सही तुन्त्रमा हर्जन क्षेत्रेयर की क्षेत्रम । नेते यह बात मान है, साम है, इसमें प्रांत्यके रिक्ट प्रधान नहीं है। मेरे क्राचने किया है और विल्हिक क्षाकर ने हैं। को इन क्षेत्रोंने अन्तर नहीं सन्दाना, नहीं चुले निर्माप क्रिस है ।; बीदरि भी बाचे अपूर्ण प्रकट हुए हैं। प्रकारण वाकिन अञ्चले जानाता हुआ है और व्यानन्त्रकारी विद्याल स्त्र की अवसे प्रमुक्ति होते । विकास ? में ही सुद्धि, स्वास्त (作 宇 宇 守 て(9+)

अस होती । ये सार्वको दिश्यके रिल्ने वहाँ

न्योक्सिकाने ज्ञात होती। इस प्रकार वैने

केनेच्ये बुक्तवकता कान्य्यंत्रजेका वरिक्य

विकार क्षापा कार्य प्रकार स्वीत, पारत

और संक्रारक सरकात्त्र हो 🛊 । बुरसेक्ष 🖰 में

रव्य-वर्ग-सन् येथे क्रिया अञ्चली देवीकी

श्रेष्ट्रपुरा है। हरे । इस स्वरूपीया सहस्र

रेक्टर कार्न कर्ष । सहस् । इन्हें प्रकृतिकी

अंक्रपुर क्योपीको कुका भी अञ्चले

अनुस्तार अन्यते वृत्तीकार्यका शंकारक करना

माहिते और में अपने विश्वामी शंपापुता

पराचा कालीका अनुभाव है उद्यालको

प्राप्त-सम्बद्धी काल कार्य करीया । तुन

क्रम क्षेत्र अवस्य ही समार्थ अध्यक्षे तथा

कारी विश्व सन्यान्य विशिष्ट कार्नीहरा करी

क्यांके को पूर् गर्वकारी भृष्टि एवं ग्रहर

अभी काली सुंक कार्योंने । हो । तुंब प्रधा-

मृत्येपूरं सदोकं य सम्बद्धाः स्थापनार्थः ।

भवेत इत्ये विश्वविकास इत्ये काम्यु व प्रकारतार जो मैं ज कार्यम मही पत्र ।

<sup>(</sup>物更新新大1505年) चीन विरंप पुन ( प्रोद्धा प्राप्त्य ) ५.—

विरुपेक्षिका संप्रत करनेकारे क्यांक भीतर होओने ।

क्रीर संदार करनेवाले एव आदि विविध पुन्ते - जलापुन और बाहर तचेपुन भारण करते हैं हारा ब्रह्मा, किया और संस्थापने प्रसिद्ध हो। तथा विश्वानकी सुद्धि करनेवारे ब्रह्माणी तीन करनेमें पुत्रक-पुत्रक प्रकट होता है। कहर और मौजरते मी रजेगुकी ही हैं। इस भाक्षाम् विका मुक्तोसे निर्मा है। ने प्रकृति और अवसर बहुत, विन्यु तथा सह—इन दीन पुरुवसे भी परे हैं—अहितीय, जिल, अनल, - हेक्कअंगे मूल हैं, परंतु हिल गुलातीत माने धूर्ण एवं निरुक्तम परप्रद्वा परम्याना है। सीनों अधे है। निष्यों 🤈 तुम जेरी आज्ञाने इन रतेकोका पारत वारतेकारे बीहरी चीवर वृद्धिकाई विकासका प्रधानायूर्वक करान राजोगुळ और बहार सम्बन्धन धारक करते हैं, बारो; ऐसा सारवेले सीवी लोकीचे पूजनीय (अध्यक्ष १)

# शीहरिको सृष्टिकी रङ्गका धार एवं ध्वेन-थोश-रानका अधिकार हे भगवान् क्रिक्का अन्तर्धान होना

परनेवर विषय केले—- करून प्रवासन पालन कारनेवाले हरे । विश्वते । अस सुव वेदी कुलरी अञ्चल सुन्ते । जनका पालन कारनेते तुम कहा समस्त सोकोने कानकेव और प्राचीन को रहेने। लहानीक हरा रचे नये लोकने जब कोई दुःस व्य संबद कारण हो, तब तुम का सम्पूर्ण दुःकोका नास कारनेके रिक्ते सका सम्बर रहना। हुन्यारे सम्पूर्ण पुरुष करवेंने हें तुन्हारी स्थानक सामिता। तुन्हारे जो बुर्वेच और आसन्त क्रमात साम क्रीमें, इस सम्बद्धे में मार गिराकैमा । हरे 🕴 सूच मान्य प्रकारके असमार धारण करके लोकमें अवनी ज्लम कीशीका विकार करे और रूपके उद्धारके रिपी तत्त्वर रहते । तुम एकावेर ध्येष्य क्री अवैन प्रत तुन्हारे ध्येष हैं। तुनमें और घटमें कुछ भी अन्तर नहीं है। है जो समुख सहका पक्ष हेकर तुषारी निष्कं करेगा, असक साव

पुन्द सम्बद्धाः भवा हो सामग्र । पुन्नोत्तम विकार ! तुपने हेन भारतेक समयम नेरी

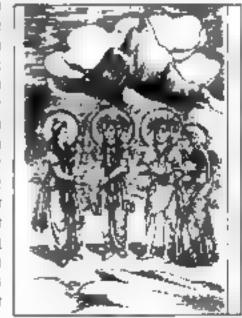

स्ट्रार्थको भारतीय क्यानुकेचे प्रस्तात्वा। क्याचेरचर केच स्था करून निजनाः (जिन कुन कर सूर स्तर १०१६)

आजासे उसको नरकमें गिरमा पहेला । यह होभर उतपकी निष्हा करे, उसे अस्य निरूप षात<sup>्</sup> सस्य है, रहन है। ३५०में संदर्ध नहीं है। तुम इस स्वेकमें मनुष्यंके विके विशेषतः भोग और योग प्रदान करनेवाले और मलोके क्षेत्र तथा कुछ होकर प्राफ्तिकेका निषद् और अनुबद्ध करे ।

ऐसा बद्धकर भगवान् क्रिक्ने मेरा क्रक क्काइ रिज्या और श्रीविक्युक्टे खेक्कर उनसे कड़ा—'तुम संकटके समध सन्। इनकी सहायता करते रहत । शबके अध्यक्ष केवर सर्थांको योग और योश प्रदान करना तथा प्रार्थेश समारा आधनाओंका सामक को सर्वजेह को रहना । के हुन्हरी क्रानमें ३३ गफ, वह निक्रम ही मेरी सरकने आ गया। को मुक्तमें और भूभने अधार मन्यक्रमा है, यह अवस्थ नरकारें गिरता है। 'ः

महाराजी कवते है—केवर्षे । चलकान् विकास यह समान शुरुकार केरे रहाक स्थानकान विष्णुरे समझे वहाने करनेवाले विष्णुत्रय-को प्रणाम करके क्यूकरमें कहा—

श्रीविष्णु बोले — कामगरिक्यो । फगनाचे शेकर । मेरी यह कल सुनिक्षे । सै शायकी आक्राके अधीन सुवार का एक शुक्र परमेरतः। व्यक्तिम् । यो मेरा भवा ही अरक्ष्मकत अञ्चल करें। नाम ! जो मानवार पाक है, यह सुने अत्यन्त प्रिष्ट है। को ऐसा जानता है, उसके रिक्टे मोहा हर्लच नहीं है हुई

बीइरिका यह कामन सुनकार दृश्कारी इतने उनकी कालका अनुपोदन किया और नाना प्रकारके भवींका उपरेश देका इन केमोके क्रिकरी इकाले इमें अनेक प्रकारके वर विवे । इसके कद पक्रमनाल पगवान राज्य कृत्यपूर्वक इसारी और वेसावार इस केंग्रेके देखने-देखने सहस्त कर्ती अनामांत हे नये : तमीले इस लोकमें हिन्दू-यूजाका निवान कालू हुआ है। रिव्हमें अतिहित भनवान् हिन्द श्रीम और मोक्ष देनेवाले हैं। विव्यक्तिकृष्यी को बेटी या अर्था है, बह व्यक्तिका सका है और लिख साक्षात प्रोक्षरका । स्वयका अधिहान होनेके कारण जनकान् विकासी लिक्क् क्षत्रा नका है; क्लोब्स् अपूर्वि निरित्रत जग्तुका लय होता है। महायुने ! जो विकारिकके समीप शोई शार्च करना है, असके पुरुषश्रकता वर्णन करनेको स्तीत पुरस्ये पही है। (अंध्याचि १०)

स्वध्यते परे नाम् तम निर्मा करियाति । तस्य कृत्यं य विश्वितं हतं पास परिवारित। नाके पतने तक रुपद्धेकराव्योगम् । क्याप्रमा कोदिन्नो (स्तां कर्या व संस्थाः)। (शि॰ पू॰ स॰ सु॰ सं॰ १० । ८-१)

<sup>🕈</sup> त्यों यः समाजितो 🎢 धार्यवार समाजितः । अन्तरं नशा बानाति निरदे पत्ति धूबार् 🏾

<sup>(</sup>कि पुर का कु की १० । १४४)

<sup>🛊</sup> मन मत्त्राम् गः स्वर्णनेत्राच निन्दां करिवाति । त्राम् वै मिरने अन्त प्रचनक निवंत धृषम् ॥ लंक्स्तो में भूमेरस्वविष्यम विषयते हैं। सः । एवं मैं मो चित्रसाति उत्त्व मृतिर्द्ध पूर्व भूति

#### विवयुक्तकी विधि तथा उत्तका फल

प्रति केले—कार्तरिक व्यापन प्रकारका प्रशंतक, किले एवं प्रकार प्रव पुरुषी ! अल्पको सम्बद्धाः 🛊 । अस्य अस्यो भगवान् विकासी वही अञ्चल एवं परस पापन कका सुकारी है। उन्होंने i page और नारव्यक्ति संख्यके अनुसार आर इवे निरमपुरत्यको सह सिन्दि मनाहमे, विकास महाँ भगनाम् सिक संसूत्र क्षेत्रे हैं। सरकन्त्र, श्राप्तिक, बैक्क और सह-- सभी किवाकी पूजा करते 🛊 । यह दूबन कैसे करक unfort? acrost compatible groot pro निकारको निका प्रकार सुरू थे, यह व्यवस्थाने ।

महर्मिनोका का अञ्चलका एवं कुरीनामात प्रथम स्थापन स्थापने स्थ मुनियोचेर अस्तेत समुस्ता सन वर्ता प्रशासकार्यक व्यवसी ।

स्तर्भ मेले - मुनीवर्ध ! अवको बहुत शासी बात पूर्वी है। संस् व्यापनारे बात है। मैंने इस विश्वपन्ते सेना सुन्त है और पैसी मेरी बुद्धि है, अल्के अनुसार अपन सुक्र मह रहा है। पेसे आवलीन पुरू गई है, अह तम् वृत्रकत्त्वमे भारत्योते स्वयक्तानार्थके पूजा था। मिरा क्ष्में क्राव्यपुर्वीने भी सुप्त भा । मनस्यतिने निराम्बान असी को भी शिक्य शुक्त का, उसे सुकार उन्होंने लोकवितकी कावनको भूते एक दिन का । इसी विकास भारतस्य अधिकारने सहस्रा स्वयन्त्रमे सूचा था। पूर्वपासमये स्थानकी मारवर्गमे इस विश्वनी जो गुण गया वर, म्बरी इस समय में बाईगा ।

बहरकीने कहा---बहर ! में संबोधके चौच कर सुद्ध निर्देशक तेन करे और बोधे । लियुन्द्रवनकी किकि करा रहा है, कुने । कैसा - अधिक कार कर, केरव तीय कर और हुए हो पहले कहा गया है, वेहरे को भगवान, बार विधिवृत्तीक गुद्दाकी प्रश्चिक रिन्ने उसमें

जनका अन्य विश्वभावसे पूजन करे, इसमें अवस्था बन्तेकारिका करनेकी प्राप्ति होली। बुरिहरी, ग्रेन, दुःस तका प्राप्तकीत वीक्स-के क्षार प्रकारके क्षेत्र (क्षाप्त) क्ष्मेल्ड रहते हैं, पंचारत बहुक क्ष्मान् क्रिक्का पूजर नहीं कारतः। धरवान् क्रिक-बर्ध पूजा होने ही सारे पू:का निवर्तन हो बाले अप्रैर समान सुमानिक आहि हो जाती है। साम्बद्धान् राज्य आवेतर प्रधानकाडी युक्ति भी होती है। जो मानव-हारीरका अस्तरक केवार पुरावण्या संसाद-सुवाओ पालका करना है हो। कड़िये कि का समूर्ण बहसी और क्लेरबंधि साधक न्यूबंबर्धाकी पूक करे । प्रकारत, शरीरम, मैरम और सुद्ध भी यामूर्ण सामग्रहों नक प्रकेशनीकी foligie for more fefere arguer भगवान् प्रकारकी पूजा वर्षे । जार/काहर लाक मूहरीने स्थापन गुढ तावर विकास करक करके सेवरिक विकास को मनकन् विकास कार गरे। जिल्लोस, क्रेसाओं का और मृति आविका भी निरम-विकास करके क्रोक्कल्युर्वक संकर्णका विधिनुर्वक गान से । उसके रूप प्राचानी उद्धवार निवास-स्थानो क्रीक्रम वैज्ञाने सम्बन्ध सरावान यते। पूर्व ! एकाराचे वालेकार्ग वारक वाकिने । उसली शुद्ध होनेके रिप्ते को विक्री की पूर रही है, उनीको सहय पहला है। मनको स्थात करके कुछै। काहार पुरावती सुविद्योग तीवी कराने

निर्दा सरावे । निर्दार्ग को एक मार विकासकेको परै कारीकर्ति कुछ करके वीधे अंकानुर्वेक रिट्टी राज्याने काहिये । साम्बंदान, वेदराहोद शाले पीटराहरूको कारणमा गरे ।

बाने इत्थाने जुल बार और केनो क्रानेने सार मार निष्टी अन्यका कोने। सल ! अन्येक पैरमें जील-बीज बार जिल्ली समाधे : किन केंग्रे प्राचीने जी विद्यी समावार क्षेत्रे । क्रिकेको बहुबली की व्यक्ति अन्यति एएक विद्युत्ते एएसारी वाहिने । इस्थ-वैर जेकर पूर्वका युद्ध निही के और को स्थापक दौर साथ करे। चित्र असमे क्रांनीहे अनुसार समुख्य स्ट्राजन भारे । जाक्रमच्ये काल अनुस्ताते स्थानन करणी कर्तिके । शामित न्यारश्च अंग्रहर, केंग्रह वस अंगुल और यह में अंगुलको स्ट्रांसन क्षरे । यह सहअवका का समान गान । मनुरुप्तिके अपूर्ण कार्यक्रिका विकास करके ही बहुअन करें का नाम है। बाह्य ! पहुँ, अरेक्स्, अन्यकारक, नक्के, सरका क्रिय, सुर्व्यासम्बद्धाः सम्बद्धः, स्थित्यस्य सम्बद्धाः वर्णस्थाः विकास—के क्षाध्यासम्बद्ध क्षिके सार्थन है— प्रमाने सहभाग अभी करनी कार्याचे । प्रमानकोड

Reference und mein milit, Reite देश-काल अनेकर क्योक्शरकार्यक करन करण जीवा है। सार्ग्य पहला पर्यो आकार करते यह मुख हुआ का घरन mit i fint gest weren merit bomb रोकारितिका असूत्र वर्षः क्ष्मानेन र्राज्याविकास पारत करोर पुरस्का कर्न स्वारम्य करे ।

ब्रह्मात् तीर्थ (काराक्षर) आहेते अस्तर

मनको पुरिधा कान्द्र पुराशको प्रमेत को। वहाँ पूजन-सामाध्ये सेवार कृतः अञ्चलका केंद्र । पहले प्यास अवधि काले प्राप्तः महादेवनीयरे पूजा करे। विश्वपर्ध कुळाले ब्यूके ज्योगायीच्या, हारवालोक्या और

आकृत्य अस्ति औरश्लोको क्रिकृति कारी है करत के व्यासक्तर्यकों चाहर अपेने हुए हैं। क्रम तथा काल करके था प्रकार की कि कुते भी इसके राजान ही कर 1671 हो बाज । हेती ध्वापण करके गर्मा संस्के रिपो अपने पहलों भाग कर हाते। इस प्रकार प्रकारका किया है सर्वेट काम करके का भरतेकाको कृष्य यहे । क्रारेरखरिह कार्या मुक्तकारक क्रमकः महस्य को अध्यक्ष सर्वत प्रमारके के प्राप्त माना की। '45 नदोरवरिन अनेसे संस्थान-प्राचनका प्रचीन करके दिए एक आरम्भ वर्ष । प्रता, अर्थ और अञ्चलकी निक्ते प्रातीको नैकार करके रको । मुद्रिकान, पुरस्र विशेषकोस, विशा-विशा प्रकारके की करावा स्वाधित करें। उन्हें कुलान्त्रीके क्यानार एके और कुलान्त्रीके ही बल रोकर इन सब्बा क्रेक्स को। सर्वकृति हुन-इन सन्त्री कार्योंने पूर्वतान जान कारे । वितर मुद्दिकम् पुरुष देश-भारतका प्रमाणकार्य द्वारा उनने निवासिक सम्मोनसे क्रमे । क्रम और कन्द्रको क्रमुकामें रसे । कोहरिके पूरण, कीराराजीनी, कापूर, महत्त्वी

यह वया संधान-इन समझे वधोषित-

were separately united between

अनीन केंद्र और उस कारास्त्र ही परावान्

विकास कर्मा स्थानिक स्थान स्थानिक स्थान

क्ष्मकर करके पुर: केवें हाथ केकर तीन

प्रकारक करके राजन प्रकारण अर्थन् कुरुक्त करने स्थन क्रिनेक्सरी धननाय

विकास का प्रवार भाग को — अने पीय पुत्र है, इस पुत्राई है, सुद्ध स्वतिकारे

क्रमा क्रमान कार्रित है, क्रम समारके

44%

- स्थित वेन्युक्त -\$ CT Complete de la completation de l कारी कुट-रोजवर पूर्व करा थे और पूर्ण करे।

कार्यक्रीकोर पार्ल झारे । इत्याच्या और — पास और म्हासकीय अस्ति चार्का स्थानको तो सभी फार्केट इत्यान पार्किन । अन्त है । तत्यक्षाच पास और अध्यानिता क्कीश्वरता पूजन को । भारत पुर गास भागि-महिलेंह सेमोक्स दिवस्तो पूछ को । निया विकास दिए सामेश कर्मा अन्यत्वात्वीय क्षात्रकारिक अधीर्थ प्रमुख तथा अन्तर्थे 'गर ' यह सोवकर करते हारा प्रातेको विक्री मधोरिका आसम्बद्धी क्रांपना गर्ने । विरू प्रमाणके स्थापनार्थने प्राप्तान स्थापेत सह भागता को कि क्षेत्र कारायक पूर्वका क्त परिवाद है। ईस्तानकोत्सका का अनेवाद है और उस पानस्थाने क्रांकिकाओं संस्थ कहा माना है। सोम्पोर मेथे सुर्व है, पूर्वके सेथे अभीत है और अधियोद को बोके कर्न अधीके महान् वारी विकासीचे शतका, जानक,

मानात् अधिका चन्नाः हेवलेचा वक अधिनाती है। ब्रोक्सब्यून स्टीब्स् है। परिकारक अधिक है। अस्तरक अस्ति है। अधिकोत्त्रका का प्रकार है। विदेश धोलका क्र प्रीतिक है। क्रायान्त्रकेनका स्थान है। प्राच्याः ऐसी कल्पन प्राचिक Suffrege west with the first field agreem मने । क्रीयके जनमें स्तर, रज और तस— इन नीजों जुल्लेकी करूकत को १ इसके कर 'सप्टेशन राजानि' प्राचारि नामसे कार्यका विकास जानका करके '३% कारोगान मार्थ प्रसादि कालोक वास्त्रो कर्षे अस्त्रवार निरमानुबान करें । विक्र '३३ तरफ़बाद विन्हों' क्षेत्राच्ये कारामधीका क्ष्मेंकार स्थिति मन्त्र कारके उन्ते 'अन्तिरन्तेऽन' क्रान्तीर अधोरमधारे व्याँ निहन्नु को । विदः 'ईकाः राजींबद्धानाम्' इत्यादि जनको श्रम्पाना देखका

देवारिक्षेत्रः व्यापेववरिकः वार्यान्यक्षे आहो विक्रियुर्वेक प्रक्रोवदि कान कराने । for agreementable before and प्राणेको एक पश्चि तेका उत्तको सै seffenden weis pe follos Paragráf-क्षा भागवास्त्रको प्रकारको । सरस्कार कुम्बद्ध-कुम्बद्ध कुम, स्त्री, मन्त्र, न्त्रीके रहा क्या बीचे जागाया काला अधीतीके क्या और हिल्लामी पुराचेत्र महिल्लीका प्रकारक अवस्थानको परित्र वार्वीक्षर अधिकोच्या नारे। परिता फलनाओरी क्योजन्यपूर्वक चल करे । क्राफेले कार्य न्यक केर काले का सरको प्रकेशित निर्मित्रे क्षान से । कर जनको सम्बद्ध हुए म की, कार्यक प्रक्रिकारो संस्था र सहा है। क्षा भून्य अध्यानिका प्रकारतानुर्वक क्षेत्रत्याच्याः पूजाः वहरे । अस्त्रेरः अस्तः कृतः, अण्यातं, कप्, कोली, धन्य, गुलाव, केंग करोर, केरम, कामल और अपना असीर मंत्री-नारिके अनुनं कृष कृतं कन्ता आदि क्याकर क्या करें। क्योकर विवक्त क्या बराबी बारा गिरमें से, इनकी भी बक्का को । करने की बहुत-भारती प्रश्लेखरा म्बेहरको महत्त्वते । अन्तेकारमञ्जूक भूका मारची व्यक्तित वह सम्बंध प्रत्यीको bitmet det fit

ारतः । रूपः मै हुन्दे सम्बद्धाः पर्वतन्त्रस्थितः amountains foligie froi in que-मध्यमा वर्णाको भी संक्षेत्रले कल रहा है. सम्बद्धानीके साथ सुन्ते । पानम्बन्धानी, 'पाइके' प्रकारि कारते, सामक सक केन्द्रवाचनो, सुदा एवं पूप पुत्रवृक्तरे,

श्रीकृतको, सुन्दर अध्यक्षिकोके नकते, 'जा जानकुत हुई द्वारण आरहीकुरा वधीक ने भार- इस्कार कान्तिकारको, विशेष्ट्री पूजा करके स्वेजें तक अन्य नाम प्राणितसम्बद्धी कृतो क्योंनी, व्यवव्यक्तम् प्रकारके व्यवेश्वात अने व्यवस्थार को । विश और अस्थानकोते, अर्थानीहरूक क्या अर्था केवर अनुकारके वर्रावीने पृश्य विवोरे हेन्यालयम्, 'अपि त्य-' प्रवाहे राज्यसम्बद्धे, पुरस्कृतको, कृतुक्रमण्यके स्था ब्यान्स्यक्ते पृत्र करे । एक स्थान अथवा एक सी एक जल्लातर्म निरामेकी म्पन्तवा पारे । यह तक बेद्धमानी अंचन भागनकोरो करना कड़िये । स्थानकर मन्त्राम् संकारेत कार क्या और कार आहि नवाने। अन्यको ही पुरस्कार (सम्बद्धाः) अस्ति अस्ति प्रते । इसके सम् को स्कटिकामधिक सम्बद्ध विभीत, निर्माल, arferreit, redelegazzon, tedelegazon परम्पेन हैं; को प्रक्रा, का, इस और विका आदि देवलाओको को वृद्धिने नहीं आहे; dailm familia fort darreit पर-वासीके असोचर बसाब है; यो उसी, पथ्य और अपने रक्षित गंधा समान नेरियोके राज्ये अधिकात्वा है; विकास रिरम्पानकोर मानको क्यांकी है सका को दिव्यक्तिको स्थाने अभिवेत है, ३२ भवतान विकास क्रिकेटिन्हके बहुत्वापर प्रवासकती की भूजन करें। जून, क्षेत्र, नैनेंक, जूनर प्रकारन क्षानेंद्र कारकार करें। पेटर शासूनी

और सक्दक प्रकार करके देनेवर दिवकी जारायना को । विश् क्रमणे कुरू लेका कार हो कार और होने हार बोहार निवासीका अन्यको सम्बंधार संस्थानकी पुराः अर्थन को --अक्रमान्त्रीरं स्व क्रमान्त्रमार्थेनं स्व। कृत तरस्य अन्तर्ग त्यान त्या अकरः। 'कारणां कार्य ने की अन्यान है

अवक स्वय-स्वाप्तर को स्वय-पूजा आहे. प्राचार्य किये ही, के साराची कुरासी

क्लाक हो हैं इस प्रकार पहलर परवान, है।को कार्यः प्रसादसम्बद्धाः पूर्वः व्यक्त्ये । सर्वेतसम्बद्धाः व्यक्तिः सम्बद्धाः स्वास्त्रास्त्रीः काशी:" प्रार्थना वर्षे । विस् विक्रिक समर नार्वातं वास्त्रः व्यक्तिः सार्वातंत्रः वाद मनकार काके अंगरानके रिन्ने क्षणा प्रार्थना व्यक्ते हुए पुरस्तानसको विक्रो रिकारीय' कारण पार्विते । प्रशंके पार्

'अवार' से आरम्प होनेवाले अन्तवार

र, कि कारेन न इन्हें कुट्टालया अस्ति न पूच विकासिक । स्वतिन नवसभी अस्ट्रिकेट स्वतिन ती मुक्तवरिर्देगाहु ॥' इत्यादि स्वश्चितवरात्राकान्त्री काम है । २, 'कारेन वर्षन् वर्तन्त्रः जीवनी एतवरात्रीरूने । देशोउनं कीयादितो अक्रमाः शत्तु विर्मातः ।। सर्वे च सुवितः, सन्तु सर्वे सुन्तु विरामकः । सर्वे वार्राय पर्यानु सावधीद् हुम्बान्यापेनेत् ॥ क्लादि जार्तकार्यकर्ते है । ३, ९५ वर्ष्य है क्लाबेकुर (क्लु-११ -५४—६३) हलाहि तीन पार्नेश-मक्त को गरे हैं। इसे पहले हुए इस्ट्रेन्स्स कल हिस्काल 'कार्नेन' कारताता है। अन्ययनम्बद्धांक विकासिक्षांक्रिक्षिक कर्म । सानि सम्बोधि के देव आक्रक गरमेका वो सम्बद्धि अक्रक प्राचीनसम्बद्धी क्लोक है 🔍 'बाजू रेजननः क्रमें कुमानदान महाक्रोत्। अभीहरूएसम्बद्ध कुमानकार भे हैं। इत्यादि विश्वनंत्रामाओं प्रशेष्ट हैं। य. 'उने अच्छ देश अंदित सुर्वेश दिये, इस अंदर्श निरम्बात ( तसे मित्री अस्त्री वायक्ष्मामारिक क्षिप्त पूर्विकी देश की 1 (वाय- 33.1 प्रदे)

• संदिक्ष दिवापुरामा + \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

थावसे विश्वेर हो इस प्रकार प्रार्थन करे— हित्ते परितः ज़िले परितः दिस्ये परितर्पये भागे ।

क्षम्पदा प्रत्यं नहित स्वयंत्र प्रत्ये प्रय

'त्रलेक जन्ममें मेरी जिसमें मकि हो, शिल्पों परित्र हो, शिल्पों परित्र हो। शिवके सिवा दूसर कोई मुझे सरम

हेनेबास्स नहीं । महत्वेष । अस्य ही केरे रिक्ने भारतमाला है।'

इस प्रकार अधीव करके सम्पूर्ण रिविद्योंके शास वेकेकर कियाना पराध्यक्तिके द्वारा यूजन करे । जिलेक्तः गर्नेक्तै आकारको क्रमकान्त्रये संसुद्ध करे। जिन सम्परिकार नानकार करके अनुवन प्रमातकार अनुवन कारी हुए समस्त लेकिन कार्य सुकार्यक करता यो ।

को इस प्रकार क्रियमध्यमध्यम है

प्रतिद्वित कुमन पास्ता है, उसे अक्टब ही धन-पन्यर सम प्रकारको सिन्द्रि प्राप्त होती 🕯। यह उत्तम बन्ना होता है तथा असे क्लेक्किक फलकी निश्चय की आहि होती

है। रोग, दु:स, कुररोके निवित्तसे होनेवाला ब्यून, कुरिल्सा तथा बिम आदिने सम्पर्ध को-को कह उपस्थित होता है, उसे कारणायकारो परव विका आवारय नष्ट्र कार क्रेते हैं। यह प्रयासकात कल्याण होता है। राज्यात् प्रेकाकी पूजासे उसमें अकरण

कर्जुन्मेंकी कृष्टि होती है—बॉक वसी तरह, रीके प्रमुख्यानी अनुस्ता बाहते हैं। पुनिशेष्ट व्यक्त ! इस प्रकार मैंने विश्वकी यूजाका क्रिकान कराया । अन्य तुम क्या सुमन्त बनाते के ? बर्जन-का अर पूर्णकरते हो ?

(अव्यक्ति ११)

मरावान् दिस्वकी शेष्ट्रता सम्ब कर्नेत पूजनकी अधिकार्व आवश्यकतका प्रतिपादन

नारहंशी चोले--- इंड्रान् ! प्रकासने ! आप राज है; क्वीरिक आस्त्रति सुद्धि भगवान् विश्वये लगी हुई है। किये । अस्य पुष: इसी विभवना सन्वयः प्रवासी विस्तारपूर्वक वर्णन क्रीकिवे ।

सहाजीने कहा---क्रम ! एक सम्बन्धी बात है, मैं सब ओरसे ऋषियों सबा देवलाओंको बुकाकर उन राजको श्रीरसागरके तहपर ले गया, वहाँ सकता हित-साधन करनेकले घण्डाल् विच्यु निवास करते हैं । वहाँ देवताओंके पूक्रनेवर भगवान् विष्णुने सबके लिये दिख्यूमनकी ही शेष्ट्रता बतलाका 🐃 मन्द्र कि 'स्व मुद्धतं या एक इत्ता भी को दिलको पूजन महीं किया जाता, बढ़ी हानि है, जो महान्



किए है, नहीं अंधानन है और नहीं मुखीत भी परमान् दिलाकी अधिको सर्वर है, को नगरे अनुमित्रे अस्तान और अनुमित विकास करते हैं, के कानी दु:पाने कानी नहीं होते "। यो बहुद्द सीधानगरनी पूजा मनेवर कार, सुद्र आकृतकोरे विद्युवित चिवार्व, रिकारेले काव्यो संक्षेत्र ही सामा पन, युक्त-चीत्र आहि संस्तीत, आयोग्य, सुवार शरीर, अलोबिकक प्रतिद्वा, स्वतीय कुछ, अपने मेक्स्पे कर अस्य प्रतिहर रिकारी परित्र प्राप्ति है, से पूर्वतन्त्रेके मान् पूर्णने परमान् संश्रीतकारी कुमा-अन्तरीने प्रमुक्त होते है । की मुक्त निवन-वर्गतवरायम हे जिल्लाकाची पूजा करन है, ज्लाको सकार विश्वीद्व प्राप्त केली है कहा का करोके बहारने नहीं बहार ।

सरकार्षाः इस प्रधान अन्येत वेरेनर विकासओंथे कर स्वीवृत्तिको प्रकार विकास और मनुष्योकी समाप्त कामान्यक्रीकी पूर्विक Red unit families hirts fired sealer को । पुरितेष उस अर्थकानी सुरकार बीबोर्के ब्रह्माचे सरक स्क्रोताने करवान् विष्णुचे विश्वकर्षाको कृतकार जाल— 'विश्ववार्गम् । तुम केने आहानो सम्पूर्ण वेक्सभ्योको सुन्दर क्रियमित्राका निर्योग कारके हो है एक विकास मेरी और और भीवरिका आवार्यः अपूरातः उन वेकावर्यायः prik attentisk argust familig

क्षणकर दिने । मीन-ना रिजिन्द्र असु दूस्त, इसका वर्णनः विकासकारित व्यानेवर्ण पूस्तवती विक्रि पी

अन्य में कर रहा है; उसे सुन्ते । इन्ह क्यारान-मनिके को इस् विमन्त्रिकी और मुक्तेर कुवर्गन्य प्रसूची पूर्वा करते हैं। धर्म Antimus (Saturb ay Le) tellag सका पर्वा प्रयासकारों दिलारेक्ट्राची पूरा काले हैं। कनकार निष्णु इन्हरीत्याय तथा 🚃 क्षेत्रक प्रस्तुको कृषा करते 🛊 । कृते 🕽 विकेशनम्ब पार्टिके विक्लिप्यानी, प्रमुख्य बीतरको सब हुए निव्हाको तथा बीची अधिकोत्कार वर्षभेगनिकृषी कृत्र काले है। महावेशेची स्वतिकालय विद्यापी, आवित्रात्त्व राष्ट्राच्य रिन्धुकी, श्रेण संय केरोके कर कुर निवृत्ती तथा आर्थित पह (हीरे)के प्रेस्कृति जनसन्त करते हैं। तेष्ट हाकुल अर्थर जनकी परिचर्न निर्मुखेर बाने हुए रिक्वीरकृष्ण, व्यासूर क्यूनविर्वते निवृत्या और माराच्या प्रेरेके यो पूर विवरिद्याना कारपूर्वक पूजा करते है। ऐसे सम्बन्धि को हुए सिक्समी, चेररिकर भागसन रिक्रको, कक्षण सीवनिर्वेत रिक्रको, क्रमानेची अलेगे कराने कुर विन्ह्रकी और सक्तानी कारण दिवसिकानी निवित्तकारो एक करनी है। कामानुर पास्त् क पार्थिक-विद्याली कृष्ण कारण है। कुरारे स्ट्रेम भी देता ही करते हैं। ऐसी-ऐसे दिखरिक बनावर विक्रकारी विकास मोर्गाको विके तथा के त्या देवता और व्यप्ति वर नियुविकी कुल करते है। कामान् विच्यो इस गय वेक्सावर्थको प्रशंक वेसको कासमाने मुन्तिके मान्य ( प्रदेश केन्सानों क्रिमानियु केवल स्थार नाम स्थारके

<sup>•</sup> प्रत्योक्ता ने व प्रवासिकः । क्यांकारम ने व व हे दुःसन क्याः ॥

पुजन-विकासमानी उस्के क्तामी ( मचनीको सुनकर वेचविररोपक्रिकेसक्रिक मे महत इन्तर्ने इर्व लिये अपने व्यवने आ गका। युने ! यहाँ आवार मैंने सवक केवताओं और व्यक्तिकोची विक-पूजाकी अपन् विभि करानी, को संकृत अर्थक बसुऑको देनेवाली है।

उस समय पुत्र स्थाने स्थान वेबलओस्त्रित सन्तर व्यक्तिये ! हम प्रेमपराचण होकर शुक्ते। 🕸 प्रशासकार्यक पुसरो शिवपुक्तको उस विकास कर्मन करता है, जी ओप और खेश देशेवाली है। विकासों और मुनीवारे । स्वयंत बाह्यकोर्वे क्यूका-क्रम प्राप्त करना प्रत्ये 🛊 । उनमें भी उत्तम कुलाने क्या तो और भी इलेश है। उत्तर कुल्में भी अस्वतान्त्रन इस्त्रापोर्केट पार्ट अपन क्षेत्र बतम मुख्यते 🛊 सम्बन्ध है। पदि बैसा क्या सुरुष हो जान से धगवान् विश्वके संतोषके रिक्ते इस इसक बार्यका अनुद्वास चारे, जो अपने कर्च और आज्ञानके लिये शास्त्रोधुश प्रतिसाधित है। जिस जातिके रिक्टे जो बार्ज बालक शक्त है, क्लका उल्लाह्म न करे । विस्तरी सम्बन्धि हो, प्रमुक्ते अनुस्तार ही बाल करे । कार्यकथ सहक्रो पत्रोंने त्यांचक क्यूकर है। स्तूओं तपोपज्ञोंने जपन्यका महत्त्व अधिक है। ध्यानयक्रमे महस्तर कोई करतु नहीं है। ज्यान शानका सामन 🛊; ज्लेकि चेनी प्रापके

स्वयुक्तकार करता है। \* व्यानवहाँ सत्वर क्रुनेवाले उपासकके सिवे चनवान् शिव क्या ही संनिक्षित है। को विज्ञानमें सव्यक्त है, का पुरुषेकी सुद्धिके लिये किसी जायदिक अविषये आवश्यकता नहीं है।

मनुष्यको जनसङ ज्ञानको आहि र हो. क्यालक च्या विश्वास विश्वानेके रिज्ये कर्मसे 🖒 भन्तवन् विकास आराधना करे। जनस्के रवेनोंको एक 🛊 परकामा अवेक क्लोने अधिकार हो का है। एकासा यक्तार हुए एक स्थानने रहका औ वल्लाक आदि विधिय कलुओंचे अनेक-से कैनले हैं। हेक्साओं ! संस्थायें मी-बी सन् का असल बद्धा देखी का सूची काली है, कह सक परमेख्न विकासन ही है-पेसा समझी। क्यालक राज्यक्रिय में 🛊 जाने, संग्रहस प्रतिकासी पूजा आवश्यक्त 🛊 । इत्यके जननमें भी के अनिक-पुस्तकी अवहेलना कारत है, अंशका करन निक्रित है। इसरिक्षे लक्षणे । यह प्रवार्थ कर सुने । अपनी कारेलंड रिक्ने को कर्न बताया गया है, उत्तकः प्रकारपूर्वक करून करून वाहिते। व्यक्तिका विकास परित्र हो, उस-उस भागान्यदेवका कृतन आहि अकान करना वाहिने; क्योंकि पुरुष और वान शाहिके विका पालका दूर वहीं होते। र वेले केले वान्केने रंग प्याप्त अवका नहीं सबता है जिल्ह चंच अस्त्रे जेवर स्वक कर लिया बाता है. प्रारा अपने प्रकृषेन सम्बद्धः विकास तथा अस्पार तथा रंग आ**यो तरह पानी है,** 

भागनदश्चार ग्रीत ग्याने प्रमान सम्बन्धः । ग्याः समाने कोई कोची व्यक्ति प्राप्ति ॥ (かりが 中中中代)

रेका का कार्योक वर्तनं पूर्वदिवयुः विव पुरस्कानी साथे न म एका। (Pr - - - - + to 141)

क्षय तिथिश हारीर पूर्णलक्ष निर्मल हो सामा 🖟 सभी काला ज्ञानका स्व प्रकृत 🛊 और शयी विल्लानका अन्यक्षा होता है। श्री विकास के बाता है, सा चेन्यानकी नियुक्ति को जाती है। येक्सी सम्पूर्वतास निवृत्ति हो व्यक्तिय हुन्त-बु:सा दूर हो व्यक्ते हैं और क्रमु-वृत्ताने रहित कृष्ण विकास हो कारण है ।

समूच्य क्षणान्यः मुहारा-अस्तराजने यो, समाचा वांची देवालशांची तथा उनमें हेव

असी अकार देवसाओवी जागीवाँके पूजाके कामका व्यवसाध असियाका उत्तव क्षेत्रके बाव क्षत करे । अध्यक्ष जो सकते एकपान बार हैं, कर बनकान् निकासी ही धूजा सकते क्याप्टर है: क्योंकि मूलके सीचे जानेका प्राच्छानकारीय कर्जार्थ देवता ५४गः सुध क्रे कते है। अनः को समूर्ण वर्गमानिकत वक्तोंको पान प्रकार है, वह अपने अच्छिलको विक्रिके निर्ण समाध आणियोपेर श्रीवाचे ताचर रहकार रहेकाकारणाच्यारी धनका प्रकास दक्त करे। (अध्याम ११)

### विक्युमनकी सर्वोत्तम विविका वर्णन

इंग्लेंसर विक्रिया का सुर 🗜 को सकता अभीष्ट तक पुक्तिको सुरम्भ अस्तिकारी 🛊 । हेकराओं तथा साविको | तुक ब्राह्म हेकर श्रुणे । क्यारमान्ये साहिते कि यह प्राप् मुहारी समानो स्थान अन्यन्त पार्वके-संबंधित अनवतन्त्र किवाबा इनरण पत्ने तत्त्व हाम कोई मसन्द्र हुम्सकर मन्द्रिक्त अन्ते जार्मना करे-देनेकर ! प्रतिके, क्रीराये । केरे क्रमा-व्यक्तियाँ सामान करनेकाले देवला ! व्यक्तिये । कलस्वतन्त्र ! व्यक्तिये अमैर प्रकारको सकता यहल बोधिको । मै कर्मको भागता है, किंदु मेरी अपने प्रकृति अहें होती । मैं अवर्षको जल्ला है, परंतु में उत्तर बूर नहीं हो पाला । महाबेख 🛭 आप मेरे हट्समें रियम होकर मुझे जैसी हेरला देते हैं, फैस हैं। मैं करता है।' इस अधार मस्तिक्**र्व**क आह्वार और गुल्लेकार काणपाट्याओका क्रारण अरके चौक्ते बहुत दक्षिण दिलाने मस-मूतका होन कार्यके किये जात ।

महाराजे कारो है—अब वे पूजाओं. महाराजन करनेके जब निर्ह और सारके क्षेत्रेक क्रम सरीरकी सुद्धि वाली सेनी क्रको और पैरोको श्रेष्ट क्युज्य मारे, कृतीका होनेने पहले ही श्राप्तन सरके कुको जेल्ल बार जलको अअधिनवीते चीचे। वेपकाओं तथा व्यक्ति ! यही, प्रतिकात, अञ्चलका और नक्यी निविधी नक्षा राज्यारके देश कियमकाको भवपूर्णक ब्रह्मकाने स्थाप हेना सामित्रे । अवस्थासके अनुसार गरी काहिये मामार अथवी परमें ही व्यक्तिकार को व्यक्तिकार की कारको किया कार्य नहीं सरना पाहिये। रविकार, काञ्च, संकारित, व्याचा, नदावान, रीयं, उभ्यास-विकास अवका अशीच जात ह्रेनेवर नवृष्य चरम जलसे श्राप न करे। दिराध्यक मनुष्य तीर्व आदिने प्रचातके सभावत होकर बाज करे । यो नहार्जके पहले रेल राज्यम बढ़ों, असे विक्रित हमें निविद्ध दिलोका विकार करने हैं। तैमान्यह करन वादिने। से प्रतिहित निषमपूर्वक रेल

• मंदिता केन्युक्त • 770 राज्या हो, जाके दिन्ने दिन्नी दिन भी आयन्त्रक पारे । वन्त्रहाम् मीन नार

रिसम्बद्ध प्रतिस नहीं है अन्यक्त को नेक हुए अमीको पारित हो, जनका रणकप निकास किर भी कृतित नहीं है। सरहोंका हेल महत्त्वको प्रोकृतन कुल्रे विलये हिन भी कुनित मही केंगर । इस रहा केन-कारका निकार कालेंद्र ही किस्प्रियुक्तिक स्थाप करे । सामानेद्र पुरुष अन्त्रे पुरुषो कहा अन्त्रा पुरिक्ष और रक्तर क्राहिने ।

श्रीक्षप्र क्रमान्य क्रमाँक क्रमी व वर्षे । Mit was think margin an करे । जिस क्याको दूसरेने जात्य किया है अवन्य को दुर्गाके व्यक्तिकी कर्यु 🖨 सक रिको अन्ते शतने कारण विरक्ष राजा हो, यह मन्त्र प्रविद्या सामनात्त्र है । उत्तर्भ सभी पान विकास का प्राथमा है, जब उसे को निकार करन हो । कारणेद महारू देवराओं, स्कृतियों जवा fundad gift bloom sawy win मारण वाहिये । इसके नाद कुल हुआ क्या महर्ग और अस्तरमा करें। द्विकेक्के ! स्वरूपर गोवर आदिने सीव-वेलवर कव्य मिले इन सुद्ध स्थानने काकर नहीं सुद्धर अरमानकी व्यवस्था करे । यह अल्ला विवास काकुका क्या हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विक्रिक क्षेत्रर कार्यको । क्षेत्रर अवस्था सम्पूर्ण अन्तिक स्था पार्टीको हेनेपारस है। अस्ति क्रम विकारेके निमे क्यानीन्य कृतकर्थ अस्ति व्यक्तं करे । सुद्धा सुद्धिकारक कृत्यः कर अरामनचर वैद्यानर भागती तिचुन्द्र राजाने । विकुल्क्को समानस्य नवन कार अकरत होता है । भारती अभावती विकासका सामान प्राप आदि मनामा नगर है। इस तरह जिल्ला

प्रकारमञ्जूषेक अस्त्राम् कृते। निर्दे वहाँ रिकारी पुरस्के रियो अस और पर सम्बद रहो । कुली कोई भी को बख् आवरणक हो, इसे क्याकृष्टि कुछक्र अपने क्या रही । हार अनुसर कुरायसम्बद्धाना परेच्छ कार्येत पहरी केर्वपूर्वक रिवार कार्याचे क्रिके हे जिल जाता, क्या और अक्रमो पूक्त एक अस्पेयन रेक्ट को एक्ट्रेन करने रहे। असे प्राचनाच्या सर्वेष्ट क्षेत्री है। विज गुल्का मारण करेंद्र अन्तरी अनुस् लेक्षा विशेषक् र्वकृत क्रांके अवने क्रान्यको भारत र रको ह्यू परायक्तिके समस्यान विभावन कुरूर को । एक युक्त दिस्ताकर निरमूर अधी provings field-glassies frauth क्षेत्रका कुरा को । १५५ और व्यक्त कृत कर्मार्डिक कृत्य वाले प्रकेर कर्मा अमिने प्रसंद तथा अन्तर्थ वन, जीवुकार रायके तथा पतुर्वी विभवितक प्रयोग वाले कु व्यवस्था प्रति । (प्राथः— ३३ राजनार्थः अन्तिका 🖈 सम्बद्धन्त्रकृति विदेव्दिविका मामाने का ) सावका क्रमी क्षमा-प्राचीन काली पुरः मार्ड कार्विनेहक्तक्षित न्तर्गक्रकीच्या वराध्यक्ति कुरू करने हुए क्रान्धा नवस्ता सी। करकात् कर प्रत्यत सब्दे स्वनेवाने प्रत्यात न्योक्षका पूजन करके स्थी-संबर्ध भिनित्रवाणीयमे ज्याची पूजा करे । कावर, बुद्धान तथा भून, रीन आहि अनेक जनता तक कर जक्ताक विदेशों के विवाद वृक्त कान्ये राज्यात कार्यके पश्चात् साधाः विकासीके समीच जान । ब्रह्मासम्बद्ध अपने करके पर्वत साथ काल को और अपने वाचे विद्री, क्षेत्र, सीहै, स्वतु का अन्य कारे formulas proces acris for forage आदियाँ रित्य-प्रतिका वत्रको और जो

444 

नगरकर कार्यंद्र चरिकरत्वाम हो उत्तरही पूरम करे। जलकी पूजा हो अनेका संजी वेतल पुलित हो जाने हैं।

fegfest fileding water fille-पूर्वक उसकी राजका बहे। अपने बल्वे रहनेकाले कोगोंको स्थापक राज्याची सभी

निक्योंका कर्मक कारण करना कार्किने। भूतिसूचि एवं मानुसार्कार व्यक्ति अन्यत्रीकः को । हिल्लानको वैकानकोत्री भी स्थानक कार्या अस्था कुल को । कार्य

स्तर मुल्याक्षका प्रचीत करके निरमकी पूजा करनी वाहिये। वहाँ प्रत्यातीके कृषका प्रार्थका निकास वर्षी है। अनुवास निकास सर्वेष हो अपने रिन्धे आसम्बद्धी नामस्य करे । इस राज्य कारतीयकुरा नैप्रकर विक आक्रम करे, इसके यह केनी इस जेवकर प्रथ प्राप्तकाच करे । प्राप्तकाचनकारणे भक्तको कुरमकार्था का आकृतिको काली भाविते । प्राचीने परित्र गुप्ताई विभागे । यह पूजाका अवस्थान अञ्च 🛊 । इन पुर्वाशीका प्रदर्शन बरको हो कहून पूजा-विशेषक अनुसरम् और । सम्पन्तर वर्षो क्षेत्र निवेदन कार्ये गुरुको जनसङ्घर को और पदासन क पहाला जीवकर केंद्रे जवन रूपनांसी क पर्यक्रमाना असम् विकास शुक्रपूर्वक केंद्रे और पुन: पुजनका प्रतोग करे। किर अन्योकाको उत्तर क्रियोज्युका महास्थित बरेर मनको बनवान् शिक्तो सनक न से

निकार्ष्ट्रात सम्बद्धान्त्राचे नाव्यक्रिया सम्बद्धन स्की । September 1 कैरवर्षाकारचे च कांत्रेकीनुकान् १४०३

कार्यन कुळालामधीको अस्त्री मान रकार्यन

गबोक्तस्त्रीय सम्बु निर्मुतं नुकारीयात्।

कर्न्स्तीर दिल्लाहे कार्रमीतं समर्थितम् । अञ्चलकेतीले क गामकर्तको भूकर्*स* ४९ ह क्ष्मुक**्ष्रो**र्च्यक्रके विकासक्ष्मुक्षिकात् । मिजन्येजने च कार्याने शुन्तर्यात् निरम्यस् ॥ ५० ॥ वक्कोरी प्रार्द्ध वेकेल कानुस्तरीता

पक्षकानं रक्षकृतं विनेतं कृषधन्त्रकान् ॥ ४८ ॥

केवता हुमकेरिय हुल्पने नेपरेजिलम् ४ ५१ ४ क्रात्म अर्थसम्बद्धाः वसम्बद्धारम् । वेदैः प्रार्थनेकाको विश्वप्रकार्त सहार ५६ व representative formational in (dy Mirror)

'को बैक्स्पार्क निकारक निकार करते 🖹 न्यार्थके देवन्द्रेट परि है, समाप्त देवलाओं के कार है, जिल्लेर न्यान्यका प्राथमिके बसावत्

कर्मन विकास नवा है, को निर्मुख होते हुए की पुरस्का 🖟 विकास परिव मुख्य, दश मुआर्थ और प्रकेश जुक्तगण्यामें तीय-तीय मेंस 🗓, विकास व्यापन क्षेत्रका विद्व अञ्चल है, अञ्चलका कर्मको समान और हैं, के विकासकारी, बन्दवरूपी पुषुक्ते कुरोर्तिक एक विकास कार्युक्त सारम करनेकाले हैं, को सम्बंधी करूप करूनो और राज्याच्या आहो है. जिस्सा समय सुर्थ है, क्रिक्ट अहंचे असुवित असी नाग रिक्ट को है, से विकास आदि आद्वा धारण करके हैं, जिल्के अर्ग अवने निर्माहरण

गारी है, कुल्ल नेजने नारण जिल्ली ओर देखना भी कहित है, जो देखताओंसे लेकित गवा सम्बूर्ण आमिनोको प्राप्त होपाले हैं, किन्या मुसल्लिन असम्बस्ते सिता हुआ

निरुपर क्षय करणे रहते हैं, चक्रमसूर्य

सप-उपकार करते हुए जिसकी सेकार्ने लगे

है, केले और प्रश्नोंने किन्सी महिनाका warm, no fair \$, they aft not

भी पास किरमी सुनि करते हैं राज जो। जारबास निरामर अधिनेक मारे ( वेयाना), करमानद्वास्त्र है, इन प्रकारमात कृत्यु प्रमुखे अवना विक्रके प्राप्त सम्बद्धार क्षित्रकार में आवादन करना है।"

प्रमुक्ते निर्म अन्तरम है। प्रमुक्तिम प्रमुक्ते ही आक्षाः सम पुरु अधिन को (क्या-सामान महाविकाय नमः अवना समर्थनानि — इत्यादि) । अस्तानके पश्चात् वनावान् श्रीवारको पाव और अर्था है। किर करनाक क्षानुको आन्यक कराकर क्षानुक-सन्तरको pulipe seemsyde ward an



स्तरके । केव्यको सन्तर्भ स्थानक स्थानक कानक्षेत्रः इक्तरसः सन्दे अधिकृतेन मक्तकेन्य संगम इस वनकान्त्रे अधिक करे । अमीव हम्मको संकरके कार कहाँ । बित प्राच्यान् विकासे कारण-कान कराने । कारके पश्चात् उनके बीजपूरेने सुर्यान्य कारत तथा अन्य प्रातीका कार्युर्वक रेज ष्टरे । ब्रिट सुगन्धित जलते ही उनके संबर

क्षांकार्यक संस्थात क्षांका श्रात इस प्रचार सारण रिरमको कान कर्गत दिन्तरियुक्तो अच्छी गरह मेंछे। विर जाननवर्ष जरु हे और वहा स्टार्थंत करे । राज प्रकारके बच्चेक्कर बच्चान् विकासी मिल, की, नेई, जूंग और कहर अर्थित करे । किन क्षेत्र पुरस्काते परकात्व क्षित्रको हुन चक्को । अनेक नुकार नामके अनुसार क्केटिक अधिरायक करके काल, प्रतयन, प्रकृत्या, कुरमूचा, सबूर, सन्द्रार, क्षेत्रमूच (गुक्त), सुरव्यक्तिक तथा विशवधाः प्रमुखार व्यापारिके क्रम प्रकारका प्राप्त इंग्रहरको निर्मेश पूजा महे। जन्म सम ungeiter arens gibur ftraub brees विकास हो अधित को । विकास समित क्षेत्रेल के विकासी पूजा जनता होती है। क्रमकृत् सुननिका कृतं तथा सुकारिक उत्तन क्षेत्र (प्रा: ant) विकास मध्युर्व सक्ने इस्ति काक भगवान् दिवाको अधित करे। किर क्रान्यकार्थिक पुष्पुत् और अञ्चल आविकी क्षा विकेत्य करे । स्ट्रिक्ट इंग्करकेनो भीते यरा इत्या क्षेत्रक है। इसके बाद निप्राद्वित क्षात्री व्यक्तिपूर्वक पुतः अन्तर्व हे और व्यक्ति चरित्रो क्याप्टल इनके मुख्यम धार्मन करे ।

> कर्म हैक्क पानी देशि जोने देशि य प्रोक्स। चुरित्रमुख्यान्ते हेर्द्रि महीत्यान्ते नर्गाऽस्त् हे ॥ 'त्रको । प्रकार ! अन्यको नवस्थार है।

APPROVED THE

अस्य इस्र अञ्चेको जीवका कार्ये सुद्धे सम क्षेत्रिके, पक्ष द्वीतिके, प्रोग दीतिके तका भोग और बोह्यक्षी करू प्रकार कीविये ।"

इसके कर मनवाद दिलको महिन-चरिनेत राज्य नैनेस अर्थित करे। नैनेसके

प्राप्तत् प्रेमपूर्वक आधारम करावे । तकानार साक्षेपाङ्ग ताम्बुल बनाकर जिल्लाहे समर्पित बरे। फिर पाँच कर्मकी आरती बनकर मगञ्जनको दिल्लके। उसकी संख्या इस प्रकार है-पैरोजें चार बार, वाधिशव्यक्ति सामने के बार, युक्तके समक्ष एक कर तथा सम्पूर्ण अञ्चलि सात तरर आरवी दिकाने। मल्पञ्चात् नान्तः प्रकारके स्त्रेणीक्षरा प्रेमपूर्वकः भगवान् वृत्रकथाकक्षे स्तृति करे । सहस्वतः धीरे-धीरे क्रिकारी परिकास करे। मरिकामके बाद बाद पुरूष सामुद्ध प्रश्नात करे और विवादिक क्याने परिवर्तक पुष्पाकृति है—

#### पुष्पाञ्चारियम्ब

शक्तकप्रदेश या जानामकलुकारिकं गया । कृती सदक्ष् सरकले कृत्यन तन प्रोक्यर ॥ शांककरकर्गराराजस्थिकोञ् सदा सुद्धः होते विक्रम पीरीया शूलनाथ प्रसीद से ह भूगी स्थाहितपादन भूगिरेकावरमधन्य । कारि जातारवाधानां रक्षीप अवनं अधी ॥ (अध्यक्त १३)

'प्रीकर ) की अवस्तारे क **प्राप-शुक्र**कर जो पुत्रन आदि किया है, यह भाषकी कुपाले सपल हो। पृद्ध ! पै आपका 🗓 मेरे प्राप्त सक्त अक्कों राजे हुए 👢 मेरा किस सहा आवका हो जिसा करक है—हेसा जानकर हे औरीजाब 🕽 चुसनाथ 🕽 आव मुक्तपर प्रसन्ध होड्ने । प्रमी 🕇 बस्तीयर बिनके के लढ़कार जाने हैं, उनके किये चूनि ही स्वक्रमा है: उसी प्रकार निन्होंने आपके प्रति अवस्था किये हैं उनके दिन्ने भी आय 🕏 प्ररम्कता 🕯 🗈

— इन्बादि कवले <del>पहल पह</del>ल प्रार्थना करके उसन विभिन्ने पुष्पाकृति अर्पित कारेके पहाल पुत्रः धगवानुको नमस्कार करे । किर निवार्श्वल क्याने विकर्जन करना milità i

#### विवयंत

करकारे एक देवेश परिवारपुतः हवी । पुरानकते पुतर्नाम स्वताऽप्रमानकामादरात्॥

'देनेवर प्रयो : अव वरिकारशक्ति अस्त्यो स्थानको प्रधारे। नाम ! कर पुश्चका क्षमण हो, तम पुन: काय वहाँ सावर प्रशबंध करें।"

इस अक्षार ध्यक्तवासम् शंकरकी करेवार प्रार्थना करके उनका विश्ववंग करे अप्रैर इस जलको अपने इदसमें लगाये तथा पक्रकार चढाये ।

भाविको ! इस सर्छ मैंने शिकपूक्तवर्गी रागी विक्रिय बता ही, और भीग और मीत्र वेनेकारी है। अब और क्क सुनना चाहते 市? (अस्माम १३)

## विधिन्न मुच्चों, अस्रों तथा जलादिकी धाराओंसे शिवजीकी पूजाका माहात्य

प्राप्तिकी इच्छा करता हो, ज्या करता, धनोंचन जार होता है और लड़नीकी थी मिल्यपत्र, प्रस्तपत्र और प्रशासुन्यसे मगवान् आहि हो जाती है, इसमें संप्रय नहीं है। सिक्की पूजा करे। अधन् ! वहि एक अधीन पुरुषोने बीस कमलोका एक प्रस्थ

भदरजो जोले.—गार्थ ! जो लक्षणी- विस्तवकी पूजा सम्बद्ध हो जान तो सारे काराकी संस्थाने इन पुर्णोद्धरा भगवान् जनका है। एक सहस्र किरवपत्रोंको भी एक

• व्यक्ति वेत्रकृत्य =

बक्त कहा गया है। एक कहार कारवाले होते हैं। तरव और प्रवेद करह, व्यवकार

ए एक

प्रीरम्भ कारिये। यस पूर्वेक संस्थानको मुक्तोंने निरमको पूजा हो स्वानी है, तक स्थान कुम असी समूर्व अनीवनो उस कार रेवार है। यदि समानकोड समये कोई बारवा न हे से यह पूर्वीय पुरस्को किरमञ्जूष्य हो प्रशास है।

कृतकृति-रूपका का चीन साम कर बूस हो अन्य है, तम सन्तक्त् तैनव प्रत्यक्ष gale ist 8 - gas erreit weit refreit with the to seek seconds work पूर्वजन्मधी कारोचा प्रकार होता है, नीमारे अन्य कर्ण होनेकर सम्पन्न साम्य प्राप्त है जार होती है। कीचे मानाबार कर होनेवर बाक्रों क्लक्कन् मिक्का दर्शन होता है और क्लिके रतकाका जब जो हो पूर केता है, भगवाप विक कारराज्येत राज्येत गावतर के बाते हैं। इसी मध्यक इस स्थान कर है आव के सम्पूर्ण फलवर रेगरिंह होगी है। के मोक्षको अधिकारक रहाता है, यह (५% सम्बद्धाः) दश्रीकृतः निर्माना पूष्टाः वारे । मुनिक्रोप्त । समीत सम्बन्धाः ही क्षेत्रका राज्यानी वाहिने । आयुक्ते प्रमानाम पुरस इक्ष लाग कुर्वओक्षण कुरू गरे। विशे पुरुषो अभिन्तम हो, यह अपूर्णि एक स्वापः कृत्मेरे पूजा करे। स्तरू बंबरण्यान करूरा कुमाने सुमदानक कार्य गया है। अनेताको एक ताक कृत्येके पूज कर्पकारे पुरुवाने सहस्य वर्गको प्राप्ति हेकी

आने प्राथमी परिभाज की नहीं है। सोस्य, और क्षेत्र करनके एक साम पुरसेक्षर पर्ताका एक जरूर होता है और एवं दहींका जुला कार्यनों की उसी करत (कोन और कुछ बर्स । इस मानसे पत्र, पून आदियों मोश्रा) की प्रवेश केली है । जब (असूहर) के एक रूपन पूजनेंगे की हों पूज प्राप्तकोच्यो पृत्यु वेपेयाच्ये होती है । मारपीरफे हता हतान पूरू की दिल्लाकर अलोगों राजे कर्य से वे वर्ष रेजेका उद्यान कार्यकारं केरे हैं। सन्तर (कुटरिया) के कुर्वकृत पृथ्य करनेले आयुक्ताको प्राप्ति केरी है। यनेतरिये क्रिक्ट्री पूजा मान्ये क्यूक व्यक्तिको उक्तात काला है, इससे richer tell fin sermitär gerötet व्यक्तिकारीका पूजा व्यक्तिका पूजा प्रकार कियानो क्षत्र होता है । सर्वाच्योके कुछा करके करक केन्द्र प्रदान कर केना है। केंग्स्को, कुल क्यूनियर भगवत्त् द्वित्व जन्मेना Bearing any Marie with \$1 ships कुरतेले कुछ को जान तो जाने कानी असकी कामी नहीं केली। क्रमेरके पूर्तामें पूजा करनेकर कर्युक्तिको जन्मको अस्ति केसी है। क्षेत्रवर्धि का क्षेत्रवर्धिकालें कुलीने Recognition from the state Profes fin te en erer fermes merber बद्धा अस्मी सारी काल बस्तु आह कर नेवा है। प्रक्रास्त्रार (इस्सिवार)के कुर्लोसे कृत कार्यका समा-सम्परिका पृद्धि होती है। वर्तनान प्रकृते वैदा होनेवाले कुल गरि रिकारी संपाने समित वितरे जाने से वे मोख देनेवाले होते हैं, इसमें संसम नहीं है । सहित कुरू संयुक्तिको पूर्व प्रकार करनेकारे क्षेत्र है। इन कुलोको एक-एक राज्यको है। बहि पुरस्तिकारों विकास कुछ करें तो अंक्याने कियाने कार बाइक स्थान ती अवस्थाओं चीन और बोह्र होंगें कुरून चलकर किन त्रवूर कर त्रवून करते हैं।

124 

काना और केम्बोको क्रीक्रवर केप सची कुछ। क्रिक्सी पूर्ण करें । या पूजा पाना प्रकारके भगवान् दिल्लाको पदाचे पा सपाने है। विकास ! स्वानेत्रातिक कार कारत

महारोजे पर्युग्योची स्थाने महार्थ है। वे बार्यन अवस्थित होने माहिने और उसे उत्तव व्यक्तियाको विक्ये अन्य प्रकृत चारिके । सहस्रात्म प्राप्तके पूजा कार्यक मनवान् रिक्के कार बहुत सुन्तर का कारणे और कारिया कारण रेपायर समावित को से रूपत है। भगवान कियमे करा गुरू, कुछ असीके साथ कुछ जीवान बहाबर कुर आहि निवेदन को से पुजाबा बुरा-पुरा पास प्रमा केमा है। वर्ष रिज्योर सन्तेत बारम प्राथमिको जीवन बारमे। कृतने क्यापूर्वक स्त्रुवेश्वयू तक कृत सन्तर and he and of one worker follows. and the six and the territor from ब्रिका एक है। विलोक्षण विकासको क्य स्वापः आयुरिता है कार्य अध्यक्ष क्या गाउन रिकारेने रिकारी पूजा की करन से पह बहे-बहे फल्कोका पाप वालेकारी होती है। जीवरा की क्वं रिस्कार पूका सर्वाप good oft wheel & to uffefter war bi fift at ge बर्वकाओं की हुई संकारबीकी पूरत निर्देश ही सहा जनम मानी पानी है। यदि जनमे राज्य चार पूजा हो तो जाती संगातकी पृद्धि क्रेड़ी है। यदि मैनले पूजा की काम से करकार् किया सुक्त उन्होंने करते हैं। देश्येषु (केन्स्री) प्राप्त सर्वाकाश वरनात्व विकास मूचन करनेवाली जवस्त्रको वर्ग, अर्थ

और काम-प्रोत्तको सुद्धि होती है क्या यह कूल राजन सुरुवेको केनेकारी होती है।

अरहरके वर्तने चुंचार करके लवकान्

uffeitg ! sen gefünt ren eberrer भीत कारण मा रहा है। प्रस्तावस्त्रार्थक पुने। कुल करका प्रकृति कर्तनकी मासमीने एक तस्य सञ्जानुस्तको एक तस्य काता है। जाना उस्त संबेतीके कुछ हैं से बढ़ी एक राज्य कुरतेका का कहा गक है। सुर्विक एक राजन पुरसेका की बढ़ी नान है। सहित एक राज्य कुरवेका यात्र साथे औष प्रकृत है। उपलब्धकों कार्युके कि पह Drown draw shade their words. figure you set i

पूर्वी और राष्ट्रात करतेको होकाती है।

witnessen Auforgeber Stewart gert क्रमी प्राचीको की प्रतासन समर्थित कारणे कार्युक्ते । ज्यानी को समुख्य प्रस्तान med server & wordt preferale first बारकाच जुलकारक करानी सके है। सार-क्षीय क्यारे, स्त्रीके न्यास क्यारेंगे. क्रान्थोंके काले, क्रान्युक्ती, क प्रकारको स्वयुक्तके, यहानुबुद्धानगरको, राज्यां नामार्थ अस्ता दिल्लो प्रत्योक मानीके अधीर्थ प्राप्त और अनाथे 'नगः' का जोड़का को हुए भवतिक्रम जनमान अवधि अधित वार्र्ण व्यक्ति। सुध्य अति शंतरमधी कृष्टिक मिन्ने सरम्बन्धानुसर युवन क्रम क्रक्क रूक है। ज्ञान भाग नारम कार्येत प्रमाणकार्यो वेशमूर्यक अन्त प्रमाणके कुल एवं केल इंग्लेखन केलकी पूर्ण बारची क्राव्येचे और दिख्या इनके सहस्रायान बजोले पीवने कार कड़नी काहिये। देख करनेवर बंधका विकार होता है, इसमें संदाय नहीं है । इसी जन्मर नहीं यस इनार

कारोद्धार दिल्लाीची पूजा की नाम तो प्रवेद

- व्यक्तिक विकास -रोजकी फार्ना होती है और उपसमण्ये कार्य सभी करूक सुने समे, स्थ कुर्वेक्ट्राक्त हुन्त्रवी कारा कक्ष्मेरे सारा मनोगानिका पाएको असि हो जनी है । परि दुःक बहु हो सकत है। सुकारिता तेन्त्रसे पूजा कोई नपुरस्कारमध्ये आह हो से बढ़ चीसे क्रमंत्रक कोगोकी धृद्धि होती है। वरि मधुरी विराजनीयों कारीभारि कुना करे क्या

ees.

हिल्ले मुनीक्कोंने अध्यासस्य अल्बार की क्रियान बिहरत है। यदि यदि यदि के से कार को का अवस्थाने द्वानाम् केन्यर सर्वशाविका हुभागी धाल पद्धनी वादिये । देखा कल्पेक को कुरवरिके स्वाप काम सुद्धि प्राप्त से कारी है। जनगढ़ को इसन प्रयोक्त कर पूरा न हो जाय, सकाया पूर्वोक वृष्यकारा-हारा धगरान्य क्रिकाश उत्पन्न पूजन जान् रक्तम काहिये । याच सन-चनके अवदारका की ज्यादन होने सने— भी ज्ञाद ज्वन, साही भी होंग न हो, हुन्स कह जान और अस्त्रे मोले — पूर्व १ वृद्धे पूर्वरेक असेक वेदन पार महारोक्ता अलवर्गन हो गये, तथ में क्रमारी आञ्चाका पालन करनेके निको स्थाननात हो कार्रिकेच्या विकास कराने सामा । उस अन्य क्याबान् श्रेकरको नजसंगर काले औवनिने हान पाकर दरमानवृत्ये आह से मेंने सुक्षि करनेका ही विक्रम किन्स । सर्व ! कालान्द विका भी कई संदर्शनको प्राचन करके

इच्छासे मगवान् दिवा और विश्वनुवार स्वरण

प्राक्षणीको स्रोक्त कराते । साम है अस्क्रे

हर हो जाना है । कवि दिलवर ईसके राज्यी क्षार प्रकार जान के यह भी सम्पूर्ण अस्त्रम्बारी माहि करानेकारी होती है। न्यान्यस्थ्यो कार्य से योग और मोक्ष केर्ये क्रालेको क्षेत्रकाचे 🛊 । वे एक जो-को काराये कारणी नकी है, इस समाप्ती मृत्युक्तवन्त्रको क्ष्मण क्षात्रिके, इसमें भी उक्त अन्यका विधानमः दस हकार यस अगन्त कर्माने, और प्याप्त प्रक्राणिको केन्द्र कराय with a (White tx) ÷

हिम्ब्यूने कृता की जान से राजनक्रमका चैन

# सुद्धिका सर्वन

सदन्तर मारक्ष्में पुक्रोपर महाभी हातमार बारायो हानमारे और हातसा। कुलो कई एक अन्य फलट हुआ, की क्रीकील मन्त्रीका अनुक्र काहा जाता है। September ! The Parties, depositionism deman अञ्चल हो जा । इसमें बेसल्या न देखनार मुझे कहा संकल हुआ और में अस्वमा कठोर त्व कर्ष नन्त्र । आक् क्वेरिक भगवान् किन्तुके किसम्बंद राजा रहा। तस र यह समय पूर्व क्षेत्रेया चनवान् श्रीहरि सर्व मुख्ये अभवत्रयाचा उपदेश है कल्यात अवत्रय हो। जबन इए और बड़े डेप्से के अङ्गोबत स्पर्ध गर्थ । के जहारकारे कहा अध्यक्त भगवान, कको कुर गुप्तिने प्रकारकार्यका कोरो । विकासी कृता अस्त बरके वैकुन्धकानो स ं क्रीकिण्युने तका—स्माधनः ! सूत्रं वर पहेंचे और सदा बड़ी रहने लगे । मैंने सुद्धियरें । मीं अस्ता हैं । युक्ते तुन्हारे लिखे कुछ

ची अवेक वर्ती है। धनवान् तिकारी कृषासे बरके पहलेके रचे हुए जलमें अमरी अञ्चलित में अब कुछ देतेने समर्थ हैं।

महाभाग ! आवने जो मुहाबर कुल की है, या सर्वता जीवा ही हैं; क्योंकि परावन् क्षेत्रप्ते युक्ते अल्पके प्राचीने सीच विश्व है। विष्णो E आवादे नवकार है। आज मै आयरे से कुछ प्रतित हैं, जो कैन्ये ( प्रथ्ये । यह विराह्तका चौतील लागेले का gan अच्य किसी तरह केला नहीं हे रहा है, कडीचुन विश्वाची देल है । हरे । इस सम्बद मगवान् तिकादी कुमाने आप नहीं प्रकार पूर्व 🎚 १ कारः संच्यत्यारं सृष्टि-सर्वेक या विक्रिक्ति प्राप्त पूर्व हार अन्यक्ते चेतनका स्ताने :

वेरे देशा प्रदानेका विकास अवस्थ तारा प्रतिकार न्यानिकार अन्यवस्था आसम्ब है। जस अल्ब्यूने ज्योग मिरना । जस मानव कर परन पुस्तको **पदको प**दको, महाभी नेव और सहको पर थे। उन्होंने भूतिको सब ओस्से वेस्कर का अन्यको व्याप्त कर रिव्या । केरे द्वारा भागीवाणि स्कृति की जानेका तथा ब्रोडिन्जुने का अध्यक्ते प्रचेत्रा विरुग, तक यह जीवील तच्चीका विकासकार अवद्र स्टोक्स हो गान । परसायके रिकार सत्य-लोकारकाको अवस्थिताने सर मध्यके काचे वहाँ सावाद धीएरे हो विराक्षणे समे । इस विराद अध्याने व्यापक होनेसे ही ये प्रभु 'जैवन नृष्ण' यक्तको । पश्चमुक्त महत्वेवारे केळल अयवे सुनेके रिक्ट सूरण कैलास-कारवद क्रियांग विदया, सो सम सोबोसे अनर सुक्षेपित होता है। देवर्षे । सन्दर्भ प्रदारमाना अक्ष हो आनेका

सहर शेले—(अ**र्जार मेरे पदा-**) जो बैकुन्ड और कैननर**ाम दे का**नेका पार्त क्यो नाव और ग्रेस । मुनिवेद । मै प्रत्यानेष्यक्षाः आधान तेष्यर द्यान है । जनाः । व्यक्तिकार्वाच्या असमाने ही ब्यूपने सुरीह रकनेको इन्छर इत्यत हुई है। वेस । जब बै सुद्धिकी इन्हरने कियान करने साम, उस स्त्रम पहले पुत्रसे अन्त्रमध्ये ही पायपूर्ण त्रवेपुणी सुविका राष्ट्रपर्वन हुसा, विसे आंत्रिक-व्यक्तिः (शतका व्यक्तिः) कालो है। अवस्था अवस्थातिक क्षेत्रक क्रमुको अस्तरको मै पुनः अनासक कामसे क्ष्मिया कियान करने रूमा । अस समय मेरे क्षण नवन-स्थान पुत्र आदिनी सुद्धि हुई, किसे जुक्क-अर्थ करने हैं। (यह पहला सर्ग है।) को देशका गया यह अपने रिग्हे पुरुष्क्रवेद्या कावावः स्वी है, यह जानका कृषिकी इंग्रामाने पुत्र महाने इतरा सर्ग जबंद कुशा, को दुःसके चरा सूक्षा है, जाका नम ≸— प्रतिकारीमा "। मह सर्ग भी प्रकारकार अर्थक व्यक्ति वा। उसे भी कुम्मार्च-साक्ष्मक्यी समित्रमे रहेत साम सक मैं चुन: स्वक्रिका कियान कार्य राजा, तम मुक्तके प्रतिव क्षी क्षीकरे अधिकक अधीका अनुधर्मक हुआ, दिल्ले 'अन्तरेगोला' कहते हैं। च्या केवलपेके जन्मों विकास हुआ। हेबार्ज त्रव्यको एक अञ्चन सुरादाका है। इसे भी पुरुवार्यसामानकी समि एवं अधिकारने र्वात्व सनकर येथे अन्य सर्गित हिंग्से अन्तरे स्क्रुपी श्रीतिस्थाका किस्तर अहरून विक्रम । यस परमान् संसारकी अक्षाने एक रखेनुनी वृद्धिक अनुनीय

<sup>•</sup> गर्दा, पक्षी आहे. दिवंकुलेश प्यास्ति है। स्मृत्ये पीत क्रिक सर्वोत्त प्रतिनेत स्वरूप ने तिनेक समस 'तिरोक्केस' कहे रहे हैं।

• व्यक्तित विकासकार • \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

हुआ, जिले अवस्थिकोता कहा गया है। इस - बासा। हूँ । इसीका दूसरा कव बीकारसर्ग है, अस्ताने पूर व्यक्तियो सुद्धि हुई । प्रम प्रयान की भीन सरहाती बेबूल कृतिका कर्तन मिला है। इन्सेर विचन सेन प्राचुन सर्न भी को गर्ने हैं, जो पुत्र स्थाने स्थितानो स्वतीनो ही प्रकार पूर् है। इसमें पहल



remembitus unt & ubr efterer **केवारिकारणे काइएकर है। इस करा के बीव** अस्तुम्त सर्ग है। अंतुम्त और वैद्युत होने प्रकारके कार्रिको विकासिको ३०० वर्ग होते है। इस्के रिक्ट नहीं क्वीकारवर्ग है, क्वे प्रमुक्त और वैक्रम भी है। इस सम्बद्ध असारात नेपश्च में कर्नन नहीं कर करावा: क्येंकि उसका उक्केग बहुत केक् है।

are brown when allower

सर्वित सम्बे मञ्चल है, जो पुरूषर्व-सरकारे स्थापन सम्बन्ध असी, कुमारेसी उप अधिकारी है। कारणार अलोकपीयों: व्यापनूर्ण सुद्धि हुई है। समग्र आदि मेरे कर कारत पुर है, को पुर स्थानि हो स्थान है। वे बहुन वैरान्को सन्बद्ध स्था अन्य प्रस्क कारण कार्यकाले हुए। उत्तक कर स्वत मानका है। ने संस्थारने जिल्लान एवं झाली है। अनुति सेर् नार्यक्र देवेवर की सुद्धिके कार्यये कर गाउँ राज्याः पुरिनेशः करतः सनकारीः कुमारिक दिने कुत् अव्यासम्बद्ध इतरको green 👫 mag webert mit a stem. किया । उस समय मुहत्यर नोड् इस गुन्हा । का अवस्थान की पत्र-से-वर मनकार निर्म्युच्या सरस्य विस्ताः । ये प्रीता ही अस गर्यः और उन्होंने सन्दानों हुए सुरते जार — दून were break meaning first even करी ।' जुनिकोड़ ! श्रीकृतिने कव मुझे देशी विकास के, जब में म्यून्योग एवं क्रमूक स्थ काने नगर । कृष्टिके मैंनके नगरता काने हुए delt den alle selv selvende नश्यानायके, को इस्पात श्रमण ही अधिवृक्त क्ष्मक १४३३ हैं, बहेबुरको तीव बुलिबोर्डस अन्यक्षेत्र पूर्णांक, अनेवार एवं व्यासायर भगकान् किया वार्यकारियाकार्ये प्रकार हुए।

को जन्मरे प्रदेश, संस्थारे स्टीर, सर्वज्ञ तक राजवार है, का गीरवर्धिय-गावकारी लक्षात् कारणाच्या संस्थानी सामने देश वर्ष वरियो नामक प्राप्त क्यारी सुनि कर्मा में कहा जाता हुआ और उन वेक्केक्ट्रांस केल्ल—'जन्ते हे क्राय भारत-व्यक्तिके जीवोक्ती कृषिह क्येंग्लिके (\* वेशी का **पार कुल्या का देवाचित मोहर पारे** अपने ही सम्बन सहा-से स्ट्रान्सेकी सहि

भी । तब मैंने अपने स्वामी महेकर न्यायको । युक्त हो ।' मुन्निवेह ! नेरी देती वात सुनका फिर कहा—'देव ! आप ऐसे जीवीपरि



सुद्धि ब्रोसियो, जी पान्य और मृत्युद्धि भाषते. त्रिरोदीत हो पर्ये ।

कारणस्थानर महारोकामी हैसा पढ़े और क्काल इस प्रकार केले ।

महादेवको कहा - विद्यासः । में क्या और पृत्युके पक्ते पुत्र असोका बीचोंकी वृद्धि वहीं कर्मना; क्वोंकि वे क्रमेंकि अधीन हो दुःसके प्रयुक्षे धुवै रहेंगे । मैं सो दुःसके सावरने क्रो हुए उन जीवीका उद्यासात करीया, युवका करूप कारण करके आध क्रम अध्यक्षात का स्त्रकारे संसार-भावरसे बार कर्मन्त्र । प्रवासने । दुःखबँ कुने हुए सारे चीवकी सुद्धि से तुन्हीं करें । नेरी आहासे इस कर्जने अपूर्ध क्रेनिक कारण हुन्हें माना mit alle mitch :

नुक्रते देल व्यक्तर सीवल् भगवान् According wante At bert-bert अपने पार्वक्रेके पाना नहींने तालाल (अपनिष्य १६)

स्तायम्पुल मनु और इसक्यस्की, ऋषियोंकी तथा दक्षकत्याओंकी संतानीका वर्णन तथा सती और शिवकी पहलाका प्रतिपादन

ब्रह्मणी करते हैं---करब ! स्वयंक्यर : की प्रथमनकार असी सहय-मुगीको स्थर्ध ही महीकृत करके अर्थाद् उन प्रीमोका परस्वर सम्बद्धा कर्लंड उनसे स्वूल आफरान, मानु, कार्त्रि, करू और पुरुषेकी सृष्टि की। पर्वलं, समुद्रे और कुझे आदिको उत्पन्न किया । कत्यारे लेकर भूष्यवीस को काल-कियान है, उनकी रकता भी । जुने । कपति और विन्तासमार्थ और भी बब्त-से पदाबोंका मैंने निर्माण किया। परेतु इससे सुद्धे संतोष नहीं कुआ । तब सान्य दिरम्बा स्थान करके मैंने एरवन्य समान

पुरुषोक्ती सुन्नि की । अपने क्षेत्रों नेवीले वर्गिकको, इद्यवसे युगुक्तो, शिरमे अधिरामको, बातनवासुने मुनिनेह पुलक्को, उदावकायुरी पुरुववको, समानवायुरी वरिक्तको, जन्मनले सतुको, क्षेत्री सामीरी अधिको, जानांसे दक्षको, गोदसे तुनको, क्रकते करंग मुनिको तथा संबद्धको समस्त स्तवनोकि सावन वर्गको उत्तरत्र किया। मुनिबेल ! इस तस्त्र इन ब्लम साधकाँकी वृद्धि करके व्यव्येकतीकी कृपासे मैंने अपने-अवपने पुरसर्व परना साता ! करभार संबद्धाने उत्पन्न हुए वर्ग मेरी • मंदिल देख्युक्त •

सामानो करणात करण करके लाजकोच्छे। हिन्तुल और प्रमानवाद करका हो कुत और



अपने निर्मित्र अञ्चोदे देवात. असूर आदित कार्य अस्तिक कृतिकी मुद्दि कार्यः वर्षे विकानिका सरीह असल विको । मूर्त । सक्तान्त अन्तरकांकी धारणान् श्रीकारकारी प्रेरधानी अपने धरीनको हो जालीने विजय कारके में के सरकान से मना : अगद ! अबने जरीरने में की के रूक और अवनेते पुरुष । जल कुलको अन व्यक्ति गर्भने सर्वतासम्बद्धाः उत्तयः योद्रेको स्थान विच्या। जा कोईने की पूरत कर बड़ी क्रमान्त्रम् सम्बंध स्थानने प्रतिद्वत् हुन्छ । माधनाय गर्न प्रकारिक स्वयंत्र हुई ३०० को को हुई, यह राजनान स्थापनी । यह मोरिनी एंचे नवस्थित हुई। तक : पहुने पैकाहिक विविद्धे अञ्चल पुन्दर्भ प्रावसायका पालिश्रहण विका और ज्लो के पेश्वजनीत स्थि अस्य करने समें। अनुरेने प्रतासकारी

केरकारी सामनमें तन नने । **इसके अन्य मैंने** और सम्मार्ग अन्य की । कन्याओंने नाम के— जल्हार, केव्हार और प्रमुक्त र मनुषे आकृतिका कियाद अभावति संक्रिके साथ विकास । जानाची पुत्री रेजाइनि वाईकारी जास और स्थापनावृद्धी स्थापे क्रोडी व्यक्ति प्रमुक्ति प्रकारकि प्रक्रमाते हे हो । जनकी र्वकारकारकोते स्वयं वरावर नगर् man 4 s

व्यक्ति आयुर्वको गर्नने यूर्व और क्षीत्रम पानक व्या-प्रमान क्षेत्र राजा प्रकार पहले हिंदिकोर बाग्य पुर हरू। कुरे । कर्वच्छारा वेदवृत्तिके गार्थके अपूर-सी भूतिको जनस हो । दशके असुनिक्ते भौजीस क्रमानी पूर्व । प्रकारि नाम आसे नेपा क्रमानीक विवास क्षत्रे वर्गले प्राप्त कर हिला। गुणेवर । वर्तकी वन वहेकोके नाव क्ष्मे--महा. राज्ये, पृत्ते, हुद्दे, पृत्ते, बेक, बेक्ट, बुद्दि, स्टब्स, कहु, प्रतीय, मिर्वाह और प्रतिमि—में कर रेस्ट है। इनके कोटी को तेन न्यारह सुन्येकना कन्यार्थ थीं, क्लो नाम इस प्रकार है—स्वारी, सरी, aragin, with, with, was, with, अवसूची, अर्था, १५६६ राजा स्थ्या । पूर्व, रीक्ष, मर्वक्षि, अक्षित पुनि, पुरुषय, पुरुष, पुरिनोह कर्यु, आधि, मरित्यु, अस्ति और विश्वोंने काल्य: इन मुलबीर माहि क्यक्रओक परिवर्तन क्रिया । पूर्व आहि युनिहोत्र म्यथ्यः है । इनकी संसानों से करावर अभिन्नेतरित सारी मिलोबी गरी हुई है। इस प्रकार अधितकारको अञ्चलकोत्री अञ्चले अपने पूर्वकरोंकि अनुसार अञ्चल-से

प्राची अलोक्स होता हिओंके कालों अस्तात

हुए । अएगर्मदाने दक्षके स्वतः सम्बार्धे नवासी

<del></del>

गर्धी हैं। इनमेंसे एस कन्याओका विकास उन्होंने धर्मके उन्हाध निया । सराक्षेत्र कन्याई समुपाको काह से और विविद्यांक नेनह

कवाओंके सब दक्षणे करवयके सवयें दे

रिये। गाम ! उन्होंने कर करवार्ष केंद्र क्यवाले सक्ष (अरिष्टनेनि) को मान पी समा पुणु, अधिरण और कुलाकको के-के

कारता अधित की। इस विकास करने परियोद्धार बहुरेस्टब्स बराबर अस्थिकी क्रमांत हो। मुख्यिक । यक्ष्म प्रकार

सर्वकारो जिल् तेल कन्यओका विकि-पूर्वक द्वार दिया का, रूपकी संगानोंसे सारी क्रिलोकी ब्याप्त है। स्थापन और बंगम क्येड् भी सृष्टि ऐसी नहीं है, यह कारणकार पंतानोसे पूर्ण है। पेनना, व्यनि, देल, वृथा, पक्षी, पर्वत तथा तुम-स्त्रा असी समी करवयप्रतिकेरे येवा हुए है। इस जन्मर

दश-कारणाजीकी संनानीचे जारा करत्वर मान् जात् है। शंतालवे केंद्रर कारकेंद्र-प्रवेश सवस अक्षान्य निश्चन के उनकी बेताओंसे सबा जंग रहता है, कवी काली व्यक्ति होता ६ इस तरह अगवाम् श्रीकरकी आक्षत्रे

सहाजीने कार्राच्यति सृष्ट्रि की । वृत्रीकालने सर्वाच्याकी साम्बुने किनों समस्यको हिन्दे प्रकार

बिया था तथा स्क्रोको शिक्षको अवसागवर रक्तकर किनकी सक्त रक्त की है, वे ही सारियों लोकवितका कर्म सम्पन्नित करनेके रिज्ये दक्षरे जनस् 🛒 भी ।

बदी । इस जनार देवी दिला है। ससी प्रोकर धनकान् प्रांकारके काम्री गर्जी: विस्तु विसाधे ब्ह्यां परिषय जनमान देश रुपाने अपने

क्योंने भवतेके बहुएके हैंको अनेक लीलाये

प्रतिसको राज्य दिया और मिर को प्रदूरा नहीं किया। से अपने परध्यवको जाए हो एकी। किन देवलाओंकी अर्थनारी के ही रिल्हा पार्वसीकान्ये अवस्य क्षाई और ब्ब्री भारी तपस्त्र करके दुनः मनकान्

विकास अमेरि आह कर लिया। नुनीवर । इस जनस्ये उनके अनेक नाम प्रमिद्ध हुए। इनके कारिका, प्रान्तिका, पक्ष, कायुक्ता, विश्वस, जमा, जमसी, प्रकारणे, पूर्व, धनकरी, काथरथा,

कामक, अन्या, पुळानी और सर्वेगकुरू आदि अनेक जल है, जो और और मोझ क्षेत्रकारे हैं। ये सची कब इच्छेर गुरू और क्रमेरिक अनुसार है।

व्यक्तिकेक साम्बर्ध क्रमा अस्तर मेंने

व्यक्तिकारका तुम्मरे क्रमेन निम्मा है। क्राप्तकार के सारा जान धनवान विकासी आक्रमें मेरे हारा रखा गया है। भगवान क्रिकारे वस्त्रक वस्त्रात्व वस्त्र वस्त्र गया है। मै. विकास समार सह—ने तीन देवता गुगभेदसे क्रांकि एक कारणने जने हैं। के समेरम

विकासेको विकास साथ सम्बद्ध विकास करते हैं। जनवान क्रिय स्वतंत्र परमान्य हैं। निर्मुण और समुख भी में ही हैं। (सम्बद्धि १६)

चल्रदन-कुमारको चगळान् शिवको कृपासे कुनेरपदकी प्राप्ति तथा उनकी भगवान् ज्ञिकके साम मैत्री

स्तवी काते हैं -- मुखेवसे ! अक्रमीकी यह बाद सुरक्त कारकीने विरामपूर्वक उन्हें

कारिकार प्रमान् क्रांट केल्ल क्रिया काम वर्षे और पश्चला पुजेस्के स्तूब उसकी वैत्री सम हो? परिपूर्ण बहुसन्बद्ध मार्गिवजीने भारों कार किया ? यह अब चुहे सामप्रथे । इसे सुक्तेचे विश्वे केरे क्रवें ब्यान वर्षेत्वस्य है।"

महार्थने बन्दर्गीति भएवान् प्रकारके क्रीप



कारता है। से कैसे कैस्सम क्लेक्ट गुने और कुलें क्षेत्रे अनके उत्तव किस अवसर केले हाई, बहु २२४ सुनता हैं। अधिकाम अन्तरे पहारत मानने प्रसिद्ध एक इंकल खते थे, जो को लदाचारी थे। प्रश्ते एक पुर कुल, शंकाय: माध गुरुनिक्ति का । यह स्कूष ही दुल्लानी और मुक्तारी हो गया था। मिलाने अवने उस पुत्रको त्वान विचा । यह अरही निकास नवा और अर्थ दिनोतक भूत्व भएवाता रहा । एक दिन का नैबेश पुरानेकी इचारते एक जिल्लान्टियों

क्रमान किया और पुनः पुक्र---'प्रांगमन् ! इसाहा किया । यह माने अलेह हारा धानवान् क्रिकोर सिन्ने केन्द्रान निज्ञा गुन्त । सर्वश्चात् का क्षेत्रियें कार्या गया और उसे प्रात्त्व निरम । अपने कुमानेकि कारण का धावानी-क्रम ब्रीम नमा । पुरुषेने ही मनवान् शुक्रमके पार्वक् वर्धी शर पहिले और उन्होंने उसे अर्थक कन्यानी पुरुष दिया। किन्यानोके स्थाने कान्य कान कहा हो नक या। अतः यह अविके सरव रहकार दिन्यरकेक्ट विरु कता । व्यार्ट सरोदे विकाद कोन्नोकत उपकारिक संधा क्य-कोक्स्पन सेका अनके कारमणाती **यह** करियुक्तम अर्थिकको पुत्र दुआ। वर्षी अल्ला नाम 🐿 दर्भ । यह निरम्तर मनवाम् विराज्यने रोजाने राजा श्रांच था । बाराव्या क्रेने-क की का कुले जानकोठी साथ जिनका शक्य किया करना वा ! यह इत्याह: जूना-



बर्ज्यको जात हुआ मका। यहाँ उसने अपने मकाको जनसभा परलोकान्यनको प्रक्रात् राजसिकासन्यर वैहा ।

m

राम्य देश मही अस्तरात्रको सहय स्टब्स और विकासनीया प्रमाण करने मने । सुनास इनका कान काल क्षानीके हिल्ले कर्मक करीय थी। सहस् ! समझ हिलारकोचे बीक्यून करनेके अज़िरिक के कुले निकार मधीको नहीं जानते हे । उन्होंने अन्तर्भ राज्यने रहनेकारे राजक कालाओको कुळाल पह Augu दे से कि "शिवामन्दिरचे क्रीवाहन करना क्षाको रिप्ने अभिकारो क्षेत्रर । जिल्लानीका bergestallik refisik stra filmin figurere हो, वर्ज-नर्ज विका कोई विकार विको सक बीच बारमान काहिये हैं। अस्तरिक्त हमी बर्नका पालन कार्यके कारण राज्य वर्णन ब्यून वर्षी वर्णसम्बद्धित संबंध कर हैंग्या । बिर में कार-अमंद्रि अमीन के गी। क्षेत्रकृष्यी कारको पुरा क्षेत्रे व्यक्त प्रमुक्ति विकासकोने सहा-से क्षेत्र जनसके और इसके पालकान वन्त्रकारों के लागन क्षेत्रको प्रभावे आक्ष्य से अल्पालपुरिके कानी हर। इस एका कान्यन् विकर् रिक्टे किया हुआ ओवा-सा भी कुला क असराबन सम्पेल्लास न्यान् परम केता है, हेता जानकर उत्तन जुकाकी हका रक्षीकर्त सोन्धेको विकास चन्या अन्यत्र करून पादिने । यह वैद्यालका पुत्र, को सहा रख प्रकारके अवनेति है न्य-क्या साथ या, विवयंत्रती विवयस्थ्ये कर पुरावेके निर्म गया और जाने न्याबेग्स अन्त्रे व्याबेग्से द्वेषकानी करी वनाकर करके उन्हरित रिव्यक्तिकृषे अस्तवा अधेन दूर वार विकाः In though minten at digal-देशका गांत हुआ और वर्षी जाना अनुसार के गांस । तिरा क्षेत्रको कालाना अप क्रेनेने विवासकार्थे की प्राप्तकार

अस्ते व्या विकासकार पर पा रिप्या। कुरीकर ! वेस्त्रे त्वे सार्थ, बाई अलब्द यह कार्य और कार्य 🖦 विकासकार नगरी, विस्तरको यह मानवाधार्ग प्राची इस समय व्यक्ति अन्योग कर कर है। सार ! 🗪 मे अरके अन्य विकास मेल्य क्षेत्रेको पता ब्याची गारी । अस एक्टिंग क्षेत्रर पर पूर्व Bur filler grune ergebt first proud. परमान् रिक्के जान निकार है नहीं। मैं इस इत्यापक सुनदो चर्चन करता है। क्षान्त ! प्राप्तेचे पाक्रकानको साम है,

नुष्ट प्राप्तके योगस पूर्व पुरस्कारे क्रिक्षणाया um gan afte factorite gie dermer (कुकेर) हुए । उन्होंने पूर्ववयत्त्रवे अत्तरण कर राजकाती प्राप्त विशेषध्यते व्यक्तिकारी अस्तरभाग भागोत विश्वासम्बन्धीयो सन्तर्भी 😭 हेल आरम्बर्क्स अर्थित विश्व । यस स्त्र वाल असीत हो गया और वेशवाहमकान आरम्भ देशा, इस समान का पत्रमुख्या हो। को प्रकारकारक क्षान कारनेकारण या, कुनिरके क्याचे अञ्चल कुरसा स्थलन काले जना । Branch Bertreit freuntieb प्रमाणको स्थानका यह दिस्पकी कित्रकारिका काहिकाचुरीवे पदा और अपने विकासनी राज्यमा अवीतीती नामप व्योक्त अपनेतिक व्याके असम्बन्धित एवं बीहरी राज्या हो वह संभवतानुबंध दिख्यो ब्यानमें यह हो विद्यालक्षणने केंद्र गया । मी रिकारी एकारका म्हान् यह है, तर्पन्ती अधिको प्रकृत हुआ है, काम-क्रेडेप्परि व्यवस्थितकारी कार्युरोक्षेत्र अल्लातको सूच्य है, प्रावधिकेषकारी बागुसून्य स्वामने निक्रमानको प्रकाशित है, निर्मल प्रक्रिके कारक स्वरूपने भी निर्मात है कम

+ पंडिए दिल्लुक्त -170 

सन्तानकर्ता पूर्णाने विकास पूजा की कर्ता. अपूर्व काल-कालका पहले अवता ओर ही है, ऐसे शिवस्तिकारे अन्ति। करके यह देशका कारण किया । यह यस-ही-सम प्रकारक सम्बद्धाने राज्य रहा, जनारक सालें कोन्द्रने राज्य, 'श्रणकान् संवारके सामीन गर प्रियानमधी पर्वतिहेतीहा साथ परवान् विकास कुमेरके यात्र अपने । अपूर्वेन इस्सिक्सि असम्बद्धानीको ओर देशा । वे विक्रिक्टिके परको एकाइ कर्मा हैहे भारतको भौति विक्रुप्यको केरे थे । प्राच्या विक्रमे असी अञ्चल-'अस्त्यात्मा । मैं क देवेचे रिक्ने ज्ञान है। इस अस्पर स्पर्धरथ भागको ।'

च्या काली पुरस्ता शरणानेत करे जुलोरने ज्यों की अधिके क्षेत्रस्थर देखा, तसे क्षे इन्स्यानम् अभव्यत् श्रीकारः सामने कहे Brench feb : to progress much सुपंति की अधिका नेपादी से और उनके क्षान्याम क्षान्य अन्तरी स्रोतनी क्रिकेट १५ के । पानवान, प्रांकारके राजके कराके अधि श्रीविका गर्ना । कानार रेख जीवन से गना और वे नेत्र क्षेत्र करके समोरकने भी वर्ष विराज्यात देखहेकेवर क्रियते योग्डे--'आब' । वेरे वेदोवरे वह उन्हेशकी वीविके, प्रिकारी आध्येत व्यापानिकारिका राजि हो क्रमेर । स्वर्गनिन् । अध्यक्षक्ष अस्त्रक संबंधि हो . भारी भी रिन्मे सम्बंध यहा का है। ईस ! पुरले किसी मन्त्रे मेरा एक प्रयोजन 🚉 : भागतीयार । असमध्ये कार्यकार है हैं।

कुनेरकी यह कार सुरकार वेकारियेक इन्स्परिते अपनी इकेसीले उपना राजी इस्के वर्षे देशनेको एकि ज्यान की। श्रीहेमकि निक क्रमेनर बहुनाने का पुत्रने

इसीरमें नेम्पल अस्थि और नर्गमात ही सम्बद्धानुन्दी मौत है ? इसमें सीन-सर देगर शासीतक्ष नहीं पा गये । इस प्रयास काने एक एक विस्ता है, जो नेवे की समस्ताहे यह गया कुरवार क्योंनिक करवार और स्थानक है। यह प्रकार का केंग, का प्रीकारक और सह अवीय क्रोक-सबी अञ्चल है।' व्य माहार्वकृत्वर कर-कर कही कहते सन्छ। का बार-बार पढ़ि पड़ात हुआ को दूर वृक्ति इन्हरी ओर देशने लगा, तब बश्चाके अवस्थिताको असमी कार्यो अरीत पूछ गयी । व्यक्ता केले भारतीये प्रकृतिकारिये क्का-- 'प्रापे ! यह यह समझी मार-मार नेरी और दिसमार क्या क्या रहा है ? आप केरी क्याचार्क केराको प्रकार क्रीडिक्ट ( हेकोको का पान सुनवार भगवान् क्रियमे हेको क्यू अस्मे कक्य — 'को । **सह सुना**प का है। का उन्हें कर क्षिमें नहीं देवता. अस्तित् सुन्धारी वयः सम्पर्ततस्य वर्णन कर रक है।' देखीये नेपार सम्बद्धार अस्पतान् वित्य पुरः का अञ्चलकारों केरे—'बका में हुन्त्रती नक्ष्माने संदुष्ट क्षेत्रत हुन्हें पर केस है। पूज विक्रियोंके स्थान और भूक्किके रामा हो काओं । सुहारा ! यक्षों, किसारी और राजरओंके भी राजा होवार मुख्याओंके पालक और मनके निने बनके दाता बनी । में। करक सुन्तानी त्यार मेची मनी रहेगी और में जिल्हा तुम्बारे निवाद निवास करीता। Pen ! graph allfr suprisis Reit A अलब्बके कर है स्ट्रेस । आओ, इन उपनेतीके परमोने सामुक्त प्रकार करें। क्रकेरिक के सुन्दारी मता है। स्थानक

वज्ञान-कुमार । तुम असमार जनजनियाने

पुरुषेः प्यत्योगे निर साथी ।"

· william ·

मुख्यार जन्मत्वा कार्यक्षेत्रे जन्मजीवत हो स्थाप अपने विश्वेष्टरकार्य्य वर्ते गर्ये । इस सरह

चाल्लकुमारने नातः—'नातः । यनवान् कुनेरने वनवान् प्रांतरको पेत्री प्राप्त की और विवर्ग मुकारी एका विर्माल अधिक वाची हो। अलाकानुरीके पाल को कैरनान वर्धत है, बह मुखारी बार्की आहि। से कुछ हो गर्की । इस्तीरके । करकार इंग्रहस्था निवास हो गर्का । एक ही विद्वारणेको जुक्त रहे । यहादेवकोर्न स्रे

कारको करते हैं — काल ! इस प्रकार कर । यह दिने हैं, वे कब इसी करायें तुने सुराध हो ।

केवर कार्यान् शिवने पार्वनीकेवीले जिस बहा— केवा ! वेरे रूपके अनि ईवर्ग करनेके कारण सुब विवेचकी र इसकर कृत्य करो । समीवनि र यह - कुकेर -कबले असिद्ध- क्रेओने ।" इस कसार नुष्पारा पुत्र है।' भगवान् संकारका यह कावन । कुनेनको वर देवार मनकान् वर्वेदार नार्वतिदेवीके

भगवान् शिवका कैरकस वर्वतवर गमन तथा सहिककाका अपसंहार

प्रकारणी नवाले हैं। मानदा है जूने ह कुरोरके तपोमला भागवान् विकास विक प्रकार पर्वतसेष्ठ कैत्स्तरपर सुधालका हुआ, बह प्रस्तु सुने। कुबैरको का देवकार विश्वेश्वर शिव जब इन्हें निविवर्तत होनेका वर वेकर अपने क्लम स्वानकरे वाले क्ये, का क्रांचे पर-शे-पर का प्रकार केवल

विह्ना—'ब्रह्मावीके, लगाइके जिल्ला प्रावधीय हुआ है तका को प्रत्यका कार्य संभारतो है, ये शह मेरे यूर्ण शहला है। आर: क्योंके रूपये में पहानतेके निवासस्थान

बैतरमस्य वर्षात्रको स्तर्कना । उन्होंके स्वयमे वै

कुनेरका भिन्न करकर उसी क्वेतवर किस्सन-

पूर्वक रहेगा और बदा कारी का कारीका ।" दिएकती इस इच्छाका कियान करके उन महारेशने कैलास जानेके विषये उत्पाद द्वारा

क्याचा । क्रमकारी का कानि, जो उनका बदानेवाली बी, तीनों त्येकीये व्यात हो गयी। उसका विकित को गर्मीर सब्द आहानकी परियो पुरू था, अर्थात्

सुननेवालीको अपने पास आनेके लिये

बेरमा दे सह का। का म्यनिको सुरकार में

सक्त औरिक्या अवदि सची देवला, सानि, मुर्नियान् आयम्, लियम् और सिद्ध मही आ व्योंके । रेक्सन और असूर आदि जब लोग वर्षे अल्बाने नरकर बढ़ी आहे। भगवान् विकास समाम पार्चन स्था सर्वालोककारिक बहारका नवकार वहाँ बढ़ों थी थे, बहारी

अस्य वर्गाः । क्रमा बद्धार ज्ञानीने नहीं आने धुर् पन्नवारतेका मार्केल्लेकपूर्वक विश्वत व्यक्तिक दिया, शिर इस प्रकार कंग्रन कारक विश्व । वे जोले--- वर्ष असंस्थ व्यापनी नवस्थान वचारे । वे सथ-के-सव रक्कारों कुमाओंने कुछ से और मसासपर बदाबा है मुकुट बारम किने हुए वे । सभी

कुम्बल, केपूर समा मुकुट आदिले अलंकुत थे। ये मेरे, सीनिकाके तथा इनके समान हेक्सी जान पहते थे : अणिया आदि आठों रिन्द्रिकोने विरे वे तथा करोड़ों सुनेकि सम्बद्ध उद्धानित हो यो थे। का समय

करवान् क्रियने विश्वकर्षाको उस पर्यतपर

विकास-स्थान क्यानेकी आजा दी। अनेक

क्ष्माच्या, जीवकाच्या और जिल्लोचान से । हार,

आवेग दिया ।

युने हे तथ क्रियक्तानि मनकान् शिवकी अञ्चाके अनुसार इस वर्णाना जाकर प्रीहा ही नान्स प्रकारके गुर्हेकी रचना क्षी। फिर मीइरिकी प्रार्थनारे कुलेस्पर अनुप्रह करके भगवान् दिक स्वतन्द कैलास पर्यक्रम्य गरी । अस्य युक्तीमें अस्त्री स्वयन्त्रे प्रचेता करके फलन्यसात परवेका जिक्ने समको प्रेयक्त है सनाम किया, इसके मह आकर्षा धरे हर अस्तिका अनी सकता देवालओं, मुनिधी और सिक्कें विश्वका प्रसम्बद्धायकंक अधिकेस किया । हाथोसे शाना प्रकारको भेटै क्यिए ध्याने समझः प्रमाध्य पूराच किया और बड़े इलक्के साच क्यकी आरती अशारी। युने ! उस सक्य आकाशसे फुलोकी वर्षा छं, जे मङ्गलसूचक वी । सब ओर अमे-बब्बसर और प्रमस्कारके संबद गुजने रहते। बहान् उल्लाह फैला हुआ थर, जो सबके सुकारो बद्धा रहा चा । उस समय सिद्धासन्धर बैठकर भीविका असि सभी देवताओग्रम की श्रां घेथोचित सेवाको कार्रवार प्रकृत करते हुए भगवान् क्रिक बड़ी सोचा या रहे 🖻 । देवना आदि सब लोगेंटी साबंक एवं द्वित कवनी-हारा लोककल्याणकारी भगवान जंकरका पुश्रक-पृथ्वक् सामन मिता। सर्वेषर प्रमुने

**ध**क्तोंके साथ अपने और कुसरॉके व्हकें प्रसन्नितने व्ह स्तवन सुनकर *स*न सबकी रिन्ये यदायोग्य आधार तैकार करनेका इसक्रकपूर्वक पनोक्राधिका वर एवं अभीष्ट वस्तुर्दे प्रदान बडी। सुने ! तस्रवन्तर औषिणुके साथ में तथा अन्य सक देवता और भूनि यनोक्षतिकत वस्तु पाकर आवन्ति हो मनवान् शिवकी आज्ञासे अवने-अपने प्राथको चले गर्मे । कुनेर भी विकासी अवकारी बराबरावपूर्वक अपने म्बानको नके। किर के मनगान् राम्यु, जो सर्वका स्वतन्त है, बोयपरायण ध्र्ध अक्रमतावर हो पर्वतप्रवर केम्प्रश्मपर रहने लने । कुक काल विना पत्नीके ही विनाकर परवेकर कियने दक्षकरका सर्वाको प्रजीकपर्ये STR क्रिका केलों | वितर के महेश्वर दक्ककारी सरीके साथ बिहार करने लगे और त्येकाकारपराचल हो हरसका अनुमन काने अने । मुनीकार । इस प्रकार मैंने तुमक्षे पह बढ़के असलास्का बर्बान किया है, साध ही इनके केल्प्सम्बर आधान और सुमेरके रतथ केरीका भी प्रसङ्घ सुनाया है। कैलालके अन्तर्गत होनेवाकी वनकी क्राक्वदिही लीलाका थी वर्णन किया, जो इक्लोक और परलोकमें सदा सम्पूर्ण बनोक्तरिक्त पश्लोंको देनेताली है। जो एकाप्रसित्त हो इस कथाको सुन्ता वा पढ़ता 🖫 🖚 इस ल्वेकने घोग पाकर परलोक्तमें मोब लाभ करता है।

(अध्याम २०)

## रुद्रसंक्षिता, द्वितीय (सती) खण्ड

नारदजीके त्रज्ञ और ब्रह्माजीके द्वारा उनका उत्तर, सदाशिक्से विदेवींकी उत्पत्ति तथा ब्रह्माजीसे देवता आदिकी सृष्टिके पश्चात् एक

नारी और एक पुरुषका प्राकटप

सारवर्षा महाज्ञाची ! विकास: ! असको मुखासीयन्द्रते । विकार ज्ञास का स्वास्त की और वैसी मञ्जूरतकारियो प्राप्तुकाक सुनते-सुनते मेल अभक्त निवाद हुआ ? मानदेवकर नास भी नहीं भर रहा है। असः यक्त्यन् दिक्याः बारवैकाने कावका, इंकारके आसे प्रतिसी सारा सून चरित मुक्तरे कहिये। अन्दर्भ से किस प्रकार साथ या राजी ? महामी ! विश्वाकी सुद्धि करनेवाले अञ्चलेक ! मैं इन राज कालोको आस्य विकारपूर्वक सतीकी कीतिरे कुल विकास विका परित सबीचे । अवन्ये समान दूसरा नोई

बिस प्रकार बक्रावरीके गर्थने क्रम न क्रेमा। हाँ ? महारोकवीने किकाइका किवार केले किया ? पुर्वकारमधे दक्षके प्रति सेच क्षेत्रेके कारण स्तीने अपने शरीरका कल केने

भिन्ना ? फेल्लाकाकाको प्राप्त केकर के फिर



मोले—अञ्चलक ! क्षेत्रसम्बद्धी करूवा केले और र पार्वतीने सूचना काहता 🜓 क्रोबालारीको स्त्री संक्रकता निवारक काटोबारक 🔻 🕻,



व्यवाजीने अन्हा--- यूने । देखी ससी और भगवान् क्रिक्बत सूत्र बस परमपावन, द्विच्य तक मोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय है। तुन का, सब चुहारो सुनो। पूर्वकालये धगमान् विव निर्मुण, निर्विकरण,

 Albert Street, v. 184 विशासन, प्रमुक्ताकेल, विकास स्टब्स स्टब्स ्राणी परं<sub>व</sub> मेरे नमसे एक बनोहर पुरान भी। जनत्त्रे विकास रूपाये अतिहा नी जन्मद्र हुआ, जो जनन्म अञ्चल मा। के। किर ने क्षेत्रमु प्रमुख और मुहिस्सन् अने प्रतिना पणभाग (सर्विज्ञेस) कारण का इतियो पंतियों की सुपर की। सक्तेर अञ्चलित कारणों स्वीकी-की होकर मिकिस इस ब्यास सरके विका हुए। उनके राज्य क्ष्मानी उन्हें निरमाहर भी र Report I ik sympty tipe film spythisk गाव मध्य क्षेत्री थी। येत्र अनुसन्द क्षाणायेत

विकार नहीं भू। में अपने फारक व्यवका अधिका के। व्यक्तिक १ अन्ति कर्ण अक्ति भागमान् विकास असे अञ्चले में प्रकृत और कार अंदा अकार कार्या वर्ता हुए। में उपन पूर्वपार्त हुआ, भगवान् सिंग्यु प्राव्यक्त पामल सार्थ तथे और तथ् पत्री संक्षात्त्रका मध्ये सेन्यास्य । इस अस्यार कारकार स्वाहीतक कार्य है। तीन कार प्राह्म बारवीर निवास हुए । जनीवारे अन्यस्थात वालोह ger einerbriete auch bien, bege alle मनुष्य अस्ति प्रान्तुन्यं परिवर्धको सुन्दि वर्ध । यहा कृति प्रजानिको और देवनिर्मान्दिक्तोकी कृषि काली में अपूर प्रमान हुआ जनत अपनेको पानके अधिक क्षेत्रा गाएके त्यात्र । मुक्ते हे अबर क्षतिक, अहर, पुरुष, कुरवान, अधीरत, करू, मानिक्ष, भाग्य, इक्ष और भूग्—इन महत्त् प्रशासकार्थं साम्वर्गायोको

सूर्यातीच्या क्षेत्र को क्षेत्र क्षात्र कर्मा बांध्य

th seek faur, ree hit greite geren मनेता व्यवस्था एक कृषी यही अन्त शुर्द, विकास अन्य 'शेरक' सार क्यू हिन्हों भीता है रकते, मांचु प्राच्यात्वर प्राप्त कार-भीनार्थ दिल्ला प्रकृत था । यह मुस्लिको सर्व-लेका के को और निरम्प विकास मनामा सम्बद्धाः स्थाने में । सुन्तर भीक्षेत्रकर्म वह यहाँ औन्दर्भक्ष करन कारण है, को पश्चिमा अलीक होता और

कार्य कर्मान्त ? मेर कार्य के कार्य के, कार्य पुरे लगाहरे: क्वेंबेट प्रियमा ( अंतर अन्य है स्थाने अधिक प्राथकित और der ger hi op den Heid & Affen **前甲科** म्प्याचीने नेपा — पालुका । तुल शर्मने

क्रमान प्रोत्रक वर्तन के । अपूर्णि फेस्स स्वया

था, निरम्बी पूर्वक महिन्दाको सुर का

पूर्व भी । अन्य पुरस्तको केरान्यः। द्वार अस्ति भी

सभी पुर १००मा समूच हो हो। समी

क्षाने विकास भी गया को। समान्त्री सुद्धि

कार्यकाने पुत्र वास्त्रीका ब्रह्मानी और

हेकावर कर प्राथी विश्वती महेर क्षांत है

और मुहे प्रकार करके क्या ।

क्रमी मान्नाके तथा कुलके बने हुए पीव पारकोर्त विकास और पुरस्कीयके सोहीत्व करनी पूर्व पृथिके सम्बाध कार्यको बालको । इस क्षांका विकास में के के अपने असे को की कीत पुकास निरम्बर क्राफेने समर्थ की होते । एक केले कालो प्रातिकारीक हारूपी अनेक अलोह तथा कर्ष प्रमोह सुप्रतान हेन्द्र क्षांकर मुद्दीका सम्बद्धन कार्य कालू रहते । समान प्रतिकारिका को कर है, कह हुन्हारे पुराजन कामाने कहा अन्तराहत है अनून राश्य कर जामण और देख निरमार अपे व्यक्त विको प्रोपे । श्रा मैंने तुम्बरा कर्न

सीवानके प्यूचित हुई जो और जुनिन्देकि पी मानकी मीचे नेहती की।

Particular designation of the second second

तुमारे ठीक-ठीक नाम क्या होंगे, इस मुख्या और ट्रीएवर करके मैं शुश्रामके व्यतको मेरे ये पुत्र बलावेंने । क्रिके अपने कवातमय जासकार कुरमाय स्रकेष्ठ ! हेरार कड़कर अपने प्रकेष वैद्य पद्म । (सम्बाद १-१)

कामदेवके नामोका निर्देश, उसका रतिके स्वथ विवाह तथा कुमारी संब्याका

चरित्र—दक्षित्र मुनिका चन्द्रमाग पर्वतपर उसको तपावाकी विधि बताना ज्ञातानी कहते हैं—चुने ! शहरूका वेरे 'सन्दर्भ' नामके जिस्लात होशीये । अधिकायको जाननेकाने गरीनि आहि वेर पुत्र सभी भूतियोंने इस पुश्चनका आँधार नाम एका । तक्ष आदि प्रक्रवरिकोने उत्तक मेह हेरको हो परोक्षके भी सारे कुरान्य जानकर बसे रहनेके लिये स्थान और पारी प्रदान बते। पेरे पुत्र परिष्क अति विजेने उत

शुन्तिस्थलः बातः आहे । ऋषि बोले — तुम कम्प केवे 🗊 हमारे मनको भी सकते करें। हो । इसकिये लोकाने

पुरुषके पांच निश्चिम काके इससे पा



बनोक्क । जैनों कोकोचें तुस इक्कानुसार 🕶 बारक कालेकाले हो, तुन्हारे समान सुन्दर दूसरा कोई नहीं के अतः कामका

होनेके भागक तुम 'स्ताम' सामग्रे भी विकास होओ। स्टेगोको पर्याप बना केनेके कारण तुन्हारा एक नाम 'मदन' क्षेत्रः । युव बढ़े वर्षते जनसङ्ख् क्षेत्र इस्तरियी 'स्पंधः' स्थानसञ्जेले और अपूर्व होनेकेर कारक है। समस्ये 'कंप्यं' नामसे भी तुन्तारी

रकारि क्षेत्री। समस्त देवताओका

सम्बद्धित कल-परास्त्रम भी तुन्हारे समान नहीं होगा । असः सभी स्वामीयर सुद्धारा अक्रिकार होता और तुम सर्वकारी क्रेअंगे । जो आहि प्रजापति है, के ही पे क्लोबें केंद्र दक्ष मुकारी इच्छाके अनुकार

कर्म कर्प देंगे । यह तुन्हारी व्यक्तिनी (तुनसे

अनुराग रक्तनेवात्मे > होगी ।

सहरू और वस्त्र — मुने ! सहरू स व्हारि अदुवय हो क्या । इसके बाद दक्ष नेरी कार्यका स्थरना कारके कार्यसे बोले-'बारमबेक ! मेरे शरीरारे अल्ला क्षां मेरी यह कन्क सुन्दर कर और उसमें गुणोंसे सुरवेषिक है। इसे चूम अपनी पत्नी बनानेके

किये बहुक करो । यह मुजोकी इहिसे सर्वया कुद्धारे केन्य है। यहलेक्सी मनोभव । यह सदा सुन्तारे साथ खनेवारते और तुन्तारी

• Hiller Bergere •

STANDARDE SANDERS STANDERS OF THE PROPERTY OF क्रीकोंद्र अनुसार कार्यकारी होती। वर्षाः सारे द्वापा दृश् हो गर्ने। ह्यानाम र्राते भी चा तक राजने अधीर केंग्री ह

東常田

क्सीनेसे क्वार श्री का बन्याक कर पति प्राच्या को अपने आपे वैद्याप और कार्यको समाप्त्रभूतीयः प्रतिष् विष्य । नाग्यः ! क्षामध्ये वस पूर्व और महि शरमीय और affective crosses with sing protection with अन्ति अन्य विकास सार्था साम्योकको भी बही प्रकारत औं । अन्तरी गी भागम सुन्तरी ब्रीको ऐराका माथ्य इन्य-भाष आहिते अपूर्णका के प्रान्तेत नेतित के नगर सार । इस स्थान प्रक्रू पानी स्थान केने स्तर्या, जो सर्वात सुरात्मी स्वयंभागा 🖼 । periodi to per special element tols



अक्षा से कि केंद्र कृति इस विकासने जुन्हों है। व्यवस्थानको को प्राप्त सुरक्ष विकार । अस्पेट

कार्यानको सम्बद्ध बहुत प्रतान हुई। वैसे for more care were relate theretare whereast forestoric राज्य नेम प्रतेषा पाल है, क्याँ जनार रहिके राज्य क्षित्र प्रमुप केल्लेपाल्य प्राच्येत वर्षे क्षेत्रक कर बहुत था। इस प्रमूतर एक्कि असि वारी जेको पुरू सीवीर जान्त्रेको को mit mig state product frigurerer विकास, मेरे सेनी पूजा सेनविकास इक्को अल्ब करना है। इसी अकर पूर्ण बाबपुरती रहिः भी ज्या हेब्र अनिको पानर जारे रूप पूर्वतीका हुई, वैसे ओवरिको बाह्य पूर्णक्यात्रमा स्थाने संभा पार्ट है।

कारक प्रमुख्य पुनियोद्ध भारत पर-क्री-पर तके प्राप्त हुए और भगवान् संबंधका नगण कर्ते वर्षेष्ट्रीय केरो-- 'व्यवसार | विष्णुदिश्य ! अंतरको । विष्यातः ! अस्को क्षेत्रकोरीय विकास यह असून स्थीन व्यक्ते fit and A we work when & he विष्यकृति पात्राम् अस साम्बोध सरस्यानपूर्वस अपने प्रतासको जरम नमा, बाह भी अपने क्रमाने प्रकारे राजा जन्म और आस्त्रेर प्रान्तपुत्र की जांको अन्ति वास्त्रको करे तथे, जब वितरीयो अन्य कार्यकारी अस्तुकारी संबंध कहीं तभी है उसरे क्या विराम और किया पुरुषके स्थाप अस्ता from gar ? stages by the side. SPRINGERS WATER &

सहार्थिते श्रासः—सूते ( संश्रास्थाः सह कारा कुल करिए सुन्ते, किसे सुन्तार राज्या perfections require their west-result of अवारी हैं । यह संस्था, जो बहुते मेरी मानल-दारी थी, नवाल पानके प्रतिस्थाने कारणात

और मोबारके कार्यंते क्षेत्र प्राप्तानी महान्त वरिक्रमो अन्त की कुरा । यह भीन्य सरमान्त्रती देवी सरको प्रनेतिक और पूरतीया जेड परिवारक मार्ग

विकास और करदर्शने पूरा — चनकप् ! क्रांसाने Belt, Partified offer auf ten faret ? मिला प्रकार करीर स्थानका वा मेकारेरिकारे कुछ रही ? सहर, निका और क्षिण — इन सीवो वेचनाओं के कार्य हर तेव प्रतासी बहुतक बनिवासे करने विकास तरह अनवा परि प्रकार ? विस्ताय ! यह स्था मे विकारके साथ पुरुष प्राप्त दे। अक्टालेक इस कोन्युक्त्यूनं सरिवास आर मवाधीनवृक्षे कर्णन् व्यक्तिकः

व्यक्तकोने पात्रा----युने । संस्थानेह प्रधाने क्ष्म कार राजाय भाग अने क्षा या, प्राथीको क्रम सारकोरे वह निक्षम निरुद्ध हैर 'बैबिक्स्मर्गक अनुसार में आधिने अवने इक प्रारीमकी अस्तुति है देवी। आजनो इस मुक्तापर कोई भी दिवारी करण होते ही कामकायने युक्त न हो, हरके दियों मैं माठोर तथरका करके मधील उक्कीम क्रांटेनी (सक्तामाधारे को किसीवर के कारका अभाग गाउँ कोगा. ऐसी सीवा जिल्लीिय बारीओं ) र इस्सेट लाह इस जीवनाओं स्थान

教育中 मन-ही-मन हेला विचार करके पंजा मञ्जान नामक कर हेतु वर्गतन करने गरी, वर्षने प्रमुखना न्हीका प्रमुखंब कृशा है। यनमें नपल्यका दह विद्वार से र्मित विस्त पुरु (अंग्रेस पृक्षम ) ५ —

मुन्तिकेष्ठ नेकारितीयकी मुद्धिकते पूर्वी क्षेत्ररः संभवको क्षेत्र वर्णकर कर्या पूर्व जान वैने अन्तराधिक जायने विकास हुई। उत्तर अपने स्वीत वैदे हुए वेद-वेदपूर्विक कर्मना प्रत्यक्ष पालक करने का देवीचे प्रकृत, निरम् विद्यान, सर्वक, विस्तान कुर्व प्रारम्भेनी पुत्र वरिक्षाचे जवा-'बेटर वरिता ! सर्वाचनी रांच्या गर्वकाची अधिनस्थाने चन्धाना कारक वर्षात्वर गयाँ है। कुर जाओं और उसे विविक्तृतीक भीवत हो । मारा ! च्या सम्बन्धानेक भागको पत्नी भागति है। इस्तरियो जिल सरह हुन्हारे चलोचित उत्तेहको उसे अचीह

रम्बुक्की अभि के सके, केल अका करे हैं।

मान्त् ! मैंने व्यानुर्वेश अन्य महिन्तुओं।

इस प्रकार साहत थी, रूप में 'जी शहत' व्यक्ति एक नेवाले अञ्चलीके जनमे मंश्राके शुरू गर्ने । सञ्ज्ञान वर्षतया एक वेबाबरोबर है. के अस्त्रकृषीचित गुजीरी धरिपूर्व हे कार्यक्षिपुरके समाग शोधा पास है। अस्तिको स्था सरोबरको हेवा और कार्या सहयर केती हुई संस्थापर की हृष्ट्रियान किया । क्षानारिके प्राथमिक क्षेत्रेकाल पद सरीवर



स्था

- ब्रोक्ट क्रिक्ट्रिक -

अस्तास् स्रोधा क्या है। सुन्य कामासी प्रेयाको क्याँ वैद्यो देख पृथ्यि क्यांक्रा-पूर्वक का क्यांक्रीक्र सामासी प्रशेषको अस्त्री स्ट्यू देखा। ज्ञारी जाकारकृत वर्णको विद्युत्त्रों स्टिक्स स्युक्ति और क्याँन क्यांक्र प्राप्तकाम् स्टिक्स की प्रकृति क्यांक्र क्यांक्रा की प्रमुद्द विकासको विकासका क्यांक्राक्री और पार्टी है, ज्ञारी ज्ञाक क्यांक्राक्री प्रीयुद्ध विद्यालक केया क्यांक्रे कर को स्वयुक्ती और सा स्ट्री की। का क्यांक्रा

rederer systemblist unbereite flegerir delle

all similar forms adjusted

मान्याओं केले — बड़ी । शुरू इस निर्यय

अस्तरपूर्वक पूजा ।

पानेत्वा विकासिको असकी हो ? विकासी पुत्री हो और पुत्री पाने पान पान प्रत्या विकास विकास है ? में पान पान पुत्राम पान्छ है। बादि क्रियानो कोच्य कार न हो तो पानमाते। पान्छक परिस्मुको पान पान पुर्वनार संपानी प्रत्य पानकारी और देवन । हे अपने नेपाने प्राप्तानित अधिको स्थान प्राप्तानित हो रहे हो। को नेपान्ड देवन पान पान पान्छ था,

हो । वे न्यूस्थानर यहा कारण विजे नहीं सोका मा हो वे । संस्थाने का त्यूस्थानके अन्यरकृषेक अन्यन्य करने व्याप्त । संध्या गोरने — अहान ! वे व्याप्तानिकी मूली है । मेरा नाम संख्या है और वे नाम्या करनेके दिनों इस निर्देश कर्मन्यर आसी है ।

महि चुने अभिन हेन अन्यको उपित स्टब्स यहे से अस मुझे स्वयक्ती विधि प्रवाहने ।

तानी अञ्चलने के भारत करके भा राज

नेक्कीय पता जो है। वे तपस्यके प्राथको — आके प्राथकी निकास मिन को हो तकेकानों आ गयी है। इसमिके विकास कुली जा पते हैं और वेश प्राथ प्राथम है। पंजाबत पता कुलार प्राथमिकानों

संस्थानों क्या कुन्तर व्यक्तिकार्थन क्रेड वरिव्यक्ति, में सार्थ करें कार्यकि इस्ता के, उससे कुनी मंत्रई कार मुद्दी पुर्व । म्य इत-ही-कर तमकाका शिक्षण कर पुन्दी भी और अस्ता क्रिक्ट कार्य व्यक्तिय की। इत कार्य क्षीत्वर कार्य व्यक्तिय क्षीत वर्षकान् संस्थानक क्षान्य अस्ति क्षा अस्तर क्षीत्वर्ण केरें—कुन्तर । मो इससे

प्रमुख अर्थन अनुबद्ध तेना है, भी इसन और क्यान् तर है तक को इनकी परवारका परकारत है, इस कारकार, प्राम्पको सुन इन्हरूने कारण करो । को अनेको हो करी, क्षर्य, प्रकार और प्रोडको इत्तरिकारक है, पर fariotis autom, after quire दिवास अञ्चल करो । आने मनके जानेगारी क्याने वेकेकर कान्यको अस्ताकना करे। क्षाने तृष्टे कर्य कुछ दिल कार्यना, इसमें क्षेत्रक वर्ती है। '१३ गर, श्रीकरण ४३' इस क्रमान्त्र विरुद्धाः क्रम स्वत्ये हुए चीन सम्बद्धाः आरम्भ करे और जो में मियन बरासा है, ज्यों भूनो । तुन्हें चीन रहकार ही करन कारण क्षेत्र, चीतसम्बन्ध्रांक ही महावेकारिकी हता करने होगी। प्रकार में बार फर्ड हारको तुम केवल करवळ पूर्व आहर कर क्रमाने हो। जन सेमारे बार छंडा समय

अर्थे, तब केल्स जन्मस किया करो । इस

प्रता नवन्त्राची समाहितक प्रते प्रास्त्री

\*\*\*\*\* मालकार एवं क्यानामकी किया होती खोषी। असता होनेकर कृषी अध्यान ही आधीष्ट पास हेकि ! इस प्रभार की जानेकारी मीन नकावः प्रदान करेने ।

अञ्चलपीका काल वेतेव्यक्ती तथा कन्यूर्ण । इस तथा शंगकाचे तथाक वार्त्वकी अभीष्ट क्लोरबॉको पूर्ण कल्लेकाणी होती त्रितिकार उन्हेंस है. सुनिकर क्लीसह है। यह सरव है, सरव है, कुरने संसन नहीं अधोरीकानाओं हारते किया से नहीं अन्तर्नान है। अपने फिलमें हेला सूच म्हेरन रेकर हो गये।

( क्रम्बाच ६—५)

प्रिध्याकी तपस्या, उसके झरा भगवान् दिस्थकी सुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिक्का को अभीष्ठ वर दे मेवातिथिके यहमें येजना

प्रदानों करते हैं—क्षेर पुर्वाणे केंद्र पद्मा प्रसार दिलाची देश था। स्थान महाराष्ट्र नारद । त्यारकांत्र विकासका कार्यक्र प्रात्मको प्रत्येत वारण रही भी । यह अवस्थ है कर महिल्ली अपने कर करें गये, कर अवसीत हो होजने रूपी कि 'में समानह त्रकोर करा विश्वासको क्राव्यक्राता संस्था कर- इसके बच्च कर्ड् ? विरार नगर इसकी स्कृति क्षी-पर ब्यून अस्ता हुई। दिल से यह सामग्र व्यक्ते ?" इसी विश्वार्थ पहलार अस्ते अपने मुक्तरकेदित सरीक्षरके एक्ट्रन ही सकता करने करते । व्यक्तिप्रयोगे सरकात्रे विके जिल घंकाको सामन मताना का, उन्हेंसे उन्ह प्रतिपालके प्राप्त का क्यान्य वंजनकी भारतक्षण करने समी। असी चानकर Read sect formit sent fire afte एकाम करने वह शही अती तकाल काने करों। उस सरकाये समे दूर आके कर पुन कारीत हो गये। तब कारतार दिल कारती राजस्थाको संस्कृत हो कहे प्रस्तक हुए सका कहान-चीतर और अस्वत्याने अन्ते स्वयन्ता

इक्कानुस्तर इंग्यरकीया विकास करें, वे

मंत्रहों तमस्थितनीके कोत्रह केन कन्कावर कोनों नेत्र केंद्र कर निर्म । नेत्र मंत्र कर लेनेनर क्लाकर क्रिके अर्थेत प्रत्ये प्रवेश करके क्षीन करावार किस कावार का विकास करती भी, उसी उसको उदस्यी सर्वकोंके सायने प्रकट हे गये। इसके मनसे विजयत विकार किया था, उन्हें प्रमु बैकरको अपने सामने सक्त देश वह अवन्त जानको निवार हे गर्वी। ध्यानामुक्ता ध्रुकार्तकर

क्रो दिन्त क्रान दिन्त, दिन्त कानी और दिन्त चोन्त, आववस्तान, सारपूत, सवको पर पृष्टि प्रदान की। जब को दिव्य प्राप्त, विश्व बुद्धि और दिस्स बाली जार हो सबी, राज सह महिलाईमें जात होनेवाले जगहीचा विकास प्राप्तक बेदायार काची सुनि वारने राजी।

मध्य बोली—को निरावपर और परव प्रान्तमञ्ज है, को य से महरू है, न प्रश्न है और न का ही है क्या विक्ते सम्बद्धा बोर्गायम अध्ये इक्के भीतर विरात करते है, ज्यों रचेपानका अन्य चन्नवर विकास गमकार है। जिम्हें क्रमें साहे हैं, जे presente, firfer, feftiger går हानगरू है, जो अपने ही प्रकारकों निवार है प्रकारिक होते हैं, जिनमें विकारका अवस्थ अभाव है, जो अस्तरप्राचननंत्री नहीं। रिर्मुण, निराम्बर बसले गये है तथा जिल्हा कार अञ्चलकारकारी सर्वका को है, उन विश्वप्रकृत जान चनकान विश्वपति में प्रांतन कारती है। रिल्का रूप एक (अधिकेप), सुद्ध, विना पापाके प्रमानकान, सर्वेदनarapea, capa Publicar, Resperansa. राज, देवपीरे पूरा, प्राप्त तथा स्थापिको बेनेवाला है, इन अल्प प्रक्रवान् विकासी मनावार है। जिनके सामावारी इस्तरायके 🏚 उद्यापक की पर सकती है, के इस कन्यूरे सर्वेका विका है हुई सरकावान, काराने

रणानेवास समा परित्र बस्तुओंने भी परम चरिता है, इस असर महेश्वरणों मेरा नगरवार है। अनुकार को सामन सुद्धा, बनोहा, भागम आयुवरोंसे विश्वतित तथा सम्ब वार्ष्ट्रके सम्बन नीरवार्ग है, जिसमें अधने इप्लेमे कर, अन्तर, पूल और मुख्य करण कर रहत है, इस दिला, विकास, साहरा, सरकार कियाने सुक्षेपित आप चेरापुरः भवनान् विकासे उपलब्ध 🛊 । आव्यासः कुरते, विकार, पान, तेल तथा काल—वे रिक्तके कर हैं, कर आज परवेखरको water \$10

प्रथम (प्रकृति) और मुक्त दिन्छेर क्रारिकामी प्रकट हुए है अकरिए ने क्षेत्री विकास प्राप्ति है, इस्तेतिको जिल्ला संसाधी क्य अक्का (बुद्धि अस्ति परे) है, क क्लक्षर संवारको कांकर नमकार है। को ह्यात होचार जनस्वती सुद्धि करते हैं, औ विक्या क्रेस्टर संस्तरका प्रातन करने है तथा में का क्रेकर असमें इस सुक्रिका संदार करेंगे, ज्यी अस्य काकन् समावित्रको कारेकर प्रकारक है। को कारअंके की कारण है, दिवा अनुसर्ग्य प्रत्य तथा अधिका अंतरि केश्वयं अक्षा भारतेकारे हैं, कृतका क्षेत्रकारतेका वैभव हेरेकारे 🗓 सर्व

<sup>-</sup> क्यांस्य--

क्तिकारं अपनामं पर स्थेव एक्ट साँव कुल र वीकान् । सम्बद्धाः वीतिन्यस्य कर स्टी कुल होत्स्त्री कोऽश्व ॥ क्षेत्री जन्म केर्निक विभिन्नते अञ्चलक स्वाप्तिकविष्यकत्। क्ष्मानक स्वत्यक्रिकारम् एक स्वयुक्त स्वर्ति क्षात्रम् मूर्त पुद्ध क्षेत्रको निकार निकार्त् कार्य कार्यको । कियार्त् सर्व्यकार्त् कर और स्थार्थ कार्य ॥ विकासको द्वारतीयों अभिने कारणार्थ के बेबबार सम्बन्ध । यह को को बारतार्थ करते करते करते करते करते के बेबबार की नवार में पुत्रकों कोई कावल्य सर्वकार्यनीय । प्रत्योगी पुत्रकृषी प्रवर्ग क्योंनी पंजाुकार स्थान्। पुरं पूर्वेक्ष्में क्ष्में मोतिक पायुक्त बार्या स्वर्थन कर तुन् मोतिक से । (你更多你的意义)((一切)

अकासकप हैं तका उद्धातिने भी परे हैं. ३% परमेश्वर क्रिकको जनस्कार है, जनस्कार है। पर करता जिनसे किए नहीं कहा करता, विरुक्ते चरणोसे एकी एक अन्यन्य कार्यसे सम्पूर्ण विकार, सूर्व, कन्नज, वयनदेव एवं अस्य देवता जवाट हुए 🛊 और जिल्ली नाभिने अन्तरिक्षका अविदर्शन हुआ है, अही अहच धरावान् शुक्तुको नेग रचनकर 🕯 । अभो 🕨 आर्थ 🖟 संबन्धे अनुवा बरव्यका है, आप ही मामा प्रकारको विकार है, अस ही हर (संवारकर्ता) है, अरु के रूपका सभा पराव्य हैं, आप उद्या विकाल सरवा महोते हैं । जिल्लाका न अवस्थि है, ज नवार है अहैर न अन्त हो है, जिनमें स्तरा जरान क्रमा हका है तथा को पन और वालोके नियम नहीं है, ३भ महावेकनीको स्तुति ये कैसे कर सबीमी ? \*

\$\$1.4 ad 6.5 a.6 d.4.6 d.7 ph \$100000 app. \$10.0 a.5 d.4 a.0 d.

ल्यार अली देवला कांद्र (स्वस्थाने कांद्रे मुर्गि की विलयें स्वसंख्या कर्मन अही का स्वस्ते, अही परनेवारका वर्णन अवका सरकार में कैसे कर स्वतारी है ? माने ! आप निर्मुण है, में पूछ की आपके पुल्लेको कैसे मान स्वस्ती है ? आपका क्या को ऐसा है, नियो इन्ह्यादित सम्पूर्ण देवता और असुर घी नहीं जनके हैं। ग्योक्षर ! अवयको नवाकार है। स्वोक्ष्य ! अवयको नवाकार है। केनेश्वर कृतको ! भूक्ष्यर प्रकार होत्तर । अवयको सर्वकार केस नवाकार है। !

सहाजी वहारी है—सरह | संवक्षाध्यम् व्या स्मृतिकृतं वक्षान सुरुक्तार असके द्वारा व्याप्त व्याप्त द्वारा एए। उसका हारीर वस्त्रास्त्र असेर प्रगानकारे क्षारा हुआ सा। वस्त्रास्त्र असेर प्रगानकारे क्षारा हुआ सा। वस स्वया प्रशास कटावृद्ध स्त्रोचन वर वहा आ। कर स्वया प्रशास कटावृद्ध स्त्रोचन वर वहा आ। कर स्वयान प्रशास क्षार्य हुए स्वयानके स्थापन कर स्वयाने (विदेश को उससे हुस प्रकार बोले।

माना पूर्ण अन्य अवस्थित विकिति । प्रत्यक्षणकारणका अन्यस्य मुखे प्रमृत । प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश । प्रदेश प्रदेश । प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश । प्रदेश प्रदेश प्रदेश । प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश । प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश । प्रदेश प्

<sup>ि</sup>यम अञ्चलनो केल <sup>3</sup> सुरुक्ता वर्षेण्याः (२ स्थिप्तानि जन्त्रीम वर्षके स्वयं स

- व्योक्त विकास -A CONTRACT CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

ज्ञानन एवंते भर्ष हां संब्य उन्हें कांकर प्राप्तन करके जोती—स्केशन ! पदि सान को असमानुर्वेश का देश कहते हैं, बाँदे हैं बर करेके जेवर है। वहीं करते कहा है पनी है क्या देश ! वर्षेत्र हुल स्थल अन्य नेते संबंधकी जनस है से बेश जीन हुआ यह बहुतमा कर प्रत्यक्त करों । वेलेकर । इस something and and final of particular को अपने हैं, में इस्त-के-एक नाम होते ही कारणको पुरस् । हो कार्य । यस ! येगे स्थान पूर्व कही र को । के जो की हो, के भी भी जन्ममा सुद्धार् हो । व्यक्ति अतिनीक को भी पुरूष चुने समाग्रन्थको देखे, अस्ते Sharam are \$ 200-at mine म्बुक्त हे कर। निरम्भ संस्थात का रूपा कुरूर प्रका

हर मनन्त्रसर भागान जंगले स्था— क्षेत्र । संबंधि । सुन्दे । यह्ने । सुन्दे सो-को कर परित्र है, पह राज सुप्तानी तारकारी सिक्क Burt 44 & Nort mfreibe mark मुख्याः बार अवस्थारं क्रेसे है—ब्यारं क्रीवानकार, कृती चौचलाता, वीवरी भीतरं सम्बद्धाः अतिः योग्यो युद्धानस्य । सीवारी अवस्थित प्रसाद क्षेत्रीयत क्षेत्राचारी जीवा महाराज्यको पुत्र होने । कहीं-वही पूर्णा अवस्थाने अधितः जानते हो प्राप्ते स्थान के अभिने । पुष्पारी संस्थाति प्राप्तानके की क्षान्त्रं सक्तानकारके आवती व्यापनी रम्मित घर ही है, फिल्मे बेहवारी औप क्षण रेनी हो साम्बारक न हो आहे। हुए पी इस स्वेकने कैसे हिन्छ स्तवन्यवर्गा प्राप्त unit, den steb räubit gert finnt क्षीके रिमी सन्तर नहीं होना । पर्यानकार

प्रमाणित महिकाब का पंचा मुख्य बारोवार परिने विका को बोई की पूका शब्दान क्रेकर कुफरी ओर देवीना, न्या क्रकार ग्रीवन क्रेकर पुरीसारको अस् क्रे कारता । पुरस्ते पति बहुत् समाने समा विकासको सम्बद्ध एक बहुन्यन नहीं होते. के इन्हरं साथ एक स्वयंक्रक जेतिन चीते। हुम्मे पुरस्ते को-को कर बाति से, से क्या की पूर्ण कर दिये । अब मैं पूजारे कुरती का भ्रोत, में पूर्वतन्त्रों सक्ता रसती है। कुनमें नक्षिते ही यह प्रतिक्रा कर रजी है कि में अर्थनों अपने प्रतिस्को रकार कुँदी। का प्रतिकृतको स्थान करनेथा हिन्छ में हुन्हें क्य ज्ञान कारण है। जो निसंधि करी। पुरिचर केमारिनिकार एक पह पहर रहा है, के कर्द अंगेंगा कर्त् सुरेवाल है। सारे क्षांक कुलेल्या प्राथ्यक्तिक है। पूज विज्ञ विकास किये गति जाति असने प्रातिका कार्य कर के । इसी पर्यक्रिक उपलब्धने क्षाकाम अधिक स्वयंत्र स्वयंत्रक्षम् वृत्तिवर वेकारेलीय अवस्थितका अनुसूक्त प्रतरेते हैं। हार सम्बद्धानुमेन को जाते । सुरे सुर्व को हेक भूति अभेग्वे । केरी कृत्यको सुख जुनिकारे करिको जन्म हुई पुत्री क्रेक्सेनी। पुत्रारे कारी रिका विकास कालीको प्राप्त कारीकी प्रका हो, को सुरको स्वरक्ता, प्रतिका नियान काले हुए हुए अपने प्रतिस्को का न्युत्वी अधिने हेन थे। इंग्ले १ वर्ग हर 30 where we grittents heb mate प्लाप कर को थे, उसी देशों जा ugfilm unge da mba bab you wing hands step also क्रमार्थ और ज्योंने अक्षी का पूर्वाता कार्याक्ष संस्थित संदेश साथ विकास का हिन्दा करोते सामृति कुन्यानीका

विवाद उन्होंने सन्हासके साथ किया। चन्या अन्य सम पहिलोको होहकर केनल रोहिजीसे द्रेश करने (करें ) इसके कारण समेक्से करे हुए दक्षणे अब कल्पनको साम हे विका, राज प्रांगरा देवरत प्रांपते पास आणे । परंतु संबर्धे ! तुन्हारा कर्न से मुक्रमें रहन हुआ था, असः तुनमे सद्धानीके रक्षध आवे पुष्ट अन देवलाओवर दक्षियान ही नहीं विक्रमा । तम क्रांगानीने जामराकारी और देशका श्रीर वक्ता कृतः अपने अक्तानो आह करे. बाद कोएम पानी रक्षकर को प्राप्तने क्षानेके रिको एक अध्याने स्वीत को, को पान या कर्णानामा नहीके नामने विकास र्द्ध । प्राप्तकारको अनुपरिकारको हे प्रकृति

थेकारिनि वहाँ इवस्थित हुए हे । तपस्ताके ह्या अनकी सकत्त्रम करनेवासा न ले कोई हुआ है, न है और न होगा हो । का यहसिंह सम्बद्ध विकि-विकानके साथ दीर्घकालसक कार्यक्रोत केशिहोय नावक व्यक्ता अस्तान विका है। असमें अधिकेन पूर्णकारसे अन्तरीया हो हो है। यश आनर्गे पुर अपने

क्षरात्मने कल के और परम पनित्र हो माओं । देश करनेमें इस समय हुन्हारी यह जीका एवं हो जानने । क्रम प्रकार संभारको क्रमीर क्रिएक। प्रयोक्त केवल केवल सम्बद्ध मित्र मही अन्यवर्गन को नहें।

(अन्तर ६)

शंध्याची आस्पाबुति, उसका अरुवतीके क्याने अवलीर्ण होकर मुनिवर वसिष्ठके साथ विचाद करना, बद्धावरिका सहके विचाइके लिये प्रकार और विन्ता तथा भगवान् विन्युका उन्हें 'शिवा' की

आराबनाके रिस्पे उपदेश देकर किसामुक्त करना

कार्याची कारते हैं— बाल्य ! जाब अर अवयोगी निवालीका कार्याव शिक्ष गा । मेध्यह

हैकर भागवान इंकर अन्तर्कन हो नवे, स्थ शंका भी क्षते स्थानकर क्यो, वहाँ सुनि र्मभातिकि यह कर छे थे। भगवान प्रीकारकी कुनारे जरे जिस्तीने वर्षा नहीं हेला । उसमें इस तेजाबी अक्रमारीयत स्थरण किया, विजने उसके रिप्ने सम्बद्धानी विधिया उपनेत विका या। प्यानुते । पूर्वकारको अवर्षि यसिक्षने पुरू परवेतीयाँ

आज्ञासे एक तेकावी अवस्थारीका केव

शास्त्र करके उसे स्थान करनेके हिन्दे

अवनेको तपन्यका अन्तेल देखाले उन्ही Male है । स्थाप क्रिकेट प्रतिकार के वनके रक्षकर कर महत्त्वक्रमें प्रान्तरिया अफ़िके समीच नकी। यह समन भगनार इंक्स्प्रेसी कुमले मुनियोंने उसे नहीं देखा। व्यक्तनीयों यह पुत्री को इस्के साम उस अधिकों अधिक को नार्यो । क्लाबा

वृतेक्रभवन' इतिर संस्थात देखे है नवा। ठार प्रोक्रकाते असमित गय सम और केल गर्ज । जीने भगवान पंचाकी

आहरते जाने शुक्ति मेरे प्रतिकार कार्त है, यह समूद गाह सार्वतालय हुए। flui i

पुरीका । जाके प्रतिका कारी कर \$ 1 webster may de Pershab warner अक्षा व्यक्तिकारी होती है। सुर्वोद्दर्भ सहते we amble ij— welk lijden) राजनी कर पारंच, तक प्रतिः संच्या प्रचार केची t. al barratai prop metapat to कर प्राप्त कुल्लाके सम्बन्ध कुर्व कहा है।

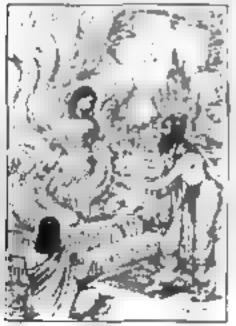

कारकार कुछ काके पुरः पूर्व-स्थानने होता है, यो है,स्रोको अस्टर अहार महेल जिला। तक पूर्वी विकास और अल्पेसाओं है। तार राज्यु परावार विकास वेताराओंको कृतिके रिप्टे को के नामोगे जाके कानकीत प्रातीको विन्य प्रातीको कुछ form unto melt melt meller un tepent une fem i ten spiele upub रामानिका अवदार अस्ता, तर व्या अतिकारि प्यापने पानि क्षेत्रिको स्था हुए कारतांच्या हुआ, तो तीन और सामेंट बीचने - कुम्मोबर्ड-को - क्यांच्याती - प्रतिक प्राप्ती महर्गनार्गी अधिकारण है जन्म प्रार्थि प्राप्त हुई। सुधिने को अस्पोन्नेह प्राप्त प्राप्त अस्पिता केन प्राप्त प्रार्थिनिया हुआ, को प्राप्त प्राप्त का पुर्वको प्राप्त विकास। हुने । वर्तर राजके मध्यको हुनेन्यानी प्राप्तिन संस्था प्राप्ति व्याप्ति हैं को प्रत्न प्राप्त प्राप्ति नोको विका क्षेत्रको विकास विकास with building of an every ज्ञान हुमा । उन्होंने सम्बद्ध नाम 'सरकारी' रपट र बद्ध विकास भी बदासमारे वर्गका अवयोग मही काली भी; अन: मही गुज़के कार अने को के विवय-विवय कार कार विकास किये ! बहुत्यों सामान माने प्राथम है ने पुनि पुनिनी जाति differ one were it air and freshis तार अंतरको सुक्ता पद प्रतिका नामक-कारण करते हैं। हैती सकावती क्यान्ताह with more measurable than offers descriptions are assured all talls make क्षेत्रे स्वर्ति । क्षत्र क्षत्रु विकासके स्वेत्य क्षेत्र स्वर्ते, का की, राज्य तथा नोवाले विलयर गुरू mark up where you seem from tra firm i pape, firmy reas rejude क्रमोरे निकार कुर समाने विकास स्वर्धि एक परंप क्षीक क्षीको अस्त हो ।

at I destribed at reported अन्यक्षी प्रकार क्षित्रमध्योते हेन् थी, यह न्यूनि परिकृत्ये प्रतिकारो काहर इस्ते राज्य वर्षी क्रोप्स करे रूपी। अस्ते प्रतिह

मेरवाके परित्र वरित्रका वर्गन दिला है, जे मानवर बराजकातीके प्रशीको हेरेग्याच, बरन करन और दिना है। को को का सुन प्रात्मा आक्षा व्यक्तिका पुरस् पूर्व मन्त्रुको कुन्त है, वह सन्दर्भ कारणकारोंको प्राप्त कर होता है। प्रसर्वे अञ्चल विकार कार्यको अञ्चलकात सम्बंधि के प्र

प्रकारों सहायोची यह यह हराहर माराजीका पर अस्ता है पना और है हत प्रकार केले ।

गक, यह आदि अन्य पुनि की का अपने-अपने स्थानको क्यारे और यस क्रमा समाज्ञ कारनेके रिप्ते काढी गानी, अल्बेड काढ भारती काम स्थाप ?

अभीर पूर्ण एवं ओई पुर जनक हुए। पुत्रो बहा होता हुआ बार बहुता: दिलाकी मुनिर्देश । वह विकास बीर परिवृत्ति मामाने मुझे चेद रिस्ता का, इसलिने में पाकर विकेश क्रोपा गाने राजी। पानकर क्रिको और ईवर्ड करने राजा। मुनिविद्यालये । इस प्रकार देने हुन्हरे समझ जिल्ला प्रकार, जो समझ है, कुने । मैं का रकारण गया, यहाँ दक्षणमें यूनि इसीयन में। वहीं गीलेंड साथ बसकोड़ की बा। क्या । अन् भ्रम्भ की बढ़ी मताताले साथ दक्ष राजा हमने चुनीको सम्बोधित सर्देश कार्याच्याः अस्त्य किया । का वार्यान्यके रूपन में दिवसी मामके दुर्गतक मेरित याः सक्त की बद्धा—'क्रो । तुन्हें ऐसा प्रका करना काहिये, विकासे स्वाचेनकी विकार कार्याच्या कार्याच्यामी क्रीका करियाक्त करें।' इसके बाद मैंने भगवाद विकास केवल कर्मका कर रहिल्लील भरदर्जने क्या-महत्त् । अस्ते कालोकके सीवा : कालोको मेरी आहा अरक्तानीयों तथा पूर्वजन्में काली साम्बद्ध कहा—'प्रणे ! सुन्दरी की ही वेश कालाकृत संस्थानी कही उपन विकासका अरह है, अरह विकासीको लेकित करनेके कुरावी है, जो विकासकियाँ कृष्टि केले जिल्ली सरीकी सुद्धि स्तिकित !' सह भारतेकारणे हैं। वर्ष्या ! अन्य अन्य कारकान् , सुरुवार में किरावर्षे का गाना और रोबी स्रोत विकास कर पर्व करिय करियका वर्तन प्रतिको राज्य । मेरे का विश्वासको राहिर-बोरियो, जो पूर्वपेट पानेका विकास गरीर पुलोके वित्तुवित कारणका प्रापुर्वात करोगरम, रूपन को महत्त्वकार है। यस 🖫 । समय और कामानित—से होने कारकोव रहिलो विराम करके प्रवेदानिक काल । वहकोर साहारक हुए। इसके राज्य कावार ander under digital arter बेंक्स की, परंद्र और सकत्त्वता न निर्मी । जन यह निरम्भ क्षेत्रम स्टेंड कामा, क्षा अस्ति का पुरस्ता को बाद दुन्त दुन्त। स महर्मने क्या-विकार सन्त । हर सन्त मेरे मुख्ये के विश्वास कर्य करी, भाषा हो, भागवान् शिक्के सेवक है। अतः असरे वारणमंत्री अवसि 😸 । उन्हें व्यवस्त्री विकास सीरामरे पूजा को कारण पूजा वरिता। स्वाह्मातको दिन्ने अलोहर हैकर की पूज: इन है, जो मध्यपूर्वक तुन्वे । तार ! पूर्वकारणे जनको विकासके पास जेवर, परंतु सहार में क्ष बार कर मोहने यह पंचा और प्रका करनेवर की ने सरवाद दिखको भागवान् इंकारने मेरा अवस्था विका, सम जोड़ने व द्वार सके। काम समस्यार सीट

a fiftig frager a 

अस्य और मुद्रे प्रकृत करों, अस्ते । यह प्रकृतीने कार प्रस्तु हुनका क्षानको काम गया ।

190

मोपने रूपा कि विश्वितर तथा प्रपत्नों आईगा, मेरे अन्यत्मात्मक रूपा कुन्न हुर नकार एक्टेन्स केन्स्स्य कार्यन their fieit that with combine सनाम केले जीवार कॉमे । यह संग्यो-मोको की परिवारको हा करवार

alighes were figure, the temporal विकास का के इतिके सम्बद्धा है। की के प्रकार पुर पुत्र संस्थित इनकी स्थान की। इस मुलेको सुरका अन्यान् क्षेत्र हो तेरे कार्यने अवाद हो पर्य । इसके बार सुरात्ते क्रोबर साथे थी। के अकृत्य कार्यको सम्बन्ध पुरस्त है। अवृति क्षांत्रीचे प्रकृत पाता, पाता और पाता है पत्ते हो । इसके प्रवास करीएकर मैनान्यनको सही हरेगा है सुई भी । के भागमन् स्रोहर नगरthe families was set that with the श्रीको प्रस्त प्रत्याद्वात वर्ग बोहरियो रेप

भागवान् विक्रु बहुत प्रसंत्र हुए और प्रनामी अभि पूर् कुर अवस्थे केले— काराव हिल्ला: । जोकलाहा कहार, 1 तुन कर्ण है । बनाओं, सुबर्ज मिललिये आप मेरा रूपण

क्रमणे देशस्तर मेरे नेत्रीय जेन्सस्थानिक स्थान बाद पानी और मैं राहुन्त कार्यको वार्यका

अनुस्ती सुक्षी कारने राजा। की उस अवेजको

क्षाप्तर अनुषे प्रकारिक कृता हर वाल्याके

Sterm & mit Paris Pallagerit was mill with का गड़ी है ? पुरस्त महैन स्थ न्यान्त् दुःस आ पह है ? उसे की सामने इस संगय क्षत्रों । मैं का साथ द्वारा निया देख । इस

रियममें मोर्च सेंग्र मा अन्यता विकार नहीं

क्षान्त व्यक्ति ।'

क्या—'बेहाम ! गाँ। परावार रिम किसी कार्यः वर्षे अभिन्तं में नामक्रीन्या कहा प्रतिको सूच कर ने तो में मुन्ती है हो जनक । इसीनेंद्र पैकी में जनकरी सरवानें

> केरी पात पात प्रत्यान मानकार व्यक्तार हैत को और चुन स्वेचकड़ा Septem pri capit per agent when the all क्षेत्रे — "विश्वाद: 1 तून नेत क्या पुन्ते । पद क्यों प्रकार रिकाम अलेकार है। केत करूर ही केर-प्राप्त आदिका भारतीया Bauere de fire de grade unit-mil (पारम्बा) और वर्ग (संक्रमण) है। में क्रै क्यान्त है। क्यान्त, बरेब, निर्मुण, निरम, selelbru, fieldram, prigritu, prags, अन्तर, राजका अन्य वार्यकाले, वाली और क्रांत्रांको प्रत्यालय एवं प्रत्येका है। सुद्धिः प्राप्त और संप्रानीत पाती, बीली गुल्लेको आकृत देवेकारे, मात्रका, अक्षा, विश्व और कोड़ काले अधिक, स्केतुम, सरकपुत क्षा अकेन्द्रमध्ये को, क्यानों 🗗 नेक्युक क्रकेट होनेवाले, निरीष, नावारतिन, नावार्के कार्य के देखा, बहुर, सहम, स्वरूप, marrow, filliars, inverse. विर्देश, अवस्थानक, पून्त विकास सुक्रेरिक सीपी, निम सेनवरण्या, सीप-क्रांड्रिकेट, पर्यक्रमी, स्पेक्टपुर और प्रक्र क्षेत्रकार है। हुए अहिन्द्री क्रान्स्में सारके । सर्वातन्त्र सन्दर्भा नामन करते । इससे संस्था होका में हुक्ता व्यवस्थ समि। इक्ट् च्या कुर्या तरने वह विकार से कि संकर वाहीका प्रतिकादम करे से दिग्याको जला कर्माने जोरको निकास साम करते हुए

የቁተ 

अर्थन तरका करों ( अवने का मनोरकको होना । सहस्य का देख है होगा, मैस नेस इसको रससे हुए देवी सिव्यक्त भाग करे । 😲 । 😄 बेस पूर्णकर होगा, तुम केनोंको सक में देवेकरी वर्ष अल्ड हे अर्थ से सारा कार्य

वित्रह कर देंगी। बहि दिल्का समुख्यानको अवतार प्रकृत करके सोक्ष्में किसीकी पुनि

हे मानव-वार्तर प्रकल को से ने निश्चन है म्हानेक्वीकी क्यों हे राजनी है। इसन् १

त्तम क्रमको अस्ता है, से नाममन् निर्माट रिक्ये पर्वतिका कारावार कारतेन्त्रे निर्मित स्वकः पश्चिम्पानको प्रवासकुर्वक स्वयस्य स्वरं । राता । रिस्ता और रिस्त देखेंको परकोट अधीन जनन काहिये हैं निर्मुत

परम्बानांक होते हुए भी जीवानो सनुमा हो कार्ग है। 'Rel 1 women, formed property प्रकार हुए इस क्षेत्रोंने कर उससे उपनेत की बी, तब पूर्वकालमें चलान्य प्रेकले के

मार कड़ी भी, उसे माद करें। लाहरू है अन्तरी प्रतिसरे सून्दर सीतन-निकार मत्त्रेवारे निर्मात विक्री सेव्याने समूज होकर युक्तको और हुनको जनद करनेके बहार रूपें तो सहि-कार्य कार्यका असेत दिया और ज्यासदित का अधिनाती बुद्रिकर्ता प्रयुवे पुढ़ो उस सुद्रिके पालकर कार्य सीमा । किर जान सीमा-नियमक जा स्वात् स्वानीने ईतकर आस्कारकी ओर रेकारे हुए को जेमले कहा-निकार । सेव

क्रमुख क्या इन विकासके अञ्चले इस

क्षेत्रको अबाद क्षेत्र, जिल्ला कर का rit.

अवसी पुक्त करनी अभिने । यह तुम दोनोंके राज्यूनी प्रकेशकोच्यो निर्देश करनेपालय होता । वर्ती जनस्कार प्रस्तव करनेकरमा होग्य । सह समक गुलोका दहर, निर्मिक्षेत्र एवं स्थान केनका पालक क्षेत्र । नदानि तीने देवता मेरे 🏚 क्या 🕍 तकाणि निक्रेयतः रहः मेरा धूर्मकर क्षेत्र । एके ! वेबी नगरेंद्र भी सीम का क्षेत्रं। एक काका का स्थाने क्षेत्रा, को इन और्थनिको बार्व होनी। सूरता कर व्यक्ति सरकार है। बीवार का प्रतिके

होंची : वे ही धार्क स्थानी पारी होंगी ।" े देखा अस्तार अन्याम् महेशा इनगर कृता करनेके पक्षात् व्यक्ति अन्तर्भाव क्रे रावे और इस केनी सुरस्तानिक अपने-अपने कार्यके एक १९६ । ब्राह्मण् ! संबंध प्राचन में और तुम क्षेत्रों शब्दािक क्षेत्र गये और शाक्षात् थकार् क्रेकर इक्काममें अमरीर्ज हुए। मे इस समय केल्सर धर्मनपर निवास वासी है। जनेवर है जब दिला भी सती नामसे

कारके अस्तिह्य होत्स । सभी क्षमका पूर्णकर

क्रमाहरूके रिस्ते हो यह करना चाहिये।" देला बक्रकर सुक्रमर बड़ी भारी दमा करके परकार विका अन्तर्कात है गये और को उनकी कर्ते कुरकर बढ़ा शास्त्र प्राप्त

अवस्थितं क्षेत्रेकारचे हैं। असः सुन्हें काले

(MINUT 10-10)

दशकी तदाका और देवी ज़ियाका उन्हें वस्थान देवा

प्रारुपीने पूका—पूजा विकासी । कार्नेकाने शक्तने तनस्य कार्याः हेनीले इसके इसका बालन कॉन-सा वर जात किया तथा में देनी किस

Manager and Company of the Company o

## प्रकार काफी करक जूरे ?

मुनिर्देश साथ । स्वान्तान प्रकृति पूर्ण के प्रमुद्धान क्षेत्र के प्रमुद्धान क्षेत्र क्षित्र के प्रमुद्धान क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क्ष्य क्षेत्र क्ष्य क्ष्य

## करने लगे ।

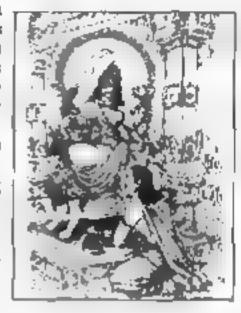

स्थाने क्यां —क्यां क्षेत्रे । क्यांक्रे हे स्थाने क्यांक्रे । क्यांक्रे क्षेत्रे । क्यांक्रे । स्थाने क्यांक्रे हे क्यांक्रे । अस्ते ( क्षांक्रे । स्थाने क्यांक्रे हे क्यांक्रे । अस्ते ( क्षांक्रे । स्थाने क्यांक्रे । क्यांक्रे । अस्ते ( क्षांक्रे ।

व्यक्ति काते हैं—बुधे ! संका विकास काते हम अवार सुनि कातेश कोकर रिकार काते हो अते अधिअवको कात रिकार से भी काते का प्रधार कहा— 'दा ! तुनारी अन कात व्यक्ति में बहुत संका है। इन अवार व्यक्तिका कर वाति । तुनार रिक्ते कुछे कुछ भी अहेन की है।'

असेट परस्तको असेट जिल्लानिक। स्थीर चल्लारे अन्तको कोऽसु से ।

Mart and the continue of the state of the st क्षणान्त्राच्या पर प्राप्त प्राप्तात प्राप्ताती । अधिको अधीत हो हुन्त्राचे प्राप्तिः पार्तिः

क्षा क्षा अस्त हर और वर विकास पुरात पुरीके क्षाने अस्ति होती.... कांकर क्षान क्षाने हुए कोटे । अस्ति वेकर नहीं है। अस्ति । से अस्ति इसी कह:--क्षान ! क्षान्ति ! क्षान क्षान क्षाने ऐसा असर क्षानि

will aum mit me biebe fiert mer find. Greek unterafere me geger ment und नेरी क्राप सुनिने और प्रस्तुत्वपूर्णक हेंगे. हे कार्क । इसके रिम्म और फिसी उच्चाने हिला है, से सक्ताना सरका कार्य अवस्था अक्राओं पुरुवनो अवस्ति हुए है। वे परकार कारोकारों) व्यक्ति । केन १ नहीं के साथ होकर पहलेक्वीकी करी बहुती । air freshi marikalı bereit 4 ad

अन्तर्भाति क्षित्रिक व्या अन्तर पुरस्कति । मन्त्रकेताल दिला केर वर्ज और पर-केली र

अक्टूबर 🖁 🛭

हुन्हारी परिनो आरम्प प्रस्ता हो हुने समूर्ती। यह कारण साथ है । प्रसारते । प्रतिक सर्प कोबारिक क्यू रेरेके रिने जात है। या बार्यके रिने पूर्व का ये दिया क्ष i अवनि में कोवारे हैं, तमनी हुन्तरी जय—में हुन्तरी क्रूरी होता करवार्

इक्क वर्ग क्रीकिये । के कार्य के कार्यन, कार्य निरम् जा है सरका; स्वीति ने प्रमुख्य स्थानिक सर्वक विशिक्तर है, अवस और विष्णुके की वेदन हैं तथा निवा क्रिक्टें पूर्णकार है। यह अस्तात कोई क्रिक्टेंग्य है। मैं तक उनकी क्रूपी और अस्तरात पार्टि हुआ । वितर प्रांपनी पार्टि स्त्रीप - वित्रस्त हैं । प्रारोधा, प्राप्ताने के परिप्राप्तानानी प्रोत्ते ? अतः विको ! अत्य पुरस्कार प्रान्यु की वेरे अन्यत्रे क्रीते हैं। पानवार, अवनीनों क्षेत्रक पर गोवाची असी करू- नावकिय अन्ते विते कू प्रयोग प्रातानी स्थानकारों मोहीन परिवर्त । वेरि ! अल्पोन अनुस्तिकों भूगुर्वाने प्राप्तिकों स्थानकी अपनीर्व हुए हिल्का बुल्ली कोंचुं की प्रकारकार मान्यी नोद्याल है। में भी उनके मनने उनकी काराने मुद्दी कर प्रकारी । इस्तरियो अस्य नेरी पुनी अपूर्ण पूर्वी अस्तरात सुनी । सन्त १ अस् क्रेमर इस समय अवस्थितीयों को क्रेकि । कुर अर्थ करने करने । इस समीरे से हरू प्राप्तार पुरुष स्थित करने, अहम जैसे दृति जनक सहाविद्या होगी, जो मैंने इस्तेक्ष्मि (प्रस्तवान् विकार्ण कोहीन कार दिन्य है। क्रम प्रीप ही में सुकारी कृति बर है। यह केवल मेरे ही जातीयी जात हो, 📉 बहुतों यह उत्तर भारत प्रदास भार केरत नहीं जोनकर क्राविके । प्रकृषि की की प्राप्त <u>की कर विभानती अन्यत अन्य</u> कारके केरी सम्बार्क प्रमानुका भी दिव है। सहार, विक्षु देशको दिवको प्रशासनिकारिका विकास करते हुए जिल कही-- 'प्रकारते । परंतु मेरा पूर्व प्रक है, इसे क्षूचे शक्ष करने रहाना पार्विके । मैं कार अन्तरके जान केरी हैं । ब्रुग की साथ कराई, निवार न नाने। की है-कर परवाल कियार काल करोड़ की अब्दों की और पूजार अद्दार का परवाल, का वर्ग समय में अपने इतीरको त्यान हेरीने स्थान—स्थार | प्रधानके ! स्थान है ज़िली, अन्तरे स्थानको स्थेत को प्रार्थनी केरी काल जान पुन्ते । वे साथ कामी हैं <sup>2</sup> अंब्राल कुरता प्रतीर कारण कर सूची । वेरा

**1949** 

\*\*\*\* होनेवर कह भी अपने जन्मचको लीट पर्य विकासी पत्नी होईनो ।' मुरण जनावति दक्षते देशा व्यापार और यह सोवासर जनाव रहते तमे कि हैसी

महिन्दी किया प्रमुद्ध वेकारे-देवारे बाह्न क्रिया क्रेडी पूर्व क्रेडेवारकी है। मनायांत्र हो गर्ने । हर्गानीके अन्यर्कात

(सम्बद्ध ११-११)

प्रद्वाजीकी आज़ासे देवद्वारा मैकुनी सृष्टिका आरम्प, अपने पुत्र हर्वकों और पायलक्योंको निवृत्तिमार्गमे भेजनेके कारण दक्षका नारदको साप देना

बदानी कहते हैं—नान्द् । प्रकारी, साथ विकाद किया । अपनी कही सीरिपांके मार्थ अपने अञ्चलक प्राचन येती असूब क इर्वको काले कुछ प्रधानको भागीत्का पृक्षि करने रागे। का उपलब्धिको काली हाँ न देश प्रकारकी स्कूपे अस्मे विता पूछ भारती प्रदार ।

रव मेले—भागा स्वार प्रभावतम् । प्रचा कद् वही नही है। प्रच्ये । मैंने निवाने सीमीमारे सुद्धि गरी थी, से एक क्ली ही रह गये हैं। प्रशासक ! में कहा बार्ड ? विता क्यायते के गाँव अपने-अल क्यूने सनें, यह मुझे कासके । तक्यूनार में

प्रकारी सुद्धे कार्यन्त, इसमें संस्था नहीं है । महार्थिते (वैदे) पदा—का 1 प्रभावते दक्ष । नेते ज्ञान बात सुन्ने और शरके अनुसार कार्य कर्त । सुरकेष्ट भगवान् क्षिण रहकरा काम्यान करेंगे। ज्योत !

प्रभावति व्यक्तवर (बीरक) की जो काव सुधरी कृति असिवारी है, इसे तुन पात्रीकृत्यते महत्त करो । जीके काम नैकून-वर्गका मालय से एक पुत: इस प्रकारतीयो मक्तको । अस्तिका-केन्द्रे जानिकोत पर्यक्ते सुष व्यक्त-सी संताने इत्यान कर अव्योगे ।

तक्तनार पेश्न-कांने प्रयासी कार्यक करनेके ब्लेक्को प्रकारि छाने हेरी

आक्रके अनुसार बीएक प्रज्ञानीयारे कृतिके

पर्याने प्रकारकी देशमें देश हमार पुत्र समझ विक्रों, को प्रवेश सक्तानों। पूरे ! से सक्त-के-राज पूर सम्बद्ध धर्मका आधारम कार्यकारे हुए। विस्तावी प्रक्रिये सावर काका वे सक् वैदिश कार्यवा ही सरस्ते के । एक राज्य निवासे उन्हें प्रकारण साहि करनेका अलेहर दिया । तात ! तम मे सभी क्षक्रमण राज्यानी पुत्र सुनिक्त औरमजे सरका अरनेक रिजे पर्काण दिसाकी और क्ये । व्यक्ते कशक्त-सर कामक परम पाधन

तीयों है, कहा किया निरम् पर और प्रमुख्का

संग्रम पूर्वत है। जन सीचीननवात ही निवाहती

रमां करें। कामा जनाकरण शुद्ध एवं हान्यों सम्बद्ध हो पत्त । कानदी आपसीक करवाति कुल कर्ने और वे करवांस-वर्धमें रिका के अने। देवकि ने सभी पुत्र विसर्क अलेकने केरे हुए में। अतः मनको सुरिशर करके प्रकारों कृतिके रिक्ट कहाँ एवं बार्स राने । वे प्राची सामुक्तीमें होड़ थे । नाम्य । तमा तुन्दे परत सामा क्रि क्रिक्ट स्टिकें रिये स्टब्स कर से हैं, क्य प्रमुखन्द्र त्यवनीयतिको प्रार्थिक अभिकारको बन्धिर तुम सार्थ उनके पास

गर्ने और अस्तरपूर्णक को मोले—'ब्रह्मपुत्र

इर्वकृतन ! तृत्राचेत्र तृष्टीका अन्य देखे

विका पुर्वि-रामक कारोडि विनो बैको अपना पुत्र पुत्रः पर्वापनकाना अभिकारिक पानिके मो को ?'

armenia qui rabante è altr manarest ही बड़े प्रतिकार से । ये अल-के-सर प्रकार अर्जुक्त क्षापन मुख्यात कार्य आरम विकास mert reft i graffe up Person fines fin "air good sarepools flowing benfurence अवेताने भी समान, भा केता स and when begin terbana gove philipping and bit seems the कार्यात है।' हैता किञ्चन करके के उसक Mile alle Territorierie Appeter vertrill प्राथम् अति जन्मते स्रोतनस्य स्थानेः ऐते प्रकार को परे, कई जन्म कीई करेंग मही जीवल है। साथ है कुछ सम्बद्धा plants on it als all the men मोध्योपे अनेको प्रियम पत्ने हो । पूर्वारे करने कोई विकास नहीं है, बनोविंद पुत्र सन्ह महिन्त्राच्या करोज्योगीह अनुसार हो सार्च करते है । जब बहुत श्रमण कीत करत, यह मेरे पुर अवस्थित केवाके पढ़ पाए समा है। मेरे तनी का मानने रिका कवर यह वे मधे (मेरे हामसे निकार गर्ने) । इससे उन्हें मक् पुरस्र कृता। मैं कर-गर संस्थे लगे---काल संतानीका रिवा क्रेश क्रेसका है महार है (अनेतिन केंद्र चुनिक विद्युद्ध प्रात्तेनी निवासको अस्तु स्वाह क्षेत्रण है) । गुल्लाकी भारतमें संबंधित होनेसे ब्रह्मको पुरानकोनके कारण कहा क्षेत्र होने रूपना का की server about the spirite will down प्राच्याचा और प्राप्तका है। वैगन्त दिनां प्रकार होता है—इत्यादे को सम्बद्ध उनके

क्यांतर काली एवं स्थान कुर करत partie and firmes and the parties and annual sector annual sector and annual sector annual sector and annual sector annual sector and annu न्त्रे, चर्च रूपंट सिद्धाने सह हुए को पर्य को है। कारणकरोजनो करवा सर्व क्षेत्रेकाली अन्तेः स्तरे पान ज्या हो पने, अपर:कन्याने प्रद्वारा शा नवी और वे साम काके कार्य, सकारत हुए (प्रवाह) का का करते हुए वर्ड कही नारी सरका करते राने । अने जनस्कृतिक रिन्ने अपन कान सून कुर प्रारंको है पुलि हेक्स स्टिक् क्राएक अंदर्भ हुए अबके करा गये और व्यक्ति बार बड़ने राने, से इनके परायोगे पड़ी बाद पूर्वेद से । पूर्वः ! प्रत्याना स्तरीय अन्तरेण है, paties got and all repairs it and विकास । अस्तुत है माहबंधि है समय कार्यन्तिको अस् ह्यू । उसी सक्य प्रकारकी कारको व्यक्तिनारे क्राव्या विकासी विथे । क्रावरी भेरे पुत्र कारणो बाह्य निरमण हुआ और मे यम-ही-अन यु:पर्त हुए । सिर अंब्रेने बूर्यकर् क्ष्मण ही मानवुत्रके अन्यने भूगोपात जाना पुरस कुण, इससे उन्हें कहा अगश्चर्य दुआ। मे पुरुक्तेवारी मुर्वित है सराज प्रकृत अनुभव काले राजे । किर श्रेष्ट्री सुरावर कहा कोच काम और का - 'यह गाय गा। 🖦 🖟 में विकास उसी प्राप्त हुए देवांग अनुसद्ध करनेके रिक्ने नहीं अन नहेंचे । पूर्व हेरको है संकारकेरको नाम पूर्व सकता और केवर्ड प्रकारने पर्ना । तुन्हें सामने प्रकार में विकास और दिन्ह करने सने ।

्रवने का—ओ तीय। क्रमे का कर्मा प्राप्त किया। मेरे साम्बन केरेनर क्या दिन्य ? क्रमे प्राप्त-गुट सामुओस्ट

इन्तरे भोते-भागे वाल्योंको को दूको कात है—संकारी हो जात है, जा विक्रुपोक्त कर्ने हैं,स्तात है, या अवस नहीं भिन्त । तुन निर्मय और सन्द हो । इसीरियो सुमने कुमारे क्रम कारकारेके, जो आधी महिंग'-बाल, वेल'-बाल और सिव्'-बालने मुख नहीं हो पाने थे, लोक और बन्लोक क्रेजेंक शेवका राज कर करन । जो पूर्व इन वीचे प्राचीको अस्ते विका हो प्रोधानी प्राच्या गर्नो



कांना कहन रहा है। इसकेंद्र क्षार कारकर जीन्त्रे काल-विकास व्यक्ति वाले निकास क्रवोन्सिको अञ्च होता है। तुन निर्देश और को निर्माण हो। संयोकी सुद्धिने के केर करनेकारे हे और अपने सुवसको सन्दे हैं। क्य कर के हो। कुल्मों । हम मनसन् विष्णुके व्यक्तिने वर्णा के कुलो-विक्तों के र अध्यासम् ! सुमने कार्रकार मेरा अन्यक्रम विकास है। असर अस्त्राची प्रीमी स्टेब्सेने रिकारे हुए प्रकार की बढ़ी किर वहीं रोगा अध्या व्यक्ति की तुन्ते त्यूरनेके विक्रो सुरिधा और-विकास नहीं रिस्टेन्स है

> कर्म । कारि हर साथु पुरस्कात रामानिक के, त्यानि का समय काने क्षेत्रकार हुने नेता जाद है दिन। ने इंक्ट्रिक प्रकारके नहीं सन्दर्भ गरेत । दिस्स्वी परकरे को अवना मेरिक कर दिया था। कृते । पूर्ण का कारको सूचकार अक्रम कर विकास और अपने विकास विकास नहीं आहे क्षित्र । वर्षे प्रक्रमान्य है। इंग्रामीकिक व्यापन पूर्ण कर्म सामग्री विश्व देवेचे समर्थ होनेकर भी को रख तेने हैं। (अन्यान १६)

दक्षकी रसठ कम्बाओंका विवाह, दक्ष और वीरियोके यहाँ देवी दिवाका अवतार, दक्षद्वारा उनकी स्तृति तथा सतीके संयुक्ते एवं

चेक्नाओं से भारत-वितासी प्रसन्तता

सहायी काले हैं—देवने ! इसी शतक जबकी हुए की काकी काथ हकार क्वार क्षानी इस बतांकार जानकर में भी कहाँ ३० - केवर्ड़र्ग राज्यम राजनित कराया । दूस मेरे ब्युंबर और पूर्ववय उन्हें सामा करनेके तिन्ते पुत्र हो, पुनिनोंने जेहा और सम्पूर्ण सामान्य हेने सन्तर सुकारी जनकावां केवाराओंके तिन हो र जन्द कई जैनसे तुन्हें

१---१, व्यापनंत्रानपूर्वतः वेद-राज्येषः स्वरूपको ग्राप्तिनातः, यह और पूर्वः अस्ति देव-सूत्रः प्तवा पुरुषे राज्यको वितृ-सम्बद्ध निवास होता है।

अवदासन देवार में किए अपने स्वाननर जा। अवदासन्त्रीय नामीवान विकास का कुमान गरत। सर्वाच्या प्रकाशी बढ़ारे केरी अनुसर्वेद अनुसर अन्तरी वर्त्वोद गर्नेहे साद सुन्दरी कुन्याओंको सन्त दिना और कारन्यरक्षित हो पर्य आधिक गाम का स्थानक विकास कर दिया । पूर्वपूर ! में हाति प्रस्तुको को जेवने कह रहा है, वृत्र सुने । मुर्ग । यहारे अपनी का कावादे विविद्योग कांच्ये माह है, हेल कावाई कावन चुनिको है ही और सराहीत सामान्त्रोता रिक्क क्यांको साथ कर देखा। कृत (पा क्यूका, अंक्रेल तक क्यूक्को व्यक्ति के-के कामार्थ की और ऐसा कर साम्ब्राओंका Firms med (to artigide) in meatur विकार प्राप्त प्राप्तको संस्थान-नारम्बन्द्रकोने सीनी होता और को है। अनः विकास-अवही क्ष्मका कर्मन भूति विकास स्थाप । पूजा गरेना विका का वर्गको ब्यूओ और कृति वर्गके है। दूसरे स्वेश करें नक्षणी पुत्री सकते हैं तथा बुद्ध अन्य स्तेत सकते प्रोडी पूरी प्राप्ते 🕽 र मान्य-नेवर्त में मीनी पन सीवा है। पूर्व और affected profess upon unbeller प्रमाणी करते यह देखा पर-ध-पर मन्त्रीयकास कार विकास राज ही गर्न्यकारोते अनुबंध काळे सुति के की । जान्यर अञ्चलि गाँच जनवार कर्न्य के विश्वीत परकारे केवीच्ये परत्यक हुएकारे के र प्रापंत देखी दिल्या संस्कृ हुई अर्थेण असूति असूते **स्ट्रै। ऐसा निवास कर ने सन्तर्क व्यक्ति कर दिया।** प्राचने निकास काने राजी ( मुस्तिक ! अहः

विका दश-कारिक विकास निवास करने त्वर्ति । असी पर्यक्षणकों, संबंधि विद्यु प्रकार हो गर्ने । साम र जार अस्त्राताने व्यक्तिनीकी कोच्या पद्म गयी और उत्तरेह दिवारी अधिक

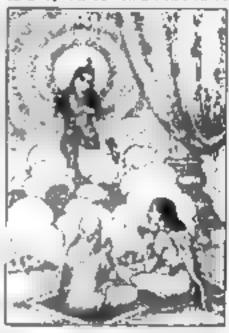

gif ga voors wordt flouis Francis namen alter aproprosed à क्षे । सहने सक्ते कुल-स्वयुक्त, वेसूतन और प्राप्तिक जनावादि कानुस्तर अंग्रामान पूर्वक प्रेरावन आहे संस्थानसम्बन्धी केंद्र विकास सम्बद्ध को । उन कारोबिट अनुहारके प्रकारी पूर्तिके प्रियो पर-क्षे-कर का विकास प्रकार पहला, प्रशास ६०० । प्राथमिके विकास विकास में नोर्टी नोर्टेड पर्याने अस्ताहरू व्यक्तियों क्रांची कृतानी अस्ताहरू

वा अवस्था वीरियोके गाउँवे कारत पहुंच्यी नहीं होत्या होने राजी। प्रित वेजीवन निवास हाता जनवार जीविन्सु कार मुद्राते हेरस्वार कहते अस्त्री पात्रीते असी तस्त्र हेरस्वारीची नहीं तरात्रक ह्याँ।

• स्थापन सम्बद्धाः •

का राजने वर्षी अस्तर कार्याच्या स्थान प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता

THE Militaria de la composició de la composi

विश्व और समान कोमोंक अस्तार - अर समान दक्को ऐसा प्रकार ऐसी मार्गनार्थ देवी विश्वाची व्यव्या प्रवास अवस्थि प्राचने विश्वपूर्ण कारण कर विश्वा विकास । के उसन केरना अनामांका के देखां और सैक्स्याना अबाद करते हुई के बढ़ी हैने प्रकार के एक केरिकेची भूति-भूति प्रकार काके अपने-अपने स्थानको और गरे। मान्य ( जब जी नहींने चीत परे, सब स्तिका प्रतिका स्थित कावल क्रेके महिनेके पूर्व होनेवर कवाब अवदे जो बळ सराओको अनुस्थानको पुत्र सुन्तर पहली केरी दिल्ला प्रीक्ष हो अच्छी चलाके कराने मक्द हुई। उत्तरे अकार सेवे के उत्तरकी पर को उनक हुए और उन्हें कहार नेकों। अन्यान हुई । यहने बेरिक और हुन्तेरिक विक्रियाना देख उसके काले यह विकास हो। अध्यानक विक्रियोक असुहार विकास मध्य कि आवार में दिल्लोकों हो मेरी पुर्वित आहरतीको एक दिल और हुल्लोको की कर बार्क अकट हुई हैं। यह सकत अस्तावको और 1 कर और वक्कीकर तक और कृत मुल्लीको पार्च होने अनी और केंग्र पार होने अने। पार्टी-पार्टिक पहुल-पुरस्तीत मरावने रागे । मुर्गकर । सार्विक क्या की काव क्यून-से को कामे रागे । उस समय the sample formation resource terms are made arranged to term and another गर्नी । देवता आकारणे कहे ही प्रमुशियाः हैनेकारी शर्मी हुए पुरीका पान प्रसाना-काने कराने रूने। अधिनासकानेनी सुनी पूर्वक 'कर्स' गारा । स्वरूपर संस्तरूपे क्षु अधिका सम्बद्धाः सम्बद्धाः के व्यक्ति और उन्हेंन्येको अनेको व्यक्ति और भी पाल रेल कुछ पान स्कूतन्त्र हो नका। क्षीरिकीके गर्नने सामृत्य साम्यकाने प्रवार अपूर्णकान तथा विकेचाः राजक वृत्यक्षिका हाँ देश काले केमी इस्त मोक्सर नगरकर अस्त करनेकारे हैं। बीरियर और महास्त किया और यह प्रांत-पाको जनमें यह देश जनमें पुरिता पाल करने हुने तथ प्राथित स्थित ।

राजी । यह वारिकारका चेवन सुरुवार असी विकारी अवैत प्राणिकों बढ़े बेनारे जनसाराज्योंक वर्षः सः पहेलाः अनेतर्वाको पुर्वतक अस्वीत्रक क्ष्म कृतका का सबी विक्रोको नक्ष वर्षे १०४ । नवलो क्षत्र स्वेत् वस समय कर-करवार करने रुगे । चेस और वाहरिक स्था कहा नारी सत्तव होने सना । पुरीका मन्त्रीय पुरुष हेरुकार संस्थाने सही ही जन्मीक विशे की, जो सब-के-एक महत्त्व का स्थानकार कार्यनको समान हिन्छेpfigung unfer unfer meber for unb erft fante ! unmarant कारणाता विकास सामा प्रथम दक्षणे इस प्रकार भी सम्बद्ध सम्बद्धम्म गुण असमे आहे प्रस् कोली, किस्तो भाग केलिको न कुर सके। अनेक करने सके, की सुप्रवक्षके बाल देवी क्षेत्री—प्रकारके ! सुन्ते व्यक्ते व्यक्तको की सबक्त कर्वकृतिकी सारवर्ष पुर्वतिकारों पुत्री प्राप्त कारोबेट रिक्के केरी प्रार्थित को पानी है। दशकारत सकी अन्तरका पर्वे की, पुक्रात का सकेरक अस्य अस्तिकोधी और संदी-वेडी कर अस्ते रिव्य के गांव । असे कुछ का कारणांके पहली जिस्स होती की, जब सर्ववार

· Tables · 

बारकान् विकासी पूर्विको निर्माण करने जन रोकार स्वरहातु विकास स्वरण किया संगती की। व्यक्तिमधी क्षती जब व्यक्तिकी । क्षती की। सुन्दर गील गाली, नेव कारणु, हर देने पर

(अव्यक्ति १४)

सतीकी सपस्पासे संतुष्ट बेन्नाओंका कैलस्त्यें

जाकार भगवान् दिवको सामन करना

प्रदानी व्यवे है—जन्म । एक हैन मैंने भूगारे साथ कथा। विसक्ते गान पार्ची क्षु प्रतीको देशत। यह नीती लोकोको सारपुरत सुन्दरी भी । अस्ति निराणे पुले नमस्त्रार सतके तुन्तरा भी सम्बन्ध किया । बाँ रेक लोक-श्रीराज्य अपूरण कार्य-मानी शरीने भरित और प्रशासनी साथ पुरुको और हुक्को भी प्रकार किया। नारद । तक्षरपार चारीकी और देवले हुए इस और तूज दक्षके दिने हुए जुन्म अगरान्त्रा केंग्र गर्थे। तत्पक्षाम् मेर्वे का निमालीका मारिकाने कहा—'सर्छ । को केवत हुने ही भाइते हैं और सुद्धारे सम्मे की स्वाप्ता विकास हो कामज है, उन्हें सर्वत नेपार्टका महावेशकीको सुन प्रतिकारों अभ करे। कुने । जो तुन्हारे विश्वा दूसरी विश्वी श्रीको वर्जीकरूपे न सी महत्त्व क्षत्र सके हैं, व करने

घोष्प हैं, इसरेक नहीं ।" मारव । समीने ऐसा बद्धाना में दहाके घरमें देशनक ठड़रा गढ़ा । फिर उनले जिला ले

मैं और तुम केनी अपने-कवने स्वास्थ्ये करे शामे । मेरी बारामां सुपक्षर बक्रमां यही अस्तरक र्ह्म । उनकी सक्ती करनीतक विद्या हर हो गयी और उन्होंने अपनी पुत्रीको परमेक्टी समझकर भेकों बढा निन्ध । इस

प्रकार कुलारोपिक सुन्दर स्थित-निवारीके मुझेपित होती क्वं प्रकारताम स्ती, जो रोप्कारे प्रत्यक्त काव काके प्रसद्ध हुई

व्याप्तानका विकास विक्रमा कृतिका सुन्तानका । जार कुई सभी अन्यन्त तेज वर्ष श्रीमारी राज्या हो समूर्ण स्थानेते प्रयोग विशाली केने राजी । क्षेत्रीया पश्चिम स्थान कि संतर्कि करियो पुरस्तानकोर महात्म प्रसंद क्षेत्रे त्यो हैं। अब करने: नगरी पह विकास हुई कि मैं municulate und great from fich कर्म ? स्त्रो सर्व की बहुदेवजीको पानेकी

महिन्दित अधिकारका प्रकारी भी। असः

विकारि प्रशेषात्रको प्रश्नका ने गासके

force spill a finisher affigured mil-

भी, बोक्स्प्रकार पर का भर्ती।

करियो परमेवारी फिलाने अपनी माना क्षेतिमोसे जनमञ्जू संकरको स्थानताके भिवित सुरक्त कार्यके हिन्दे अस्ता मीनी। हैं और न प्रविकार हो हरू करेंगे, वे ही मार्गमध्ये उपक्रा निरंत गर्ना। जातः मगन्त्र क्रिय तुमारे प्रति ही । वे हास्त्रे ही कुमार्क्षक अध्यक्त कारण कार्यकार्गी स्त्रीने स्टेक्टब्बरे पविकाली अस्त अपनेति रिल्मे अधने परवर हो उनकी आरावना असम्बद्ध वर्षे ।

अलीहर कारने क्या (अनेक्या, मही और प्रकारको (विकास स्था भवित्वर्वक नृष्ट, जात और तसक पश्चका धनमञ् क्रियका पूचन किया और उन्हें

AND RESIDENCE OF THE PROPERTY विरुप्तर करून विरुद्ध करने *स्वर्ति* । artist with quirous sign विशेषको विकास भी अपैत पारतानो व्यवसी कृता परचेत्र व्यवेदीर्लंग क्षेत्र विद्यालय अध्या अरली करके जारे है। नेवको थी। कैव species agreement according to the springs under the spay Periodical Adapt ners it figures you work all a county बुरिनेपान्ते जाने कारान्य कार्यः नहेरे पहेरे महाराजी अर्थात परिते पर्यापने की स्थापन केंग्रावार भागमम् इंद्यापी पूर्व क्रमी वी । व्यानुत with desirance adding parties days कारण करने का संबंध करों कारें Aprovious Styles you qualit also makes major of small of the specie married watering it for our factors perm neck of men found afterweek. geit nur gefüh unseit fürmit von men description and the first क्रिक्टर अञ्चल परनोर रहती और को और्फ many military has mark an alphab Special all a signal afficiency seed gay and was manifest with प्रधारमध्ये पूर्व कार्यं से विश्वान प्राप्त ही पर पान क्रांतित प्राप्त की र साव्यक्ति married updated and my six sandanic gold à salam ger with the area with the first क्यांनी एवं प्रमुपेतीयों से महीनकीते, जारी क्ष्म पुरस्के परियोधे दिवसी पूजा दिना

भगवान कार्य क्रोड क्रिकेट साथ का कार्य थी। बहाय बार्टी प्राप्तकारी भारतको अभीत विकास सामित सामग्री अनेत्रको विवेदको पान अक्रान्ति पुरुषे और बाहुरेकोच्यो सम्बन्धर एको हुए भारतपूर्व और - सारोधे विकास पुरस्त साथे उसी बाहुरेकी पूर्विको प्रकेश दिल्ला अस्ति स्वाप्ति है हिल्ली है। स्वाप्ति अस्ति है। कार्य । व्यक्ति-वर्गिके कार्य, कार्य और का राज्य करण क्रेटिक्स अधिकार के रिकामी पूछा करती और क्वीनेजर जातार रेक्ट्रीयर अस्तुत् मार्ग्य केवल सर्ग्य हर्ना स्तार और सार्थ प्राधिक करे पर प्राप्त विकास अल्लाक्ष्म के स्टब्स साथ है। क्ष्मिक प्रकार संस्थान क्षात्र सर्वेक्सि t the species and more with man of a per soon required wheath



सन्ता कर्यः चरवप् देशको अञ्चलक रक्षिताली साथै एकाव्यक्ति हो को क्षेत्री क्यान्त्र विकास धार्म सामे कर्ती क्या प्रा कारने ही विद्यारणकारे विकार हो जनी।

Martin and the Contract of the

मूलरी रिलीक्षेत्रे सम्बन्ध कर कक्षी है। वे भगवान् दिल्लीः कान्यरे निष्या हो का राज्य निञ्चनकारों पहेंच पनी थी। समान केमलाओंने नहीं अवसामके साम नहीं केनो gay algor policy versey from मुनियोरे की पत्तक प्राप्तके तथा लेक्ट्री अगरीकोर जनने चौतीर सम्बद्ध करानी । सीनिकास आहि राज देखार और मुनि अहआपंपरिका हो सन्। देवीकी सम्बद्धानी जूर-जूरि सर्वका मनने रागे । मिर देवीको प्रकास करके से रेक्स और मुनि सुरंत हो निर्देशोह केन्स्स्ताती गर्न, को प्रत्यान् दिवनको प्रतृत 🗗 दिन 🖟 । सर्गातीन राज में और राज्यीक प्राप मनवार् सामुद्रेश भी प्रतासम्पूर्णक महार्थकर्ताने निकार पर्वे । वर्षः महारा भगवान् विकासे देवले ही बई बेनले जनक with the februalit that the step विभीतभाषां जाम समारके मोतीहरू रीवालीके अने पुरस्का वर्षे है स्केट कारी सारि काले अपनी काल-

कुने । इसी हरूब एक देवता और मुक्ति 💎 😭 🕽 अध्यक्षी कथा, एक और सब मनवार, निष्णु और मुक्को आने करके. अध्यक्ष को तीन प्रक्रियों है, काले राज आदि सर्वेद्धी तपाण हेर्लके देले गर्ने । वहाँ चेन अस्ता है। बेह्नची अध्या लेक्जनी आकृत देवलाओंने देवत, सती पूर्णियती अवस्था प्रमूचन है। आप प्रत्यनानीके कारक है जन्म भारको प्रतिक सहर नहीं है-अवर्ध कर्त कोई सीक नहीं है; आकारे जनकार है। हुर्गान्ते । विकास इंग्लिबी एक हैं—अहाने वहीं के फरी, उनके प्रेरणे अन्यवधी अन्निका कोई कार्ग हरूका नहीं है। अपने पान धारतेंके उद्यारमें सागर चुने हैं, अवच्छा देश किया हुआ है; अञ्चलो worden & a street, werterferent the अर्थाप्रीय है, जातो अल्लाका स्थान पह गया है: अराहर का कार्यांट क्रीव अपने कार-पाने पानि मान बाला । अस्मानी व्यक्तितार कर पत्न असमा वाहित (ई नहीं, सर्वक करम्बन ) है। इन आप नकारभूको अक्टब्स सुकाते हैं।

भारतानी जनते हैं — जनते ( क्रूब अध्यक्त न्यानेकर्याच्यां स्त्रीत करके श्रीविक्त असी सब देखन करना परिकार समाज सुरवाने प्रमु (20mpre \$5)

仓

ह्याचीका स्त्रोवसे सतीके साथ किवा करनेका अनुरोध, श्रीविक्युक्षरा अनुमोदन और शीरहकी इसके लिये लीकृति

महानी जहते हैं—औरियम् असी, इस्मी आगरमंत्र कारण होता। वैक्ताओद्वारा भी क्षेत्रिक स्तुतिको सुरक्ता । एउ जेले—हे हो ! हे किसे ! तथा है सम्बद्धी अमेरिके हेतुकुत मन्त्राम् संकर् को देवनिको और न्यूनिको ! आग्र निर्मेन अनुसार हुए और जोर-जोरने हैंसने करें । युवा होयार यहाँ अपने आनेया ठीया-ठीया अनुसार कोर विकासी अन्तरी-अवनी पार्टिक यात्रस कवाओं । तुमलेन विकासीको युवा साम आरम पूजा देश पहारेजनीने हम- जाने हे और बीव-सा कार्य आ यह है ?

र्षनोहर क्योंका कार्यका किया और वह तब में पूरत बवात है क्योंकि

\$6.5 \* This fireful a

same free कुते हे व्यक्तिकारीके इस अवस्थ पुर्वतार

प्राप्तान् विकासी अञ्चली की वर्णाता कारक निरम्भ ।

युर महत्ते सह—देखेल । महत्तेत । क्षक्रकंत्राच्या । इन्हों । इस केंग्रे इस bennett afte ugfeitfig von finn अहेरको पहाँ अस्ते हैं, अने श्रुपिते । geraant i freken: arreis is bed paint off attrict gas \$; while we abit meint b-affrench eineren witness fielle fieb em gelde square &c. republish was now क्याचीना स्थापेन काम क्योंने अन्यक क्यू प्रस्ता, केल नहीं समान । क्षेत्र । कुछ हैने अपूर जनक होते, जो की क्रमणी पार्र जानीने । कुछ भागवान् विभावि और कुछ आर्थ्यः प्राची ग्रह्म होते । पहाराणे ! कुछ असर केरे पेटें, को अपनेत बॉर्वर असर हुए कुल्ले हुएको ही यह यह लहे हैं । एकी है कार्य कोई बितने ही अनुस देने होंने, की मानाके राजीवार कथको आह होने । अस्य चलकान् संस्थापी कृष्यते हो हेम्पानतीको **१६८ अ**लग कुछ जात क्षेत्र । कोर असुरीका विकास कामें। जान करन्त्रों तथा गामक क्षा अध्यय प्रकृत वर्षणे अध्यक्ष पद पर्व संस्था है कि अलगेर प्रधाने बोर्ड की अंतुर न करे कर्णः वर्षेत्रिः अस्य नहां योगपुरः कार्य हुए राग-हेकने रहित है कार एकाला क्या करनेने हो लगे गार्थ है। ईस । वर्षि वे अपूर भी भारतीयत हो--क्रमणी क्याने कानुस्तीन होते ही में सुद्धि और पानना बहुर्ज बैहरो करा सम्बद्ध है । अन्तः कृष्यानगर्धः ।

सुकारे क्षारा की नार्व पहिलो केस का बहुत अवकारे अमेरिन एवंद आहेते अनुसा नार्व कुरोक्षेत्र विशेष स्थान स्थान स्वाहिते । परि कृष्टि, क्यान्य और संसरसम्ब पूर्ण न करने हे का के इसमें सरकते के बिय-बिय सरीर कारण हैकरे हैं, बनकी बडेई अन्बेरिका कारण अभिना से पार्ट है। ब्यानकी प्राप abid you do it, worth shift from filter है। कारण करके रिका है। बहे कार्यके प हिन्तु हो, तब तो इन्हों क्ल्बेरफा चौड़ी प्रयोग्य ही नहीं है। देश । एक ही परमानंत न्हें कर और करकों ने अधिकांक दूर है। इस कार मेहने जनकी अन्तरी सामा ही स्थानम है। maged my sales \$1 & shock मोहरू है में पृथ्व कार्य करते है। करवार बीवरि अन्द्र कर्ष अवूने अन्दर हुए है, से बहुत प्रयोद क्रमें अपूर्त प्रयाद हुआ है और जान साहेन का सहाविक्यों क्रिक्स भागीवर्णुन कृत् हैं। असः अस्य क्षे विश्वकेर कृते क्या है। प्राप्ते । इस प्रमुक्त अधिकारण होने ge, wit der den unter Rent Er क्ष्मारकोते ! प्रथा गीनो अर्थी प्रचलप् स्कृतिक और दिल्लांट कुर है, इस क्यानी क्षात्रक अस्य प्रमुख्ये अनुस्कर क्षेत्रिके । प्रच्ये ! में और अधिनम् अस्पत्तेः अस्तेवाने प्रसारकार्यक रहेकारी सुद्धि और प्रसारका कार्य कर से है तक कार्य-कार्यावश्र प्राथमिक भी में गये हैं; उस्त: अस्य भी Rogigente find man bumpaffult gert चीक्कोंद्र रीको एक परम सुन्दरी राजनीको अवनी बारी क्यानेक प्रेरंग बाल गरे। क्षीता ! एक का और है, को क्षेत्रिं। सुने महारे के प्रकार का है। अस्य है। कुर्वकारणी आर्थ्य ही विकासको को पान इस्तो जाने क्यों थी, की इस समय सुन

रहा हैं। आपने बद्धा का, 'बहुन् ! नेन देख है ज्ञान इस तुन्हारे अञ्चलकेन—सरकड़ी अबट होत्ता, विस्ताती सोवाने 'बद' नामने अस्तिन्द होगी । हम अक्र सुरोकार्य के क्ये, श्रीवृद्धि सम्बद्धाः कारण कारणेकारे पृथ् और मैं अनुबर स्वापन क्षेत्रक अंकर अंदर्गनात होतीय । एक बीधेर स्थाप किया पान्ये र्येक्को साथ कार्यको विश्वे कार्यका ( शक्ती वहीं हुई इस कारणे यह काले शास अलगी है क्यें प्रतिकारों सूर्व ब्रोडिको । कार्रिन्द् । अस्तरका नेत्र अस्तित है हिंद में सुद्धि करते, औद्धरि कारण करें और असम प्राप्त केंद्रापके हेतु काम्बार समाप हो। स्ते अंग्रेस प्राथमा दिल ही संहारकार्गीट काले प्रकार पूर्व है। असमेर विमा प्रभावीनी अवता-संबंध आर्थ करनेने सवर्थ जी है; मानः अस्य एक ऐसी पारिक्षेणी परिवार बारे, को रोकावितके कर्नने साम यो । राज्ये । केरे स्थाने भागमन् रित्युकी और साविको नेरी स्थानकोली 🎚 ज्यो प्रकार अपन प्रत् प्रत्य क्ष्मि क्षेत्रकार्या वि अन्यवस्थानम् ।

नेत्री यह साथ जुलका कोर्नान्तर नाहर्यकारित मुक्तार पुरस्कारकः केंद्र शारी । के ब्रोकृतिके सामने पुरस्ते इस प्रध्या चौते ।

(बाने बारा—प्रकृष्ट् ! हो ! तुन केनी मुझे राहा ही अस्तरत प्रेल हो । तुल दोलीकी हैसाबार मुझे बाह्य अस्तर द निरम्प है। पुरस्कोग संग्यन देशकातीने होड तथा figelyafide samt all i sebenfluste samtit

का राजाने रहनेकाले हुन केनोका करन गैरी कृतिने कारण गीरवपूर्ण है। विश् सुरतेष्ट्रपण । नेरे रिज्ये विकास कारण जीवत न्हीं क्षेत्रप: क्ष्मेंब्रिक में उत्तरकार्ते संस्तत्र स्वधार **व्यक्त अंत्रकारणे जिल्ला हो उद्यान हैं और मोर्गीके** काले केरी प्रसिद्धि है। यो निवृत्तिके सुन्दर नार्नेतर दिवन है, अपने आतार्थ है रक्त काक-अक्ट काला है, निरहन (wound folida) \$, furous wifts अवस्थार (दिलन्बर) है, यो इस्से, आस्वरूसी और व्यायकारो पूजा है, विश्वके मनमें मोई विकास नहीं 🖺 को ओओसे दूर प्रसंग है सका के वक अवस्थि और अन्यूलनेसकारे हैं, को संसारने कावितीले बना प्रकेशन है— बहु पूरत शरमका मुझ्ले बारासको रहे सब्दी । <sup>क</sup> स्ट्रीने 🐞 🚥 केवल कोमने लगे रहरेका 📙 आपन्द असार है। प्रान्तिन पुन्न ही जेनको क्षेत्रकर योगको अधिक बढल देश है। केतारचे विकाद करना करने कन्नाने वैकना है। इसे बहुत शहा क्यान समझना पार्विने। geglieb if som-wen stern f. Brettelle हिंग्से केरे पहले क्षेत्री-स्त्री भी अधिनकीय नहीं है। अल्लंब की अपना जान अर्थ पर समर्थ है। अस्ता पर्यापति जिल्हा करतेके कारण नेरी स्टेपिक कार्यने प्रकृति का क्षेत्री । स्थापि सरम्पूर्वेद क्षित्रके रिस्के सुरूपे को कुछ कहा है, उसे करीना । तुन्हारे कवनमा गरिक्ष पानकर अस्तर अवनी करी क्ष कारको पूर्व करनेके रिन्ते में अवस्थ विस्ता क्षतीरम: प्रचेतिक में एक प्रच्योंके प्रचले

चे निर्देशहरूपीयः सम्प्राप्ये निरामः । सम्पून्त्रुपीर्थः भारतः सम्पर्धिः ॥ अभिवारी प्राचेन्द्रे च प्राप्त पुनित्तव्यक्तः । तस्य प्रकेतनं त्रेके वर्णान्य वि वदानुत्र ॥

+ प्रेरिक्ट विकासिक क

Description of the property of the party of the party of the party of the same of the party of t महारा हूँ । वर्षतु में नीवी नारीको तिथ वर्षीके । होवार कोहरू--- 'परक ! महेदर ! प्राची ! कारों बहुत करोंगा और जैसी पूर्णके क्या आको पैसी वर्गकों क्रोप आरम की है,

कर्मन्त, परं कुने । इरे ! प्रकृत् ! में को बैसी हो क्रोके दिवसी है अरुको gen mann & ma reifen aften ficht ich mennegen mer im Er mehre and it hand transplace upon an employed soluble all and \$1 th \$1. रक्षेत्र, को केलिको तथा प्रकारतात कर जनस्था बार्ग केल्द्र बारोके किसे विका बारण करनेवारी हो, अवैको हुन पत्नी निक स्थलें प्रवाद हां है। क्रफे । सरावती बन्तरोंके रिन्ने पुत्रो बन्तरको । यक मैं बोनमें अर्थर १९४६—वे के एक अरक बारके ने सारा रहें, रूप को भी चेरियों करवार क्या । यहाँ हो यहाँ हर यूपी है। इसी राज्यों से भीतित नहीं रह संस्थाते, को अपने जीवनके प्राच क्षेत्र क्षेत्र । पुर, निक्तु और नै क्षेत्रे महामानामा । इसमें सिन्दे अवका निरुपत विकास पंजाब हो अधिक है। सामानाम है ands formula first if four formula sit स्त्र शैला। (मिल्ल क्यांस विकास क्रीक्रका अनुसूरत करा समेत । सहस्यू ! असमें की केरी एक और पूर्व है, को दून बने: की का सीका गुरुपर और मेरे रायगर अधिकार होत्तर से में को साम देश।

होत्या और क्या में सामानात होते, तथ को अहिन्युको कानकारक हो असे और की कार्यन्त्रीके कार्यों है की कर कहा, सरकार्य बेरी। अब हमारे देखे ने बीवार होता । नेपरेक निवाद निको अनिकारी का साम बार्क प्रकार हुई है। प्राप्त ! कारको है, जब कोति:स्वाप सम्बन्ध स्वेदादीसम्बन्ध सार्थ सार्वको प्रधानसम्बद्धिको विकास में अब विकार समार्थ है और सतार विकार स्थापनीके अपने अवसीओं हुई है। पहुँच । अक्षान् । का राज्यविकाले विकास जाना पानी है। उससे ही देखें पानी कार में न राज्या होती जानी जान व्यक्तिकोट हो। जानार्थी हैं, जो पान्न अपन्येत विश्वे काथ में क्रमानात कर स्थान है। को मेरे दिलावजीरनों हो। हेनेसा। स्वार्थनानिकों विवर्गनामाने निक क्रान्येकाची क्रेमी, महः सती अवन्येत विन्ते, आवन्ये परिचलने क्राह mehlt find genegán mair som कार कार्र हैं। स्टब्स कर की है। ही प्रकारकार दिल्ली अंतरकु है। धाः मोकर ! असर क्यें वर देशेके दिले सहते, क्रम क्रिकिट और क्रि प्रसानकी प्राथ क्षे काली सरकाले अनुका वर देखा wife and from alifert a four t भारतम् विन्युक्ती, नेरी सका प्रम प्रमानी क्रिक्स महिं करीना () जातः पुन नुहो ऐसी. वेच्याओसी नहीं हन्छा है। कार क्रापनी सुन कारी जाएन करते, को साथ की कार्यक हुईहारे हमारी इस इकारतो कूर्य बोलिको, मिलारे इन जनस्त्रूर्वन इस जनवाने देख प्रकेश देखा क्षेत्रेंग क्षेत्रें क्षेत्रोंने सुक केरेकार परम स्कूल क्षेत्र और संस्कृत with form the words, part store कारकी पढ़ मान सुरक्षात की और उन्हें है। भीवरिके जन्म पुरस्तानके साथ पन-क्षे-बन 💎 स्वयंत्राह केवे साथ अंत्राह क्षेत्रिक प्रमाणका अनुसर विल्ल; विर में किया औरय-विका बारत प्रतिकृते प्रकृतकार

महैश्वरते अधुकूत अध्याने इत्तरिक उत्तरे देख ब्यानेक इन होनों उत्तरे आशा है स्तर्गान विकास

हैतकर बहुद, 'बहुत अन्तर, हेलां है होता ।' एकाओं करे असे । ..... (अधार १६)

जनके वार्ध तथा केवलाओं और मुस्लिमेर तीं प्रतानकार प्रकार विको ताथ आर्थ प्रता है अने अंबीह

## सर्वाको विकले वस्त्री प्राप्ति तथा भगवान् शिवका प्रद्वाचीको वश्चके पास भेजकर युरीका वरण करना

महाराजी नेपाले हैं --- जूने /- प्रधार सामिके अस्तिन कारके पुरुषकृति अञ्चले निर्मिक्ते इनकान करने प्रतिक्रमान्त्रे समित्र हैन्यक पूर्वण मेहना। इस प्रयूक्त स्थानन पूर्व क्रेमेयर प्रथमी क्रिकियों जिल्हें बहुबनात क्रू इस्तीयने भगमान् शिक्षाने प्रत्यक्ष स्थान विकास क्ष्मण क्षीतिका सर्वाकृत्यर एवं औरवर्णका था । उनके पनि चुक्त से और उनके जुक्ती रीय-दीन नेत के। भारतीयारे बाह्यत होता हे पह था। क्यार विभा जनक था और कार्या केर कि क्रिकेस हैन क प्रमुक्त कार पुजारी भी। प्रमुक्त प्राचीत बिक्षा, अञ्चलकार, वर क्षात अन्वय कार्य कार रही थे। जनगण अनुस्थानो उपक्र करन करीर कड़ानिस के स्था मा। न्यानवी क्रके बसलायो होत्य श्रम स्त्री सी । क्रके सभी अब को मनेता है। है नहरू रतमञ्जूषे जान जान पक्को थे। इनके पूज धनोड़ो बन्द्रमाओक सम्बन्ध प्रकारतमान हत आक्रम्बानमा में । जनकी अञ्चलकीय कार्यकी कारणेंकोको निरम्बल धार यह थी अस क्रमणी अस्पूर्णी विक्रमेंके रिजी राजिया है। विम थी। सर्वाने देशे स्वेत्वर्ग-स्वयुर्वके पुरू प्रमु सहार्थनमीको प्राटक वेस्तवार उनके बरलोकी बन्दन की । इस स्वय उनका

पुरुष्क कर असर क्रमेक्ट क्रोक्ट क्यूंबिंद रिक्ने क्रमोर जुल धारण कार्यवाली साविको पाने बन्दर्भेत हैं।ये आह बार्वको ्यका रकते पूर् की करते इस कारत केसे ।

equipment ann -- beim bermit काल करनेवाली श्रामिति । में प्रकृते इस हमारे नेवृत जनक है। इसहिन्दे कोई पर भौति । तुम्बर्ग अन्तर्म को अन्तर्भ होन्छ, बहुँ कर से क्षूपी देखा।

सहार्थ करते है—सुदे । चनक्रिय प्राचित्रको पद्धिक वर्गको प्राची प्राचको प्राची के तो भी जनकी बात सुनोके दिन्हें क्षेत्रे-'कोई कर क्षेत्रे हैं यांतु करी रम्पाने क्योग हो गारे थी; हर्सन्ने इस्टे इक्कर को मान थी, उसे थे तरह सब्बोधे बह न क्रवरी । उपक्रा को अन्त्रीक्ष मधोरम का, वह शक्तो अक्तिक हे एक । अक्कान विषया क्रिय अवन सुनकर सती अरवन केन्द्रों पात के पानी। इस महायो सहायार मध्यकाराज्य परावान् श्रीवार कडे असंब हुए और श्रीकृत्वपूर्वक कांचार महाने रणे--'का भागी, का वांके ।' हायुक्तोंके आध्यानुष अन्तर्वाची पृत्यु पर्याची परिवर्त नवीपूर के नने में। तम स्तीने अवसी लक्ष्मके वेद्यकर न्यूब्रेक्टीले कहा-- कर पुरत सम्बासे प्राचन हुआ था। अवकाके केनेवाले अन्ते ! पुने नेती हजाके अनुसार

plantering and the state of the

सारी जोगरी---केस्प्रतिनेक म्यूब्येस है प्रान्ते हे भागानों है अन्य मेरे विश्वस्थी स्थापन सैन्स्रतिन्द्र विश्वस्थे केस म्यूब्याम्य करें । स्थापनी अपने हैं ---नाम्य ह समित्री ग्या

बीचा भूतिकार प्रवृत्तानात्त्व महेवानी केलते and the twee opening the time ही होता (" कह प्रक्राणमा प्राप्त की कारणात् House som and wheele has भीत —सामेक्ट अक्षा अन्न कर्माः नेतृ और अस्तिकृति कृत्य हो प्यानिक वर्गन और नार्व र gate withing flow th Britisham with आधार्म क्रिन कर्म स्थापन गार्टिक विष्येशने कुछ वाहन्य अनुष्य करते हुए क्षत्रिकः विकास काली नात्रे । वेदार्थः । विका प्रकार काल काले लेकिक गरिका अस्तुक के क्यांक्ष्म क्रीकार्य धन-क्री-पण वेता क्रांत्य जिल्हा विकास्थानी स्क्रेशनी कारण ब्रान्तेकर उनकी निर्देशके जेतिन के में तुर्वत की क्रमी सम्बन्ध का रूपा दूसर । सार्थ Approach Springer and subit firebook segme websit stokent Street is, will it groundlik gate welften ift vien i heit i memiteelijn

अल्पने स्था-स्थान । व स्थाने अपने अन्य बुझे इस आर्थने हो स्तर-न्य प्रवेश केंग्र है। इक्ष्यून्य स्त्रीने नही धरिक्यों मेरी शास्त्रका की है । असी रायकारे प्राप्तकों की को असीह का क्षेत्रको भोगवाद ग्रहे ( स्थान, ( स्था वर्षने क्षाको पह पर मान्य कि 'अपन मेरे भीर है कार्य है का सुरक्ष प्रतिकार प्रस्ति के की के कह दिया कि 'तुन केंद्रे करों हो जाती हैं। हर प्राथमानी सभी पहले मोली-'मानाको । अन्य क्षेत्र विकासने सुनिता कार्यक केवारीका विकास कुछ स्कूल करें हैं अपूर्ण है people which make with spread the क्रमंत्रत व्या अनुवेश भी स्क्रीतार यह विश्वत । Strape I was suft septh winds at बारी तथा और में बाई करा भागा। प्राचीरके अन्य पून्त मेरी जातानी प्राचीत मर अवने और केता पह वाते, निवासे प्रकारिक क्षा क्षेत्र के क्षेत्र करते सन्तरम क्षा an ti

polit per meer aller bere fi perpas alse meet ib ver von de utermeer begreent per maer diere i

वृत्त व्यक्ति वद्यः — कार्यम् । सम्बो । स्वयमे जो कृत्त व्यक्त है, जन्म कार्यमानि विवार कार्यः इन्तर्गणीन व्यक्ते से इसे कृतिकृतं का निन्तः है। कृत्याकाः । इसमें पुज्याः नेपाल्योका और नेता की स्वयमें है। वृत्ता कार्यः से अस्तर्ग अस्ति कृते अस्ति कृति, सिंगु अस्त्यति व्यक्ति में की इसमें क्षान्ति अस्त्यता महिता वद्यानि में की इसमें And in contract the contract of the contract o स्थाने पर पर ग्रीम :

we fine ?

entrally on-worse this tribules or our set to mak प्रोट गरी, यस वहाँ प्रभूते पात-विकास more final i soft work walkings term-Planet reverse collect top secret appropriate and the six कृतिन किया कि 'सार्विक महेक्स्के मान्त्री असेर क्षां है, ने स्तरिकी नारिको बकुत सेन्द्रह भूग हैं। । इस्लोके ब्रेड्स अन्य क्यान्य प्राप्तार

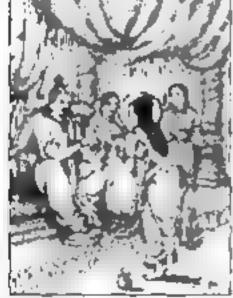

बाल-वैज्ञाको सूच अन्तर्ग प्रमू हुआ और अपेने महत्त् असम विल्ला । प्रतासेक सह

miles many approach the off specific different appoints बाह्यार में आपना मेरपालने राज्ये क्षया जनके प्रमानेक अनुसार क्षया निवा समर अञ्चल अंदर्भ और क्षेत्रेको भी वस क्षेत्र । पार्थि व्यान-व्यापनिते केत्र प्राप्तान व्यानेकाले अन्त्री पूर्विते क्रूपनी बहुत्रकार । विश्ववेदः । पंजावे — यह सती । स्थानार पंजा वीरियोरे प्रात्का प्राप्त हैया भूगांग भीतवार स्थापी, मध वृक्ष्मे कार्यत मित्रों और अस्तरपुरात क्षेत्रार कार्यते वर्तामान stier die representige ders until place religible that was your firequity with De if stock per spiles front several, straint. Here filth any tipl: 7 happened प्रकार प्रोपार आणे थे, पर से को पाने गरी। and the species and it has been mad stable I add floodigh tifter & wronity Buck Post income it up it alon नहीं जाने पहला; प्रचोरिक पारे, में इस सरो अवुरोज कर्मान को वेरी पुर्शको पहल ५ को से केर्र कार्या विकास है सरवारे ।

> हर अक्षानकी विकास को पूर्व प्रस्ताति state week & secondition with supply Bellien gen i ige foreige seine die big green mede Redressed unb ib को। जाति हात वर्गभूको भवानीक अंतर केला व्यक्तात व्यक्ति वार की salam saran yan, ray 40 am mit बेहरूर देवने बेहरू—'बेहरूरों । ब्राम्कर् र्वकाने गुवारी पुरीको अञ्च बारोके विके निकार में क्यों कुन्तरे पता नेपर है। इस निकार के जेंद्र करा है, कार्या निकार नाते । जैसे सम्बोधे जाना प्रचारके सम्बोधे nur militar, smilit gen menny florest अस्तरभाग को है, उसी गांद में भी समीकी आगाधन करते हैं । ज़ारिको हुन । जनकर् दिलके देलों ही संवादिका एवं प्रवाद कुई अपने इस पुर्वेच्ये पूर्व अधितन्त्र प्राप्ती

विका विकास + griserier etterioristententententerioristententen bereiter bereiter bereiter bereiter bereiter ber

116

होकाओं श्रीय हो, इससे तुल कुलकुल हो। ऐसा ही होना।' कुने ! तब मैं अन्यन्त पूर्णित काओंगे। मैं नारहके साथ बस्कर उन्हें मुक्तरें हो नहींसे उस स्वानको लौडा, जहाँ त्केक-बर से आर्केगा। फिर हुए अनुमित्र रिम्मे करणान्यने करार वारेमाले प्रणमान् सिम करना हुई अवनी यह पुत्री उनके हायने बढ़ी अनुकारको मेरी जरीका बार रहे थे। 2 in it

बात कुनकर मेरे पुत्र दक्षको नक हुन हुआ। वे असला असम क्रेकर कोचे—'विसर्पी !

बाबद । केरे स्क्रीट आवेपर की और पुरीसहित महात्मी करते हैं—मान्य ! येथी व्या प्रशासकी दक्ष की पूर्वकान हो नये । वे इसने संबुध हुन, यानो अनुस पीआर अचा गये हो । (अध्याम १७)

इक्काजीसे दक्षकी अनुवात प्रकार बेक्काओं और युनियोस्त्रीत भगवान् विषका दक्षके घर जाना, दक्षद्वारा सम्बद्धा सत्कार गंध्य सती और शिवका विवाह

मताजी नजते हैं—करह । स्वयन्तर में सुवध्यक्षक ! युक्तमे श्वाने ऐसी बात नजी हिमालको: बैल्लास-सिवास्थर स्थानेकाले हैं। ३००: ३०० सुध मुहरी प्रमोद वर परिन्ते परकेश्वर प्रकृतिक विकासी कालेके रिक्त और अधिको से अलूने हैं।" प्रशासनायुक्तिक जनके पास गांक और अपने इस प्रकार बोला—"कृष्यकात ! लाकि: अक्रमान्तर का लेकिन जीवन आसम है

रिक्ष मेरे पुत्र दक्षने जो बाल कही है, जरे श्रुपिये और विका कार्यको ये अपने विके आसम्ब मानने थे, उसे दिन्द पुरूष ही सम्बद्धिये । दक्षणे कहा है कि 'में अपनी सुनी भनवान् दिलके ही हामचे देगा; क्योंकि क्रहीके निर्मे यह जयन हुई है। क्रिक्के सम्ब सतीका किवाब हो यह कार्च से मुझे रकतः है अधीत है: फिर आयके भी कहनेसे इसका महत्त्व और अधिक क्रब नका। नेरी पुत्रीने कार्य इसी ब्रहेश्यसे भगवान् तिकावी आराधना की है और इस समय दिसाती भी

मुहारे हरीके विषयने अन्येकन (पूछतात) मार रहे हैं: इसलिये मुझे अवने करका अक्षार्थ ही भागतान् तिसके सम्पर्ने देवी है। विकास: ! वे भगवान् इंकर शुभ रूप और शुरूप मुक्किने वहाँ प्रकारे । उस सम्बन में अने श्रुवे । नेरी क्या कात, सुरुवार



हैंगों हुए कुर्ण कोरं-- संस्थानी एक समात आसीन समेरे ताब नामार करण करें। अपने कांग्रेस अवदे कांग्रेस मुक्तीको भी पुरस्त ३० । विक्रो । वे इस सम्बद्ध साथ दक्षके नियसस्थानम् प्राप्ताः वेरे पार्थक की मेरे समय होते हैं

कर्द । सोबाजात्वे निर्माणं समे हर् चनवाम् विकास इस प्रकार अस्त हेरेला की प्रकार और मार्टिन आहे पुर्वका के प्रकार बिक्या । मेरे कह फाले ही हुन्हरे काम मेरे सभी मानस-पुत्र भागी अस्तुत्वर्धे वायमा रिक्ने प्रतिक्र है नर्जा अन्यक्षित । उस समय हुन स्था त्येत इसेने अनुस्तर हो हो थे। जिल कार्र करण कार्यक विकासकोचे सकत् working through all process which when क्षात्राक्षेत्रीय साथ प्रकार आहार हे तुर्वत व्यक्ति अस्त गर्थ । तत्त्वन्त्रतः वैद्यालाकोः व्यक्त-महानी प्रकेशको स्थित्वे एक्सिकारको पूर्वा-करानुको नक्षामाँ पुरा प्रकृत और विराण आहे. प्राचना वेजनाओंके प्राच्य ग्रोवरचे निर्माणी रिक्षे पास भी । मूर्ति का देवसाओं और अधिकोधे साथ काल करते हुए जनकार् शंकर कही कोच्या का रहे थे। बढ़ी कमें हुए केवलाओं, पुरियों तथा असरकार परवाले प्रसम्बन्धिक राजेने बद्धा कारण हो रहा था । मरावान् रिकामी प्रकारो पुरुष, जाव, वर्ष, क्या और पश्चीतम आहे सक-के-सम इनके विभी प्रधानकेना आकृतन प्रण गर्ने : गुक्तपुर केन्स्ने साम्बोद्धाने कारकाद कारियाँ प्रतिकारपर मार्गिक क्षु च्याचेनकी सीविक्या शामि वेक्साओंको साथ रिप्ते कुल्पाने प्रकारकार्यक स्थान कर जा स्थित ।

of february seconds on

मार्गकारे प्रकारी ! में तुक्ते और पाक्षेत्र विकास आवासीके निर्म कर्मा कार्य साम ही पहले पर वर्तुन्य ! अव: नारवान आने । उस सम्बन्ध करोड समान अपूर्णि पूर्वजनित रीमाण हो जाना का । प्रार्थ रहाने शको प्राप्त असे पूर् पानक देखाओंका क्रांका विकास । ये क्या त्येना ब्राह्मेड निरमको रिकायर प्रयोध पार्यभागों उस्त सी क्षानिकोद्धेः स्थान सामानः स्रीत पर्यतः वृक्ताने कर एको पुरियोगील काक क्रियाओकी परिवारण को और जर सबके उत्तर भगवान दिव्यको करोर जीवर के अल्पे : इस प्रथम क्रमीर करने नहीं महत्त्वक की। उन्होंने piller fermit som some beer som st विक्रिक्षिक प्रत्या पूजन विकास । सरवक्षात elifergen, fre, merrien, jameiren after proof figurerity, of walter fafoit our witnesses, one year किया । इस क्या पूजनिक पूजने सका अन्य ehrlieder pe munt welder aust-क्रमात करते दहने मेरे क्रमा-५० मरीनि and affective over appears much को । इसके कथ भी पुत्र काले पुत्र विनासे की करवाने प्रमाण पर्तक अस्तानमूर्वक का—'प्रचे । शन वे केवरिय पार्च कार्यो हैं।

क्या में भी इसीची इंग्लिसे 'सहूत उत्पात' व्यक्त का और का ताल कार्य बराने राज्य । स्थानकर अहेकि मालो पूजा सुन्त राज और जुल्ली प्रकृते प्रतिकृतिक अन्तर्य पुत्री शरीका प्रथ सन्तरू संवरके प्रथमि है किया। इस समय इसी भी हुए भगवान् कुरमानको पर बेमाहिक विकित सुपरे क्षाक्रमात्रक करितकार दिल्ला । विशे केरे, बीव्रीने, जून प्रया अन्य भूतिवोने, वेक्काओं

मान-गानोः साथ प्रमुद् मात्रः मध्यम संसार महरूका विकेशन का गया । गया : शथल केवलओं और युनियोंको बहा

और प्रमाणनीने परावान् विकासे जवानः आनन्द प्राप्त बुखाः वर्गवान् दिखके दिये किया और सबने नाना प्रकारकी सुवियों- कन्यादान करके मेरे पूरा दक्ष सुवसर्व से हारा अने संस्था किया। उस संयय नवेश विकाओर विवा प्रस्ता हुए तथा सारा (अन्तर १८)

会

कती और विवके द्वारा अधिको परिक्रमा, श्रीवृरिद्वारा विकासक्ष्या कर्णन, शिकका अक्काबीको दिये हुए वरके अनुसार बेदीपर सताके लिये अवस्थान तथा किया और सतीका विद्या हो कैस्तासपर जाना

भी माना प्रमानके कर करे। सरक्कार लक्ष्मीसदित भगवान् विच्यु सम्बद्धे वास आ इन्ध जोक्कर को इस और वो केले-'रेक्ट्रेज महावेच !' बक्तरवानर ! प्रकी ! गल ! आप सम्पूर्ण जनस्के निका है और कर्ती देवी सम्बद्धी माना है। अन्य केन्द्रे पत्तपुर्वनीये कारणान् शक्षा स्ट्रोके दूरवर्क हिन्ये सन्ता स्थित्वपूर्वक अवस्तर प्राप्त करते 🖫 मह सनामन सुनिवस मध्यम है। अस्य विकर्त गील अञ्चनके समाप होध्यासाधी सतीके साम विस प्रकार श्रोपः। क रहे हैं, बै अससे अंदर्ध लक्ष्मीके साथ होता या सुन

ल्यांची कीरवाली है (" नारक् । में देवी स्वतिके कहा आकर गुद्धासूत्रोक्त विभिन्ने विस्तारकृषेक स्वरू अफ्रिकार्य कराने समा । युव्र आवार्य समा हाइफ्लेंबी आज़ासे शिष्ट और दिख्ये को

्रभवति सती नीलनको तका अल

गौरकर्ग हैं, उससे उसदे में नीलकर्व उसा

सदाकी करते हैं — नारद ! कन्यादान हुवैके साथ विविद्योक आंत्रिकी परिसामा मारते दक्षने मनवान् संबद्धको सम्बन्धाः स्टि स्टब्स् समा वर्षे वस्त अनुत स्टब्स क्रकारकी मसूर्य क्रोकों ही। यह सब करके। क्रयका सका र करे, कार्य और शुक्रके साथ वे बढ़े जनम हुए। जिल ज्योने जाहानांच्यों होनेवाल्य यह समय समझो यह सुसह **1077 1094 (** तवनकः भगवान् विक्तु बोहेर---

रावारित्य । मैं अरथभी आहारो पढ़ी विकास कार्यक प्रार्थित प्रत्येत है । इत्यक्त है बारा तथा हुती-दूतरे पुनि अपने पत्तको हकात काके इस विकास सुने। मनाम् । जाप जनार और अक्रवाल (बक्रांत और काले असीय) है। असमेर अनेक पान है। किए ची अस्य व्यागादिक है। क्योगिर्मक स्वरूप-वाले अन्य परवेखाके ही इन लीगें देवता अंक है। आव कीन, में कीन और कहा कीन हैं ? अपन मरमात्राको ही में तीन अंदा है. को स्थि, कारण और संबार बारपैके कारण एक-दूसरेसे विश्व प्रतीत होते हैं। अस्य अध्ये प्रमुख्या विन्तुय क्रीकिये। कापने कार्य ही स्मिलायुर्वका प्राप्तीर बारण निज्य है। अस्य निर्मुण सहास्परी एक है। अपन ही राजुल जाता है और इस जाता, जिल्हा तका का — होनों आवके और है। जैसे एक

**ही पारिनों निया-चित्र असमाय गासक,** बीका अली बार धारण करने है अगरी का करोरते के फिक्र नहीं है, जारे अध्यय हम बीचों श्रीक मान परनेकाने हैं जब हैं। जो क्योतिर्वत, अवसायको स्थान सर्वकानी एवं निर्देश, इस्ते ही अवन करा, पुरुष, पुरुष, george, speec, Dies was the stylk Anterior clim Printige was it, will कार दिला है, जार अंदर हो कर पुरु है।

सक्ताने वाले हैं---प्रतिका । प्रमाण **विश्वको पर पान गुरुका नामेक्से को** प्रांतक कुर्। संस्थानक क्रम विकास-संस्थेत काली (बारायन) नामेवून वित्र प्रतात हो सीरिकारी गरिवार अध्यान से इन्य मेंजुबर क्षते हुए पुत्र प्रकार केल्प्रिक केल्प्र

रियाने कहा — शिक्षान् । उसकी सारा कैवरिक वाले अवने क्या स्थान वाल हिला । अन्य में जनके हैं । अन्य मेरे अवकार्य है। मन्त्रको, अस्तरको जन्म वर्गक्तिक है। सुरवंदा ! अस्य कर प्रतिस्ताको गरिन्छे । महानाम् । वर्षः यह महत्त्व प्रतेन हे हो ची wit Tie milit : "the specie Print state की अधेश नहीं है र

कुरे !: कारान् क्षेत्रस्य 😘 वरण great it was tilly fallen florit sai महिनार प्रत्यक करोड़ कोरक-- हैनेस । महि अन्य प्रसार में और मोबर ! भी है बर वर्गके जेल्प होने से प्रश्नकानुषेक के मात ५३०० है, जी जान पूर्व महिन्छे। महावेश । असर्व प्रती फार्टी पूर्ण नेरीपर साह विराज्यकार हों, विभागी आपके हर्तानले सनुवर्गिक पान पूरा आर्थ : वन्त्रकेशर ! कार्यका रहेरिया क्षेत्रेको में कुछ वेत्रीके स्वर्केत आरम् क्रमका सम्बद्ध करी—ग्रह केरी

जनिकास है। वैज्ञों स्टान्स्का ज्योगकीको पूर्णकरम्भी स्थापने एकिसप्ते किन का मुसल्यर में सनुष्य धर्मिनाओं आरम्बा पूर्वन करे, असके सारे मान सभ्यान न्त्र के कर्त, विद्वार पुरुवाने पृत्ति के और समान रेजोक्ट नर्गक आह हो पान । मी क्रमें पूर्वक, फार्कर, भागी अपन्य पेन्स्ट्रीय हें, यह जो असमें एईप्यानि हैं स्थापन निर्देश के कार्य हैं।

नेते यह कर करती सरकार्य पूज केरेकाके को । इसे कुलकर मनकर, दिक्को analysis asp—Team: I bys & क्षेत्र । वे प्रकृते अक्षेत्रे समूचे जनहरू Barbe frei semb und unbie wer ger केवीना सुविधारकारको निवास स्क्रीता 🖒

देशा कावार जोताकि जनकर् विक क्षान्त्रे अक्षान्त्रीयने जुर्तिको प्रचान करके वेदीके प्रध्यानाने विश्वनाना है गये।



सामान्य सम्बन्धित होत् रक्षांत्राते कार्यका प्रकर हुक्ता जिल्हा के अपने पत्नी जातिय रक्षण कैल्ला पानेकी उक्त हुए। सा समय कार पुरिवर्णने कार्ने विश्वमें प्रशास हाता क्षा मोत्र करवार क्रथनकर्म क्रेस-

• स्थित्व विकास •

100 पूर्वन सुनि भ्रते । वित सीविक्यु असी असीके साथ इर्वको कृत्यु हैन्साका कर्वतारे संवता देवताओं, तुनियों और विकारवॉर्व सुसोविया अवने कैरप्रसाराकों का पहिने। नारकारपूर्वक अन्य प्रधारकों सुति करके वहाँ जाकर स्वॉर्व केरप्रधानी, वृतियों सवा बढ़े आनन्दरी जब-जबकार किया। तदान्यर पूसरे लोगोंकर बहुर आहर-समान बरके कुम्मी आरम्पने प्रमुखन् विक्रमे प्रशासन- क्रमें प्रशासनपूर्वक विक्र विक्रम । सन्तुनी पूर्वक स्त्रीको पुरुषको पोतकर विकास अदात से वे विका आहे सब देवात तथा और सर्थ भी करकर अरुप हो के प्रभु चुनि करनकर और सुन्नि करके गुस्तर दिमाराम पर्मास्ता अंद करे । चनकार अस्तरास्त्री क्षण निर्णे अस्ते-अस्ते सामग्री प्रांकरके समीच कृषकर बंधी हाँ सुपर होता. यहाँ ज्यो । स्वाधिकका विकास करनेवारी और मनोहर प्रारम्भारी राजी अध्ये प्रमानन दिल भी आवस्त आर्जन्य हो मीराज्याय वर्णके बद्धान व्यक्तको ग्रेसी क्षेत्रकारको निकार शुक्त अस्ती वर्ती रेखाके समान शोधा का रही भी। का समय । ब्रह्मकाचा सरीके साथ विदार बारने रहते । इन क्याप्तिको क्रेस्स देख श्रीकिया आहे। — सुसर्व कारो 🐫 व्यक्ति । क्रांकालवे समक्त देवता, परेति असी बहार्य तथा कृते जावच्या मन्यवस्य धारवाम् संवार और

स्तम पुन: जन्मे साथ हो रिको । उन सब होती है।

देवताओं, सरकार्य तथा अपने पत्री

कोग बगे-में या तथे : हैक-कुल भी न तथे। सतीयत किया प्रथम दिवस हुआ, यह सारा प्रचा दश भी मोहित हो गये । सर्वताल कोई अल्लू मेरे पुरूषे बाह्य दिया । यो बाने क्याने राजे और कूले लोग कथुर निकासकारणे, बाले अवका किसी भी चूरा करते जीन गाने तर्गे । विकास ही क्षेत्र बारवीय आरम्पने बनकान् इंकारकी पूजा मनकानपूर्वेच विकास कान्यानमान जन्मान कार्ये कार्याकारी इस प्राचानी शुरमा है, पानका नाम काले हुए उनके पीके-मीके जानक काल कार्य क्षेत्र केनाहिक आयोजन बारे । मनवान् हासान्त्रे सीच नवांना दक्षणी - विका विदरी विक-जन्मके पूर्व होता है और प्रशासनपूर्णक हरीया दिया और उसने बूधने शुभ कर्म भी सन्त निर्मित पूर्ण होते हैं। विनायुक्त को अवधानकोके साथ अपने इस ब्रूप अवस्थानको वेनपूर्वक सुनवार क्षामध्ये भा पहुँचे । ब्रह्मीय सम्बन्धार विकास क्षेत्रेन्यासी कावत भी सुरा, विन्तु आर्थि रेण्याओको भी निद्ध कर विना क्षेत्रात्व, सुरवेरना और सक्कार आहे. बा, से भी ने बढ़ी उसलाव और पनिनंद संपूर्णोंने सम्बन्ध माध्यों ही एका पुरस्ती

(mm# tt-t+)

सरीका प्रश्न तथा उसके उत्तरने प्रगणन् विन्यारा ज्ञान एवं नवस प्रक्रिके लख्यका विवेचन

कैलारा तथा श्रिमालम पर्याप्तर श्रीतित्वः वर्णन करनेके प्राप्तत् **क्याचीने प्रा**या--व्यूषे । और सतीके विविध विद्वारीका विद्वारपूर्वक एक विकास बात है, देवी राजी एकानानें

करिये इस उत्पार प्रकृत

for alth-life to specialists )

म्बोधीरे ! सुनै; से उन्हें चन्नत्त्वका धर्मन

कार्या है, विशये प्रात्मान्यु चीच स्थाप

कुल ही सम्बन्ध है। परवेक्तरि ! हान

निवासको परमध्य बान्ते । विकास २८ है,

विकार जान क्षेत्रेयर 'में बहुत हैं' वेशा कु

निवाध को नाम है, उद्याने रिमा दूसरी

विक्रमी क्यापार भारत नहीं सहस समा कर

निरमक्षे कुरुपती सुद्धि सर्वक सुद्ध में कार्त

है। प्रिमे ( यह विकास कुर्रम है। इस विस्केशने अस्त्रा अस्त्र अंग्रेड विस्तान क्री

होता है । बहु को और जैसा भी है, सब्दा बेरर

कारण हो है, फश्चासनासर सहा है। इस

मिरम्बन्धी मारा है बेरी मरिक, को मोन श्रीव

नोव्हेंचन पार प्रकृत करनेपाली है। यह नेरी

कुरूमें सुरूप केरी है। महिद्र में प्रकारकी

कारणे जनी है। एती ! जोश और प्रान्धे

कोई येह नहीं है। पास और प्राणी सेमोको

ही नवा सुन अस होना है। सो महिन्दर

मिनेपी है, जो फारकी ऋष् रही ही होती।

शरणान् जंगरके निर्मा और उन्हें ब्रह्मरहे दिने कह जान अधिकानके साथ श्रामिक्षीय जनाम करके येथे इस्य केंद्र, बन्यान् इंक्स्पे इस दिना, उस उन्हेंद्र इस काड़ी के गर्नी। अनु संस्करको पूर्ण जनात जनानी सुरकार स्वेकाले सर्वर श्रीरका कान त्यासार अनुके क्रिकेट धारणे कहीं। करवेवारे जब क्रेक्ट हुए क्रेक्ट दिएक र्ष्य रक्ष्युरमाने कही व्यक्तिपालके अवसीत निरम्पतारे काली दिवाने अस्तुन प्रमुख होका milit wheelt a

सार्थने व्यक्त-केन्द्रेण प्रात्तेषः । कारण्यात्तर । असे । क्षेत्रेक्षरकान्त्र । महायोगित् । मुहस्य कृता स्त्रीतिये । अहर बाग पुरुष है। सक्के सामी है। स्क्रीपुत्र, प्राप्तपुष्त और स्थोनुस्तारे को 🖫 । विलेख 🛍 \$, weger of \$ 1 maris reads, follower और पहालत्त्र है। इस्तानी काम हैओ आपनी कार्यिनी और आपके राज्य कुंक् निवार करनेकाले आवको छक 🖬 : स्थापित् । असम असमी भारतन्त्रहरूराओं ही विरित्त क्षेत्रका मेरे भाग हुए हैं। जान ! की men without strain some Pager Plans है। महेला । इसके में बहुत लेखा पूर्व है और अब बेट का इनको हर गता है। विवेदार हुए । अन्य तो मैं कर दल्य गरावत प्राप्त प्रश्नि करना चावती 🐌 को निर्माणक क्षुण अक्षत्र वार्यकारम है सका विकास क्षा शीम मेसार-पु:एको अन्तरमध्य ही उद्धार क क्ष्मण है। जान ! किए कार्नेका उत्पादन

करके जिस्सी चीच भी करन ५००छे आह कर

माराज्ये, मुक्तपर पुरस् व्यक्तिके ।

अमिकांच महेको समीते केवल जीवोके हैं।<sup>\*</sup> समी ! यह बांक है प्रव्याकी है—

है। और संसारककानी न वैथे, उसे आरू हैकि ! वै तक भवाने अचीन रहता है और जरिकोह प्रच्याको सारीकीन बीच मणुजीके नेवारती करते हैं.—सुने ! इस प्रचार करोने की चान जाता है, इसमें संबंध नहीं

मार्गी करें न नेते दि आर्ग्यु कर्मय कुकर् । मिक्स प्राप्तकार प्राप्त अप्रिमेश्वीयन्त प्राप्त कार्यक सर्व में कार्यक्त पुरेशी। मेंचर व्यक्तियां की देश व प्रक्त ह (कि.क. क. क. क. १३। १४-१४)

 संदिक्त विकासका + TWO \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

समुक्ता अतैर निर्मुत्ताः यो कैयी आदिका नित्य सम्बद्धन करता हुआ प्रशासकः-(इस्तामिनिक्ते प्रेरित) और त्यापानिकी पूर्वक अपने त्रवापान्टोंने प्राची अनुतोपन (५५%के राष्ट्रय सनुगनले अंति) वर्षिक होती है, यह क्षेत्र है तथा इससे फिल को कारमानुसक भारत होती है, यह विक्रकोदिको कारी क्यो है। पूर्वोत्र समुख और निर्मुका—ये केमी प्रकारको महिन्दां मैशियों और अनेहिमीयेंद बेदले हो धेदलाये हो जाती है। नेहिकी चल्हि हा: प्रकारकी ज्ञाननी चाहिये और अ**नेहिको** एक ही अकारको कही कर्क है । किन्नुम् कुरू विक्रिक और अधिक्रिता भारत चेवले को अनेक प्रकारकी मामी है। इन द्वितिय प्रतिकारिक महान्त्री भेद-प्रभेष होतेके आएक हकोर मुख्यात अन्यत पर्यन विकास गया है। दियो 🛚 सुनियोंने मनुष्या और निर्मुण सेवी भाषिक्योके में अह मार्थ है। राह्मगरिकी है मैं इन क्यों अपूर्विक प्रचीप करता है, सूच त्रेयमे भूनो । देशि । अवल, मीर्नन, स्तरण, रोकर, दास्य, अचीन, महा केन करून, समय और जास्करमर्थन—के विकासिक प्राथित है मी अब्रु माने हैं।\* सिन्हें ! नार्रहांक अव्यु

बेर्नि । अस्य ग्रन्त सन् सन्त्राहरू नेरी मरिक्ते पुर्वोत्त गर्वे अञ्चलित पुरुष्क-पुरुष्क

भी बहुत-से कराने समे 🛊 ।

कारण सुनो; ने स्थान भीन तथा मीवा प्रदान मरनेवाले हैं। जो विश्वर आगनको केवकर राम-सम अराविते मेरी काक-वर्तिन

अक्नेको प्रमुख्य फिक्स सर्वहाकर क्रुवाकृतके भीवने सामीका रक्षा विक लन्तर्य करना 'साम' बाह्य गता है। अपने धन-वैष्यको अनुसार शासीय विविसे युहा वरकारको सह यात आदि सोएक क्यानोका के स्वयंत्र करना है, उसे 'अर्चन' व्यक्ते 🛊 । सन्तर्भ ज्ञान और जानीपी क्ष्यालक २०३३: इक्राम्युर्वक आसी अपूर्वित पूर्वपद्धा स्वर्ध कारी हुए जो अधिकको नगरवार विकास करन है, जो 'कदर' काने 🕯 । ईश्वर महत्त्व या अनुसूत्त जो पुष्क भी काशा है, यह सब भी महत्त्रके रियो ही है। ऐसा दब किहास रसना 'संस्म' पश्चिमा समाज है।। हेंद्र आदि मी पास

राज्या पान अस्ता है, उसके इस सावनकी

'सकल' करूने हैं। को हत्याकारूके हारा मेरे

विका सम्बन्धारीका विकास करता हुआ।

केनले कामीकृत इन्द्रस इक्तारमे उकारण

करता है, अस्ते इस जनन-सत्धनको 'ब्रोडॉन' क्याने हैं। ब्रेडिटी चुड़ा मिल

महेवारको रखा और संबंध भारता जानका

को संसारने निरुपर निर्मय रहता है, उनीको इन्स्य बंद्धा पद्ध 🛊 । अवन्त्रेयुवके लेकर हर

इक्क केन्द्रकी अनुसारकाच्या व्यान रक्षते

कूर प्रकृष और अभिन्तीरों को निरम्पर सेवा की

कर्म है, की 'हेकर' नावस भीत है।

<sup>-</sup> समर्ग मोर्नि केंद्र त्यत्न रोवने उत्तर एको समर्थित होने कर्या तथ प्रविदास einemeles ift bereite ferfen: 1

<sup>(</sup>कि कु क बे क के रह। ११)

महरमपूर्व म्यू क्यू क्यूनीकेव्ये कि ने। सर्व ट्यूनाम्बेरि विवास स्वयानकान्।

<sup>(</sup>कि कु क के कु के रहे (हर)

भी अपनी कही कानेकारी परमु है, बढ़ रहर बनवान्त्री जनस्को क्रिके ज्योगी क्रमर्थित नार्ग्य अपने निर्माण्ये प्रियो प्री कुछ व्यक्तित प रक्ता अवका निर्वाचनी विकासे भी रहित हो कारा 'अञ्चलकांक' मसामारा है। ने मेरी मसिनों में अहा है, सो भीग और सेस अक्षा चरनेवाले हैं। इससे इतनका प्राव्यक्षा होता है तक वे तक साधन

मुझे अस्तरत द्विष है। मेरी भरित्ये बहुत-से क्षातु भी बढ़े गये हैं, जैसे बिल्प अवीहता मेक्ट आहे । प्रमाने विकासने समाप्त केक चारिके ।

मेर्ने । इस जन्मर नेरी स्वयुर्वेश्वय भवित समाने जाता है। यह उत्तर-वैशासकी वापनी है और मुक्ति इसकी धार्म है। यह सका सम प्राथकोरो अनर विराधकान है। इसके प्रथा प्रान्तको काल्कि कालको प्राप्त होती है। यह चरित्र मुझे मन्द्र तुम्बले सम्बन क्षी जिल्हा है । हैस्साके दिल्ली निवन-निरमार पह भरित विकास कारते हैं, यह स्थानक पूर्व अस्तरमा ग्यारा है। केनेवार ! मीना जोव्यो और वार्षे क्षेत्रे अस्तिके स्टबन कुरा चौर्ड मुक्तकुरूक जाने नहीं 🛊 । करिनकुरूवे तो का विकेष सुक्रद एवं सुविकायका 🛊 1° हैकि । मारिक्युनमें प्राप्तः हान और वैहानकी सरेहं जाइकः नहीं है। इसरिक्ते के केले कुछ, क्रमाहकून और जर्म हो नने हैं। परंतु

भक्ति व्यक्तिवृत्तमें तथा अन्य तथ पुनोये भी प्रकास करत हैनेकारी है। महिन्हें अध्यक्त

चलके रिन्हे में पूर्वकारानों सूर्वकर की अन्यन हुन्द्र हो उठा था और शुरू तेवार विदेशम् वार मक्त्या वा । देवि । अस्तर्क रिक्ट की सैन्यमंत्रित रायध्यकी भी स्टोबन पूर्वक जान्य दिवा और असे असे अति पोर्ट् क्श्राचन नहीं विक्रम । क्ली । क्रेमिट 🕽 बहुत ब्रह्मोरी क्या शरक, में सब्दे ही असके अधीन रहात हैं और पार्टिक मार्टिकारी पुरुषके अस्तरम् जन्मने हे जास है। बहानी कहते है—बन्द । इस इकार क्षक्त कार पुरस्त रहकान प्रतिको ब्राह्म हर्षे हुउस । इन्हेंने आस्त्रल प्रसम्प्रत्येक करकार् दिवाको यत-वी-सम प्रकार विकास पूर्वत सर्वा वेनीने पूरः uffentultung until liqui परिवर्षक पूछा। इन्होंने विद्याला की कि

में स्वेकन सुक्काक तथा जीवीके

उद्धारके सम्बन्धेका प्रतिकारक है, व्या शास कौन-स्व है। इन्हेंने क्क-मन्त, शाक, अस्के

व्यक्तान विक अन्य सीचेद्वारक करिया

में सदा उरके, कहनें गुला है, इसमें संसव

नहीं है। संस्थारने को चलियान पुरुष है,

इसकी में कहा सहायना करना है, असके

रक्षरे विश्वविक्षे दूर इटाला है। इस प्रचलित जो

क्या क्रेसा है, ब्यू मेरे दिल्मे राज्यनीय

है—इसमें संक्रम नहीं है 🕕 देखि ! मैं अपने

भारतीया स्थापा है। जनावती स्थापित रिक्ते ही

की कृतिस हो अपने नेश्वयांतित आहिएरै कारको भी इन्य कर करन था। देखे !

विशेषो परितानक पण्य गरित मुख्यकः। महापित् देशीत करते ह सुनिर्देशकः। (56) 移動物物(2013)

<sup>🛉</sup> के ब्रोक्कानुस्तिकोरे स्टब्र् क्राव्यानुस्त्। विवासी निपूत्तात उन्हर्त राज 🔻 नेपातः । (कि कुरुक के कि से रो(४१)

tiel. • अधिक विकास • 

साधारेके विकास विकेशकाले जाननेकी कर्णाक्षणकर्मका और बीधोंको सुन्त देनेकाले इच्छा उक्तर की । सरीके इस प्रश्नको सुरकार प्रेकारजीके मनमें जड़ी जलकात क्राँ। क्यूंपि भीवोके बहारके रिक्ते सक प्राक्तीका प्रेमपूर्वक कर्पन क्रिका व्यक्ति प्रोक्ते अपूर्वेशकि राजवान, वाकाम क्या ffen-ffen högelich ufburen gebi विका । पुर्वेश्वर । प्रविद्याल-कथालक्ष्रित वर् केल्लाओंके प्रस्तिकी प्रतिकारत. क्यांक्रमध्येका क्या राज्यांका वी निकारण निकार पुरू और प्रोके धर्मकी महिनाका, वाची न्यू व होनेकारे

वेक्क्यभावा तथा ज्योतियकात्रका भी वर्णन विका । न्यूंबरने कृता करके उत्तन सम्बुद्धिक क्रम्बन्द्रम जन्म और भी सहजनी शासीका कारण: वर्णन विकास क्षा प्रकार सोकोपकार करनेके क्लि सङ्गलना प्रतीर मारण व्यक्तिको, विर्वेश-मुख्युक्त और सर्वह करी-किय क्षेत्रकारकोर केरणातीवकावर सवा अन्यान्य स्थानोरी माना अध्यत्यदी सीलाई बारते थे। ये केनी स्थाति साकार पर्वाप्रकारक है। (Mania 66—69)

## इण्डकारण्यमें किवको शीराचके प्रति मसाक हुकारे देख प्रतीका भोड़ तथा शिवकी आज़ासे उनके हारा श्रीरायकी परीक्षा

नारको चेले—अकुर् ! विके ! है। वित मी उनमें जीतन-निवयक प्रति प्रसामाध्य । अवस्थात । क्यानिके । असको होनेके ब्यारण यह रूप कुछ संपरित हो भागतान् शंकार तथा देवी सर्वाके प्यान्तवानी । स्थाना है । साने और जिल्ह प्रधान हैवा है शुक्रकार अकन कराका है। अन इस सनव पुन: प्रथम्भीक इनके प्रतान बहुन्या वर्गन व्यक्तिये । ३२ दिन्य-द्रम्मीते वर्धा स्थान मीय-सा परित्र विका वा ?

अध्याजीने कहा—शुक्ते । तुम सुहत्ते क्यां। और दिल्लोट परिश्रका केल्ले अपन मारी । में दीनों सन्तर्भा पार्ट लेकिन्छे नहिन्छ आसम् से नित्त-निरमार स्टीम किया साले है। तदनकार कहातेची सारीकर्वे अपने पति चंपरका विकेष प्राप्त हुआ, देशा कुछ होत बुद्धिवाले विद्यानीका क्रांचन है। परंतु वृत्रे ! मालवर्षे उन क्षेत्रीका परस्पर विकेश कैसे हो सकता है ? क्वॉकि ये केने वाली और अर्थके समान एक-कुरोते राहा विशे-कुछ है, सक्ति और समित्रकर है तथा विस्तवस्थ

को भी स्वैतिकार रेजिया अनुसरण मार्थाः वे को-को स्पेतराई व्हारो है, वे एक शतक है। क्षान्त्रक सर्वाचे क्या देवत कि मेरे परिने बार्व काम दिया है, तथ में अपने जिला देवांक कार्ग गर्नी और क्वी मनवाद संवास्त्रा अन्सर रेज क्वांने अपने धरीरको लाग विकार के ही सभी पुत: हिमालको कर कर्नको जन्मे प्रकट हो और नहीं भारी त्यस्य करके इन्होंने विकासके द्वारा धून: प्रकार कियाने जात कर रिया ( स्तम करते है--पहरिये ! व्यानीकी का बात सुबकर जासकीने

निकामें इस प्रकार पूछा ।

कर्त्यो बेले—बहुधन विव्यक्तिम !

विकासने जिला और सिक्के पहान पराके

विकास: । अस्य पुत्रो विका और विकास करतो पुरवारो, वर्ष-महिराले और वर्रवार बहुत राजा जान्यारके प्राप्तान्य राजनेकारे केवे के इसके कार्ने विश्ववदा आवेदा का क्रमों व्यक्तिको विकारपूर्वक सुन्वको । गाम छ । कुर्वनेश्वरी करता, बीर पूरता,

स्ता ! कार्यान् कंपान्ते अपने अपने के व्यवस्थानम् अस्यान्त्र स्रीता आन्त्रकीत बाती नवेंगते सरीवा फिल्लिने स्थल हे स्थानको साथ बन्ने प्रमण कर हो है किया ? प्या कारत को पुत्रो करी निर्माण और अन्तर प्राप्ति परिर्मा प्राप्ति कर करें बाल बाली है। अंदः हुई असे सामन काई। साथ ! जानके पुर दक्षके पहले क्षान्त्रम्, विकास अन्त्रत्त केले हुत्त ? और

बहुर निव्यक्ते बहुने अवहर हमीने अपने करीरका सान्य विकास अस्तर क्रिकी है उसके कर वर्ष कर कुछ ? चनकर महेकरे क्या निकार ? से क्या कार्त ब्रह्मले कार्याचे । क्रमें सुन्तेश्वेद रिक्ते और सन्त्री क्रमी बहुत है। व्यानकी क्या-की प्रति केंद्र !

बहुत्वक । यस नाम । हुए मानियोक बाब को जेकरे कावान बन्द्रविकार का करिय पूर्ण । श्रीविक्यु अस्ति देवसार्थाने केरिया परमाह ग्रोधारको प्रमाना पार्थे से क्षांके पहल्च अञ्चल प्रतिकास सर्वत अस्त्या कारत है। पूर्व है कर तक अनुवाद निर्माणी स्टीतम ही है। ये प्रमु अनेक प्रकारको स्थित quebrieb, wires afte fulbiger fie felt करी भी मैली है है। अन्यक मैला कर्न कारोने कौन समर्थ हो अवस्थ है। परनेपुर किया की परमाझ परमान्य है।

एक एक्क्सी बात 🐧 🚓 है संबंधित क्रियानेकारे तीरवर्तिकाम् वरणात् **या** कारिके राज्य केलावर आरम्ब के इस पुरस्तान प्रकार कर को थे। क्यो-क्यो थे कुल्लास्थ्यमे असे । जार्र क्योंने सम्बन्धानीत मन्त्रम् औरत्यको देखा, जो राजगञ्जर प्रक भूतीन हरी राजी अवसी पहली पहली पति सीवारकी होता सहसी आपने रोजवारको प्रस्तान सहै, कोश कर की थे। में '15 सीचे !' पेतन का- 'का जीवर क्यी कर पहला।

कार प्रात्नेत एवंकान कार्यन् वंकाने च्याँ अस्ताताको साथ उन्हें प्रकार विकास और कार-कार्यकार कार्यक से प्रतारी असेर कार किसे । सम्बद्धान क्षेत्राचे का कार्य ब्रोशनके कार्यो अवस्थिते उत्तर भी विकास कार्याप विकासी खेल्पे कार्यापाली देशी तीला देख

सर्वाच्ये कहा विकास पूरत । ये उनकी महस्त्री

delige in made per prese about a मानि वर्ग — देखेव स्टेंब । पर्यक्र widge I part, flory soft are been arrest if you she with \$1 and if स्थानं द्वारा प्रत्येत्वं करनेत्रोत्ता है। प्रत्यक्री ज्याच्या है क्षतीय रेजन और भाग पराय नाहिते । केंग्रन-सम्बद्धेः द्वार नाल्येक सारकेकेन्य विभिन्नार परमास्यु आस ही है। माथ । ये जेली पुरूप सर्वेश है: इनकी अन्तरी विकास माने प्रतासन देशायी हैती है। ये होने बहुर्गर और संस्थे निवासे हुए हेक्की पर्याप्त और मैन हो से है। इसमें से जीव है, कार्यों अञ्चलनित जीतनात्रकारे some parte fit unt burert Reit प्राच्यों आहे अल्लाकियों। हो हो से ? आपका विक वर्षे अन्यक्त प्रकार हो गया क ? अपने प्रत प्रमान भारतीर राज्यन विवास क्यों हो नवे थे ? स्थापित् । सहायानकारी

विका ! अस्य मेरे पंत्राचनो सुने । प्राप्ते !

१६६ - विद्या क्रिकृता -<u>श्रांत्राक्त । स्वतंत्र क्षेत्र क्ष्रांत्र क्ष्र क्ष्रांत्र क्ष्र क्ष्रांत्र क्ष्र क्ष्रांत्र क्ष्र क्ष</u>

विनेते विकासी क्षांत्रकों क्षांत्रका व्याप्त क्षांत्र कार्याम् विकासे इत अधार क्षा विकास, तेन सर्विकी क्षा कार्य कुरवार स्थापतिकारम् वार्विका क्षांत्रम् कुरवार करते क्षां अवहर बोलेर : वरतिकारी क्षांत्र—वृति ! सुन्ते, के

ि संस्ते हैं। ये सम्बद्धितांको शास प्राथम स्वार्थित संस्ते प्राथम सुद्धितांको शास स्वार्थ स्वार्थित संस्ते स्वार्थित स्वार्थित सुद्धितां सुद्धितां स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्थित स्

अस्मार्थनं हुए हैं। रेता सक्ताः वृद्धिकां नक्ताः सम् चून हे नमें। अन्याद दिवाले देती कर सुनकर भी शरीके मनको हत्त्वा विद्यात मार्ग कही सक्ता है, वह सम्दर्भ तिलेक्तिको सोको कर देवेलानी है। स्वतिह क्रामे की साम्या विद्याल कही है, वह सम्बद्ध सीमार्ग विद्याल कही है, वह सम्बद्ध सीमार्ग विद्याल कही है, वह सम्बद्ध सीमार्ग विद्याल कही है, वह सम्बद्ध

शास्त्र विकास नहीं है, यह अन्यस्त्र प्रतिस्थित्तरम् प्रमु के काम क्रम्यु में केसे । जिसमें कहा—देशि ! केसे काम सुन्ते । वर्गी मुक्तरे कामें की कामाना क्रिक्टर नहीं है तो जुन कहाँ आका आको से मुस्कि क्षेत्रस्थान प्रतिक्ष कर स्के । माजी साथे !

सर्व क्रम पान होने; अन्यक्ष में मुझे नहीं मुक्तानेने हें हैला विश्वार माने होता बनकर altereds well apply when their first नहीं। परकारों से सेक्ने यह नहीं सी। paties three was week that रिवय-विकास कर कारी हुए रहाकुराज्यात सीराज पत्र कुछ कर गर्न और हैसरे हर क्षेत्र न्यानकार कार्यक्र कोर्से । र्मका पुरा—समित्री । स्थापने क्याच्या है। क्या केम्युकेट कार्यः, मनवार परम् वर्धा गर्ने हैं ? आर व्हरिके form selects at per week welfert आवी ? वेर्डिंग । अल्पने अन्यन कर सामग्रहर विकारिको का कुछ करने करना विकास है है क्षाकर क्षेत्री कारके इसका कारण कराइने । श्रीराज्यानुर्वाच्यां यद् यात शुक्कार शारी

का रूपम अध्यक्तिक्षित हे उपरी में

विकासीकी महाते हुई कारणहा कारण पहार्थे। और जो नकार्य सम्मुख्यार स्थून स्टॉन्स

र्ह्म । शीरामध्ये साञ्चल, निष्णु करा अपने

काको ज्ञास करके अन-वी-का मगाना

विकास करणार्थिन्द्रोका विकास कर

क्राव्यम्भित कुई समी काले प्रम संदद्ध केली —

'रकुरुवेद !' रक्तक प्रत्येक्ट सम्बद्ध विक

अंदर्भ रहते है—यस् । क्याप्

विकास स्वयंत्रों हैंबरी सभी वहीं गयी और बार-डी-मर कह क्रोबर्ग सभी कि 'मैं

क्रम्बारी राज्यों केले वरीक करे, अलग,

में क्षेत्रकार कर बारक करके राजके कर

क्दे। की राज सकार निका है, सब से

मेरे तथा अध्ये पार्वदेके साथ पुरुषित प्राप्त कारते हुए इस कार्ने अह गर्ने थे । यहाँ इन्हेंने सीताकी फोक्से तमे कु रक्कनातित त्थाको देका । अस समान स्थैतानी रिप्ते तुन्हारे मन्त्रे कम् हेल का और हुप विज्ञानेको प्रीकृत विकासी केंत्र से । उस अवस्थाने हुनों प्रकार करके ने को एके और वह कार्यक्री नोने अभी रहते ही है। मनमन् हिल्म को आरम्पे राज तुन्हरे केवल सम्बद्ध अस्त व्यक्तिकार्यः पान कर रहे थे । यक्ति अहोने तुन्हें क्यू चूंज विल्ह्लांड उसमें नहीं देशन हो की तुमारा वर्तन करते हैं वे आवन्त्रीवचेर है रावे । कुल रितर्कत कालकी अंगर नेपाने कुरू कर्षे THE SPECK MAY SHILL SEE PROPERTY कुलेवर जनसङ् सन्धरे से वस प्रदर्श, को कुल्यार मेरे जनमें चन्द्र करण हो गया । असः राज्येत । की काकी आहा नेपार सुवाधी परिवार की है। औरतन । अन्य गुड़ी वर्तन के

> प्राचित्र का बारण पुरस्त होस्वर्गेत तेत अपूर्ण कारणेत स्वाम विद्या की। अपूर्ण कर-हो-पर अपने अपा प्राच्यान् विकास स्वाम वित्याः पुरस्ते क्रमेत ह्यूपर्णे केरणेत वाल् आगानीः पूर्णे (अपना ह हिस्केत क्रमा के प्राचित्र साथ स्वाम्यां विवास विकास को पूर्ण साथ स्वामी-ता करणी स्वीमाना वर्णा प्राप्ते सीरपुरस्थानी स्वीमाना क्रमेत प्राप्ते सीरपुरस्थानी

(अव्यक्ति इस)

٠.

शीरिकके द्वारा गोलोकशासके शीकिन्युका गोवेशके कर्पर अगिन्देक तथा उनके प्रति प्रकायका प्रसङ्ग सुनकिर शीरामका सतीके यनका संदेह दूर करना, सरीका शिकके द्वारा मानसिक लोग

सीराण कोले—देखि ! प्राणीवकालको इस सम्बंध पराव साहा भगवाल सम्बंदे अध्ये परास्तर मालमें विश्वकालको सुरु गण्डाहर सनके ह्या अध्येत गोसारसार्थ एक गण्डाहित प्राप्त प्राप्त सेह विश्वकालका की निर्माण काराव्य । इस विहासम्बद सम्बद्धन संकरने विश्वकार्य-ह्या एक इस सम्बद्धकार, को स्मृत है दिल्ला, स्वाप्ति विश्वे अस्तुत और पराव अल्प का । स्वाप्ति (अप्ती) का ओरले इस असीर देवनाकी, विद्यों, नामार्थ, जनवालियों क्या

त्वाच्यक द्वारा मानासक त्यां पुर्वाचा। सम्पर्ण वर्ग्वचंत्रों मी कीम नहीं पुर्वाचा। सम्पर्ण केमें और आपक्षेत्रों, पुर्वाचीय स्वीत नगरत देवियोकों, को अन्य प्रकारकी पद्धानेचे सम्पर्ध की, सम्बन्धि कियां। इस्के रिस्त देवलाओं, स्विची, दिखों और सम्बन्धि संस्था-सेरम्ह कन्मकोंकों भी पुरवाच्या, विश्वेद स्वयोचे प्रमुद्धि समुद्धे वी। पुरे ! जीवा, पुरद्ध अंती ज्ञान अकारके पहले सामेको सम्बन्धाः सुन्द्र नीतीका पहले साम रकाम ! सम्बन्धे

 Apple property 

260

महेनांक्रिके साथ राज्यांक्रिकेट केना दहांको कर्तुक साव प्रद्वार साथ है क्षण देशा किने गर्ने । प्रत्यक संस्थित औरम्बद्धानामध्ये प्रत्यन विक्रम । स्वरूपर भारती भी पूर्व भीन सारक भी नैनामने प्राप्त आग्री वेकसाती, भूतियों और विक्रम मने । इनके विका और को कहा-को दिला। साहिते की यह पालन सोहरिको क्रमण मी । सामाध्यों के करवान् इंध्याने अस्त्रे इसके कर सामग्र प्रसा हुए सामाध्यान unfahren America alle mill Sussenit subgeit komzektik meng allefteni seb-केर्यक्षिण केन करवाचा । होरे । भगवान् विकास पूर्व परिवर्त

महिन्नांत्र कहा प्रकार रहते हैं। हस्तीको क्योंने क्रीतिपुर्व क्यूनने जीवनिको वैकृत्या कृतकाना और कुन जुलीने श्रीवरिको सा बेंद्र विकास का विकास स्थापिक वर्ष ही केन्द्रकेंक को सब अध्यक्ते आयुक्तकेंह विक्षित विकास । इत्योद काराव्यक क्योहर मुख्य भीना नवा और उसने सहरत-बोह्यस बावने गर्ने। यह सब हो अनेने बाद short an apropriate shifter अरिकोमा निरमा और एन्ट्रे अवना न्या गारा at | property where they were not प्रकार केरे ।

क्लीन करें।

प्रस्थित पूर् कावान्य अधिकातः स्वयः विशेषकारे समूर्व अनुस्थ कारन

को पर अक्षम किये। महेश केले —हो । हम बेरी अवसी

क्रमून्तं स्टेप्परेके करां, पास्का और संप्रस्क क्षेत्रके । वर्णा, अर्था और कामके, दारर सक पृत्तीके अध्या जन्मान करनेवारी पहोच्छे क्ष्म केरेकारी हो और पहल करू गराहरूको सम्बद्ध, मन्त्रपुरम् सम्बद्धेशः वर्षे ग्रहे। प्रकारकार्य का बाद को जो पढ़ि क राजोर्थ । युर्वा को पूर्व प्राची प्रशासित सही क्षेत्रतेते । पूज पुरस्ते केले की क्षेत्र जीन क्याल्यो क्रिक्ट च्यून बस्टे। इस से एका अधिको निहित् कुली पहल प्रकारको क्षेत्रमं असन विका, जो कुलोने कार नहीं सीलाओसी कार सरोबरी स्तीर और बीवरी क्षेत्र्वे स्थेप्योंने निवर प्रमुख्यात । हो । प्रामुचे अविभिन्न प्रामन विकास और अपनी जो जुनको हेन व्यत्पेवतारे हैं, से निर्माण ही पराची-रात (प्राथमस्थातक) को सर्वत के द्वारा प्रथमपूर्वक प्रस्तुनीय हीरी। अस्टिब्र कार्न पुर के ओकावार्त स्थानों हुए। निकार : मैं कुनूने अवसेवारे जान मोक्ष अक्षान कार्यन्त । एक इस मानाको की स्कान भोजाने का—सोनेका । सरवर्त करो, हिशाबा विवास प्रत्य वेका मेरी आपने अनुसार के विन्तु पूरी कर्ण अधीर्धाः प्रेरवे की वर्धान है सक्त विन्ती मेरे क्यूनीय के गर्ने : इस कारको सभी कुर - मेडील क्षेत्रेयर का निवा कहाना क्षेत्र जानता : रों है। तस ! तुम समूर्ण हेजम आदिके हो ! तुम नेते कार्यों भूता हे और विकास कार हुन सीवरिको जनान करो और ये केंद्र वार्किती चुन्य है। हुन इस विकासके की मेरी आक्राने नेरी के कहा हुए लीवनिका जनसका और कराका होजीरो। मेरा इस्तान्य जो पर है, जो से है...कुलें संस्थ क्षीरनक्ष्मको काले हैं—केंकि ! को है। का का कुक्त और लाग आहे। मनवान् निम्तृती दिवापीत वेदावर केवात्रोदा में रिक्षम हे पून्त है। पुर मही

करो । जना ककारणी जोत्सर् कार्यकार ओको जुड़े जीनकी अहिक्किक वर अह विक्रिक्त अन्यानीक्षण केल स्थापी पहल क्षेत्रण अन्याने अनुमाने का गुरू हेरेकारे करते रहे । मेरे विकास कार्य पुस्ता के जाने राज्यको मारवार में सीताको अवस्थ मा पर्य पैन्यकारों और अवस्थ जनकर महा करीना । अन्य नेत महत्त् सीनान्य है इक्टर है, यह गोरनेक काओ जिएला क्षेत्र । हो १ कुल्लमा को हुन्तरे अन्तरम होते, से एकके रक्षण और देरे चार होते । मैं क्रमात क्रमान्य पूर्वन क्रमीन्त । वे वेरे करते सक्त जनक रहेने ।

रोजनगरने काले है—क्षेत्र । इस प्रवास होयुरिको अन्यत अन्यत्य देखाँ सीववार क्यांकारण भगवान् हर कर्न केरमा प्रकार को पूर् अने प्रकी was record when with \$1 artist भागवान् राज्योगाति महा गोवकेत कारण क्राएंड अन्ये और गोप-पोची सवा चीजोंके स्रोक्की क्रेकर कई मानालंड स्वय क्रे रूपे। वे अधिका अस्तिका हो स्थान क्रमक्की रक्षा करने स्त्रो। वे विकासी आक्रोरे पान प्रथमके अवसर प्राप्त करके अनुस्तान कारण कारों है। इस स्टब्स में 🏚 बीहरी भगवान् संस्थानकी अवकरों सार भारत्योके चारते अन्यानियं हुए हैं। इस पार माइनोर्थ सबसे बढ़ा में राज है, कुले करा है, सीलों त्यारण है और फीर्च पाई प्राप्त है। देखि ! में विकासी अस्तुमंत्रे सीता और रक्षांन्ये साथ वर्गे अस्त छ। वर्षे Bert Brewert bit unt eterni pr प्रिका है और में मिन्हों हेवार नाहित साम श्रा क्यों अपने विकास अञ्चल काल 🕏 । पान अनुसार सुर्वन प्राप्त 🛊 नाम, पान संबंध मेरा कुमल-गाल हो होता। भी

करी । सामग्री कुमाने देश होनेने मोई

eller mit år läfe ) fleger år servelle

जो जान केनोंने खान्यर करा गरी। मैनसनर कर केने रूपल हो पहरे, वह पूरत गण और नेक के। इस प्रकार पहल्ली को प्रकार mennet mit feligt som mit

व्यक्तार-विक्रांग्यांच भीतम् अन्यते अञ्चले का करने निवासे पूर्ण प्रवित्व क्रूपनारी क्षेत्रकारी का का पुरस्ता सारी मन-ही-मध विकास विकास का विकास का जाती है कारी हुई जून महत्र हुई। या असी क्रार्थको पान् कालो प्रत्ये कालो सङ्ग प्रोत्स कुरत । करनी अञ्चलक्षेत्र कोन्से पत्र कृती । के कारत केवल विकासिक बार सीवी। व्यक्ति वाली क्ष्र्यं देनी ताले वंतरेवार विकास करने राजी कि मैंने अनुवाद कियारी पान वर्ती कानी और औरमध्ये प्रति कृतिका पृद्धि कर हो। अन्य संस्थानीके चाम नामार नर्ने क्या ज्यार केंग्री । इस इस्तान कार्रवार विकास क्राको प्रमें को अन्य बद्धा बहुतरान्य हुआ ( दिलको समीच बाका समीचे उन्हें मन-बी-क्ष प्रकार विकास । उन्हेंद्र कुरावर विकास कर पुर का। ये शोकारे अनुसूत और निस्तेय हैं। करी भी। सर्वाको युःची देख भगवान् इरने क्रमा कुर्कत-सम्बद्धाः कृत और प्रेस्त्र्वेक क्या—'कुले किस प्रकार परीवा सी ?' इनकी पह बात मुख्या सबी नवाक सुख्याने क्रके जल एक्ट्री हे नहीं। क्रका रूप प्रोक और विकास हुन हुन्छ का। जनकर्

क्षेत्रको कान सम्बद्धाः स्थापक सारा परित

क्रम रिच्या और उन्हें चलते जान दिया।

फारे गर्ने । मार्नने मोहार और प्रशीको कृतने कृत अन्यत्ववार्था केली— 'परनेशर ! कुर कन के और हुएती पह प्रतिकार की काल है। तीनों प्रतेक्वीते कुर्यो नेक बहुनोची और बहुन्य हरू कोर्ड की है।

गा आवारकार्य कुरका देवी सती-की महर्तित पर्वाची पढ़ पर्वे । उन्होंने प्रत्यक्त from you—"out! He wright! श्रापने मॉन्फन्से प्रतिका की है ? कालुके / unite per ment spiriet all arter fin uniterit night spir men framit. British where though much should per-की भी, जो नहीं करना । पूर्व । यह समय कारि जन्मे प्रमानना की प्रमान



-----वैद्यानीका अस्तिकारण अन्तेकाले पर्यक्तर जिल्लाह ज्ञान आही का अन्ता वारताको विकास अरुपी प्रातिको को हुई अनिकारों जान हिल्ला, विकास करोड़ हिल्लाको कई महानहीं होने दिया। सर्वाच्या जनसे आगा उनका दिया न्या ('कुन्यूने मेरा स्थल क्षत फाके के अन्तरे निकारपुर कैरतार पर्याच्या. विवर' इस कांग्रही जानकर प्रश्नान्त्री कारी प्रीक के अल्पन प्रोक्तों का गर्नी और क्यांकर रिकाइने सर्जी। स्वर्तिक क्योword were first sale first al प्रविद्या को की, उसे पूर ही एक और वे कुरचे-दूरणी स्थाप-सी स्थापने प्राप्ते उपने । क्या अवस्थाने कार्यन् व्यक्ते हुए ने स्तरिके men grunnlich ein abig sigt wie Magner fan û fareffeilig Principles spells you your street, प्यान करने राजे । साथे प्याने श्रासम्प्र विकास में अपने का बाजों को समी। पूर्व ( विका और विकास का प्यक्तिको कोई नहीं प्राप्त कर कालूने । सोकाने सरीर धारण कारके लोकारीनकात अनुवारण मार्थको स्थ क्षेत्री प्रमुक्तेका इस प्रकार नहीं नहीं पूर कैनेनाल सामित है पता। कार्याम् स्थान स्रोत्स सामोधाने महानेपाकेर म्पूल कोडा । यह साम्बद्ध सम्बद्धना सही यहाँ अली और उन्हेंने स्टीका सुपत्ते विकास परवर्षेत्रं प्रचान विकास कार्राकेट must sell seek errot derbit fieb न्यातम विभा उत्तेर को तेनते कहा-सी कोरण कथाने कहीं । क्लेन केही है सीता werk milit phone many fr ar विकार में पूर्वकर् सुन्ती के नवीं। फिर भी निकार करानी जातिकाको सुद्धि क्रोद्धा । पात १ reduc flows found up mid शक्षाचेकी यह वर्ष संस्कृति व्यक्ति । मुर्ग ! मुन्तिरोप हिला और हिलाही देखी ही माना मानो है। कुछ मानम का क्षेत्रोंने सम्बद्ध है। क्रिया और क्षित्रके चरित्रको संबुक्त है। इन क्षेत्रोरे क्रियोग होना असम्बद्ध बाकाविकालयसे कोन जानक है। वे मेन्टे है। उनकी प्रकार हो उनने मीनल-विकेश हो स्था अपनी इच्छाने सेरको और प्रीक्ति- समात्र है "। प्रतिवद्ये स्टेस्सर् करते हैं। फार्ड और दिन

विकोश काओ है। वरंतु उनवें विकोश बैडरें। काणी और अर्थकी बल्ति स्वा-दूर्वरेसे निता

(अम्माम १५)

प्रयागमें समस्त महात्वा मुनियोद्धरा किने गये बझमें दक्षका भगवान् हितवको तिरस्कारपूर्वक साथ देना तथा नन्दीद्वारा ब्राह्मणकुरूको शाप-प्रकान, धरावान् हिस्सको क्योंको शाना करना

हाहारके करते हैं — सारद 1 कुर्वकारको । राजका बहुतका भूति प्रचलाने कृतक हुए थे। मही समितीयां हुए उन तथा प्रदासकार्यका विधि-विधानमें एक नहीं पक्ष पर हैंगा। क्षा बाली सम्बद्धारि विश्वासन, वेपार्ट, प्रमाणकी, देवाले शका प्राकृतक सम्बद्धानिकार कारनेवाले अपनी भी नवारे हो। मैं भी मुर्गियान् प्रकृतेनस्की विगाली क्षीर अवगतीले क्षा 🏚 सपरिवार वर्षा गया सर । अनेक प्रकारके बताबोके लाख को अन्या निविध भवात भूत था। तथा सम्बोधे सम्बद्धी प्रामकर्ता क्षेत्र मह-विकास है सह है। मूने । इसी अवधाया सामै सवा कार्यक्रिके साव विवर्गेश्वर्रकृतकारी, सुविकालं एवं स्थाने कारणी प्राप्तान् इस भी नहीं का पहुँचे। धराबार शिक्को असक देख स्थानी हेक्नाओं, सिन्हों तथा मुनियोंने और मिन सी प्रक्रियाम्से उन्हें प्रकार विका और उनहीं स्तृति की । जिन्ने दिलकी स्वयंत्र प्राप्तने स्वय स्तेत्र प्रारक्तापूर्वक प्रकारकात केंद्र पूर्व ( भागकात्रका दर्जन परका राज स्त्रेण संद्रक के

और अपने सीधानाची सरकृत करते है। इसी बोक्से प्रवासतिकोंके भी बाँग प्रमु देश, मो को केनमी थे, अकस्ता पूर्ण हुए अस्तान्त्रंक यहाँ अस्ते । मे यूने प्रशास कालेंद्र केरी अवसा हे अर्थ मेंदे । इक्ष प्रम दिनों सम्बद्ध प्रशासकोह अधिवारि क्याचे गये के, अवस्था सम्बद्धे क्षार सम्बद्धानीय से । परंतु अपने का भौरकपूर्ण पहाये लेकर अनीत कार्य कहा अध्यक्तर का वर्णांक से राज्यक्षात्रके पूर्ण है। इस क्रमण स्थान क्षेत्रपिक्षेत्रे ज्यामध्यक हो सुनि और प्रणायके हार। क्षेत्री क्रम जोज्ञकर करण नेजन्ती बस्का आका-अवस्था किया । परंतु जो पत्ना प्रचारके स्वेकनोश्वार करनेवाले, संबंधि श्यानी और स्थाप लॉलाकारी स्पेतना वानेवार है, जा महेश्वरने तथ संवय दशको कराक नहीं जुक्तका। में अपने आसंगवर बैंदे ही रह नमें १ लई प्रेमन दक्षका स्थानत न्हीं किया। वहारेक्टीको वही मसक **ब्राह्मको न बेस्त क्षेत्रे पुत्र प्रकामति दक्ष** कर-ही-कर अञ्चलक हो गये । उन्हें सहयर

(智) 東山田 村 田 柳 (1) 111

व्यवस्थित सम्बर्ध अस वाद क्रिकेटो । स्टेडिकेटेडिक-इन्ट सम्पर्केट्स्टक स्टेड ।

बहरूर कोच हो अन्य, ये जनसून्य क्या सहस्यो हरू देखेड विकासी होत हम जनार महान् अहंकारी होनेके कारण महान्यु कोरी। पालों क्षा कृतिने देखनार सम्बद्धे कुनते हुए अवस्थानके कार्य अन्त ।

रको का—वे सब वेका, अपूर, तेषु प्रस्तान सवा बारि क्यो विशेष्यको मन्त्रक प्राच्या है। यह वह को देने और विकासोसे विद्या हुआ न्यून्यक्ती स्वयून den å, sag gyr organis nener mit syk क्षांत्र वहीं करके? एक्क्से विकास बारोबारर का निर्माण को मुक्ते हुए सन्तर प्रकार नहीं करता, इसका क्या कारण 🛊 🕻 इसके बेकेन कर्न सुद्ध के नवे हैं। यह पूर्व afte Propositio dellar di monapei unu विकास है और प्राचीन विकास अन्योगना मानंद नेरिकारीको यह कानीहर विकास more & : problement spherick on promi अपूर्णन वार्गकारे स्तेन प्रकारो, हुर, कारकारी तथा प्राकृतको देखका व्यूक्तन-पूर्वक प्रस्कार निष्यु कार्यकार क्रेसे हैं। यह कर्म हो चीने अनुस्ता सुनेपाल सन एरियानीरे क्षेत्र कक्ष है। उसके में इसे कार देनिको उद्यार हुआ है। यह यह पारों क्यांनि पुराक्ष और कुंकर है। इसे पहले व्यक्तिक कार दिला सारम । यह करकारणे निकास बारनेकारक राज्य काल कुछ और क्यानी क्रीन he probab homeable over the work पाल के पाने र

ward wat finance t want मानी क्षेत्री पद पतन कृतका पुरु काले. ब्यून-में जानि सर्वाच्यों द्वा व्यवस देवताओंके साथ अन्तर्ध निष्यु काले तही।

प्राची का प्राच्या नहींचे का देव प्रभार । जनके केन प्रमान को को और ने

न्द्रीयस्त्रे क्या—को रे म्यान्या। पुरुष्टि एक यह । कूरे की काली प्रोक्तको व्यक्ती व्यक्तिक वर्गी का दिल ? निर्माट एक्टब्रुक्को का एकम और मीम प्रीक्ष है याते हैं, क्यों पहलेखनीयते हते हाम कैसे हे क्षित ? स्ट्रीके रख । स्ट्रे अञ्चलकारिकी कारणाने जेरिय हो इन स्थापको पार्च है कृत्य है क्रांतर है। यहकानु का क्रानंतर निर्देश है, क्यांके कुरे कार्य के अनुका अनुका निका है । स्वयुक्तकात । सिन्द्रोंने इस सन्तर्का कृष्टि की, को प्रकास परस्य करते हैं और अवस्थे विक्रोह द्वारा प्रस्तक संस्तर होता, स्वर्धी हर महिन्द-सम्बद्धी हुने प्रत्य केली है ज़िला।

क्तीके इस प्रचल क्यानार्थकर ments are dealt anniversarie at the



माओ । वेरिका मानेने पह तथा महर्गियो-हात परितक से पाकाक्ष्मको भग साथे । और विकासको दूर नहे । क्रिक्ट क्या और क्षारियों काल एवं क्षीत्रोंके अवस्थात व्यवक कर्णा प्रकारने आराज हो।"

पर दक्षरे विकास करोड़ियों इस प्रधार क्रम है हिला, तम का कारणो कुरका Rock foreign and storm draft. मतीभूत हो गये । दिलमानुक रूपी मनागर, हिल्लीन दिल पार्टाव और रेप्यापी है। के अधीर भी हुए पहलू बहुन्ते नामन हुए जनत मार के लो ।

ल्लोबर केले—जर्न प्रश्न । सुर्वित 40 1 all Birds some Bridge 201 मही है। उसर: को दिल्लीर मार्गकीको जन्मी ही per Beier & separet um e Rente. विवर्ण कुछ। वर्षा है, उन कृषु आदिने के Majoraph affirmed towns against महिन्दरक इंग्लान किया है। स्टार, वर्ज मी सन्तर्भ नाते तेत्रम पुत्र-वेते पुत्र ताहान विकास है, अवने में आरेजने प्रकारने ही कार के स्ता है। सुक्र-मेन्ट्रे साहार क्राकेत्समेर meleten ingengelt derteilt diese geragereit कृष है जावें । ये प्राह्मण नाह पोजीने समस्य स्वार प्रारंको है समये यह प्रश्नाने काले हुए 'सर्गरेरे बक्कर सूतरी कोई नक्ष वहीं है' ऐसा अक्षेत्र में क्या कीय, स्टेम और बाहे कुछ के निर्देश विकास को थें। प्रेसने ही क्राह्मण बेह्नार्गको स्थाने रकातर सुक्रिका का करानेवाले और दरिए होंने । सब कर रेटेमें हो हमें होंगे, हमित कर बहुत करोबे काल वे सक्ते तम राज्यक

भीर अर्थ साम की धुर कोड़े—'अरे होने। यह र सम्मेरे कुछ जनाम से कार्यको ( हम सम सीम केसी महिन्द्रम हो। कार्यकार मी होने। को मानेवा विमानो प्राचन देखा प्रमुख्या उत्तरे हेई काल रे, पर प्रा प्रदेशका प्रकारी का नामान्त्री विक्रमा हे मार व्य विकास कार्य पूर्व वर्गको पुरस्तालने असर प्रदेश क्रमेक्टरकार एक वर्णकारकी प्रचेता makani wasa kampu 🛊 Mare काल में । इसका अक्टब्यून में पूर्व नह है। मान । यह शतान्त्रमध्ये कृतका पश्चीत print it was you we up and which it सीव ही पार्क्ति पुरुषे चुन हो जान।

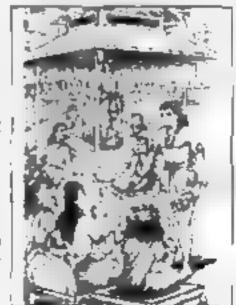

pn अध्या कृतिक हुए रूपीने का र्ग्नाको और दक्षने **न्यूने**क्कीको प्राप दिया, सम मेही बहान इस्हामार मन्ने गया। नारक ! मैं नेन्द्रेयन प्रतिनात्त्व्य होनेन्द्रे नारका विकासन्त्रको भागत है। इसरिन्ने दशका सह

± वर्षीका विकासका ÷ 

क्षाय सुरकार मैंने बार्गकर असकी तथा पृत्रु कारकाने सब में हो है। दून अपनी सुन्दिसे आदि अक्षणीकी भी निन्दा की । सक्किन महारोकती भी उन्होंकी यह करा सुरकर विवारे कूर-से क्यून कानीओं बोलें—ने प्रवीको सम्बद्धाने समे।

सराशिकने करा—चन्दिन् । बेरी कार क्लो । तुल को पराय ज्ञानी हो । तुल्वे करेण नहीं बारमा काहिये । शुभने बच्चो च्या सन्दानकर कि मुझे राज दिया गया, नार्य हो लक्कन-कुरुको साथ ने अहम । कुलायमें पूर्ण विक्रमीयका साथ क्षा की नहीं समाताः अनः क्षापे क्रोक्ति नहीं होना प्राहिते । येद नपाश्चरपा और जुलावय है। काले अनेक कुलने समार केश्वरियोंके आता (परमाया) प्रतिकृति है। अतः वन चन्त्रोनेः प्रतन नितन आक्रमेता है। इसरिके तुम रोक्का को प्राप्त न से । फिलोकी कृदि किलाने ही कृति क्यों न हो, यह कभी वैद्येको साथ नहीं दे संबंदरा । इस समय मुझे शाय नहीं निरम है, पूर्व बार्सको तुन्हे ठीन्त-ठीन्त सन्दर्भन भाषिये । पक्षापने ! सुन् सन्वक्षारे विद्योको भी तपातापका क्रावेक वेतेकले हो । जल:

भारत हो जाओं । मैं ही यह है, मैं ही पहलाई है, बज़ोर्क अङ्गपून सलल उपकरण भी नै ही है। यहकी अन्तर में है। व्यानस्थल कवनान भी ये हैं और बज़से बहिन्सूज भी मैं ही है। यह मोर, तुन कीन और वे कीन ?

कर्व ही बाद दिया है। यहानते ! वन्दिन् ! हुन सम्बद्धानके द्वार प्रवद्ध-रक्ष्याका बाध करके अस्त्रिष्ट प्राणी एवं क्रोप आहिते पुरूष हो स्वक्ष्ये । सक्त वे काले है—बाल्य : मनका**न** एरपुके इस अवतर समझानेवर नन्त्रकेश्वर विकेक्यरायम के क्रोबरवित एवं जाना है क्षे । क्लाक्ट्र क्लि की अपने प्रामाजिक पहले प्रमीको प्रोप में राज्यका कीच क्राम्बर प्रवधनकोके साथ बहुँसे प्रवच्या-पूर्वक अवने स्थानको बार मिने। इसर रोकानेकारे कुछ दक्ष भी प्राक्तनोंसे किरे हुए

इस व्यवका विकार करो । मुक्ते प्राप्ताकोको

अवने इधानको लीट मधे । यांतु काका विश विकासेको हो सामा मा । उस समय सहसी क्षाप हिंदी जानेकी क्रांशका स्थान करके Gai साटा प्रमान् रोक्से धरे रहते से। उनकी मुद्रिक्ट पुरुष का राजी की । वे दिसकी प्रति स्राह्मको महत्त्वकः शिक्युक्रकोकी निन्दा कंदने रूने । ताल कार्य ! इस प्रकार करमाना एरजुके साथ दुर्जनकार भागके व्याने अपनी जिल ब्रह्मुद्धिका परिचय विक बा, बहु बैंने तुन्हें बता है। अस तुम समग्री क्राव्यक्रको जीवी हाँ पृष्टिक्षण क्राप्त सुके, मैं बता रहा है।

(अध्याप १६)

इक्षके हारा महान् यक्तका अनयोजन, उसमें लक्षा, विष्णु, देवताओं और श्चिविर्वोका आगमन, दश्चहरा समका सत्कार, बज्रका आरम्ब, द्धीबद्वारा भगवान् सिकको बुलानेका अनुरोध और दक्षके विरोध करनेपर शिव-मस्त्रोंका वहाँसे निकल जाना

सहाजी अवते हैं—काद ! एक समय दक्षने एक ब्यून को बाहका आरम्प किया ।

का बहुत्वी केंद्रा रेक्टर क्यूंने का समय जन्माओं क्राहित्स का। बहुन्द्री-केंद्रे सेव सामाना ने क्या का पाने वर्णा। अस्तर, करक, और, क्योर, कृद् क्षति, करवान् बाल, भारतान, गीवन, बेहर, फराइस, कर्ब, भारतेन, क्यूपर, सेसर, garg, flog, tag afte German—û स्ता हारे म्यूरांच्या पूरे असे क्र-कुरोकी साथ में भी कु स्कृति व्यक्ति प्रतिपृत्तिक समितीका पूर्व थे। प्रत्येत विका समान केलान, बहुद अध्यानकारी क्षेत्रकारमञ्जू और इसी अवेद्या अवदे क्रमात्राच्या सैन्यरस्थिते साथ नहर्ग प्रथमे से । करूने प्राचीन वान्ते व्यक्त-वार क्र विश्ववाद्या प्रकारके की सामग्रेकारी पुरस्कात का । पूर्व तरह अहीर-आहेरने प्रकट्ट प्राचीन बार्क वैकुन्तरनेक्ष्म चनकर निव्यु भी का जाने पुरस्ते यह है। दिन्तवेदी हरावर क्रमने प्रत राज्यक कहा समाप्त विकास Regardit servi Officer, forme pår सहस्रात्म दिन्दी प्राप्तन कराने से । कामे से ही ware searcht arthibustus partite fluis हिंदे : जन्मे गोग सम्बन्धित हे का सन्दर्भ भक्तोंने प्रकारित स्थान पासर सुते हर है। बहुन्यां का पहल्का कर समय प्रत्यक्त मारक तीर्वने हो रहा था। प्रतने दक्षने पूर्व आदि स्केक्नेको प्रशिवम् क्लाका । शब्दुर्व पंजानकोचे साथ कर्ण कर्मान् क्रिया करके अधिकारत के । में केंद्रानीयरि विशिवके विकास का कामिकारत उद्धार करा का । इसी स्ता राज्यों विकास असी अवस्था और परिवारीके राज्य प्रारमात एवं राहक को वे और स्वयु स्वीयुक्त हैया करते में । पूर्व पह क्षपुर प्रमा भारत करके स्कृति का सह-

प्राप्ता केवरियों, स्कृतियों क्या केवन्यकोच्यों अन्यों न्यूनि इतने केहीके व्यारम अस्टेन्सरें हुए में । श्राधिने की जा पश्चाहित्सकों सीज ही इतिका पहल करनेके रिक्ते अपने सहस्ते क्या प्रकट मेंबने थे। व्यक्ति agent इनार व्यक्तिम् एक साथ इंग्ल नाते थे। चीता इक्सर केली अनुसार से र अन्तर्भ को होता को जाने हो थे। चला अहा देवनि और सहर्ति कुलाई-कुलाई कामा-पाल कर की थे । काने अर्थ का महत्त्वार्थ गायर्थ, Bostoff, Stajt, wro tellpif, with करों, क्यों सका जनकेकाने विकासिकारे सरम पानेका भी स्कृत कही संस्थाने क्तम दिला का प्रकृति, राजर्ति और केन्द्रिकेट समुद्धान तथा बहुतेकाम जीवा भी जन्मे आयोक्त थे, भू अपने निती, नाविको स्था केवाओंक प्रत्य अले है। बक्कर दक्षों का पत्रने यस आदि सनक क्रमोक्ताओका भी भाषा विका का। चीवुक और व्यानस्थार करके यह दक्षी पहाली दिया की तथा पन प्रको किये urior afficular firm salt year, ता ने अन्ति व्यक्ति पान वर्त सेना कार्य सम्बे ।

ples are medet to green and का श्राप करवाद प्रामुख्ये गाँउ आयरिका विकार करकी होंद्रों पासलकारी केरेक कारण के विश्वास की पहले भाग परियोक्त नहीं में । इससे प्रधानिक देखनों देखने पूरी भी को की स्वाहरीकी जाते होनेके कारण केवार्ग ग्रहने इसे अन्ते ग्रहने पड़ी कुरमञ्जा । पूर्व प्रकार जन पूर्वका को प्रकार महीताल अवस्था हुआ और यह-सम्बद्धानी आने हर तथ प्रतिषय जनने अपने वर्णने

• संदेश क्रिक्ट्रास्ट • 244 मेलन के पने, तम समय वर्ष भगवान, जा को तो काने कर पुरू पहिल् है

प्रांतरको जनरिका न देव विज्ञानक जनकः अने एरको, उन्हें नार रेनेले पार्विकार विका अंतिक अहिल हो जह और है। की कोंग्रेस

रेपीयने व्याप-नुकर-पुरूप हेल्लाको सबर स्थापिके हैं अल्ब कर स्टेस अवेकर-पूर्वीक वेरी क्रम सुर्वे । इस क्या-स्क्रीस्थान बारेगान् प्रोक्त नहीं आहे हैं, इसका करा मारण है ? मार्गि से हेलेवर, महे-महे चुरि और सोपायल पाई प्रधारे हैं, त्याहर उन यक्षांन विकासनारित संस्कृति विकास वह यह अधिक क्षेत्रक नहीं का एक है। क्षकेनके मक्षान के जाने हैं तथा है। एक वेलोर्क प्रस्कृतिको सुन्दे स्वयं की बर्गान्यर विकास वर्णा प्रभावतामे भगवान् विद्धाः वेदास्य हुन, ।

स्थान कार्य कुम्मानन कर जाना है। अक्षा कृते प्रचार करते। अगरान्य कृतनाव्यक्तको वहाँ हे अग्रंत पार्विते । सम्बद्ध प्रेयत्त्रेह नहीं कार्यन करते हो का का प्रतिक्ष हो क्रापन: अन्त्रक मह पूर्व मही है स्त्रीया—यह नै gent waren û i Tables To any greet at

पुरिकार के बाज हैंगा हर में ग्रेम्ट्रिक कार- ' मन्त्रान् विन्तु संन्तृतं वेद्यात्रात्रेके पुर हैं, विकास सम्बन्ध वर्ष प्रतिक्रिय है। कह Region, auch it the superiors seeming grant bit major upon from it yas per दिलाकी कुरवाद्वीको हो सलाहर प्रमुख-पार्थ । पहलाकोरी कुछ पार्थ हो सलाहर है ? हिस्सी समान होते हैं। निरम्धा देशा प्राप्तन केंद्र यह और राज्य प्रस्तानो समान करी है, में पुरास-पुष्प, कृतनमान, वर्तन्तर प्रतिक्रित है, वे भारतन्त्र विन्तु में वहाँ का है। abilitative will will saft fremt à ut un le proje fiver mondant plus-है ? क्या । विकास सम्बद्धी आनेवर अन्यता - विकास प्रकृत क्षेत्रे, क्राविकों और विवेक विकास परिवार पर रेकेटर अध्यान की अनुसरिक पान को बनते हैं। देवस्तरिक राज गर्न केवरण प्रकार भी सुधानमन हेती. अनेनर: महेन्यते जनतः साम्यादः प्राप्ता है प्रथा आप-वेसे मैन्याय महीते की महाराज्य हो ताले हैं, जनक हुए नामी नहीं जा रहे हैं। को-को महारी नहीं व्यक्तित क्षेत्र अन्यक अन्यक्तक है। लोगीना क्षेत्रेक क्षेत्र, ज्ञान और पुरस्क L die afre barbit rengt unebarit & परित्र कुरुव्य करिये अन्यक प्रकार, और दुव्यक्तुर्वक अन्यत द्वार वाले हैं, वे एक और कर्न अन्य भी क्रम वर्ज ब्रह्मीय लोकामानानो, अञ्चलो और विद्धोपी का कुछ है, तब को वहाँ कही कर उन्हें क स्तुप्रमानने सर्वता प्रमान प्राप्ते कर क्ष्मा है ? विद्यार : की प्राप्तानेत प्राप्ताने के नाभी पुरिष्क रिन्ने तुन्हें परमान् संकारके. अपनी करता प्रताने काल की की। की मैं महाँ हैं। अन्तर क्रामिने। अन्तर तम तमेन कर । सामार है, इर क्रामिन नहीं है। उनके न सत्तर महाभार जाने, जार्र महेक्क्षेप विराधकार है य विकार के जुले, प्रेसे और विद्यालोके है। अवस्ति व्यक्तिनी स्तिके साथ अनुसार, जानी है। अनेतर पूर्व है। अन्य क्रमुक्ते वहाँ हुन्त हे अन्ति। देवेहते । अहिहारका कारत दूसरोके हिन्दे अहिता क्रमान्यमधील से परम्यात केला और नहीं पहीला है। है अल्लाहोस्टर, पूर्व, अस,

#4 x x x par x par \$7 x y x x y x quar x par x par

भौगी और ईम्मीलु है। इस बहकारीने सुरूपने अलेकर बुहलुद्धि किमारेडी बहले उन जानेकोच्य नहीं हैं। इस्तरिको पैने उनको नहीं

महिं बुरलभा है। असः वधीयको । आक्को फिर कभी देली बात नहीं ब्यूमी व्यक्ति । मेरी जार्बना है कि आप सब त्येग निरम्धार

मेरे इस महान् यहको सकत बनावें ।' दक्षकी का कर सुकार दक्षको समक्त केवलाओं और मुन्तिकेंद्र सुनते कर

यह सारगणित कर कड़ी । रबीय मेरे---दक्ष । उस क्याबस् रिक्के निज व्य व्यान् या अया है गम---अव यह यह यहक्योधीय है यह स्त प्रकार विशेषकः इस पानी प्रकार विकास हो जानका। देशा जाक्षा क्षीम क्षामी मा-

शास्त्रामें अवेदने ही निवाल गई और हुन्त अपने अअन्यको चल विवे । स्वाप्तार जो मुक्त-मुक्त दिवाचक एक किको नाक अनुसारं चारनेकारे के, वे भी सहको केत ही साथ देखर तुरेश आधिरे मिकाले और अपने आक्रयोको पार्न गर्ने । जुनिका दबीच वधा mit spiedte an aproprié franc mè :

पुरिचेक उत्पास करते हुए कहा । दश मोले-किन्द्रे लिन ही क्षिप है, मे सामानक प्राप्तमा स्थीय यह यथे। उन्हेंके

समान जो इसरे थे, ये भी मेरी बहुजारमसे निकास गर्ने । यह बढ़ी सूच बात हाई । युक्ते क्रम वर्षी अभीष्ट है । ऐसेस । ऐसलाओं और मुक्ति । में साथ कहता है---किनके जिल्ली रिकारक्रकि वह के गयी है, को मन्त्रुवि, हैं

और विश्वासम्बद्धी तमें हुए हैं, देने मेद-

व्यक्तिकार कुलवारी स्वेत्येको ब्याक्यके स्थान ही केना पार्टिके । विक्यु आदि आग राम केवता और प्राप्तान नेपारको है। सन: मेरे इस कालो जीव से सकत वन्त्रवे । ाकानी करते है—दक्षकी व्यवस्थ कुरकार दिवसको भागामें बोहित हुए समास देवर्थि कर यहने देवलाओंक पूजन और

इत्रम क्षत्रने क्षत्रे। कुरीक्षर करत् ! इस अकार का बहुतकों को इतक विरुत्त, उसकी। वर्णन विकास गयर । अन्य यहके विकासकी चक्रमान्त्रे कारण कारत है, असरपूर्वक (MURITURE)

दक्षयज्ञका समाचार या शतीका दिक्सरे वहाँ बलनेके रिवर्व अनुरोध, एक्षके जिल्ह्येहको जानकर भगवान् जिल्ह्ये आज्ञासे देवी सर्तीका पिताके ब्रह्ममञ्जूनकी ओर शिवराजीके साथ प्रस्तान

बहुताओं। कहते हैं—-सरद ! जब जल समन्त्र रेड़िमीने साथ बहुत्रश्राणे करते हुए देलपियम कहे उसाब और इस्के पान समामको देखा। देखकर से अपनी स्थाने बहारें जा रहे थे, उसी राजव दहारांचा - हिरावशीची अव्यवस्था शेष्ट सर्वी विजयाने

देवी साथ राज्यसञ्ज्ञ क्वीतवर वैक्वेंबेले चुका खेलां—'मेरी सर्वस्थोंमें सेव जानानिके बारानुहर्ने सरित्योरी किये हुई मीतिन कियमे ! मरदी मानत मूछ तो आ, मे कार्याक संविक्तीके राज्य कार्य का रहे हैं ?" सर्वाके इस प्रकार आहत देनेपर किवान

भारतिकी उत्तम क्रीकाई का रही थी। प्रसादावृत्येक क्रीकाने राज्ये 📹 देवी सामित्रे

रिक्राकारके साम कुल-'कब्रुट्रेग ! जान गर्न है। में अनुसा केरस और ब्रुट्रेग बर्दा जा रहे है ? विकासका बद्ध प्रथ सुनका ... अधिकानी, पुर और अध्यक्ति हैं, वे से एक सन्तिको अक्षेत्र पात्रका स्रोत्य अन्दरपूर्वक प्रकृति निरामके महामें चने हैं। को रहेण विका कारना । स्थाने न्यां क्षेत्रेन्यके न्यांसाव भावने दूसरेके वर जाते हैं, वे वर्ड अवस्था आदिका सार्थ कुमान्य कहा। यह सम पाठे हैं, जो पुरुते भी सहस्रद सहस्राधक है। क्ताः क्रिये । सुरुक्तो अगैर मुक्तको स्त्रे

तुरंत उनके क्या नकी और इसके क्योकिंग "देखि ! तुम्को विता दक्ष केरे विकेश केडी हो

सुराका विकास को उत्पासकी साथ देवीके वास आणी और क्यान्त्रने के पुन बाल बर, ब्यू एक उसने बाद सुनाया। उसे मुख्यार पार्श्वकार साथै देवीको पहा विकास हुआ । अध्यक्षे नहीं मुख्या ५ विल्हिना क्या कारण है, यह स्कृत लोकने-विकाननेक जी

क्रमधी सामाने नहीं आना । तम ज्योगे

पार्वहोंसे बिरे अपने सामी धनकार शिक्के

440

भारत अरकार भारताम् इंकारते युद्धा । सरी मोर्ल---प्रभी । सैने सुन्छ है कि मेरे फिराजीके वर्षा कोई बबूत बढ़ा व्या है। रक्षा है । कराने जातुर श्रद्धा प्रत्यन्य क्रेस्ट । कार्यन मान देवलि एकार को को है। देवविकेश ए

विकायोके वहा म्हान् याचे अन्तरंत्री प्रक आपको क्यो जरी से शह है ? ५० फिल्की को बात हो, भए सब कारहके। अहलेव 🖰 सुप्रतिका पद अर्थ है कि है सुप्रदेशित साथ विते-मुखे । यह विकास असीर महान् प्रेमको बक्रनेवास्त हैरा है। का: प्राप्ते ! वेरे स्वाची ! आप वेरी प्रार्थण मानका सर्ववा । बारोवाली देवि ! बाँदे पूर प्रवास सुन्दारी प्रथम करके केरे तरक विकारीओं अधि वहाँ अवस्य कानेके दिन्हें हो गयी है के म्बाहारमध्ये अस्य ही व्यक्ति ।

है। साम में वर्ष आहे हर समूर्ण हराया hallden unbereigt if if ben geren पाइनी है। अस: प्रची ! में आज हो निराके पहले असी है। यथ ! महिन्ह । साथ मही कार्वे सर्वेक्यी अस्तात है हैं।

विकेशनको दहाने यहाँ भी क्या साहिते

(पन्नेक्षेत्र व्यक्ति हमें सुरसका वर्षी गया है) ।

रोपपूर्वभः नोर्टो- प्रश्लो ! आग सम्बो ईक्टर

ीं । विकास सर्वाचे पात स्थापन केता है, काही

आपको मेरे कु विशाने इस समय आमन्तित

बड़ी ज़िल्ला है। इन्हें | अस बुस्तकाका

अध्यक्षण कवा है, यह सुख मैं जानना फाइती

कारण जीवरके देश कानेक सरी

पद केरे सची बात कही है।"

े केरी राजीके देखा व्यक्तियर स्वर्धात रुपेक्षाः एक्षेत्रका १४ काम्याकासम्बद्धाः स्थापम् जनमान् स्थ काले हुस्य प्रकार कोले । हिर्मिन कड़ — उपन अस्पन परस्क

नेते आपने तुन प्रीय अपने निराके यहाँ। रतीयाँ व्या का सुरक्त वरावन् कालो । व्या वर्ष कृत्य सुरक्षित् है,

मोधसोप, विशवत हरूप रक्षके कामानोधी तुम एक महत्त्वरोके अनुसार तत्केपनेत बायल हे मुख्य था, गमुर अध्यक्षि चेले— स्तव ते सावर इसवर सकत हे बहुरंस्थक

अववनन्त्रेषे साथ प्रसा करो । क्रिने । क्रा मिन्युविस पुजन्तर अस्त्राह होतहे । रक्षां इस प्रचार आहेत देवेक पूजा

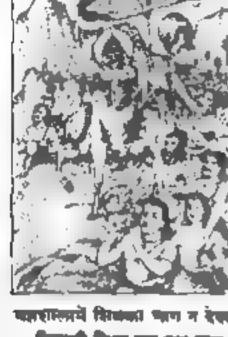

अवकृतकोरों अल्लाहरू सार्व हेवी स्वर कान्योरो कुछ के विवादि कार्यी और कार्यी । मानाम कियो को दूस का, आयुक्त स्था पान अन्यस्य क्षात, बेक्स अस्ति महाराजीतिक अवसार हिन्दे। चरावस्त् from south one part server out प्रत्यक्ता और प्राप्त स्थानक स्थान कीव्यान्तर्गत सामित्र साथ गर्ने । वह समित कर्म बहुत्ते, निक्षे काल कृत्ये समृत् कुछ और न्यान् करू होने रूप । यहाँकाको पानेन fruitre solds find my unit may रक्षक । वे सभी पत्र ब्रीकुल्यून कर्त wert and self till flowin worth that नने । विकास दिया और सहस्य और प्रस्तिनात व्यक्तान्त्रीयेत स्वानी-सुद्धी प्रत्य की है। Provide account for significant माने प्रदेश्य है भी से । का सम्बन्ध से पुरवाद अंग-सम्बद्धाः इतिहास पूर्णा प्रमाद प्रमात काले सीचें कोच्य केंद्र को ।

(Spager 9c)

महाराज्यमें विकास भाग न देखकर क्रांग्रेके रोकपूर्व करान, दक्षणा शिक्कर निका सुन दक्ष तका देवलाओंको विकार-पाटकाश्वार

करी वन प्रकारण गर्नी, पहले वह पहलू पहले. पर्यंत्रे कारावर क्रतेली ही प्रकारको पुरत पर है पर था। वहाँ देवता, असूर और मुस्तिय आहिते प्रशा कीयुर्व्यकुर्वः गर्था । असीको असमी देशः अस्की व्यवस्थिती कार्य के रहे के। सामि वर्ष अपने निवार्क जाता आंतरके (चीनियो) ने और प्यक्तिके कारकारे जाना प्रधानकार अस्तारकी अस्तारकी कार्यकार कार्यकी कार्यक अस्तार कार्यक । वर्षम् भगुआंते राज्या, जान जानते परिवृत्तं, यहने उन्ते रेकावर भी कुछ आहर वहीं विकास मचेदर नेवा वेगलाओं और व्यक्तिके प्रापुरुक्ते पर देश देखा । देखे सही

स्त्रीक्षरा अपने प्राण-त्वापका निवय महाराजी पन्नोंने हैं—नामपू है कामानामा। मानानोंने प्रमाना मानाम्ह बन्नी हुई और अन्तर Managelia supremit there will तथा अधिक कालो दिलाको पायको मोहित हुए कुर्तरे रूपेना की उनके प्रति आहरका पाव \$65 • Alfin Britan •

व दिला सके। पुने ! सक सोनोके क्षार आधिनोच्छे बढ़े कड़े सन्तीने करावारा ।

रियरकार आहा क्षेत्रिके साथ केनीओ कहा विकास हुआ सो भी उन्होंने सकते जात-विताले परवरेने गराक झुकाब । उस वहने सार्थित विश्व आदि देवलाओंके कन देवी, परंतु कुल्लुका भाग उन्हें नहीं नहीं दिवसकी दिया । एक एर्सीने कुल्ल क्रीम प्रकट निरमा । के अनवारित हेनेपर की नेको क्यार सब स्तंत्रीकी ओर कुर पृत्रिके वेककी और प्रकृति गर्नाति हुई-भी चेन्सि ।

स्त्रीने कहा—प्रकारते । अवस्थे स्था महरूकारी भगवान् दिवको इस भागे को नहीं बहुतका ? मिरनोर हारा यह सम्पूर्ण बराबर सामा भारत होता है, जो राज है बहा, बहानेशाओं हैं हैं है, बहारे अहु, बहारी हरिक्ता और च्यानार्थ करवान है, उन बारपार हिम्मोद्र केल बारबो निवास केले है इस्तारी है ? अही | जिन्होंद्र स्करण चारणे-मानुके एक पुरु करेना हो जाता है, उन्हेंकि किन किया हुए। यह साल यह अवस्थित हैं कार्यन्त्र । प्रत्ये, अन्त्र अवस्ति, प्राप्त अर्थेर grouped for Region report & and मनकन् दिल्ली किया हुए बहुत्व अस्ता बैद्धे विकास राज्य ? क्या आयो कार्यान्य, कियाको सामान्य केवल समझानार स्थान अगारा मिला है ? जान आवनी चुनि गर्ड क्के गयी है। इस्तीको अस्य निवा क्रेक्टर की मुझे अवन केव को है। अरे १ में विक्यू और प्रमुप अली देशन क्या पुनि सन्ते प्रयु परावान दिलको अस्पे सिन्छ प्रत पहले कैसे

देशा बाहरेने यह दिश्यासम्ब परत्रेवरी सामेरे भगवान् निम्तु, बहुत,

करी आहे ?

अंद्राची कहते हैं—अस्तु ! इस प्रकार होको पर्य हुई स्थापन सरीरे वहाँ कारिका प्राथमें अभिक जनसंख्यी करें नहीं । क्षेत्रिक्तु अवदि सम्पन्न देवता और पुनि के वहाँ क्लीस्थर में, स्कीची करा सुरका पूर स्र पर्ने । अपनी पुरीके मेर्स क्या पुरवर क्रांका पूर् काले स्तांको और बार पृक्ति वेका और इस प्रकार कहा । रव केले—को । तुका व्यक्त

कार्डिके क्या स्थाप । इस अवन्य नहीं सुन्तरन मोर्स काम नहीं है। हम माओ क अहते, मह राजारी प्रकारक निर्मा है। एक नहीं आसी है क्षों ? सबका विद्वान् जाको है कि तुकारे पति दिल अव्यास्त्राच्या है। वे कुलीय भी mit E : bieft milimen & alle met, fint स्था विश्वासीके स्थानी है। से स्थून ही कुर्कन were find right fit profifed men per बहारे, रिन्दे नहीं पुरसका गया है । केवे । 🖣 काको अधी तथह सामग्र है। अतः साम-कुरकार के के वेजनियोगी प्राथमें जनके sandha will firm \$1 with write अन्तर्वाच्या प्रत्या नहीं है। ये प्रत्या और कुरामा है। जुल यह गार्थने अक्टबंधि कार्याने प्रमोद्ध साथ प्रमुक्त निमाद कर दिया us s अल: पुरिस्थितरे ! तुम अर्थभ क्रीकृतन कार (प्राप्त) हो जाको । इस बहर्ने सुन अब क्री पानी की सकते अरकता भागा (विश क्षेत्र) क्षण करे ।

द्याके हेवा व्यक्तिक स्वती तिवृत्त-पुरिका एवं प्रतिने विकासी निष्क सार्वेशके कारो नितालो और जब इतियम नित्या. या क्रमा के और भी मह नमा। वे नन-हुन आहि तक देवलाओंको वका सकता ही-का स्वेकने लगी कि 'अब मैं संकरपीके

रताने गरा--से व्यक्तवाको निवा कारत है अक्या की कन्नी होती हो निन्द्रम्भे सुन्ता है, वे केमें प्रवत्य परवारे को रहते हैं, जनसङ सम्बद्ध और दूर्व विकासन है। " अस्तः सारा । से अस्ते प्रस प्रशेषको समय हैने, सरसी आसने प्रकेष का पार्थमं । इत्यने मान्योका अन्यत् सुरका अब मुक्ते अवने प्रत जीवनकी रशाले क्या प्रजीवन । यदि यदेनुं द्रावर्ण के के बार् राज्ये विकोच पात सार्वात प्रान्तुको विकास कार्त्रभाके पुरुषको जीवको शस्त्रपुर्वक कार शके । तभी वर क्रिक-निका-शक्तको प्रत्यते श्चाद को सरकार है, इसमें प्रमान नहीं है। वहि कुछ कर सकतेने अस्तवर्ग हो के वृद्धिकर युक्तको पार्थिते हिंद यह केनो काल कर मारके बहुके निकास जान । प्रातने को सहस रहात है—बेधमार भागी नहीं बेला। हेना des Propri stabiliti

उत्तर जनार वर्तनीति कालेगर सर्वाकी शामो आंधेर कारण क्या प्रशासक दुशा। अंधेरे कारित विकार अववान् जीवतके कारकार अस्य क्रिया। किए तारी कारणा कृतित के दक्ती, उस विक्यु अवदि स्वकार केम्बर्साओं स्वयं कृतियोंने की श्रिया केम्बर्साओं

् स्ट्रांचे नवा—सन् ! सुन चनवान् क्रेम्परकेर निरमात हो। इसकेर निरमे तुर्वे च्यालय क्षेत्र । वर्ष च्यान् दुःस भोतकर अन्तर्भ तुन्ते पालन चोन्धी पहिन्छ। इस लोकने रिज्ञेश रिज्ञे न कोई रिप है न अक्रिक, इन निर्मेश परवाला क्रिक्टेंस अहिन्द्रार कुमाने रिकार शुक्रान महीन पहल राजारत 🛊 ) को कु रवेग हैं, वे अग्र ईस्तांपूर्वक परि म्बान्यकारी विकास को के सबसे विने यह कोई अव्यक्तियाँ बात गाई है। वर्षतु जो व्याप्तानीके प्रश्नीकी राज्ये असी आक्रिक्ट कर कर पूर्व है, उन्हें महापूर्वको विन्द्रा क्षेत्र वहीं देती। निकास 'तिया' यह के आशोका राज्य क्रामी बार्ग्यक्षेत्र मध्यके बमुब्रोको जानी-प्रश क्क कर भी बढ़ारित हो जान हो वह सम्बर्ग वान्यतिकारे प्रोक्त हो नष्ट कर बेता है, कहीं करिया क्रीनिकारे निर्माट हिल्ली तुल हैय करने 🛊 🤔 आकृषं है । बाजनको तुन अहीतक (अस्तपुरः)-पंत्र क्षेत्र स्मानुस्तरीके प्रत्यानी मध्यात प्रमुक्तिम्बर्गम राज्या कार कारतेयाँ प्रकारो विश्वेत सर्वाकेत्रका क्रांस-व्यापनेका निरुत्तर रोजन विकास करते हैं, क्वींके तुम पुर्वत्वकार केंद्र बारने के ? रिश्वे हुए करूने विक और काको अधिन बसारी हो, क्ये क्या पूकारे रित्या शुरी विश्वय नहीं व्यक्ति । अक्षा आदि वेपला, सम्बद्ध आदि मुनि तका अन्य जानी करा उनके लंककारे न्त्री सन्त्राते । ज्यास्त्रद्धि सन्तर्भन् सिव बार फेरवरे, कारल करन किमे रस्कारमें कुरोके साथ प्रसारमञ्जूषेक स्तुते संदा कार्य

भे निकी पहले निकास होती का समुची सर्व को कामध्येत्वती ।

• श्रीकृत क्षित्रपुरस्य • Timel tota to the total distriction and the transfer of the tentes of th

25%

एवं नरमुक्तोंकी जारन कारक करते हैं—इस स्टेकेको को जोग जार होता है, उससे बढ भागको जानकर भी को पूर्व और वेकता ऐसर्व बहुत हुए है। को वसकुरानोकी निवा सनके अरकोरो निर्म हुए दिव्योत्कको को करनेवारक और दुझ है, उसके अवसमे

इसका क्या कारण है ? बढ़े कि में मनमान् रित्य ही साहत्त् परकेहर है। अर्थात (यह-पानसि) और निवृत्ति — (११९-४०) असदि)—से प्रचारके कर्ज अवने गर्ने 🖁 । वर्गाची पुरुषोको उनका निवास करना माहिये। येहने विशेषकार्वक रूपने एपी

और विरामी—को प्रकारके अवन्य-अवन आधिकारी कालो गये हैं। परकारियोधी होनेके कारण उन्न होनों प्रमुख्ये कार्नेक एक साथ एक ही कर्ताके छत्। आकरण नहीं किया सा प्रकार । भगवान केवर से परवादा परवास्त्र है, उसने इन केनों हो प्रकारके अमेरिका प्रवेश नहीं है। को कोई सार्थ प्राप्त नहीं होता, उन्हें किरही भी प्रकारके कार्य कार्यको आध्यक्तकार यहि है। निवाली । इतारा देखने अन्यक्त है। इतारा बोर्च राधान कार वह है, श्रम सारवाली महायुक्त ही जलका होबन करने हैं। तुन्हारे वाल कर ऐक्ने भारे है। अप्रधानकारों

रक्षा महिक अंतरी हुन होनेकले कर्मह

सहाजी स्वते हैं---वार्थ ! पीन क्क्क्षं प्रांत्याचावले सन्ति मूहकर परिवाद विकास

आयरके साथ अपने कारकायर पहले हैं, विकार है। विकार पुरुवको पाहिये कि इतके राज्यकार्थ विशेषकार्थ प्रदान कर्त्य काप है ! जिस समय चलवान् किय तुन्हारे रक्षक केन सम्बन्ध विस्तरातो इत् सुनी कक्रमची कक्रम क्यारेंबे, उस मनव मेरा

> इस्परिके सुन्दारे अञ्चले जनसङ्ख् नदा प्रसर्के कुरू वृत्तिक इस स्टीनको इस समय में निश्चम ही स्थान हैंची और ऐस्स करके सुम्बी के बार्डली । हे बेक्सओ और युनियो ! तुन सक रहेन केरी करा सुन्ते । सुन्दारे प्रदानमें क्षा क नमें है। हमलेगोक मह सर्ग सर्वक सन्तिम है। तुम सम लोग युद्ध हो। क्योंकि विकासी निष्यु और बहरक पुर्व दिस

> क्य सहस्र अन्त्य र:सी हे जनमा।

विक्रम ही पूरा-पूरा रुप्य विकेशा । काराओं करते है—नारह । उस पहले क्षा तथा वेकामध्येके केवा काकार मारी देखी कर हो गर्वी और मन-वी-मन अधने प्रका-करण क्रमान सरम करने सनी । (mining 99)

है। जन: जनमान इसमें सुन्दें इस कुमानेका

मतीका बोगाप्रिसे अपने शरीरको भस्य कर देखा, दर्शकोका हाहाकार,

## हिरायपार्वदोका प्राणस्मान तथा दक्षपर आक्रमण, ऋमुऑग्ररा

अस्थानन अरुके कहा औद विषय और पहलों विद्या किया। किर तहन पापुकी

इनका धनाय जाना तका देखताओंकी किसा

शरीदेवी अपने पशिका समूर सरक करके. करती हुई वे चोनकार्यों दिस्त हो गर्वी ( शानांकत हो सहस्र अतर विकाले पूरित्यर इन्होंने अस्तराको विकासर प्रान्तावासहार। मैठ राजी । उन्होंने विविद्यूर्वक जनकर जन्म और अध्यक्तने क्यांकव करके नादिन

मार्ग्युर्वक गर्मनवक्तरे कार स्थाक गृहिके. अमार्गा स्था लाइन्योही है। इसरिये सारे साथ इरामो स्थानित किया। सन्दक्षत् संस्थाने उने महार अन्यस आहे होता। प्रेमेरको अन्यव्यवस्था अभिनेत्रत राजि प्रतः स्थाती अन्यो हो पुनी अभिने अन्यानो अन इत्यारिकत बाजुओं काम्युकारीते पुरुष्टियोके अञ्चलक कारोको अञ्चल हो एकी, तक की भीनारं से नहीं । इस प्रकार दशकर कृतित हो। यह नहानान्त्र नहीं !' क्रांति अपने समूर्ण अक्षांचे चोराव्यांके अभूतर परंपु और अधिकी धारणा गी। स्थानम् अवने चीकं चरभूतिनके विकास काली हाई समीते अन्य पाठ Chaire and the few I seem for मोनार्गाने विद्या है पदा वा । पूर्वांको पूर्व क्ये परिषेत्र प्रश्लोके अवस्थित और ५०० मही विकासी दिया। मुस्तिको । सार्वका Printe telle numer firet silv arpult इच्छाने अनुसर योग्हरिके क्लाहर पहले क्षण पान के नात । का समय वर्षी अले हुए देवला अलीमें कम बहु बठना देशी, वह में बड़े जोरने सक्तान करने अने । जनस बार नकान् . अञ्चल, निर्माल कृते नर्गकार इक्कार अध्यानमें और वृज्योत्तरक सब ओर पैरन गन्त । स्रोप बाद को के—'क्रक ! महीत् देवार चनकान् इंचरावी वर्त्व प्रेयसी सभी हेकीने विकास दुवके पुर्णानकारणे पुर्वापन की अपने प्रथम पहल विशेष अके र विकासिक पुत्र इस यहाँको यहाँ भागी शहर सो देवने। सारा चारवा अन्ता जिनाकी संभाग है, उस्तीवार पूर्ण कार्योगक सबी है है, को सदा है बान व्यक्ति कोन्य ही, सहक्रे श्चन देखी निरामून पूर्व कि अध्योगे ही लाग क्षे बैठी । कामान् मृत्यानामाठे क्रिक हाती राह्य सची सरपुरुवोधे क्रम निरुवर सम्पन्न वर्गेक्ट अधिकारियों भी र समावर्गे werden mit men de serring bie unt

फिल सक्य रूप स्थेन देशा यह रहे थे,



क्रके अध्य हित्यजीके पार्क्ट सहिका क्रम अञ्चल अञ्चलमा देशा दूरेत की अरेकपूर्वज अपा-शाम के दक्षाओं नार्रकों तिसे इस साहे हुए । जारान्यक्रमके प्रश्नार काहे हुए से Printer Sturcht State mis gute mile, जो बढ़े करी बरस्यम् थे, अधन्त रोक्ते कर नमें और 'क्षे निकार है, निकार है', हेरर म्माने हुए पनकान कंबारके नकांके ने प्रधी की पुरस्की क्रांचार उद्धानमध्ये अस्तिहार ब्याने रूपी । देवार्थे । बिहारी ही कार्येंट हो बहुई गोवारे देने काकूत हो गवे कि वे अत्वन रीको जन्मकाक प्रक्रीप्रश अपने ही गत्तक और पूर्व अर्थी, अध्येष सामात कारने राज्ये । इस जनारर सीता हजार कार्यंद उस राया दर्शका प्रयोग राज्य ही यह हो

• स्त्रीका कियापाल •

\*\*\*\*\* मचे। यह एक अञ्चल-भी बात हुई। यह इस प्रकार का देवताओंने का दिवसमोंको होनेसे बाबे हुए महान्या शंकरके से प्रशस्त्रक स्रोबयुक्त रक्षको जारनेक विक्रे इतिकार रिलो सक करो हुए। हुने ! जन अस्त्राज्यसम्बद्धारी पार्वस्त्रीया केन देशकार भगवान् भूगूने वाले जिल्लाकार्यकार मान् कार्यके रिक्त विकास 'अञ्चल अस्तुत. २५**त**्सि वेदिक्दः' इस क**्रांश्ति** क्षिमारियों आहरि हो । कुमुके आहरि हेरे 🛊 बार्क्सक्यरे अनु सनक स्वको नक्ष? देशक, जो बद्दे अवल बीर के, नहीं प्रचार हो गर्वे । कृतिकर । का सकते क्रकों जाती हुई राजादिको जी । असीर सामा प्रकारकोचा अध्यक्त विकार सुद्ध हुआ, यो सुन्तोकारोके भी रोगटे कर्व कर देवेकाना का। जा इक्क्ष्रेयसे सन्दर्भ अक्ष्मीर ऋषुओंकी सम औरके देवी बर वही, विसर्वे प्रवचनक

विक अधिक प्रकारते हे जान को हुए।

सुरेत कर करावा। कर अञ्चल-परी कटना प्रकार कियारी अध्यक्तियती हमाने प्री हुई। का राज देशकर खाँचे, इन्हरी देवता, मन्त्राम, विक्रेशिय, अधिनीकृतार और श्चेककर कुर 🛊 खें। खोई सम मोरले an-anua वर्ष क्यान्य विष्युते सर्वना करते में कि किसी तथा किए उस बाप । मे क्षीत हो वार्यकर विद्य-विकारणके रिक्रो कारकाने कारक करने लगे। प्रनामानीके परा होने और चलाचे आनेले को पाणी परिवास क्षेत्रेकार का, अवका नामेगाँन विकार करके जान सुद्धिकारे शीविक्यु अवदि देवारा सरकता अद्वित के को थे । कुते ! कुर प्रकार प्रतास संकर-बेडी स्वापन्यु क्षके बार्च का समय बहा भारी विश अपीक्ष के गया।

(**SHARE \$-**)

आकारप्रवाणीहरा दक्षणी भर्ताना, उनके विनासकी सुवना तथा सनस देवताओंको ध्यापन्यपरी निकल जानेकी प्रेरणा

शकानी करते है—मुक्तीबर ! इसी बीखमें यहाँ दक्ष गया देवला अवस्थित सुनते हुए आकाशकारीने यह बचार्य कर सही-'पे-रे बुसवारी दक्ष । औ हानावारपरावास बहायून । यह दूरो केल अन्तर्वकारी कर्न कर हरू ? ओ पूर्व । दिल्लाकान इशीयके कामनको भी तुने जनारिक नहीं माना, जो तेरे लिये तथा प्रकारते आनन्द्रसम्बद्धाः और महत्त्वकारी वरः। वे ब्राह्मण देवता एको बस्तह इतन केवन तेरी पालास्त्रको निकल गर्ने तो भी तुल कुने

अपने बनमें बुख भी नहीं सन्दार । उनके

बाब मेरे बाजें स्थानस्थानी सारी देखी त्याः क्यारी, को तेरी अवनी ही करी थीं; जिल्हा तुने क्यका भी करन आदर नहीं किया ! हेश। क्वों हुआ ? इस्त्रवृतीय देश ! यूचे मसी और महारोक्तरीयार्थ कुछ नहीं की, यह क्या विकास ? 'में अञ्चलनीया मेदा 🕻 देशा सन्तरकार मु कार्च ही वर्गको भाग गामा है और प्रतिनित्ने तुक्रमा मोह का गया है। मे क्षा क्षेत्र 🔡 संस्कृतनीयी स्थातका देवी 🛊 अवन सह असक्त करनेके नेत्व है, वे

स्वतः कुर्वाचा कल देनेकारी, सीवें

लोकोंकी पाल, कल्कशरपाल और

क्षण्यान् प्रोध्यानोः असने अञ्चले निकासः कारणान् प्रोकारचाः दुर्गान हुगान हो । हिस्स ही

एक अक्रमके प्रमुख देती हैं। ये नार्व देती ही पूर्विता होतेया: एक प्रेरकारक पान हर काली E. WirePass the bill I ma it fo क्रमान अनुस्तिको न्यू कार्यकार्य देखे हैं। के रानी के राफ पुणित केरोना स्वीति अहर सम्मर्तेत प्रथम करती है । ये ही प्रमाधित मा योग और योख प्रकृत करनेवाली कर्नवती हैं । में सारी हो काम्युको मान्य देनेन्याकी नारत. जनमधी रक्ष करनेकाली अवस्री श्रीक और arrequest weapon the arrigant it is & Private and & women, Brigali सम्बद्धाने क्ष्मिनिक होनेपाली उत्तर प्राप्त, इस, पन्त, अनेत एवं सुनीक अनेतारे अनेती मानी नभी हैं। ये राजों हो नज, कर्न और कुछ artificier were befreieft fir is ift gengenfür म्बर्गानी है जन्म पुलिस इतन वाल्येकार्थ were with Er high especially out his territ on the origin है, का भागकार महावेशको हुने बहुत्वे बाल अपी किसारे अने । यू केल्ल कर अर्थर क्रमिक्सी है। "within the grank again to anne angle be a seem bemakk सम्बद्ध रोज्य है और स्वयंत्र क्रान्यत

कार्यमाला है। से उनके देखी के चुनिता क्रेनेपर क्रमान वारम-केरन वार्रमानो 🗓 । हे 🕸 रका समार्थ होपान्य अक्ट कर्तनाती है। most Austrille tilt git utt gar में भी प्रदेशकार सारित है और अपने प्रत्योंको melet ment fin antiglaunte der purit और समात स्थानोंके औ स्थान ने हैं है। का नहां ! पूर्व प्रत्यो प्रतिनदा अस्य प्रकार नहीं विकास है। इस्त्रीतियों इस महत्त्वत विकास वे जनका । एक्कीय व्यक्तियोको कुळ व मार्थिने अवस्था होता ही है। धूर्व परंप कृत विकास कार्यका पूजा नहीं विकास है। there are upon combin within ज्ञास्त्राम्ब्रेस विक्रेड प्रश्निक रच स्ट्रान कर्त है, उन्हें भागाद दिवसो प्रति सही hat all e florite urtermeinbare bereit men afte mer Dar mate tegral महाराजी असर हुए हैं, अही अन्तराज् दिलाकी they was with their off a toroit demonstrate ferries may after page पूर्ण पानीर पुन्न आहे. लोकस्थार अस्ति-भवते ज्यान प्रमाने तथा हुए हैं, में मनावार् for veget sends from It also परिकारका गर्भ हेती क्रम्मूट गर्मा कर्ड नहीं है। यह देख । यूने का भारत-विकास THEIR TAIL PROP. FOR BYT WARRY BOT केंग्स ।

''शिक्त हैं जी कहा अस्तावन के बना afte freelterlige egt; welfte git per प्रधानी मार्थ और प्रमुख्य सेकाची प्रतिन करनेवाले हैं। इन्हेंकि पर्यापको इन्हाले विद्युः 'कालो आरामक नहीं को । 'काल्याकवारी पुरूप नामान काले हैं और इसीचे फानुका पूजा र कार्यह की में कार्याताक majorient affenter und feur well ift meine fein ber fein raf fi? मोर्गिलोग फोरा-स्थानको अनुस होते हैं। यह पुर्वार गर्व अस्य यह हो जानक। इस अपन्य प्रमान्यान्य और पदान्यान्य असीवार केलाओको स्तीन हेला है, को समीवार समाने म्यून्य करा को मालक पात है कि विकास कियुक्त क्षेत्रर केरी स्थानक महिना ?

v मॅरिक्ट विकासम्बद्धाः • The figure of the second secon

पहि देवता इस अवय तेरी स्वत्यत करेंने से जाती आलये केलनेवाले कार्यके राज्य नक हो जानेंगे । अक्रम हेरा नी। सार मान, बेरे

पुत्रे तो ऐसा कोई देवल औं दिखानी केत ।

श्राका गांच है का और जिल्ले मेरे सहस्रक है ने भी आज जीव है कर में । इस दुराला दक्षणी को ल्याचना करनेवाले

🕽, वन राजका देवरक्रओंके रिज्ये अस्य प्राथक है। वे रेरे अव्यक्तकोर निक्के 🖩 रेरी स्थापनाओं जिल्ला हो जाने। समझ केमना रकेनोंका एक जकारते नक्त हो जानना। अन्य एक वृत्रि और जन समी भी इस ब्युक्ते निवास वाचे, अन्यक्ष आज सम रवेकोधा पर्वधा नाम हो नामना। शीहरे ।

अपने स्वानको कर्ष जाये, अन्यका सम

और विकास ! जानस्थेग भी इस प्रकृतिकारि प्रतिक निकास सामिति।" ाक्काची कारते हैं—नारक ! सम्पूर्ण व्यापकारणं वैके हुए स्तेगोरी देशा व्याकार

सम्बद्धा वाल्याच कालेकाची वर्ष आवारा-आय इस व्यानकारों निकारका अली- वाली की है गरी। (अलाव ६६)

चाम नहीं हिंचा। दूसरे देवताओं के सिसे

क्षिम और अस्पेर विषयमें इस स्टर्स

भूगोपान करो । प्रत्ये । यहाने आकार जाग न

हेपुरका स्वरीकेम प्रतिक के कड़ी और

गणोंके मुखले और नाखरे भी सार्थित वन्ध होनेकी बात सुनकार दक्षपर कुपित हुए शिक्का अपनी जटासे वीरचंद्र और महाकालीको प्रकट करके इन्हें यज्ञ-विकास करने और विरोक्तिको जला शलनेकी आज्ञा देना

अवस्त्री करते है—नक्दर अधिकासमाधी सुनकर रूप केमा आहि भक्षपीत तक विकित हो गये । उनके पुरस्ते सरेर्त बात नहीं निकारी । वे इस तरह राखे क कैंग्रे रह तथे, वाले उत्पर विशेष मेह का गया हो। भूगुके मनावलके व्यव अस्ति महरण को और शिक्षणक यह होनेसे बक्ष नवे

हे, वे भगवान दिवाकी सरकार्वे नवे । उन क्रुप्रेन अस्मित रोकस्त्री सन्त्रकृत नक्त्रकी भरीभारि सदर प्रथम करके का नाने को कुछ कुल धन, बढ़ सारी महन्त उनसे कार समानी । राण जोही— महेकर ! बाह्र कहा बुरसार क्रीर धर्मकी है। जनमें मही मानेपा

विकासी वार्गवार निष्यु करके उन्होंने वकारत अधने जारेगको केन्त्रविद्वार कलाकर पहल कर दिया। यह वेसी वस प्रकारने अधिक पार्वद रूजाक्क क्लॉहारा अवने ही अञ्चलको काल-फारकार वर्श वर क्ये । सेच इपलोग रक्षणा स्तरित से वंडे और राजको भव पहुँकते हुए वेनवूर्वक उस व्यापार विकास करनेको उक्त हो गमे; परंतु

कर दिया । इस उनके भश्रवसम्बद्धा सामना न कर रहेंद्र । प्रभो ! किश्रास्तर ! ये ग्री इपलोग

विदेशी भूगने अपने प्रमायसे इमें तिरभूत

रतीयेवीचा अनगन किया और वेक्ताओंने अस्य अञ्चली प्रराजमें आचे हैं। द्वारते 🛭 भी उनकर आहर नहीं किया । अस्वया नर्वसे बर्ज जार हर चलते ज्ञान हमें मनाहमे, मरे इए उस दृष्ट दक्षने आवके किये व्यवसे

epities e

विकास करियों । स्थानिक करियों । स्थानिक करियों करियों करियों करियों करियों करियों । स्थानिक करियों । स्थानि

देश आहे. संबंध पुत्रेने क्लंबरे नक्का आकार विशेषकाओं अवस्था विश्व है। बंधकानकारों दिया ! इस प्रकार कार्य अवस्त्र, क्लोकीका और युद्ध बुद्धिकार्य दुक् आहित्वा की सार्य कुलाक का सुन्धा ! अब अवस्त्री केंग्रे कुला हो, केंग्रा करें।

स्वतिक्षेत्री कर्नुने हैं—जन्तु ? अवके सार्विकेटी कर जार पुल्ला प्रत्यान विक्रंते सहित्री सार्वि कर्न्या सार्विकेट विक्रंते स्वीत्त्र प्री सुरक्षित सार्व्य के । अगः प्रत्यानकृति क्ष्रंत्र स्वाप्त सार्विका तृत्र मुस्त कर्नु क्ष्र्य व्यक्ति और संस्थानकीर्वा प्रतिकृत्योग अनुनात सार्वि क्ष्रंत्र क्षेत्र स्वाप्ति विक्रंत्र तृत्याति स्वाप्ति क्ष्र्यात्र क्ष्रं क्ष्रं । स्वाप्ति विक्रंत्र तृत्याति स्वाप्ति क्ष्र्यात्र व्यक्ति सार्विक क्ष्रांत्रिकेट विक्रंति स्वाप्ति क्ष्रांत्र । स्वाप्ति सार्विक क्ष्रांत्रिकेट विक्रंति स्वाप्ति क्ष्रांत्र । स्वाप्ति

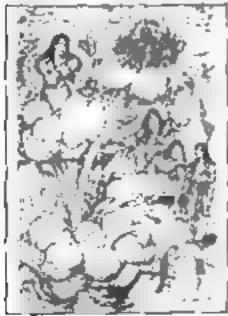

क्य जुक्का, को दशकानी क्रीम दूशन था। कुरे। इस्तरे कुमले निस्तरी 😅 सार मुख्यात का समय न्यून्य केंद्र पराक्षकर्त सम्बद्ध क्रमेंकर पक्षी सुरंत के बहुद भागे क्रोप क्यार विकास । सोवारांक्यरकारी व्यापे अवने मिताओं एक तथा कराव्यों और वर्ष गोनपूर्वक का पर्यक्ति अस है जार । जुने ! जनकान् क्षेत्रको पर्यक्षिते का अध्यक्षि के हमाहे के क्षे और बहुद्धानको सम्बद्ध भवेषा प्रस्त क्षांट १६० । केव्हें । एक अवस्थ पूर्वभावते openior manh drop that \$0. को सन्तर विद्यालनीके अनुभा है। से पुर्ववक्रमध्ये कर अंदर्श करत करते इस्ते भी कुछ अंगुरू अधिन्य क्षेत्रर वर्षे हुए। वे देवानेने प्राप्तवित्तके स्थाप प्राप्त बन्ने से । अन्यक्ष प्राप्तिः स्थान केवल का । के क्ष्म क्षमा मुख्यक्रीको कृष्य है । यह सर्वक्रमध्ये सहस्कृति सोध्युपीय अंदार हुए तिःकाराने सी wateric was alle frug paggetic efficient वेल केंद्र को नके 1 साम है क्रूब प्रकारित कुली पांचन पहुंच्यानी अन्तर हो, जो हही where the set the set which तिनी वर्ध की र की भारत केल कुछ, से सम्बद्धाः करिकारी, कुर और समस नोप्यक्रेक्ट मिन्से चावंत्रता थे । वे अपने रिवाने प्रमाणिक के एक और प्रमु प्राप्त काले क्षा के अधीय क्षेत्र के । परिचार बालपीन करकेर को कुछार में। उन्होंने केरी mit about erfor found beur

कार्यक्ष कार । स्थानक कोले —स्वापक्ष । कोना, पूर्व और अधिको सीम नेतीक्ष कारण कारण कार्यकार अन्ते । कीम अस्ता कीमिने ।

- वेदिन्तु विकासका अ 

भूते इस समय चीन-सा बार्ग काम का है और देश विश्व आपने करन-कामरने होता 7 होतान रे क्या को असे ही हारणे सारे रामुखेको सुका देल है ? का इन्ने ही इत्तवनं राजूनं वर्णतेनां पीत कान्त्र 🕻 ? हर ! में एक है हराने उद्धावनको नक्त कर क्षाने का राजका देवलाओं और मुनोधरीको व्यक्तकार राज्य कार पूँ ? प्रश्वन ! ईवाण ! कता में प्रत्यात रहेकोंको प्रत्य-कार 🕻 मा कृत्यूर्ण अधिकोचाः विकास कर साहै है महेक्ट ! जाकरी कुछने कही कोई जी हेला करने नहीं है, मिलो में न बार सहित

100

बरायाओं हरा नेतें बनावार करनेवाल भीर व पहले वाली हता है और न अले क्षेत्र । क्षेत्रर ! अस्य विदर्श हैल्लोको वेस है से वह भी दिना दिस्सी पहले क्रमानमें सहै-से-बद्धा करने रिव्यू कर राजक है, पूर्व संस्था को है। संस्थे । कार्य आगको लीकानामके सारा कार्य विद्या हे कला है, स्थानि को मुझे नेवा का एवं है, मञ्जू मुक्तान आगवार अनुसद् हो है। प्रान्ते । पुरुषे भी को ऐसी स्टीम है, यह आपको कुमाने हो प्राप्त क्षेत्री है। संस्था रे आकर्त बुधाने। विशा विकासिं भी बडेर्ड शरित नहीं है प्रकार : प्राप्तको अन्तको अञ्चले विका कोई हिन्छे अधिको की क्षेत्रकों सब्ब गर्वी है, यह विकासित संदर्भ का सरकार है। महारोग ! में अरुगीर धारकोंने कर्पनार प्रकार कारण है। इर 1 अवन अपने असीह merical fieldate first area upit tibus मेरिको । सन्तरे ! मेरे राष्ट्रिये अङ्ग कर्तवार मानुका रहे हैं। इससे सुरिक्त होता है कि मेरी विकास अवस्था होती। असः प्रची १ खुई

वेशिक । प्रेंबर 🕂 आज युक्ते कोई अनुवर्ष

एवं निर्मेण हर्ष तथा जलकारा अनुषय हो

कुम च्येर्नामका विकास क्षेत्रा । संस्थे ! अपन पुरुषे आचार है। विश्ववी आरमे क्षा परित्र है, जारेको एक विशय जार हैं क्षेत्र के और असेक्ट विकेशित सुध्य होता है। क्षाराज्ये प्रजाने चै—मानद । क्रान्यने **मा** बार पुरसर स्वेथ्यूनको की भगवाद मेल बहुत संसुष्ट हुए और 'गीरफा, । हुन्हारी साथ हो ' ऐसर अस्तरीयदि देखार में निगर जीती । म्बोक्टरे कहा—मेरे क्वर्वकेरे 🚃 कीरपा, र अध्यानीचा पुत्र कहा सहा पह है। कर पूर्वको पहा कर्नद हो करा है। अरः इन दिनों का विकेतनाती नेता विकेस कारी कार है। युद्ध हुए समय दूस यह करनेके रिक्षे क्यान है। सून मान-नरिकारस्थित उस ब्हाको भाग करके किए प्रीप्त मेरे स्थानकर सीट आओ । परि देवल, मावर्ग, पद अध्यक्त अस्य कोई हुन्तुरत सारका करवेके हिन्दे काल हो से कहें भी आप है परिव और व्यान्त पद्म कर प्रतान । क्**रियमी दि**ल्ली र्ज्य नेरी क्रम्बन्धा करानून चर्चा भी देखा। जारि वर्ष जारे हुए हैं, क्वें हुम निक्षम से

प्रकारपूर्वकः सरस्कार भागः कर देश । सी

मेरी प्रत्यकता अराव्यन कार्यंत्र गर्वपुर्व हो

मार्ग कही पूर् हैं, के अन-के-सन मेरे होड़ी

है। काः जो अधिकारी जानाने परा

द्वारो । द्वार्थी न्यूयालाने को सकते

परियो और सरपूर्व क्यारपारिक साथ की

हो, का समयो क्याकर भएन कर देखि

पहला किर प्रीय सीट व्याप । सुपारे वर्षी

व्यक्ति विदेश असी देवतम की पति

सामने अन पुष्पारी सामा सुनी करें से भी

हर रहें तीत अपनी महत्त्वी क्राकर

रामा हुआ है। असः पन-प्रथम, मेरे सिम्बे

स्त्रीलापूर्वक पी अन्य ।

पूर्वक यो अन्त । वदानों करते हैं—करू हं को वैदेख

ही क्षेत्रमा । चीर ! नहीं केश्च अवस्थि सन। वर्ष्याहरूके प्रस्थक, बारण्के भी प्राप्त तथा रमेनोक्ट करी और अधु-सावानीसम्बद्ध सम्बद्ध ईक्षर है, से सम्बद्ध का रोक्ट साव मालाकर (कारवरोसे रही हुए) जलको आहे किये म्यूनबीर गीरव्यसे देशा क्यूबर जुरा हो पर्च ।

(सम्बद्धि हरे)

٠

## प्रमाणासहित जीरमह और महाकालीका दक्षका-विश्वासके लिये अस्थान, दक्ष तथा देवताओंको अपदाकुन एवं उत्पातसुचक लक्षणीका दर्शन एवं वय होना

म्प्याची करते है—अन्द ! जरेकस्के स्वयंत्रे सक्षेत्र का रक्षेत्र कार्युकारको रक्षा इस मध्यमको अञ्चलको क्षत्रका बीरसह बहुत संतुष्ट हुए। इन्होंने न्योक्टरको उत्पान मिला । तरपक्षता, यन देवाचिके स्वर्णकी उपर्युक्त आहारों हिलेक्ट्र बारके और ब महाँके प्रतित ही नेक्षणे प्रतानक्षणकी और करें। भगवान् विक्रमें केंग्यन क्रेमके विक्र अनके साथ करोड़ी पहाचीर गर्मोंकरे केव विया, जो जलकाविके स्टबंद रेजको से : के मजैक्कणकारी जनल और अवश्रमण धीप-भारते आगे और वंके भी बहा हो है। कारको भी कार भाषान् साके बीराह्य-महित को स्मानों पार्वद्वाल के, इन स्वकृत क्षकम खाके ही समान था। उस गर्नोके साम भद्रामा मीरमद मनकर किक्के समार्थ ही केश-श्रुक कारण किये रहता बैद्यकर याज्य कर रहे थे। उनके एक सहस्र भुजारी जी। भरीरवे जागराज क्रिक्टे हुए वे । मीरश्य को प्रयक्त और प्रयंत्रत क्रिसामी के है । उनका रच बहुत ही विश्वास वा । उन्हों दस इनार सिंह जोते करे थे, जो प्रकाश्चिक श्रस स्थापने स्त्रींचने वो । उसी प्रकार सङ्ग-से प्रमाण सिंह, सार्चुल, ममा, प्रसान और

करने है। मारपी, कारकावपी, ईक्रानी, कामुक्का, मुख्यार्थियो, भारताली, भारत, लिया तथा केवलकी—पूज जब दुर्लाओंके रतक तक स्थान प्रतापनीक साथ नक्षात्रको बहाया विनाम करनेथे रिक्ट करने । इतिवने, सामित्रों, यूर्त, इवस, मुख्या, कृष्णाच्य, वर्षर, क्रम्ब, सक्तराक्षार, केरक राज्य केराकार अस्ति — के सन्दर्ध और यगवान् विकास आक्रमा पातन एवं कामीर व्यापन वीकाश कार्यके विश्वे तर्रत करा दिये । इनके निरम चौक्छ गामोके साथ योगिनियोका सक्का भी सहसा कृषित हो रक्षभक्षका विभाग करनेके लिये बहारे क्रीकर हुआ। इस प्रकार कोटि-कोटि गया एवं विभिन्न अकारके गंगाधील बोरधको स्वयः वले । इत समय सेरिवॉकी गलीर व्यक्ति होने लगी। याना प्रकारके शब्द करनेकारे इक्क क्य उठे। विसानिया अन्यरक्ते स्टिंगे करने लगी। महायुने ! संस्थाति जीरणाको पात्रके समा वहाँ <del>बहुत से सुकार</del> अकुन क्षेत्रे लगे ( इस अधार अप प्रमाणकोसिहर

भीरणपूर्व प्रस्थान विस्था, क्या कार दश तथा वेक्साओंको बहुत-से असूत्र १९४०च विस्तायी देने समे । देववें यह-विकासकी समारा देनेवाले विविध प्रमान प्रकट होने

सुमना देनेवाले विविध जनात प्रकट होने रागे। दक्षकी बार्वी अधि, बार्वी युक्त और कार्यों वाँच प्रकटने राजी। नात ! नात

क्षाची साँच पाक्षको समी। नास ! पान अञ्चोका वह पाक्षकाना सर्वक अञ्चलकुणक या और काम जनसको वह निर्माणी सूचना है रहा था। जस समय दहानी

बहुत्तालार्थे परती जेलने लगी। दक्को बोपहाके समय दिनमें ही अञ्चल को कैलने रूगे। विशाद बोलन हो गयी। बूर्यबप्तार बिल्काबर दीलने लग्द। कायर हजारें के यह तथे, जिसमें वह अवंबर आन बहुत

मा । मिजली और अधिके समाप देशिका सारे हर-इस्मार गिरने त्यने समा और की महात्ये मचानक अपशक्त होने शर्मे । इसी बीजमें नहीं आकाशकार्यी प्रकार

तुई जो सम्पूर्ण देवलाओं और विकेशतः म्हाको अवनी बात सुनाने तन्ती । तेरे जन्मको विकास है ! शू महापूड और प्राच्याना है। जनवान् इरकी ओरसे अक्ष मुझे म्यान् द:सा तात्र होगा, जो किसी गरा

आकारत्याणी योसी--ओ दक्ष । अपन

त्त्व नहीं सकता। अब यहाँ तेत्त हत्त्वकार की नहीं सुन्त्रभी वेता। जो यूव देवता आदि तेरे चानों रिचत है, उनको भी महत्त् हु। अ होना—इसमें संसम् नहीं है। सहस्त्रों कहते हैं—यूने ? आकास-

अञ्चलक्ष्मक स्थानीको वेसका दश सका कृतरे देखला आदिको भी अस्त्रण पद अस्त्रण काक्ष्मल हो कांध्ये समे और अपने अस्त्रण काक्ष्मल हो कांध्ये समे और अपने अनु स्थानिकी धारकान् विस्तृत्वी सर्पार्थे गर्थे। से कान्ये असीर हो वेसुध हो रहे थे। व्यक्ति स्वान्यकासम् देवानिकेच परार्थान् विस्तृत्वी असाम विस्ता और उनकी स्तृति सर्पार कहा।

क्रमीकी का साल पुरुवार और पूर्वेंगत

育

दक्षकी पत्रकी रक्षाके किये पराचान् विष्णुसे प्रार्थना, पराचान्का शिवाग्रेहजनित संकटको टालनेमें अपनी असमर्थता चताते हुए दक्षको समझाना तथा सेनासहित वीरभव्यत आरामन

महराजी करते हैं<del> - मुनीधर</del> ! इस तस्ड

लिनास्त्र व हो।

वित जनमे जाकुत हो एहा का। तब विनके पनमें फनरकट का गयी थी, उन प्रजापति दक्को उद्धान्तर और उनकी पूर्णेल जान सुनकर पराचान् विज्युने देशाधिदेव क्षितका सरस किया। अपने प्रमु एवं महान्

देशको कुरू परपेश्वर शिवका स्वरण करके

अनेष्क प्रकारसे सकत्र प्रार्थना करके सुद्ध

चनचान् अक्रिरिके चरणोले किर वहे : उनका

सूच् जीने ।



मीवरिने प्रका-न्यक्ष । मी प्रकारे राज्यको बाल कथा वह है। दूस की बाल ब्राप्त वेक्टर सुनी। केन यह बंबन गुन्हारे रिम्मे महाच्या दिल्लार सवार महामानको सन्तान सुपादाकार होता । शहर ! शुक्षे सम्बद्धा हात मार्गि है। प्रकारियों तुम्मी सन्तरेत अधीरवारि प्रत्याच्या संचारची अववेश्या की 🗓। ईप्रतमी अवदेशको सरा कर्ण गर्वक निकास हो जाता है। केवल क्राप्त ही नहीं, क्य-मन्दर वियति सी आती है। वहाँ अकुन्य क्लोंकी कुछ होती है और कुल्केन पुरुषकी पूजा जोई की कार्ग, नहीं संविद्यात,

दिनसम्बद्धे अस्त सीवृति स्थानो सम्बद्धाः पृत्यु स्था भग-—ने सीन पंचार अनत्थ अस् होंने 1 क्रांतिको सामूच्य प्रमानमे सुन्हे श्रमकृत् पृष्टकृतकारका स्टब्कन स्टान्स व्यक्ति । क्षेत्रका अवस्त व्यक्ति ही तुन्द्रोते क्रमार महाम् चन्न कार्रेजन होता है। इस तक कोन प्रमु होते हुए भी उत्तर तुन्हारी कुर्वितिके परान्य को संन्यह असमा है, जो क्षान्त्रेने समर्थ पत्नी है। यह में पूर्ण्य क्यी and street \$1

क्षामं प्रको 🖟 नाम । भगवान् विक्तुका का कहार शुक्तकर क्षत्र किनाओं जुड क्षेत् इसके बेहरेका १९ जा गया और बे कुरमान कुम्मीकर एको रह रहते । इसी समय करभाग साथे जेते हुए राजकामा धीरचा अन्तर्भ सेवार्थ्य काम काम्युरको पर पर्वेश । से सक्त-के-सक महे हुएऔर, विश्वेष मध्ये सहीर लगान ही पराकारों से । यानवाय संवासकी **म्यानं अत्ये दूर उम्म गानोको गुणाना** अवस्थान और वे औरकिरोम्प्रीय स्थानिका जोर-जोरने मिश्वसद करने तर्ग । उनके उस नक्षत्रको सन्ते जोवा रीव को । अध्यान क्षाको प्रक गावा जोग विकास अञ्चलको ज्ञापुर हो गर्ने । सत्तों होबोरी पुन्त पुन्नी अवका अवसे बालुक के करेत. यह और कारकोरतील क्वीको सभी समा अलूको रामुद्रीमे ज्यार आ नवा । श्रुव प्रकार श्रमका व्येष्ट्रोक्ट किन्द्रक क्यांचेने क्यार्थ इसे क्रिक्टन हेप्पक्ते हेरल्पर समस्य देवल जावि पवितर हो पर्य । रोपार्थः क्योगको देश दक्षके पुरसे पूर निवास आवा । वे अवनी क्रीको क्रम

<sup>&</sup>quot;क्षिप्राध्यक्ष कर्ष वर्ण प्रार्थ प्रार्थः वर्णन्य । प्राप्तने वेपानः 🔣 निर्मातः परे परे । अपूर्ण कर पूजाने पूर्णिके र पूजारे । सीच प्रतः परिवर्धक परिवृत्तं पर्ण परिवृत्

निर को और इस प्रकार केले ।

दश्में कहा—विकारे ! अक्टाको । आर्थें करने हैं मैंने इस महान् बहुता असरका किया है। इस्टार्का किहिन्दे रिक्टे आप ही प्रयास माने गये हैं। विकार ! आप मार्गमित प्रत्यो तथा व्यक्तिक प्रतिकारका है। महाज्ञको 🕴 अहर केलेक वर्ण सम्बद्ध ह्याच्याके रक्षण हैं। असः अन्ते । अन्यको और इस पक्रमी रक्षा करनी माहिने; क्लेंकि जान शक्ते प्रभु है।

सारानी नक्षते हैं क्षान्ती अवस्थ बीनमंपूर्ण क्रम सुनकर मनवान् विन्तु उस शनक विश्वतालको नितृत्व हुन्। सन्दर्भावेत सिन्ने इस जन्मन केले ।

मीपि जुले कहा — वक्ष े इसमें संबेद वहीं कि मुक्ते तुन्हारे प्रकार रक्षा करूने काहिने; क्ष्मीकि सर्व-वरियालनविक्यक के बेरी काव प्रतिका है, यह क्यीन विकासन है। यांसु दक्षा । मैं जो कुछ प्राप्तक हैं, उसे तुम सुन्ने : क्रुश सन्दर्भ अननी क्षतान्त्री सुद्धिको ज्यान छे। वैवासाओंके क्षेत्र वैविवासमध्ये हो हाहत घटना परित्र पूर्व की, उसका तुन्हें स्वरूप नहीं हो रहा है। यक तुम अवनी मुन्युद्धिके कारण असे भूल नवे ? वर्डा कीन मनवान् व्यक्ते कोपसे तुन्हारी रक्षा करनेथे समर्थ 🕯 । दक्ष 🛭 मुन्हारी रक्षा विक्रमधी अधिकार नहीं है 7 परंतु की मुख्यती रक्षा करनेको उद्धार होता है, यह अपनी पूर्वदिक्षक ही नरिवास देल है । दुवीर ! बबा कर्न है और बबा अवर्ग, इसे बुग नहीं प्रयास का भो हो । केवल कर्न ही कार्यी कुछ

ते भगवान् विकासे बारवीने स्थाकी वांति करनेथे शवर्ध जारि हो सकता। जिसके रक्षेणके कर्पने कुछ करनेकी सामर्थ आही है, अनेको चुन सन्तर्भ सन्त्रो । धनवान् विक्के किया दूसरा कोई कर्नने करवान करकेदी क्रांक क्षेत्रकाच नहीं है। जो साम हो ईश्वरणे का जनाकर उपकी पहिल्लीक कार्य करण है, अर्थको भगवान् हिल हरकार इस कर्मन्द्रः काल हेले हैं । जो मनुष्य केवल हान्यका सक्रम से अधीवस्थानी हो जाने का ईपरची नहीं व्यवते हैं, वे इसकोटि वस्त्रॉलक उरकमें ही कहे रहते हैं। " जिस से कार्यकाराने बैचे हुए बीच प्रक्रेस सम्बर्ध नरवरेंकी शतका चीचरे है। वन्तेतिक से कावान सम्बद्धा कार्यके ही व्यक्तान्य अस्तर्य नेनेक्स केंद्रे हैं।

वे सहवर्तन कीरका, औ बहारास्तके अनिकार का चर्च हैं, अनकान् सकती क्रोमानिसे प्रकट हुन् ै । इस समय समस कारणांके मानक ने ही है। वे इन्तरीगांके किमानके रिक्ते असरे हैं, इसमें संस्था नहीं है । कोई पी कार्य करों न हो; बाहुस: इन्हेंस दिन्हें कुछ को जनका है ही भूते। के पहल सम्बद्धानी बीरण्ड स्थ देवताओंको अवस्य जलाका है साथ होने—इसमें जेशन चर्डी काम पहला। में प्रापक्षे प्राचेत्रजीको इत्यक्ता स्टब्स्य काके के नहीं देशत रहा, उसके कारण तुन्हारे साथ शुहे भी इस कहका समय करना ही पहेगा।

मनवान निष्णु इस प्रकार कहा ही स्त्रे मे कि मीरपाके कथ विभागीकी केनका स्त्या केन्द्र आया । समझा बेन्न्स आदिने उसे देखा । (अध्याम ३५)

<sup>े</sup> केराने प्रारक्षिक विकेशनक <sub>पक्ष</sub>ा विक्षेत्र के व उन्करित क्**राक्ष्मि** क्रान्कोई शहरी का

apilite e

रकारवार्यः व्यवस्थान्यः इतः आदिके पृष्ठनेयर शृहस्यविका खरेशकी अञ्चला

कताना, वीरमञ्ज्ञ देवताओंको युद्धके सिथे असकारना, श्रीक्षिणु और

बताना, पारपञ्चा दवताकाका युद्धक त्वय शतकारना, बाह्यका आर चौरपञ्चति बातकीत तथा विक्तु आदिका अपने लोकमें बाना एवं दक्ष

और पहला किया करके वीरपहला कैयारको लौटना सहार्थ करते के साम क्रिका केयारको लौटना

विवासकोके साथ दिल्यानीका धेर युद्ध आरम्ब के भग् । कार्ने कार्र केवल क्यांका

हुए और कालने हुने । ये एक दूसरेका सका क्षेत्रकार सर्वतंत्रेकारे करे तथे । यह सकत क्षेत्रकार सर्वतंत्रेकारे करे तथे । यह सकत क्षेत्रकार सर्वतंत्रेकारे करे तथे ।

केत्रपुर राज्यकार कर एक स्थानकार है का कुर्वक करे हो। स्थानकार हम्म आहे. कुर्वक करे हो। स्थानकार हम्म आहे.

वृक्षप्रशिक्षां को सिनीत भाषा उपांचात सारके पूर्ण कोर । को अपार कोरो--पूर्णक पूर्णको ! सार ! जक्रमा ! स्वामिके ! प्रीक्ष कार्यके, इस सारका मारके है कि समार निवाद केले

क्षेत्रक । अस्ति वद्य क्षात्र कृत्यतः वृक्षकीये अस्ति वद्य क्षात्रकार कृत्यति

और ज्ञानकुर्वल कोनाते नाहा । नुस्ताति जोले—इन्द्र ! जनवान् किलुने पहले जो कुछ कक्षा का, जह तक इस स्तान प्रकार हो तका । मैं उत्तीको तक्षा कर

रहा है। सम्बद्धान होकर सुनो। सनका सम्बोधा करू देवेबारण को कीई ईकर है, कह समोका ही अलाज जेता है—कर्ज करवे-सारोको ही उस क्षाचीय करवे देवर है। को सार्व करता ही नहीं, जानने करा देवरे कह

भी समर्थ नहीं है (जातः में हंबल्बो प्रान्तकर श्रेमक असमय होन्कर सम्बद्धी करणा है, जरीको उस कर्जकर चार विद्याल है,

संब मिन पुन ( संबद राह्य ) ८---

व समझ अविश्वासीचा चार्न, व स्वेतिका पुत्रक, व वार्न, म केन, व पूर्व और जारमीकांका वचा व माना केन्द्रिके पूर्व

अन्यान्त्र प्रत्या है ईवारको आयोगे अवर्थे होते हैं—देखा अन्योग विद्यानीका कामन है। अन्यानकाम नकीकी क्रोड्यार सूत्रो जोग सन्दर्भ केडीका का क्यार शहर काम्यान कार्ये के अनेक्श्यो जानेक्शीर अही काम कारो — क्या स्वाह्योंन्या कास्त्र है। अन्यान

जनमन् दिक्को अनुस्ताने ही सर्वेका साम्भ, विविक्तार एकं असम् वृक्षिणे स्थानीकर्का स्थानक सर्वास्तान (अस्त) के स्थान है। सुनेकर १ क्या मार्गक है और क्या स्थानीक, प्रस्ता विकेचन करना असीह क्षेत्रेन्ट से को इसमें विविद्यान असम् अंतर है,

क्षित्रके दिवसे जाने अवान वेकत सुनी। इस र चुन मोनाकारकेके १८४० अवाद नाहान कानकार क्या-कार्ने आ नाने ( कानको तो, नाई बना कारकार कारोगे ? अनकान् का शिनके म्यानकार हैं, देनों से परम कोची स्वागन इस कारने क्षित्र कारोगेंद्र दिनके जाने हैं और

अक्न क्रम पूरा करेंचे —इसमे संदाय नहीं

असीवार अस्पियाहर कार्केन्स ( सूध्य अपने

है। मैं स्टब्स-स्टब्स कहना है कि इस परके विद्याल निवारण करनेके रिक्त प्रमुक्तः कुम्मेके विद्यानके कार की कर्मका कोई उनाव जहाँ है। बुद्धश्रातिकों का कल कुमकर के इस- हरकारकारम् । स्वाप्ताः क्ष्मी विकासी वह व्यक्ति स्वाप्ताः क्ष्मितः । स्वाप्ताः व्यक्तिः । स्वाप्ताः । स्वापताः । स्व

101

गर्थ । तथा प्रमुखीर स्त्रामकोसे क्रिने तुन् भीरपहरे अन-हो-यह समयान् इंबरस्यः म्बरण करके इन्द्र आहे रजेककरोड़ो और और इसके पद्मान् प्राप्तनाकि अध्यक्ष मीरमाले रोमले भरधार दुरंत ही रुम्पूर्ण केवलाओंको नीको कानोसे काका कर विया । इर जागीकी कोट कावार इन्द्र अवदि स्थान पुरेका भागने हुए वर्ती विकासीने बारी गये । क्या लोकायांग करं गये और विकास अन्य काहे हुए तम बीरमाह अन्यने गरनेके रक्षा बारकानको समीच गर्व । का समय वहाँ निवासन स्तानत वहीर अवदान भाषणीत हो परपेश्वर श्रीवृत्ति रक्षाणी अर्थना करनेके रिन्ते स्थानक न्यानकार है। मीता वेलं — 'क्वंब्र । प्रकार ( सर्वेक्ट ( व्यूक्ताओं ) अनंत कक्केट ब्यानी रक्षा वर्गिकने । आज है कह है, इसमें लेकन मही है। यह अस्पाद करने, पान चौर अह है। आप व्यक्ति प्रभूका है। अन्य: कुल-ब्राम्बरी ग्यार वरीरिक्ते । अन्तर्के रिक्टर पुरस्क कोर्ड

महायो कार्त है--नाम । स्वीक्रांग्य यह बचन सुनका मेरे स्वीत क्रमान क्रिया मीरमाने स्वय कृद करनेकी ह्यानो क्रिये । श्रीहरिको कृत्वोर क्रिये क्रमा देस प्रमुखीन मीरमाह, को बीर प्रध्यक्रायोगे हिर्दे हुए थे, सब्दे इस्तोने क्रमान् विकासके स्टिटे हुए थे,

स्वाती करते हैं—जाल ! बोरवाकी का बात कुनकर पृद्धिकार केनेक विन्यु का

अस्तामपूर्वक हैंग्सो हुए क्लेट ।

इसका रहक नहीं है।'

प्रेरिक्युने करा—बीरक्य ! आज कुन्हों सामने में में कुन्न करता है, उसे सुन्ते —में मनकान् प्रांकारकः लेकक है, तुन क्को न्यवेकमे किल्ल न बको । दश आसनी है। क्रमेक्क्स के क्रमके निक्र है। क्रमे कुलन्यम पहले हुएको बरस्यार अपने बहुते कार्यके रिक्ने अर्थन भी भी। मैं मार्का अधीय दहरा, इस्तिको ध्वय साचा। भगवान् कोशा भी कराके अधीन रहते हैं। maj बद्धा केरा करू है। इस्त्रेहिको सुने **बद्धा** जाना पार 🛊 । साले स्रोवने करात हुए बीर । युर भ्या-नेपा:करका से, स्थाप प्रकारके सम्बद्ध हो, येरी प्रतिक्र सुन्ते । वै तुन्ते अत्ये व्यव्येतं रोकातः 🕻 और तुन सुक्री वेको । परिवास मही क्षेत्रा, जो क्षेत्रेकाक क्षेत्रः । मै पराक्षयः प्रत्येत्रः ।

व्यानी प्रति हैं—यास् । संस्थात् विकास कोला—' साथ की प्रश्नीत दिन प्रका है, वह जनकर मुक्ताकर कोश्या हैं हैं (' स्था कोलार मुक्ताकर कोश्या हैत क्षा और विकास कार्यकर मुक्ता है हैं (' स्था अध्यान मुक्ताकर कोश्या हैत क्षा

न्धरणहरे जन्द्र— जहाराओं । हैंसे अवको जनको भविकारी किने कही कर्त केंद्री की। इस स्थान क्याचे असे कही कर्त केंद्रा में इस है। हो । वैसे किस है, कैंद्रा में कहते हैं और वेट्डिस का क्याच किस्ता में कहते हैं और वेट्डिस का क्याच किस्ता में क्याचे हैं और वेट्डिस का क्याच किस्ता में क्याची हैं और वेट्डिस का क्याच

अब दिल्लाक के दि क्या के पर प्रश्न दिल्ला। हीं। केंद्र क्योंक्षित दिल्लाक करते हैं। ।
 (किन कुन के दोन कर की देव। यह)

शक्तरके अनुकार है है। अन्य येती पर वर्ती नवी शम्बिले ।

अभावी करते हैं --बीरम्याच्या म्य बचन सुरक्षर भगवान् श्रीदर्गि देश को और क्रमोत्र विक्रो विकासन समान स्रोते ।

भीतन्त्रने करा—धरानीर ! सुच भेरे सरम्ब नि:शङ्क क्षेत्रर सुद्ध करे । हस्करे अन्त्रोते प्रतिको यर अनेका हो में हान्त्रे श्राणको अस्तिम ।

बहराजी मध्यते हैं दिला स्वक्रमान भागवाद सिन्धु क्य हो अने और बुह्यके दिन्हे बामा कलकर कर गर्ने : अक्रकरी बीरणा भी अपने राजीपेत राज्य बुद्धांत रिक्ट हैनार क्षेत्र स्थान

नाम् । त्रवत्त्वर मनमम् विन्तु और कीरमध्ये योग पुद्ध पुत्रत : अन्तर्य योगातमे भगवान किन्तुके कारको लागिक कर दिन सभी पार्श्वकार्यके सेन दुस्तदे कर दूस्त । सम मेरे प्रशा इसे सरकारोद्धान केरिका हुए Affilianty the state constant specifical अस्तुत नेताने सम्बद्ध सम्बद्धा सुर्वेणे अग्यक्षित् होनेका विकार किया । पूर्ण देवना भी यह जान गर्ने कि स्तरिके प्रति के अल्याक प्रश्न है, अलेका यह गर प्राची परिचाय है। इंशरोबेट रिज़्ये इस शंकाला सामना काना अस्त्रम अस्तित है। 🕸 भागका से एक देवता अवने सेक्कोर्क लाग कारण समें हर कियाता कारण करके अपने-अपने त्येकको करे गये। मैं भी कुले पु: करो पं**र्वा**त हे सरक्तके**ळ**ें करत ३०क और अस्पन्त द: एको असूद से कोन्सने लगा

सक लोग अनेक रोजक ही हैं; क्यानि मैंने को । कि अब युक्ते क्या करना भारीने । मेरे क्या बारा कही है, यह इस बाब-विवाहके औविवाहके करे क्रमेन बुनियोसीहर समान मानो अवसर रहते करे रोकस दिला गर्ने कारको आपके और अवस्थि भारतो है। कुरा प्रत्येका हो कुर रहने। का प्रशासको देशका और का बहुआकार विकास निकार कार्यात का का भी अस्ता संबंधीत है भून्यात स्था कारण आर्था महर्ति धाना । कुरके क्ष्में आसामाने और नागी हैक बोर्ड्स्ट्रो को पहाड़ रिका और क्लका सरका कर काल । तिम उन्होंने पुनियों सवा वेजनकोचे अञ्चलक वा देने और व्यक्तिकंत्र नार सराव । अवायी वर्गनामाने पुनुको उद्याद्यर कार्क विचा और उसकी क्रमीको पेरके बक्रकर महाराज उनकी समी-हैं के के भी। प्रकार महे बेगने प्रकार ही। क्यान् हैं को, क्योंकि, वृत्रीकारको क्रिक्र सामा व्यक्तिकारिको स्वाके द्वारा सारिका ही सा रही भी, का सक्त से बीध दिशा-दिकान्तर हेर्द हो । अल्डीने अन्तर्को नेपानुबंध कुर्जीना है क्त और उसकी क्षेत्रों अधि निकास की, क्योंकि, जन कुन किवानीको जाप दे भी थे, क्षा समय से आंश्रीके संबेदको अयम अनुबोरण सुवित का स्त्रे के वर्ती सा-चक्कान्यारीने प्रकार स्वता अर्थर प्रक्रिका केंपियोकी वही विकास (वृह्या) की। बहाँ को संस्थानक तथा दूसरे लोग है, क्रमाद्रा और महार निरमानर किरमा । प्रक्रमान दक्ष मध्येत को अपनिर्देश बीतर दिय गर्थे। जीरण्या प्रमुख्य पता सरहावार सनी कार्यक पार्क ताथे। निर अर्थ केने मान व्यक्तिकार उन्होंने उनके महाकार सरकारो अञ्चल किया। परंतु कोएके प्राच्यको बक्रका निर अधिक हो गया था, इस्त्रीको सह जो सकर : ३४६ धीरण्यको

• स्थित क्षेत्रकृति । 706 होते हैं, उसी प्रवधार चीरणा, दक्ष और उनके

ज्ञात हुआ कि सम्पूर्ण अस-प्राह्मोंसे इनके मसापात्रात भेतन नार्व हो समस्ता, तक उन्होंने दक्षकी ब्रालीयर केर रस्तकर उजावा और केनी क्षाओंसे नर्तन मरोक्ष्यर खेळ दल्ही। मिर शिवक्रोंमें यह दशके उस निरस्की गणनाचक वीरभवने काँक्किक्से कार विवा । सहस्रकार जैसे सूर्व चोर अध्यक्तर-रावित्रका मान्य मान्ये ज्यान्यकारण अस्तर

करमेक्ट किथ कर-ही-यन बहुत संसूह हुए और उन्होंने उन्हें बीर जनमन्त्रबंधा अध्यक्ष क्षा क्षिता । (Milita 34-3A)

कारका विकास करके कारकार्य हो तरंत ही

व्यक्ति असम् कैलास पर्वतान्त्रों बाले गये।

कौरफहर्को काम पूरा करके आवा देख

## भीक्षिक्युक्ती पराज्यमें दथील मुनिके सावको कारण बताते हुए दथील और शुक्के विवादका इतिहास, मृत्युद्धाय-मन्त्रके अनुद्वानसे द्रधीयकी अवस्वता तथा श्रीहरिका शुक्को द्रधीयकी

पराजकके लिये यह करवेका आधासन

मृतको गयते हैं —प्याधिको । अधिन मुक्तिगान् प्रकार्याको करी हुई यह कक सुरम्बर द्विजनेषु नास्य विकासी यह गर्ने। अचिन प्रशासनायुर्वेक प्रक विकास

शरदाजीने पुत्रा—विकासी । सग**रा**न् विका हिम्बरीको क्षेत्रकर अन्य देवलाओके रक्षम क्ष्मकं बहाने वर्षों सक् गते, जिसके कारान् अर्थ ज्यान तिरस्कार हुआ ? जना से प्राल्पकारी पराक्रमकाले भगवान जंकरको महीं जालते से ? किर इन्होंने जज़नी पुरमकी भारति सहराजनेके साथ गुद्ध कर्ण किया ? करवानिये ! वेरे प्रको वह कहर

बद्धा संदेश है। आप कृद्धा करके की

इस संस्थाको नष्ट कर वैभिन्ने और प्रयो !

मनपे उलाह पेटा करनेकड़े डिक्कस्थिको

कारिये । वद्यालीने क्या—नगर । पूर्वकारको गना शुक्की सहायक करनेवाले ह्रीवृतिको

दक्षीच पुनिने पात्र दे दिश्य आ, जिससे उस

सम्बद्ध से इस सामको भूत गर्ने और से दूसरे किम्पान्तीको साम हे दक्षके यहाँ वहाँ क्ये। श्रुवीयमे क्यों साथ दिया, यह कुषे । अधीन बारको कुष नामसे गरिक एक ब्यूक्केशकी राजा है गये हैं। है

वक्तकारमञ्ज्ञास्य मुनीश्वर देखीकके निर्म थे । **्रेजे**कालको सवस्थाने अस्तुको शुप्त और दर्गीको किसार आएन से गया, जो तीनी रोक्षेत्रे सहार अनर्जकारीके कार्य विक्राम हुआ। उस विवादये बेहके विद्वान् क्रिक्सक रसीय वाले में कि शुरू बैठ्य

और श्राप्तिय-पूज तीनों चलांदि बाह्यण ही बेह 🛊, इसमें संदाय नहीं है। महासुनि वर्षीभूको आह्न बात सुनवार धन-वैपानके मध्ये मोहित हुए राज्य शुक्रने उसका इस अध्या प्रतिकाद विस्था ।

न्त्र जेले--कमा इन्ह्र आदि आउ रवेपात्रकारोके स्वयंग्यको धाराम कसार है। व्य समझ वर्णी और श्लामोका पालक

कार्य, रंग और स्थ--वेंगी नुष्येक स्वेक्टर

है। कामना , विकास और दिवसम — हुन तीप नव्योगे; अध्ययनीय, नाईकार और

वीक्रवादि -- क्रा सीचे अहित्योक्तः सर्वत

क्षेत्र पूर्व चुन्हेले (जन्मम स्वर्गक्त अपूर्व

मेक्टे विकिन क्योंके), जिल्लेक (कर्न) है,

Projects, Treasure (Marie 1948), Found

afr fire-ibil sumaite uper fige

व्यक्तिको 🖟 🖟 (व्यक्तिक व्यक्ति स्थाप termed spring of 15 transp fights

वरण है—'स्थान भूतवर्गना'—हैसे

कुरनोचे प्रकार परंच होती है, जारी प्रकार के

to q

प्रश्न प्राप्त है। इस्पीरणे संस्था है सम्बन्धे हेंछ है। और अधि-अधि-अधिक व्यवस्थित विकास है। राजनी वेद्याच्या अन्तिवर्ग प्रत्येकार्थ सुनि भी प्रकार है कि राज स्मीकार है। मुने । इस ब्रानिके कामकारूकार जो स्थाने कता केवल है, जह में हो है। इस विकेशको प्रभावनको अनेका राजा हो होता है। या क्रेस 🛊 1 openingen 1 aust jui firmult finger मारे और वेश अवस्था न करें; क्योंकि से मार्वास भागको विको पुनावीन है। रामा कृतका व्या का कृतियों उद्देश

महर्तिनोनेद वैद्याद वर्ष । इसे प्रकार पुन्तुमान्त्राचन सुनित्तेष्ट्र वेशीनाको सङ्घ आहेल **हुआ। मुर्व । अध्ये भीग्याचा निवास पासी**। aller or universe color guit MATEUR und talen tager floor : stale. मुक्तेको पर मान्या स्थानको अधिको कृतिका कृतिकाम शून अवना कृतिक है। परक जो और उन्हेंने कहते एकोनको पूछ फाला । उस कार्य अधार हो भूगुर्वको श्रीक Salar fit til i attackere talak रिक्ते संबंध पुरस्कानीकः काना विकार भोगी शुक्रांचार्थी अन्तर राजिस्ट परिच्यो, सिथे जूनने पन्द प्राप्त का, पूर्वत tilig flor i tellerik arphab gebog पीक्षर क्रिक्यमात्रीयरोगीय उत्तर कृत्युक्त-

विकास प्रकार पुरस्कारी उसे पर्य । पुरु केने --का कुतीक 1 में सर्वेद्धार भागवाद विकास पुत्रम पान्के तुन्ते भूतिहारिकारीय जाताहरूपुरू जानम केंद्र भक्तका उन्हेंस देख 🕻।

क्रियोकस्थि क्यान् (अंशासन) साली है। प्राच्चास्य अर्थ है--क्षेत्रे मोक्केंड विना ५५१वकती विद्याः वे चनवान् वृत्तं, स्रोक

पत्रकार दिला अस्तुनी चुनोचे, जीवो गुनोचे, समान कृतानि, इत्यानीते, अन्यान्य वैद्याने और गानीचे विकोत प्रभावनक सार्वजून आमान्त्रे कार्ये प्रकृति हैं, अस्त्रुव सुरूप्येक्ट एवं सन्दर्भ वेकनाओं के इंदर है। (व्यक्तिक 'मूर्गारेश्य' कार्यं कार्यं कार्यं हुई। अंध भूगियकेल की कारक क्षेत्र है—) Der Weile Aries Schrieb Many ! महामूचे मान्द्र । इन अम्पर्वाची मूचन विकास क्युप्रियम् योक्य होता है— अस्तरको सेवार वियोग्ध्यक्त मामूर्ण विकासक्ति पृक्ति केरी है अबा बुक्र अञ्चलका, विकासका, सुनियोगन और प्रिजीवर्गक राज्यक्रीका को केवल क्षेत्रा है, प्रार्थन्त्रे से क्षेत्र 'यूक्तिकर्तन' है। (जार क्यांस सीलरे और चौथे चरकारी भवापन कमें है।) इन देनी नाम्बंबर भागम भी ई—उर्जन्नातम् प्रध्याण्यां-र्वतन्त्रकारम् - अर्थात् । असे स्तरकृत केंद्र स्थित स्तरकृतको कृत कृत है, उसी एक में कुल्ब्स क्याएं पुन्न हो

प्रदेश : अस्तित्व (अंदेश) के कुम्बर प : को असमे के सारकार्यकर राज्य हैंगू से इतिहास के सामान्य (अंदेश) के कुम्बर प : को असमे के सारकार्यकर राज्य हैंगू से

होती ।' में कहारेश असून-इस्तमा है, जो मून्यवर्गित, त्यासकों, महत्याकों, होनकों अञ्चला कार्यकों क्यादी अस्ताकत करता है, को जुत्तन जीवन करता होका है। इस सामके अस्ताकों करवादा दिका करते ही अस्ती

प्रभावको स्वयक्तात् विका सक्ते ही अक्ते बारामी मृत्युक्ते सुद्धा स्वयको मृत्य का क्रेने हैं: स्वतिक में स्वयक्तात् के सम्बन्ध और केस् क्रिकाले हैं—सीमा क्रेने स्वय, केने

'प्रमुख्या अञ्चलि सम्पर्धन्तः सीमा अन्ते

प्रतासको समाई की गामकोड सम्माननी स्वर्थित गामका है और समाद अधिकर समाई की उसे सम्मानको सुरक्ष कर देशन है।'

यह मृत्युक्तीयाने सम्बर्ध है, को की यहने सर्वोत्तम है। तुम प्रेमपुर्वेश विश्वमाने परावान् विकास भागा अस्ते हुए हुन सम्बद्धा सन श्राप्ते । यस अर्थन अस्पर्क प्रधान प्राप्तिके अधिकांकार किये हुए करवारे किए और शालों बीओ तथा विद्यानीकार्यं सर्वाय बैद्धकर क्यूनिका चारण काले ग्रहे । इससे कहीं भी मृत्युक्त भव नहीं शहर : नकर असी स्था कार्य कार्यंत्र क्रिकिका, भगवाम् विकास पुरस भागे । यह ५० सारके शासकारणे केंद्रकर क्षत्रकारम् क्षेत्रकार महत्र करण पाहिले । मैं मनवार दिलका बाल क्या हा 🐍 क्रिएके अनुवार क्रम्बर क्रिम्बर करके नक-क्रम करना भाषिके । इस मन्द्र निरम्पर जन कारोरो पृथ्वितरम् वृक्षः स्थापन् शिक्षके प्रकारको जर बन्धको निद्ध कर रोगा है।

कृत्युक्तरमञ्ज्ञ स्थान इस्तानोनपुर सम्बन्धम्य प्रस्तुपुर्वा केर्न दिलः

मिलनं कालेपुँगा राज्ये साहे समुरक्षे कर्ण । अक्टबंबियुंगान्स्यास्त्रास्त्रं भूकीसकारसम्ब

- क्षेत्रकारिको सन्ने अभिनेत्र स्वत्र च मुख्यसम्बद्धः - वास्त्रांकि जर विवासकार उसमें कर्मवासे के इस्केंड्र अपने क्साकार प्रितं है। अस्त के इस्केंड्र के यह दिन्ने उन्हें अपनी केन्द्र एकं इन्हें है साम केन के इस्केंड्र क्यान एवं कृत्युक्त करना करने हैं, वस्त्राची अस्टूक्त केटे हैं, विरुक्त विवास क्यानकें विरुक्त करने हुए अनुवेश विश्वका हारा कर्मार जीना हुआ है शका को सैन केंद्र कारक क्रान्येक्टर है, वर क्यान्यत् कृत्युक्तकार, विरुक्त साथ निरोधानक्षित्ती अस्त की विरास्त्राक्षण है, वे अन्यत् (विकास)

माकार 📲 । वादानी करते है—सान ! मुनियंदा र्जात्वके इस प्रकार कारोहा हैकर कुलाकार्ज धनकान संस्कृतका स्वरण करने हुए असने महाराज्यो स्वीद वर्ष । अनकी बहु बाग सूनकार नकुर्मान राजिक वर्षे हेमले हित्तानीका स्वरण बरको हुए मन्त्रकको निर्म बनमें गर्ने । बहर्ग कारतार अचीचे विजिन्द्रवेक मारान्त्रपुरावे क्षताच्या साथ और प्रेस्त्यूनीया परनवान् विकास विकास करते हुए अवस्था प्रस्ता की। क्षेत्रेकारमान्य क्षेत्र मनाव्या सन् और कंत्रसाम् अन्याम् अंतरमार्वे आरावना काके वर्गाको अवस्थानुस्था विकासी संसुद्ध विकार र व्यक्तपुर्व <sup>१</sup> इस अवने प्रस्कृतिस हर् भक्तकारण परमाप्त रित्य इसीयके जेनगर क्ष्में सम्बं प्रकट हो यो। अपने प्रपृ प्राच्चार साक्षात् वर्तन करके क्रीवर स्थालको सही मस्त्रांत 💥 । उन्होंने विभिन्नोंक अन्तर करके दोनों एक जेंद

परिक्रभावने प्रेक्टका संबंध किया। सार्गः !

कुतं ! कदान्यस सुनिके होनले असना हुए

रिह्मने कामान्कुकार दार्गीकरो कहा*--*'सुन

कर जीतो ।' नगलाम् दिवासः यह जनमा कामका हुआ यह गाउँ परनेश्वर दिवाके च्येले ।



दर्भागने वसा---वृष्ण्येत व्यक्ति ! गुर्हा हीन कर होनिये। येते हही यस है करन। कोई भी नेरा मन ५ कर रहते और में सर्वन अहीन रहे—अभी मुहले सेन्सा न आसे।

इधीयका यह जबन सुरका प्रता हुए बरकेवर रिश्वमें 'तवाला' कड़कर क्ये के सीनों बर है हिने । फ्रिक्टिके नीन क नायार बेदफर्तने जीतीहरू महत्यूनि इधीय आवन्द्रपत्र हो गने और सील ही राग्य शुक्के स्वानमें गर्ने । अववेदनीसे अववाद, बहुत्तक अधिव और अहीतमा कारण पुर्वकाने राजेन्द्र शुक्के मनाकार ताल मारी । बिहर के राजा शुद्धने भी क्षेत्रक करके टब्वेक्पर कहाने प्रकार किया । ये भगवान् विष्णुके खेवकी अधिक गर्वेने कर हुए थे। धरंतु कुळका

कुनकर प्रकारित्येशीय देखीय देनी प्राय प्रायको प्रकार वर्णायक साथ न कर कोड जानकाम हो बक्कामा प्रकार एका इससे प्रकृतक सूनको सह क्रिक्ट हुन्छ । गुरीकर एकेंब्वरी अवकारा, अमेजन तक बाले भी यह स्वयंत प्रयोग देवाचर अञ्चलका कृषके कार्ने वर्ग अवसूर्ण पुरुष । उन्होंने प्रतिस ही क्यों जाकर इंग्रहें कोरे नाई मुख्यक्ती आरायना आरम्ब सी । वे प्रारम्भानसम्बद्धाः वरेष्ठ कुरकुर्व्यक्तिका स्थापिको नरप्रवित्त हो गर्छ हो । क्षाको पुरस्के नकात्रक प्रत्यान् महसूरत कार के बाद है । उन्होंने राजाको दिवस दृष्टि अध्य भी। उस विका स्थिते ही जनाईन-क्षेत्रका शहीन वहार्थेह एवं नारक्षावाच्या श्रूपणे प्रधान किया और जिम क्यानेद्वार क्यमी स्कृति को । इस प्रकार देखेवर आसिने अवस्थित का आक्रेस ईकर औनशरामकोकका कूकन और प्राप्त करके गंदाने श्रीक्रमानसे क्रमार्थ और देखा तथा का जनसंग्रेत क्षरकोचे स्वकृत्यः रक्षरको प्रकार सारवेके वक्षात् उन्हे अवना अभिज्ञान मुक्ति विका ।

राजा बोले-जन्मद । तथीय राजने परिष्युः एक प्राकृता है, जो वर्तीक झाल है। क्रमोत प्रभूपाने विश्वनामा मान्य है । ये प्रकृते मेरे विका के 1 हम दिनों रोग-एरोजार्ग रहिन कृत्युक्तक अकृतिकारीकी आराधक करके के क्यों कल्यानकारी किन्देर प्रमानसे समस अव-एक्टोब्रस स्ट्राके रिके अवव्य हो नमे है। एक दिन इन महतन्त्रको दशीयने सारी शक्ती अकत अपने क्षाप्त नैती मेरे वक्तकर को बेक्ते अवदेखकानुमेक प्रकृत किया और वहे गर्वले क्यू —'ये फिलीने नहीं प्रथम ।' हरे ! में मुख्यूक्रमने क्यम मर मानार अनुबंध गर्मीरी पर गर्ध हैं।

हतायी काले हैं—जस्द ! महत्या द्वीतकों अवध्यातका सम्मनार जानकर श्रीहरिने महत्देवजीके अनुनित उपायका स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपूत्र राजा भूवले मोहे-'राजेन्द्र! साह्यमाँको कही श्रीहर-

मोले—'राजेन्द्र ! साहायोंको कही भीड़-सा भी भय नहीं है। भूको ! विशेषाः इहश्वक्रोंके विशे तो भय नावकी कोई वस्तु है ही नहीं। बदि मैं तृष्टारी ओरसे कुछ कड़े से साहाय दशीकको दुःस होगा और सह

मुझ-जैसे देवलके लिये भी प्राप्तक बारण

धम वायमा । समेल ! श्रामिके सम्बन्धे

श्रीविष्णु और देवताओंसे अपराचित दर्धावका उनके लिये ज्ञाय और शुव्रवर अनुमह

महाजी नहते हैं— भाग | क्यावास्तर भागान किया गया श्रृत्यका जित-स्थान भारतेके नियो जाद्यकता कर कारणका इसीवाके शाकायम गये | कार्ड उन जनस्पुत सीवाके जावाय सारके श्रुपके कार्यकी इसीवाके जनाय सारके श्रुपके कार्यकी विश्विके किये कार्य हो उनके का

मातं निर्मा । श्रीविध्यु धोरेः— मनकाम् विकासी आराधनामे तरका रहनेकाले अधिभाशी इस्ति द्वीका ! ये तुषसे क्क का व्यक्ति है। उसे तुस मुझे दे के ।

तुषके कार्यको सिद्धि कहनेकाठे देवाधिदेव बीहरिके इस प्रकार याचना करनेपर रीविजनेपका दबीवने जीव ही भगवान् विक्षामे इस प्रकार कहा।

**श्**कका काम सनानेके किये स≡क्रत

दधीन जोले—सद्धन्! स्त्रम सवा चाहते हैं, यह मुझे ज्ञात को गवा ह आप वक्षात्रक ! इसलिये में तुष्कारे साथ व्यक्तर कुछ करना नहीं बताना, में अंकेस्त ही तुष्कारे सिये द्वाविषको जीतनेका अध्यक्ष करोत्ता ('

दक्षको बज्जमें सुरेशार शिवसे मेरी प्रशंजध क्षेत्री और फिर मेरा उत्वान की होगा।

धनवान् विष्णुका यह वचन मुनकर सूथ नेतन — 'ब्यून अव्या, ऐतर की हो।' ऐसी बरह्वकर के उस करवीके सिथे भन-ही-मन बरह्वक के उसकतापूर्णक वहीं उसर गये। (अध्याय ३८)

व्ययस्थान् क्षेत्रिति ही स्वयुक्ताका क्या भारत स्वरके वहाँ आने हैं। इसमें संदेह नहीं कि आन को कामानी है। किंतु देवेस ! सन्तर्शन ! मुझे मनवान् स्थानी कृपासे भूत,

क्षान करा ही बना राजा है। सुक्रत ! मैं आवको जानता है। आप पापक्षण श्रीवृद्धि एवं किया है। यह बाह्यजनत वेश क्षांकिये। दुश्चिक्तिके राजा शुक्ते आपकी आरावता की है। (इसीतिये आप प्रवारे हैं)

व्यक्तिक और वर्तमान—तीनो कालोका

भी में उस्तरता है। यह इस्त होदिये। अपने स्वयको महत्व कीविये और भगवान् संकरके स्वरत्वमें मन रुगाह्ये। में भगवान् संकरको आराधनामें रुगा रहता है। ऐसी दक्षमें भी यदि मुझसे किसीको भग हो सी अस्य उसे महामूर्वक सरवकी दायकके साम

चगवन् । हरे ! असमही भननवसस्तराको

कार्यिये । मेरा पन दिलको लारणमें ही लगा राजा है । में कामी हाठ नहीं खेलता । इस इतिहास किसी देवका का देवको की पुढ़ो कर । पूर्व इतिस्वाले ज्यवस्थानार वसीक मुनिने व्यक्ति होताः।

नीविक्य जोसे—इसम प्रमायन पासक करनेवाले वृत्तीय ! मुश्चार चय अर्थका स्थ ही है; क्योंकि तुक दिल्लकी असराव्यक्ती मत्पर रहते हो । इसीहिक्ये सर्वाह हो । परंतु की कहनेसे तुम एक बार अपने प्रतिकृती राजा शूनको जानार बाह हो कि 'राजेना ! मैं हकते करता 🕏 ।'

भगवान् विष्युका का सका पुरस्कर भी सेववित्रोगिंग व्यानुनि वर्णन निर्वेत हैं। सो और ईसकर केले ।

दर्भाषने क्या—वै वेक्कीक्टिक विज्ञासकार्थन समायान सम्बुधेन प्रकारको क्यां, कथी किसीचे और किविन्यक ची नहीं बरता — सवा हो निर्धन रहक 🜓

क्राचा बीहरिये पुलियो दवानेकी बेहा वरी । देवलाओं में भी इनकार साथ दिखा: निज् पुरुषेत्र संपर्ध क्षात्र कृष्टिहरू हो उन्हें । स्कूल्यर प्रशंकान् प्रतिकान्ये अन्तरिक नकोकी सुद्धि की। वरंतु अवर्षिने कनको भी सरम कर हिया । तम पराकार्ते अवनी अनन विन्तु-मुर्ति प्रकार की। यह राज देशकार क्रधनकृष्णसे वर्षे सम्बोद्धा परकान् विष्णुते कहा ।

दर्गाम् केले—महत्त्वाची १ मानाको स्वाग दीचिने। कियार करनेले 🕮 प्रतिभागमान प्रतीत होती है। मतका ! मैंने स्वाको दुविजेच प्रस्तुओको जान विका 🕻 । आर मुद्राने अपने सहित सम्पूर्ण बन्ताको टेशिये । निरासमा होकर महत्ये ह्या स्थ स्थला भी शर्मन बरोजिये । मैं अन्यको दिल्य दृष्टि देवा हैं।

क्रमकः। स्ट क्लान् क्लिन् स्मार पुनः कोष करना बाहा । इसनेमें ही मेरे साथ राजा क्षण व्यक्त का पहिले । मैंने निश्रीष्ट रहते हुए मन्त्रात् वक्रमध्यक्षे तथा देवसाउतेको स्रोध बारनेले रोका । नेती कहा सुनकार 📁 स्केगोने बक्रम दर्भवको भएक गरी किया । शीहरि कर्मा वरण गर्म और उन्होंने सुनियों प्रकार फिल्हा । सदरकार श्रुप आवन्त रीम हो इन

अवनी देखने समान प्रदायकका दर्शन

क्षा केले-वृत्रिकेट विश्ववसार हिर्देशको ! स्ट्राप्य प्राप्ता होत्रवे । परवेशर । काम कुर्वनीकी पुष्टिले कुर स्थानको 🛊 । मुक्तार क्षेत्र व्यक्तिये ।

कुरीक्षर देवीकोड विकार गर्ने और उन्हें

प्राचन करने, प्रार्थना करने लगे ह

**ब्रह्म** वे कहते हैं—मार्च ! समा श्रुवाद्यो यह याल मुलका स्वयंकाको निधि प्रकृत रहीको जन्मर अनुस्त निधा। सरकार क्षेत्रिका आदिको रेसकार वे सुनि कोक्से ब्लाहुल हो गये और मन-ग्री-मन हिल्लाक एक्टबर करकी किया समा हेक्क्सअविको जान देने समे ।

द्वायमे कह -क्षेत्रसम् इन्हर्साहर देवलाओं और कृषिक्षरे ! तुक्तरेग सहसी कोबाजिने अधिका तथा अपने नकीसहित पराधित और प्यान से बाओं।

केवलक्ष्मेंको इस सरह ज्ञान दे शुनाकी और देखकर देवनाओं और राजानोंके क्**म्पेन हैजनेह एकेको कहा---**'राजेन्ह l auges ही करने और जनस्वकारने होने हैं 🖹 हेला सहस्रको सहकर हाद्वण दर्शीच क्रपने क्रक्रमने प्रसिष्ट हो गये। सिर ऐसा बहुकर परमान् शिकके रेको द्वीचको नगरकरचात्र करके सुब अपने

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* मर जले गर्ज । तस्त्रकृत् मनस्त्रह निष्णु क्रिम्युको हो को क्या प्रदाहरून, कारका भी देशकाओंके साथ जैसे अन्ये में, समि तरह वर्णन विकार में शुक्र और दर्शनार्थ असमे बेबुव्यक्तोचाको और मने । इस जनार विभावतानानी इस प्रशासना मिला पार्ट

275

वेदिवा देवव्यक्ति »

बहु स्थान स्थानेकर नामक मीतीक काले फरका है, वह अवगृत्को जीतकर प्रसिद्ध हो गया । स्थानेकस्की काल करके हेल्लास्के बहुत्त प्रकृतिको बाता है । को मपुष्प क्षिणका सम्बुद्ध जाह कर लेका है। ५००का भार करके राजपूरिकों प्रचेश करता सता ! मैंने तुन्हें संबोधने शूच और दाविकके 🐧 वरे काफी वृत्युक्त पान पढ़ी होगा तका निकारको साम सुनाने और नामान, यह निवान है कियाने होता है। श्रीकारको प्रीकृतर केवल प्रका और

मात्र ! अस्य विकारकारः स्तातनकार प्रकारके कोजोत्रार क्रम्बी सुनि कार्यः बारानेवारो है। आयो पर पड़ी अञ्चल एवं उपने अपना कुछ। निरोदन किया। मैरी

यस हमें सामको। महात्मी केले—नाम्य । स्थानके मैनियोंने जिनके अकु-व्यक्त कर दिये थे, वे श्रमका प्रतिम देवता और पुनि का राज्य मेरे लोकर्ज अल्पे। वहाँ यूक्त क्राउन्हरूके मन्त्रवार प्राप्ते सबने करेकर वेश स्थान निकार किए अपने निकेप हेकाको पूर्वास्थले सुराजा। उसे सुरकार में पुत्रक्षोच्यके पीवित हो एक और अल्बन प्याप हो व्यक्तित विक्ते बढी विन्ता करने समा। किर मैंने परिवासको मनवान् विन्युका

करना बिल्डी । इससे जुड़े सन्वतिकार ज्ञान

(##PF 34)

वैषताओं सक्षित प्रश्लाका विष्णुत्सेकमें बाकर अवना दुः स निवेदन करना, शीविक्युका उन्हें शिवसे क्षमा मौननेकी अनुमति दे उनको साम ले कैलासपर जाना तथा प्रगणन् विवसे मिलना मारहभीने करा---विकास: ! महा- वहाँ भगवान् दिव्युको नकसार हुई नाम

रमणीय विकासीला सुनायी है। ताल रे बीर वाक्रा—'वेल रे जिल तत्त्व की यह पूर्ण हो, भीरता, जन दक्षके, ब्युरेका कियान करने। चत्रकार बीविक हे और समृत्ये केला स्था मैतरास वर्तन्तर को नमें, तम क्या हुआ ? जुनि सुन्हों को जाने, मैतर जान सीमिये । देवकेत । १वन्तव । वेक्तुकाह्यक विकार है का वेजार और भूति निवास हो अन्तर्वा प्रत्यको अन्तरे हैं।"

पुरा प्रदूरको यह कार सुनकर भगवान् रक्तीपरी दिन्तु, विजया वर सदा रिकार्ट राजा रहक है और जिल्हे हरूकों कभी बीवार जो उसते. विकास भारत वासे का प्रकार कोले ।

्र श्रीविकाने कहा—देखताओ ! काम लवर्ग केवली चुलको कोई अवस्था वर्ष **ब्या**क सो भी उसके बदलेमें अध्यास क्राउवाहे प्रकृतिके रिले मह अवराव प्राप्त प्रकार स्थाननार देवलाओं और प्यानुस्थानी नहीं के समानार विधानतः। मुनियोंके बाब में विकारकेकों गवा और उत्पात देवता परवेशर विकार अपराजी हैं:

क्योंकि इनोंने क्यान्य प्रामुको काम्या केन्य्यानीन केन्छ। तम पुरीके पास ही

मान को लिया। अब हम तथ मोन कहा क्षेत्रनिया कर भी देववाओंकी हरिये हरकारे प्रीय ही जरून होनेकाने का काम्यान, अहना, जो राज क्रमारके कुशोबे हरा-कर रिकार के प्रकार को अन्य को । उसने पूर्व दिया था। काले लोक कर्तन सुरक्त क्षमा महिले । जिन अनुवान्त्रेर कृतिक क्षेत्रेयर - चैत्रक्रोत्रको सीन्त्रीक्षम नामक क्षामन विस्ते tick and educate winds and अल: मुक्तिय प्रीप्त हो सरकर करते अपने ... पुरुष्य बहुरनेका केवाहर वही स्थाने बहु इसाव ... है। मैं बब्धार है हैल सर्वने बनकर प्रोक्ताको संस्थेत होता । यह की प्रका कर महो है। अहर । में भी तुम तब संस्थित ren freit frant gerein uden ibr स्त्राते क्षणा वर्गिया ।

वेकत आदिशक्ति पुर व्यक्तको एक प्रकार अस्टेस केसर स्टेबरिन केम्प्रानिक साम वैज्ञान क्येन्ट्र जानेक विकार विकास । स्वयुक्तान केवाल, श्रुप्ति असेर प्रवासिक and from your if it, it stip? In समाने साम में अपने वैद्याल-जानके मनकर विकोध कुन निर्मात निर्मित कैरणनको गर्ने । कैरक्त प्रण्यान् दिल्लो सदा ही अस्तरत रीम है। न्यून्केसे निव विजय, अन्तराये और चीननिकट् च्याना पुष्प अस्ताः करीभारिः होका करते है क्या ब्यू वर्गत अपूर ही जीवा है। जरनेर निष्टर महारेक्के तिम कुमेर्वरी अर्थन्त कमा

महादिक्त एवं रक्तांच पुत्रे हैं, निर्दे तक

महाराज्ञा अन्तर् महाके जन्त्र है जाता कियाँक कुरू थे। जनके बाहरी भारतने मन्द्रा और क्षात्रको रोपान्यकोत्तीय प्राप्त औरत अन्यानग्र—ने हे आरात प्राप्त दिन परित्र ही रत्यात हो कात है, ये भागात प्रतिकर्ण पहिल्ली वहारी है, यो प्रतिकारको महानेत्र हुन जन्म अन्यति प्राचनसम्बद्धाः प्रतिनतीचे चन्त्र हुन तेती है। प्रश्नुतान मारिये क्रिकुद गर्छ है जान जनवाद कुराता। कुन्नेत्यरी आत्याव्यूपी और जीगन्धिक परको die eitem und unt ge gumafte प्रकृतको स्थानेनो हो प्राचन कर विथा है; बोद्धों हो हुन्यर प्रवहनानेके परम्थाने रेका । कारे वाले और अस्ती अधिनार प्रस्त अन्यराजीके रिक्ते क्रांक अन्ति । विके ! उन्हें चैत्रक रंजी की । का कुछ सौ चौजन कैया जा और अन्यो प्राप्तारी राष्ट्रात जेलाला र्वेजने को भी । अल्पन मोहो चीतला नहीं सा और जीवका कर से उससे क्या पूर है कुल को । यह पुरुक्तरेल पुरुक्तेको ही अनका कारित हो सम्बद्धा है। यह बाग राजनीय और क्षात्रका भागत है। यह दिला पुत्र मनवान् श्वानुबार कोन्यव्यक्त है । कोन्यवेदी प्राप्त केवा और भाग काम है। मृतुक्षाओंके अधायपूर का ब्राइन्डेन्स्स सम्बद्धाः रोजे विन्तु नार्वे राज केलकार्जने भगवान् संकारको विकासमान वेकार मेरे पूर्व महानित्त्व सम्बद्धारि, भी श्रद्ध विकानमंत्रिये गामर क्रोक्सो और कर्म है, वहाँ प्रस्कानिक काक प्रश्नाति सेवार्थे केंद्रे से । भगवान् क्रिकार क्रीकिस काम काम दिलाकी देता का । उनके प्रकार कुनेर, जो पुरुषी और कक्षणीके जाती है, अपने रोकक्षणणी तथा कुट्टाक्रीसचेके कार्य गाउ विशेषकारी क्रांकी होना विकास करते हैं। ने परमेकर हिला इस स्टब्स स्टब्सीय-वेलो परमधिय

• वेदिया दीवपुरातः • grante process appear bet and process for the features of the section between the section of the

कालेकार पुन्दरका धारक विको कैंद्रे थे । मक्त आहित कर्ने अपूर्णि वही क्रेक्स है भी भी। भगवन्द् तित्व अवने वत्वाद स्पर्धानके कारण समें संस्कृते सुद्धा है।

etu.

भारत् ! अस विच में एक सुरक्षात्रकार मैंके से और सब संतर्भ चुनो इए शुक्री क्य बारकेपर सुन्तें जनम सन्त्रका क्रमोता है रहे थे । वे बार्क करण अंपनी सुधी जीवनर और शामी इत्था कार्य पुरनेपर एसे, जन्महों प्रश्नवरी याता असे कुक प्रकेशक<sup>®</sup> हे

विदासमञ्ज से । इस करते परावस् विकास स्वीत बारके का काम निष्यु आहे एक हेक्सओंने केंग्री क्रम जेंद्र समाह जुक्का पुरंत करके बरकोटी करूम विकास । की साम्य

देवताऑद्वारा भगवान् विकारी सुवि, भगवान् विकार देवता आविके रेपाप्रकॉन कामान् दिलामीको कार्यका विनयके साथ श्रृति करते हुए जन्तमे बंद्य —

अस्य पर (काहरू), वर्गक्तर, वराह्यर संबं मगरपरतर 🖫 आप सर्वकारी विक्रमुख महेश्वरको जनसङ्ग्रह है। आप विकासका विष्युक्षेत्र, चानु, बैरव, इल्लाक्सकारक, क्रान्यक राधा विश्वरकारील है। साथ

मृत्युक्तम हैं। जोका भी आसका है कर है, आप मितृत एवं जुन्यतम है। बन्दार, कुर्व

और अपि आयके येश है। अल्ब सम्बद्ध

अवस्थानका भगवान् स्ट स्टब्स्ट सहे हो गर्ने और उन्होंने सिर हाकलार करे प्रजान भी जिला। किर निर्मु आदि सम देवताओं ने क्य अनकान् दिक्यों प्रकार कर दिखी, तम उन्हेंने पुढ़ो करवाता कियर —होक इसी क्ला, केंग्रे स्केशियों अनुम गृहि अनुम कार्यक्रमें करवान विन्यु प्रवासी करवरको अन्तर साथे है। सार्कात वेक्स्स्यारे, प्रेरक्षे, क्यान्त्रीको और न्यूनियोगे प्रमानुका समा पहले औ (मीर्थन्युच्चे एवं मुक्तको) व्यवसार medical record front shifts angegifte undere allem Part i

(attention No.)

जनवार, विकास असम देश साम्रक्तीक

अङ्गोंके ठीक होने और दक्षके जीवित होनेका बरक्षन देना. श्रीहरि आविके साथ व्यवस्थापमें प्रधारकर शिवका दक्षको जीवित करना तका दक्ष और किन्यु आदिके द्वारा उनकी सुसि

> कारण राजा वर्षभक्षांक्रमकाव 🛊 । आवस्त्री न्यत्त्वार है। अध्ये अपने ही रेजने संस्कृत जन्मको प्रमा कर गया है। आप Political's, presented, forgermant. पराबद्ध परमानव है। महेबार ! सहा, विकात इस और चन्द्र अबदि संधवन देवता तका मूर्नि कारको 🏶 करका हुए 🖁 । पैक्रिक आरंप अर्पनी जरीरको अस्त मानोमें भिष्यक करके अवजा संसारका केवल करते हैं, इस्टिये अनुवृत्ति प्यानको है। असर ही समन्ति आहिकारचा

तर्ववेको प्रेणुटेको प्रांतुका और सम्प केपुटिलोको स्थापको विश्वमान पेतृत देवेहे यो पान सिक्ष भ्रीत है, उसे 'तर्कश्रात' समने हैं । इस्तेयन कम क्रान्यक्क यो है ।

और आपने ही घनारे पुरुष तन और द्येवती फिल्ली वे ( क्यानिस्को ) कोवान ! परनेवार रे प्रसन्न होएके । इस नक् और अन्येत क्षे रहे हैं। ant. स्त्या ही हमाने रहत की किये, रक्षा परिवित्ते । अस्य ! ऋकारिके ! कृत्यों ! आको अवस्था काम प्रकारकी अल्बिकोर्ड किस पर्ड इने सहा सुरक्तित रचा है. उसी तरह अरब भी आज हमारी इक्षा मरिविये । जन्म । यूनेंस । अस्य प्रीक्ष कृत्या व्यक्ति इस अपूर्ण प्रकृता और प्रकारति प्रकार की प्रकार क्रीडिको । जनको अवनी आंधे नितः साने, पतायान दक्ष जीवित हो जावें, पूराके दौर राक कर्ष और मृतुनी भूमै-मूळ जाले-नेत्री के साल : क्षेत्रम ! अस्त्यूपी और पानशिकी कार्यके रिलके अह-भट्ट हो को है, उन देखत आदिवर आप सर्वधा अन्त्रमा चारे, जिल्ह्या क्यों पूर्णतः आरोध्य त्यान हो। यातः। बहाबार्ग पूर्व होनेपर जो बहा होय हो. यह समा आपेक्स पुरा-पूरा भाग हो (प्रशान और कोई समझेच न नारे) । व्यक्ति । अस्पेक भागमे है यह पूर्ण हो, अन्यन्त नहीं।

ऐसा अहकर मुक्त प्रक्राके साथ संची हैक्स अंधराय क्षमा करानेके सिन्ने उद्धार हो हाथ मोड्र प्रमित्तर स्वाके सम्बन्ध ग्रह गर्म ।

जाताची करते हैं—जानर ! चूल जात, स्रोक्तवास, अंजायति तथा सुनियोग्सीत श्रीवति विच्योक अनुस्थानिक कारो-

> चैन्हरदेवके केले --स्टब्रेस ब्रह्म और किन्तुदेख । असन केनी स्तानकात होकार वेरी अस्य सुन्हें, में अपने मान प्रमूक्त हैं। सहस्र ) अपन केन्द्रेकी राजी कार्तोको पेने स्था नामा है। रक्षके मान्या का निर्मात मेरे गरी मिक्स है । एक सब्दे ही सुरारोजे हेन करते हैं । कुरतेके प्रति जेका कर्मन किया जानगा, बद्ध अधने रिक्ने ही फलिन होता । अतः ऐसा बार्ग परची नहीं पहला काहिये, जो इसरोंकी क्या केंग्रसम्म 🏚 । यहान्यः नामकः ज्ञान नवा है, प्रसमित्रे प्रमोत विश्वेत प्रधानमें कारोपात दिश औद्ध हिंदा पात्र; यग देवता निकारी अधिको अवने पञ्चनामधी देखें। साम । पूजा अस्यक केवला, विश्वके दाँत हुट नचे हैं, कामानके क्षेत्रीमें आधीशीत राजे नमें भारतकर भारत और । यह सैने असी कार कालकी है। येना विशेष करनेवाले पुष्पके अवस्थि स्थानमे कार्यको दादी लगा 🛈 ज्यान । प्रोप प्राप्ती केम्प्राफ्टोंचेर, विन्हींने अते व्यवधानके कार्य प्राची अवस्ति। बखुरी हो है, सारे अङ्क बड़बंबरी पांति होक क्षे नार्थ । जानका कार्यः वादीनकोत्रेत्रेते, विकास कुमार्ग का गानी है, से अभिनी-कुमारीकी पुरसक्तिके और जिनके हाथ नह के एवं है. वे पूजाके हाजोरों अपने काम ब्रह्ममें । यह मैंने आपल्येगोर्के शेववार कार है।

<sup>ै</sup> भी हेर्ड़, चौर्च पहाल्यासम्बद्धिकारि । चौर्च देशने वर्ण न वर्ण राज्यस्थान ।

<sup>(</sup>物學學學學學科學科(4)(4)

५ विदेश विकासिक -

tte Districted in the agency of the party in the gas of the contract of the agency of the न्याच्या नेपाल अनुसरम नार्यचाने यक्तुन्ते यथः, मचार्च और राक्ष्म वर्ध परे मुरस्ताम् चरावाची वच्चा परवेशः महारोक्तमी पुरु हो। गर्ने । अनकार, संबारकाः 'को थे, कुछ लोनोंके बाहर बोच रिक्षे गर्थ से क नाम कुनार वीवित्र और महानीन

सम्पूर्ण देवार संबुध हो उन्हें त्यावान आयुक्ता

कें रहते। स्वरूपता करकर् प्रकृत्यो

आवर्षिक करते पुर सहा और वेपरियोधे पाव मोरिक्यु अस्तरत स्वंतुर्वत पुतः स्तुरती मान्तारसकी और वर्षे । पुरू प्रकार क्रवारी Makesh treased that form such Sumsitive rates surreport from Septemb राज्यो स्थानकारी प्रश्नो । ३० व्याप

मध्येको कहे पहला और विकेशः विकास स्थान व्यक्तिक के बोरावर्क कर



विकास निरम्भ गामा था, उसे देवता । प्रात्सा, रिका, पूज, सुद्धि, पूर्वर, सरकार्त, उस्त

बाहानी काले हैं—अन्य ! हेला **प्रान्ता आहे, रिवर, अरी**त समा अन्यान्य में। बरवेंने कुछ स्तेगोंके अनु मेल करने और विकार के यह सनरापुर्व्य अपने अपनेने इस्त को की ने । उस बराकी कैसी पुरस्कात वेपाल्या कामान्य प्रोक्तानी अन्तरे न्त्रांक्यम व्यवस्थात्रमी गीरव्यको described for all products फैरम्ब । यह तुसने मेहल बाल विश्वा ? का । पुरुषे कोड़ी ही देखों देखार नवा कवि आहित्ये पद्म बारी एवं है दिया। यहा है Perch free shapped and Perce, yes Barrelon minds services flow tills field रेक कर किए, का श्रेतको पुत्र श्रीम बही में अवस्थे हैं।

कामान् प्रांताको देशा प्राह्मेना जीर-भूको भागी जानानीके साथ दक्षाण top recent profes month specifical a copies का अन्यक्षे किन्ते त्रील के लेख-क्षान्यकारी मन्त्रम् संस्तरे शामे सर्दे कृत क्रीरमाओं ईस्त्यार पूछा-- प्रकार विश and \$2" or required drough कार — 'जपी क्रमर ! वैधे से जरी संवय tank firms aprel give figur or i' केरणकारी का बात क्षेत्रकर करवान् प्रकारने नेपालकोच्यो ज्याकराष्ट्रकेन केली क्री अवन के, के बहुत है रहते की व्यवस्त् पार्थ का अवन को पुत्र करता, सरकी मेरे क्षा पूर्णि करावार और मेर अधि सब केन्द्रकारे पूर्व जारी चलको सीहर हो तीव का दिया। अवस्थार प्रामुक्त आवेतारी अध्यानीर्थं व्यक्ति स्थान व्यक्ति बनारेका मिल जोव्ह मिला राजा । इस रिस्टोंड ओड़े जाते

ही प्रानुत्ती सूच हुई च्युनेने प्रकारीकेंद्र जन्म नेही हैं। तथा अल्ला केयपूर्ण कृतिरमें प्राप्त का गये और ने कवाल स्वेचार अग्रवाली कुर नेकावजीवर भी कृता को पूर्व पुरुवारी भौति प्रकार प्रदेश हो गये । परिक्रिये । महामानांत । फ्रीस्थाये ।

क्षत्रों ही क्षत्रोंने अपने पारणो कारणाविक पारचे ! पूर्वाने अन्यको जनाम कार्यन्ते भागवान् प्रभारको देशाः देशको हो सहके जिल्हे कोई पूर्ण गाँ है। उसन प्रात्तिक प्रदर्भों हैन करने अल्या : कर हैकों करके हेवार्यते सम्बद्ध प्रधानर प्राचानते हैं। जनः कुन्तः व्यरण्यको निर्मेतः वर्षे प्रत्यक्ष कर विचा । अन्ते के व्यक्तक्ष अञ्चलको वर्गानके काने बार्क-जीते हेर करनेचे बारण अन्य: स्थान नेवा हो ।' क्षांच विरुद्धे रहरिक्ते ने गावाल स्थान स्वेकारणान्यकारी जहाराषु ज्योगर कार्षेक्र कार्यन्तवर्ध आणि निर्मात को गर्थ । प्रांतनवर्ध कार्यन कार्यन विवर्धननित्त प्रानार्थन अर्थेर कामे भगवान विकास स्क्री फारनेका विकास अल्ला हुन्छ। यांचु के

अनुसामानिकाको बाह्य अन्य अन्य प्रति

भूई पुर्वाचा करण करके जानुका हो वालेके

क्षारक संस्थात क्षेत्रक क्रमान न कर संबंध ।

क्षेत्री हेर पहल जम निवार होनेगर कहारे एलीवा हे संकारका सन्तरकानो प्रकार किय और उपको सुनि आरम्प की। महीने कावान् रोकरकी नहिन्छ गते हुए कांकार क्षेत्र प्रकार विकास । विकास अन्याने साहा---'बरबेक्टर ! असमये अक्रम क्रेमार समस्रे बहुरी आक्राप्ताप्तार प्राप प्राप्त करनेके हिन्दे अपने मुख्यां निका, तम और उस करण

क्रावेगारे सहकोची रूपम क्रिया था। क्रीने म्बर्ग्स स्वरी रेक्टर भीववेगी दक्ष ब्हरूत है, असे अक्षार नचेवामर फारन करनेकारे अन्य परवेका दन्य करण किये का साथ सहायोगी राजी विजयिको सह कारे हैं। की पूर्वजनकरी कालेंसे आन परनेपारको जीव अल्प का । किर की श्रव

महायर अनुसद्ध करनेके रिप्ते वहाँ आ अने १

कांग्य परवाला है, अधितीय एवं अधिकारी क्रफिलर है। के १ हैका । अन्यने मेरे पुरुषः अनुबद्ध किया । असमे असमायकी और पुष्प भी कार न देवर पहले पाता पहल वर्षिको । वेपेक्ट 🛭 अस्य प्राप्ता क्षेत्रमे और रायक क्रान्येको दर कर ग्रेनिको । आप रकाम है। जार: अन्य ही सुझे कार्नेन्यकी और नेरिक कुरनेकार्ड है और अपने सी अध्यक्तिकारों केव्यक्तिकारों है। प्यानुष्ये ) इस अक्रम परम्य महेकामध्ये महीर करके में होने क्रम मोध मनाफ कुरमान्यर सम्बद्धा हो अन्यर । तम सून्यर किनार

रक्षनेवाले इन्द्र कान्द्र नेवला और लोकाका

पंचानेक्की सुनि करने रूने। उस प्रमान

नेवकर विकास पुरतारिक असलाहे

यक चून के पूर्व । स्वतुन्तर औरियानी क्रम की। जनवान कुम्भ-मानको प्रभाग कामै। जनसङ्ख्या प्रत्य और अन्यास्था वान्येक्कर प्रकार सुनि कारण की र सद्भारतः मेरे पाल-श्रीवर्षेत्र ) rajalan i representative i 1948 i 1974

990 ه يمتشها نشار \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मिल क्या वर : इसके बाद प्रस्मितिन हुए जानों, सदस्तों तथा आहाणोरे पृथक्-सम्पर्क देवताओं, दूसरे-बूसरे रिद्धी, अधियों पुत्रक् प्रणापपूर्वक को परिप्रपाससे उनकी और प्रजापरियोपि भी शंकरबीयर स्कृतं स्क्री स्वी सका किया। इसके अधिरिक उन्हेंगों,

(अध्यक्ष ४१-४६)

धगकान् शिक्का दक्षको अपनी भक्तकसारता, ज्ञानी भक्तको शेष्ट्रता तथा तीओं देवताओंकी एकता बताना, दक्षका अपने पञ्चकी पूर्ण करना, सब देवता आदिका अपने-अपने स्थानको जाना,

सतीराज्यका उपसंदार और माहात्य महाजी बच्चते वै—न्यरह ! इस प्रकार

भीनिकाके, भेरे, बेक्सओं और व्यक्तिके तथा शब्द लोगोंके लुवि करनेवर व्यक्तेतवी भी असम बूद्। जिल्ह इन सम्बुध समस्त महियाँ, देखता आदिवये कृत्यवृद्धिने देशकार तथा मुझ बहा और विकास समास्य मारके दक्षरे इस उक्तर कहा। भो मुख कहता 🗓 सून्ते । ये तुनवर असम है। पदापि में शकता ईश्वर और स्वास्त्र है मो भी सदा हो अपने जव्योगेः व्यनीन रहाते 🕯 । चार प्रकारके धुक्तात्म बुद्धा मेरा चनन मारते हैं। इक्ष अजायते ! इन व्यारी भवडोने पूर्व-पूर्वकी अभेका उत्तरीतर क्षेत्र है। उनमे पक्ष्मा आहे, इसरा विद्याल, तीलवा अर्थावी और जीवा ज्ञानी है। यहलेके शीन ले सामान्य लेगीके भक्त है। शिलु कीवायत

अवना क्रिकेच महत्त्व है। उन तहाँ भक्तोंचें

सकते हैं। जिस्की बुद्ध मन्त्र है, से ही हरकोर विश्व पुद्धो पूर्विका अन्तर कारी 🕯 । कार्नके अधीप हुए युव मानव सुक्ते थेव, पत्र, राग और तकारताय भी कभी गाउँ पा सम्बंधे । अतः यक्षः । अध्यक्षे तुम् युद्धिके द्वारा मुक्त भरनेकरकी जानकर जानका आक्रम है सम्बद्धितिकत होकर कर्ज भरते । प्रकारते ! तुंश काम युद्धिके हारा वेरी दूसरी बात भी सुन्हे । वै अपने समुक स्वरूपके विषयमें भी इस जेक्कीय राज्यको बर्गकी दृष्टिसे तुन्हारे

स्तवने प्रकट करता 🛊 । जगतका परम

कारभारत में ही हाहत और विच्यु है। मैं

चौधा उनमें ही चुले अधिक देव है। यह

पेरा रूप नामा नमा है। इससे बहुबार हुसरा

कोई पुरे क्रिय की है, वह मैं सम्बन्धम

कार्या है।" में अस्ताह है। सेव-केद्रान्तक

कानाची विक्रम् आलके ग्रास मुझे जान

(for gr to the gr at VI 14-4)

मतुर्विधा अञ्चले कं जन्तः सुकृतिक सन्द्रः उन्नवेदस्तः वेद्यासीकं दक्ष प्रश्नाकी॥ उसमें विकास्∕र्धानी क्रमी रोग क्ष्मीकः । पूर्व क्रमा सामान्याक्ष्मों है: विकासके त तमे हमी विकासे पम कर्म य व स्पृतः । उत्सादिनको अन्धः वस्तं सर्ल बहाससम् ॥

सम्बद्धाः अवस्याः इत्यारः अतेतः स्वाकीः हैं। कारणास्त्रस्य स्था निर्मितेष हैं ! सूर्ते ! अपनी विद्युक्तिकार कारणा स्थापन करके में ही जगतूनी तुन्नि, पालन और शेद्वार करता हुआ वन विल्कानीके अनुस्ता इद्या, विष्णु और स्ट्र जन भारक करता है। का अहितीय (नेप्राचित) केवल (निवाद) मुझा पंचाका कामामाये ही अक्रानी पुत्रक बहुत, ईबर समा अन्य सम्बद्ध जीवीको चित्रसम्बद्धे देवाल है। वैसे यनुमा अपने निर और इत्था आदि अपूर्ण 'में मुक्तके फिछ हैं' वेली परकीय कृति करने नहीं करता, उसी प्रसु केरा करा अधिवाको पुरुते विकास मही बेकाल । दक्ष ! में, अवन और निष्णु मीनो स्थानकाः एक ही हैं नका हम ही सन्पूर्ण जीवकार है—ऐसा समझकार जो इस मीनो देवलाओं में के बड़ी देखता, वही शारिक जार करता है। जो क्सथम इय में जे देशक और भेरतुद्धि रकता है, का मिक्स ही जनका बागुरमा और तार्र राहरे हैं, नवनक अस्ताने निवास कारता है।" वक्ष ! जीवे कीई विक्युक्त होकर येरी क्या करेगा और येश भक्त ब्रोकर जिल्लाकी निन्दा करेगा से गुले दिये हुए पूर्वोक्त सारे रहप क्यों क्रेमेंबरे जाह होंगे और निक्षम है हन्दें तन्त्रक्षश्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 🤈

श्वतनी करते हैं—चुने । सम्बद्धन् महेश्वरके इस सुराज्यक ज्यानको सुराज्य

सम्ब देवका, बुनि आविको जा अवसागार नक् वर्ग दुश्य। कुट्रन्यसम्बद्धाः वर्षः वर्षः क्रमाक्रके साथ क्रियमसिमें समार हो गया । में देवता आदि भी हिल्लो ही स्पेंचर कारकर धनकार दिवके धननमें लग गये। जिल्लो जिल प्रकार करवालक जानुवारे सुनि की की, उसे अभी अकार मेतुहसिय पूर् क्रमुने का दिया। यूने ! सहनवार घणवान् रिक्करी अस्त पायर प्रशासिक हुए रिक्कान दक्षने क्रिक्के ही अनुवासे अपना बक्त पूरा मिल्ला। उन्होंने देवनाओंको तो व्यानका क्रिये ही, फिक्को भी पूर्ण भाग हिला : रचन ही काहानीको दान दिना । इस बच्च क्ये क्रम्युका अनुबद्ध प्राप्त हुआ। इस क्रमार व्यक्तिकारिक वस महान् कार्यका विविद्यंक कर्मन किया गया। प्रसापतिने न्द्रीयचीके महायोगके क्या पहल्लाको विकास समात् विका । पुनीक्त । इस प्रकार परव्यक्रिकाम संसारक प्रकारके वर् दक्षका का पूर हुआ। तदक्का सब देवता और व्यक्ति संसुद्ध हैं। जनवान् शिवके पशका कर्णन करते हुए अपने अपने स्थानको वर्छ भने। क्षेत्रों सोन भी जा समय नहींने सुरापूर्वक विका हो गर्व । में और सीविका भी सरकार प्रसन्त हो भागवान कियाने वर्णनङ्गरदायक सुवक्रका निरनार गाम कारो हुन् अपने अपने स्वानको सानन्द परे आने । सरकारोके अध्यवसूर नहारेवनी भी

पूर्वपृत्रकारकोषाकार्य से न पहली । तितृत्वने विद्धे दक्ष क प्रतिकर्ववर्षन्त्रिक्षे क कोटी जिलेन केर्युर्वे नामक । स्त्रे स कोर्युर्व जनकरात्रकात् ।

<sup>(</sup>कि पूर्व के से सर्वे ४१। १६-१५)

<sup>ं</sup> स्रोत्यको हि मां विन्देशना हैको क्लेकांद्र । तको - काम-क्लेकुके - तकामांतर्गनेवदि ॥

<sup>(</sup>हिंक कु का की का की प्रदे ( २६)

 मंदित दिख्युपण + 

दक्षमें सम्यानित हो जीति और प्रसन्ततको करने लगीं। नास्त् ! इस सरह मैंने तूमसे साव गर्णेसहित अपने निवास-स्वान कैलास पर्वतको चले गये । अचने पर्वतका आकर शब्दुने अपनी दिवा सर्वाका स्वरूप किया और उधान-प्रधान क्लोंसे उनकी कथा कही।

इस प्रकार दक्षकन्त्र राजी कार्ने अपने शरीरको म्यापकर किर ब्रियालक्की वही मेंगाके गर्पने उत्पन्न हुई, यह कत प्रसिद्ध है। फिर वहाँ तयस्था कारके गौरी विकान भगवाप् दीवका यतिकामें बरण किया । वे प्रथके बाधाक्रमें स्वाम प्राचन अञ्चल स्पेरलप् े हेला 🖫 ।

स्वामिक परम आजुल दिव्य छरिप्रका शर्णन किया है, जो मोग और मोक्षकरे देनेवाला तका सन्पूर्ण कामगाओंको पूर्ण करनेवाला 🕏 । यह उसारमान पापको दर कानेवाला, पवित्र एवं परन पायन है। स्वर्थ, यहा तथा आचुको हेनेकला तथा पुष-वीत्र-स्त्व फल प्रक्रम करनेकला 🖁 । साह 🛭 जो प्रक्रियान् युक्त प्रक्रियाचरे लेगोको यह कथा सुरतह है, वह इस लोकपे सम्पूर्ण कर्नीका कल पावर परलोकने परमगतिको प्राप्त कर (अध्याय ४६)

।। च्यतंत्रिकच्या सतीचच्या सम्पूर्ण ।।



## रुद्धसंहिता, तृतीय (पार्वती) खण्ड

हिमालयके स्वाव (-जेनच द्विविध सक्त्य एवं दिखलका वर्णन, मेनाके साथ उनका विवद्ध तथा मेना आदिको पूर्वजनमें प्राप्त हुए सनकारिके साथ एवं कस्तानका कवन

न्तरद्यांने पूरा—अवाग् शिकाके वज्ञां अपने अरोरका वरित्यान करते श्राक्रमा अग्यान्या सती वेदी किस उपार गिरियम विमारकाको पुत्री हुई ? निस्स राख्य अञ्चल इस स्वयान करते उन्हेंने पूर: विभावते की प्रतिकारके बाह्य निका ? यह जेस ज्या है, अस्य इस्त्यार करते जीते अंत विक्रोपकाको क्षारक करते हैं।

सदरकी काम - को । काम । हार काले प्राचीनी माराने क्या, क्रिक्ट और कृत्य स्त्रीकृत्योग स्थान स्रोत पूर्व । बुरिक्षेष्ट ! इसर विकासे वर्वतीका सना केल्यान जानक सहस्य कर्मा है, से बहारेजार्थ और राष्ट्रीयमानी है। सर्वेड के कार प्रसिद्ध है--एक स्थापर और कुरूप र्थनम् । मैं संक्षेत्रके कामेर मूक्त (स्थापर) क्षान्त्रक वर्धन कान्त्र है। यह रक्ष्मीय क्षांत अस्य प्रकारके स्थापन अस्या (परान) है और पूर्व गया विकास सम्बद्धि भीतर प्रवेश करके इस नगा शक है, करने कुर्वकारको मार्गके विने कोई मान्यक हो । का अना प्रकारके प्रक्रित काल है और अवेक विकासिक परान्य विकास सोधानो श्रमका दिकानी केन है। विश्व, ज्यान आदि मञ्जू साह्य सुरमञ्जूषीया ज्ञानका सेवान कारने 🖁 । क्षिणका तरे यह संसार की है, सार्वानने आसम्ब इत साम पहल है। श्रीत-लेनिके मार्ज्यक्रमक रूप्योंने महन्द्री विकित्र हो थ होती है। देवता, ऋषि, विन्हु और चुनि कर क्ष्यीरका आक्षय रोजर गांधे हैं। यनकन् विकास का बहुत है जिस है, सरका इस्तेवा कार है। सरकार है वा अस्तर प्रतिष्ठ और व्यानकारोंको की पानक सरकारक है। सरकारों वह अस्तर कीय निर्देश करून करता है। अर्थक प्रकारके व्यानोंकी काम और शुभ है। वही विका सर्वार कार्य करके सर्वाह-सुन्द रक्तीय केरकार कार्य करके सर्वाह-सुन्द रक्तीय केरकार कार्य करके से विका है। व्यानकार किरकार कार्य-अनोको स्थित किया है।

que eran fritar finares erant que erantent fante afre urial eficie finé homesé que fantique for unival sefutament sente finant atrèsal par un : qu'est è un semente erapé home sent sentint finant units finé fantisis une sente parè semenqu'es sinés:

रेणलाओं वाष्ट्राः —विन्ति । अस्य स्था लीग जारवाणित होत्या हालती वात तुर्वे और वादि वेणाराओवात वार्या विश्व पारंत्रा जांच्याने वी अत्योष्ट्र हो को जीवा वेशक ही मारें। अस्याची जीवा कृति को तिया मानकी जांचित्य है, ज्या सङ्गानकार्यकार्य है। इस्तावात विचाद अस्याचीय अस्यावा अस्यावात्यक्रीय क्षित्यात् वार्याको सर्वेद्या पाइन् स्थाय होता और वेणाराओंके सुरक्षीका दिखारका की मान-पाइन्य होत्या रहेगा।

देवारओको च्या बार कुरकर निर्वारि

बरस्वर विचार करके स्विवृत्ती है है और अन्युद्धको सुनोधन दली है। सब-बरी-सब बदा अस्य प्रमुक्त गर्या । वृत्तीकर नाता । बेगके शब विकासको पुत्र विकास पा सुरार प्रमान की कुछते प्रमानावर्गक सहा 🖁 । अब और क्या सुरुग धाओं हो ?

कार जेने पूरा—सिर्म । शिक्षर् । का कार्यक्रमंत्र के राज्ये केन्स्स स्वर्थका क्लीन क्रीनियो । जो नियम प्रकार स्थाप प्रका प्रथम कर, पढ़ करिये और के प्रीक्रम विकारक परिवर्ष ।

स्थानी चेले—मुने ! की शहरे क्य प्रमुख रिक्स पुरुषी गाले कर्ना को 🎚 उनके बाद पान्याचे हुई थीं, को पूर्वपूर्वी वार्याको कारण वर्ण । सन्द्र । काने कारण आहे de glieble een som faat faan का, बाह राज मुख्याना को सुन्हें विक्रीपत ही है। क्षा प्रकृत निरमानी सुने । इन साम्बद्धारी एक राज्य कारकी क्षेत्र की, विश्वक Rear with feeth and four क्षमान्त्री तीन पूर्तिमाँ भी, को सौपान्त्र-प्रतरिक्ती राज्य वर्णकी पूर्णि की : उनकेंद्रे क्रीव्र क्षांच्या कर 'नेक' था। नेपूल्वे 'बन्बा'के भागने अरिद्ध को और समने होटी कुन्याता मान 'मन्त्रकार्ति' या । वे त्यारी क्राव्यार्ट् विक्रोबर करूरी क्रीकों के-अने करने अकट हुई वर्षे । इनका रूप विदर्श गालके मचेते भी हुआ था, अस्त्य वे अधेरिक

अवनी पुत्री नेकाको विभिन्तिक हिम्मानको । यस्य केन्स्ति, आवशिष बक्त सीली सोकोने इस्ताने हे हिन्स । कर परव अञ्चलका किन्नाको । इस्तान का अन्यकेन्द्राती है। पूर्वपूर । एक काम वे अन्ति वक्षीते प्रशासन् विव्यूके रिव्यानस्थान केन्द्रीयमें इत्याद वर्तन वार्तनेत प्रेम्ने नमी । जनसङ् विस्मृत्यो प्रकास और भीवपूर्वक जन्मी सुने सन्ते वे ज्योगी अक्रमी पूर्व देश पूर्व । उस सुन्य पूर्व अंकेक का करी समाव कुछन हुआ का। पूर्व ! असे अवकारत सेरे पूरा

सरकारी विद्यालय को बढ़ी पने और श्रीवृत्तिको सुनि-क्यूक्त क्रान्के उन्हेंग्री अवाले वर्ष ह्या वर्ष । सम्बद्धी पुनि वेत्रात्मकोचे असीव्युक्त और सम्बूर्ण लोगोचे सम्बद्धा है। ये सब बढ़ा आकर को हुए, उस राया केन्द्रीयके कहा और उन्हें देख प्रशास कानो हुए अध्यक्त पाई हो नहे । परंतु के बीवी बहिने को देखकर की बढ़ा की उठी। इससे क्रमाकुर्वको अस्त्रो (अवस्ति-१क्षाची) असे भार्थके दूर क्रेका कानकी कारोबार पास है, किया । जिल्हे अर्थक कार्यका कार्यका के असम हो गये और योध र

सनस्कारको पान-विकासिकी बीची कम्बाओं ! तम प्रशासिक क्रेकर मेरी बात क्रुपे । यह कुकरे कोश्रावत नाम करनेकाली और सक है हुन्हें कुल देवेवाली है। हुन्होंसे में जेड़ है, का क्लान विज्ञानी अंतरक विकारण निर्मित्वी क्वी हो। अस्ति को सन्ता होती, वह 'पंचांची'के जातो विकास भी; नेक्स लेक्सकारके सकावी कृति क्षेत्री। विलोको दूसके प्रथ करण, चेलिरी मानी जाती औं। इनके सुन्तर प्रत्योक क्षण स्था प्रश्न क्षणकी पत्नी होती। कार्यो मोर्तन करके समुख कचूना अचीवुच्छे सम्बन्ध समर्थ सहस्रकृति अवसीनां होती, प्राप्त कर लेला है। वे सक प्रमूर्ण करवारी, विकास कर 'लील' होना। हमी प्रकार मन्त्रवेक लोकस्थान है और उसन विशोधी कोरी पूर्व करकती हमाने

निक्यात होती। योगिनी केन्स्स (येन्स) पार्वतीयोके वस्त्राको अपने धरिके साव इसी सरीरसे कैएलक जनक परम्पदको उद्या में जानगी। क्या तक क्ले क्ले प्री. सन्तरपुरुषे जना हा औरपुर पहलेपे राजा शीरकान, लक्ष्मीकारण सीवाके प्रचानमे नैकुन्स धानमें ऋतैने । कुरवापुर्क साथ वैवादीक यहरूकुछ सन्वत्र होनेके कारण जीवन्त्रसः क्षेत्रिके करणको भी अवनी करना राजके जान गोरनेककान्ये वायगी—कावे संस्थ को है। विकास यहे किया बाह्री किराबरी व्यक्तित प्रकार होती 🕽 । ज्ञान कर्न क्रारोवाके कुम्माक कुल्वेका संबद्ध कर दल काल है, वह उन्हें कृति। शुक्तकी आदि। क्रेकी है। अन्य सुन्तर्गत मेराके कुर्वजनकी कह जुल एवं अञ्चल

अस्तिम भागमे कृषकानु केल्पको वर्ता क्रेकी जनसङ्ख्या नेहें दूसरी बात भी सुनो, यो और उसकी किया करी राज्य के नामसे सम्बद्ध क्षा क्षेत्रकारण है। येनाकी पुत्री कारक कर्वत देवी अस्ता इसस् सम करके प्रमुख्य हिल्क्सी क्रिय पूर्वी बनेगी। धन्याको कुछै होता चनकान् श्रीरामसीवर्ष वर्ती होनी और स्वेप्सकरमा आश्रम से जीवनके साथ विकार करेगी । साक्षात् चेत्केक-कथरे क्षित्रक करनेवाली राजा ही करणक्रीको क्या होती। वे गुप्त केली वैकास औरकामधी जिल्ला बनेती :

मकाओं कारते हैं—नगद ! इस सम्बन्ध कारके बारको धुर्वेश बादम हेकर प्रकार क्रम अवंदिन चनवान् सम्बद्धमार पुनि वाह्यपेराहित वहीं अञ्चलीन हो गये । सात ! विवर्ताकी मानकी दुर्ग में सेनी बक्रिये इस उक्तर कार्यपुरत हो सुन चकर तुरंत अपने करको कारी नवीं। (अध्यास १-१)

देवताओंका हिमारूयके पास जाना और इनसे साकृत हो उन्हें बपाराधनकी बिधि बता स्वयं भी एक सुन्दर स्वानमें आकर उनकी सुति करना

कामा कही है। उनके विकासका प्रस्कृ भी मैंने सून रिव्या । अब आगेव्हें शतन परिच्या सर्गन चौरितने ।

बहारकीने कहा—अस्त ! का बेन्छके साथ विकास करके दिवसान, अपने करकी गर्वे, तक तीनों लोकोंने क्या भारी सर्वक मनाचा गया । विकासम् भी अस्यन्त प्रसन्त हो मेनाके साथ अपने मुख्यानक स्वहनो निवास करने सने को को उस समय अधिका अर्थि सम्बन्ध केवता और प्रकारक मुनि गिरिसाईंड पास अने। उन सन

भरदनी जोसे -ब्यूजिये !. अलाने वेचलाओको आचा वेच ब्यूजि हिम्मिरिये प्रकारमूर्वक कई प्रमान किया और अपने चान्यको सञ्चल आसे हुन् मनिष्यायसे का राजका अवदा-सामार किया। हाम जोड् प्रकार अपूर्वा कर के बादे जेगरी सुनि करनेको अक्षा हुन्। मैलराजके सारीएके महान रोबास हे आया । उनके नेत्रोंसे तेनके अस्ति बाले लये । मूने ! विमर्शलने प्रस्ता कारो अलाहा होपपूर्वक प्रधान किया और विनीयक्त्यको एउँ हो अधिका आहि देखान्यक्रेने स्टब्स र

हिगानल नोले- आब शेरा जना सम्बद्ध हो क्या, बेरी नहीं भारी तपस्त

• वर्धाता विकासका • 

776

और नाम नेरी कारी कियारी त्यान हो। कांचार प्रमान करके ने वहाँ कहानूनीय पर्यो । जान में भन्द पूत्रक । वेरो प्राप्ती पूर्वि बन्द हुई। नेत कुल बन्द कुल : नेते की समा मेरा राज पुत्र बन्द के गया, इसमें मेशन नहीं हैं; क्लेंगिन असन रूप न्यून्त् रेक्ट एक साथ निरम्भर एक है अन्य पहें मको है। युक्ते अन्यतः रोजवः सन्यक्तान प्रकारमञ्जूषेक द्वांका कार्यके विको आहा है।

द्वीवर्णनिका का एका सुरका है का रेक्स को जनम हुए और अपने कार्यकी शिद्धि कमाने हुए केले । रेक्टरओर्ने कहा — महास्त्रक विकासकार

हारात विस्तवसम्बद्ध बच्चा रहते । इस क्ष्म क्षेत्र क्षित प्राथित क्षित्रे पहि असी t, où sepagés en el te रिविधान रे पहले को सामान्य उन्ह क्षाकारण सर्गाके सरको प्रकट हुई की और क्षावर्ति होत्यर सुकैनेक्सरसम्ब हम पुरस्कर बर्राक्त कारती रहीं, में ही अधिकाल लाई अपने विकास अन्यार कवार अवनी अविकास स्मरण कारके कहने हारी। ज्यान अनवे परन धानको पक्तर गर्नी । हिन्दीन्ते Fag कक क्षेत्रकों विकास है और मुखें की विदित है। महि से सही पुन: मृत्यारे करने प्रकार हो साने से देवताओंका यहन साथ हे सकता है।

महार्थने अवले है—श्रीविक्यु आहे. हेक्साओधी या यह सुरकार निरित्तक हिमानक प्रश्न-ही-कर प्रसाद हो आएउने प्रसा गर्ध और कोषे—'प्रको ! केल हो से बड़े सीमान्यकी बात है।' नवन्त्रत वे देवता अहे को आहरते उपाको करन करनेकी किन्न बराम्बर सर्व सद्धियन-वर्धी उनाम्बर्धे प्रश्यको गर्ने । एक सुन्दर स्वापने विभा 🛊 समस्य

क्यान श्रुपं। आम मेरा प्राम समान हुआ। देवातश्रीने जन्म्याका जरम क्रिक और जनकी सुनि करने सने र देवत केले विकासिकार्व विकास

> करनेकारी होते हैं की र अगराने ह स्कृतिक-क्षेत्रे । पुर्ने । कोश्वरे । एक भागको करकार करते है। भाग पारण क्रान्यक्रम औष्रकि है, परम्यावन पुष्टि है। अन्यसः अपूर्णिः और यहस्तरम—के आसके क्षे कर है। इस धरिन्तुकंड अल्पके व्यवस्थान स्थाने 🛊 । अन्य सानकारान्त्री हिन्स है। अवनंद क्षम की काम्यानकारी है। आव सुद्ध, स्कूल, सुरक्ष और सम्बद्धा परम आधार है। अन्तरिक्र और सुविकासे अस्यन प्रस्क मुलेकारमे आस देवरिको इस प्रकास करते हैं। अपन अपन है। अपन पूर्ति है। अस्ति और और अगर ही स्थाने ज्यान स्टोम्पनने हैसी है। असर ही जुनेकी फिल्में है और अस्प ही अन्तर्भ प्रवास्त्रको प्रकारित सर्वभावती है। प्रक्रमकृष्य प्राप्तिये और वरम्पुके जीवीने मुक्तर को प्रकृति नेकर मुन्तवर्धन सन्दर्श मन्त्राची पृष्टि करती है, उन आधिवीको इस अध्यक्षकर करते हैं। आप ही केव्यात नारवर्ती है, अरल ही लागियों और सरस्वती 🖟 । असर 🖈 सर्वार्थ प्राप्तके रिक्ते कार्ता कारक पूर्व हैं और आप ही धर्मसाल्या बेक्करी है। अस्य हो सम्पूर्ण मुलेमें निहा करकर करने हैं। उनको शुक्त और पूर्वि भी अक्ष हो है। अस्य हो गुम्का, कार्निन, क्रीह, रही और यह समूर्व आनमको देवेवाली है। असर की मून्यकर्ताओंके वर्क लक्ष्मी करकार कामी है और अल्प ही पानियोगेंद्र पर सदा जोहा (त्यवनीची चड़ी बड़ीन दरिहत) के रूपने बात करने हैं। जान ही सन्दर्श

प्रमत्की शान्ति है। जाय ही भारण करने-भागी वाली एवं प्राणीवत चेवन करनेवाली क्रवित हैं। आप ही प्रीको मृतोके स्वरतप्रको प्रकट करनेवाली तज्जानकल है। आप 🛊 नीरियोकी नीरि प्रका कारसम्बद्धिको है। असप ही सामग्रेदकी गीति हैं । आय ही प्रन्थि है। आप हो क्यूनंत्रोको अनुति है। **म्यून्वेदावरी पाला गया अक्वर्वकेट्की परम ग**रि भी आध ही हैं : को ऋतिकोंके कक, कान, बेब, जुना, जुना, कक्षात्रकार और प्रदर्भ

क्रिक्का है सब ही उनके दिये मुख्यका निवलन करती है। को निवाके क्ष्ममें संस्करके रचेन्डेको अञ्चल सुमन प्रतीत होती 🗓 वे देवी हमा जगत्त्वरी रिवर्त एवं पारम्के रिक्ते हम सम्बद्ध अस्त हों ।

इस प्रकार जगजननी ससी-माध्यो महेवारी उत्पादी सहीं करके अपने इदनने विकास क्षेत्र रिपने ने एक देवता बनके दर्शनकी हर्माने कई सहे हो पर्य ।

(अस्टब्स्य ६)

## रुमा देवीका दिव्यरूपसे देवलओंको दुर्जन देना, देवताओंका उनसे अपना अधिप्राय निवेदन करना और देवीका अवतार लेनेकी बात स्वीकार करके देवताओंको आश्वासन देना

सायने प्रकट हो। मे परम अञ्चल विका



हाहाओं श्वाते हैं—शास्त् : केलकाओंके : स्थलक रखकर मेटी हुई की । उस लेह रखने इस प्रकार सुनि करनेकर हुनेन बीक्का पुष्टुक समें हुए ने और मुल्यान विसार किके नावा करनेवाली जगन्यक्वी देखे दूनों उनके थे। उनके श्रीविम्ब्यूका एक-एक अनू क्रवेड्री तुर्वेसे भी अस्तिक त्रकासमान और रशकीय था। हेरी अववयोगी के आक्रम क्राहरिक के रही भी । सब ओर फैली हुई अवनी तेखोराशिके संबंधनार्थ विशासकार औं । क्रम्बर कर बहुत ही सुश्रार un और उनकी क्रिकेट कही तुलका **प**ही भी। स्वामिकके साथ विकास करनेवाली क व्याप्यकारी किसीके साथ प्रवासी नहीं थीं । फ़िल्लोकने निवास करनेवाली के वेची तिरिम्न विकास गुलोसे युक्त थीं। प्रकृत गुलोका अन्यव होदेसे उन्हें निर्मुणा कहा जाता है। में नित्तकमा है। ये दुहोंपर प्रकार क्येप करनेके कारण चन्ही सहराती है, परंतु (बक्रपसे फ़िया (कल्पाणपयी) है। रक्षकी सम्पूर्ण पीक्राओंका नाम करनेकली तका राष्ट्रणं जगतकी पाता है। में ही \$\$4. \* Alling Andrews & An

अस्य कर करें।

क्षाके वाद देवाव केरो---अधिकोह ! बार्किन है का पेन्स जानके कुछ है। असन प्रकारमञ्जूषीय कृतान्त्र निर्मेशन पूर्वे । स्कृते असर दक्षणी पुरीकारके अवसीली के सोकाने स्रोक्की मारान्य हुई थी। उठ व्यव अन्य अक्रमानी अन्य पूर्ण वेपालकोके महान् पुरस्का शिवारण किया छ। सर्वनार विकासे अनुसर पायन अवस्थे 📣 हुई प्रतिकृतिक अञ्चलक अस्पने क्रिएको स्थान दिला और स्थानको कथार अल्पी । हालो भागवान् इतको भी वक्त पुत्रक हुउस । महेन्द्री है असमेंद्र को अस्तेने वेन्द्रस्थित बार्ल पूरा नहीं कुंबर । जार: इस केवल अपैर मुनि मालुरा प्रैवार भागवी सरको असे li i nigerifa i i ipole e anne imperation प्रमेशक पूर्व करें, विकास समाकुर्याला कारत सरकार हो। देखि ! जान कुलाना अवनीनों हें पूर: महोत्वारी वाले हेंपूर्व और मकाओच्य ऐसी हरीएए सर्वित्ये, विकास वैकाराओंको सुन्त आह हो । देनि ! इससे किरमन् वर्णनक विकास करनेकारे प्राहेत भी सुन्ती होंगे। असर दिसी कुछा छारे, निक्ते तम सुक्ते हो और प्रमान सुक

कुल कह हो सका।

म्बान्ते करते है—अस् ! हेन्स माम्बर किन् अस्टि एम हेन्स केम्बर पात है को और परिद्रारे किन्स हेन्सर पुरस्तार कर्म हो । हेन्सरकोच्टी का सुरी। सुरक्तर किन्स क्रियर करके अस्त्रे प्रमु हिस्स्पर क्रिया क्रियर करके अस्त्रे प्रमु हिस्स्पर क्रियों का सम्बर्ध किन्नु अस्त्रे हेन्सरकोच्छे क्रियों क्रियर केस्टि । क्रियों क्रिया है हो । हे क्रिये ! और है

देवलाओं क्या कृतियों । इस तथ सीन्

अपने प्रच्ये व्यवस्था निवास्त्र के और वेशे

यान कुने । में पुरस्ता अवस है, इसमें संस्था नहीं है। एक लोग अनुसं-अवने स्थानको न्याके और विरक्तानाम् सुकी को । मै अन्यत्तर से नेपानी पुने क्षेत्रर क्षेत्र पुन **ह**में और क्रारेकार करे हे कादमी। क मेरा अध्यक्त गुरू कर है। ब्युक्तुन् दिल्ला र्मान्य अञ्चल है। यह स्थापनीको भी मीहर्ष क्रमनेकारी है। क्रिकाको । जन पहले नामा विकास प्राप्त अपने व्यक्तीया अन्तर्गत् रेक करते की वस्त्रातील प्रारिको मान दिना है, संप्रीते ने मेरे प्रश्नित कारणानि नार्वेच समाप्त दिवनार हो एके। के नेरी है विकास को रहते हैं। कर्मद्र करने यह विकार का परता है कि करेको वास्त्रेकारी स्त्री बेरा रेच देवाचर मिलके बढ़ने गर्ना और वर्ष केरा अञ्चल देख ब्युक्त हेन होनेके कारण असमे असमा सरीर सामा विचा । नही क्षेत्रकार के पर-भार क्षेत्र अल्लेकिक केन कारण करके केन्द्रे हो गर्द । मेरी स्थानामुक सामित वियोगको ने मीकर स्कृत न कर राके । देवाराओं ! चन्त्रान् सामी भी पह अन्य ह्या है कि पुस्तकर केल और

विभाजसके करने नेता अववार हो; क्लेकि कहकर उत्पादक सिमा उस समय समाप्त में पूनः मेरा पानिनक्षण कारनेकी शामिकः केव्याओके देखते-देखते ही अवस्थ ही गर्या अभिन्तान रक्ते हैं। जा: वै देखोनके और दूस्त अन्ये खेळमें करी गयी। संयोक्के सिने अन्यतर सूनी और सीविक सदस्यार जीने यो हुए विका आदि समस्त गरिकार आक्षण रेखार विकास-पाती देखात और पुनि का विद्वारों क्यान करते. बेपाकी पूर्व होकीये।

सदान्त्रे नको है—नक्दा है।

अपने-अपने कार्य गरे गरे। ( \$6 (40) He | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2

## धेगाको आवश्च दर्शन देकर दिवादेवीका उन्हें अधीष्ट चरहानसे संस्कृ करना सथा येगारे मैगावाका जन्म

भारत्यीन पूरा—शिक्षको । ज्या हेकी सन्तका स्था स्थारती संसूधे एकदिन पूर्ण अन्तर्भाग के नहीं और केवन्य अन्तर्भ-अवने धानम्बर्ध गार्थ गर्थ, सर्वतंत्र बाव WW gair 7 जाराजी पास-भी पुरोगे क्षेत्र

निवार नारद । यथ विक्तु आदि वेक्स्पुतुन क्रियालय और नेनाओं देवीयी अस्तावनका म्प्रोक्त हे सारे गये, तक निरित्तम क्रियास**ः** और नेमा होनों सम्बद्धिने सही भागी तस्त्रक भारत्य की। ने दिल-रात राज्य और विश्वाका कियान महत्ते हुए व्यक्तिपुर्वा विश्वारे निव जाकी सम्बद्ध रेसिने आराजन करने लगे । फ्रिक्सरकारै पाने केन नहीं अनुसारके किवसहित फियानेकीकी कुल करने सन्ति। ने उन्होंके संतोषके क्रिके तथा प्रकल्पेको

गाप हेती रहती थीं । प्रकार संस्थानकी बहारक हे मेना वैजनसभे आरम्बर लेखन प्रकारीत वर्गीतक प्रतिवित सरपरमायुर्वक क्रिका-देवीकी चुना और शहरकको लगी रही। वे अपूर्णको उपवास करके नवलेको सङ् महिर-सामग्री, मेठो, सीर और गन्ध-पूर्ण अर्थाहे हेबीकरे और करबी की। ज्यूनके जिलारे ओपविजस्थाने उन्तको निक्रीको पूर्ति

करके अल्लो कुल करते थीं। मेनकेशी काशी जिल्लार कार्री, बाबी इसके विकासिक करान करती, कभी जल बीकर रहती और व्यंथी हवा बीवार ही रह जाती शी । विस्ता रेक्से प्रकार हाँ दीरियती केवाने प्रेमपूर्वक विकास किया समान्ये अस्ताहेश वर्ष व्यवस्थित कर दिसे । सलाईस वर्ष दूरे होवेवर जगन्तवी इंकिस्प्रतिकी जन्मका इस्त श्राक्त प्रथम र्क्षा केनावी ज्ञान महिलो संस्कृ के के वरमेक्स केवे करवर अवुक्त करनेके निर्दे क्ली जावरे प्रकट 📹 । तेनोमण्डलके केवर्गे क्रियाक्षण संघा क्रिक अध्यक्षेत्रे मेक्क उन्होंनी प्राथक बर्जन है केवाने हैंशती

र्ज केन्द्र । देवीने कहा-विशिश्तक हिमारामधी राजी व्यक्तकारी नेता ! में तृष्ट्रारी तकस्थारी बहुत जहार हैं। कुनुत्री धनमें जो अभिन्त्रवा हो, को कही। नेक । तुलने तपसा, इस और प्रकाशिके हारा जिल-जिल बसुके रिक्के अर्थाना की है, न्या राज में तुन्तें हैंपी। तक केन्द्रने जावदा प्रकट हुई कानिकादेवीको देकाकर प्रकार किया और प्रश्ने प्रकार करें?।

**र गॅगिल रिज्युग्य =** 

\*\*\*\*\*

असम्बद्धाः सम्बद्धाः दर्शनः हुआः है । अनः र्थ जायको सहित चरक व्यक्ति है। कारिको । इसके रिक्ने आप जनत हो :

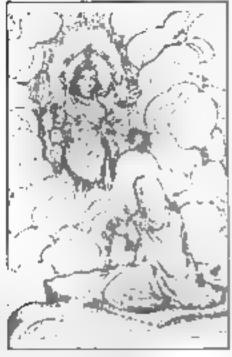

जन्मको क्याने हैं—जन्म । वेकार्क देला माध्नेपर सर्वभोद्येनी कारियार देवीने मनमें अल्पन प्रसंध हो अपनी होन्हें चलुरेंसे व्योक्तार नेपाको इट्को लगा दिन्छ । इससे क्षे तत्कार पहालान्यी अहि हो पनी। निर से नेजबेबी क्षेत्र बचनोहरा पर्या-मायने अपने सामने पाढ़ी ह्यां कारिनकाकी शासि करने सम्बंध

मेन बेली—के महत्वाचा क्याहरो भारत करनेवारी खेक्का, शेकशांकी मका सम्पूर्ण मनोवानिका व्यवसीको

मेन जोलीं—देखि ! इस रूपम मुझे हेनेपाली हैं, इन म्यूलंबीयने में प्रकास करती है। को निज अस्तर प्रदान करनेवार्त्य मान, कंपरिक, वरमध्यी तथा सुपा व्यक्तीकी मारवाने आरंकृत है, उन निवन-हिल्ला क्यानेपीको में जनस्वार करती है। औ मान्यी बरलन्त्री, नित्र अवश्यानी, धारोंके प्रोक्क कर करनेकरी नथा क्षरकर्मन नहींची इवं अधिकीकी व्यक्तिकारिकारी हैं, कर वेक्सीओं में अन्तरण करती है। आग चरियोंके अञ्चलक बनानके न्यक्ति हेत्रका अहस्तित है। किर गुहर-केरी जारेंची अरचने प्रचानका क्या करीन कर सरकार है। जन्मविद्या से दिया (मारक अधीका प्रयोग) है, यह आप ही है। देवि ! अन्य मेरे अपन्ति कारवती सदा प्रकृत परिवित्ते । परवाहीत (आसाररहित) एक अवस्य विस्तरित्य गण्यामधीले आव ही पहाचुनोके राजुक्तकारे सेवुक कारते हैं। अपूर्व की जनकी प्रत्यूक्त प्रतिक है। अस्त्रका ल्या क्रिय है। अस्य समय-स्थापन चेनपुरः एवं समर्थं सामित्रे समावे प्रकार होती है। अपन क्षे मान्यको क्षेत्रि और अस्तार-सर्वेद है। आर ही जावुस अस्तिते को निरम प्रकृति बाढ़ी गर्पी हैं। जिसके श्रार प्रकृति रूप्यक्ती सम्बंधे किथा काता (कारा जाक) है, यह शिला निवन आप ही हैं। नातः 🕽 काम नुक्रमा प्रसन्न होतने । शतम ही अधिके भीतर काल का दक्षिका सक्ति है। अस्य ही सूर्व-विक्रणोंने नियत प्रकारिका सर्वे हैं। जन्ममार्थे जो आहादिका शकि है, या की जान ही हैं। देखी आन सब्बी देखीयत मैं जावन और कदन करती है। आप विक्रोको प्रकृत दिन है। उत्तरिता व्यान्यरियोकी योगमूता निवत प्रमुक्तीत

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* मया बीहरिकी पाया भी अस्य हो है। जो स्टेस्स क्रीविको 🖰 देखी इन्छानुसार क्य बारण करके सके. परलग और संदारमधी हो उन कालीका सन्पादन करती है तका बद्धा, क्रिक्त क्ये म्बरके शरीरकी भी देशपुरत है, के आप 🛍 🜓 वेषि (' आज आन कुलर प्रस्ता हो। आपको पुनः मेरा चनतवार है।

मधानी कहते हैं - नत्त् । येनाके प्रश प्रकार स्तुति करनेवर हुगाँ कार्निकाओ पुषः सन वेनावेवविते बद्धाः—'पुरः अपना वनीजारिक्स पर साँग त्ये । क्रिककारिको १ तुम मुझे अशोके सम्बन मार्ग क्षेत्र उपारी को इच्छा हो, यह पाँचो । उसे मैं विश्वास ही वे हैंगी। हुन्हरे सम्बं हुके कुछ की अहेब भागि है। है

मीचरी प्रमाणा पद अनुस्के समाव मधुर क्यम सुरकार हिम्मीर्गिकाईको जेल माहा संस्ता हो और उस प्रकार कोली—'रिकि ! आवकी जब हो, जब हो । क्यकृष्ट ज्ञानवारमें महेवति । संग्रहीककेः ! मदि मैं वर पार्श्व पोल्ब हूं तो चिर आयते हें हैं कर मांगती है। जगदर्क ! पहले से मुझे सौ पुत्र हों। उन सकती कही अल्बु हो। वे क्ल-पराकारसे युक्त तक ऋदि-सिर्दिशे सम्बन्ध हो । उन पुनोके बहात् मेरे इक पुनी को, जो स्वकृत और गुजोसे सुक्रीवित होनेकाली हो; वह होनों कुलोको अनुकत् जनवन्त्रिके । निन्ने १ अस्य ही केनलओका अधिक्रित है। कार्य ऐस्तु करनेके दिन्ने हेरी वृक्षे

भी आन ही है। सन्दूर्ण जनसम्बद्ध बान्हर शक्त प्रत्येत्रपत्ने वही होहचे और सदस्यार

क्कानी कहते हैं --- करद । मेनकाकी कार सुनकर इसक्रम्या देवी स्थाने उनके मनोप्तकारे कृते कारवेके प्रेरचे मुस्तकराकार 

देश केलां—बाले तुन्हें सी बनवान कुष भार होने । उनमे भी एक समसे अधिक सारवान् और प्रधान होगा, को सबसे व्यक्ति जनज जेगा : तुन्त्रती मस्तिने संतुष्ट हो मैं कर्ण सुकारे वर्ण पुरीके कराये अवसीती होर्चन और समझ हेक्सओं से सेन्स 🛊 व्यक्त कार्य हिन्द्र क्रांत्रेजी ।

केला काइकर जन्मक्षणी परकेवरी वारिका विका चेनकाके देवते-देवते अही अवस्य के गर्ना । ताल ! अवेक्सीमे अभीव वर पाधन नेजववको भी जपार हुई दुआ। इनका तपस्ता-अधित सारा क्रिक श्रेष्ठ हो नका । मुने ! फिर कारफानरे नेनाके गर्ध रहा और यह प्रतिदित सक्ते राजा। समयानुसार उसने थ्या काम कुमनो दलक किया, विश्वक नाम नेपाक बा । उसने समुक्ते स्वय उत्तर मेवी कीवी । वद शक्त वर्षेत्र नागवश्वक्रीके उनलेलका स्थल बहा हुआ है। बर्स्क सनसा अह लेहा है। विकारणको स्त्री पुजोर्ने यह सकते बेंड और न्यान् कल-पराक्रायसे सम्बद्ध है । अपनेशे या अपने बाद प्रकट हुए सकता पर्वतीये देवेकारी तथा तीनों स्तेम्कोमें पूजिल हो। एकवाल विलय्क ही वर्णसम्बद्ध प्रदूषर

(सम्बद्ध ५)

• संदेशी देख्युका •

\*\*\*

Atropastication Close semplies there eres a series and the contraction of the contraction of the contraction of हेवी उनाका दिश्यान्के इदन तथा येगाके गर्थये आगा, गर्थका देवीका

देवताओहरर संबप, उनकर दिव्यक्तमे ऋतूर्वान, मन्त पेनले

बातधीत तथा नवनात क्रम्यके स्वयं परिवर्शित होना

मेण और विकास अवस्थित हैन andalt firlight fieb menterfiebt by क्षा बन्द्रकरी प्रवक्ती प्रकार क्रिप्त करने लगे । यो प्रस्ता क्षेत्रेयर समूर्ण अधीक्ष मनुश्रीको देनेन्स्स है, वे महेपरी उक अपने वर्ग अंबसे विरास वैभवनके चित्रचे प्रचिद्ध हो। प्रस्के कर्णाः प्राप्तिचे अपूर्व दर्श सुन्दर प्रका सना आसी। से भारत्वाचा है अस्तव प्रकारित हैंपे रहते । का अञ्चल संकोरअपूर्ण सम्बद्ध पहल्ला विकालन अधिके समान अनुन्य हो गये है । संस्थाना सुन्दर कारणान्याची प्रत्याचे निरिश्त विकासन्तरे अवनी क्रिक केनके. अंगरें विकास का परिवृत्ते अवस्था अनुसान विका । इस नाइ निरिश्यको पर्या केवाने विभवनके क्ष्मों विलक्षक करणाविका वेपीयो क्यांने स्वक्तुपद गर्व आस्त विद्या । अध्युर्ण अध्युर्ण विकासकृत देखीके गर्थवे आयेमे निरिष्टिक बैना सह विक्रोत्रकारके क्षेत्रके विक्रम क्षेत्रक अधिक सोका याने शर्मी। अवनी क्रिक जुल्ली मेनको देवका निरिद्धन दिवसन् वर्धी अस्तराचार अनुष्या अस्ते सन्ते। नवीने मगराव्यक्ते सा मानेते वे व्याप नेतरी समाप्त हो गयी भी। यूने ! का अवकारते निका असी देवता और वृत्तिकी वर्ष अध्यार गर्पने निवास कारनेवाली जिला-रेपीकी सुनि की और सक्कार कोळाडेकी माना अकारके स्पूर्ण करके असलीवक हुए

महानी कारो है=ानल ! स्वाप्तार में एक केवल अपने-अपने पालको स्को क्ये । अन क्यों क्योंक बीच क्या और क्यारी भी पूरा हो करता. तम सम्बद्धान अवस्थिताने मनव पूर्व क्षेत्रेकर गर्वस्य सिस्ट्राडी को पति होती है, उसीको बलने जिला अधीर, उस के विकास । इस अध्यक्तपुर आद्यारवरित सही-प्राचनी विकास पहले नेपाने, सामने अपने 🏚 क्ष्मके प्रकार हुई । बच्चन प्रश्लामे केन भारतकी कानी विकित्ती कुर्मिता नक्षणी अपनी काने जन्म नवनकाने आकारकारती व्यक्ति नेजवाकी करूने देवी विभावत अपने 🛊 न्यक्रम्भे प्रमुखीय कृततः । इतः समाव राज्यूनी संदर्भने प्रमाणक (स नार्वे ) अञ्चलक क्रम करूने समी, जो क्रूबर, शुपनियाँ एवं गर्मान औ । का राज्य कारधी कर्ना आहे. कुम्मेन्द्री पृष्टि ह्याँ । विकास असदि सम केसस महा अन्ते । सम्मे सुन्ती क्षेत्रार महामान्त्रे शरक जनसम्बद्धि स्वीत क्रिके और विवाerbenet frages Werbeneth fereitung महत्त्वक दिवकारियो सङ्ग्रह्मची साहित्स street, proper flower a

नारद ! जन वेष्णालोग सुनि मालो करे भने, तक बेरमार इस समय उक्तर क्षे नीता काराय-कार्यके काराय नार्मियानाची क्यान्यको देखका असिहा भारत्यका अनुध्य करने स्वर्ग । देवीके का विका प्राप्ता वर्षण करके शिरितिका नेपाको ज्ञान जात है पना। ये उन्हें पानेश्वरी रम्बर असम होते क्लीस हे की और संस्थेतन्त्रसंख्य कोली ।

मेनाने कहा-जनकृषे ! म्हेब्रारि ! पुत्री हो वाची और देवलाओका शित-सावन आपने मधी क्रम्स वर्ध, को मेरे स्वयने प्रकट करें ।' तक मैंने 'शकास्तु' कहन्यर तन्हें सक्दर

र्श्व । अध्यक्षेत्र । अगन्यको सक्ष्री शोधन को स्त्री

हैं। सिपे ! आप सम्पूर्ण करियोंने

आसारतीय तथा सीनो लोकोको अनमी है ।

देनि 🛭 आप धक्कान् दिल्हारी सक् हो जिल

है तथा सन्दर्भ देवतराजोंके प्रश्नेतिक परावरिक है। महेकरि ! जाय कुमा करें और इसी भावते मेरे श्वानमं विभक्त के वाले । साम की

मेरी पुरीके अनुकर जानक दर्जनीय कर कारण करें। मद्याओं कहते हैं----चन्द्र । फर्बल-क्सी

मैनाकी यह करा सुरुकर अध्यक्त प्रसंख 🛒 विकारियोंने इस निविधिकाको इस जकार प्रतर किया ।

📰 योगी--नेवा । सुवने पहले तत्वधनन्द्रमंद्र नेरी बढ़ी केल की की। उस समय तुष्टारी मितने उस्ता हो मैं का देवेंड रिक्ने सुन्हारे निकार अतथी । 'कर व्यक्ति' नेरी इस बाणीको सुबक्त सुबने को वर माँगा,

कंद्र इस फ्लार ई— 'प्रक्रोनि ! अस्य सेरी

पार्वतीका हाथ देखकर भाजी फल बताना, चिन्तित हुए हिपवान्को

और उनके संदेशका निवारण करना

मदर्शनी करते है—जन्म ! मेकके सामने महरोजध्या करण क्रेयन लेकिक भतिका आक्रम से का रोने सभी। उसकी भनोहर स्थन सुनकर परकी सब विवर्ष हर्नसे

अवस की को ज़िल्द करावर वर्गान कराया है. इसका जोरून इसमा ही है कि सम्बे मेरे अक्रका सारम हे जान; अन्यक्षा प्रकृत-कार्य प्रकट होनेका की किवानी तुप अनुसार ही बची पहलीं ( अन्य तुस दीनी क्यांव पुरीकारको अवक विकाशको पेरा निरमार क्रियान काले हुए मुहल्ये केंद्र रहते।

इसको चेदी कराय गति त्रह्म होगी । वे पृथ्वीयर

अञ्चल लीरक करके देवलाओंका कार्य विद्यु

का कर दे किया और मैं अनने धायको करने

मधी । विरिवययिनि । उस नाके अनुसार

भवन पान्तर भाग में तुम्हारी पूती दई है।

कर्मनी। जनवल् सम्बन्धे पत्नी क्षेत्रीनी और इस्कानेका संगठने बहार करोगी। देश्य करूपार जनन्याता दिव्या सूच हो गर्वी और पान क्या काराके देखते-देखते प्रसारकार्यक प्रकार प्रतिक स्थाने

चरिक्सीत हो गयी ( (अध्याप ६)

पार्वतीका नामकरण और विद्याध्ययन, नारवका विमवान्के पर्हा जाना,

आश्वासन दे पार्वतीका विवाह शिवजीके साथ करनेको कारन

इवान कालिकार्य का परम तेनकियी और क्षेत्र क्रमाको देशकर निरिश्च विमानम अभिकृष अक्रमचर्गे क्यान हो गन्ने । तद्मन्तर

सुक्त पुरूषी पुनियोके साथ हिमवान्ते अवनी कृतिके काली आदि सुलदायक रिस्ट कर्जी और बढ़े बेगसे अस्तासमूर्वक क्रम रहो । देखी जिल्हा गिरिगालके ध्रमनमें काँ आ भौजी। नील कमल-दाको समान

क्षपंकि सम्बंधने म्यूनबीवरी जलगरीत और है और कुम्बनुबंध कुसरोंके उपकारमें समे कुर्म अपूर्ण प्राप्तको गाँगी कर्मी है। यो है। वेरी कृतिको सम्बद्धन्यानी से बुधीरका साथि पुलोके संयुक्त तथा पुल-क्षेत्र हो, उसे कराइये। येरी येथी क्यूक्तोची जारी का सन्तानों कुनुमति विकासी सीमान्यकी प्रेम को होगी। होन अभी पुरस्के अञ्चल कर्नते कर्ना पुकारने राने । पाताने पातीनावको 'व पा' कर्मको केवल का । सुने । इस्तीनके का पुत्रक पुरावाली निरित्तवनन्त्रिके आने वारका मोक्सने इसके समयं विकास हो पत्नी। पान्तु ! स्वयन्तर पात्र विकासे अनेत्रास मानव जाना, नान विरामीची अन्तरे विरामको क्षात करके वही अस्तानके स्थाप केंद्र मुक्ते निवार रहते सार्थे । पूर्वजन्मकी कार्ये विवार्ष को करे कर कर के वे नहीं, बैसे propagate point will seek-age म्पर्नेष्ट्रकोर राजवर पहुँच पार्टी है और राजिरी अन्यतः प्रचारम् एकः पर्यापनिकालो अस् 🛊 कारत है। कुने ! इस अवतर मेरे निरम्पकी निवर्ध एक जीवनक के कर्तन किया है। अब अन्य गोलाका कर्मन वर्मन, सुने । इस नवकार का है का भागान

freel brech surveying frequents. कर भने । युने । तुन हिल्लाखोर झाल और राज्यी सीनाके मानकारोपे हेंगु हो। मार्च ! विरिश्तक क्षेत्रकारको हुन्हे परकर श्राचा देश प्रचान करके गुवारी पूरा की और अपनी पूर्णियो गुलाकर जाती गुजारे भरमीने प्रमान मान्यमा । मुसेबर १ किर क्रम ही मुखे नवस्थार करके विकासको अपने सीमान्यकी सरक्रमा की और आवन

भवाक सुवार स्था मोद्रका गुल्ले कहा ।

विनोदिन करने रागी—रीक राग्ने नगर, मेर्स - प्रायुक्तेंचे सेड्र प्राप्तान प्रथ्ने । श्राप सर्वत

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ा स्थापने करते **१—५**9को≱ : हार कार्यको पुरस्त और क्षेत्रके से क्षेत्रे हैं, (असे ! सरकार ना कर) कहार गर विशेषक दिवसको हेला सहीका सुनी वारीनकावा हुन्य देखा और उसके सन्तूर्ण अञ्चलित विकेचकार्य वृद्धिका पार्त्य क्षेत्रार करे प्रथा प्रधान प्रधान आक्ष्म है।



कार, जेले — कैकराक और केना । आपको प्रदू को क्षात्रको आहिकालो श्रीम वर्षी है। सवक श्रूप स्थान प्रत्ये क्ष्मीची क्षेत्रक कहते हैं। यह इतको परिकेट प्रिक्त अञ्चल अञ्चलकियों क्रेकी और यहन-विकासी को स्थिति स्वाप्तिको संस्थानसी समात करियोंने या परंप स्वची और रकारोंको सक् पहल् अन्यत् हेरेकारी हिमानन जेले—हे कुने कार ! हे होती। निरित्तक ! युवारी पुरित्त हान्ती शुक्ते । इसे देशन चरित तथा क्रेप्स, को फोबी, मंत्र-बहुद्ध स्त्रोतसम्बद्धः दिन्द्रीय और विश्वास होता । जाने न माँ होती न कर । उसे मान-सम्बद्धाना भी कोई समान की सेना और बार प्राप्त अन्यपुरू केन प्राप्त कोन्स ।

सक्ताओं क्यारे हैं — कारत ! शुकारी हात बातको पुन और एक बारकर मेन तक शिलाक्त केवे वर्त-वर्ता क्या द्वारित हुए, परंपु जन्मान्य दिल्ला हुन्यूने हेर्ने जन्मान्यो कुरकर और सक्ष्मोक्टर का भागी परियो हित्य कारका कर-हो-कर हुएँसे विरूप रहीं । 'मरवर्गको कर करने कर की है क्याने' का सोकार दिवर करवान क्रिके पुरस-बरमोपे अनुसे इससी अन्यत्र सेव साने कर्मी ( साम्य ) जन क्षमा मान्यी-मान क्षामी **है दि**ल्लाको हुन्ही कहा— 'को <sup>(</sup> का रेकाका कर सुरका सुत्रे का द्वार कुर \$ ( if sport) gefrab moch uranbir fireb कुल क्लान करी 71

और वार्तान्य-विकास हो।' हिम्मान्त्री बात सुनंबर अपने महारकारी प्रकरिक्त क्षाता हर्ष प्रकृते हुन् जुनने हुन प्रयास याहा । नार बोले-निरित्तव ! इस बोल्युर्वेक सुन्ते, नेरी कल राजी है। न्य शुद्ध नहीं होगी। हम्बनी रेख हहासीकी शिक्ष है। निक्रण हो यह निक्रम नहीं के जनती। अतः प्रेरम्बनः ! इत कन्यानो नेता हो पति विकेश, इसमें संक्रम नहीं । परंतु इस रेपाओ कुरात्त्रों चयानेह रिजे एक उत्पन भी है. को जेन्सूर्वक सुन्ते । को करनेने तुन्दे शुक्र

क्षा अन्य राष्ट्राच्या ही विकासन है। वेताला केले ही परमान्यू संस्तर है। ये उन्तेसामर्थ है मुख्य देखन जिल्लाहरू है, अल्पात नकार्य पारतः और स्थिताके रिस्ने अनेक रूप बारण पारते को है। उन्हें सबस कुरक्त अपूर्विक सामा हे जाते । समर्थ पुरुष कोई केव भी हो से ब्यू उसे पुरस वर्षी केता। व्यक्तकोके रिक्टे ही यह युः संस्थानक होता है । इस विकास सूर्व, अधि और पहाचा दूराना कारणे रक्षा व्यक्तिः इसरिये हुन विकेशकृतीय अस्ति प्रमान विकासी भगवान् दिवके क्षत्रमें तीन से । भगवान् four made plate, show, Arthure, स्वापनंत्रात्मे और अधिनाती है। के कार्य ही प्रस्ता है जाते हैं। अतः विकासी महान क्षार होती, प्रस्ताने संस्थान नहीं है । निर्माणना में करकारे जाने हे जारे हैं। बाद दिया सर को हो एक काम क्षेत्र हो गरकता। सर्वेकर विका पान प्रकारके सर्वार्थ है। वे प्राप्ति कार्यक की विकास कर सकते हैं। प्रकृति उनके अनीन है एक वे प्रवचने सुन्त वेरेनारे है। कार्यके जनकर् संस्कृतको नारी सही क्षेत्री । च्या सम्बन्धाः व्यक्तिकोः अञ्चलका रहेत्री : क्षेत्रीक पह पहलाओं और राज प्राप्त 'सुने । तुन नक्षम् स्रोतुक कार्यकारे apper applyanch & new cost-fronts बुक्को क्यानेकाली है। यह समस्य नार्के भाग्याम् विकास काली काली वक्काने का रोगी और ये मनवाद की इसके दिला किसी दूसरी बीसे निवाद नहीं करेंने। इस वेनोका केन एक पूजरेक अपूजन है। वैसा उपक्रोडीका हेन न तो किसीका दशा है, न प्रकारकाय है और म अगरे बेरम । निरिकेश **।** क्षों केवलक्षेत्रें कार्य करने हैं। क्रके से-को कान सहारत हो गये हैं, उन समया पुरुषे प्राप्त पूरा: इस्तीयन को प्रक्रुप क्षेत्रा। Police : 44 Art went Proper Rose S. अवितास । अत्राची कामको कात्र ही

falgy (trapapping an gistrapping treppens or trappens on trading over any order on eagle of trep falg

क्षानाम् इत नार्तुत्तरिक्षः होते । इत केलेका पूर्णः क्षेत्रस्य केला होता । अस्त्रस्य प्रमुख्य केला पूर्णः अस्त्री अस्त्रस्य अस्त्रे प्रस्तित्वे अस्त्रे कामको अस्त्रे अस्त्रिकार्त्तरे का रोग्ते, अस्त्रा अस्त्रीत् अस्त्रान्तर्यः । निर्माणेशः । तुन्ते अस्त्री स्त्रान्तिको पूर्णः देशा स्त्रान्ति । तत्र केल्याकोताः पूर्णः पूर्णः है, इते स्त्रानी अस्त्रानिक पूर्णः

विकासको कार - हाती हो। परंचु । वे अस्मिके एक कुछ कर कर है, जो केन्द्रकेट सुनिर्व और आक्नामा अनुसार न्योहिनो । क्षण साल है, सालंकती का उन्हांकी असमिक्षकेका जान कर्मा अस्ति क्यांत्रे र्शकार्य गार्ग हुए निवर गायक कार्य है। hamselelt to other aft unto beide t security yets \$6 y recent that कार्यात्ते राज्यके हुए अधी पानको केले perith 7 was allower from applical find and girk? per flowed ugh महारू संबेद है। क्षेत्रकारी संबंध समान प्रकारकारण, अधिकारों, अवसीतों को, Pallifure, Perjay, urgan, Pallifigha salte निर्देश को परप्रकृत है, बढ़ी क्रांस्ट क्रूपन मानुर्वित्य नेपान्तु प्रकार है। ५००, में प्रतिका क्रमीय माञ्चलकार फाले हैं, विकास सम्बद्ध---शर्मान्वकानुबर कृषि नहीं क्रांची । धूने । बहाँ आने हर मिल्लीमें ब्रुक्त इन्हें क्रिक्स नितर्व देशों के बाल सुनी जानी है। बाह्य बाह ann Press th & 1 Sedimer: wit was the शुक्रोंने आही है कि क्लान् हुने plants this was no sign of भी । अनुमें कहा का—'कान्यमार्क पहले

न स्थान । यह में कुमले क्रान स्थान है। इस प्रमान क्रमले क्रान क्रान क्रान में कुमले क्रान क्रमले क्रान क्राने क्रान क्रान में कुमले क्रान क्रमले क्रान क्राने में क्रान क्रान क्रान क्रान क्रान क्रान क्राने में क्रान क्रान

क्षा अस्ति क्षा भारत स्थाप स्थाप

भी अन्यान पुत्रत हेना सोम्बर्गिक अन्यो

pellend mer fine me fin fir mit fier

पूर्वते भरते काम ह्यं है। पूर्वारी कृति

states were free \$1 or width

क्षती । में पूचले जिल्ला पूतरी विक्री घोषा अवनी पत्नी मनानेके हैंजो न प्रतन नातीना

व्यापान् इसको काले होती, प्रश्नी संस्था को है। परस्य ! के इसने कारे मुन्ते केल्क्स्मूको विस्तानपूर्णक कारानी ! कार्यांग्य होता व्यापान और कार्या मेहिको प्रमुख्यात्म होता पुराल प्रथम कार्या प्रथमित हो गर्थ ! इसके पुराल कार्या एकार्य प्रथमित हो गर्थ ! इसके पुराल कार्या एकार्य प्रथम का प्रथमकार्य पुराल और कार्या पुराल क्या पुरालको पुराल और कार्या पुराल क्या पुरालको पुराल और कार्या पुराल क्या पुरालको पुराल कार्या पुराल कार्या कार्या हो। पार्थ कार्या पुराल कार्या पुरालको पार्थ कार्या केल्प कार्य की कार्य केल्या !

भाग्य है पुरुष्टि बहुत्या तुम उन्हें क्षूत्र

प्रशासायूर्वक सर्वानेकाको काठे गये और आज्याते पुत्त हो अध्ये सर्वानकारिकारणे निरित्तक दिवकान् भी जन-ही-जन अखेता भावाने प्रतिक्ष हो गये। (अध्यान ७-८)

मेपा और हिम्बलक्की बातकीत, पार्कती तथा हिम्बान्के स्वत्र तथा भगवान् विस्करे 'मंगल' सक्की उत्पत्तिका प्रसंग

सद्वानी करते हैं—चन्द्र ! जब पूज सर्गालेकाको करते गरे, सबसे पूक्क करता और जातीस को सर्गानर एक दिन केको विकासके कियाद काकार उन्हें सन्तर किया ! किए कादी को में निर्मालकी केवा

अको परिस्ते विक्यपूर्वक केसी ।

मेन्ने कहा—जनगण । इस हैंग सार पुनिने को जात नहीं की, उनको की-स्वभावके भारत की अखी तथा नहीं सम्बाह्य; मेरी से वह जर्चन है कि अस्त सम्बाधा विवाह किसी सुन्द करके साथ बार हीनिये। यह विवाह सर्वना अपूर्ण सुक देनेबारम क्षेत्र। निरंताका वर सुक

सक्षणोंसे सम्बद्ध और कुलीन क्रेम नाहिये ।

नेरी बेटी पुटे प्रमाणि भी अधिक देश है।

बार जनम बार पाकर निरस उच्चार भी जाल

और सुन्ही हो प्रतिह, बेस्क व्यक्तिको । अस्त्वको

मेरा प्रमध्यांत है। ऐसा अध्यक्त केल जाको प्रतिकेट बारणोपर गिर पहीं। जब संस्था अस्के मुख्यंपर अस्तिकोची कारा वह रही थी। प्रातिकोच्यकि हिल्लाको को ब्रह्मका और

भवाकत् संस्कृतता आरम्ब किया । हिमालय जेले—हैकि केनके ! वे चक्का और सरकारी पास करवात है कुछे ! पाम कोके ! पुनिकी मान कानी पुटी नहीं के सकती । यदि केटीयर तुन्हें केंद्र है के उसे सनदर शिका दो कि का फर्निक्शिक सुवैवर पंत्र प्रति प्रति केटा सहया । ए—

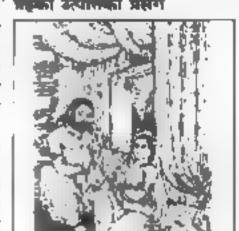

नेको । की मनकार तिय जनक क्रेमर कार्यका मिनवान कर तेने हैं से एक मुन के क्रेमा । भारवर्धका मनका हुआ अस्मूक का असूध तह के मानवा । तियके समीव सारे असमूक स्वा बहुक्का के कार्य है। इस्तरियों पूच पूजीको विकास आदिके क्रिके व्यवका मार्थकी प्रीक्ष किया के । सामने कहते हैं—नारट । क्रिकानकी

विकार कार्यान् प्रांत्याके निर्मे तथ करे।

व्या नात सुरकार वेनाओं बड़ी उत्तवान हुई। वे त्यात्वानें त्रीव कावत कारनेके तिये पुरीको कादेश देनेके निर्मात काले पास गर्मी। परंतु वेटीके सुनुभार अञ्चलर दृष्टियान करके वेनाके स्वये बड़ी नाता हुई। काके दोनों नेताके सुनंत करिंदु गर काके। किर तो

• बंदियां देख्याता • 114 निरिक्षिता केलवे अच्छी पुरीको उन्हेल संबंध और वेकको अनुसर बहुर वह देवेची कांग्र गर्ह स गरी । अनमें सलाबी निवाद किए एक । त्यापत्तर काफी आवासे कर बेहरको पानेतीयो क्रीस हो सब्द गर्मी । वेरी बेटी बड़ी स्त नकी और अपने इक्जों क्रम में सर्वत अपनेवरी मार्गिका देखे क्र्युंची कारक रहाकर चरित्रूर्वक क्रमी माराज्ये कार्रवार अस्त्रात्तर हे हुन्द केली ( रोका करने रहते । सुनुष्टि । वही केरा देवत पर्वतीने पार्ग-पा । हुन व्यक्ती हुआ काल है, रीवले मेरे लुग्ने करत दिया । सम्बद्धाः हो । नेती प्या पान पूर्ण । जान अंतः क्रिके केने । क्रुक्त काल्याक इस स्वातीत विकास राजिक समय प्रकारपूर्वने की एक करवरी परीक्षा का अमेका करनी पाकिने, क्या देखा है, जो जनमें हैं। बासकी ह क्रम समान पार्टी अंतिम पार्ट प्रमुख्य है। पूर स्थाने एक बनाम् एवं नवस्य प्राथमाने पुर्व निवित्र सम्बद्धे, बढी नेश क्लिए है। Rough mounts find men negen मानके पाने हैं-पूर्विक कर्या वेला प्राप्तकर निरिद्धार दिल्लाम् और वेनका बारनेका प्रशासकपूर्वक अनोक विना है। कुछ क्रमने का स्थानि कामनी सीवा को क्षान् । तह कुम्बर नेपाल प्रीत असरे परिच्यो कुराया और कुरिने हेचे हुए करीक्षा करने रहने । teres quie un pren i brende केलों । विकासकारिकेमणे । कारतार मुक्तके कृतिके स्थानके कुरकर निर्माण क्षेत्रका वह क्य क्या, जुल्लाती,

विकारण को समा हुए और अवसी क्रिय वर्ताको समामारी हुए कोर्थ । Price of the -- Bolt I found tree! की भी हुन कर रेका है। में आक्तूकीय को करात है। सुन विवर्तना को पूर्व । क्या को इसन अवस्थि थे। जानकोचे बनके रीके स्थाप समाने के, उन्हीं स्थापनिके पुरू क्षारिको अर्थी वर्गन का रहा का। वे बाह्री प्रसादानोंक स्थान की नामके विकास स्वयंत्रा करनेके रिग्ने कामे । एने केवाका कुछे प्याप्त हर्न दूसर और मैं अन्तर्थ पुर्वको प्राप्त रोक्टर इस्के पान पान । इस प्राप्त मुक्ते हाल हुआ कि जनवंदिक करने हुए पर मनकद कुन्तु में ही है। तम मैंने का proplet don't fire and plan क्योज़ देखर काले भी अर्जन पर विद्व वे इसकी संभा जीवार करें। मंगू का राजन क्योंने मेरी बार जाई नाती, इसमेरे ही नहीं

भरिकार्यक और उपन है। पुन इसे सारापूर्वक पूर्व । वर्श-वर्ग अर्ग्न Processor Appet other State चनकम् प्रान् क्रिक्सिश्यके काला हे गर्व उत्तेष प्राचीको और ज्योक्ति प्यानी सभी केनीयत इस्ताने जिल्हा बार्स रहते । अपने वार्यरीको पुरस्कार समीके हैंको प्रोक्त करने हुए उनके प्रेमकाकेस गुर्गोका आयन्त प्रीतिन्तुर्वक वर्णन काने करें। का उस इन्हेंने संसारिक ration) Streethic first Farms Fert, मुक्तक-अराधानको सुन्दर विक्रीत साथ जीविन वैक्षिका परिवास करनेत के विकास के गरे और क्रम लोकोने इन्ययकी भारति प्रयास कार्य वर्गः। त्येरसङ्ग्रहातः होनेकं कार्यः विश्वविक्री अवस्थाका अवर्थन करने रहते। शरीके विकास द:रिज़ा के कर्री भी रूपका र्ह्मान न पहला श्रीवाक्यानामानी पनवान् शंका का केलावधिरिया लेट आने और

मरको पश्चमूर्वक एकाम करके उन्होंने समाप्ति लगा ली, जो सबका दुःखोंका गरा करनेवरको है। एकाविके में अधिनकारी स्थानका दानि करने तने । इस मन्त्र सीने गुर्जोसे रहित हो ने भगवान् किय विश्वास्त्रक सुविधा चावले सम्बन्धि समावे बैठे सो । मे प्रमु स्थ्यं हो पहलके अभिनाति विभिन्नर परम्बा है। सहस्या का अनेका वर्ग न्यतीत हो पने, तक उन्होंने सम्बन्धि कोड़ी । करके बाद तुरंत ही जो पर्याप कुछा, क्रो में तुन्हें बातल है। फारकर विक्के एलाइने का राज्य बचकारत प्रातिकाठे एक ब्रैट पृथ्वीयर गिरी और सम्बार एक निव्हेंक कर्मने परिचल हो नहीं। जुने ! कर कारणकोर कार सुकाई की, सरीरकी कार्रक रसरू की और आकार प्रयोग का विका श्रुतिको सीविकान् यह क्रोआसारनी सरकार अंग्राम्य स्थापु नेपाने सम्बद्धा था, नवानि सम समय होप्यातरा-परस्था वर्गभार विकास शाने वह साधारण जिल्लाहर गाँगि रोने क्या । का देश कुली जनसंख् संख्याने क्या मान इतम बुद्धिके विकार क्रांग्वेस पहाल सुन्दर्श स्त्रीका कम भारत करके वही प्रकट ही गर्भी । उन्होंने का सुन्दर कामनाको तुरेश क्कानर क्रापनी गोवार्ग रखा विभाग और अंपने कार प्रकट क्रेनेकाले दुवको ही मान्यके कार्य को जिल्लो स्टब्स कोने केलो इसका पुढ़ क्या और अवना है नारक कर हैस-हैरफर को सेलाने लगी। वरनेवर विषयः विकासका सरवेकानी पृथ्वी देवी रते पानो को कार्य का मा गर्ने ।

संस्थाकी इति करनेवाले, परम च्येतुकी एवं विद्वार अन्तर्गती प्राप्त वर् करित देशकार केंग्र पढ़े और पुक्रीको प्रकारकार कारी कोरी—'पर्राप ! सुध क्या हो । वेरे इस पुरुषा प्रेयक्रीय सरस्य करे। यह केंद्र फिन्ह यूक पदानेजरबी इस्पुके बनकर (जरीने) से तुन्हारे ही कपर जनक हुआ है। नसूने । यह फिनकारी कारक प्रार्थि मेरे अन्यारचे प्रचार हुआ है, बळारे बुक्तो कपने गुक्तो ही पुनके कपने प्रस्का क्यांन क्षेत्री। यह स्का विकिय क्रवेश रहेव हेवा । अवका गुजवान् और क्रीन केरेकारक क्रीना । यह मुझे भी सुक प्रकृत करेगा। एवं इसे असमी मंत्रिके अनुसार स्थान करों।'

अप्राची चलते हैं--चारह रे हैसा बाह्यका भागवाच् किया चुन हो गर्व । इसके प्रकार विकास प्रमान कुछ कम हो गमा । इनमें किछ क्या का, ये मोकामानका पालन का थे थे। जालको मनुस्लोके छिप शीरकोक निर्मिक्ता परमान्त ही है। विकासी उपपूरत आक्राव्ये क्रिकेश्वर्य करके पुत्रस्तीत पुच्चतिको प्रतिहा ही अधने स्थानको कानी नवी। क्ये असमितक पुरा निरम। यह करका 'बीच' नामरे प्रतिद्ध हो पुना क्षेत्रेकर तुरंत काशी जन्म नक और वहाँ शाने हीर्ककारणाक मर्गाणांत् प्रोकारकी होशा को । विकासकारियो क्याने प्रत्यो पदकी पाकर वे शुविकुम्बर सीम ही लेड्ड एवं विकासेकर्त को गर्ने, में सुकासेकर्त (appre 4-t+)

ab jan ang mindang gang pangga bagan pananggan na ban manahar Phinasarapan barahan pada pada Pada भगवान् हिक्का म्यून्वतरण तीर्थमें सपस्याके रिज्ये आना, ब्रियवान्ह्यरा इनका सामत, पूजन और सवन तथा पगवान् विवकी आहाके अनुसार उनका उस स्वानपर दूसरोंको न जाने देनेकी व्यक्तवा करना

महाजी अवंते हैं—अस्य ! हिल्कामुळी प्रारक्ता हो वर्षे हे । कुर्वे स्वेपायुनित ज्ञानिकामा पार्वती प्रिजासम्बद्धे कार्ने सम्बद्ध व्यक्ते शार्क । प्राप क्रमणी जनस्था अस्य कर्वच्ये हो गयी, सक मार्गिने विश्ववी काम। हुए प्रज्युको उनके जन्मका समाधार विकास । भारत् । इस अञ्चल भारतिका वार्वलीको हान्त्री रक्तार वे कर-ही-मन को आक्ट्या अनुका काने समे । इसी बीचने होकिक गरिका अलग्य है। प्राच्याने अन्यने मन्त्रयो प्रकास वार्त्यकी विश्वे सर करनेका विकास विकास स्थाप । प्राप्ती आहे. कुछ प्राप्त पत्नेद्रीको साथ से वे विकासको क्तान विकारकर न्यूक्तालर नामकः सैन्द्री यारे आहे, जहाँ पूर्वकारको अञ्चलको यहा होक्षर समाप्त वायरतीका विकास कार्यके रिको कर्मा हुई पान कालो महा वहले-महार पुनलाए अवारीले हुई वी । दिलेन्द्रिय इरने नहीं गुधार गणना अंधाना वर्ध । वे शास्त्रपारिक हो बेरन, इन्स्कूका, निरंप, क्रोतिर्वय, विश्वास्त्र, अनुस्त्र, विश्वस्त्र-राक्षण, क्षेत्रकीय कथा आक्रमारकित स्वयंत्रे अक्रिक्त वरणालका क्वाराज्यके विकास करने अमें । भागवान् इत्तेह अवन-बराज्या होनेवर अन्दे-भूको अन्दि पुत्र अन्य पार्वराज्य की अन्तर्थ तरका हो गुर्क । उस सम्बद्ध कुछ है अन्तर्यक्त प्रत्याच्या सुर्वेद्वयी रोक्ट करते थे। ये राज-के-का और सुते और एक एक्ट भी नहीं केलने से । कुछ

्राती शाला निरिक्त हैवालन् इस ओपनि-व्याप विशासका श्रीकारका कृष्णन्त्र शुक्तार अन्तेर और आहरूको काळगाने कहाँ अस्त्रे। आका संबंधीसदित गिरितको भगवान् व्यक्ति प्रकार विका, अस्त्री पृक्ष की और अन्यन प्राप्त के क्षाप कोई क्ष्या सुन्त क्षांपर विकास विकास विकास का निवास कर किया है।



'अमे ! वेरे लीमानका ज्या हुआ है, जो अप वर्षा क्यारे हैं। अस्ति बुझे समाध कर दिना। क्यों ५ हो, व्यक्तवाओंने यह हीया है।

मर्गन मिला है कि अन्य कैन्यातार है। यहां है, अन्या कान औरिये नालूर्वक भाग नेस जन्म सम्बन्ध हो गया । आज नेस अवन्ध कर्ते । भीजन संस्थात हुआ और अवस जेता राम कुछ सकर हो गया; क्योंकि आको वहाँ कहर्यन करनेका कह जान्य है। मोक्स । आर मुझे अपना क्षत्र सन्दान्तर क्षत्रप्रधानने 📸 freit fieb seine Gent i frag उसकताने अञ्चलीका क्षेत्रक आहारी मेक करीना ।'

महाजी कहते हैं---वाद्य ? निरित्तवादः बह बचन सुरुवर कोवरने मिरीन्त् आंदो परीक्षी और नेक्क्सोलकिन क्रिएकानुको येका । संकारोक्तील निरित्तकारे व्यक्तिक वैद्या असम्बोगमें किया हुए पानवीका पुरस्कारके पुरस्कार्त हुए-से बहा ।

मोक बोले-चेरलक ! में कुमरे विकारण कुमाराने सकता बारोके हिन्दे आया 🛊 । हुम ऐसा प्रकाश करी, विल्ली सोर्ज भी भी मिश्रद न का समेत। हुन मध्यमा हो, सम्बद्धाने बाम हो सथा मुस्तिती, देवताओं, राक्ती और उन्य व्यक्तकोंके भी सहा असमय केनेकाले हो । क्रिज आदिका सुन्दारे कार क्या है निवास रक्षत्र है। हुन महाले अभिनेतार होवार राहावे नियो परित क्षे नचे के। कुररीका अवकार करनेकारे तथा सम्पूर्ण क्योंके अञ्चलकारी सक हो । निर्मितका । मैं वहाँ रह्याकारक-कारके पुष्पारे आधित होका आव्यांक्यपूर्वक वर्ती प्रसारको साथ स्थान वर्गना । मैकारत । विविश्वेष्ट ! जिल सम्बन्धे पूर्व मेरी समस्य विक किसी विद्या-सम्बद्धे बाह्य श्र तके, जो इस संभव प्रचलपूर्वक करे। पर्यतप्रकर ! मेरी नहीं समारे सही होता 🕯 । तम समने पर प्यानो और पैने को प्रक

महान्त्री श्रद्धने है—नावद ! हेला बाह्यकर कृष्टिकार्ग कराविकार करावान् सम्बू तुष हो नवे। इस समय विरिश्तवने सन्पूर्त वेनपूर्वक पा बात कही—'वनक्रम ! करवेकर १ अस्य की अपने प्रदेशने विका हुए भारतका स्थापलपूर्वक पूजन विकास है, बढ़ी केंगे रिक्ने बहुत्व सीधान्यवर्त बात है। अब आक्ते और क्या अर्थना कर्म। म्बंबर । निजये ही देवला बहे-बहे प्रतया अवदान के महाकृतन करके भी आवको नहीं करें । वे ही साम वहाँ साथ कारियन हो गर्थे । मुहाने कहकर जेब्र भी मान्यसार्थ और पुरुषान्य कुलरा कोई नहीं है; क्योंकि काव भी पुरुषानवा तपरवाके रिक्रो ज्यांकित हुए है। परनेक्षर | अराज में अन्योग्को केवराच हुएको भी अधिका चानकार् मानव 🗞 वर्तनिक सेवकोस्तरित धारके वर्षा अवका मुझे अनुस्कृतन भागी क्या क्रिक । देवेश । अतुव कार्यन है। यहाँ form forth flog-maple ples region व्यक्तिके । प्राप्ते 🕽 में अवस्थार कुल हैं। असः स्था अवस्था अनुसार होता कार्रेका है।

्यान्त्री काले ई—सन्दर्श ऐसा सञ्चल निर्मितक क्षेत्रातक पुरंत अपने परको (बैट अर्थ । अर्थेने अपनी क्रिया केवाओं को अस्तरों यह साथ कुलान कह सुक्काः। क्लाहान् कैलगमाने साथ जानेकारे परिवारों तथा प्रवास सेवक-क्लोको पुरस्का वर्षे ठीक-ठीक TOTAL L

रिमालर बोले-अक्टरो मोर्ड मी

• प्रतिहार विकासिक अ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* महारकारण पानक सकती, को मेरे एक हैच। कूमे । इस प्रकार अंको समस्त

पुरुषानमें ही है, मेरी अलग मानवार न जमोबरे प्रीम ही निवरित्तर कार्यर दिवसायूरे मान । यह में सबी मात कहता है । भी। बोर्ड - विश्वविकारनोत्र दिने मो सुमार प्रवार विस्ता, महीं भागमा तो उस सम्बुक्ता में विशेष स्वरूपों सकता है हुनो ( अस्ताप १९)

केम्प्र वर्ष थी, भे की वे उस समय इस

रोजाको का गर्व कि व साथे भनवास होती

शिम्बान्त्वा पार्कतिको विक्वको सेवामें रक्षनेके लिने उनसे आहा गौगना और जिन्नमा कारण नवले हुए इस प्रसामको अस्तीकार कर देवा

महाची करते है—जन्म ! स्वयंचार रीतनाथ दिवसमा प्रतास करन-कुछ नेवार अपनी वृत्तीके साथ इर्वपूर्वक जनकार हत्ये। समीव एके। व्याँ अवसर इन्होंने कार-बरायक विजीवरिकाध दिख्यको उन्याप विकास और अवने अञ्चल कालेको प्रकार क्ष्मणी संस्थाने अर्थित जार दिया । पराव-नुवार आणि जारी सामग्री जनके कारने रककर मुत्रीयने आणे मार्गंद ग्रीलक्को क्रानुहो बहा--'जनवर् । देरी चारे आप भागान् ब्यानोक्ताको सेन्य अत्तेके प्रेक अनुव्य है। असः आपके जारामानाते इत्यानी में इतन्त्री मान अवा है। या अवसे के संक्रिकेंट साथ अब आप शेवरको हो रोजाने रहे। मान 🛙 चर्च आकार सुक्रार अपुन्तः 🛊 हो

**प्रत का बाबो सेवाके दिनो जाता देशको (**' तम प्रकार प्रकारने का बाध अवेका कानकविकी कन्यान्त्रे देवस्थार अस्त्रे क्रि सी और अपने विज्ञानीत, अधिनाती, परमारकाम क्रांत आरका अवन आरक मिना। इस समय स्वेतर एवं सर्वकारी

वर्ग्यक्ष्मारी वेद्याचेत्र क्ष्माराज्यका प्राप्त देशम अपारतमार वैद्यापा नेत का विद्यो सम (ब्रास्त) में ही एक नने। यह देख क्षिणकराने कराक भ्रायाकर कुन: अनके करणीये प्रकास किया । स्वर्धन करके प्रस्के

कर्मन सीवार भूति क नहीं । ब्रह्माओं है केंद्र निर्मित्तम विकासको जनस्थि एकस्था ब्ल्यु करवार विरक्षेत्र इस प्रकार सहा। क्षिपारम् केले—केलीव ! व्यक्तित ! परिवासको संबद् । विश्वे । से आवकी क्रम्बद्धे आया है। जॉन्हे फोल्क्स मेरी ओर वेष्यिके । हिरम ! यहर्ष । नकेवरण । जनस्क्री अन्तर प्रकृत करकेवले प्रच्ये । व्यक्तिक । अपन सन्पूर्ण अस्परीतनीयाः विकास

करवेवारी है : मैं अपन्यों प्रकाम बरशन है।

कारित् ! प्राप्ते ! से अवनी इस फ्रांके क्रम

प्रतिक्षित्र अक्षणका पूर्वत्र कार्यको सन्ते

गोहरते अस्ति पोलकर बान होड़ दिया

क्रमणी पर काम सुनगर वेपनेय

अवक्रिया । इसमें केंग्रे आहेश केंग्रिये ।

और पाक सोप-विभारकर मधा। यांभा चोले--शिरिशम ! एव अपनी इस कुमारी कन्याको परने रक्तकर ही निस्त मेरे दर्शनको उस सन्दर्भ हो, अन्यका चेरा

दर्शन नहीं हो संबद्धा । मोक्समी देखे जा सुरगार विकास निवा द्विकारम् प्रशंका सुवातकर जन प्रगानक् विकाले कोले—'प्रभो ! यह से करायूने, निद्धा बदरणसे में इस बान्यके बाध आयके

दर्शनके रिज्ये नहीं आ स्वयन्त्र । क्या वह



आवकी सेवाके योग्य नहीं है ? नित हमें नहीं शामिक क्या कारण है, जा नेदी राज्यानें नहीं आसा।'

यह सुंख्यार भगवान् गुक्तव्यस इन्यु इतके तर्ग और विशेषतः दुव योगियोको सोकाचारका दर्शक करतो हुए वे हैन्यानको बोरो — 'हीलराज ! यह कुछा। सुष्या कदिश्लेशसे सुन्नोपित, तत्व्यही, वज्यपुर्वे और शुभ तक्षकोरी सम्बद्ध है। इसकिये हमें मेरे समीप सुन्ते नहीं तस्त्र व्यक्ति। इसके लिये में मुखें कार्रवार रोकरत हूं। बेट्के कांका विद्वानोंने नरीको काकक्षिणी कहा 👣 विद्रोपकः कुलती 😅 तो तक्तीअनीके रूपणे निक्र कारणनेकाली की बोली है। निरिजेश ! मैं सपनी, केनी और रव्य मानारो निर्मित् स्कोबारम है। मुझे पुजरी क्षेत्रे क्या प्रक्रेजन है। तप्तियांके क्षेत्र अस्तवा क्षिप्रालय ! प्रशतिको फिर तुन्हें ऐसी बात नहीं बढ़नी बाहिये, क्वोंकि तुम बेरोक्त क्कंने प्रकार, इसनिकोचे सेष्ठ और विद्वान है । अध्ययन्त्रम् ! स्रोके सङ्को मनये सीहर है विकास कार के जाती है। इससे बैसला यह क्षेत्र है और बैसला न होनेसे पुरुष जान तपकारी प्रश्न हो जाता है। इसरिन्ये होता । समस्योग्यरे विजयोगरा प्रेश मडी करण पालिके, उन्होंकि म्बारियक-शासनाथी व्यक् वृत्ते ज्ञान-वैग्रान्यका विनास करनेकारी होती है।' 🐣

कराणी कारो है—-जरह | इस तरहणी कहा-जी कर्त क्यानर नहाजीनितीयोगीत गणकर मोहर पूर्ण हो गये | देखरें | गणकर मोहर पूर्ण हो गये | देखरें | गणकर मुख्यार कार्यक्षेत्र निशा हिम्बान् कर्मका, कुक-कुक कार्युट्ट और सुप हो गये | राजकी विस्काद कही हुई करा सुनकर और निरित्त क्यान्यान्को विस्त हुआ सारकर जवानी कर्यती हुए समय गणवान् विस्तान प्रमान करके निश्चर करन बोलीं |

Ġ.

गारावासरः सरक्ष्माद् निर्माणकारम् ॥ । विश्ववाद्यः च वैदान्तः स्तो प्रश्नवति सरकः ॥
 सारकार्यकान् वैदान् न पार्मा कोषु सम्बोतः । गार्माणकान्त्रः सः प्राम्वेदानकादित्ये ॥

लिये आहा देना तका पार्वतीसारा धगवान्त्री प्रतिदिन सेवा

क्यानि क्य-चोकित्। अस्मी स्वाची हैकर निरिधानों का एक का का क्रांग्री 7 जाते । अस्य क्रांग्लिक्स्पर है, से भी अपने बाल्या रूट चुलो सुरिये। क्रांनी । आज एक:क्रांकिने सम्बद्ध केवार हो कक्ष जारी एवं बारते हैं। उस प्रतिकें कारण ही आप म्यालाको सम्बद्ध ब्राग्नेका शिक्षा इश्त है। प्रची कर्नोको करनेकी के ब्य क्रांतित है, उसे ही अपूर्णन आवश्य पार्वको र प्रकृतियों की संबंधी सुद्धि, प्राप्त और इंक्सर होते हैं। परावस्त् । अन्य प्रतेत हैं ? और कृति प्रकृति क्या है? प्रतका विकार स्रोतिको । अक्टीलेट प्रेम्प विकासको स्रोतुर बैतने के प्राथम है ? अन्य स्वय प्राप्तिकोते. रिक्ष जो अर्थनीय, क्यानेक और विल्लाहरू है, यह अकृतिके ही कार्यक है। इस कुलको

नवानमें बहते हैं—सहद् ! बार्जनियोचे इस सम्बद्धाः सुन्तार सहस्र सीम्य कारोचे ताने हुन् तस्त्रातीक स्क्रीका डीतो हुन् सेतो: !

इरको विकासका है अन्यकों के ब्यूका है,

क्षा एक क्ष्मित ।

नर्वताते कहा—में अवृत्य सर्वकाता ही स्कृतिका कहा करण है और लखाः प्रकृतिस्थित राज्येक स्वयं विका क्षेत्र है। अतः सर्वाच्येको सम्बंध क कही अपूर्णका संग्रह नहीं कारण नाविषे। स्वेक्तकात्वे हुर हर्व निर्विकार रहता कार्यके।

क्षं निर्विकार स्वास काहिते । तस्य | क्षण सम्पूर्ण सोविका कार्यक्रास्के अनुसरर का कार कारी, तक कारी का ही-क्षण क्षणार अनुस्थानकी कोर्सी ।

क्ये औं हे गर्वे ? (क्यों अकृतिका स्वास रेन्द्रित कोलने एको () इस एक बार्लीको नियार करके भारतक इंदिये की पक्षाई बार हो, जरीको बहुक कहिने। यह सह कुक रादा अकृतियो जेवा दुवन है। इक्तरियो अपन्ये र से फेल्स करिये और प पुन करका हो भारतिके; क्योंकि क्यांक अकेट करण — एक क्याहर अनुसर 🛊 है। अस्य भारती सुद्धिमें प्रत्यको समितिको । अस्य प्रो क्षक शुक्ती, जाने, देवारी और कारते हैं, का राम अकृतिका हो कार्य है। क्षांट्र वाप-विकास करना कर्ज है। प्रके ! प्रके । नहें अन्य अपूर्णियों को हैं तो इस समय इस हिम्मान कर्मात्वर अस्य स्थापन विद्या विद्या शहरे हैं ? क्ष । प्रकारिक अरक्षको निकार विकास है। अन्तः ज्ञान अन्ति प्रकृतको स्त्री वान्त्री । हैंस ! अन्य परि अपने कांसको जानी है में फिल मैको एव कारी हैं ? कोशिन् ! कुहे मानके रसम कर-विकार कार्यकी बेक अन्यक्रमाना है ? प्रस्ता अनुन अनुन हेपेक विद्वार पुरुष अञ्चलन प्रधानको पही मानो । मो पुछ प्राणियोग्री प्रविक्रोका निष्य होता है, वह तम हाती पुरस्केश कुर्विते विकासका प्राप्तान है पानक काहिये। क्षेत्रिक्त ! ज्ञात कालोकी प्रका

राज्य ? नेती जनन कार सुनिन्ते । में अकृति

है। साथ पुरूष है। यह साथ है, बाल है।

इसने संस्था नहीं है। मेरे उत्पूजने ही आप

व्यत्तेने क्या – कल्पाकारी प्रके ।

वोरिया ! अरवने को कत पाढ़ी है, बाब शह

करनी प्रकृति नहीं है ? किर अपन करने को

Pin-

· स्थानी करते हैं—नाम ! निरित्तन

क्रिक्ट कृति कार्योग्दर रहेका कार्याना कार्यारी

राजुल और मास्कार मध्ये तके हैं। मेरे किया से अन्य विशेष हैं। कुछ भी जो कर कुछते है। अन्य विजेतिक क्षेत्रेका भी अवस्थित शर्मन से तर नाम प्रकारक कर्न करते ruit fit for Peldinge foir ft? afte मानो विक केसे नहीं ? कंकर ! नहीं अन अपूर्णिक को है और पहि अक्कार यह कारण बार है हो आपको में। सबीव करेवर की अरचा नहीं चाहिये ।

स्थानी कारी है—कार्रतीका का Mire-Minis wiene um file mer सुरकार चरावान् रिस्य केहरकार्यार्थे रिस्ता है अवसे को कोते ।

मेरियने करू-शुक्त भारत सार्वेकार्या निर्माणे । यदि द्वार स्थेकन-पारको भारत्य करके देशी क्रम कक्की के के प्रतिविध नेती सेच्य बारो; पांच ब्या सेव्य कारणनिवाह नहीं होंगी वार्ताको ।

गिरिकाओ हैगा ब्याइकर मध्योगर अनुम्य और अन्य धनेरहान करनेव्हार भगवान् दिश्व दिश्यान्त्री केले ।

शिवने क्या—शिरियात । व 👊 हुन्हारे अस्त्रका रमणीय सेन्न विश्वस्त्रकी मुक्तिभर इसम् स्वरूप राज्य अध्ये अञ्चलका प्रशासीकाकाका विकास करता हुआ। निकारी है । वर्गतारम ! अहर मुझे वर्जा सम्बद्धाः अरमेकी अनुवर्ततः है। अनुवर्ततः अनुसार्गंद्र किया कोर्य तथ जाति किया अर सुनागर ।

कारकान् संकार होता यह और सम्बन्धानिक ज्याने चोरो-'अन हुए जाओ !' एंन्यापरी अवन्य पाकर विजयान अनुने पर सीट गुने : के निरिक्षके साम अधिक उनके एकंक्के Roft agen it i wurft gerit fentite fiere की क्षेत्रं स्वक्रिकेंट सहस्र विका एक्सरवर्धिक पाल जाती और प्रतिकृतिक प्रस्की सेवार्जे सभी नहीं । प्राप्तेश्वर आहे, बोर्च भी गरन क्ये नेकार नहीं का तक । बहेदार्क आरोक्स हो देशा होता का आयेल गण चीनगर्भवर्धक स्थाप अवसी अवस्थात कारण कारण कर। को निकार कार्यके पराच्या अभिना निष्य होते हैं, क्यूरी दिला और रिक्को स्रोपन और बेह्यम्त-माने हिस्स के के कार्यालकार संबंद किया, क राजीय भूपन देवेकारण है। यह संस्था मेरे कहीं का पुन्तकः। इतिकातिः वनवान् इंधाने विविक्तकोः वाहोतं ३००० गीवा पानकाः करणी प्रतिको अपने पान स्वयार सेवा

बारने जनमें से लिएकोंके साथ multipe understall fines fieb प्रतिविद अली-जाती स्वती औं । वे भगवाय क्रेकरके करण ध्रोका इस करणामुख्या यान काली और जान्मी त्याकर शुद्ध निर्म हुए क्करे (अक्का गरंब करूरे योचे हुए मक्के हुन्। अने प्रतिस्ता कर्मन अस्ती, नेपारिकोण पुरस्कारी भागवानु विकासन क्रमें पालकी-पोक्रारी और विराद स्रोतस्त बाह कालन सुनकर विवासको अने अन्यान अन्यानोही विशिष्टम् इस्की पूजा आसी मारके कहा—'न्यानेक ! केन्छ, अञ्चन कार्रकार करके वरणीने जन्मन कार्रको और म्युन्वेलकि सम्पूर्व जनस् से अववक अक्षात् प्रतिकृत विकोद पर और वाले सूर्व । की है। में तुक्क होन्यर आपनो कथा कई ?' जुनिहोता !. इस. अबहर अवस्थितहरू

वारतेक हैंओ सीमार कर दिखा।

 संबंधित क्षेत्रकारण क 

शंकरको सेवामें कमे हुई विशासन महान् सारव व्यक्ति हो क्या, तो की से अपनी इंग्रिकोको लेकाने रक्तकर पूर्वपाद काळी सेवा करती रहें । महादेक्षीने क्या किए उन्हें

रेक्ष

अवनी सेवाचे दिख सरका देखा, तन के कुकते प्रमित हो उठे और इस प्रकार निकार करने लगे—'का काली कर समझकेला कोली और इसमें गर्भका बॉन्ट नहीं रह प्राचना,

सभी में इसका चालितका करोना (\* ऐसा विकार करके सहारकेना काने-बारे महायोगीकर भगवान् भूगमञ्जू राज्यस ध्यानमें रिक्त के नवे । यूने । यरपाला दिख क्षा ब्रह्मको राज्य गये, तथ इत्यो प्रत्यो दूसरी कोर्स निकार नहीं रह गयी। बहाने प्रतिवित नद्याया दिल्ली क्रमेक क्रिका नियान करनी हुई उनक व्यक्तिकावके इनकी हेवाये समी रही । ब्रह्मानगर्यम धनवान् इर शुद्ध धामसे नहीं रहती हुई कालीको निज बेक्से में। किर भी पूर्व किसायने शुक्तका

इन्हें देवारे हुए भी नहीं देवते से ।

इसी बीक्जें इन्द्र आहे देखलाओं तथा मुनियोंने प्रकारतीको अञ्चलने कामदेशको यहाँ अवद्रश्यांकः लेखा । वे क्वथको त्रेरणासे कार्यका स्कूके साथ संयोग कराना जावते में र बनके ऐसा करनेमें बहरका यह शा कि मकायश्रक्षकी सारकासुगरे के बहुत जीविन के (और संवारणीते किसी बहुन वाल्यान कुमकी क्रपलि बाहरे थे) । कामदेवने महाँ च्येन्यर अयने सम उन्तर्येका प्रयोग किया, वर्गम् प्राचेनवर्धने सब्दे शनिक सी श्रीभ नों हुता। ससी उन्होंने कामोचको कारकार भाग कर दिया। जुने । तब सती पार्वनीय जी नर्वनीत है उनकी आपाने नक्ष क्षे तक्षक करके दिवको ब्राह्मको आरे किया । किर ने गर्मनी और परमेश्वर वरावर अस्तवन केमने और प्रसन्ता-पूर्वक रहते समे । उन क्षेत्रीने परीपकारमें नामा कुना कुलाओंका बहान सार्थ

(अध्यस्य ११)

Rest Parent I

तारकासुरके सताये हुए देवताओंका ब्रह्मानीको अपनी कहकथा सुनाना, इद्याजीका उन्हें पार्वतीके साथ शिवके विधाहके लिये उद्योग करनेका

अस्देश देना, ब्रह्माजीके समझानेसे तारकासुरका स्वर्गको छोड्ना

और देवताओंका वहीं सक्तर लक्ष्मसिद्धिके लिये यत्नद्दील होना

स्तजी अहते हैं —तक्षकर क्ष्यद्वीके क्षपञ्चात् सहज्ञजीने कत्वा---तारकासूर मीनो ओकोको अपने महाने करके का स्वयं मुक्तनेपर पार्वतीके विकासके विकास प्रस्त्राक्ये ज्यस्थित करते हुए ब्यूक्टवीने इन्हें हो गया, तब अस्के शबान इसरा कोई शारकासुरकी जनति, इसमें इस वय प्रारम्भ नहीं सा प्रका । यह जिलेन्द्रिय असूर मनेवानिक्त अक्षादि तथा देशता और विपूर्णनका एकवाच स्थानी क्रेकर अञ्चत असर—सम्बद्धे जीतकर रूप्ये इसकावर केन्स्रो राज्यका संकारक काले एक्ना । उसने प्रतिहित हो जलेकी कथा सुनायी। सम्बद्धा केल्पाओंको निकासकार उनकी जगह man & a wrong burg are much \$ और न न्याकर प्रेमरि ही जानक नक कर

रणको हैं । कुरून फोर्ज़ और फुरू अनका समे

र्वेतको अस्तित कर देन्द्र और विकास देन कर्म अन्ये करने का है है है है। क्षारी, केलनेर्वर्गनीको जन्म अन्यो कर्मन उन्हेंक करता है, हुन केल कर्मा करें। वेरे रामान्त । जुने ! अनुस्ता अन्यत्वपुरने अस्त्रे अन्यत्वो न वे अन्यत्वापुरव्य पर पर भारते हुए हम असी समूर्य देशक अस्तर्य भ्यापुरू और अध्या क्रेकर नेरी प्रत्याने with a seed the provident process terit tell uttert der men flore tile अपने दशक दुःकारी वाले कारकर कहा ---जाने हैं कार ही इन्हेंगी गर्ने। हैं ह अला 🛈 क्ष्मी कर्मकारण प्रकोष देशेकारे है और अपन की प्राप्त करता हुई ब्रह्मान्य है। इस साथ केवल प्राप्तकार गानक अस्ति कान्यार bereite werden if ift fie fich gefreite रीताचे अवल श्रीकों को निर्मात हो उनके हैं, क्षेत्री प्रभाव कर असुरने प्रभावे सभी सुर प्रकारिको बाराकीय स्थार स्थित है। बाराकीय Tarrella appella reality di graffi figurardi अक्टा अक्टानीका गुजरे हैं। नांद् का ग्रं and water their to the time. गारिके पहारत्य कर ऐस्ट प्राचीत होने परन्त पर् भागे का असूरको पुरस्को कारा कार्यक

मधी थे र कृते । वेकारमार्थिका यो कार्यन कुर्यका की का सकते सम्बोधिक बात पाती--'केक्स करें ? मेरे ही कालामी हैन कारकाहर प्रकार कर गर्थ। है । यहा: मेरे क्रमी है सरका क्य क्षेत्र वरित और में विक्रे कार्या करा है। अल्या अधिक हार। यह होना चीना कार्य गाँ है। जिसमें कुश्रमारे की करि सार्थ प्रतिकार बढ़ा किया गांव हो तो जो रहद कारण अनुष्टित साथ राजा है। सुप्रतेपरिका इसरा कर्ज कर्जक केन्स्र मन्त्रम् होता है। files in graph washer on top had be-

अपूर्णक अवस्था गाउँ भर प्राची । सम्बद्ध

केवल विराज्य की को भूति बार क्राफ्ते, बह A seen seggen Et harmand i suffe रिकामीचे परिर्वते कोई पुत्र अन्यत् हो से कही ment broad has dry house \$, girls न्यों । पुरसेपुरकर 1 प्रतर्क रिक्ट को जनक में क्ष्मका है, को पत्थे । म्यूक्तिकारीकी कुलाने क्ष अवने अन्यक रिवा क्षेत्र । कृतिहरूके निक अनुस्था करीने ज्याने प्रश्ने अपने धारितको स्थान दिएक देश, नकी प्रता करना विकास करें के अपने विकास के के किया है। का बार पुन्दे की विक्रील की है। स्वानिकारी को कान्यका भागिताका अनुसर वार्तेने, walls built of the side of being line क्रमा करे । मून अपने काले देश ब्रह्मेंग mit, furch interpret under च्यानाम् प्रेकार अपने प्रतिका आवरित का क्रोह । कार्रकार, श्रीकार क्रांग्रीता है (क्रांग्रह भीवी जन्मन्त्री और यह हुआ है) इसीर क्रीनेको अञ्चलिक करवेले केवल वर्गती हो पावर्च हैं । कुमरी चोर्ड अवस्य अन्यने सुनिस्ते रेक औं बर एकते । विशेषकारी पूर्वी के वार्वती इस मनक कुम्लामार्थे अमेत का पुजी हैं और विकारनंपर सम्वाने नहीं हुए व्यक्तिकारीकी अस्तिक ऐका करती है। अवर्ष निया विकासको कालोने बहारी जिल्हा प्रकृषि है अभिन्योधे साथ काल्युरावण करनेवा दिकारी सरका सेक वार्थ है। नीती जोव्होंचे काली खरिएक सुन्तरी नालीही

• वेदिए। विक्यूतर्गः • 

शिवके सामने रहकर प्रतिक्षित उनकी चुना। जिल्हों की कार्य है, से राज हुने कहीं सुरूप कारती हैं, तथापि ने स्वानवात महोतार मनसे होंने। इसमें अन्तवार विकार करनेवरी भी ध्वानहीन स्वितियें नहीं आहे। अर्थात् आवस्त्रकात नहीं है।'

स्वात भक्त करके चार्कतीयमें उत्तर देशनेका क्रिकार भी अनमें नहीं तसे । देवनाओं ! बन्द्रकेश्वर क्रिय जिस जन्मर कालीको कहाँने अदस्य हो गया। सारकाश्वर भी अपनी भाषां सनावेत्रये इच्छा करें, बैस्ते चेहा तुमस्थेण परिप्र ही जयसपूर्वक करो । मै क्ल क्षिप्रके स्थानवर जन्कर नारकाग्रस्को हरे

786

इंदर्जे हरानेकी केल्च कर्मना : ५००: जन पुथलोग शयके स्थानको जाओ 🗗 नारह ! बेबलाओंसे ऐसा बहुकर मै इतिहा ही तारकाञ्चरके जिला और कई प्रेमने बहुतकार भैने कारते इस कारार कहा— 'तारका । यह स्थानी हमारे नेपायत शास्त्राच 🛊 । परंतु तुम यहाँके राज्यका कारन बार गो है । जिस्सी निन्ने तुनने इसध अवस्ता

मरी भी, कराने आदिका बाह्य स्थान हो । की तुन्हें इससे छोडा हो वर दिया था। सर्वका राज्य कारापि जहाँ विधा या। इसकिये तुम सर्गांकी क्रोहकन वृश्वक्रीपर राज्य कारी । अस्तरकेष्ठ । देवनाओके जेन्स

हेरा बहुकर इस असुरको समझानेके बाद में किया और विकास स्थाप करके

क्रमंद्रमें क्षेत्रकर पृथ्वीयर आ गया और क्रोमिक्कपुरमें रहकार यह राज्य करने लगा। किर सब देवला स्त्री वेरी बाल सुबक्तर सुक्रे poner with grain term mercerculus.

करके में राज देवता. इन्हरी देशपूर्णक बोले.—'बान्यम् । सिम्बरी दिवाचे की भी कार्ककृतक वर्षक हो, बैसा ब्रह्मानीका बताना इका सात बन्न अत्यक्ती करना material ( प्रथम प्रकार देवराच इससे सम्पूर्ण

व्यक्ती सम्बन्धकरीके साम इन्द्रश्रीकार्थ गये । व्यक्ति परवार विस्कृत आकृति सत्ताह

क्सान्त निर्मात कर्याः वे देशस प्रसारमञ्ज्ञीकः सक्ष और आको-अपने क्राइकार चारे वर्षे । (June 14---14)

इण्ड्यारा कामका संरका, उसके स्तव उनकी बातबीत तथा उनके

करतेसे कामका जिल्ला मोहनेके लिये प्रस्तान

हराजी करते हैं — नास्त् ! देवताओं के उस प्रकृषि । उसे तुन्हारे विना कोई भी दूर स्तरं अनेपर दुराह्या तारक कैनसे चीहित हुन् नहीं कर समस्त । इसकी परीक्षा हुर्धिक्रमें, श्रुक्तीसकी परीक्षा रक्तपृथिये, विककी इन्हरं कायनेवका स्थरण किया। अस्परेव

तत्कारः वर्ता आ पर्तृष्य । तथ इन्तरे परीक्षा आवत्तिकारणे तथा विकेति मिलताका धर्म बसस्पते हुए कायसे अहा— बुहकारी वरीहत वर्तिके उन्तमर्थ हो अनेपर 'पित्र ! कालक्क्कात् म्हापर अस्ताव्य कुलः होती है। तात । संबाट पहनेपर विनयकी

बरीका होती है और परेक्नों करन एवं इतक बोहकी, अन्यक नहीं । 🖦 बेने सकी बाह **बाहै है**। <sup>म</sup> निकार । इस करन मुहत्पर जो निवरित न्हाकी है, क्याच्या निकारण कुसरे कितरिये नहीं हो सम्बन्ध । असः जान सुन्हारी परीक्षा हो जावनी । यह कार्य केवल नेता है 🛊 और मुझे 🗗 जुन्न वेनेन्त्रमा 🕏 वेली पाल नहीं । अधित यह सम्बद्ध देखार अधिका कार्य है, इसमें संसम नहीं है।'

इन्हर्म थ्या पान सुरक्त व्यक्तिक मुस्तकरण और उंच्यूने नार्वर कार्कर

कारने कहा—देवनात । अस्य देवी बारा वर्षो कालो है ? में आरबाद जान नहीं है क्षा है (अञ्चलका निवेदनका कर का है) *।* 



जोक्यों क्षेत्र राज्याति विक है और

कौन बनावरी —यह साथ देखनेकी बस्तू है, कार्यको औ । जो संस्कृते राज्य कहा पार्रे करना है, वह काम क्या बरोगा ? तवापि व्यक्ति। प्राची । वे कुळ मध्या 🕻 को सुविधे। विवा । को आपके इनुस्तानी क्षेत्रकेंद्र रिक्ने कुल्म स्वयक्त कर रहा है, आयोर का कड़को में सर्वता सरकारो भूमा कर देखा। जो ब्याद विसरते पूरा हो सके. बुद्धानार पुरूष को उसी कालने क्रमार्थ । और जोन्य को बार्य हो, बढ़ सक कार मेरे विकास व्यवस्थित ।

महत्त्वी करते हैं --कार्यक्रमा क कारण पुरुषक इन्हें बड़े असल हुए। के कानिन्द्रोको सुक्त केवाले कानको प्रकान कारोर जारते इस अध्या केले ।

क्रांचे कहा—स्था । यसेक्ट | **वैक्रे** क्ष्मि क्यो जिल कार्यको पूर्व कार्यको ज़ीका रका है, जो रिस्तू जानेमें केवल तुन्हीं समर्थ हो । कुर्ल किलीसे उस कार्यका क्षेत्रा अञ्चल गर्वी है। विकास । बनोक्स ब्राह्म ! जिल्लों दिन्हें अस्त सुमारे स्वाचीनवर्ध जनेका छुं है, जरे बीचा-डीक क्षक गृह 🐉 सुन्ते । तारक जलमे महिन्द्र जो महान् देश है, यह प्रक्राजीका अञ्चल कर कारत अनेन हे गया है और समीको दृःका दे रहा है। यह सारे संस्करको पीड़ा दे रहा है। इसके हुए। कार्यकार अलेका नाम हुआ है। कारते एक देवला और समस्त श्रापि पु:सी हुए हैं। सम्बूर्ण देवलाओंने बहुष्टे उसके प्राप अपनी पूरी शक्ति सम्बद्धर चुद्ध विका का

दर्गः वर्शका एक्किं रते ज्ञास कार्यः अन्यकाने मृत्विकतालके मोर्ग कुनम्य है । मिनीः संबद्धे प्रवेशिक्तंबल परेक्टः । भूतेक्ष्यः जन्मः तत्त्वः न्यून्यः अवस्थितम् ।

<u>Delinen</u>ngardije annere magnet verskere meget versker programmer et ev mer papes by en g Byles significant et

केल कामगाः

परंशु असके अगर समके अधा-क्रमा निकास- संबंध-निकासी बद्धाने रकते हैं। मार । किस क्षे गर्ने । जलके स्वामी कलनका स्वास दृष्ट गवा । श्रीवरिका सुदर्शनका के क्यू अवस् भारी हुआ । औरिन्याने कुलके कम्प्यापर साम बालाया, सिन्नु वह कर्ड कुन्छित है। एक ।

क्षप्रामीने कालोगीका गामका प्राम्के श्रीचंते रूपम धूर बालको स्थाने इस पुरत्तवा देश्यको मृत्यु नावको है। यह वहर्ग **श्रेष्टे अक्टर अस्त और स्वत्यवर्गक पराव है।** विकास ! असके हो जानेने हम देखनाओंको श्वक्रा पूर्व विकेशा । भगवान् शब्ध् निरितान द्विमालयपर इतन सम्बन्धे तमे हैं। वे इनारे भी प्रभु है, कायनाके करावे जो है, कारन बरबेकर है। जैने सुन्त है कि निर्देशकानीकरी घार्वती चिताकी आहर बच्चर अवने हे भक्तियोंके साथ उनके सम्बंध स्वाप्त उनकी सेवाने राजरी है। उनकर 👊 प्रकार महाकेलजीको परिकारके प्राप्त करनेके विक्र ही है। परिद्र कार्यान् हैल्व असी सरको

स्कृती नेत्राप्रिसे कानका भएन होना, रतिका किलाप, देवताओंकी प्राप्तिके लिये वर देशा और रतिका ऋषार-नगरपे जाना

साबी करण आदिको लेकर नहीं पहेला। इसने परम्बाद क्रिकार अवने बाग बहाने । लब प्रांपर-प्रतिके मन्त्रों प्राणीरिके प्रति आपर्यम होने राज्य और उन्हार केर्र कुलि लगा। अच्छे क्रेचेक हाल होता हेल महायोगी महेवार अध्यक्त विशेषत हो मन-हो-मन इस प्रकार किन्तन करने समे ।

तरह भी उनकी नार्वतीये अस्वना समि हो अन्त, तुन्तें मैस्स हो अन्तर काना पाहिने। 📹 कार्य करके तम फतार्थ है आओगे और हमारा जात द:स यह हो नावगा। 30-a ही नहीं, लोकपे इन्हारा स्थानी प्रताप

ज्ञान में कहते हैं — करन् । इसके ऐसा व्यक्तिक कार्यक्रकात मुख्यानिक प्रश्नकारी किल इस । इसने रेपराजने प्रेनपूर्वक क्या-- में इस कार्यको क्रमेगा। इसमें मंत्रम अही है।' ऐसा करूकर शिक्की भाजाने पोलिस हुए कायने इस कार्यके लिये स्क्रीकृति है के और जीए ही उसका जार से क्षिणाः । वयः अवदानी पानी रतिः और प्रश्लाको क्षा है वही प्रकारको साथ उस स्थानक भवा, वर्ष सरकार येथीवर विध ज्ञान स्वयंत्रक कर रहे थे । (अप्रमाण १५)

प्रार्थनासे शिषका कामको हुपरये प्रशुप्तकपसे नृतन शरीरकी

अकारों कहते हैं—-यूने !- काल अपने श्वासानि यहाँ की निवासे विकार वैद्या un Rus ?

इस सन्द्र विकास करके संस्कृतनीके आक्रमदातर मक्त्योगी परनेश्वर शिक् प्रकृतपुरत हो सम्पूर्ण दिकारतीयरी और देखने ल्ली। इसी इसक क्षणजानमें बाक क्षणि स्को हुए महत्त्वार अस्की इन्हें पक्षी। सह पुर्वाचन प्रकृत अपनी शक्तिके प्रापटने अस्का पुनः अपना कथा क्षेत्रना ही बाहता हिन डोले—मैं से उसम संस्था कर रहा बा, उसमें जिल कैसे अर क्वे ? किस क्ष । कर । इस अवस्थाने कामपर होते

बहुते ही कावारक निरीकाको सामाना नेप-कम हुन्य ?' ऐसा कह-कहकर ओर-बोरसे चड़ अरमा। पुरे । उत्तर अन्यत्वाने चीत्वार करते हुए वेथे-विरामाने राने । बालस्कीत बनुव तिन्ते सब्दै हुए बालने भगवान् इंकरवर अवन्य अन्तेष अन्य कोह दिया, जिसका निवास्थ करक बहुत स्रतिय बा। योषु परमाध्य विकास व्या अस्तेत अब भी मेन (वर्ष) हे नवा, पुन्सि हर् बरवेदाके बारा जाते ही साल हे गाया। मानवान् विकास अपने अध्योत मार्च हो मानेवर मन्त्रम (स्थम) को सह नग हुआ । चनवान् मृत्युक्तनको सामने देशकाः बाबु करीन कहा और इन्हें अगर्थ, समाने वैक्साओका कारण करने समा । युनिवेद ! अवना प्रचास निकास हो क्योपर काल भागों मानुक हो उस या। मुरीवर ! कार्यक्रके सारण करनेवर ने इन्द्र सामी सन हेकत वहाँ आ पहिले और सम्मुख्ये प्राप्तान बारके क्रमारे भूति काने लगे।

केवल जुलि कर ही थे वे कि क्रांतित हुत् व्यवसान् इत्तेत स्तानकोर क्यान्यानो विका कृतिय नेताने वाले वाले आन सरकान प्रकट होन्दर निवासी। काली न्यानी क्रमत्त्री और का ची भी। व्या अग यू-यू कार्याः जलने सनी। जल्मी प्रका अस्तर्राको समान बात पानी भी। यह अगर हुरेत ही जनकरणने काली और मुक्तीपर गिर मही। फिर अपने मार्ग ओर मकर फारती हुई बराहानिकी हो पत्ती। सर्वे १ 'पनान् १ क्रम बोधिने, क्रम महिन्दि का बाद जानाक देवनाओंके बुराई विकास, समान्य ही का जानने कार्यक्रमध्ये सरगवर चल कर विकार स्थ भीर व्यवस्थाके करे अलेकर वेक्काओंको कार के पर प्रथम । में मालकुर की 'क्रम ! पंछ



का परमा विकासित हो व्यक्तिका स्ता करीर स्टेस का क्या—काले तो जून नहीं । ये सरिवयीको साथ से समने जनगरी कार्य कार्रित कार्याक्षको कार्य कार्यका स्ति वर्ड एक क्लान्ड अचेल गर्ड रहे । जीवनी कुरहोत पुरस्तते यह इस तरह पढ़ी थी, माले कर पानी हो । बोब्री देशमें जान होता हुआ, तम अस्तर राजकुल के रहि का समय गया-लक्षको को बद्धकर विस्तर करने रूपी ।

क्षी चेली—इस्ट ! में क्या करी ? कर्म करे ? वेक्सओंचे का का निवान की बहुब एक्सीको पुरस्का का कर क्रिया अर्थ ( अर्थ ) मध्य ( स्टा व्यक्तित् ! अन्यक्ति ! स युक्ते सुर्व वेरेन्सर्व विकास ! इर अस्पराय | यह पहर्न पर्या वे क्या ?

ं क≱ने नक्ते ∳—कृष्य ! इस प्रकार वेदी, विकासकी और अनेक प्रकानकी नार्से क्यूनी हुई रहि सुन्ध-पैर प्यासने और अपने रित्नों क्लोको येको सभी । इस सम्ब कार्यक विकास सुरकार वहाँ रहनेवाले समस

• मेरिया विकास • 148 बनकारी जीव तथा पृक्ष आदि संस्थार प्राची। असी संबंध कर प्रास्था बाहते हैं। रहिन्दा भी मनुत पुरसी के गये। इसी बीक्से कुछ देशकर केवल नदुतान के रहे

कृत अभी सम्पूर्ण केवल व्यानीव्यक्तिक हैं; कुलीको आवको परिवर्ग प्रोच्य पुर यह प्राप्त करते हुए रहियाँ आधारक ने इस नेप प्राप्तिने र प्रकार कोले (

देवलाओंने व्याप्त—पूज व्याप्तके करीरका क्षेत्र-सर चला रेक्टर को चलपूर्वन्द एको और चक्क क्षेत्रके । इस स्वकृति काची महादेवकी कामोवको पुनः जीविक कर हैंगे और हुए जिल अपने डिक्ट्रानको अप्र कर स्रोमी । कोई विस्तीको न से सुक देवेबारण है और न कोई दुःस्त ही देवेबारण है। सब सोग अन्तरी-अन्तरी सरगीका कर चीराने हैं । तुन्द देवनसभ्योगके क्षेत्र देखार करती

ही फोर्फ काली हो । पूर्ण असर परिची आसारा है सा देकता प्रमुक्तन् विश्वकेत कार आणे और उन्हें वरित्रमाधारे प्रस्ता महोत् की केले ।

रेपलाओंन समा—भगवात् 🗈 क्षरामान्त्र-अस्तरम् व्योख्यः । अस्य वृत्यः कारके हमारे इस श्वाप शब्दानको स्वापिके। श्रीयांत ! अस्य व्यास्कृतको स्टल्लुस्यर भागीमानि प्रसामानुकेतः विकास नोर्शित्ये । महेका । जायने को कह कार्य निहक्त है, इसमें इनका कोई सार्थ की सार सा तारकासुरसे चीहित हुए इन रूप वैद्यारकोने विकास अस्ते यह मान् क्राया है। गांध है प्रकार । इसे आप अञ्चल न राज्यों । राज कुछ देनेकारो देन । गिरीका ! स्टर्स-सामग्री पति अमेरती असि दृःगुरे होन्हर विमुख्य कर वी है। अल को सन्वन प्रदेश को।

कि आप देवलाओस्तीत समस्य प्रशिक्षेका

स्वयंत्रे स्थाने हैं—अस्त । सन्दर्भ वेपस्तानीका यह स्थान सुरकार मगमान् विका असम को अनुसे उस अन्याद कोले । हिन्दने कहा—वेक्स्प्रको और व्यक्ति ! हम सम उन्दरपूर्वक नेरी जात सके। मेरे क्योपको को बक्त थे गया है, मह में अन्यक नहीं हो सबरत, तबाव रहेका प्रतिकारणे की बार्लाक स्थीतक अन्य (फ्रांस्स्तित) स्ट्रेज, क्यान्य, स्ट्रेक्ननीयति क्रीक्रमान्य वर्धान्यर अवस्तर गर्डी हो जाता ।

जिन्न औरकृष्ण प्रत्यको स्थाप सुरोको स्थाप

कारेने: तम से प्रतिकारीके एउट्टी प्रात्मको भी क्या देंगे। इस कालक ही नार उस सम्बद्ध 'अवस्ता' केया—इसमें संसाध वर्ते हैं । क्य पुरुषे अन्य होते ही सम्परासुर उसे दर क्षिक । इरकारेर ५ क्षान् श्रामकदेश रोधन्ति शामार का शिक्षको मन्त्राम अल मून्त । सिर पह मुद्ध असे करा हुआ सम्बद्धान्तर अधने नगरको र्रोड अध्यक्त र सी । इस स्वयंत्रक हुन्हें सम्बद्धानुरके क्याचे सुकानुर्वक विकास काम क्योंने। वहीं तुन्हें अपने परि म्बद्धानी असि होपी। वहाँ स्वले निरम्बर क्या बुद्धारे क्रम्यसम्बद्धाः वट करेगा और सुर्वी केला। वेज्याओं ! सब्द्रा-नारकारी काम अकवे कामिनी रतिको तक अध्यानकृत्ये कान्यो तेकार उत्तरे लाग पुरः कारने कारण। नेता वह ब्रह्मर सर्वका श्रीच्यतः। यदि इस अधेवको इत्तर अवको रम्ब होगा । कार्यक्रमा नार क्रमा तो इन नहीं सन्त्रोंने - अवस्थि नेवले हैं—अवह ? सम्बन्ध्

विकारी का क्षा सुरक्त विकासके विकास

देनताओंने कहा--देशके ! महातेष ! महामानाम ! इस्ते ! आप महात्रेषको प्रीय जीवन-कृत है तथा सीरके प्राणीको सहा करें।

केन्स्स्रोक्टी यह बाद पुरस्क सक्के कानी कर्मनार्थाणा प्रत्येकर विका पुन: अस्त होकर केलं — देकारको । ये क्यून अस्त है। ये क्यानको स्थाने प्रवास केल्डिं कर हैंगा । यह रुद्ध पेश कर होकर विद्या करेगा । उन्ने अन्ने फ्यानको सक्तो । वे

हेनाः व्यवकार प्रावेण उस प्रयम सुनि वार्तन्त्राहे देवताओंक देवते देवते देवते व्यवकार हो गये। देवताओंका विश्वय दूर हो गया और वे स्था-के-स्था प्रश्ना हो गये। मुने ! नवन्त्राह स्थान स्थान प्रावेश कार्या विवार गृथेकाले देवतर राग्यों अवका हाथल सुनाव्या आवाला दे अवने अवने स्थानको वार्त गये। वृत्तिवार | कार्यकार्य एति विवास वार्ता में । वृत्तिवार | कार्यकार्य एति विवास वार्ता के स्थान वार्ता वार्त गयी स्था वार्तको की स्थान वार्तना था, इस्मी

अवस्थित विस्वयत्ति अदेशार्थिको स्वयानसम्बद्धी संज्ञा दे समुद्रमे स्वापित करके संसारके भयको दूर करना, विस्वये विस्तरो धार्वतीका जोक तका नारद्यीके छत्त उन्हें तपस्थाके लिखे

क्वदेशपूर्णक पञ्चाक्षर-मक्करी प्राप्ति

मनावी कारी है— तका ! का मनवान् रहके तैसरे नेको प्रकट हूं अधिके कानदेवको सीम जरककर पर्य का दिखा, तब वह विना किसी अकेकको है प्रकारित है। उस और फैनको सकी । इससे अकाव प्राधिकोसीहा तीनों लोकोचे सक्द हुएककार क्य कवा । तता ! सम्पूर्ण केवता और बहेंचे सुरंत मेरी शरकने असे । उन सक्वे अवक्स काकुल होकर काक हुका होनों हुका बोड़ मुझे प्रधान किया और मेरी सुरंत का के मुझे प्रधान किया और सेरी सुरंत का है। सन्ति निकेद किया। यह सुनकर में भनवान रिकास स्टाल करके उसके हेनुका भारतियों विकासकर तीनों स्वेकोकी रक्षाके विको विकासकर तीनों स्वेकोकी रक्षाके विको विकासकर तीनों स्वेकोकी

वन्त्रको जन्म वेतिक सिन्ते काल वर्ष । प्रतिष् वन्त्रकार विकासी कृत्यको प्राप्त कुर अस्त्र वैक्ये इत्यां की उसे सावत्रक अस्त्रिका कर दिका । यूने ! विक्येक्टिको स्वया अस्त्रिको विन् वृक्ष रेले प्रतिको काली प्रतिकार कर विद्या, विक्येक कृत्यसे सीका ज्याना प्रकार हो रही थी । वर्गायन विकासी इत्यानी अस्त्रकार हो रही थी । वर्गायन विकासी इत्यानी अस्त्रकार के स्वीर (कोषे) व्यानी अस्त्रिकार नेवा । यूने । सूने ज्याना देश कालूत एक विकास प्रत्यकार ज्या वास्त्रक करके हाथ जोड़े हुए घेरे प्रस्त्र आवा । यूका स्वयंक्त स्वीरकेट विद्यास्त्रकी वस्त्रीकारी विकासम् सून्ति-कर्मा करके सिन्तुने मुक्ति प्रस्तानामुक्त कक्षा । च्याँ जिल्ला निर्मा नवनी है ? पुत्रों अन्यता जन्महरूर एक करके तूनों का आदेश है च्या केरना प्रमात इस कारणे जीवित्रकेंद्र है—इस महेदकों क्रोकरों, जे बाहरता व्यक्तिके ।

संस्थिती क्या कुरका प्रकार क्रिकार सरम काके संस्कृत



रको हर् मेरे असे अल्बलकूर्वय नहा— 'तरार संस्कृत । तुम्न क्यो सुद्धिप्रमान् और सम्बूर्ण मोनोने हिम्बरी हो। में हिन्नी प्रहारो विभिन्न के कार्यिक मेर्बिल्ड्रकेंक सुक्ते कहा पह है। यह मानवान् अधेरत्या होना है, जो महत्त् सारित्साचे अक्षेत्र साले क्ष कारिया है। यह मार्ग्याको एक मार्ग्य मुक्ति ही सम्पूर्ण जनस्को जन्म करनेके विस्ते कार को गना था। यह देख पीड़िन हुए रेक्सओको प्रार्थको नै संस्थेतकस पर्छ गया और इस अरीतको स्वर्धिका क्रिका। निर इसने चोडेचा एवं करण फिल और

सागर मोरव—क्वेंग्रेस स्थान् ! अस्य इसे सेक्टर में नहीं अन्यत । करनातर ! मे रूप काल करके मुख्यों ज्यारा काट कारत कुल कहा है, युव प्रत्यकारकार्यक कारण किये रहे । सरिवारे । जब मैं पही अस्ता का करित, ता पूर परास्त् प्रकारी का अपूर प्रोक्तों क्षेत्र देख। grant wit & whater prime obser-हेपा । पुरु प्यापुर्वेच प्रवे कर है करन thek spec, found on popul prosp कार्यानिकेंद्र भीतर व काल काव (

क्यानी करते है—जल्द ! की देख क्योग म्यूडो क्यो क्येक्टील्य कार्यकारको जान्य कार्य गरिका वर Rose, th quick first account to a व्याप्ता का व्याप्तीय समूत्रों प्रतिप्त हो और ज्यानसम्बद्धानि प्रदेश है स्तरपत्नी कारतिका कुर कार्न लगे । वृते ! प्रश्ने विद्वारिक होया में अपने लोक्सी बन्त ताना और यह वैकारनवारी संस्तु यूने प्रमाण करके अञ्चल के गया। महासुने ! पहालो कर क्रोधारिको भागते सुकार सम्पूर्ण काम सहस्रताच्या अनुस्था कामे तरात और केवार अन्य पुनि श्रुपने ही गर्छ ।

कराजी केले-इधानिके! कहा-कारके पहल् निरंप्रकर्मको सर्वते देवीने नवा विकार ? वे सर्वाची क्षेत्री सारितकीके साथ कही नहीं ? जह एक मुझे कालने ।

- सहारकी ? कहा — धामधान् श्रीवारकीः रेको प्रकृत हुई अल्पने कर प्रान्तेकको दुन्त विकार, तक नेवर्ष काम्य अनुसा प्रकार प्रकार कृत, निवने साथ साम्राम पूँच रक्ष । उस च्यान् प्रमाने स्था है कामोनको स्था 我们的是我们的是我们的是我们的是我们的的,我们就是有一个人的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就会会会不是我们的,我们就是我们的,我们就会 हुआ नेवा अन्तर्भत और अवहार हुई बार्कते. जिल्लाम को हुन्त नहीं नाई थी। वे साह

ंग्रिम, सिमां का उस विकास करती थीं।

क्रारिको विकासे करने रक्षात की से विकास

रिकामकारि अभवाद् प्रांतरके सार व्हेंची

क्रमी भी । तथा ! क्रिका क्रोकामक क्रे क्रांकर पूर्वित के जाने भी। रीकान

होनो समिनोके साथ अन्ते पर वाले नहीं। अस् प्रत्यको परिवारतकोत विभावन् भी यहे विकासी का गर्न और वहाँ गर्ना हुई अवने पुर्विता स्थल कर्ने क्ये वक प्रेन हमा। प्राप्ति से पापंति दुरले अलगे हाँ दिएलको Et is megit forgit is all all a south

मुख्येको असमात्र निव्हाण ह्याँ देशा क्षेत्रसार । क्रियक्ष्मो प्राप्त सोक हरत और ये प्रीप्त ही अरमेंद्र पान्त पर चर्नुने । ये नितर प्रान्तने प्रताको बीकी अधिके प्रोक्तकर ओले—'हिम्पे हे हुन्हें मार, सेओ पर / हैक क्याचन अव्योधार Repared seven flager of welched परिच ही पोवर्ग करा हैएक और को अल्पान की पूर्व के अवने वर में आने (

erreitere que unte suppost अपूरण के गर्व में। अंतः प्रकोर विश्वकी मार्गती असम्ब माञ्चल हो गाउँ थीं। अदे कार्डी भी जुला का प्रतीप जाते निरामी की र रियानी का सहस्रा का से अपनी नाहते first, an east might facult areas गमा भाग दक्षत पाल । ये अपने पालकी रिन्ध करने कर्ती और ओसी—'क्रम ) मे मारी नवी ।' जनिवर्जीने समास्त्रेपर की वे विमेराककृत्यते कुछ रूपक भई पाने भी । के जोते-जराजे, कार्य-वीते, महारो-चोते, मानो-विक्ते और समित्रोंके बीवने पूर्व होते सन्त्र भी काफी विशेषकात की प्राप्तका अनुभक्त कर्ती करती और जेरे अवस्थाते मका मुक्त-कार्यको भी विकास है' हैए। महारे हुई ने एक प्यानेनवीको प्रकेश

चेतुरका क्लिएन कारते औं । इस अकार

पार्थती चरपान् विकोध निर्माते पर-ही-का

देवनाम् अस्ति पार्व नेपात इता असीः केव्यक अधीर संभी पूछ, को यह अधारकेल थे, क्षे एक कालक क्षेत्र रहते थे। प्रकारि वे प्राथमान् प्रोत्पत्तको जुल्ह च सार्थी । क्रमिक्ट केल्पे : स्वरूपन क्रम विश प्रकार केरणने प्रकानुसार पूर्व पूर्व Species redirect and a fee mire before विभवितन्ते सुकार स्थापन-कान्या विकास और प्राथम-न्यूपर पूछा । विरा पुन कर्मह दिने कृत काम जानकार केंद्रे। कहरणा क्षेत्रराज्ञे कथा व्यक्ते क्षेत्रका अस्थान्ते ही कर्मन विकास । विकास सर्वा अस्ते व्यक्तिकारी केंद्र आहरू वर्ष और विकास तक प्रति हुन स्वयोक्ता स्रोत क्षां - मेर स्था प्रोक्त क्षांता । मूरे । यह ten famit fing jejtebaft sift-'हैनेश्वर र जनवाद विकास भारत सबी र' मित्र अपने विका हैजार तुम और और धन-ग्री-

- कार्यने (तुमने) नक--कार्रिको । हुन नेते कत सुने । मैं एकम्बर क्यी मत अंतरण देशका अनुवार कवारे और क्या पढ़ हैं। नेता पक्ता मुख्यो निकी सर्वका

बाद्य संस्था कार्यन क्रिकेश

कर दिस्कार सार्व्य करके जैताराज्यको होत

कीय ही इंद्यान्त्रमें फारतीके मान जा गर्ने ।

कुरे ! कुर सोव्योचकारी, इसमी बच्च शिक्की

क्रिय क्रम हो; समान हरान्याओंके निर्माणीय

हो. अनः कार्यक्रे पात् का को सन्तेतिक

मानोक प्राप्तिक विद्वार्ति विद्यात हो। इसकी सम्बद्ध

वस्तुओंको देनेताला क्षेत्रत। सुधने पहाँ महादेवजीकी सेवा अन्यत्य की भी, वरेतु वह किता तपायांके गर्ववृक्त क्रेकर की भी। दीनीयर अनुबद्ध कारनेवाले जिस्को सुद्धारे उसी गर्मको जह किया है। विस्ते ! सुश्हारे स्वामी महेकर किरफ और महायोगी है। इन्होंने केवल कामदेवको बलाबर से तुन्हें रक्तुवाल स्रोप दिया है, उसमें यही बहारण है कि वे भगवान् शक्तकात्त्व है। ३००: तुम श्रमम नपस्याचे संस्था हे विश्वप्रशासक मवैवारकी आराधना करो । तपस्थाले लक्करा मंख्यार हो प्राप्तेयर प्रवदेश तुन्हें ३०४वी सक्रपर्थिकी क्यांकेने और तुम भी क्रपी कर कारणायकारी एक्स्का परिस्थान गडी करोगी। देनि ! तुन इतपूर्वक दिलाको अपनानेका पत्न वर्ता । दिश्यके शिक्ष इसरे किसीको अपना गति स्वीकार न करना ।

महाजी पंजरे हैं —सुवे ! चुकारी का बास सुनंकर विधियानकृतारी काली कह इल्लारिक हो नुबारे हाथ और अस्त्रतानुबंध क्षोति ।

शिक्नने कहा—प्रश्ने ! अस्य सर्वात तथा जगत्का उपकार करनेकले है। मुने ! मुझे रक्षरेककी श्राराधकके हिन्दे कोई यना दीनिये ।

त्रकामां कहते हैं - मस्द ! पहलेतीका या जनन सुनकर तुमने पद्धावन जिल्हाम (नमः क्रिकाय) का उन्हें विशिवपूर्वक उन्हेंक्र किया ! लाभ ही उस मन्तराजने अल्य जनज

हिनका, निर्देश सका अन्य काम्य करनेके लिये तुबने असका सुबहे अधिक अधान वसाया ।

> कर (तुम) चोले---देखि ! इस कनका एरम अञ्चल प्रभव सुनो। इसके अवन्यानमे चनवार संबद उसम हो जते 🕯। 🖦 धनः सम पन्नोका एका और पर्नेक्षिक्त कलको देनेवाला 🛊 । भगवान् इंग्लाको ब्यून 🛊 जिप 🕏 तथा सायकको कोण और बोक्ष देवेंने समर्थ है। सीधान्त-स्वतिर्वतः । इस भागामा विविध्योक प्रय कार्यको तुन्हारे हारा आस्त्रीवत हुए मगवाय् क्रिय अवस्थ और सीध मुखारी औरवीके रक्षण्ये अव्याद क्षेत्र सम्बंधि । विश्वते । वर्तेच-संनोपर्वेद जिल्लोंने तरार रहकर मगवान् निरमके राज्यका कियान काती हाँ तुम प्रकाशकास्त्र अप करो। असरस्थानेन दिस्य परित्र ही संस्ता होंगे। **स्थानी १ इस सरह तपका। क्रों ( तपकाओ** न्योधा बक्षमें हो समाते हैं। तपस्पासे ही मकको प्रकेशक्रिक कलको प्राप्ति होती है. अन्यंका भारी ।

माजनी ऋते हैं---मारव र सम धनकान् दिवाके प्रियं चंक और इकानुसार किन्दरनेवाले हो । तुमने कालीसे उपर्युक्त कार प्रज्ञकर देवताओं के हिनमें तत्पर हो लगीलेकको प्रस्कात किया। तुन्हारी बात कुरकर इस समय धर्मती बहुत प्रसन्न हुई। कडे परव उत्तर प्रकाश-मन्त्र प्राप्त हो यचा चार

(अध्यास २५-२१)

शीतिककी अस्तवनाके लिये कर्वतीजीकी दुकार तपत्वा

महोत्रर प्रमुक्तरीयस क्ष्मी प्रार्थेकी मार्क्समानिके तथायांचे ही सम्बद्ध पाना और नेपालके रेज्ये ही मनमें निक्षण किया । उस म्बोने अपनी राजी जन और विज्ञाने इता विका इंड्यान्सर और बाता केनाने आजा मानि । विवाने तो परीवाल कर रिका; वर्तनु मारा गेगाने कोक्का अनेक प्रयक्ति रिज्ञान और पाने हा कार्य जातर का मार्गाने पुर्वाच्ये मेवार । केन्द्रमे सम्बद्धांक हिल्ले बनने वानेने केवले हुए 'ब', 'बा' (बाहर न काओ) पे्ल कहा, हसरीको हत भाग विकास राज क्ष्म से गास । पूर्व । कीलराज्यमा पाली बाह्य नेपान रोपहरेले विकास के की जी जान अवस्था विकास क्षाण विका और पार्वकीको प्रकारक हैको षानेकी ज्ञान है के। क्षेत्रिक ! काराबंध विदे अरक्षा प्राचन जाना प्राचन प्राचन मार्थनकार्यं वार्वतीयं धनन्त्र प्रेन्त्रवार कारण करतेर अन्तरे अन्तरे को स्वाहता श्रेषुक्तम् विकारः विकार-विकासी अस्तुत्तर-पूर्वक प्रयास करके विल्लेह स्टान्स्कृतिक केनी समितकोके स्थाब के सबबात करनेकेंद्र रिको कर्म गर्नी। अनेक प्रवासके हिव प्रसोका परितास काके पार्वतीने कारे-अरेवाने सन्दर ग्रेजनी नेवरण बर्वत क्रीव की भागमा वारण कर निमे । हारका परिहार भारते अस्य मृत्यानीको क्रमाने स्थानकः मरबाह्य से समस्ताने हिन्दे सहस्राहरू (ग्यूरेपरी) सीर्चकी ओर फार्स ।

न्यर्थं व्यान सन्तती हुन् नगवान् संवारते । अवस्थित सन्धान की कारके वी ।

माराणी करते हैं—देवर्षे ! तृष्टारे करें। कान्द्रोक्यादे एक बिला का, विकासकार का विकार पहाजनसम्बद्ध जायने जीवन है। कहीं परन ज्ञान सुद्धितीर्वतं प्रार्थतीने सपका ज्ञारण की । चेरीके तब करनेले ही ज्लाका 'गीरी-दिसार' जान है। नका । यूने १ दिखाने अवने सरमाठे परीक्षाके रिक्टे बहुई बहुत-के कुन्तर एवं वर्तिक कुछ स्त्यापे, को काल dent die greft under mei क्षी-प्रद करने वहाँ एवं बेहेका निर्मात विकास विकास है है स्वरूप असरने और नो मुस्तिके रिले भी कुमा बी। से व्यवसीय राज्युमं इतिहारीयारे प्रतिप्र क्षेत्र कार्युमे महर्ता अने पेक्षीयर अपयोगीयारै तयाया पारचे राजी। सीवा स्त्रुपे अभी वारी और किन-राम अल्ल फारके उद्यापार के बीचकें बैद्धारी और विरायत बाह्यकार-अन्त्रवा प्राय करनी राज्ये की । कर्ण क<u>र</u>ूमें केईकर सुरिक्षर आवाको बैद्धकर अञ्चल विक्रती पालावरी प्रकृतिक के आसन संगोधन के निरंपा क्टोकी करकारले जेवली रहते थीं। क्षीतकारणके दिलक्षण स्वाप्तर अनेकान् र्वकानेत अकाने स्थार हो से स्था बीतत अन्तेक भीतन काफ़्री स्वापी तथा गर्माचन बरकारी चतुरनीयर केल कराते थीं। इस म्बार का कारी हो पहासा-वक्के अवस रोक्स के दिला सम्पूर्ण सर्वेकाविका परिनेके याम विकास स्थान करने थी। प्रतिदित Jenner Surfer & erfreift um अवने राज्यने हुए पूर्वाच्ये प्रसासायुर्वक मीक्सी और व्यक्ति प्रभारे कुछ असिन्धिका

क्रमीर समार वाली जन्म प्रमानको कृत्या आहे, बांचु अपूर्ण कर सकता पुरूष नहीं निर्मात मुने । ये केवल मिलने पर एककर वहाँ सुविकामानो सही या वैसी जाने थीं। क्रमा पहल को सल्लाको बोहा और कुरता वर्ष अनुदेने केवल वर्ष कारकार मिलाना ! इस तरह रूपका करती हुई हेती कार्वतीने सामकः अनंकत वर्ष अवतीन सार fieb : respect freuereicht igen ferenbeit परे कामा की प्रोड़कर सर्वका निराहत रहते सार्थी, में भी सरक्षात्रीने उत्पाद अनुसान कारत है जन्म। विकासकार्य विकास भीत्राचीर विको प्रशेतन की कीत्राच कर विका प्रतिको केलान्त्रीने कामा का 'असरमा' रक्त विकास प्रस्तेत कह पार्वकी मनवार क्रिकेट स्थानपूर्वक एक वैरहे कर्म हे सक्रमा-स्थान जन जाती हाँ कही भारी तरावत करने राजी। इसके अंग्र भीर और क्रान्काको हके थे । वे अलकार महाक्रमीमार सम्बद्ध भारतर किस्मे स्वारी औ । हुन प्रकार विभक्त विकासी संग्री क्षू कर्कति अवनी मध्यको प्रान मृत्रिकीको जीत लिया र वय सचीचनमें अहेवाओं विकासक्रीय सरका काली जो कालीके तीन जात को भीत गर्ने ।

तकान्तर वर्षी महावेकनीने सहाः इतान क्योंक्स एक किया का, का स्थानक क्षणभर प्रकृतका किन्त्रमंत्री इस प्रकार विका कर्ल लगी— क्या व्यक्तिको इस समय नव नहीं जातों कि में प्रकार केले निवारोंके पहलाने साध्य हो स्थवत कर की

मृद्ध रिक्कारी पार्ववीचे प्रकाद है ? बिद क्रक प्रतान है कि सुद्धिवीकारणे श्रीपी, न्युप्रेडकी सर्वे, जनेक अव्याची सवकाने तथी हा यून नेनिक्तके बार में सर्वो क्या कुरस्य जुल्का भी सेवन किया । ज्यों आधे ? स्टेक्टी, वेटने और बुटिसोक्कर राह्य गिरोस्त्वये च्योकाच्या गान विका साम है। सम बहे बहने है कि प्रकार पंचर गर्मक, सर्वात्म, सर्वदर्शी, स्थान ऐपार्वेके का, दिल प्रतिकारण्या, सर्वार क्षेत्रकार्यको सन्त्रा नेनेकले, वर्ताको करकी अरबीह कहा बेरेकाले और रहत सम्बन्ध देखीका विकारण करनेवाले हैं । वर्षि वे सम्बद्ध प्राप्यसभीका वरिवास करके भगनाम कुरमाञ्चाओं अनुस्ता हुई है हो है कारणकार्य कारण किए वहाँ पुरस ज्ञांना हो। यदि 🎮 वास्त्रान्त्रोता किर्म्स्स्य स्थापन स्थापन स्थापन ultraub fefteplu en fant å ti करनाम क्रेक्ट स्ट्रावर प्रत्य हो। पहि मैं रूपेंचा क्रिक्की भारतमें यूना एवं विभिन्न

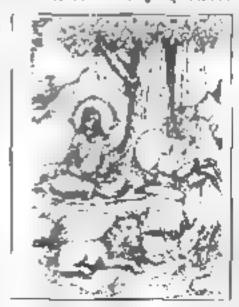

होंके तो भागवान, प्रांचार जुड़ाकर अववाद जाते हो। सिंह और ही अबदि एका एरापि प्रशास भी ।

इंग तरह नितर विकास करती हुई अहा-करफरावारिकी विधिवास वार्यती के दीवे प्रति मृद्धीर्वकारतामा । एक्कार्वे (उपी पृद्धी । क्योंने ऐसी सम्बद्ध की, को मुनियोक रिक्षे भी कुमार भी। बार्वे का सम्बद्धाना स्थान मारके पुरुषोक्ती बद्धा विकास हरत । व्यापे १ पार्थानिको सम्बद्धाना जो दुसर्ग प्रधान वहा था, को भी पुर समय सुने। सन्तरका मार्थनीका यह पहुन् तथ परत आश्चर्यकरूट या । के स्वयन्ताः क्य-दूर्णके विशेषी हे, हैने मनी भी वह अक्रायके क्या जातर क्रमी स्वामचे प्रमानने निर्मानकी हो

केवोरे संपूक्त वर्गकारे व्यू की पार्वतीके मन्त्री महिलारे क्र्म परस्य क्रांस व्य र्ष्युक्तने थे । युनिसेत्र ! इसके असिरिक जो लक्काः एक-द्वारोके नेते हैं, में को-मिल्ली आदि हमरे-दूसरे जीव भी का अक्रामपर काभी रोज आदि विकासीके प्राप्त नहीं होते हैं। व्यक्ति सभी नुश्रीमें कहा करन क्यों व्यक्ते थे। अधि-व्यक्तिके एक और निर्मित पुरू का काकी मोधा बहुतो थे। महोका मेरा कराज्य केराव्यके भूतार हे मना। पर्वतीके प्रवर्ण मिर्द्वाण जानार केंद्र कर नेवार । (49 milet)

पार्वतीकी तपत्काविकमधः कृता, उनका पहलेले भी अन तक, उसले जिस्सेक्तिका संसप्त होना तथा समस्त देवताओंके साथ ब्रह्म और विष्णुका भगवान् दिखके स्वानपर जाना

महाजी पंतरते हैं — प्रतिश्वर । विश्ववि अर्थिको निर्मे पुरस अध्यान स्थापक व्यापके 💅 पर्वातीके माहून वर्ष बील गुले, तो की भागमान् प्रेक्टर जनाह नहीं हुए। शब हिमाबार, हेमा, येर और मन्त्रांबर अहिने आपर पार्वतीको सम्बत्ताना और विज्ञाती अरित्यो शामचा हुम्बर बतामत उनसे बह अनुरोध किया कि पूर तरावा बीवकर

बरको और माने। तक जन सकती करा मुख्या पर्यक्रिये करा--- विलाजी । जनाजी ! नक्षा जेरे क्राफी बार्क्य ! मैंने पहले के बात कही ही, उसे क्या आवालेगोने कुल दिख है ? जातू, इस समय भी नेरी जो प्रतिक्षा है, को आफ्तोप सुष हैं। जिन्होंने रोचरे ब्हान्टेनको जलाकर

मान कर दिया है के नार्रोक्ता करारि विरस है, को भी में अपनी त्यासारों का असवासाल पानम् प्रकारको अवस्थ महरू करोगी। अवद समा स्थान अस्तुत्रसम्बद्धाः अध्यो-अपने करको जानै: व्यक्तिकारी संतुष्ट होगे ही, इसमें अन्यवद विकारको अन्यवस्थाना नहीं है। विवृद्धिने स्थानकेनको अस्त्रका है, जिल्होंने इस वर्तांतके अवको भी असमार चान कर दिया है, इन मध्यान संकरको में केवल त्यासारे पत्नी चलारीती । बहामाध्यक 🕽 अस्य 🕬 मान से कि नवान समीवताने ही बनवान राष्ट्रावित्यको सेवा सुरूप 🏚 स्वाती 🛊 । 🕸 मै कामरकेकोरो सहय, प्रत्य कवारी है। शुर्मका प्राप्त करनेकारी पूर्वतराज-कुमारी दिला गाता नेजका, भाई मैजक,

भेतिम देखकुरका + The निता हिमाराम और प्रमुक्तामार आहिते इतम मैंने हाम जोहकर प्रभावपूर्वक अन्तरी

इवर्नुक बात बद्धकर सीता ही चून हो क्यों । स्तुति और अहर—'सहाविकाने ! विकाले ऐसा कहनेगर ने चतुर-कारमक अन्याने राजी हुई वार्वतीके परंग उन राजने मर्थात, निर्देशक सुकेश अधीर निरिकाणी संगत हो इस सब स्केन आपकी सरकार्य मार्चकर प्रकृतित कार्यो हुए अञ्चल निर्देशक हो। आहे हैं । बाल हमें कवाड़ने, कवाड़ने ।' हम जैसे आचे थे, जैसे ही तरेट गर्छ । उस सम्बद्ध क्रो जनेवर समिवीसे विगे 🚅 करीते यनमें प्रकार्य निक्रम काले स्कूपेनों भी अधिक का सम्बद्ध करने समी । सुनिकेक् ? देवलाओं, असुरों, बहुव्यों और व्यवस प्राणिकोत्राहित समात क्रिकेट का महाते स्वयुक्ताने संसाम हो अही । उस समय क्रमान Burn, seet, war, filest, ween, firm, शांका, गुर्मि, विकास, यहे-वहे सम् प्रकारकी, मुहस्य क्या अस्य लोग सहस्य से-महान कराने का गर्न : परंच क्रान्य कोई महरूत उत्तरहे सम्बद्धने नहीं आका । का हुन् शादि तथ देवता निरम्बर पुर बुक्कारिके प्रतास से बची विद्यालयों काय सुनेप फारेस्टर युक्त विधानककी करकार्वे अस्ये । का कारण उनके रहते अब्दुः संगत्त को रहे थे । यहाँ अर सहो प्रधानकर के सन्धे सक्का और

मंगल होनेकर क्या कारण है 71 क्रमार का प्रश्न सुरकार मान्धी-का विकास सरम करके विकासकीय की सब कुछ सान किया । इस समय कियुने को एक उत्तर हे गया है, यह निरिज्ञाकी स्वरकायन

बालिडीन देवलाओंने वेगी सुनि वाली एक

साम ही मुक्तने पूर्व -- 'प्रच्ये ! अन्यक्षी

कत है—यह जानकर में इन सकते साथ र्राष्ट्र ही श्रीरसालस्को गया । वर्षी क्रानेका मोदन भगवान विकास तक कुछ कारण

था । वहाँ प्रहेमकर देखा, जनवाद औदरि

सुरुष् अस्तरका विरायनाः है । क्रेक्समार्थिक

क्य देशकानीकी का कत सुरकार क्रेन्स्स्मान्य के पूर् धनावात् स्थानीयति प्रमुखे कोन्हें ह सीरिक्ट्रो कहा—देवलाओ । की

आक पार्वकोजीकी स्वयंत्रका सारा कारण क्रम निरम्भ है। अतः पुरस्केगोके साथ अन परवेश्वर दिवाके समीच प्रदास 🖟 । इस सब र्रोप विकास यह प्रार्थन अस्मि कि से निर्वेशको स्वस्तुवार असने वर्षा है आहें। अन्यने । इस समय समझ संसारके कान्याच्यां रिप्टे प्रनामान्त्रे विकास व्यक्तिकारके विके अनुदेश वारण है। वेळाचिके विकासकारी मनवाद क्रिक Remain or blis first dat 40 mil artic कार्याच्या पाने, इस स्थल इस वैका है प्रकार करेने । असः काम महाराजन महाराज् का नहीं का स्थानकों समें हुए हैं, नहीं हम का लोग करें।

भगवान् विकासी का बात कुरवार कारका देवारा अग्रीद क्षती, प्रवेशी और annight first state themse mindets स्वत्रे अस्यत्र प्रकशित हो सोले ।

देवताओंने कहा -- चनवन ! थ्यापनेका, कारवीके स्थान वैशिधन और भवनक नेतेंगे कुछ है, इन रोपभरे व्यवस्थ बहुके कर इसकेन नहीं जा सकेने; क्वोंकि की व्यक्ते उन्होंने कृतित हो हुनीय कारको भी जरम दिया था, उसी प्रकार में हुने भी द्वार कर करोने—इसमें संसम नहीं है ।

कुने ! इन्हादि देशसञ्जीकी कम सुरक्तर - केमोपानी कम्माप्ताओं नमस्कार विकास और

एक्पीयति जीवस्थि उन सम्बद्धी रहण्यन् हेरे हुए जहां ।

मीर्जर जोरो--- है देखारको ! हक एक होग प्रेम और आइरके साथ नेगे कर सुनो । भगवान् दिन्य नेनावओके स्मानी तथा इनके मध्या गात कानेकले है। ये पूर्व महीं दन्य अर्रेने । तुम ५०० लोग नदे कतुर हो । अनः तुन् सन्तुको सान्तनकारी मानकर हेमरे कथ कको अन्य प्रमु हर महारोकनीकी शरकार्थ कालना पार्काचे । धनकन् हिल प्रामक्ता, सर्वेश्वर, कार्वास, पराधर, तक्की और क्ल्कान्यका 🖫 असः क्षेत्र क्रमारी प्रत्याने अन्यक्ष प्राप्ता वार्तिये ।

प्रभावकारी विष्णुके हेला अवस्थित सब देवल उन्हें। साथ विकासकारित विकास क्रार्टन कारनेवेट सिपने गर्ने । चार्टने पार्टीतीयात आश्रम पहले पहल कर। जल क गिरिक्सन्बिकी तक्ता देखनेके प्रेक शिक्य आदि एक देवला व्यक्तिकार्यक उन्हेर आजनपर गर्ने । कार्यतीके हेस् एकार्य देशकर सब देवता अर्थंद्र क्रमा नेवसे प्रमान क्के गर्ने। इन्होंने सर्वकार्ने तनी हाई इन

रमान्त्र निर्द्धिकारक शिकादेवीके लक्की पूरि-कृति ज्ञानिक कारते हुए के स**म दे**वता दस त्यानकर एके, जार्ड धंतवान् प्रकानका न्तिनकार थे। यूने । यहाँ परिवास सब केवलाक्ष्मेंने पहले तुन्हें उनके बास केवा और कर्ण के व्यवस्थानकारी जनवान कारी दर ही सब्दे गई। वे व्यक्ति वह देखते हो कि मन्त्रमम् द्विमा कुनित्त 🛊 मा प्रसन्त ( जान्त् 🗈 तुम के प्रकार निर्माण कानेवाले और विशेषतः क्रिक्के चंद्रा है। अतः मुक्ते धराकन् क्रिक्ट स्थानक काला को सर्वता प्रसन देवतः। वित्र वर्त्वने मीठका तुर श्रीविम्य अभी राज केम्पाओको जगवान दिखके स्थानका के नावे । यहाँ वर्डुव्यका विक्यु आदि क्रम देवकाओं ने देवता, धारूबरसात धारकान् किम शुक्तपूर्वक प्रसन्त मुहाये क्षेत्र है। अपने मानीचे मिरे हुई प्राप्त तराजीका कर शास्त्र क्रिके केंग्यव्यात आसीन में र उस क्लोबरकारी अकारका दुर्जन करके पेरे समित ब्रोसिक्य संबा अन्य देवताओं, रिस्हों और व्यक्तिकारिये उन्हें प्रध्याच करके हेवी और कानिक्केके सुर्वेद्वास अन्यत सम्बन्ध विकास (अध्यक्त १६)

देवताओंका मगवान् हिस्सरे पार्वतीके साथ विवाद करनेका अनुरोध, धनवान्का विवाहके क्षेत्र बताकर अखीकार करना तथा

क्रके पुन: प्रार्थना करनेपर खीकार कर लेना

उनकी सुर्ति की। सथ अविकोधारने पश्चान् उनका कहा। को।' विकास तथको क्षेत्रकानुसा एवं अच्छ- - दच्चानु सम्बन्धिः इस अन्यार सुवित

महरूपी काले हैं—जरद ? देक्काओंने 'जर्म ? देक्का और मुक्ति संस्कृती प्रकृतर यहाँ प्रश्निकर पनकान् सबको जन्मन काले. अस्पको जरमाने आहे हैं। सर्वेकः ! आह

बारमस्थापने प्रक्रंसा करते हुए कहा— करनेवर सरावस्य प्राप्त वीरे-धीरे असि

स्रोतका प्यानमे अपत हुन्। समाधिये इतन मधिका दर्शन करते हुए इस प्रकार विरुद्ध को मरन्यकारी बरन्यकाट पूर्व ईखार कुन्तुनै राजका बेजनाओं से प्रस प्रकार बाहा ।

शानु जेले—बीबिक्यु और अक्र आदि देनेक्ष्में । तुन सक लोग मेरे समीप कैसे अपने ? तुम अगने अवनेका को धी बारण हो, यह सील बसाओ ।

क्राचान् संकरका का चक्का क्षाका कार हैकरा जारक के कारक क्यानेक रिस्टे भगवान् विष्णुके देशकी और वेकने तर्ग । सक्त दिल्लीर पहान् अवह और वेक्काओंक क्षितकारी जीविक्यु वेरे जवाचे पूर् देवताओं के ब्यूनर कार्यको क्रुका कार्य स्को । इन्होंने कहा— 'स्टब्ले ! नारकासूर्य वेतताओंको भागना अञ्चल एवं पहान् वदा अब्राज मिलना है। अही बस्तानेके विक्रो प्राप बे्बला पड़ों आपे हैं। धानवध् र कारपंड औरस पुरुषे ही लाग्य देख बारा या स्टोरण और किसी जनारते नहीं। वेस 🗪 काम रार्चभा साथ है। बहारेज 🛭 इस प्रकार विचार कार्ये असर कृष्ण करें। अस्तर्को नकस्तर 🕯 । स्थापिन् । तररकासुरके 😅 र अवस्थित बिल्के गर्ने इस बहुत्ते अस्य नेपालकीया क्रमार प्रतिनियो । देख ! प्राच्यो ! आप दासीने **द्वाच्यं गिरियाका प्रतिवर्शन क**रे ( गिरीराम विश्ववान्ते छर। ही 💣 स्कृतवाना पार्वतीको परिमक्ताके छ्या ही अनुपूर्वत चौरियचे ।"

श्रीविष्णुका यह नकां सुरकर

कार केवारको ! को ही पैने सर्वाह-सुन्ते जिन्म देवीको श्रीकार किया, स्रों ही समझ सुरेवार तथा ऋषि-यूपि शकाम हो कारीने । किर को के परवार्यकागर बारानेने सवर्ध व हो सर्वेले । हुनौ अवने पानित्रहरू। नामचे ही फारपोक्रको अधिन का केन्द्रे ( विकासे । मैंने करम्बेक्को जरमका क्षेत्रसाओंका कहर कहा कार्य है। इसिया है। आको तब र्लंग वेरे लाव सुनिक्षितकाओ निकारण क्षेत्रकर गई। बेक्साक्टो ! जैसे में दे. जरी तरह हुन रूप स्टेश क्षाब-वंधक रहकर कोई क्रिकेट प्रकार मिल्ले क्रिया ही अस्तरूप कुमार कुष्टे काम त्याकर महर सम्बोगे ( अस का क्युंच्छे २ हेमेंडे पुत्र क्या देवता समाधिके प्रात वरकाववात अनुषय काले हर निर्मिकार हो जाओ; हर्गेस्टि काम नरकार्या 🖈 व्यक्ति करानेश्वास्त्र 🖟 । कारको क्रोध क्रेस है. क्रीमने ओह होता है और बोहरी तपाना पह होती है। अतः सुध सधी क्षेत्र केलनाओंको काल और क्रप्रेशका वरिकाण कर केल बाहिये, मेरे इस कथनको कारी अन्यक्ष गाउँ मानम कार्डिने । 🕈

ब्हाउनी करते है—मास्ट । क्षाप्रके विद्याने कुल भारत कारण कार्यवाले कामान् महाकेक्ने इस प्रकारकी मार्चे शुक्तकर स्थान, विष्णु, देवताओं संबा पुरिश्तेको निष्यान वर्षक उत्तरेस विका। तक्षान्तर भवनाम् कृत्यु पुतः स्टानि लगाकर बोनवराजन करकार, क्रिक्ने का एकको कुछ हो तमे और पहारेश्वर हो लॉरी वार्क्टोसे

मानो है नास्त्रकेत महान् लोगोऽफिनको : लोगानुसार माणोते बोलव अंग्रो एकः ॥ क्राम्बरेची परिवार्णी अवस्थि कुरस्की । दर्गीन व मन्तर्भ गञ्जनं प्राप्तन् प्रतिहा । (海里平市市市(水(水(水))

मिर्दे हुई सुविक्रात्मको मैस को । के अपने - देखाओ । तुम सन सीम हक साथ का

Der serreite, ferens, speptis,

रियोग, सम्बन्ध को स्पूर्णको पर क्रावास्थाका विकास काले राजे । इस प्रवास क्यारे क्यारी काल गाँचे व्यालो ? अवन्य

बाब प्राच्याका विकास करते हुए वे शक्तानी विकार के गर्ने। बक्ता-से प्रानित्मीको सुद्धि

क्षरवेकाने जनकर्त् किया स्थान करने-करने क्षे परमाणको निवास क्षे रागे। बीहरी कृतं हुन अनुदि देवल्डअनि क्या वर्णकार विश्वको बराज्यक देखा, तथ अवेथे उन्होंकी प्राथमि औ । उन्होंने पुरः कैस्पानको सुनि

कारनेके विक्री कुछ । अन्तरी कुछ पंतरवासीकी

अनुसर वेसम्ब सुनि करने समे । वे क्षेत्रे --finite i replic i marriery pris i हम आरम्पी प्रत्यको आसे है। अस्य स्थान् क्रेज़री प्रभारत प्रक्रार क्रीतिको 🗈 सहारती करते हैं - नगर 1 हर प्रकार

ब्राह्म क्षेत्रसम्बद्धाः व्यवस्थाने व्यवस्था क्षेत्रारको सही। क्षेत्र के स्थ देवात हेक्से कात्क्रमध्य है ३व करने बार-बहुबार होये हाने । मेरे साथ संस्थान बीबरि उत्तर परिकारित एक से पर-से-कर भगवान प्रानुका गरण करते हर

कारण रीमगावर्ग कामीक्षण करते जनग श्राविकाय निर्देशक करने राग्ने ।

himselfe, all nur aftelfife um प्रकार बहुत सुनि क्रानेक कारकर कोवर क्रमणी प्रशासनात्राची करूप व्यक्ति हिला है को। इसका का अधना प्रता मा । मे भगवास्तान प्रेचर लोहरे आवियरे

क्षप्रमानुद्विने देशसार उनका वर्ग कहाने सुर

करते ही एक अध्यासका, विवादन, किया शांतिकावते अन्ये हो ? वेरे सामने विराज्यसः, विश्विद्धारः, निकाननं, क्वान्तः, क्वा-सन् काराने (\* नीवरित्रे कक्—महेक्ट । अस्य सर्वत हैं, सबके अध्यक्ति हैया है। क्या सन्द

प्राची है, प्रचारि आपनी शहराने में सर्व भी स्थाप है। पुरस्तानक संबद ! इस सम विकासिको जनकानुगरे सनेक प्रकारमा Pfiermuf feifffig i f rieg unt eing अन्यको प्रकार विकास है। अनुबंध प्रको ही इन्होंने निर्वेश्वास दिव्यानगर दिव्याची कार्यान करानी है। क्रिकट पर्पणे आयो हारा के का प्रत्य क्षेत्रा, अस्ति तास्त्रापुरची पूर्व क्षेत्री, पूर्ण प्रेक्सी कारणी जूरी । जक्राणीने an breek of at few hi per once.

असम्ब 🚌 निवा क्षेत्रत वर्ग क्षेत्रारको कक्ष है एक है। इसर नामकीकी आक्रमो मार्चती कारोर क्यांकर कर गाँ है। उनके नेजारे gerent greifer beforetreiter fierbulb आव्यानीतः क्षेत्रं कथी है। इसस्ति परमेश्वर ! aure freuent er bate freb unger : कारिय । क्षेत्रकारिक व:श्व विकास और क्षा सुन्ता क्षेत्रीरके। प्रांत्यर । वेरे स्था horashir yerd arrek Roman arre हेकारेके दिन्ने यहा चारी जनाई है। जन: ser mailten febrit fram utifeit : चनलर क्लीकर । अन्तर्ग सीको जो गर

कुरोने जाको कृषु नहीं है क पहे हैं।

सम्बद्धाः स्ट्रीतिको । ाल्याची प्राप्ते है—संबद् । ऐसा कह मोरो-'विको ! सहर ! तम इस आहे. कर्षे अवस्थ परने सीर्वनम् आदि केलाओं

दिना क, कामो पुरिन्त अवसर भा गया

है। अनः अपनी सरिक्रमध्ये सीत

• स्थित हेल्ल्स • और व्यक्तियेन कम जन्मको सोनोहान गर्क है, जिनके क्रम मुख्य करा जाता है। पुनः उनकी स्तुति की । विश् से सम-के-एक निक्वीके साथ कर्जा भ्रत्येवातसे प्रकृत कार्यः सामने पूर्वः हो गने । क्यानिक अस्तीन श्रमकरमें कील हो जाता है। अध्यानीन रहनेवाले भगवान् संबद्ध भी, जो निकारको पिन्नी निप्तानी हुई सामग्री मेर्फ्यांक्रके रक्षक हैं, वेक्काव्यकी पात सुव (पदिरा) क्या है ैं। क्यानि मैं इस माराको **कैरफार जोरने--'डे हो ! डे मिले ! ऑ**स डे मान्स है और स्वापि विकासिक इन सारे देवनको ! शुर एक सोच आवस्तूकंक येथोंका मुझे क्रिकेट कान है, तथायि में सुने। मैं पन्नेपित, निकेश्तः निकेशपूर्ण मुख्या व्यक्तको समस्य कर्कमः; क्योंकि मात कड़ रहा 📳 मिनक करक जुल्लोके मैं मनवेंके अधीन रहता है और अस-रिन्ये प्रणित कार्च नहीं है; बयोगि विकास मान्नकाम जीवन-अनुविक सारे धार्य कुम्प्रदर्शक जीव रक्षणेकाओ एक बहुत हाई। कारण 📳 प्रारंतिक रहिनों लोगोंके नेवी है। जन्ममं नक्त-से कुरम् हैं: वर्ष् 'अवकोशितकात' के कार्य केरी अधिक्रि क्षीका सङ्ग उनमें समये कहता है। सनुवा है। भारतेने दिन्हें मैंने अनेक चार बहुत-से मारे वन्धनीसे कुरुवारा या सवस्य है, वस्तु जन्म करके कह स्कूप किसे हैं, गुहंपति भीत्रसम्बद्धाः वी श्राप्ताने का युक्त नहीं है केवल विकास सुनिका बु:का दूर दिवा है। को है जिले है जान अधिक मामोत्रती क्या पाना : लोडे और कामको क्वी हुई बेहिकोदे इक्शपूर्वक वैधा हुआ पुरुष भी एक दिन अन्यक्रमाना । येदी जी प्रतिका है, को सम क्स केंद्रमें कुषकारा या माता है, बांधु की-सक रचेन अध्या तरह जाको हो । मैं बहु सरव पुर आहिके संबदनों बैचा हुआ पहुच्च कची कालः है कि उक्क-का भत्तीयर करी क्रिकीन पुद अपूर्व भागा । अकृत्यु काश्ववने कारणीयाने अवती है, सम-तत्व में राज्यत्व अपके खारे कह

कुट नहीं भागा। जक्षण कांधवारे कारणंकारे विषय कांध केंको उठ्डो है। किलाका प्रश् विषयोधि क्योंका हो गया है, जाके दिस्से मोक कांप्रों भी कुर्लभ है। विद्याद पुरुष वहि सुक्त कांक्स है तो यह विषयोको विक्तिवृत्तंक

न्याम है। विकासीको विकास सामान सामाना सहारोती सोही स्वीत भूति है सामानि में - पुत्राप्त कार्य कोर्क स्थानकार सामानः। इत्योद्धानकीकीकी सीसपूर्ण अनुस्ति।। जोत्याकर्य सामीदेश सकोर्या गुन्यते। सामादिकारमुक्तकी मुक्ति न सन्दान्त स सकी विकास प्राथमकार्यकारमांकार । विकासकारमान्त्रमां को गोसोर्टिय दुर्गकः ॥ सुक्तिकारित केर्न सामीदिकार विकास सामान् विकास सामान्यकीकीकीकीकी ॥ सामे विकासिक सामे सामीदिकार सामानः विकास सामुक्तकोः विकासिकेन्द्रसम्बद्धाः। (सिन पूर्ण केर संग्यास के दुर्श ॥ ११ —६६)

हर होता है। नारकस्पारने तन कब स्वेगॉको

को पु:का जान हुका है, को मैं जानता है अहैर

माना क्रम करीना, का भी सहा-सम

मन यह है। कानि की प्रयो क्रिया

पुर्वेत्राकृतके निर्वे विशिवाके साथ निर्मा अनुत्वी स्थाने 🖫 नाहर । हेला कर्माना । द्वाप राज केवला काम निर्मय होतार अस्तुकार प्रमुखान प्रोद्धार और हो सामाध्रिये अपने-अपने वर प्राप्तो । मैं सुम्बारा भार्ता विश्वा हो गये और विष्णु असी सभी हेवल क्रिन्द्र कार्येन्द्र । इस क्रिन्यमंत्रे अस स्टेर्ड अस्त्रे-अस्त्रे स्वयम्ब वर्त्ते भन्ने । विकार नहीं करना स्थाने हैं

(अकारत १४)

विक्रकारी क्षा अन्तुर्ग प्रश्नुओंके प्राप्ती

नियुक्त क्रि.) क्रमः प्रतिक्र मेरी क्षाम सुन्ते।

निरियमकुमारी देवेवरी पार्वती इस समय

घगवान् विकक्षी आकासे सप्तर्विधोका पार्वतीके आक्रवंपर जा इनके शिवविषयक अनुसगकी परीक्षा करना और धगक्षत्रको सब क्लाम क्लाकर खर्गको जाना

स्थाननी वाहते हैं। -वेस्पाप्तशीके अवने अराम्बार्ये यहे जानेवर कर्यतीके सवादी परीक्षाके रिक्टे राज्यात् इंजार समाचित्र हे माने ( के बार्च अवके-अल्बर्ग, अवने क्षे पर्गाता, काल, मानारहित तक अवस्थात स्थानका विकास करने संग्री का और मन्द्रीत कर्मने साधान् चनकत् न्हेशन है निराधकात है। उनकी मनिका निराधको अभि नहीं होता । में श्रान्यान क्रम्पनक ही

मनके कहा—करवेश्वर हैं। तात । इन दिले क्यांनिवेदी कही कारी रामधन कर रही थीं। इस नक्कारी प्रक्रोड भी सके विवस्तवों यह पने। पनवजीन होनेके कारण ही वे स्टब्सिके क्रिकरिता हो मने और बितमी मारकारे नहीं। महत्त्वार स्तीकर्ता क्रेन क्रिया आहे लाइकियोगा क्तिक किया। उनके जाना करने 🛍 ने कामों कापि श्रीच ही बढ़ी भर व्यक्ति ( इनके: नवाले अधि तुरंग में उस राजवार न) व्यक्ति, मुक्तको अस्त्राता का नहीं की अन्त्र के नहीं दिश्यिको नगुन्दाता गावेसी निराजधान समि-के-तम अपने हर्वपत्रपादी अधिक धीं। सप्तर्किनेने बही विकास सपनाकी सराह्मा धारते वे । क्यूँ आणा देख चणवान् अस्मिती दूसरी विदेशके समान देखा ।

शुक्रिक्तिक हो भौती-विकार सम्बद्ध प्रचेतपर मक्ता का पति है। मुझे परिचमने प्राप्त पहला है अन्यति समस्ताका अहेल्य है। वैक्रो । इस समय केवल अधिको बनवी क्ष्मान है। भेरे रिक्ट इसरी समझा कामनाओवा परिवाध करके वे एक इसम विश्वपार पहिले पुर्वा है। पुरिवार्त । शुर्व कर लोग बेरी असात वहीं जाओ और केल्यूजी प्रदूषकी करवति कुलावती वरीका धने । यह तुने सर्वक्ष करनेक नमें बढ़नी च्यक्रिये । जलन कलकारी व्यक्तियो । मेरी आद्यानो केला करका है । प्रश्तरिको सुब्दै श्रीकाण

भागी कारन चार्किने ।" भागकत् शंकरकी का अपन कवार के निवके नेत्र प्रसानाको प्रमुक्त अञ्चलके कृतक तेव नहान् वा । वे अवने बत्तव सेत्रस् समान दिला बड़े और हे हैंको हुए केले— 'प्रकारिक हो की वॉ' र कर जान सलवारी निमा समाजिको है मूल परक रहीन और स्वाहर्तिकोने उन्हें मार-ही-यन प्रालाम किया

 अधिक केन्द्रका । 

और उनके क्षारा निकेशा: चुनिता हो से हैं। क्ष्मेंक समने क्ष्मात पनी रहती है। अपन मार्गि पुराने इस अकर केले— मन्त्रित । कुमारी नव नात सुन्ये । इस जानकः हैं और हुस्स्ट्रेके विश्वको बोहने प्रशासार कर

मानो है कि पुन विकासिये नवका करते. आयो हैं। असरी फूले कुलेसे सर्वका हारि को 7 गया प्रमाने क्षण निवस नेपायको स्त्रीत हो केले है। अक्षपुर दक्षणेर पुर्मिको चान्हरे बिया पालको परना पक्करी हो 7 का विक्रोंके केल अवतार पहलीवर मिरियानुक्रमारी देवी क्रिकां उनके आक्रो

पर्वती जेल्पे—चुरीवर्ग ! अववतीन : प्रस्कानकुर्व प्रस्का की बार की। की seedt gilgit former form finds \$. शक्त का विकास में आपके स्वामी एकारी 📳 श्रीकारेण मेरी अध्यानक क्रमें सुरक्ता मैंग क्यांक धरेते, प्रतिको पर्य प्रकृति क्षेत्रीय हो होना है, नवारि व्यक्ती है। क्या

mit ? the we we some procedur एक जन्म कार्यक अवस्थानम् सामा है और bie meite fieb bere ib mir : un पार्थिक कार सकूर पाई और क्रेसी कुंदर पानी नारना बाह्यत है। क्रेजनिंदर हाहेडर मामान में 'भागवान, थ्या होने जीन हो' हत मनीरपाको मनने निर्म आस्त्रक साहैए ३० मार गर्ने हैं । मेरा मामानो पक्षी दिया प्रतिकेत ही सम्पूर्णक आकारको पह रहा है। के माने काल्लाना अवस्त् केहर है कालेंद्रे हार आयाच्या पूर्ण कर प्रयान है। गर्वतिका यह क्यार सुरकार के जुरि हैंस को और निरिक्तका सम्बाध करते हुए प्रेरमाञ्जूबीक कुरवर्षुम्य विकास कारण सोहो ।

महिनों क्य - निरामकी है।

रेजर्नि मृत्यू कर्मा ही अवनेत्रके परिवाद नहस्ते

क्रमाचार होता. भी क्रम उनके परिवर्त अभिनेते करू--देकि ! विशेषक- नहीं प्राथमी । सस्य प्रस्-कारामी सार्वे कार्य में कार्यून क्येंस दिया, क्रांक बार क

इस्त हैं, वे एक-के-सब अपने विवादी पर लेक्द्रर न अब सन्देश वर्षी करू ब्रम्हेरे आरम प्रेक्टीन हेरिक्ट की सबी पत कार्ये हतरे पुर्वेका भी मिला। वे भी कार्ये बळले अल्पर जिस्तारी यन गर्ने । विकासर Personal prich den under Ren fin कार्यक पर क्षेत्र काल काल । अञ्चलको कार्यक den urent paid fermanbegå को बहे दृश्य विकास । वे स्था दूसरीकी पुरिवर्त केंद्र केंद्र विराध आसी है। परस्कृति services unto bertrauel arrest from निमा-विकासी पूर्ण होते हैं, सबी असरा पर प्रोक्किक स्थानन प्रोक्त मधिने प्रमान है। अन्यक्त कर करिया है। केवल समीर ही समा जन्मका विकासी केला है। इस अने निर्देश कार्य प्राची हैं; क्वेसिंड क्वेड स्टब्र सुते हैं। क्रमा अनेन कार को को विद्वारीक्षर सम्बद्धित होनेवाओं हुए की वार्च ही

> करों । पूर विकास रीजी का कारी गमना काली हो, वे वह सब्दे अञ्चलीक, Pillar nu moù pr l-pul र्गरूप नहीं है। ये अन्यकृतिक वसुकारि पुरू प्रतिर व्यवस्थ करते 🕏 स्वयत्त्र्यो रित्पहारित है सुके हैं, इनका न कही वर है म कर । ये किस कुमाने अन्य हुए है, इसमा भी विकासिको प्रथा नहीं है। पुर्वीतान केव

पुरुषेने का भन्ने और पूर्व बन्धार कुछर

क्षांका करने समी ।

मारक विक्रों कुछ अस केर आदिके राज्या दियों । तेना एड परे कुल्वेन्सर नहीं है । वेश स्तारे हैं और रेप-वर्तन से पूछ बारण दिये। प्राप्ति वर्ताओं सारण हिमेर प्रार्थन प्र कुरते हैं। यूर्व मार्क्य अन्तर्भ कार्या पुरुष् सारे विकासको ज्या कर दिया, सुरिक्ती सुन्दे भोत्र विभाग और पुत्रको जन स्वरूपना । giraft i felleranfelt i gell franc करें कि ऐसे पत्कों साम्य हुने पन हुन किरेन । पार्टि पार्ट पृथ्विते श्रूप क्रेक-Brancas and with face for a करेंद्र में नेते पूर है कि गुरू कि की अर्थ prove fronte is toda o test shareflede shak gli केंग देवत प्रयोग साम देवत और पाने क्षानक को अन्तर्भ निवासक और प्रतेत्रप्रदेश **विभागक काम काले हुए उन्होंने मुख्यक्रिक** रम गर्ने । हेर्नि ! यो सम्र अनेतरे स्वर्गकरी, पुरुष, राष्ट्रपतित अति अधिकार, प्राप्त same figure adjust fronty deal give ? आर्थ की कुछ नहीं निरुद्ध है। पुर कुली भारत कारका का स्मेर बाले और इस हर्दुविकारे स्थान क्षेत्र न्यून्याने ! इससे सुन्तरात नाम क्रेम्स । बुन्हरे नीमा कर है मरायाम् विच्यु, यो अन्तरा शकृतीरो गुरा 🛊 । में केंचुव्यमें पान है, स्थानीक राजनी है और मन्त्र प्रचारकी प्रतिक्रमें करनेने कुमान है। अनोर साथ इस पूजाता विकास करा केरे और बाद क्रिकाइ सुन्दारे किये क्रांबार सुन्तीओ विकास क्षेत्रमः स्वर्थति । सुनुष्य को स्वर्धः शास विकास मारकेश्वर प्रग है, ऐसे प्रकार चोट के और सकी हो चाओं।

महार्थने मन्द्रते हैं — मारत् ! असके हैसी मात कुरवार जनवन्त्रिका पानंति हैन नहीं और कुन: उन इन्स्वीनहास्य पुरस्कोने केली ।

वर्गके वस-मुर्गको । आक्र सार्थि संस्कृति क्षेत्र के प्राप्त है। जोतु

dung en firt lagge sammer gereite sammer fra en gegen en er ferte en gegen en gegen bei belagting geben er fir,



स्थानां के प्राप्ति । अपने कृष्टिको हेला विकासका आसरकेत सुक्री व्यक्ताने केन्द्रोता सह व नहें। फेल्किस इन्सेस नाम सेरे विन्हें ५३व दिल्पारक है। इक्काने में को बच्चे जो बोक्ने : बेक्क्न की बहु नामके है कि मुक्तनीया प्रथम Bangren den bis Tradius Wes und dies fit, fine flesen qu feren f. wit प्रकृतिक और वस्त्रोकों कर सुकारी अहि केंग्री है और पूर्वन भरती की केंग्र 'rjugglied ware then then ti' we ferent निकार कारणे जाति है, इन्हें प्राच्येक और न्याकेकने के शुरू के जार केक है, कुल मानी महि निकास । अस्य: द्वितो ! गुजरोतेत क्शक्ता करी विस्ती भूतः भी साम नहीं करूव कविने । नेत का बहे का उन्ह जान, मुक्ते को पक्ष प्रक ही करन सून्य वेरेपारक है। • अधिक विश्ववाद्याः •

मुनिवरों । आपने को बाते कथी है, मैं उनका पुरूषी हो वह मार्ककी, पांतु दूसरेक साथ आरक्त कड़े हुए साम्पर्क विशा अर्थ सम्भाती है और इतका कहाँ संक्रेक्त विवेचन असून काली है। अपने यह होस्ड

446

महा कि भागान् किया प्रदूर्णके कार सभा मीरावीवदारी है। साथ ही आधारे स्वादित्यको निर्मूण कहा है। इसमें जो मारक है, यह कारक कार है। अंकार निया प्रमाण पर्याप्त है, अन्यक निर्विकार है। वे केम्पन भरतीके दिन्ने वरीर कुरक करने हैं, फिर की स्वेतिकाठ प्रमुखकों दिखाना नहीं काहते । आरः परव्यक्तिको स्रो क्रिय गरी है, क्वीक्षे के मरून करते हैं:

क्योंकि ने भगवान् क्ष्म परम्यवस्त है. इसरिको अध्यक्षाकान्त्रे एको है। जान्त्रसिद्ध नीयोक्ये ही जुनम उत्तरिकी स्वीत होती है, अक्षमते नहीं। ये तम् गुलाओत, अंशन्ता, माध्याक्रियः, अस्त्रव्ययक्षी और विराहः है। विके । कामान प्राप्त किसी निर्माण कर्य क आहि। आदिके कारण विक्तीपर अनुषद व्यक्ति मार्गे । मैं पुरुवरि क्रायम् ही विकासी मामार्थकारो व्यागी है। अक्रकिने ! चर्च

किया मेरे नान्य निमात नहीं भारते तो में बाव

काली है। यदि सूर्व कीहन दिसाने उनने लने, नेपार्का अपने स्वानंत्रे विवासित 🕏 कार, अधि प्रतिप्रकारको अवस्य हो दया भागन वर्धतरिक्षतयो दिललो अन्त विकास तथे, से को केत इस बहु बड़ी श्रमका । यह मैं कही कर कहती है। मध्यती प्रमाने हैं — भारत । हैंबार नदि

किया को पर्यक्त । यह में कल-सन

का मुनियोक्के अध्यक्त करके, निरियाक्कालारी would tolliger family former privary कारणी वर्ष पूर्व को पंची। इस प्रकार Pallenda un aum feigenah Westert is रहार्षि भी जनवं सन-नवकार शर्म रने और अनुर्देश पार्कतिको जन्म शासीकोर film ( gb ! feffenádal) vítan करनेकारे में सातों साथ उनकी प्रकाध कर्णक कारमणिय को मीच की भगमान् हिरामीत (जारावारे कारे गर्द । वहाँ वर्ड्सकर विकासी करान्य करा, बन्ही साथ कृतान्त निर्वादन चार्यक, क्रमार्थ अल्ला से में प्रमः ज्ञाल कर्नाको करे को । (Major 14)

चनवान् इंकरका अदिक तपसी अधारके अपने वर्षतीके आसम्बर जाना, उनसे संस्कृत हो उनकी तपस्याका कारण पूछना तथा

पार्वतीजीका अवनी सर्ही विजवासे सब बुद्ध कहाताना

महाराजी करते है—आरए ! ३२ पार्टाकी-मेखो देखानेके प्रियो प्रसाधारी सप्तर्विकोचे अपने क्षेत्रको कर्ष प्रात्नेक अवस्थीक क्षा प्राप्त करके बणवाद सामु सुन्धा सीना करनेवाले सावान् भनवान् अनके नंतने नने । अपने तेवारे प्रवासनाय प्रीफरने केवीके सक्की परीक्षा सेनेकर जानक सुद्दे प्रकारकार कार अरूक अरूके निकार निका। ने सन-दो-का मार्जनीते अस्तानित हो में एक और दार रिक्रे महीते म्यून संपुष्ट हो। परिकार हो यहने प्रतिवर्ग हुन्। अवस्थाने प्रतेवतर कर्नने देशा

ऐसी दिल्ला सर्वित्त्वेनो निर्मा पूर्व नेपीयर केसी. जिल्लोड बुक्तमी इत्यव व्हाँ हो ? तुन्दारे निर्मा है और कारणकी सिद्धाद करने को जाति। बीच है और बुद्धारा नाम क्या है ? तुम abelt & 1 supraerfluss overest ungen fürd.

भावताल पुन्नु पार्वविष्टिको देखावर प्रीतिकृतिक जनके पास नवे। उन अञ्चल नेवकी समान्येक्सको अस्य देख का कारण देनी रिक्याने कारण पूजा-स्थाधियों-पुरा अन्तरी पुरा की। का प्रमान मानेन्स्ति सम्बद्धाः हो नवा, सामधिनोहारः क्रांची पूजा सम्बद्ध का की पक्ष, तक मानेतीने पदी प्रशासक और प्रेमके उत्तव उन प्राप्ताननेको आहरपूर्वक कुल्ला-स्टब्स्स Angli Anti-Manager ables

Plater I arre ared there are week अवस्थित कर के है। 🌣 के कुछ कर है. क्षे पत्रकार्यः । सद्दर्भने क्याः—वै उक्तरपुर्वाः विकारिकारम पृत्य अञ्चल है। परिवाहिक पर्यंत्र क्षे ? निरुत्वरी भूति क्षे कीर क्ष्म निर्मन

बारण करके आने हुए जान कीन है और

unth vert \$7 betruckt du

सम्बंधी, पुरस्तीको पुरस केरेनात्स और वरेनकारी है--इसमें संस्था की है। तुस बावर्ग विकासिको होती सरकार कर जो हो, को पंजेके मरावर करते हो एवं कारोकारे बुनियोंके रियो की बुर्लय है। तुस न मारिका हो, र पुळ ही हो, सुप्ती ताली मान पहले हो । हिस्स किस्तरिको परिहोर हिना इस करने आकर कठोर नक्क सल्ले हो ? को । क्या पुर विज्ञा स्वरूपीकी रक्तादिकी समितनी हो रे देशि ! यका न्यू श्रवस्थी पुष्पारा करून-क्षेत्रल श्री करता, जो हन्हें क्रोक्सर अन्यर करन गया है 7 गोलों, बन

मंत्र विरत्न एव ( मोद्रा द्वारू ) एव---

कार देखा छ । इस अनुने की सरकार रित्य हुई। विका गर्थ थे, परंतु प्रत्यवका व्यानको पान पार्तक से पुन्ने भी क्रोड्यार क्रमें गर्ने । सक्रम् ! संचारमंद्री कर्म कर्मकर में निरम्भवने और हो को और स्वास्ति लिये कुंद्र निक्षण करके विलाके चरसे वर्डी न्यानमेके न्यान जाने आची : न्यां दीवं-कारणाह कहोर सरका करके से मैं अवर्थ अञ्चलकार्या र क प्रवाद अवस्थित अधिनें प्रवेश कर काम माहती थी। प्रवर्तने

व्यक्तिपालका कर महेळे है। तुन्हरा

स्वयक्तम् अनुस्य वर्गा है। स्वर सुन

केंद्रमान नाम्बर्ध हो, तसूनी हो अक्टब करा

क्षण: ककारण मरकारी हो ? इस सी-मेंचे

हुत गर्मन हो ---व्य में अनुष्यको निवास गर्मी

वेक्सन पायते हैं, य सकते हैं और य

errent di E : più erre d' Herrerreit

क्षार्थ है और मेरा याच पार्थकों है। क्वीकारकों

इससे भारते जनमें में प्रधानकी दशमी पुर्वे भी । जब समय नेश क्या करी या । एक

the frank at which from all all,

निरात्ते सुर्वक के की चेत्रका प्राप्त प्राप्तिको

फर्नत पेर्टी-मिक्स । न से मै

गुँग्वे, क्यां-वर्ड रिक्क्स है वरिकारों पर्य with a कार्य को रिक्स ! ऐस

वाकार धर्मने का प्रक्रम-देशको समाने

के भागको आमा देख में क्षात्रकोर रिप्ते

कार गर्ना । अस्य आरू महाने । में आदिने

प्रमेश करोती; वसेकि मालान क्रिकी नही

स्वीकार जार्रे किया । मिलू अर्थ-कर्ड में जन्म

PAR

PERFFORENCE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERFFORMANCE AND PROPERTY OF THE PARTY. ही अधिने एक नहीं, कारि इस्तानोहर 📉 बहुओं कहते हैं—कहा है सहायोह

सार्थको को नारका हेला मानेने केक इस प्रकार मुक्तिन काम प्राप्ता मानक को थे। अधिने अनेक काली को कार्यनको स्थितको अपनी सन्दर्शन वेता क्षेत्राम्बद्धारी वर्ततीको क्रक्को प्रभावने का अन्य को क्या प्रधान महाके सम्बद्ध प्रतिकार हो जाते । क्षापानंद का जानके भीतर रहका का क्रकेर अवस्था क्षणांकी ओर क्रमे राजी, एवं अक्रम-कर्मक्रमी क्रियने सक्ता केलो हुए प्रको चुनः पुत्रान--- 'असी स्त्रो । तुस्तान तम सक्त है, न्य पुरु भी नेरी सन्धाने नहीं अस्त । इसर श्रीको सुदास प्रसंत आहे ज्यात, 🐚 से सन्दर्भको स्थाननाथा सूचक है; वर्षा कावलक तुन्हें अन्तर्भ अनेतर्थ अन्तर वहीं हुआ,



इसले अरबदी विद्यालय प्रकट होती है। क्रय: केंद्रिय । मानवर्षि अनवस्य देवेच्यांके प्राप्त केंद्र मिक्रमंद्रे स्थाने दूस अपने अचीव मध्येत्वको एक-एक प्रकार ।

क्षेत्रक हरूने बेहिल निवन । पहलीको बेरिल ही क्षाके विकासकार क्षान्यको स्वाप्ति, क्षे कार प्रकार कारोबाले के, ब्यापार्ट क्ष्मिक स्थात लक्षे पोली—स्टाबी । पूर्णा कर्नेनीक

हाल व्यक्तिका और इसकी स्वयंक्षि संस्था कारकेक वर्गन कार्ग है। आर चुनस बाहरे हो से पुलिए। येथे प्राप्त निर्माण क्रियाक्त्रमधी कृति है। से पर्वारी और स्थानी करने विकास है एक बाल केरणकी gray \$1 seates finally belt tous forty of four \$1 % wrong fluis firm geb ferbieb week ab agli-प्रयोगित में को ने प्राप्त क्वीरे अवका कर with it is retrouve Personal perfects firely all वेरी पूर कार्रामें वेरस पर जारान क्रिका है। रिकार । इसमें को कारण है, को कारण है; कृष्टिके । के कार्वराहास-कुम्बारी लहार, विकास per per soft humstud ib görger केवार विकासकारित प्रकृतित संस्थापे ही चरित्रको अनु साम्य बस्ती है और व्यान्त्रकोते अर्थकारो वह क्रातीर सन्त्रक कर को है। केलोड़ ईजलने जो कर कुछ का, लगेंद्र अनुसार की जारवालानुर्वक श्रेपनी क्रमीयाः मञ्जूनम् चरत् निया । अस्य काम् और क्या सुरुत सहसे हैं ?

म्बारने करते हैं-जन्म । विव्यक्ता बढ़ बकार्य जनन सुरमंद सराधारी प्रवसी था, हैरतो दून क्षेत्रे — 'बन्दीने यह को कुछ

बाहा है, असमें जुड़ो परिवासका अनुवान - जटिल स्वयुव्यके इस प्रकार कार्यनेपर होता है। यदि यह साम डॉम्ब हो को पार्वतिहास अपने पुराते हो में महारे तनीं। पर्वातीकेची रूपने प्राप्त करें।"

(नेपालामं १६)

पार्वतीकी कत सुनकर जटकारी ब्राह्मणका दिवकी निन्दा करते हुए पार्वतीको उनकी ओरसे पनको हटा लेनेका आदेश हेना

पार्वती चेलॉ--- बळकारी विजयर ! बेरा प्राप्त कुराला सुनिये । येथे राष्ट्रीने यो शहर कहा है, यह क्यों बार-मोरे करा है; जाने आराय कुछ भी जो है। ये यन, बाजी और

क्रियाद्वारा सभ्य हो स्थाने हैं, असल नहीं । मि सामान् प्रतिभावके चगवान् संध्यत्वा ही सरम्ब विराह्म है। यहारि काली है, यह कुर्वभ नक्तु पत्तर को बेले जात से सकती

शंपेका कर रही 🛊 । प्राक्रमाने देली कत सहकर पार्वतीदेवी इस समय मुख हो पहि । तब उनकी बहु मान भूतकार अव्यक्तने कहा ।

🖫 तमानि रूपको असम्बन्धे नियम 🛊 🖣

महान केले-इस समक्रक की मनमें का सामनेको प्रवास प्रकार की मिर के केवी विका पूर्वभ वसूच्ये कवारी है? बिक्तके निन्ने देखा गहान् तथ कर गी है। किंतु रेवि । प्रकार मुस्तरकियमे सम कुक शुनकार कर अच्छीड़ कशुक्के जान सेनेके बाद

अम मैं पहरिसे का रहा है। तुन्हारी जैसी इंच्छा हो, बेला करें । यदि तुम सुक्रके न कहती से निकता निकास होती। जब कैता तुषाया कार्य है, केन। ही इसका परिचाल होगा। यब तुन्दें इसीवे सक्त है, तम पुत्रे पुत्र नहीं क्षत्रमा है।

विक्रीने प्रणान करके रूपने इस प्रथार कहा । कर्वतं चेली—किवार ( अस्य क्यो अपने ? स्वारिये और मेरे विरामी बात

margin i वार्वतीके ऐसा स्कूपेनर स्वाप्तारी काकुल-देखना सक गये और इस प्रधार कोहर — 'वेटिंड ? चर्चि मेरी कार भूतवेदार कर 🕯 और पूर्वे जीकमान्त्री स्थाप ली हो तो मै

का तथ तथा का देता है जिल्लो हुनों

क्रिशाक्षितकः प्रथम हो जनवता । अक्रकेक्पीके प्रति मेरे करने जीत्य-बृद्धि है, असः मै इनको सब इकारमे बावत 🐮 हो भी वचार्च कर कहना है, तुम साववान होकर सुने । क्यांके विद्वारी अद्वित ध्वात वारण कानेवलं महावेकमें सारे सरीरमें नाम श्रमको रहते हैं, निरुपर बच्च बारक करते हैं, क्षेत्रीकी अन्य वानका मान क्ष्मके और

च्यारकी बन्द राजीकी साल ऑको है।

हायारे प्रीम मांग्लेक सिये एक सीयार्थ

प्रिक्ते गहरे हैं । इहि-के-सुद्ध स्तीय उनके आरे

maild रिक्ट देवो जाते हैं। में बिय एककर ही प्रष्ट होते हैं, अन्यवन्तरहरू है, उनके नेव बाहे बाहे हैं और देखनेमें हरायमे लगते है। उपका जन्म कवा, कहाँ और फिलसे हुआ, बहु अस्वसंक प्रचीन नहीं दूसर । बर-मुक्तकर्विक मोगार्थ से सदा दूर ही रहते हैं.

नहीं ऐसी जान बाह्यकर बाह्यकरी पाने नंग-बहुन पूजते हैं और जून-प्रेलेंको लग्न ही जानेगा दिवार किया, तमें ही वर्गती

📤 व्यक्तिम् क्षेत्रमुख्यः 🔹

सरम रक्ते हैं। उसके एक-वे नहीं, बह चुकार्ष है। देनि । में जनक नहीं करत सैह किस कारणसे भूव उन्हें अवन्य पनि कराया भारती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ मान नका, इस प्राच्या अस्य श्रीच-विकास्त्रीर सुत्री बताओं । दक्षणे अपने बहाये अपनी के दक्षी क्रानियों केवल यही स्वेककर नहीं भूताया कि यह कारणप्राति विश्ववस्था पर्या है। इसना हो नहीं, उन्होंने पहले च्या देनेके रिको and harmadon grown, Abry sugain प्रोटेड विका । राजी अभी अनुस्थानके प्रान्तक शास्त्रम् कोको नामुक्त हो की। क्रमं अपने धारे आयोगों तो बोक की

'तुष से फ़िलेंने सा हो, सुखरे दिया रायका वर्गतीक राजा है, किर तुम क्यों प्रक रम भगवाने प्राप्त की वर्ताको प्रतिक्री शिक्तिका बाली हो ? होनेकी बुद्ध (अपनी) वेकर क्योंने कान है क्य मानि केवा पहाले हो ? इन्त्यात हम्हर क्षेत्रमार अन्य अपूर्णि प्राप्तक भूग्रेतक भारती हो ? कुनिंद मेनका परिवास कानेद सुरम्बदी सम्बद्ध पत्न महानी हो ? सहीव क्षक व्यानकार अवने अतीरको अन्योके अंगिनेकी प्रयास करती है ? बरनें सहस क्रोक्कार वनमें भूती रकाम कावती हो ? बका देनेपारे ! नर्व पूज प्रज अवधि लोकपालीको

स्वराक्त विश्वके प्रति अनुरक्त के के अध्यक

ही महेके जान नेहरको मानकर सोहा

भ्रांकरकोच्छे भी स्क्रम दिन्ह ।

गरनार्थिकम् प्रिकाली देश है। बाह्री सुन, िक्रके के प्रकार क्षात्रकार समान क्षेत्र को है और क्यों ने स्थ, जी तीन करी अपिते कारण करते हैं। तुक को चलुत्त्वी 🤻 हो और रिम्प प्रकृतिम होते गर्ने हैं। तुन्हारे विरुक्त किन्य केको समिती-को होन्या पा रही हैं; पांतु रिक्के क्लाक्यर के कटकूट विश्वास कारत है, यह प्रतिस्थ ही है। हुन्हारे अञ्चले कवरणा अक्टरान क्षेत्र और विस्तरे प्रतिरंगे विकास असे । अर्थ द्वारति सुपर पहल साही और यहाँ इंग्रालीके उपयोगने कार्यवासी प्राथीयी भारत ? कहाँ सुन्हरि अपूर्णने विका आभूका और वार्ड संकारके मर्बाह्य निर्मा हर तर्न ? बहे सुवारी रेकाके निर्म अपन ग्रामकाके सामूर्ण देवात भीर वर्षा कृतिको से व्हें वरिक्को परोर करनेकार दिवा ? नदी से क्यूको कपूर भारत और बढ़ी क्रमस्त्रही क्रिमहित ? नाई पेलिके अध्यक्ती नवनकाट और पार्ट अध्यय प्रातीनात् ? मध्ये प्रातामाः इत्याः और व्यक्ति अञ्चल मारकाम् ? तुन्तारः का असन् कर किन्ने, केना शहरी औं है। परि क्लों: बारर कर होता हो ने दिशकार (मेने) क्यों रहते ? समारीके क्यानर उनके नाम

फ्ट फूल केंद्र है और धूलते कोई भी सामग्री

काके बार नहीं है। व्यानाना रिन्में क्षे

पानेकी प्रथम करती हो। सोवहर्त प्रथ

मारको अपूर जा ग्रह गया है। शामके

राज तुमान सम्बन्ध मुझे हैन सम्बन

अहींकी मंत्रकोंने महत्त्वको एक पेक्काओ केवक क्षत्र क्षत्र के है। एक प्रत्यक्ते पुरुष और विकास में मुद्दर को नाई है, एको ऑक्ट तुक्कर की । इस क्या एकतुक्त और प्रश्नुकर्ण के तुक्क की मने हैं। 'मात्रपूर्वा' करण दूरता कर है—-कुकर कुछ कड़ातके कवान करेतर है और ने पहुला सिक्टे समान कांग्रह है।

बानेकले क्लेबें को नहींचोंको शुरू वेनेकले बुक बताबे नवे हैं, उनकेंद्रे एक भी पुण भाई आंक्षितको काने जो है। तुन्हारे परंग क्रिक बदायको भी व्या हर देवताने हुन्य कर दिवा और मुखारे जीन बनका अवस्ता से सभी देश रिकार गया, अन्य से तुन्हें क्षेत्रकार अस्त्रज करें। रावे । क्ष्मि कोई सर्वत वहीं देशी वाली । कार्ने विकास क्षेत्र प्राप्तक भी पत्र नहीं काला । विकास ही असेंद्र इस्तुमान है और किया भी काले जान्छने ही विद्याली देता है। में स्कृत अनोरते स्वानेकाने और विदेशकान्त्रे बिरात है। इस्तरियो तुन्हें इस्तरे सामा असमे मनको नहीं जोक्स कार्कित बार्क सकते कान्याने कुन्तर हार और धार्क कर्मक गाँउने

नरकुर्वाको नारम ? देनि ! तुन्हारे और इसके क्या असी, सथ एक-कुररेके विकास है । आतः बहे से यह सम्बन्ध नहीं क्याता । निर कुकरी मेंब्री इच्छा हो, पैरम करो । संस्तारने को पुरू को अनकत् है, यह सब तुन समें च्याने लगी हो । असः मैं चढ़ता है कि दुन का अल्लाको ओरहे अवने मनको इस हर्षे । अन्यता को साहो, यह करो; यहो कह नहीं कारण है है है

कारणे प्रको है—जन्म । यह सारा कुरकार प्राचीनी किलाबी विच्छा कर्णधारे महाकार भग-गी-पर करित के क्यों और असमे पूर्व प्रकार केली :

(apage 90)

पार्वतीजीका परमेश्वर जिल्ली यहताका प्रतिकार्य करना, रोकपूर्वक

पार्वती भोट्री—चामात्री । जनसङ् हो की पर समझ का है। बांगू पूर्ण प्रार्थ बहारम भा गर्ने 🖟 वर्गन् अस गर्न प्राप्त हो गवा-अवदी कराई सूत्र ५वी । अवदी क्या वर्षे — विशेषतः इस रक्षाते, सक् आप अध्येष माहान है ? हाहान-देवारा ! आफ्री जो गुरू पद्मा है, यह रूप मुखे असे हैं । वरंतु भक्ष सम्ब सुरुत हो है, स्थान बहुत नहीं है र आपने कहा का कि में दिलाओं जनका है। बहि आपकी का कत होका होती से साव वेशी पुरित्र एवं वृद्धिके निकार जात नहीं बोरले । यह ठीक है कि कभी-कभी मोबर अवनी शीलकाविते जेति हो समावाधित अञ्चल केन धारण कर शिक्ष करते हैं। एड्रि बातायमें वे साक्षाद परवात प्रशास है।

बरिल ब्रह्मणको परकारना, सलीहारा अहे किर बोलनेसे रोकता तथा धगणान् विकास अन्द्रे प्रत्यक्ष दर्शन है अपने शाम चलनेके लिये कहाना क्योंने केश्वरते ही सरीर शास्त्र विकास है। कार अञ्चलका सम्बद्ध सामा कर सुने क्रमनेके रिक्त क्रमन के यहाँ अल्बे से और अनुविध को अलंका पुरितकीका सहार। से क्ल-क्याने पुरू कर्म बेल से है। मैं सन्तरम् श्रेष्ठरके स्वसंत्रको सर्वेश्वरि जानती है। इत्तरिको समायोज्य विकास क्राफे क्यके नामका वर्णन काली है। बालाओं किय निर्मात तक है, कारणवर्ग समूत्र हो को है। यो निर्मुल है, सबसा चूल विज्ञी नकामध्य है, उनकी काल केले हो सकती 🕯 ? वे भागवान्य सवाचित्र प्रकार विद्यार्थीके जानार है। स्मर उन पूर्व परास्त्रपाधी किसी विकास कर करन ? पूर्वकारको बहसके आरक्षां वान्यान् प्रान्ते शीक्षिक्तारे

• व्यक्तिक क्षेत्रकारण • **POW** \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* क्रमानारकारों समूर्व केंद्र प्रधान मिले थे । बारकारी दिव्ह हो बाती है, एवं निर्धिकार अतः अन्तरं सन्तरं अस्य अनु दूसरा सीन पुलेखारे का परवास दिससे विकार marks are proper \$ 7 form queels specifi

है ? भी सबसे जारे फरण है, जाती मानवार अन्याम आनुसा नाग-सीता हैसी हो स्थान है ? अपूरी अनुदेशे अन्य र्खा है। नित रूपको प्रतिकता कुला क्या कारण हो सन्तरा है ? जो स्रोग सद्ध प्रेम्पूर्वक स्त्रीतके काली भगनम् इंग्रहस्य नवन करते हैं, को जनवाद सन्तु प्रदानीय, सरावादीय और स्थानकि—ने तीनो अक्टर प्रविचा अकृत करते हैं । चलकत् दिक्केंद्र चलकते हैं। भीन मृत्युको जीत रेल्ड और निर्जन हो साम है। इस्तरिको सीची कोमांग्रेसे ४०वत 'मृत्युक्तन' मान प्रसिद्ध है। प्रयोगित अनुस्कृते विल्ल freguesi, age agreed ally have देशकाती अञ्चल हुए हैं। क्रिक्टीका वक्ष लेखा स्कृत जोरकोंने केंग स्थान ? के प्रान्तान् पूर्ण the regard of the description of the section of बेक्के वह बॉप-क क्लेक किन्नु जो हे many ? or applyable on fan मारायो जानी है, यो वे भगनान् स्कृतिक क्रम क्यों समेनी इन्द्रा को ? सी shorted that it set in section that जन्मेनक प्रीप्त केता है और रूपीकी सेकसे रोक्काको स्रोकाने काणी का व होनेकाली रूपनी मात्र होती है। विकोध साली उसकी Religief Prov Service Perc Alvan Park wer इक्कारे कृत काली है कि वे चलकात् हतका संदुष्ट 🔡 व्यापे, जनके रिल्मे कोर्ड की विकास बस्य पूर्वभ वैन्ते हो स्वाती है ? ज्वारि वहीं महरिका बढ़ी क्लेक्स बज़ी प्रकारक सेवन भी करते, तकार उनके उनक-मार्ग्स 🛍 स्थापन प्रमुक्त होता है। जिल्ली कुराने प्रकारो स्थानका समूच

ने विकास प्रकार स्थानों हैं। नरेनु परि जनक राज्यका हुआ काम अवस्थित होता हो उनके militah papar Brit ga per weresi केन्स्वरकेन प्रका कार्य किरवा केले कारण क्यों ? (अय: फिल्के अव्यक्ति स्पर्वते सर्वाच्य कर्यु को परित्र हो जाती है।) जो महानेत राष्ट्रक हावार गीनों ओखोंने कर्ण-कर्ता और इसी होने है तक विर्नुकर्तनों निर्म सामानो है, से पुरेशके हात पूर्वकारों केरी क्षाने का क्षान्त्रों है। परक्षक परमान्त्र lances si Projes var (t, usi sero-dist महिल्लाम मोन कैसे साथ सवाने है ? यो दुरस्थानी और पानी है, के विकासकीरी ब्राह्मिक है करे हैं। ऐसे खेल निर्मुल पिरमाने राज्यको नहीं सन्तरो । को पुसर रामको २ जनमेद कारण पहर् राज्यके विष्कु बाम्ना है, असके सम्बन्धका समा इतिस दुव्य क्या हो सात है। आपने सो वर्षा अभिन्न केव्यको अनुस्वयन्त्रिको निम्दा वर्ष है और मैंने को भारकी पूक्त की है, इससे बुद्धी पालकी धारिकी होता बहु है। रिल्क्ष्रिको देशका प्रकारित कर करन व्यक्ति, रिल्कोवीका द्वांन वो व्यक्ति अवधित कान कविने । इत्यान प्रमुक्तर चर्नतीनी अस स्वयूक्त अभिक वह लेका केहीं—और रे 💥 ! सूर्वे क्का का कि मैं संकरको कारण 🗓 पांत

निरंपर 'फिय' का बहुस्तक क्रम निर्मात

करना है, उसके इस्टेन्सको हो अन्य सब

क्या परिवा होते हैं। कैसर कि शापने पाहा है,

निक्रम ही हो इन सम्बद्धन विकास नहीं

चान्य है। मनपान्य स्तरको स् बैरत सहारा है, ने केरे है करी न हो, उनके की क

महारिक्षक रेका पाने व हो, राज्यकोके रिज्ञाम निरम-निर्मिकार के पानकात है। क

भेरे अभावतम देव हैं । जात और विक्यु औ

कामी का म्यूनक इतके समाव नहीं हे इंड्याने । पितर पूर्वारे वेप्यत्स्त्रवीयाँ हो पाना ही

क्यर है ? क्योंकि के श्रीम कालके अधीन है। इस जकार अन्तर्भ स्टाइडिश्ले तन्त्रतः विकासकर में दिवालें दियों करते उत्तर कही कारी तथाक बार रही है। ये कवायकार क्रोंबर किया है हम अगरे प्रकेशर है।

बीमोंपर अनुबंध कारोपको ३५ पहलेकाने हो प्राप्त करनेकी नेते प्रका है।

अवारकी कार्य है—स्टब्स् ! हैस्स काइकार निरित्तकननिर्देश लिनिका कर हो गर्नी और निशिक्तर कितने चनकान् विकास अस्ति वास्ते अस्ति । हेव्हेक्टे क्रम शुरुवार वर्ष प्रक्रवारी प्राकृत औ है पूछ फिर व्यक्तिक निक्षे प्रदान पुरत, उसे ही fferid spreigefon think upon sigh

सची किल्लाई क्रीड केली : भर्वतीने क्या-स्था ! प्राप्त अक्रम प्राप्तभारते नाम्युर्वन्त सेन्द्री, व्यू किर कुछ

विन्हा सुन्देनो विकृत्य 🥡 कार्नेटी अंक्री

महारा कारण है। यह केवल दिवसमें दिन्हा ही कोगा, को मिलकी निन्दा करना है. केवल असीको पाप नहीं समात. जो उस नियांको सुनत है, का भी का मानक मानी होता है। " मनवान दिल्ला पढ़ी हो। पिरिशमनविद्धी ! महेवरि [ मीन

कर्ष का निवाधि स्वानने जीव हा बसे नार्थ । यह युद्ध प्राव्हाण निरंद दिश्यको किन्दा करेना । सिद्धान क्षेत्रेके कारण यह कहा से है भड़ी; अस: स्टान देने के मा है। किसी तरह भी प्रस्का के नहीं देखना कविने ( इस

कर्मकारंग्या सर्वका सम सरे। वर्षः का

अक्षा के के को कारण **के** लाग है और

रकारको क्षेत्रकर कुल्लेन अस्य ही निवासी कुरते स्थानको अनेक असमे काहे, विस्ताने फिल क्रम अञ्चलकोचे कावा कात पार्टीका संस्थार ने निर्देश म्बानी व्यक्ते 🕯—सरह । देशा

महाकार अध्ये कर्त हो अन्तरह धारीने हिस्से के काम, जो से कामान सकते अपने राक्षात् राज्यको प्रकार के प्राप्त पार्थतीया fine anne femel fant spie enveleer ब्यान करनी थीं, बैसा ही सुन्तर कन करने पाओंड निम्बने अपे इत्तेष देखा। पार्वतिमे राधानक अन्यत्र की नीवेची और कर Personal la

मुक्ते क्षेत्रकार कर्मा जाजोती ? अक में किर काची मुक्ताल अगर आहें कक्षण । मैं असम हैं। यर गरेने । गुड़े हुन्यारे हिन्ने पुत्र भी अंक्षेप नहीं है। देनिए। अन्यकों में संकारतीय नेल सर्वेद हुना तुन्तर दास है। तुन्तरे स्वेन्द्रने की बुझे लेह रिजा है। अब तुन्हारे विश्व पूर्वे एक इन्य भी पुनके समान बान म्बाब है। संबंध क्षेत्रों । तुम से मेरी करावन

तक धनकान् दिल उनकी बोले-—धिकै ।

स्थातकोंको काक्रिने कि में मिलारी निन्हां को प्रक पक्षा है, स्तरत सेंह बुद्धिके निकार

ज केवश कोन् को निवादको तिमक कि। यो कै नुवैशेत व्यवस्थ क्षाव्यक स्थापित है। (許多年前年本元134)

क्ष्मणके अपराधको क्षम्म कर हो। क्षिते ! सीनो रनेकोने मुक्तरी-जैसी अनुसर्गाकी मुझे कुसरी कोई नहीं दिस्तानी देती। मैं सर्वका पुनारे अभीन है। एन्द्रारी इच्छा पूर्ण हो। सिने ! मेरे क्रम आको। सुन वेरी पत्नी हो और मैं सुनारा कर हैं। बुन्हरे इक्स मैं कीर ही अको निकासकान इसन करी

लोकलीलाका अनुसरण करनेकाले पुत्र

असन्त्-जात हो उसी। उनका तत्रकाजनित क्योनका जात कड़ मिट गया। पुणिकेश । उसी-काणी कर्वतीकी जाती सकायक हुए हो गयी; क्योंकि परिस्था-करू आहा हो कर्वका कर्वाका क्योंकारक सारा अब ग्रह हो जाता है। (अस्ताय १८)

लीरन करनेने कुलल हैं। अतः मेरे पिता

महार्थेणमध्ये देशा कहानेवर पार्वती देवी

हिल और पार्वतीकी बातकीत, विकास पार्वतीके अनुशेकको स्वीकार करना

इरकी कह बात सुरकार और उनके अध्यक्त

शामी करका गर्धन परकर कर्जनिको प्रक

पूर्व हुआ । अन्याः पुन्त प्रस्तानको निवन्त क्या । से बहुत सुन्तका अनुक्रक कार्य रक्ती ।

स्थानी करते है—नातः । करमाना

वितर कर महास्ताओं दिन्याने अपने पाना है।

पानी पोर्टी—वेकेकर ! अपने मेरे

पानी है। प्रत्ये ! पूर्वकाराने आपने जिएको

रिन्ने इस्पूर्वका दक्षणे कारका विनादा विकास

राज को भनो भूतर दिना था ! के ही आप है

और नहीं में हैं। देनकेनेकर ! इस सम्बन में
सारकास्त्राने हु: का प्रत्येकनो केकारकोनेक

पार्वकी निक्षिते दिन्ये एकी नेनके गर्वकी

राज हुई है। देवेज ! यह आप अस्ता है
और पदि पुस्तार कृत्या करने हैं से मेरे पहि

हो जाइने। इंसान ! अपने ! मेरी प्रमुख्या मान सीजिये, आनवार अस्ता है

रिताके कर जाती है। अस्य अस्य अस्ता

विभावका गरम करन विद्युद्ध बकाने सर्वा

विकास की किये। जान । जाने 1: आहर हो

विकारकृष्ट पास करियों और पास्त्रक करवार प्रमान मेरी पास्त्रमा करियों । स्वेकानें मेरे विकार पास्त्रकों कैरणने पूर् आवार्यों ऐसा है। पास्त्रमा करियों । इस साह आव मेरे सामूर्ण गूरकारकार्यों स्वाप्ता पास्त्रमें । एक आव पास्त्रमा पास्त्रमा करियों मेरे विसायने सम पास्त्रीय मानकारी करपोर्ग, तम मेरे विसा अवस्था पास्त्रमा करियों - इसमें स्टेड गाड़ी है। यह में पास्त्र प्रमान्ति श्रुवारी वाल्या थी

और मेरे विसाने अनवके क्रांचने बेरा प्राथ

क्रिक, इस समय अध्यने इसकोता दिक्ति

विकासका कार्य पूरा नहीं किया । मेरे किया

सहारे बहोची पूजा नहीं हो। अंशः अर

निवक्तने प्रापृत्तननिवयक सही भागे गुरि

या गर्ना । इसरियो प्रमो ! महावेश !

अवन्त्री मार देवताओंके कार्यकी विद्विके

विभी अन्य प्राच्योक विकित विकासकार्यका

सम्बद्धाः करें। किस्ताको जैसी रोति

है, उरस्का पासन आपन्छे अस्त्रम करन्।

काहिये । मेरे मिल विकासको यह अस्त्री - सरकायुक्तम संयुक्त और निर्मुत्ता भी हो । प्रभव्यक्त सरका की है।

बार्वतीकी देवी बाव सुरुवा परवास् स्त्रातिक को जनन हुए और उन्ते हैको हरूनो प्रेमपूर्वक केले ।

क्षिम् सार-देश । मोधारे । मेरी बहु अल्ल बात हुने, यह सीमा, महरामात्मा और निर्मेंग है। इसे सुरकार मैक्स ही करों । करावने ! प्रदास अवदि निकने भी जन्मे हैं, से रूप समित है। पालिने । यह तथ को कुछ दिल्लानी देख है, इसे अवर संस्कृते । में निर्मुत्त बरवात्वा है। गुर्वाके पुरू को प्राची अनेना के गया है। के अनी प्रकारको प्रकारका केल है, बढ़ी परणका में पूर्वाचेर अध्यक्षके सम्बन्धित क्रेनेस्वान क्रे नवा । देवित । मैं स्थानक है, जोत् पूर्णने पुत्रो बरमधा क्या विकार राजका कार्योको बारनेपाली प्रकृतिः एवं न्यान्यस्य पूर्वी हो । 🖦 समूर्ण जनार मानानम् 🗗 तथा नमा है। मुद्र रहात्वा परमाना अवसे अस **व्यक्ति प्रता प्रते कारणनाम कर रस्त है।** redo grantistic residents makes कुरुक्कानीर इसे अन्यने भीवर गरिका है सर्वा बार सीची गुजीसे जानेदिल है। देनि । बरमधिति । बर्तम स्टब्स व्या है ? वर्तम-से बह्न-सम्बद्ध है ? अध्यक्त गर्मन कृती-कृती क्याद है ? इस समय तुसने दिस्तों दिनों क्या कहा है—विहा क्रिकेट विकास Ren है ? पुल और वालींड नेवारे स्थ बेन्ट्री इस बनाइने अखनावासाओं कारण महारेको सुरू केमेर हेनु अन्यता पहल विका है। पूर्वी रक्त<del>ाव क्रवेवक</del>े (दिल्लारिका) सूक्ष अपूर्ण हो, एक

तरह जात हो जाना कांग्रेने कि नेती पुत्रीने जुनकार्थे ! मैं वहीं सम्पूर्ण पूर्वोचर आस्ता, विक्रीनेक्सर एवं निर्देश है। अन्तवारी इस्तानी की जरीर जारन किया है। जैसने ! मैं कुर्बारे विका विकासमध्ये पास नहीं का सम्बदा कक्ष निर्माण होन्यर विश्ली त्रन्य तुन्तरी उनसे पायन यो न्यू कर स्थातः। निरित्तन-श्रीद्रीः : यहान् गुलोशे अस्तरण भीरनगरनी व्यासम्बद्धाः प्राप्त भी जनमे कुम्मे 'देहि' (के) का का विकासनेका सामान राज्यानी प्रमु हो सारव है। बस्तवारित । देख बरवकर इसरे मेले क्या कहती हो ? भई 1 सन्द्रारी स्त्रापने जुड़े नाम पुत्र प्राप्त है । साराः पैतरी तुमारी इंग्लंड हो, बैसा करें।

म्बानेक्टरिक हैका कालेका भी सार्थ-सामी कामानीका प्रकृति विकास स कारतम् संस्थानो साम्बार महिन्याको प्रमाण करके कहा ।

वर्वतं चेर्टा—स्व । अस्य असम् है afte if myde i per fermit fireire करनेकी बोर्स करा नहीं है । इस केनी स्थानन और विर्मुख होते हुए भी भारतिक अधीन क्षेत्रेके कारण संस्था हो जाते है। सन्तर्थ । प्रकी ! शामको प्रकारपूर्वक मेरी प्रार्थनाके क्रम्पुरक्षर कार्य कारण काहिये । चौकर । आग मेरे निर्म भारतम् करे और विनयत्त्वरे दाल प्रकृतिक सीमान्य प्रवान करें । महेकर । मै एक अल्पनी प्रका है, अतः गुज्ञपर कृष न्द्रिकित राज । एक जन्म-सन्दर्भ में ही सामाने पाने होती पति 📢 आप परमाह क्रमाच्या है, दिर्जुल है, अपूर्णियों को हैं, निर्मिकार, निरीह एवं स्थान्स परमेवर हैं: रक्षानि क्योंके उद्धारनें संस्ता हेकर मह रामुख भी हो जाते हैं, राजामात्रम होकार भी

 भीक्ष विकास । 

सीर्वाधियारी कर पाले हैं, क्लेकि जान बार्वकीर को कुछ बद्धा का, उन्होंको नांग प्रकारको मोलाई करनेने कुछत है। असकतानुर्वक करनेके प्रेस्ट बक्त केंकर वे महार्थेश ! महेवार ! में क्रम प्रकारने उक्कारों . हैमर्ने उन्ने । अध्ययन इसीने करे हुए सन्द्र बारको है। अर्थर : अन कहा बार्टको कथा अनार्थन हो कैरमरको बारे गर्थ । उस रसाम् २ द्वारायर एक व्यक्तिको । नाम । जारान् अञ्चल हरीना करके त्येक्टों अपने चुनकका विश्वार परिवित्ते, किसे गा-मानद स्रोम अनुसार के जनसङ्ख्ये कर हो गाउँ।

196

बाह्यक विशिक्षाने महेन्द्रसभी बारेगा। अस्तर मिना और मसम जुलावर एथ क्षेत्र वे मुख क्षेत्र नवीं । उनके देखा कानेका बहुतक मोहरूने कोवालीकावा अनुसरम वार्तनी रिक्षे केला काना प्रवेचका का विकास का प्रशास

सकानी काले है—नाकः। देखा

प्राच्या सहस्रोके विश्वासे इनका विता प्रश्नीकी और शिंक नवा का वैज्ञानकर सामार क्रमान्त्रे निवड हुए कोसावे अपने करी अवनि गान्द्रेनं वयः काराः कृतान्त् करः सुनानाः। के मेरव हाति सभी गया भी भा सब इन्यापार सुरुवार आवन्त सुवत हो गये और च्हार असन करने तने । संस्थ / वस समय व्यक्ति बहुत्व बहुत्त होने तथा । सम्बन्धे बु:क् पह है को तथा साहित्यों की पूर्व अलब

(अवसम्बं ५९)

पार्वतीका विताके करवें सकार, व्यक्तिकांकी नटलीलका कवरकार, क्रमका मेना आदिसे फर्बतीको योगना और पाता-पिताके इक्कार करनेपर अन्तर्थान हो जाना

बहुदवी नारने हैं—नारद ! जनवान, अन्यन्य प्रथम और प्रवंध विद्वार्यक्रम होनार पीयरके अपने कामको परि प्रतिका र्गातवीसकित पार्वती भी अपने क्वाको मन्द्रम् करके व्यक्तिवर्गाका कर रोती हुई Proudity we well will a unfaffet. आराजन सुनकार मेला और विमाणल विका रमधर जानम हो हुईसे मिहरू हेन्यर उनकी क्षतकारीके रिग्ये करे । पुरेकिन, धुरकारी, अनेव्हानेक, सर्वित्यां तथा अन्य एक सम्बन्धी भी जा पहेंचे। पार्थतीके सारे पार्च केराफ काही को प्रवेत लाग कथ-कथाना वासी हुए उन्हें पर हैं आनेके दिन्ने नने ।

क्रमी बीचने क्राफ्री अनने क्राफ्रे निवाट आ नवीं । जनस्ये प्रकेश करते समय चिला देवीने महान्यिकानी देखा, यो

र्देवै करे का स्त्रे में। क्यों देशकर हर्गमें भरी र्क्ष प्रतिने विक्रमेशक अगाम किया । नाम-दिलाने पूर्णानमके आसीमाँद ने पुत्रीकी कारीके एका स्थित और 'ओ, मेरी मधी ।' हेला बहुबहर केमले विद्याल हो रोने राजे। सम्बद्धार अपने बान्ही जूतरी-दूसरी विश्वी तक क्रिकोर में क्क्के अस्ताके संस्थ केन्युलंक क्यें युग्ताओंने सरकर नेता। 'देशि: शुक्क अनुने मुक्कार ब्रह्मर करनेवाले जनम करनेको अन्त्री तरह निज्ञ

वर्तिक हो राजे' ऐस्त अहकार राज करेंग हार्बक साम कर्वतीकी चूनि-चूरि अञ्चल कस्ते हुए इन्हें प्रकास करने रहते । खेलोने करन और

विका है। तुन्हाने स्थापारणसे इस सब स्त्रेग

**をおけるというはなりますのできるとなっていますのとうだけできます。** स्था कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य विकार का अवस्था विभागत के पुर हेनार और वर्नाकेयो अन्यका पार्थ्य प्रकार कुरोंको कर्ष करते हुए सुनि की : जन्म । का अस्त हुने भी एक हुन्छ रचन विकास अधान आहे तक लोग कराने हैं गर्न । विरूप प्राधानमें, प्रतिकार कथा पूजरी किनोरे को अवस्थे कर क्रिकेट पर्य भीतर प्रमेश कराया । विकास प्रमेश कराई क्रांस ब्यून-को ब्यूप्टर्स निव्याना वर्ते । प्रायुक्तिने mirchalt fift : Biblet ! feir firming और पास केन्द्राओं सह प्रस्तुत हो। अनुर्वेत असले पुरस्त अध्यानको स्थापन पास aft on argue from the grapest arber might if the fit befreich stepat afte antiquitals are Spar after इत्यान्तिके अञ्चलका कल्पना । पूर्व १ प्राप water under the print non-few, भाई तथा चीनकार्थ को काले अर्थकार mirrografte dall e

स्वानिक स्थापित स्थाप

क्षा और अस्तर्भ के असल अस कर



recreit auf wiedlich eben ub: special or richal lights first कराने क्षानी को कुला को बाराया और युद्ध औ स्तुला वर्षा अर वर्षितः पूर्वे । उस पुल्लून पोलको ब्रुप्तन और जो प्लेक्ट क्ष्मा कुलाते वेद्यापर वहर्ग आहे हुए सम रहेन सरकार पीक्षत हो गये । फेल भी बोडी कर्ता । तथा कर्वतीने अवने स्थानी करवार Marrier wagen, spile Street i in Street. क्ष्मी वैद्या मानव विक्रो कारण सुन्दा विकासी क्षेत्र से । उत्तरात काल क्षत्रु वित्युतियो विद्युवित का वे क्ष्मिनीको प्रस्ताने आरोपान थे। कावत मुख्य मूर्व, वर्ष्य मूर्व व्यक्तिक सेन वेलीने प्रदासिक का। क्योंने भागका व्यक्तिकारीय भागना विकास वर । उनके का पुरान करनाते वेशकार कुन वेग्यवेशको पुरिर्देश हे कर्त । क्षेत्रक्रमित्रहील क्षेत्रक्यु क्रांतिक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

• स्त्रीत क्रियंका • कार्यानिके कहा पहें के कि 'पर गरियों है' करने. देखा, निर्मूचे आहें कार्यान की चार्यान्त् इक्नों (करूपमान व्यक्तिकीयो) हुए इसमें (क्रिक्ट्रा) कर बरस्य कर रिस्ता है। उसके देककर वार्वत वेवीने क्वे ज्ञाम विकास और - मक्कान विक्रीत, क्वारीने कुन्यार और कर-ही-कर का बर गाँग कि 'काम मेरे पति क्रारिकर बोलक्स क्रोभा करे हैं। उनके कर

को जनको।' असिन्युक्त क्रमणो निरम्पको नैका करणानवारी का केवर में पर: अनकार के गर्ध और बहुई पूर्वकर निवास चौन्हेन्सास कर क्यकर करन दुख करने समे । का राज्य केना प्रोतेकी बाहरीयें एके

हुए व्यक्त-से सुन्दर का ने उसे अलकान्युर्वक केंग्रेंक रित्रके नावीं । जनका यह वेजूनो केंग्रावार भागमान् होबार मन-प्री-मन बाहे प्रत्य हुए। कांतु अनुर्वेत इस स्थापके अधिकार नहीं जिल्ला ह ने निरम्भारे प्रस्कार सुप्ती दिल्याओं ही महिन्दे रागे और पुनः कीतुकारक श्वापर पूजा एवं गान करनेको उक्क हुन्। नेना उक्त विज्ञूक म्बानी क्रम सुरकार अस्तान सुर्वात है की और को क्षरिने-मक्तारने समी। प्राप्त माने औ वाहर निवास वेपेनी उत्तर हो। क्रमी पीवने निर्मात दिवनम् व्यवसीते नहरूपर सीच आये । क्यूंगि अपने सामने का नराजार विकासको अधिनमें साहा देखा । मैनाके कुराते सारी करों सुनका उनको जी मक् ओप हुआ : उन्होंने अन्तर रोककोको अपनी के कि इस नामों मार्ग किसार के / मुन्तिकेष्ट । से काराज विकासम्बद्धाः अधिवारी

चरित अवने काम तेमले प्रकारिक के हो थे। उन्हें कुन भी काहिन का। इस्तरिको कोई भी क्षे महर व विकास सका । तहर ! फिर हो नाना प्रकारको लीतकावेले विकास स्ट निव्हरिएरोपरिको प्रैरम्परामको अन्तर अन्तर अन्तर दिस्तम् अस्तम् किन्। ह्रिकान्हे

रूप उन्होंने निव्हाके प्रतीर और पासकार सन्त्रक्षात् निरियमधे रेखें। निवादिक्षेत्रांत्रको जनसङ्घ सहर्पुत लक्षाके कराने देखा । उनके प्राप्तिका वर्ण भाग का और ने नेतिक सुरक्ता बाद कर खे थे । अवस्थार वीत्यतको का महेवकारारी नाराजनी एक इन्यों जन्म्हे नेपान कुर्वके अञ्चलको देवत । तस्त । पुरस्के कार् ने प्रकृत अञ्चल काले काले विकास दिये । जनके साथ देवी व्यवंती भी मीं। ये काम रेक्स समाप्त राज्यीय रहा और-और हैस मो थे। निरू से बेटबर नेपोलन क्याने वृद्धिनीकर क्षु । उत्पन्न बहु क्षाप्त निरामीर, निरक्षार, क्रमीक्ष्म , दिरीह एवं अस्वत्त अञ्चल वा । प्रक प्रकार क्षेत्रकान्त्रे इतके प्रमुश-से कार देवी । इन्हों जहें बद्धा विकास हुआ और वे बुरेंग ही परवाककों निवास हो गये । सहकार सुन्दर र्रांका करनेकारे इन विश्वविद्योगकी क्षिणान् और नेयसे दुर्गाको 🛊 विद्याके कारने चौना र कुरती कोई बच्च प्रकृत नहीं की। परंतु शिक्कारी जानाने मेरीन होनेके कारण हीलायाने कामध्ये क्या प्राचीनाको

स्मीकार जार्रे किया । किर निवाने कोई करा

नहीं स्थे और के ब्यूकि असर्वाद हो सबे।

तम नेना और डीकरायको उत्तन इस ३३४

और में क्रोफरे लगे—'बनवान हिल क्रो

कुमार् हैं । विकासने पूर्णके समय पदावारी

वीवर्गिको सो-जो पुरू अभी स्थान थे, वे

#45 + William +

१९०१<u>-११११ व्याप्त अपने श्रामको जले जिल्ला करानेश्वरती, विश्व तथा संस्कृती</u> भारती माद्यारी क्षणकर अपने श्वामको जले जिल्ला क्षणानेश्वरती, विश्व तथा संस्कृती भारते !' का विश्वारकार कर कोनीकी सम्बद्धन्त आसन्द ज्ञाम करनेवारती है। दिख्यों नराजरित हुई, को पहुन्त् कोक्सकी (अस्वाम १०)

भ देवताओंके अनुरोधसे रीकाव ब्राह्मकके बेचमें दिखानका दिववान्के धर जाना और दिखाने निन्दा करके पार्वतीका विवाह

## उनके साथ न करनेको कहना

शहानी संदर्भ हैं—करण ! केल और दिस्कार्ती जनक जीन देश इन्ह आहैं। इक्क देशना करकर निकार करने रको। स्वादिकों अनक जीन देश इन्ह आहैं। स्वादिकों पूर्व क्वान्ति और स्वाद्यानिकों स्वादिकों अनुसार राजी मुक्त केलकोंने शिक्तिकों अनुसार करको प्रकार करको स्वाद्यानिका और वे स्वाद जोक्कर करकी सुन्नि

देवता नेले—केकीन ) ज्यानेक । आक्रमानसर ! पीचार । एन अस्त्वती करणाने आके हैं, कृता जीतिको । अस्त्वतो जन्मका है । क्योरिन् ! अस्य जन्मकास्त्र होनेके भारता क्या अस्तिके ज्याने विद्यु करने हैं।

ग्रीनोका उत्पार करनेवाले और इवल्के विक्यू है तथा धलांको क्रियालको कृक्षनेवाले हैं। इस प्रकार महेश्वरकी सुनि करके इम्हासित सम्पूर्ण देवताओं केव और हिम्बान्त्रकी अनम्ब शिवामिको विकास

हिमबार-पूजी अनन्य विश्वपानिको विश्वपाने सारी बाते आरर-पूर्वण कलार्थी । देवलाओंको सह मात सुनवार महेशाने अन्यति जार्थन स्वीकार कर सी और वैश्वो पूर् कर्षे आश्वासन देवर विद्य विश्वप । अब सब देवला अपना कार्य विद्य हुआ गानकर धनकार स्रहाविश्वपति प्रशंसा करने हुए जीव अपने

भारको सौटकर प्रसन्नतान्छ। अनुसन् करने

विकास प्रेस्टराव्यके यहाँ गर्छ। उस समय विक्रीराज्य क्रियासन् समायायवानी सम्बार्गाले किरे हुए प्रार्थनीताहित सस्तातापुर्वेच वैदे थे। इसी अध्यापण्ड यहाँ समाविकाने पदार्थना विकास। ये सम्बन्धे क्ष्मा, स्वत, स्वतंत्र दिख्य क्षमा, त्यावदर्व सम्बन्ध्य हिस्स्याप्ट साल्यामध्ये प्रारंडिकामध्ये मान्य और गरेन्से शाल्यामध्ये स्वतंत्र विकास प्रतिस्मृत्येक हरियामध्या यथ कर रहे थे और देखनेने साध्येणकारी साहरण

ज्ञान कहते थे। उन्हें आको देख स्वारिकार विज्ञान ज्ञानार कहे हो पूर्व। उन्होंने उन

अपूर्व अगिविक्षेत्रासको भूगतवर शकके

क्रमान प्रकृतिर अस्तिताचाने साहाई प्रणाम

किया । वेकी पार्वकी प्राक्तकारूपारी

प्रानेश्वर विकास प्राप्त गर्मी भी । जनः

अपूर्वित भी क्यांकी कारणा शुक्राच्या और

लने । तक्कार धरककाकर मोक्स भगवान

कर्भ, को मानको स्थानी है, निर्मिकार

यन-ही-सन वही प्रमातानेत साथ उनकी सुति की। प्रशासकारकारी विकास कर सम्बद्धे प्रेष्मुखंड आसीवांत दिया। किंतु विकासो सम्बद्धे अधिक मनोवानिकत सुमारतियंदे प्रदान किया। होस्तविस्ता प्रियान्ते कई सादरके उन्हें प्रमुपकं आदि प्रशासकार स्थाप का सन प्रशास किया। मारबहाल, निरित्रेष्ठ दिञ्चकालो उनका कुलाल- चाल चहुन्येके सेन्ये एक बच्च भी गाउँ है । वैशे



मुल—'आप सीव है ?' का उन जाएक-विर्देशनीको निरियाको प्रोस हो आहरमुर्वस THE PARTY

वे तेत्र समान केले—शिक्षेत्र | से काल निकृत पैकान प्राकृत हैं और क्योगिकोच्छे पृतिका उत्तक लेखा पूजावर भागमा करता रहता है। कर्माह समाम नेती गरि। है। में सर्थव जलेंने संवर्ष और गुपनते 🦚 🛒 श्रीकरो सर्वत्र, परेपकारी, सुक्रावर, रका-विरुद्ध और विकास नामक है। मुझे प्रभा पुरुष 🕯 कि तुम अवनी इस तक्ष्मी-शरीकी सुद्धा क्रमाती दिल पुरस्का अपनी पुरीको एक आजगर्तात, असङ्, कृत्य और मुख्यीन बर--- नक्रदेवजीके राजने देश जातो हो । वे का देवल मरघटमें कर करते, प्रवेशमें सीव लबेटे कारे और योग पान्यों विक्रो है। अले

समाजार पूछर । तुने ! आवना प्रीतिवृत्तिक कर 🏚 चंच-वर्षण पूजते हैं । आधूनवाकी जाता हिलाकारी विकित्त पूजा करके कैलकाने अर्थ भारत करते हैं। करके कुलका नाम आकरण किसीको झार गाउँ हुआ । से कुरास और कुर्जील है। कामायर: विदासने दूर रहते 📳 सारे सरीरमें पत्न रचने 🛊 । ऋरेगी और आंज्येची है। प्राची अवस्था किसरी है, यह किर्माको जन्म की। वे अस्वन कृतिस चलका केन्द्र क्या निरुपर शरून निर्म रहते है। वे माने-यो सम्बद्धे आधान देनेवाले. क्ष्माचील, मान्यरकारी, विक्रुक, कुमार्ग-वसका तथा इस्कृतित वेशिकान्तरीका साग वालेक्ट है। ऐसे अयोग्य परायो आर अपने पेटी प्राप्तम पाको है ? अपनाएस ! अवस्थ हो असम्बद्ध यह विकार महत्त्वस्थात न्हीं है। प्रस्तवन्तकृतने अन्तर ! हानियोर्ने हेब्द्र विविद्यात । मेरे कावनका पर्न शयको । कुर्ण जिस् पर्यक्रो है। एक है, वह इस मेरन नहीं है कि उसके इसकी पार्वतीका दाम दिना अंथ । हैरान्सम ! मुन्ती देखों, उनके एक की पर्य-क्यू औं है। हुए से बहे-बहे स्टॉकी प्रतन हो । जिल्हा उनके बरने कुकी घरेर को नहीं \$—के सर्वका निर्माप है। निर्माराज E सुध प्रीक्ष क्षे अपने भाई-क्षणुअतिहे, मेमवेपीहे, रूपी केटेने और पविद्यारि भी प्रकार्यक कुछ स्थे र विद्यु कर्वतीले न पूछता; क्योंकि क्षे क्षित्रके पुरू केवली वरण नहीं है।

क्लाने करते हैं — करद I देशा कड़कर के अञ्चल केवल, जो नत्य ज्ञानाकी सीरण करनेकले प्राप्तासम्बद्धाः है थे, हरेड का-केक आकार्यक व्यक्ति अपने परको mer Dirt e

(सम्बंधन ६१)

Benden bladernade paden nathen alembare en adres et arrespersatulet hanne de temple naget admit in

मेनाका कोपपवनमें प्रवेश, धववान् शिवका हिमवान्के पास सप्तर्षियोको फेजना तथा हिमवान्क्षत उनका सन्तार, सप्तर्नियो तथा अरुधतीका और महर्वि वसिक्षका मेना और हिम्बान्स्को सम्बाकर पार्वतीकः विश्वह धगवान् शिवके साथ करनेके लिये कहना

व्यानी काले वे— साहानकंशकारी विकासि कालेका नेवके अने क्या प्रभाव पक्ष और क्लॉने ए:जी क्रेकर प्रतिके क्याः— 'निर्विशायः ) प्रत केलाल प्राध्वालये विभागीयों से निया की है, उसे तुलका नेप मन जनकी औरमें कहा दिल्ल पूर्व निरक्त है। गमा है। वैसेन्द्रर । स्ट्रांड वन, प्रीक और मान साथी कुलिया है। में उन्हें अन्तर्क मुख्यक्रमा पूर्वी कार्राच्य अपि हेची । चर्चेद्र अस्त बैरी बाग नहीं मानेंगे से मैं डेम्सकेड पर बाईगी, अपर्रे इस बस्को होत देनी अवदर बिक पर। कुँची, पानिस्थेर भारती धारेगी सम्बद्धार रक्षान सन्तरे चलके काईग्री अध्यक्ष क्रमें महासागरमें कुळे हुंगी; वसंतु अस्मरी नेपीची सामे पर्न गाँव म्यूनी । वृंता महक्तर हेना तुरंत क्रोकनकार्ये काले जनी और अपने प्रस्के पेकामा रोही 🧺 मध्यीमर होट राजी।

क्षेत्र मनवान् विकास्त्रे प्राप्त कारावात क्ता राज्य, तम उन्होंने अवन्यक्रियोग सम्बंधिको क्रिका क्रम केलके कल भावत क्षे समझक्षित अलग हो।

विकामिको आहेल जातकर प्रणाल क्रिकेत रिवाको नगरवार काफे ने विश्व आहि

वे क्षेत्रकारपूर्वकी बरस्यर प्रदेशा कारी हर सब देखनीते को यो प्रियमको पर जा व्यक्तिः वन पूर्वपुरू वेकाली सालो व्यक्तिको कृतो आकाशके राजो आने देखा विकास होते होते किया होता । वै क्षेत्रे ---'वे साम मुक्तानक तेमाकी मुद्रि की दास आ ग्हें है। युक्ते प्रजानपूर्णक इस समय इसकी पूजा काची वालिके। त्रवको जन्म क्रेम्प्रते कर गुरुष धोग क्या है, जिलांड परवर हेते महाराज प्रदर्शन विद्वार करते हैं।"

अक्रमी कार्र है--श्रम समय से मुनि सम्बद्धान स्वतंत्र प्रश्लीया साहे हो गर्थ । क्षेत्र राज्ये हेल हिम्मान् सहै अवहारि पाय श्वामें क्षेत्र और देश्य ओड़ महत्त्वा हुकाला क सार्विकोको प्रकार प्रारंके प्रकार क्योंने वहे सम्बाधक साथ दन स्थापी प्रधा की तथा क्यें आने आतो अञ्च-पेश मुक्रमित अंध्य कथा है गया है मो प्रक्रिकर क्रों बैहानेके लिके अधित्वर्षक कार्य स्थापन मिल । जमें ने आसन्त्रोगर बैठ रहें, तन अवकी अद्युक्त लेकार दिव्यकान् भी बैठे और भागी जन व्योगिर्वात ब्याविनीले जल ज्ञाना

क्षिप्रकानी क्रांग---आव में बन्द है, अवकारामार्गने अस स्वानको सार दिये, वर्षी कृतकृतक है। मेरा जीवन सपार हो नवा। मैं विभवानुको नगरी थी। उस किन्न पुरीको स्केकने बहुत-से सोवॉकी भारत दर्शनीय वन देशकार उन महार्थियोच्यो कहा विशयत हुन्छ । चन्छ; वर्णीक अल्य-वैहो विव्यवस्थी महास्थ

e tiliga foregon a Tage Tables of places to take of the part of the fact of the table of the section of the section

मेरे पर भवाने हैं। जानावेल मूर्वायक्ष है। अब वर गरबी स्मृतिनीर ग्रिकारी चावायी इन्हें क्षेत्रीय करेंने अन्तरक क्या फान हो। प्रतीम बाग्हे पेनवादे पार अक्यातीको समान है। समानि पूर्व नेकारोह पोना गरि, केवा। परिवर्ध आहर प्रधार आगरिकी मोर्च कर्त है से कुम्पूर्वक को अयहद करों। अरे पूर्ण करनेत्रे जेल क्षीकर अकरत हो Witness 1

वर्ष भेते--वैद्यान । यनकृत् विभागों जन्महरू दिया ग्रह कर है और विभाग जनमञ्जास मानी भागी है। ३००: पूर्व महिला प्रेन्सरको अवसी क्रमेश हैसी कार्याचे । विकास १ केला काली सुन्यास अन्य सन्तर है अवन्य हता हुए प्रश्निक भी पुत्र हो मानोपे, इससे संस्था पड़ी है।

पुरोबर : महानियोक का बाहर क्षापार विकास केरा अब की की Martin street fier meine eine e

हिमारण चेते—च्याधान स्थापिक । कारकोतांदे को बाद बढ़ी है, उसे हिस्स्कार इच्छाने की पहलेंको ही कम एका था: पीला Not ! On this yes desirable pagents आकर वर्गनाम् दिवाके और असकारपूर्वक महारूपी कांची सार्वे बाराणी है। राजीते विकासी मानुका क्रम ५५६ हो गया है। ये अवनी बेटीया निवास कर योगी पहले पत्थ गर्दी करून फार्मी । इस्कूमो ! में सहर करी प्रत जारके हैंसे कान्ये जान क्षेत्रनावनो बर्ग नवी हैं और क्ष्मकृतियर जी काला नहीं रहे हैं। में भी क्य केंग्स आहरता है जा मुक्तार अन्तरहरू हो गया है। अन्तरे क्रक माना है, विश्वविकारधारी महेकार्य केर्र बेरेकी नेरी भी अब इच्छा नहीं है।

भारतानी नदले हैं —काद र जुनियोक्ते मीतने केंद्रे हुए फ्रेस्ट्राज दिल्लाके मानाओ मोलिन हो उपर्युक्त जान सम्बद्धर सुद्र हो रहे ।

अक्नाती देवी दूरंग कर धरमें क्यों, कर्न भेगर और फार्नमें भी । सामून प्रभूति हेला, वेश होको अल्ला हेवा प्रतिक सी It is no so well delet und meneralit. शाय अवूर वर्ग दिसमार बात वाही ।

अवस्थाने मोली - नकांकी राजी नेकोड ! क्रांते. के अन्यन्यानी शुन्हारे चराने अरकी है सक्तः कुमार्ग् नामार्थि औ कामरे हैं । आक्रमानीका स्वर क्षण्यार केवकर प्रीक्ष क्रड गर्नी और said doct bullet or efects both करनोने पताक रक्तकर केली।

नेको क्या--ध्यो । इन कुरकारक बोन्बोको अस्य व्य पैदन पुरुषका बाह्य स्थान हका है कि इसमें इस करने जनसम्बद्ध व्याप्तांपर्क कृष्यम् और महर्षि स्तिकृष्टे स्ति क्यानी हैं। देवित । अगन विश्वतिनमें आभी है ? बर्ग पूर्व फलाये । में और नेती भूते अल्पनी क्रानिके स्थान है। साथ प्राप्त कृता नीतिके।

वेशकांक केंग्र व्यक्तिक स्थापित अन्यक्तीने काम्बो स्कृत अन्तरी समा ल्यान पुरुष और उन्हें शय से वे प्रकारतामुख्या प्रात्त कार्यान्त अस्त्री, जाई के रकृषि निकासन्त से । सञ्जीवेतन्त्र सारा-सीराते को निवृध्य से । इन सबने मनकार् निवर्क कुर्गात करमाराजिन्द्रोका स्थापन अस्कि वैकारकावी सम्बाहत अवस्था विकास

ude unt- der bert श्रुप्तकारक ककर सुन्ते । तुन् कार्यक्रीकर क्रिक्ट किलोर रहण बार हो और संक्रासको सम्बद्धः चापूरः क्रे ज्याओं । पूरम्यु प्रतिधार है । क्रे विद्याले कामन्य गाउँ कामो । प्रत्ये प्रकारीये

वरिष्ठ केंक्रे कैलेक्ट । चेरी सल

क्ष्मो । का सर्वक सुन्दारे किये हिस्कारक, बर्वेड अनुकुल, सन तथा झलोक और

परलेकार्वे हरूक्कक 🛊 । जीवस्त्र 🕽 स्वेष्ट

क्रम केट्ने बीन अकारके क्षम अस्तम होते

है। सम्बद्धा पूजर अवन्त्रे निर्मात क्रान्त्रहिले

इन राज प्रकारके क्यानेको जानस है। एक

वो पद प्रकर है, को तत्कार सुम्मेने सह

कुम्बर (क्रिम) समाता है, परंतु पीक्रे पह अव्याप कृषे अधिकवारक विराह होता है।

प्रारकासुरके विनासके स्थि एक जैल्हा अवस करनेके कोश्यको हेकर प्रयक्त शिक्तों यह प्रार्थना की है कि से विकास कर हो । भगवान् संकार तरे बोनियोके हिरोवाँक हैं। में विचारके रिक्ने क्यूक नहीं हैं। केवार बह्माजीकी प्रार्थकरों से ने सहस्रेत सुकारी क्षानामा परिवाहन करेंचे । तुन्हारी सुनिवे मह तपना की भी, का समय करके सामने क्योंने अस्ते कियाक्षा प्रतिक कर सी थी। इन्हों को कारजोंने ने फेलिएक दिख दिखा

करिये । व्यक्तिकोची व्या व्यव पुरस्ता वितासक हैत को और हुए प्रश्नित है जिल्लाकुर्वेस

विकास को कार का की विकास का स्थान प्राक्तेषिक सामग्री नहीं देवना 🛊 । कावा न मोहं घर है, य रेक्ट्रों है और व कोई स्वयन का बाधु-बान्धम क्षेत्री है। मैं अस्तरण विस्तित मोलीको अपनी केटी केल नहीं बाह्यता। आपलेन केटीयमता महात्मीके का है: श्राः अपना निक्षित विकार काहिने । जो हिना कामते, मोहले, भक्के असका स्वेतनी विसी अयोग्य कर्ता हासमें अवसे करण दे केल है, कह नरनेके कद सरकार्थ साला है "। अस: मैं संस्कृतो प्रस्कार शुरुक्ताविक्को अन्त्रनी सन्त्रन नहीं हैना। इस्तिके महर्षिये ! यो जीवा विभाग हो.

क्षी अस्पतांग परिवेक्षे । मुनीकर नाग्द्र । विकासको इस क्षानको सुनकर बाब-स्रोध कारोने निवृत्त महर्ति वरिद्वापे उपले की बाह्य ।

हेला ककर पुरिकान कहा ही कक्षण है, उससे वर्ष्य कि व्यक्ति होता। इतरा वर्ष है, ओ अक्टबर्वे अच्छा वही सराताः को पुरुवार अञ्चलका ही केंग्री है। बांग परिकासमें का कुक देनेकारम केला है। इस सरक्रमा कान पञ्चार क्षम् अनिकेश मान्यकार ही व्यक्तिक क्षेत्र कराता है। तीनरी क्षेत्रीया क्यान बढ़ है जो जुनते ही अनुसके समान मीवा राज्या है और सम पाल्यों सुना केनेप्यालय क्षेत्रक है। १६०५ ही जनस्था साथ होता है। इस्पेरिक्टे नद् क्षितकारक हुआ करता है। हेला अका समारे होता और समादे विश्वे अचीवा है। कैल्स्समा है इस सरह मीति-इसकर्षे तीन इन्द्रशबंद बचन करे गर्ने हैं। इन नीनीनेके सुन्दें मीन-स्त बचन असीस है ? कारको, में सुभूते तिन्ते बेहत ही बच्चन क्राहेना । जनकान् संस्तर सम्पूर्ण वेकलाओंके रक्षात्री है। उनके बारर बाह्य सम्बन्धि की क्रांका कारण का है कि उनका कित रूक्तवार प्राप्तके बहुस्तानाचे नाम चाना है।

को प्राप्तकारकारका और सम्बंध प्रेश्वर हैं. को

प्रकारकृत्यन कि कथ एक्की थे। अवन्येक्कान्यन्त्रेकम् च ह्यो अस्थ तथे।

र्रोडिक —काम बस्तुकोची करा हुन्। अपने सर्व है भरवान् विकास सपनी पूर्व होगी ? गुरुक युक्त शब्द और सम्बन्धिक श्वक्रीयत हेलेमाले मरको अनमी पुर्व देश है; क्योंकि किसी होन-यु:परियो करण देवेले रितर कान्यकारी होता है—को सन्त्रके संस्था पार राज्य है 🐣 । स्क्रीन जनक है बिंद प्रशासन् प्रेयान वृत्यति हैं ? सुनोर निवर्णेंद किया है, के अपनी प्रमानकी सीलामाओ बंबारको सुद्धि और संसार करनेने सन्तर्न हैं, विन्ते पुरातनीत, परणाया और प्रमुक्तिने परे परनेक्षर बढ़ा तक है, कुछ, फारन और मंद्रार कार्यकानी विकास विकास पूर्ण के अब्राह्म, निर्माह और इर पान शरक करती है, को और निर्धेष अधवा दु:सी यह समस 🛊 ? प्रकारकारे रिकास कालेकारे बक्रा, क्षीरसागरमें स्थापको विकास केलासमानी इर---ने सन शिलकी **है** विकासिको है। विरामने प्रमान्त हुई प्रकृति भी क्षापने अंपाने तील प्रकारकी पृत्तिकीको धारण करती है। सम्बद्धे सीरमानीकर्त प्रेरित क्षे बद्ध अवली ध्रामको ब्यून-सर कर ब्रांशम् कार्ता है। अन्यतः प्राह्मकारी अधिकारी देवी कार्गी क्ली गुजरी प्रकार हुई है और सर्वसम्बद्धानिको स्थान मेक्:एक्स्पो आमिर्चूत हुई है गया रिस्को देवलाओंके एकत हुए तेजले अवनेको उत्तर फिल्क का और संस्कृत दालकोका कव कारके विकास के विकास का विकास कर वित देवी दिला कारकारतमें दक्कवारिक

कारने जन्म में साथै जनने प्रसिद्ध हुई और इरको उन्होंने चीलंड करने जार केंग्रक :

के की। करीने चरिन्दी निन्दा सुरकार क्षेत्रकरूको अन्यने प्रारीपको त्याम विका सा । वे ही करकायकी मही अब तुक्तरे बीवे और वेजके नर्वने प्रकट हुई है । गैरमाम ! में दिवस जन्म-कन्पने दिवनकी है नहीं होती है। प्रतेष कारने पुरिश्वा दुर्ग अभिन्योकी सेम् प्राप्त क्षेत्री हैं। ने रक्त निन्ह, ferfigenbeit aufr feitgenbeit E. पुरुष्ट्र 😅 विकासको प्रयूपे स्ट्रीके अधिनपूर्णको हो साथ हेमपूर्णक अपने अपूर्विने आरम्ब कालो है। असाः निर्देशका । हुन संस्कृत है अनमें महरामनी कनाओं भगवान् इत्के इक्वमें दे हो । तुम मदि मही क्षेत्रे को यह जाने हिम्मानके स्थापने बच्छे कारणी । देवेश्वर क्रिय हुन्यारी युवीका अन्तरा his given marrie and birth राजकारोड एकामाना असमे के और इसके शास विकासकी अस्तित कार्यंत्र इसे अस्तास्त्रण पूर्व क केवर अवने अन्याय-स्थानको सीट गर्ने वे । विरे । कार्यसीवरि कार्यन्तरे क्षेत्र कार्युरे तुष्क्री पास अस्ता इसके रिस्टे मानाम परि और तुम क्रेमीने फिल्फिको सन तमाकार उपन्ये का क्षान्यसको स्टीकार कर निकास वा ६ निरोधार ! मरकानी, फिर किस कारकारे कुकारी कृदिह निवरीत हो गयी ? चनकर् दिको देवलक्षीको प्राचीकरो अभाविक क्षेत्रर कुत एक स्क्रीन्जेंको और अक्रवर्ग देवीको यो हुन्दरे कम मेमा है। इस तुन्दे नहीं दिखा देने हैं कि तुन कार्यक्रिको क्यांट प्राथमें है थे। मिरे 1 हेला करनेनर

गृहे इस्तीः स्थानं क्रम्यानीयस्थिते । कामां दुर्गान्दै स्था क्रम्यानी क्षेत्रितः ।

हुने महान् अनन्य प्रदा होन्य । वेलेन्द्र ! को हुई प्रदेशन करने परण नहीं सकती । under ber bie ber fem fin freien fin gericht in gen fin.

मनि हुन लेखानो अन्तरी मेटी विस्थानो निर्दिशाम । ईस्टरोड बाह्यो स्ट्रोसाले समझा विकार प्रथम नहीं केने के भागीके मानते राज्यु मुख्योकी भी प्रतिकृतका संस्थाने ही इन दोनोंका क्लिए हो जनका। तार !- विलक्षिक हारा प्रत्यकृत होना करित है। बिर मानिक्षम्, पंचारते अवकाते रूपति हुई स्थानक विकास सिन्दे तो काहण (20000-09-00)

सप्तिचीके समझाने तथा जेत अवविके कहनेसे पार्शशित श्रिमकान्त्रा शिवके साथ अपनी पुत्रीके विवाहका निश्चय करना तथा सप्तर्वियोका कियके जान जा उन्हें तब बात बताबर अपने बामको जाना

अपूर्ण काले हैं- - अपूर् ! स्वयंत्रक मनिवारे प्राचीन कारको राज्य अन्यन्त्रके हुए। अन्यत्रे कृत्या प्रकारत विश्वासको अन्य from arrhalt yes while amount Personalis come affected, was, spin, spin,

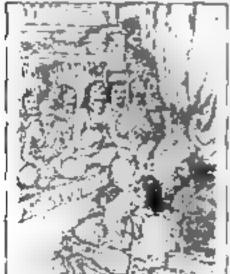

मिन रहनेपाले मीमन, कुलेर और इनारे भी नक्षार कर-ऐसर्व, भारत, सिर्देह एवं प्रकार जान करनेकी तथा जाको जिल्ह चौतार.

में कान, प्रवास एवं काहित हरा कान पुरस्कार, केल पूर्विके प्राप्त कारनेकी कारत सुन्तवार सहा — 'सिकेश ! एव वेरे स्टब्सके नेकारणको स्थापना अवनी वृत्ती पर्वतिका क्षत महत्त्वेलयोके प्राथमें है के और नेजार्ग्यात मुन्तरी कार्यों को क्रारंग है, उसे न्यान के । अरमने एक सहस्र कारीन हेनेकर असम्बद्धाः श्रीच अर्थेत सूर्वेत्व मुद्दार्ग आसीवत्रकाः है । का क्रमण प्रमान अवस्थि क्षेत्री क्षेत्रीर अन्तरे पुत्र ब्यूक्ट नाम लागे है रिवन होते। अवार वेदिनी प्रशासे राज भीग होगा। पालक और नारे सुद्ध सेने ( पार्तकीर्व-न्यानके अन्यानीन श्रामूची क्षेत्रीको प्रदेश मीलकारको, उसे कि लाइपर समूची कुलाकोचर हुन्दि होती, यानकोचरी दृष्टि जहाँ केंगी तथा बुह्मकी देने स्थानक विश्वन होंगे, न्यानि से क्रान संस्था और परिवार औधाना देशेने समार्थ होंगे। ऐसे पुरुषि तुम अवसी क्षमा मुनवक्षी हेंग्री मन्त्रमा पार्वतीको मन्त्रीयसः सनवान् वित्यवेद प्राप्तमे केवर फुलमें हैं। माओं (

केला स्थापन प्रत्यक्तिकारीय सुर्वित्तर भविता गाम प्रयासकी श्रीतम सहवेकाले

• संक्षेत्र देखपुराण # 966 भगमान् हिलका हारण करके कुन हो गर्न । जे-बहेकैको समझाना । तन हीरण्यती पेनका

वसिष्ठजीकी बात सुरकार संख्याते और प्रधीसक्ति गिरिशन क्षिणत्त्व आहे विविधा

इष् और दूसरे-इसरे पर्वजीसे केले । विकारकामे करा-- विविधान के**ड. सहा**-

गम्बनस्य, बन्दरानसः, मैनाक और

विकास आदि क्वीक्शे ! आर सक

कोग नेरी बात सुने। बरिएक्टर्स देखी बात बार में है। अब मुझे कर कावा कहिने,

इस बाह्यमा विकास बारण है। अरुपर्योग अपने पन्ने सब कलोका निर्वाप करते. वैसा ठीक सम्बों, वेस्त करें।

आणि पर्वत भरतिभागित विश्वेष काले. इनके प्रसानगर्जन केले ।

विकासकारे वह बात सुरकार सुनेक

पर्वतिन क्या-व्याध्यम । इस सम्ब

विकार क्षत्रेचे क्या साथ ? केंद्र प्राधिकीय ब्याहरे हैं, इसके अनुस्कर ही कार्य करना साविये । वालक्षके का सम्बन्ध केलावश्रीकर

मार्थ शिद्ध करनेके लिये ही अनुब हुई है। कारने शिवाके रिपये हो अध्यातार विश्वास है, इस्लिये यह जिल्हाको ही दी कानी वाहिये ।

यदि इसमे सहदेशकी आरायना की है और काने आकार प्रस्के साथ कर्णासका किया है सी इसका नियम अपनि तथा होता

म्हरिये । मध्यानी कवते हैं—नास्त् ! इन केट आदि वर्वतीकी यह सात सुनका विकासक

बढ़े असक हर, और गिनिजा भी <del>वय-दी य</del>न हैसने त्याँ । अरुक्तीने भी अनेक कार्य बनाकर, जन्म प्रकारकी जातें सुनाकर और

विविध प्रकारके इन्हिस्सोकः वर्धन करके पवित्र एवं श्रेष्ट है।

क्लोने चुनियोको, अचन्धरीयोको और क्रिक्टम्परको ची धोजन कराकर ऋदं धोजन विका । स्ट्रान्सर ज्ञानी गिरितेष्ठ श्विसकारणे क पनियोक्त चलोचाँत सेका की। अवका यन प्रमाध और स्तरा प्राय को गया था।

आक्लोन: सेरी कल सुने । मेरा साहा स्टेह्र दूर

तक कुछ समझ नयाँ और उपश्रमित हो

क्योंने क्रम मोड्र मरसमापूर्वक उन प्यतिनेके सम्र स्थित्व बेहे -ब्रह्मध्यन सप्तर्विते !

हो गया। येथे ज़िल-कार्यतीके बरित्र सुन रिक्षे; अब बेरा क्ररीर, मेरी करी केवा, मेरे पुत्र-पुत्री, महिन्दिक्षीक्ष समा अस्य सारी वक्ष् भारतात् शिलकी ही है, इसी Residual suit 1

क्यक्रती काइते हि—नास्द्र ! देखा कहका दिवायतने रायमी पुरीकी और अन्दरपूर्वक हेव्स अहैर इसे कक्षापुनगोंसे निवृत्तित करके स्वतियोकी ग्रेडमें विदा

इन महिकारी बोले—'यह भगवान सहका बान है। इसे में उन्होंको देगा, देख निश्चम बार क्षेत्रक है।

अपि योले-मिरिसम् । भगवान प्रोक्तन सुन्हारे कारक हैं, तुम रूप्ये इनके दाता हे और पार्वनिवेदी चिक्षा है। इससे उत्तम और क्या 📕 सकता है ? हिमाबल ! तुम

क्षिण । करवाधान् ये कैलचान पुनः प्रसन्न हो

समस्य वर्कतेके राजा, सबसे श्रेष्ट और यन्त्र हो । अनः तुन्हारे शिक्तरोकी सामान्य गति ई—नुष्करे सची ज़िलार सक्कानकपते

बद्धकर निर्मल अन्यःकरणकाले उन मुनियोंने गिरिराज-कुमारी पार्वलीको इस्थारे **क्**कर अवशीर्वाद देते हुए कहा—'किने ! तुम मगवान् विवके रिज्ये सुरव्यक्रिके होओ। तुमारा करणाण होना। जैसे भुक्षिक्षये जन्द्रमा **महते हैं, उसी** प्रमार तुन्हारे गुर्जीकी वृद्धि हो ।' देशा कहकर सम्ब मुस्तिवे गिरिरामको जारकान्त्र्वक कन-पुरु वे विकासके पांत होनेका दुव विकास कर लिए। इस इत्यय वाम समी सुनुवर्ध अक्रथतीने प्रसम्भाषुर्वेक चनसन् विवके गुर्लेका बकान करके नेकको ल्या दिन्या । स्ट्रान्सर गिरिएक विवसान्ते परम उसम माङ्गलिक लोकाचारका शाक्षक के इस्ती और कुटूनसे अवनी संदी-दूरका कर्यन मिल्या । तापक्रमत् भीचे दिन शतन्य लक्षका निश्चम करके गरकार संतोध है, से सामन धारवान् विकास बास करे नये । नहीं जानत विकास नगरवार और विविध सुविध्योसे इनकर सत्तान करके से कॉन्स्ट आदि रूप

मुनि परमेक्दर दिन्तसे जोले।

क्रियोन कहा—केन्द्रेन ! व्यापेत !
परमेक्दर ! महामणे ! अस्य प्रेमपूर्णक इम्मरी
कात सुनै। आपके इन सेवक्द्रेन को कार्य किया है, इसे जान लें। प्रदेशन ! इपने नाक प्रकारके सुन्दर प्रयान और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मेनाको समझा दिया है। गिरिराजने आपके लिये पार्वतीका कान्द्रन कर दिया है। अस इसमें कोई ननु-नच नहीं है। अस आप समने पर्वकों तथा वेदवानोंके

हरामध्यात्मकारम् जन्मकारम् वार्याच्यात्मकारम् वार्याच्यात्मकारम् । वेद्याः साम्र उनके व्याः विवाहके रिज्ये जाह्रये । व्याः विवाहके विवाहके व्याः व्याः विवाहके व्याः प्रतिविवाहके व्याः प्रतिविवाहके विवाहके व्याः प्रतिविवाहक विवाहक विवा

सञ्जितिका यह ज्यान सुनकार त्रोकाचार-पराथण पहेला जस्माकित हो क्रिको हुन् इस जकार मोले ।

पहेचरने कहा—सहस्थान सहस्थिते । विकासको से मैंने न कपी देखा है और न सुना ही है। तुनस्थेनोने पहले जैसा देखा हो, उसके अनुसार विकासको निकेच निविका कर्मन करो।

न्त्रेक्षरके का त्येकिक सूच बकाको सुरकार के उद्धी ईक्तो हुए देशांकिक सरकार कराविकार केले ।

व्यक्तिमें कहा — प्राप्ते ! अगय प्रमुक्ते तो प्रमुख्ये किन्तुष्ये, वित्तेष्यः समग्रे प्रमुख्ये कीत्र कृता ले । किन पुनीसिन प्रमुख्येको, कृतान इत्यको, समस्त अविकोको, कहा, गण्यक, विस्तर, सिद्ध, विद्याधार और अपरागशीको प्रसम्भापूर्णक आविका करें । इनको तथा अन्य सम स्थेनीको वहाँ स्तर्र शुरुवा ले । वे सम्ब विस्तर्कर आपके कार्यका साध्य कर शिरे, इसमें संस्त्य नहीं है ।

त्रहार्क कहते हैं—नाद्ध ! ऐसा बक्कर वे सक्तें चर्च उनकी आहा ते चगकर संकरकी विक्रिका वर्णन करते दूर कहींसे प्रसन्नतामूर्णक अपने बामको करे को।

(अव्याय ३४—३६)

विकास विकास के

विभवान्का भगवान् विक्को यास लजपत्रिका भेजना, विवाहके लिये

आवश्यक सामान बुटाना, बहुकाचारका आरम्य करना, उनका नियनागः पाकर पर्वतो और नदिवोंका दिव्यस्थामे आहा, प्रीकी समाबट तथा विश्वकर्महारा दिग्य-प्रवाप एवं देवताओंके

निवासके किये दिव्यक्षेकोंका निर्माण करवाना

नारदर्जने पुरान - ताल I 'सहसारह ! प्रमो ! आर कुरापूर्वक व्या माराको कि ngelleich uns auber Arreuge aus किया ।

्यम-पुरीकर । असम्बारीयादित इन इस्तारियोक्ते को सावेदर द्विमकानमें को कार्य विकास यह तुन्हें कार रहा है। महाविधेक जलेक बाद अपने केत आदि पाई-पन्धुओंको आपन्ति करके कु और पनीन्तील न्यानननी नेहरेराज विकास को क्षेत्रा अनुभव करने सके। सर्गणा प्रतिकारी शासके अनुसार हिमबाको अपने बुरोबील गर्मधीको बाह्री प्रतासनाचे साथ एक-प्रतिका रिकामानी । इस प्रतिकारको इन्होंने धगवान विकास कार क्षेत्रा । वर्षस्यक्ष्येः संक्षा-से अस्तिकारम प्रसारकारो नामा प्रकारकी कामीला रेक्टर बर्धा गर्थे। फैलासबर धनवान शिक्को प्राचीय प्रश्लेषकर का लोगोंने कियाहे क्रिका रागाचा और यह स्वाप्त करते. प्रधाने दिया। वर्ष भगवान क्रिक्ने का सम्बद्धा मधान्येत्व जिलेक सरकार जिल्ला ह दिवर के एक मोग अस्थित से प्रैलगक्के करा सीट आये । पदेशको द्वारा विशेष सम्बद्धील होका को हर्गके साथ लीटे हुए का लोगोंको देशकर क्रिकान्के हरूको अनुका हा

विक्रीपात निवासका सेवा, को का सकती सुरत केरेकारण का । इसके बाद में बड़े आहर और करवाके राज्य स्तान अस एवं नावा जनगरको विकासीचित सम्बन्धिका संबद्ध काने एने । इन्होंने फायल, गृह, संकार, भारत, कुछ, सही, की, विवस्तां, सम्बर्धान पर्यं, क्ष्मान, प्रकार, बहाद साहित रस और बाज प्रकारके ज्यूबन काने अधिक एक जिले कि युने प्राचीके प्रदाद सबै हे गर्ने और इस प्रदाशीकी कार्याक्रमी का गर्की । रिकामेंद्र पार्वकी करिए हैमानाओंके रिप्ती किल्लार कामा प्रकारको बन्तुई, पहिल चारिके बहुकुण क्या, आगर्वे तराकर सूत्र किये हुए सुकर्ण, रजत और विभिन्न प्रकारके महिनाम—प्रकार स्था अस ज्यमेनी ज्ञानिक विविध्वेद राज्य करहे विरिन्तको सङ्ग्रह्माती दिनमें माहारिका कृत्य कारता असम्ब विक्रमा । शर्मतराजके बरन्दी क्रिजोने कार्थनीयत् संस्कार क्रास्त्रन्त । भारि-धारिके आधुषकारे विस्तित हा राजनकारी उन सुकरी क्रिकोंने संग्यू महत्त्ववर्षका सम्बद्धा क्रिका नगरके समाचीकी विकोने कर्त कई इस्के साम लोकस्थारका सनुस्था किया । उससे महरूपुर्वक मिल-पंत्रिके ब्लाम मन्द्रके हुआ । तस्यक्रम् आनन्दित हो दौलतावने भवे । क्ष्मीयरे इस्त्रसे उत्तम बहुस्तावारकार

क्या देतीने क्षेत्राचे अवने क्यूजीव्ये

April Proceedings that the action of the control of सरकार करते हैकार से वर्गकेकार होता पर बाहि-बहिद्दा पेटी, बीटी को असम पूर् और अनी नियोग्न असे अब का पूर्वको प्रोच्य बहुती हो। क्युमार्गिक अवन्यवर्गि अञ्चानमूर्वक विभागको भी नहीं अस्थानके साथ अस्थे अधीवार करने उन्हें इ

THE WHITE STATE FRANCISCO

Meter and of chargely, francis Pallera gris for our save savie Test postly tilled out specifich कार्यक्र कार से अन्ये करियोध क्रिक क्षेत्रात्मको का असे । प्राप्तकार, Specifical, Specifical, Specific piles, Strate, मध्यमञ्जूत, करपोर, महेच, पहरिवाद, tibu, globergie, der, bege, विलयुर, बेहुर, श्रीकेल, गोप्कापुक, कर्य, form, springer, darries over some order विका कर अस्थानकः अन्यो को-पुत्रीके साव च्या-परे मेंद-सामार्थ से वहाँ अवस्थित हुए। कुर्तरे प्रोचीने सका पहर्ट भी ओ-को पर्यत है, के tem Sprierreit un werft : füret alle रिवार्गक विरुद्ध है, यह ध्यानका सबसे नहीं bertiteit end auf value fürte : प्रोमान्य असी पर और राज्यने गरियों किया पर-मारिकेट एक अगलका अन्य प्रधानकेट antmeth arriger is fine-sedifica freng harbit find and i vignet), समुता, सरकारे, केली, संकृ, पर्यक्र सक क्षण होता स्थितिक की कही जातानकोंड सहक द्विमानामुक्ति वर्षा ५४औं । यन सम्बन्धि अस्तेत्वे विकासकारी विका पुरी राज अरेरर्स कर क्षी । वह श्रम अवश्योत क्षेत्रकारेके सम्बद्ध की। वर्ष स्थेनको जनम हो हो थे।

क्षान्य-पराध्वरदे प्रसूतः रही औं । जेन्द्रान्यस्त्रीते

असमी अभिक्त फोन्स क्षेत्री को । पारी ओर

कैंक्षेत्रे प्रते क्षेत्रेके वहाँ सूर्यका एता पही

पूर्व करते हुए सब्दे की-पुरुवेका कहानेतर spectually flow the world provi-भागत शुन्दा स्थानोचे व्यानार । अनेन्यांन्य अनुस्य प्रत्येश वेदार प्रदर्शन कुर्व संद्रा See a allegië i miner derve derend प्रकार के पहल जानको परिवर्ण अन्यो terral father fifted respect parties fame e angelleit geng-gegener geper विकास संस्था । पर्वे स्थित अवस्थि कुर्वाचित कुर्व प्रोटीवल विकास । प्रतीपह कार्यह quarter and suff regulars pay verseit alle ark ungeben, gesteh eingen Agent i salvereit dieben Westeh benetet i former sight some were about वंत्राचार कावाची और उन्हें का क्षेत्रीक क्षाचे और न्याम दिया । मानदिके कुलीकी भारताई कर (अधिक) के तरह और संबंधा के नहीं। पूजा संस्थान का अधिकार भाग असम्ब प्रवेशकोत्तर स्था प्रवेश पा । क्षारे विकासीने पश्चानकार पुष्प हमा रही नमें में, जो जब प्रमुख्यकों भीना कहा के के र इसी प्रधान काला प्रस्तावको भी हुए

Palitina Specially matter proposated

वर्णपुरिको अस्मे काले अस्मी पुरीके रिको

प्रभूत करनेकेन साथ अन्य प्रमुख्यार्थ

क्रमका विकास । क्रमुंबेरे विकासकोची सुरस्ताता

क्रारंपूर्वक एक प्रमुख बन्पदार, विरुद्धा

franc mer sellen an i die selleh

मार्ग्य की पंचार मही मनेश्वर कीन पहल

का । देवर्गे १ च्या सम्बद्ध कई कोचन विश्वत

441

मानवार वर्ष का मूह का 1 वर्षकी संस्कृत व्यक्तिके जेना और प्रेना प्रमुखेने माना नामित हो हो है हन्हीं। के क्ष्य-कुर्वात व्यवस्था क्षेत्राच्याच्या स्थीत विकास पूर्ण विकास के थे। उस कावानी कारण्यूनि प्यत्यो भारतीया हो स्त्री हो। क्ष्मांत् ज्युर-सेन्यपुर पर्युक्त भी यह वहीं tion with it the part was much after महार्ग सकत । व्यक्ति पुर्वतत्त्व प्रियं पूर्व से इंदैर भाई फरलेक्ट व्यक्ति : बाई कारावी केर थे, को अपनी सुन्ताती बन्दों नेते हैते है। नहीं कृतिन दिल्ली ही, को पुनर्शक क्रम पूर्व बाकी हो रेकी कारी वी। वे भूतील क्षेत्रेयर की गाँव स्टेन्स्प्रेडी और विकसी और वर्ग्य प्रमाने जोक्नी क्रम देशी और क्रमी निर्मित्ते क्रमेवर प्रत्यात क्रमे थे, क्रो भ्रमान होनेनर भी संग्राह्मीक सम्बन्ध प्राप्त पहले है। में अपने इस्केर पहल प्राचन क्रमें परिवर्त देवों जाते हैं।

क्षरण प्रतिक स्वान्त्वके स्वर्ध थी, रिकारी राज्य अञ्चल की । यह प्रत्यक सूच भूतिरामानाने प्राथमात् राज्याने ही का नानी हो ।

कर अनेक पुन्न राक्योंने पुन्न कर्या प्रकार अभियोधि अध्यय ही अनेक होते. के र मन्त्रपर्वेद अस्तुवर्गिके चरिपूर्व था। वहाँ भूत्रपर्वारोसकीत कोई और उत्तरीसकारी-**प्रताप और पंताब सभी मन्तुर्व प्रतीम अर्था । प्रतीन प्राची प्रताप अर्थ और पदार्थ** बीं। वर्गम् अस्ति प्रमुक्तिय जनार जनेतः प्रीयर्थेक्ष्मित्र एव वर्षे थे, प्रोः कृतिक अक्रीसे मीती भी । काले का प्रश्नानकी मानेक्स कहा हो। कीके जाते थे । को देशकर स्वेत्रकी मधी और नहीं हमा और देशी अञ्चल मधुरी। यहा अञ्चल द्वीता वा १ ३०कि दिला दुली-भी को उस प्रश्नानक सर्वता जान चाली. हात्रे प्रतीम ब्यान को बढ़ी को के। बेहत थी। पास अक्षरको निराम अनुष्येका प्रत्यक्रिकोको कृतिक केन् को वर्ष केन्द्र भी । पूर्व । प्रस्ता विकास विकास क्षेत्रकारों और प्रश्निकों की प्रोप dief fur feit ablem fichum) अञ्चल राजनम् को थाँ । भारतको समझे को कामानर कृतिन पन्ते पत्ता का, जे सुद्ध temperature are made which सुर्वेतीला होता च्या । भगवान् दिवकं कहा widen den urgelt f. den der ib un भी का । का कृतिन कुईके प्राप्त पा-विश्ववित अवस्थित पुरुषि प्रतिप्त पान्त वर, को बाहरती पथा हैत कार्योंने क्रमान बना का। अवने चान कर्षने से अवीम क्रमी गाड़े थे, निकास रेन विश्वाद बेस्टरचे समान का के बार क्षीरकार पारचे भने में और कार वर्गने पानिक समूच बीचने हैं। में करकार केंद्र कारी-से अर्थन होते हो । कारी भारी फारक और इस्से प्रकार फुर्नीक समान ज्ञानन अध्यक्ति से दिल अन् भी विकासकी कराने थे, यो मैनेको सर्वकृत और प्रित्म अस्पूर्वनोते प्राचीता थे। वेह कार्य अनुसर्वको प्रत्यः, प्रान्तकारी राजानीते सेवूल विकास केरी की। जो रहे रहे बात का कार्य केरल की कही देशकर देश कर पहल या, याने विकासकेवार से स्वे वे, के रोग, वादी ebrenzeit aufer harrendeit flessel-genft कर रूपार्ग राज्य-राज्या इस्ते एको है। इसी तथा पूर्व अंदी प्रकार प्रयोक्त कृतिक इस्ती सब्दे विक्रे नके के, को अन्तर्वत अही, अन्यत्त्व अन्तर्वत और विद्यु की

अनेद क्रम नहीं निर्मित हुए है।

मा। भारत ! उसी जनार छुत्रों, नेवी और विक्रोंने कि कु पुत्र मुख्यते से भूतिया बहुर कारणी नाती की, को मेरे सामान ही मैरिक पुण्येका कर कर सूर्व भी। देशका हाजीवर वर्षे हुए देवराज इन्द्र भी बढ़ी क्ल-बलके मान करें थे। के की क्रांतिक ही बनाने गये ने और वरियूनी क्यूनाके कारण समामित होते थे। देखी है स्कून कार्यके क्या आध ? विकासको प्रेरित हुए विकास में पार्ट की अनुसं केपरायाक्ष्म प्राधिक विव्यक्षिक निर्माण मार हैरना मा। इस अकार अवेने हैना मकावादी राज्या की थी। यह मध्यात अनेक आक्षणीर्थे पुरुष, स्वयून्य क्या केलावानीको स्वी भोत हेनेपास्त का।

सभागर निरिशाम विकासमूची अञ्चलके परम बुवियान् विकासमधि देशस अवदिके निवासके रिप्ते इन-उनके ब्राह्मण सोब्ह्रोबा भी वाल्योंक निर्माण विरुद्ध ( उन्हीं स्केक्ट्रेश मन्त्रीये कर हेम्पारकोके रिप्ये आक्या तेताकी, परम अञ्चल और सुरस्यक्ता बड़े-बड़े हैं।स मध्ये (सिहरूको) की रचन भी। अही मत्त्र अपूर्विने मुद्रा स्थानम् अस्त्राके निवासके रिन्ने क्रमान्त्रचे अञ्चल स्थाननेकाकी र<del>वा</del>त मार हाली, म्बे जलन प्रेड़िके उद्दीप के दहा था। साथ की जनकान् निक्तुके रिको औ क्षराज्यम् द्वारे विका वैद्यान्तकाला

निर्दाल का दिया, जो परंच उन्तरत तथा गराव आदि राज्येत वार्यक्रेंसे जुक्त जना प्रकारके आञ्चलेले वृत्तिपूर्ण था। मनकार मिन्तुमार सुनीय किन्छ भी इसी तत्व विश्वकारी हेवान उन्होंत विश्वकानि करावा था, जिल्ला खाला हैन्द्रे को हिला, अञ्चल, उत्तर एवं समस्त साक्षात् और्यन्ति जनान ही जाशनीत्रका देवजीते सन्तम गृहकी रचना की। अन्य र्ग्यक्त्यक्रमेक विक्रो भी क्यूनि प्रशासमाञ्चीक म्मे सुन्दर, वित्या, असूत इस स्क्रेन्य है पतार कार्य : बिस्ट अध्यक्षः प्राप्ता रेक्टाओंके रिके को उन्होंने सामग्रः विकास गुर्धेका निर्माण निरम । परम सुविद्यान् निरम्भार्याको व्यक्ति क्षेत्ररका व्यक्ति वर प्रमा कर, pelitera orgila fierale piejonie Kalt क्षणकरने इन सब कार्युश्रीकी रकना कर काली। जागाना करी प्रकार मानाम् र्मन्यरके रिग्वे भी इन्होंने इन्हा सोमास्त्राची गुक्का मैलांस क्रिक, के दिलके विद्वार पुत्र तथा विकासेकामाँ दिवा प्रथमके क्लान ही अनुवन था। क्षेत्र देवताओं में करकी जूरि-भूति हलांक की बी ( मंह बरम क्ष्यात, महान प्रचानुक्रते इक्षामिन, काम और अञ्चल था। विश्वकारणि मगवान् निष्या अस्तावक रिन्धे बढ़ा हैती अञ्चल रणक वर्ष की, को बरब उच्चाल होनेके लाख स्थापन प्रात्तिकविको की आकर्षने क्रांचनेकारमें भी। इस अकार का सारा र्र्मिक क्लाका करके दिल्ला वर्षे अस्त्राताके मूल्य धामकाम् सामाके श्राप्तानमधी ऋष्मा बर्ग्य लगे। वेच्ने 1 विकारकार्ध मेर सारा स्थानकार्यक प्रतास <sup>4</sup>ने तुमले कह सुन्तक। अब और बवा सुनना ज्याने से 7

3496

ander timpen and a piet and applications of a south bishes in a second tender and a second tender and a second Second second supplication and second se भगवान् शिवका नास्त्जीके द्वारा सब देवताओंको निवकाण दिलाना,

समका आगमन तथा शिवका मङ्गलाका एवं बहुपूजन आदि करके कैलाससे बढ़र निकशना

नररंती चेरें—क्रियुक्तिय महाता कावते परे परे। पूरे ! तर्वनार सारा विदेशतः 🗈 ज्ञानको जनस्यारं 🖠 । म्यूजनीस्य कृत्येवारे देवेश्वर मनसस्य संस्कृते क्षाराभित्रे ! अवन्येत मुँहते मह अञ्चल कावाः त्येवकवाराध्य सहारा से सत्यास्त्र ही सुमारा हुई सुरुवेको निर्म है। अब मैं भागकर प्रशास निर्मा । हुए अबसे सीधान्यकी बावनीरिके पान बहुनमान तथा समाग अंदोल करने हुए नही प्रतासनोह साम नहीं पानगरिके विकास वैकार्यक व्यक्तिक व्यक्तिको अस्त्रे और सरका श्रुवत प्रकास क्षा हास कुरना निवास है। प्रमुक्तिवरिका कावार मोधु विनोत्त्रसक्तो नही हो को।

क्षतिकार हो। भागवान् इंकान्के प्रथम यह वर देख कि से गरिएको सुद्धारा कारको सुन्ते । अञ्चालकोत्स्य कारक अवस्थान् । र्शकरने की कुछ किया, 🚾 बरामा 🛊 🗀 करवाद शिक्ष अस श्रासनानिकालो प्रसारमाञ्चिक प्राथमें लेखन अवन्ते वर्ष इनीया समुख्या यात्रो हुए ईसने उपने । विका क्षा जगवानी को सम्बद्धानीका कवान ब्रिका । तामकाल, क्री मोजका विकिश्चीक pilotte flam i gode nog Sporopolic महरि असे हुए लोगोंको कई अवहर-कानान्त्री साथ विद्या निवस । महत्त्वर क्षा जुनिवरेले यहा—'आवन्त्रेजीये और श्रुपदार्थका भाषेत्राति सन्तवा क्रिका, अब केरे कियाद स्टीकार कर दिन्छ है। आतः अत्वरकेणीयो करे विकासी उत्तर कारिये ("

मनेवान् शंकातक व्यावका सुध्यार है। महीर महे प्रसार हुए और उन्हें प्रणात एवं अस्त्री चीक्रम करके असे क्रम सीमान्यकी सम्बन्धा करते हुए अन्ते

महादेवचीचे क्यो किया ? परम्बासः तम रागमान् दिक्ते नेहा--नारह ! होतारको वह जिल्ह कथा सुरक्षके । । । हुन्को उर्जनको देनो पार्वरोते वही भारी लहा की नहा — केटा । तुल कई सबका की और काफे संबद्ध केवार मैंने उने पानिकाल कार्यन्त्र। कार्यनिको पतिर वेकामार में काफे कामों के राज्य है। इस्तरियो mich mic form unter ) untfatte राजका सम्बन्ध और क्षेत्रका कर दिया है। अनः आयो प्राप्ती दिन मेरा विवास सेरा । यह अवस्थान्दर लीविहस्य सैतीयहर आअस्य हो मैं म्हान् क्रमत करीला । मुने } तुम विका श्राक्षि एक देवलाओं, जुनियों और रिक्रोको मका अन्य एकेन्स्को भी नेरी अनेरके विव्यक्ति असे । एक लोग की जानकी पुरस्तानमें संबद्धानम् अस्तान्त और क्लाक्के कार भग प्रकारने कम-अगरात वी-प्रतीको भाश विक्रमें कर्जी अपने ।

कारची कारो है--बुधे ! मनकार्य इंकान्य इस व्यक्तियों विश्वेषार्थ करके कुली सीक्ष ही सर्वत जावार कर सक्की निजयन हे दिनां । तत्पक्षम् समुके पास अवस्त करावी आजाने अनुसार तुम नहीं रक्षत गर्ने। जनमञ्जू किया भी उन सम

专作机

हेनाहरतिक अन्तरमञ्जूषे प्रायमानुष्येक महत्त्वतिक केन का, बाहै उनकी इन्हर्तन अधिका साले हुए अन्ये क्योंके स्थल नहीं। उनके मैंन्से आधुक्तावी सामग्री का गांग ।

क्षेत्र अन्ते सन्ते पर समूर्व विद्वालीने का राज्य प्रक्रम राज्य अनेत कुर्कार मानवे हर नहीं कहा भागे देखन कर के के। इसी ओकों जनभूत् निभ्यू सुन्दर केर धारफ सिंधे अधनी पत्नी और वंद्यालके प्रताप प्रतिस ही बैहलात ज्योगपर अस्ते और नरिक्षाको भागान् देवको उक्त काह क्रमणी अंद्रात कावल प्रस्तानामुक्तीय क्रमण क्रमानमें स्थार गये । इसी संस्था में अपने strikk had surramyska tilm ill बैक्स गार और प्रमान प्रमुखे प्रकार with and desirate after sal चक्रत । त्रवरचार प्रथा अवधिः सोरक्षात्रमः सीर

arrill fight species smalls we क्षान प्राप्त-कार्यक्त स्त्री अन्त्री । वे साम-के-भाग कारण प्रभा को थे। सम्बद्धान् पुनि, मान, सिन्द्र, प्रश्लेषक नवा अन्य स्थेन सी निवरिक्त हो जाता पत्रके पूर् वर्ध अप्रै । का समय महेवाने गहीं आपे हुई पन ऐपात STAROLT PARTY SPARTS SERVE SPARTS - SPARTS विकास । विकार तो कैजनगढ़ वर्णनावर ज्याह अवस्था और महान् अस्ता होने समा । हैसाहमध्येने क्षा अवस्थान भवानीन मुख करी, किया। विका अर्थाः को वेपना प्रश्लाम् राज्यकी केनाहिक बाज सम्बद्ध करानेके रिक्ने अन मान्त नहीं आने थे, से एक क्यांस्टान हात गर्ने । संस्थान, विक्रमधी अंद्रात पान्तर सन रूपेन प्रमोह प्रमोद्ध महार्थको असन्य ही मार्ल सम्बद्धान्तर नियम्बित असने जाने हती और

इसे दिनादी केवा मान्ते अने । उस समय

रांगों पानुकार वर्ष को जानसको एक

शिक्षको जन्मकोत्व सरायुक्त पश्चिमने नानी ।

मुन्धिक ! पर्यक्रम चलवान् विवयम जो

क्रमीय जमे और पहाल प्रसम् अपनी हुए प्रकारकार्यकः सन्ते वेले--'व्यक्तिः ! ध्योक्तर है अब अस्य महास्थिति विशेष्यांची काम नामेके रिन्ते हारणेन्त्रिके साथ गरिन्ते, व्यक्तिको । प्रकार पूर्णा व्यक्तिको ।' संस्थातस् March was premi want brief धनवान् प्रेकानको परिवयको प्रयोग क्षान्त्रे प्रान्तेक प्रतासको अनुसन्त्र 🖫 च्या स्था ।

महारूप जा किराये। अनुस्र जो पूचर

राज्याच्यां कीएना नेत्र ना, वही भूता निरम्क

यक माना । यूने । कार्यके आसूमनीके कार्ज को से सर्व कार्य को है, ये बास

अक्रानीद राजेंग्रे पुरुद के कुल्कान कर गये।

अन्यान्य अस्तिमें रिका सर्थ प्रतन्त्रम अस्तिमें

अप्रै प्यापेत क्षेत्र सम्बद्ध आयुग्त है

गर्ने । कार्के क्रियों के अल्प स्मार दूशन का,

च्यो पापक अल्डीका असुरतन यह गांध और

क्रकंट को प्रकारण अभीद महिद्याल है, है

गुक्त कि अल्ब्स मेर्सन महत्त्व केलि है। मे

भारताम् इतिक स्ते के ही, इन्होंने पूरा-पूरा

केंग्रामी प्रसार कार जैनका । त्यानार आगान

केंग्रास, कहा, क्षापेंच, पाल, पंजी, शामीरा

और व्यक्तिका मिलका अन्यक्त् हैलके

क्रा क्रमा क्रमा कर क्रम क्रम

कुन्त्र दिला पुरस्त वस स्त्री ।

**४-१०५ विक्**र केले — इत्यासकारण केलोग ? पहलीय ! अस्ते । असर असर्पे प्रकारनीका कार्य हिन्द कारोपाले हैं; सर्गः वेश ५६ विवेद सुर्जि ( प्रत्नाशकारी

क्षामी । जान वृक्षानुकोन्द्र विकिन्ते अनुवार

प्रशासिकार विकास कार्य कार्य

महत्रमं काले है—गान्द्र । धनकान् विकास देखा कालेका रहेकाकारकारकार errier treet beliegen on and किया। उन्होंने सारा आन्यवन्ति कार्य क्षरानेके रिक्ते पुत्राको हो अधिकार हे दिया बा । अतः वर्ण पुनियोक्ट साथ से मैंने शासर और जनमान्त्रे माथ यह सूत्र यहर्य सम्बन्धः विकासः प्रमुक्ति । वसः सम्बन्धः मार्थम, असि, सरित्रः, गीतम, भागूरि, सुद्र, मान्य, सुक्रमति, श्रीक, क्रमदित, वश्तार, मार्थकोत्र, विकासका, अनुसन्तर, अस्प्रतांत्रस, अस्पराय, च्यापा, गर्म, हिल्लाह, श्वीरिक, प्रारम्भू, भारतात, स्वकृतास्त्र, विकासर, कृतिक, क्रीस राजा क्रिकी-सप्तित स्वाध—में और दूसने स्कृत-से स्कृत को भगवान विकास अधीन आने थे, हैरी

कराने रूपे । में एक-के-सम बेहोंके धारंपत विद्वार में । असः मेदोक्त विविधे वैदादिक म्बारकवार करोड़ स्टबंद, प्रश्नवेंद्र और मानोको निविध प्रमय सुरुतेहारा च्येक्टबरी व्यक्ति काले सने। इत सम व्यक्तिये वर्षा प्रशासको साथ बहुत-से नक्षरकार्य सरक्षेत्र वेशे और सन्तर्की प्रेम्प्याने प्रमुचित्रे विद्यालिकी स्टारिसकी विरुचे जीतन्त्रीयः प्रक्रेपतः और समान प्रव्यवस्थारी वेपनाओंका पुत्रन किया। वह सर्व र्न्नविक्रम, चेनिक कर्न वक्षेत्रित रेतिके क्यके बगवाद क्षिप बहुत मेलूई हुए और क्योंने प्रसम्बन्धिक सम्बन्धिक प्रकास विकार । अवश्यार के क्लीक्षर बाहरूव देवाराओं और बाह्यमंत्रिके आले करके इस विधिक्ष वैक्तारको प्रवंतर्कन्न निकान । वैत्ताराणे वाहर अव्याप देवलाओं और सम्प्राणीके साथ प्रकार सम्बू, को रागा अवश्यकी लीटगरे करनेवाले 🖁. शतक वादे हो गये। इस मानव सहाँ क्षेत्रपक्षेत्र प्रतीवक्षेत्र क्रिके केवल अवदिने निरमका बाह्य बद्धा कलाव नगाया । माने को उसा पूरा और तुम हुए। (श्वादान ६९)

ir .

## भगवान् विश्वका बारात लेकर दिवालवपुरीकी ओर प्रश्लान

महाजी करते हैं—जुने ! तहस्वर सम्बद्धन् प्राण्डे कर्षे आदि सब गर्नोको अपने तत्व विम्मालपुरीको असनेवरी प्रसानतापुर्वक आहा क्षेत्र हुए सहा— 'तुमानेग क्षेत्रे-से गर्नोको वर्ष रक्तकर सेव समी लोग पेरे साथ क्ष्रो उत्तरह और भागन्त्रीर कुछ हो जिरिसन हिन्दान्त्रे वनस्को वाले ।' फिर से जनवान्ती आहा नाकर जनेवार कञ्चकर्ण, केकाराक्ष, निवृत्ता, विकास, वर्णिकास, क्षित्रात्तक, पुण्यक, विक्रम, कथाल, संदायक, क्षानुका, कुम्बक, विक्रम, विकास, समावक, अलेकान, कुब्ब, पर्वतक, जन्द्रात्त्वन, कारत, आस्त्रक, ब्रह्मकील, अधिक, अधिनुक, आदित्वनुक्का, मनावह,

कारान्योगः, संसरका, वयुष्पुः, योगितः, कृतिका, कीरा, क्यूनिक, कारा, selfchaus, arrests, many dating काकुरपुर, विकासक, कुरेका, कुरण, क्रमान, सरम्बेद, क्रमुक, बैट, राजकपु, रम्पूर्णन, स्वेप्यत्यान, ग्रेह्मान, ग्रेस्ट्रान्स, पुर्वकृतिक, वेक्केन्ट्रीया, अस्तरि, सामुक्त, प्रथम स्था औरच्या अस्त्री श्रूतंत्रम योगी-मोर्टि करो क्या फूर्वेको स्थय नेवार करे। मार्थ आदि राज्याच आवेषक प्रत्येते विरो करें तक क्षेत्रकर और केंच्य की प्रोडी-कोटि पर्गाको रेक्स साम्य मध्ये हुन् तेन और जन्महों समा बार को । वे सब स्कूत इत्योंने पुरू थे। मिरवर प्रकृता पुरूद कारण किये हुए के : इस शब्दीह जातकार कारण और जोती जीता किहा से तका से सम्बन्धे-सम्बन्धियामी थे। इत सहये साम्यो आकृत्य पहन एवं थे। सभी हरू चान भारत किये के और इस, पुलबंध, केन्द्र सभा पुरुष आदिहे आत्रिका है। प्रान प्रकार केलाओं एक पूर्ण-पूर्ण क्लोको साथ है जगमान प्रेयत अपने निरम्होंद्र विभवे विकासन्त्रोह मन्त्रस्थी और पार्टन क्रमंत्रीको प्रयोगको स्थीन स्थापन सूच असम नगती हुई गढ़ी अस्तातानेंद्र साथ वहाँ का ग्रीवी। में स्कूतिको कारण पर विभागति वर्षे । अनुदेने श्रान्तेके अवस्तुत्रवाके अन्तरेको विक्रमित यह रक्ता वा । प्रत्या महार हेत था। में असेवर असन्द हो उनमें प्रकाशिक के बहु या।

मेंच्या, कुच्चा, अन्तेत्र, बोलिंग्स, कुन्या, कोचा को है, विकास कर विकास का । क्रके कार्शन की अनेक प्रकारक थे। un neu propolite fan-fan sêrok, वेरियोकी व्यानकारणे और स्ट्रुपेंक पन्योर व्यक्ते सीच्ये रकेक मूँच प्रदे से । पुण्डीपनीपी भारति सहस्य कोलाहरू हो गुरू का। यह कर्मात पहल काम होता अनुसारक पान पारम या । ऐसा तीन विकासीके पीचे होकर नहीं सञ्चानको साथ पारताया अनुसरम कस्ते से । सन्दर्ग सिद्ध और रहेकाता आहे से हेक्कानेंद्र कर है : देवनकारीके कवाभावने एकके आववन बेक्कर राज्येकी भगवाद मिन्तु कर रहे वे । कुने १ कावे कार न्यूप्त क्रम तथा हुआ का, को जनको कोशा कहाना था। उनका मैकर कुराने भा रहे से और वे अपने गर्नोते किने 🚌 के र करके को परकारण पर्माईने अर्थे अपने रेक्ने आयुक्त आहेते हुए। Straffer Bares use a pair poper of all चुरियान् वेद्ये, प्राच्ये, प्रशानी, आगानी, मान्यकी व्यक्तिको, प्रकारतियो, पूर्वे स्था अन्यान परिवासीके शांव वार्गमें बहाता हमा नहीं होता या गृह या और फ़िनडी मैक्से स्टब्ट का देवराय इन्ह्र भी नाम प्रकारके आयुक्तकों विश्वकित हो देशका इत्योक्त अल्ला प्रेकर अपने ऐकांद्र बीकां कार्क हर अस्वया सुझोतिक हो रहे में । का मन्त्र सामके सक पान करने हुए बहुतने व्यक्ति की अपने रेजने प्रकारिता है रहे थे। à firestan françiscoù frà agu मार्थनर एक सोनेका नरा हुता कारक रिन्वे - सम्बन्धित से । सावितनी, कारूकान, बेसार्ग, बार गाँ भी। यह फारवा नागर प्रवासक्तानी, इंद्रांग्यहरू, यून, तेन, रिवारन, प्रवास आहे. मन्त्र, सुम्बुर, मारह, इतक और क्षा आहें; क्षेत्र मुत्रे । वर्ष करोड़ों दिन पुरानम जन्मर्व एक विरूप की गई होते अस्तर

a dilan derivata -776 

माना करती हुए को । समूर्ण जगभावाहे, हो सबके क्षत बाल करते हुए वही सीमा सारी देवनानार्व, प्राथ्वी, सर्वाकी, स्थानी, पर के वे । देवनियोध समुदान क्रामी रेजाने र्भार अन्य केसकुनर्स्—में तथा पूसरी उन्होंबल के। इन सम्ब केवलओं उत्तीर वेक्तांतर्थ के राजुर्व जनस्था पाराने हैं. कार्विनोक्षे एका पूर् राजुरूको कोकत्की पोक्रस्तीका क्रिक्स है, वह ओकार कही अहे स्थेश हो हो थी। जन्मा बहुत शुहर Bergerate einer mirb mittelfen gibble fleger with up i fe feinfelt wifteruger रियं गर्नी । येदी, सरको, निर्म्म और मार्थक रियं प्रिमानको परमको या छ महर्गिकोद्वाप को प्रवासन् वर्णका स्थान बहुत हो । बारह ! इस प्रवाद बारताची प्रवास गंपा है गया निरामके अञ्चलकार सुद्ध सम्बन्धि काम क्रमण्डे पुरा प्रमुख्य पारित मारिकाके जनान अन्यान है, या समाहित नहा गांध । तथ विवालकामारी को पुन्त

क्षीयक्षण नाक्षीयको इस प्रत्यका अनुस्

कुन्त नृत्यन नगमन् तिमाना काम है। कृतना वर्तन हुआ, हो हुने । (अपनाम ४०)

विजयानकार विकासी पारासकी अवकानी तथा समस्त अधिनन्दन एवं बन्दन, मेनाका नारहजीको बुल्पकर उनसे बततियोंका परिचय याना तथा शिव और उनके मणोको देखकर धवसे मृक्षित होना

स्वतानी नवने हैं—नारकात भगवान् म्यूनकार क्वांने म्यूनका सामान हवाब रे नारकावित वैक्तासको यह केना । वे. मार्गाड क्वांने और प्रमुक्तांको महावेकाति विकार नाम्हरीयो कैनासको का केना। वे महीकी विश्वकार श्रमाण्य देखका देव छ गर्भ । विकासभावि को विकास सका उसकी समझ केनताओं तथा मान्द्र स्वाहि refedful deve-of soles different मूर्तियाँ मन्त्रयो थीं, इन्हें देशस्था देशमें साम परिवार के की। सम्बद्धात किलाकाने वैक्रिको पालत क्या लागेके, रिटो केळा। भाग है का बारानाहै अन्तरकों हैके मैनाक असी, क्वीन भी नवे । सहत्रनार विका नाहि बेनमाओं तथा अल्लिका हुए अन्यने गुलोके राज भगवान् दिन्य दिल्लाग्यन्त्रके

प्रवास कार्याच्या कार्यके, रिग्ने केंग्रा र सार्थ ची वर्षी व्यक्तिके साथ ने प्रान्तवारे पहेलाका कृति करवेत विके गर्व । जा राजक प्रमेश्व प्रदेश अधिक प्रेमके महाया व्यक्ति के रहा भा और वे अस्तरनावर्गक क्षाने औदारकार्ध सराहक सरते में। इस क्षेत्रच मन्त्रस रेक्टमजीवर्ध सेक्ट्रची क्रम्बिक रेज क्रिकानको स्था जिल्ला हुआ और वे अवनेको भाग मानते हुए उनके आयरे क्रके । रेक्सा और वर्षत एक-कुलेसे किलकर बहुत कारण हुए और अधने-आवको कृतकृत्व

करने रुपे। महानेवजीको सामने देशकर

देवालको उद्धे जनाय विकास साथ ही

सन्दर्भ पर्वती और आक्रुमेरि औ

रव्यक्रिक्यी करून की । वे क्ष्म्यक

सबीय सामग्र अस पहेले । गिरिशम विकासको जोर यह सुधा है। सर्वाच्याची श्रुवत की जनसंद्र विकार आ भौने हैं. तम रहे गरी असलत हाँ।

Militaria e de de la prima de la campa de la campa

अराज्य में । अन्ते पुराना प्रतासन का श्री , प्रतासन है। यह के अराज की प्रतास भी । में नाम प्रकारके आनुवर्णके विश्वकितः केनी केनेव्रनेका नुर्वत भागेर गरिवारकक्षित में और अपने दिल अहोचे राज्यांको निर्देशको अवस्थित प्रात्ता दिला।

संपूर्ण विकासीको प्रकारित का हो है। कर्मक स्टेशक अलग भूति, तूस्य और Melt jatel ment deplan all torft मानवाका पुरुष कृत्य स्थिते स्थीत होतेते.

बार्ट्स क्या प्रोप्त क रहा का। के अपनी कारन प्रभावत प्राप्ता व्यक्ते हुए हैन हो है । अपना अर्थक अंक चुम्प को हुए स्पीते

क्ष क रूप कर्मा अनुवासित पूर्व अस्तुत Printed that of a first qualitate power po-महेवाकी शुरेकाराज इस्को केल इसके केवा बार को थे। उनके बार्च जानके चनका मिन्दू में और संदेरे जानों में का। पीड़े fractor fall of our team from your engreen the me appropriate france is a -स्था प्रधानके देवक अभी का जोवा-मान्यानमार्थे परिवार् प्रोक्रामी सुन्नी चाहे बारों के। क्योंने क्षेत्रकारे के केल करेंग

परित्य कर एका का। पालवर्ग के शाकता Pipp Proper, stade for, Suspendade पर्यक्रातिक का देविकार, व्यापारीका नुष्परिते पुरत, अनुसर गुर्ल्यके स्वीत, वन्त्रोके । अधील रहतेकारे, स्त्रांत्र कृत्य स्ट्रांच्यके, महारि और पुण्यते मी विर्म्धान देना अहातरे हेन्द्रश्रीवद्धित अहार-अहार

महिलाग्यक्तमा है। उनके वर्तनके पहला, होकर अधिकारे हारक करिये । इस विकारों काधर दिक्के कामाने पेक्के आवेचे। अन्तुत संभूतिका एतीन विराध, को नाम अवारको आकृतकोरी विकृतिन हो वैद्यानकोर्को कुनावर देश धरवेके प्रेरके विभागपुर प्रमानी पीतान विरामांका सुद्धाः हिन्तके विरामनी लाह स्वर्णनारे

पूर्ण अवार सन्तरम् दिन्तके ग्रेके स्था अस्तर-सन्तरमे असे पूर् केरिकार केरल antique of them follows as made रक्षणे प्रकृतक पुरस्ताय । प्रत्यकृत्य विरुक्ती महामाने आणे होकर दिल्लाम् अवने नगरको गर्भ । जन्में: राज्य प्रात्नीयती, जनवान् विका

पत्र पर्याप प्रकार को भूतियों और

describetion absenced a total self-r

मुक्ते १ जान अस्मारका नेपाने मान्ये भागताम्

विकास स्थानको प्रधान भूती। प्रतानिको प्रधाने Bridge Atlanta to the state of the from Mer street after pellige softener पूर्ण कर्मको इक्तारे हुन कई नमे । ं नेम तुन्दे प्रचल करके मोर्टी—मुद्दे । Patterik girbani seksah sapi A diffeft : Rentter State une f., Rente Reit मेरी मेटीर देनी जहार जनका को है। ाताः ! का शंका चमान् तिव औ fente derrie sejanne streat

क्षेत्रिक्य और क्यूक्त अञ्चल सीम प्रकारिक per mirit s जिल्हे का नाम । काम केंग्रे केंग्रे

ा का शुक्तात कातात क्षी**त**ी का में । पूर्व ! अन्यवन्त्रे सामित्रे प्यापने अनुनिः सामात देवतारक्षेत्रे प्रतिक नेत्री ही आवत्त्वत कार पुरतिये कुछ, न्याक्षेत्रपालाची असा पहले अनुसारम्बीय महीने पृत्रप्-पृत्रप अपने परिवारने संयुक्त पुरु स्थानको देशा । भूता और नुने ! केन्न अपने स्थानको

• व्यक्तिस विकासका अ 

कार समय व्यवसन् विकेशन अध्येको हैती। इसी कोसी—'अवस्थ से ही नेरी दिस्तके केम-भूगार्थे हिस्सान, निमाने नेमके पति स्थाप्तात् पानवान् हिया है प्रताने संतरक इस्तानके केम भूति । सामने पानके पानवानेक नहीं है :'

कुलुलने विकित्व कालोनर विद्यालय सूच क्ये-वर्ग कर्ष-गर्मन्द्र स्थल क्यायार्थ मध्यमते हर्ष पह आहि नवर्ण अस्ते; हिल मनिवर्गमानी मुख्य, स्वयंत्राच्या सम्बद्धे कारतात. र्मेन्द्रेति, क्याल, काम्, स्वर्णेन, हंदाना, केवराज १९, काइका, कुर्व, भूगु अवस्थि क्षीवर समा अक्षा अवधे । ये सक् प्रक्रीवर एक-मे-एक विक्रंप सुन्तर क्रेपलाच क्य-र्मुकारी प्राच्या के र प्राच्येके आवेका क्राचीत कार्यांको देखकार क्षेत्र पूर्वा की कि 'पान ने ही रिस्प हैं ?' करवानी कहते —'का के दिवारेंग सेवान है।" केव यह सुरक्षार वही प्रशास क्षेत्री और प्रशेष जनवर क्याक्री-नाव काहरी-- ने कार्फ होकब के चन हाले सुना

बिहाने सुन्दर होते । इसी मीचने वहाँ कराव्यू किया कारी । वे सन्दर्भ सोकारो सन्दर्भ होतान्, मूतन मरावर्णा सनाम श्राम क्या कर मुकाओंसे सेवुड के। जनका सावका करोड़ों कंप्पोंको स्वीका कर गुरू वा । वे चीतरका भारत क्रमके अवनी सक्क प्रधाने क्रमानित हो रहे थे। उनके सुन्तर के प्रकृतन कन्यन्त्री क्षेत्राको क्षेत्र होते हे । अनुवी अनुवीले क्रांगि वरण रही थी। मंदिराम गर्द्य इस्तेत कदन से । इसूर, कह आहि ल्यानीचे पुष्क गुकुर असीवे विश्ववित, पद्धाःस्थलमें जीवत्थला विद्या

शारण मिले के ज्यानीयति विकास अवने

है, तक में रूपके प्रतानी दिला के पात नहीं

समाने अगरी 'पानको तुम्हारे तकम काही औं । हेनारों ही नेपाने नेत्र परिवान हो नमें । में महे को । हर भी स्थित सरीकारे क्षे

करे । अनः केवाची ग्रह बात सुनकर करे कोरे— 'देवित । ये विकास पति गाउँ हैं, सनित् भगवान् वेतान् इति है। सनवान् इंक्सचे प्रमूर्ण कार्योक अधिकारी तथा कर्णे: हिन्द है । कार्यशिये वर्ति औ कुरम् सिन्द है, को इस्ते के बहुतन सब्दान करिये : अन्ती क्रेपाक क्लंब कुले यह है राज्यात । के क्षेत्र सामूर्ण अञ्चलको अधिनारि, राजेक्षर तथा कार्यकारक बरमात्वा है।'

बहार्क काने हैं -- नाल ! तुषारी इस many fines gant to Anuthri क्रापिके प्रकृति स्थानीकार सम्बद्धाः भीपात्रकारी राज भीते बुरुरेते रिक्ट कुराद्धिको स्थल । हे मुख्या जनमत रकार प्रोडिक्ट इक्को अन्ते सर्वरिक सीधानका वास्त्रम वर्णन कारी क्र ŵŵ i

केको यहा-पुरस स्टब्स से पार्वसीयहे क्या हैनेके बारण सर्वता क्या हो गयी । के निर्देशक भी क्या है तथा ग्रेस सब चुक्क पहल धन्य के मकार किय-किया अध्यक्त रेक्किकी वेज्याओं और वेजेक्सेक्ट मेरे दर्शन मिन्स है, इब सबके को पति है, से बेरी पुत्रीके पति होंने । अस्के सीमान्यका क्या कर्नन निवा वान ? भवतान् जिनको धीरकवर्षे परिक्रे कारक क्रावेतिक सीधानकार सी वर्गींने भी क्कंप नहीं किया का श्वास ।

ामक्रमे करते है—सम्बर्ध मेन्द्रते अक्षाचेच अच्चायुक्कारे अवत्यासम्बन्धः हे । अहे अन्यूष्टं हृहकारे व्हो ही अर्थुक बात सही,

को ही अञ्चल सोरात करनेकाने जनकान् का उस्तों कर जो के और विकालेंके स्कूत-ने सामने आ गये। ताल ! उसके सामी ताल प्राप्त थे। विकाल ही नेवहीन थे, विवालिंक अञ्चल सभा नेवांक आवेकारको पूर्ण स्कूत-ने तेल थे। विवालिंक विरू ही नहीं के करनेकाले थे। कारकान् दिख्य अपने-आवको और विवालिंक स्कूत कारक विरू थे, विवालिंक

करनेकारे थे। काकार दिन अपने-जानको सामारे निर्मित्र एकं निर्मिका दिएको हुए यहाँ अपने। मुने। कहें आना पान हुए जेने नेकाको निरम्बंद निर्मिक वार्तन काले हुए असी इस अवसर वार्ता—'कुकरे। हेको, वे सामारा कालार कंकर है, किसकी

हेको, वे स्तर्कात् जनकात् क्रकर है, स्वतंत्रका अमिने विश्वे दिल्लाने काले कही करी स्वतंत्रत की जी।'

मुन्ति हैल क्यांकर वेटाने कहे सरकारको साम अञ्चल अवकारकारे भारतान् महेशान्त्री और देखा । वे साम से अञ्चल में हो, करके अनुकर की की अञ्चल में । इसकेरे ही क्यांकरकी करण अञ्चल केया की अर कहेशी, को पुन-तेन आविने रोजुक करा नाम गर्माने सामक की । उन्होंने मिलाने ही कांकरका कम करका क्यांकर असे में । विकास ही नामकारकी अर्थनकारियों सामम प्रवह करने के । विकासित कुंत देखें के से कीर्य अनुकर कुंकर विकासित कुंत देखें के

क्षात्रम प्रयह करने थे। मिलापिक प्रेड थे। से कीएं अवसर कृष्या दिवालों देने थे। कृष्य को विकासन थे। मिलापिक प्रेड दावी-प्रेडके भार हुआ था। कोई रिला थे से कोई अंथे। बोलें एक और साह धारण फिले हुए थे से फिलापिक इक्कोंने मुद्दार थे। सिताने हैं अपने महानीको उत्तरे परात रहे थे। कोई कीए, कोई हमार और कोई मोनुक क्याने थे, ज्लोंनेसे फिलानेस से प्रेड

ही नहीं थे। फिल्मोंके मुख बीवारी और

रणे में और महरोंके महोरे हुए में। इसी

बरा कोर्च किया प्रकार थे। कियुंकि प्रक

the fire on a submittee of the

व्यापनी के थे। विकासि सिर हो नहीं से और विकासि व्याप कारण किर थे, विकासि व्याप हो नहीं से और विकासि व्यापनी कार थे। इस स्टब्ध मनी जन नाम जन्मपनी वेक-पूरा कारण विक्ते हुए थे। साम ! में विकास अरकारकार अरोक जन्मप पन नहें और और अरोक्ट थे। इसकी कोई संस्था वहीं औ। जुने। हुक्ते जैस्त्रीहरूम व्यापनीको निकासे हुए केक्टर व्याप-करानो ! हुक प्रक्रो कारण हुएके

रोजकोको देखो, रिक्ट प्रमुख्य भी सुर्वेत

व्यापा । इस अवंत्रण कृत-जेत आहें प्राचित्र है पार्च । अवृतित वीवार्त भाषात्त्र प्राच्या है पार्च । अवृतित वीवार्त भाषात्त्र प्राच्यात् है । वे वृत्रभाषा गुवार्थ तीन-तीन पीत कृत्र है और अवंत्र गृवार्थ तीन-तीन के। अवंद तिये पूर्णाव्या व्याप केरी है। प्राच्यात्र प्राट्यूट और व्याप्ताव्या पूर्वेट, एक प्राच्या और अवंदेशे एकार्ने व्याप्ताव्या वितं, अने इस्तंत्र व्याप्ताव्या दृष्ट्य और हाशांत्र

रियाक एवं जिल्हार, अपेचे जवानक,

अस्तुतीर विकासन और प्राथीकी कालको। क्या ! यह स्था देशका विकासी काल सहस

क नवी, व्यक्ति हो नवी, काकुल होका

कांग्ये रहते और उच्ची मुद्दि करना गयी।

का अवस्थाने तुनने क्षेत्रुकीले विकासे कृत्

उसने बद्धा-- में ही हैं जनवाद दिया।

कुछारी का काम कुरकार राजी मेना के करी

• वंदिया विकासिका • \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* भर नवीं और इसके झोंके सक्कर विशे हुई। मुखित हो नवी । कर्यकर स्वीतवेंने जब क्ताने क्रमान तुरंग जूनिका गैर कहाँ। 'क्षा काम अवधानो जवान काले क्रमारी समुचित्र कैसा विकृत दुरू है ? मैं दुरावाने व्यावन सेवा की, क्य गिरिशमदिका केव वीरे-वीरे क्रमी पनी (' क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष्मी क्षमी क्ष्मी क्ष्मी (अञ्चल ४१—४३)

मैनरका विस्ताय, दिसको साथ वटनाका विचाद व करनेका हुछ, वेजसाओ तवा श्रीविष्णुका उन्हें समझ्यक तथा अनका सुन्दर रूप बारज करनेपर ही दिवको कन्या देवेका विचार प्रकट करना सहार वे अवते है—-सन्द । सहा विकासकारिक राजी मेनावडे चेता हुआ, सह में अन्यान शुप्तक होत्यर विकास एवं विरहातुर कारने राजी। पहले से इन्होंने अपने पूर्वीकी निष्य की, इसके बाद ने तुन्हें और अनवी पुर्वाच्ये दुर्वच्य सुमाने तन्त्री । मेन केली- पूर्व । बहुते हो हुन्ही बहु

कार की 'रिका विकास करन करेगी', पीके की भी। क्षेत्रकान्त्रहार कर्माना स्थानकर क्ष्में असरावास-पुक्राचे संशास । पाँचु क्रास्ता मकार्थ भाग कम बेक्त गमा ? किस्टीत हुई अन्तर्वकारी । कृष्टिक केलों । एतने प्रक अवन गरीको एक सर्वार इन विका । फिर मिरी मेरीने केवल एक विकास, को सुनियोक्ते रिक्षे भी कुष्कर है; अल्पी इस श्रेस्ताबा पह फल फिल, जी देशनेकालोक्ट जी ए:एकें करना है। हान ! में करा करे, क्या करे, क्रीन मेरे दुःसको दूर करेका ? वेश कुल आदि ज्या हो गया, मेरे जीवज्ञा भी गरह है गया । कहाँ गये में दिव्य आणि ? पार्ट हो में अनवर्ष करी-वृद्ध गोभ है । व्यक्तिकार वह समस्वित पत्नी भी नहीं मूर्ज हैं, न्यू रहने इस विकासके रिक्ने अमुश्य सनका जाती की। व जाने विज-विजनो अवस्थाने हम समय वैशासम्बद्धाः सहस्रकाः

वेदार करकर केन अवधी पूरी दिवासी ओर देवका वर्षे कहाबार सुराने लगी— 'जनी कुए लक्ष्मारी । जुने क्यू व्योध-आ कर्ज विश्वा, जो की प्रेरके दु:कारायक विराह हुन्त ? शूक्त दुक्तने सम्बं क्षी सोन्ता केवल करीच मरीक है, क्या क्रोइकर अपने अनुनिर्द मीक्कार के भेन रिच्य । इस । इस । क्षेत्रको स्कूपार कृते विकाले स्त्रीका सहस निका । अञ्चलकार्य पूर पेजाबार मुख्या मारा शीवा । प्रदेशक पानेश्री इन्हाली सूर्वको क्षेत्रकर मान्द्रकंत मुत्तकुको भक्तम् । सामान क्षेत्रकार भूगी एवं ली । वी फेलाकर घोषके तेत्व्याः अस्ट्रपूर्वयः योगः स्टब्स्यः । विद्यार अगरप क्रोक्सर विकासक सेवन किया। व्यक्तिक क्षेत्रकर पुत्रीका राज्यक शक्त किया । वेटी 🕽 मूर्ग भएने एकी 📷 बक्की व्याननकी विक्तिको हर इसकर किराबी अवहरूपकी रास अको करने वॉब सी। क्योंकि स्टब्स केंद्र विकासओं और विका भारि परमेवरॉक्डे क्रीक्टर अवनी क्रमुद्धिके मारण विभवते क्लेके विन्ने हेका स्व निका ? क्षानको, तेरी सुदिहारों, हेरे कारको अपैन तेरे जरियको भी कार्रकार विकास 🕏 । सुप्ते सम्बद्धका इन्योक देनेकाले नास्त्रको समा

देवे सक्ताच्या ब्हरनेकारी क्षेत्रों स्वीतकोको

## to recompy person | 140 for the bid printering in the first person with the first and the first a भी निकार है। केंद्रे । इस केंद्रे माना- क्या करीनो ? इस ! इस ! इसे प्रोक्ता विकासी भी विकास 🖫 विन्होंने हुने जना। यहाँ यहाँ यहाँ र केट में मीनन ही यह



रिका ( कार्य ) सुन्धारी पुरिकाल की निवास है। सुब्दीय हेरेकारे का अस्तिकीको औ Plant & guit great Paint &: सुन्तरी रिज्ञा-कालको भी निकार है एक सुनने को पूछा विस्ता, उन सामको विस्तार है। तुल्ले हो मेल पर ही जरत दिया। यह से मैदा नदस हो है : वे वर्जनोंके सका आज मेरे विकार न अल्पे। स्तानि स्वेत सर्व भूते अन्यतः है। न है। इस्ते । इस समये विस्ताहर क्या सहका ? मेरे कुलामा नाक करा दिया । क्षात्र । मैं बहित कर्ते नहीं के नजी ? नेता नजी क्षा मही पर प्रकार है से अध्यक्ष मेरी पूरी है क्यों जारें पर पर्या ? अध्यक्त राह्मल आहेरे भी जानकार्य से उद्यान इसे वर्ध नहीं का क्रमा 7 क्वांडी I-इक्रम में तेन दिन कार क्रानुनी, परंतु के क्रानिके कुमाई लेकर

स्कृति पार्ट है—नगर । यह स्थान केंग्र जुन्सिक क्षेत्र पुज्यक्तिर निर पहिँ । क्रोक-तेन अधीरो प्राप्तान केनेक पारण के चीतीः संबंध क्याँ संबंध । देवने १ कर शक्त क्रम हेन्यार अध्यक्षः अध्यक्षे निष्माः गर्ने । सम्बद्धे न्यूने में ज्यूना । जुनिसेश । जुने नेकामा कुर met dennit mich :

क्टरे का—चीवार्थ । हुन्हें का बही है, करवार्थ प्रस्कृत दिवस का बहा पुष्प है। अपूर्ण स्थाननी देशन कर परस्य कर रिस्क है, यह उसका प्रकार कर पड़ी है। क्रांतिनों पूर्व क्रीक क्षेत्रकर कारत के काओ । एक क्षेत्रकार निरमालका कार्य करो और अवनी दिलाका हाथ दिलाने क्राप्तीने हे के। हुन्तरी का बात सुरुवर नेना हुन्तरे क्षेत्री — 'उन्हें, बहुति हुए करे कारते । कुन क्यों और अध्यक्षित क्रिकेटिन हो ।' केन्स्रीर रेका प्रकृतिक नेरे साथ हमा आहे एक वेपान क्षं दिक्कार प्रकार अध्या में केरो---'विक्रोको क्षाप्ट हेर्न ( कुर कुन्ते प्रकारको प्रमाणकार्यक सुन्ते। ये दिल निर्मय स राज्यों कार्या देशांत है और सम्बंधे स्थान सुपर हेरेकारे है। अस्ताह पुरिष्ठ अस्ताह पुरस् मनवी देशका ३० जन्मकार प्रश्ने क्रक-भूमीय कर्ष पार्टन और हेंग्र पर विकास है।

यह कुम्बर नेमाने देवगाओं वार्यवार क्रमान किरान करके कहा — 'विकास स्था यक पर्यक्त है, से इसे असमें कुछ यह केंग्रे । अस्य एक वेदला अस्या करके कर्षे की पर पानके जान समझे कर्न कारोके दिनो साल है ?"

काहि सर्वार्वको पार्व आवर पर पान करो—'विक्रोपके करना स्था शरीरकावाकी सर्व क्षेत्र । इनल्वेन मुख्या वर्ल सिद्ध मार्थ्नेह रिक्ने अपने हैं। जो पहले सर्वक मिल और उन्लोगी है, जो सुन्हरे प्रकोट कारक इस विकरीन केले जान हो 🥇 चनकान्। भीनात्वा दर्जन नवले नव रवन है। है क्षानाम क्षेत्रण साथ प्रयाने का नामने हैं।"

अनीक देशा स्थानेतर भी प्रत्यकृतिक रियाने प्रस्कार कार निरमा कर है और पह क्षेत्रर करने पाक — 'में क्रमा आहेंके अवसी बैजीके कुछने-कुछने कर अस्ति।, परंतु को पंचालें अधने नहीं देती. हुए एक लोग दर क्ष मानो, विल्लाको के पक जो अस within at



देश्य बद्ध अस्तरम निवृत्य हो जिल्ला कार्योद्ध केवर पहल हो गार्थी / पूर्व / वर्डी उपकेर

पुरीकर ! अन्ते देख प्रकृतिक वरिक्ष इस वर्गको इक्काल पण गरन । सह क्षेत्रमान्य अस्तर व्यापुरत हो वर्षा अस्ते और denni magnide fied bergebe men यक्षी कृत् कोले ।

Britani mp-fin 44 : 10 बार पूर्व, इस इसमें मानुस्त कर्त है गर्नी ? हेक्के हो, स्वीत-महिन्मी स्थानक कुंदरों के पहले हैं। पूर्व इनकी निव्हा करों काली के ? चलकान् प्रकारको सुख भी बरवर्ष हो, सिह्नु करा सरकारकारी एक्ट्रोड निकार कार्या देशकार कारा गरी हो। मैं प्रेक्टरकेको भाषेत्रक्ति स्वत्रत्त 🐌 🛊 welk ultraver \$, quelific of कृतकेन है एक अनुबद्ध पूर्व निव्य आर्थकारे है। विकास प्राथमिके । इस व साथे, कार्याच्या १ क्षा क्षेत्रहे । शुक्रों । श्रीवा क्यो और राज कार्य करें । यहारी मार विकास-कारवारी अब्बुधे की सामार आकार की माना प्रकारकी लोज्याई की भी, में जनका करन क्षा करना है। यह है। असी का परत नावान्यको देखा और मन्त्राचार का समय की और पूर्ण क्ये क्या हैंग सीकार विकास कर देखें ! अस्ति की प्राथकों जनन चनकर सर्वक करे।

इन बालके मुख्यत जिल्लामी श्रीत केन हिन्तराज्यां ओसी—नास ! मेरी पात सुविधे और प्रकार आरको केल है करना व्यक्ति । अस्य अवस्ति पुत्री पार्वतिके परेको गार्थ क्षेत्रका हुए क्षेत्रको गर्भको सेथे निय क्षेत्रिके, परंपु में इसे इसके कार्यों नहीं हैंथे । अञ्चल नाम । जननी इस मेहीको हे सामा विकासकृतिक समुद्री पूजा होतिये । निर्माणक ! देखा कालोर ज्ञान पूर्ण सुबरी हो काले ( स्वाधिन् ) और निकरणसमारी

अक्त प्रदेश स्थल देखे । मेजने जब इत्यूपीय ऐसी मान बड़ी, क्य पूर्वती सूर्व आकर पर रक्तीय क्या

कोर्ल-'र्ज ! स्वापी पुरीद से वर्षा शुक्तारक है। इस समय निवरीय कैसे हो राजी ? वर्णका अवस्थानम् वारमेकानी होताः भी तुल वर्णको केले क्षेत्र गई हो ? वे पर्याप समाप्ती अवस्थित सारमञ्जूत सामाण हेंबर है, इससे बद्धान हमार कोई नहीं है। रायमा सुरीओं या कर्मन है कि करवान् कांच्या सम्बद्धाः सम्बद्धाः व्यापः स्थापः है। Michigan apple man franchite कार्य सभा क्रांत्रकाक है। इनके कर और पूर्व अनेवह है। काराओं ! सोविया और क्रमा अस्ति को प्रकार सेना करने है। के स्थाके अभिन्हार है, कर्ता, वर्त और प्यानी है। विकासीकी इस्तम गईन नहीं है। के alled describle parell, softward we mente Er greit fieft ift mer bum filmer state graft proc work & site क्रांच बना स्ट्रे हैं। इससे बक्तार कुरावी बार और एक हो सकते हैं। बार पारत्येक को और बीवन समान को। मुझे दिल्ली हान्यों और के और असे

परमेवर प्रांतराती होताने ने के। में शब सुकते यह मान कहती हैं । एक केरी इन्टरी-की ही किल्ली बाल हते। यदि तुम इसके इसकी मुक्ते वर्षी होगी हो मैं सूतरे फिली मानह बरण नहीं करीती; वनोकि यो विकास पान है, को दूसरोंको उन्होंकाल रिकार केने क

समाप्त है ? जो ! मेरे कर, कमी और

क्रियाद्वारा कर्ष इरका धरण विकास है, इरका

गुक्तासम्बद्धे सर्वक वर्षे । भाँ । स्क्री

कालों असर पूर्व है केरे जो में निकास है। हो मरण फिला है। अब हुएक्सी फैसी हका हो. 🕶 करे ।' त्यान्ये वाले है—सम्ब । वार्यक्रीयो

क का सुरकर ईलेक्ट्रकिया नेवा क्यून है क्रोबीका के नहीं और क्रानिको बीजी हा क्वीक्षण बाह्यकर रोजे कका किएलम करने लगी । व्यानका कर्व की रूप अन्यादी विद्योग की केलको बहुत क्रम्युक्तम् । वर्षम् के विक्रमेकी कार न मानकर सकते क्रीकी चर्चित हमी क्षेत्रके प्रचेत सहद एवं न्यून्य इक्की पता कुरकर क्रिकीम कामान निष्यु भी होन न्यां का पहिले और पूरा प्राच्यार केले । व्यक्तिम्म् का—क्षेत्र । सुन विवर्तको

नारती पूर्व इसे उन्हें बहुत ही जारी हो; सत्य क्षे निर्मेशन क्षित्रसम्बद्धी गुलक्षी क्षरी हो । प्रकार सुन्तर सन्तन्त्र काश्रम् स्वापनीके काम कुराते है। संस्थानें दुखो स्थानक भी देशे ही है। तुम सम्ब हो। मैं गुमके पना कर्त ? तुम को सर्वकी अस्मारभूता हो, बिर कर्मका ज्यान केले काली के ? पूनी अकरी तक केची से सही। समूर्ण देवता, अधि, ज्ञानमें और वै — सभी लोग विकरित करत हो वर्णा आहेते ? तृष्ट रिह्नाओ नहीं अन्तरते । वे रिर्माण और है और संगुष्ट भी है। कुरूप भी है और सुक्षा भी। जनके सेना क्षा समुख्योंके अध्यक्ष है। प्रकृत कुर्व्यकुरिकार हेवी ईक्टरिका निर्माण निरम और असे कार्य पुरुषेत्रकार विश्वीत करके विकास । उसी क्षेत्रेंसे प्रमुख-कार्य नेती तथा सकान्यो अन्तरीत सुर्हे। नितर हरेकोक हिए करनेके दिनों ने सम्बं की बह-कालो प्रकट कुर्। स्ट्रान्तर नेथ्, देवता सक स्वाचर-जन्मकारम् जे कुछ दिस्तानी देशा है, 📖 साम जन्म भी भगवान् संकरते 🗗

🛊 र्सीक्षा विकर्तकः 🛊 

305

क्रमात हुआ? १ वर्गके कृतका सीमा-जीवा वर्णक । हुन्त हुन्त प्रधार सम्मातको उत्तरेकर नेनामा अन अक्टाक मौत मह समूह है ? अक्टा प्रदेश आके कामको ज्यानात है ? वैने और pagatalië भी किरवार अन्त नहीं परका, अनका कर कुरारा महीन या सम्मता है ? प्रहारके लेकर प्रतिदर्कन्त को पुरु जगन, विकासी देता है, कह सम विकास हो एक है -- देख करते । इस विकास कोई अन्यभा निवार को कारत काहिये । वे ही अपनी स्वीतानो हेले काली अवस्थितं हुए हैं और विकास लखे जनायते दुखरे प्रकार अपने हैं। अगः मैन्यक्तको मार्गः ! तुन् दुःसः होतो और कियात काम करे । इससे सुर्वे प्रकृष अञ्चय जात क्षेत्रा और त्यांत्रा प्रचय हेल कि जन्म ।

कुक कोमल इका। गांतु क्रियको मन्त्रा न देनेका हठ उन्होंने का भी नहीं होता ! सिक्की जन्मके चेकित होनेके कारण ही उन्होंने हेला दुशम्बद्ध विकास वा । उस सचन वैकाने विभावेद व्यानको स्वीवार कर स्थित । यस उत्तर हो क्रानेशर क्रमुंगि श्रीवृत्ति व्यक्त—'नहि मञ्चल दिला सुन्दर सर्वेत आरम कर है। तह में उन्हें अनमे पूरी दे सकती है; जनमा फोड़ें उपाप करनेवर भी नहीं हैकी। वह बाह से क्षणाई और कुलाके काथ बाह रही है।"

ऐस्स बाइकर दुवतापूर्वक उत्तम मास्का पारक कानेकारी बेना हिल्लारी इकासे बेरित है पुर हे क्यों : क्या है शिवको मामा, को स्थानी कारो है—कार । **विशेष्ण**के समाने वेद्योगका केरी है ( अध्यान ५४)

भगवान् रिश्तका अयने परम सुन्दर दिन्य रूपको प्रकट करना, मेनाकी प्रसन्ता और क्षमा-प्रार्थना तथा पुरवासिनी वियोक्त विवके कपका दलीन करके जन्म और जीवनको सकल महाना

अहाली करते है—जार ! इसी भागा जैना विद्यालय थी। भगकार निन्तुसे जेतित हो तुन जीत ही मरावाम् प्रेकरको अनुपूरत करावेके विश्वी इनके विकट गर्ने। उर्ज उनकर देवनाओक कार्य सिद्ध करनेकी इकारो गाम अकारके स्तोबोद्धरा सुमने स्वक्रेयको संग्रह किया। भूष्याचे जात सुरुकत स्टब्को अन्यन्तरकोक अञ्चल, ज्लाम एकं दिल्ल रूप धारण पार निया। हैला करके उन्होंने अर्थन कुलतु क्रमाकका परिषक दिया। युने 🖯 प्रमुख्य शासुका यह स्तक्ष्य कामधेवले भी अधिक सुन्दर राज्य राज्य-व्यक्ता परम अंध्रेतम शाः

ठाला वर्षन करके तुम कई प्रशास हुए

और इस स्थानका गर्ने, नहीं स्थाके साथ

वर्त पहुँचका शुक्ते काम - विकास नेवीपानी होने ! भगवान् विश्वके इस नकीतम करवार वर्गने करो । यह कर ५७०६ कर्म, ३४ कामाना है।को तुम्बर महे हैं। कुल को है।

तुन्त्रारी व्या वाल सुनवार सैलरणायी करी देना अध्यक्तिक हो गर्वी। उन्हेंने विकास का परवास-प्रतासक कारणा पूर्वप किया, जो अरोड़ों स्वेकि समान नेवली, सर्वेष्ट्रसन्दर, विकास क्षत्रकारी तथा जान ज्ञानके आधुक्जोंसे विद्वित या। यह अन्यन प्रमान, शुन्दर हामाने सुत्रोतित, ल्लीक राज्यकाचे सर्वित, प्रवेहर, गौरवर्ण,

कृतिकार् तक पानुवेशको आस्त्रात काः they sell angel bear sel but बनागर किनाबी रोगा यह को वे । कुरीको



क्षात त्यार रक्षा का र अन्त्रीय स्थानका श्रुक्तर जनसर इसकी स्टेश्क कहा की से 1 इस प्रमा कार्यको प्राथम क्रिका प्राथम रमणीय पान पढ़ते थे। उपका पढ़त भी क्षेत्रक प्रमान्त्रे अस्त्रुपन्त्रेके विश्ववित् का ( प्रकार महाक्षेत्रका पर्यंत्र नहीं हो प्रकार बार गहर और पंपूर्व पंपालन् विश्वको सुन्दर मेंगर पुरूत की भी और अवने हिर्दिश्चों कर्ते असे क्या हो की इस संबंध है, प्रकार, विष्णु तथा इसे आहे. has not and that which

उन्हेंबर, प्रयम पुनि प्रया राष्ट्र सब स्टेन ची नक्षार् सुर्वाण अनुवार करते हुए अस्तर प्रतासकार्यंत्र विकास कार पास पर यो में । पूरा प्रधान देखता असीर क्रम स्टेन firm double for purifice it age का-कार्या अवस्थि मोजनोचे साम कार्या क्रिका क्लेक्ट बाले हर जा हो है। विकासम् अस्ति गान्यं अन्यत्तर्वेके साथ हे चंकरबोर्क ज्ञान क्याच्या गान व्हाले हुए जनीर असने-असने बाल को थे। जुनियोह रे Tablicate Street, green Tappet and हर प्रकार को साथ प्रवासका बहार सकत में कि का पूर्वकार का बाद की wronger formal dail that is the थी. प्रत्यक विक्रीयकारों करीन क्राएंसे स्टीन सम्बद्ध के सबस्य है ? वर्षे वैसे विकासन कार्य देशाचा केल क्षणपन्के विश्वे Particulate of male for male प्रमाणको सम्ब कोर्गे— 'मोक्ट । नेपे पुत्री क्या है, विषये कहा भारी कर दिल्हा और का एको प्रभावने अन्य मेरे दूस परने क्यारे । यहके को दीने अस्य विकासी अञ्चल Prop. spl. St. spl. 440 Paracks speed दिन । जन्म क्या करें और का रूपन पूर्णक: प्रमुख के प्राप्त के

: अव्यक्ति कारते हैं—कारदे ( क्रम अव्यक्त बार करके बन्द्रकेरित दिख्यते स्कृति करती र्ख केल्प्रिक केन्द्रों उन्हें द्वाब ओड़ प्रकार निकार, विका के स्थितिक हो सभी । हारोनों ही व्यूक-एरे पुरवर्गास्त्री विक्रों पर्णकर् दिल्ली विकृतिक नारके वर्णनकाही वर्णनाम् विकासः एवं अति स्वरूपनारे अनेक प्रधानके काल साम कर हो ने । जन्मकारकारी विश्वके क्या. क्षेत्रकर कही आ क्षूंजी । यो पैसे की, बैंबे कुर सम-वज्रापर आहरत आसीत हो ही अहा-व्यक्तकारों होड़ आही। अनवान् शिक्के अले-आने कर दो थे। हिन्दू, प्रेमस्था का क्षेत्रर का देशकर के प्रम

306 • स्ट्रीया विकास्त्रम : 

मोरित है नहीं। कियके दर्शनसे हर्णको प्राप्त निकारन हो जाता। इस उत्तम जोसीको हे प्रेयपूर्व ह्याबासी वे जात्वों मोहाबों

क्रम मूर्तिको अपने गणेवर्गपूर्व क्रिन्नकर क्रम

अकार जोली। प्रवासिनिन्देने वका — **अको** ।

विमयान्त्रे अस्त्ये विकास कानेकारे लोगीके नेत्र अस्ता स्थाप हो ग्ये । जिल शिस व्यक्तिने इस विव्य कार्यक दर्शन विवय

है, निक्रण ही उसका जन्म सार्थक से पना है। व्यक्तिका जन्म अन्यत्य है अहेर क्योंक्री कृतरी विकास अध्यक्त है, विकास सम्बाधी

वार्योका नाग कार्यकाले साक्षाल विकास ब्रुप्टीय विराया है। प्रार्थतीले दिल्लोह रिपने को शर्म किया 🞚 अल्के द्वारा अक्षेत्रे अवन क्षारा यमोरक क्षेत्रक कर केन्द्र । विकास प्रतिके कार्य प्रकार में निम्बा बाग और कुराकृत्य हो गयी । यदि विश्वास विकास और

क्षिपकी इस कुन्त कोडीको स्वरूप एक-कुर्तनेते जिल्ला व देते यो उनका सारत चरितान

है। इसमें सकके सभी कार्य शाबीक हो नवे । सरामाने किन नर्माके निवे क्रम्ब्यम दर्शन क्रमंत्र है। जनवान होकाके

वर्धनम्बद्धे है सब लोग कुलाई हो गये। को-ओ सर्वेक्षर निर्माणापति प्रेक्षरका वर्तन कारो है, में कारे पूरक लेड़ है और हम सारी भिन्नी भी सन्दर्भ है। **म्हरूने क्लेत हैं—नारह ! हैती बल** 

विक्रमान प्रकारकीये सहर अन्यत कार्य किया

बहुकर का कियोंने पाएन और अशासी क्रिकाम एवन किया और बहे आहरसे अन्तर करर जोरनेवरी कर्य करे। वे सन

कियाँ नेपाने साथ उपान होका राही गरी और नेक सक विशेषको भूरियांको करकृष करनी श्री । भूते ! कियोके गुरुके वैत्री सुध वाले सुकार किया आदि सब केवल और पर्वा प्रत्यान् विकास वही हुई (अध्यक्ष ४५)

मेत्राद्वारा हारपर भगवान् क्षित्रका परिद्वान, इनके स्थवते देखकर संतोषका अनुभव, अन्यान्य युवतियोद्धरा वरकी प्रशंसा, पार्वतीका अभिका-

पूजनके लिये बाहर निकलना सभा देवताओं और घगवान्।

विभाका उनके सुन्दर रूपको देखकर प्रसन्न होना

महानी कहते हैं—नतह ! महत्त्वर प्राधिवन्तियों क्या अन्य विश्वोधेः साथ भागवाम् दिल्ड प्रश्तासिक हो अवने पानी, सर्थल देवताओं तथा अन्य खेवॉके साथ

सौरहरूपूर्वक भिरितक दिवकारके कार्य गरें। हिमासलको बेह क्यों मेन भी उन

दीवधोंमें सभी हुई बाली लेकर सभी

विक्रमेंके लाम घरके भीवर गर्वी और इल्लुकी आरती अधरनेके दियो हाथमें

व्यक्तपूर्वक स्वरूप असमि। यहाँ आकर बेबाने रूपूर्ण देवताकारने सेवित गिरिशायति महेबर संकरको, को श्रापन उपनिशत थे, बड़े

प्राप्त से रेका । उन्हों अनुकाणि क्रोहर सन्दाके सन्दार भी। अनके एक मुख्य और श्रीन नेत्र थे। प्रसन्न मुस्तरविश्वयर मण

मुलकानकी इस्त का रही की। वे रहा और

मो में। सुपर को और सामुक्त उसकी भुकाशोको निर्माण कर स्त्रे से । अधिके सम्बद्धाः निर्मातः इते अनुस्ता अस्ताना सुन्ता, मधेवर, निर्मित को सङ्ग्राप गुनार ककते मन्त्री वहीं फ्रेंचा हो रहे थी। वस्त्र, अनर, काशूरी अचा फ्लेवर कुलुक्के अक्रमारे अने: अक्र विद्याल से : अहेंदे प्रधान सामन हर्गन है गान का और उन्हें केने नेत्र कावलाने सुरोतीका के। प्रश्लीक कारणी अभागे सामको अस्त्रिक्षीत का विकार म्बद्धार सकत, काम सुन्दा और आधान्तः मुक्ति अपूर्वेते तुर्वतिका के । सार्वकरियांका birere erreite mile gib de mil म्पन्ताको अध्यक्ष का । उत्तक पुरस्तीकृत् मोदि प्राप्तानांके से अधिक आहुत्-र्व । कि विश्वविद्यालय क्रमीक्ष की विश्वविद्याल शक्ते सभी अनुमित्ते पत्त्व सुन्दर से । हेते । विकास करणानके कार्य अन्तर सामा पहल हेश नेकाकी मतरी क्रोक-निकास हर हो गयी र ने परकारपरित्यूने निवास के गानी और शक्ते कान्यको, निरित्तको, निरित्तक विजयान्त्री और उनके सारत प्रशिक्ष पुरि-भूरि प्रमंत्र करने लग्ने । उन्होरे अवर्थ-अभवको कृतार्थ भागा और वे वारंकार हर्वका अनुसर करने तर्जी। सभी नेकका पूछा मनकारों निवार कहा कर से अपने

पुरानं आहेते नियुक्ति हे। योग्रे स्वयान्ति क्षेत्राच्या साम्य अवस्थिता मारवरीयरि प्रमात वाने हुए में। हुन्दर सम्बद्धः कारते हुई इनकी अलग्नी मारदो स्मर्ति । मुद्रक नारम करनेके जनता चुक्तमन्त्रक निर्माणको नहीं क्षुं कारको नार्रवार नह अन्तर्भार अन्तरों अक्षारिता हो गा। भा । करके मेळको पहा विस्तर हो गा। वो । वे मानाने का आहे. सुन्त आवरण कोना है। क्वीकुरण पुरवादिको पुत्र हो वन-ही-कर की पहले रहती — पहलेतीने बहुतने कहते मैक स्टब्स का, उससे भी अधिक सीवर्ष में इस कार्यकृत विकास अञ्चलि देखा रही हैं। क्षेत्रस्य कोवर स्थाने वर वर्ग अवन्तिक है।' हेला संस्कार आक्रप-चारिका ह्याँ केमा अध्यो प्रत्येत मीत्रत् अस्यो । न्यूरी अरुपी क्षुई पुजरित्योंने की पानीह

क्योंक्ट कामके चुरी-भूति प्रमीता स्त्री । मे mirti-fufremeliget firm um \$. क्षण है।' कुछ सम्बद्ध स्वर्तने करों —'पूर्ण मा तथा में असमा मनेवा पान पढ़ते थे। से माझार मनवारी है। पुरू दूसरे बरनाई व्यापनी केवले चेली— इन्हें से क्रमी देशन पर नहीं देशन है और न सुभी बातनों d bit unter seurber fine fie pil कारत निर्देशक अन्य है समी है कर्माहरू startes up are hunter been been क्षांच्या वर । अन्तेत प्रीअपूर्णिको प्रार्थि प्रोति प्रार्थि हिन्तु और । केंद्र प्राप्ति इन्द्रात प्रम् क्के क्के और अक्तर्य जुल भारते नहीं। काम क्यानेकारे योग प्रपुर महिने अनेक कुन्त क्रमान्त्रे अनुवर्धामा कामान् असामध्ये काम विकासे हुन् आहरपूर्वक मंत्रि-च्यालिक माने बच्च रहे थे । हिम्सवाले की अरमीका केन्द्रर प्रातिका स्कूताबार विकास । स्थापना जानियोचेत्र स्थापन केवाचे औ कर कार माने हर गावा बीवार विकास विकास से अनुस्थानस्कृतिक प्राप्ती पार्टी नवीं । इसके बाद भनवान् दिन्ह अपने पन्ने और केस्ताओंके साथ अवनेको हिये गर्ने कार (अनकारे) से करे गर्ने।

क्रके केको विशेषको अन्य:पुरंकी

+ परिवाद विकास + विकार दुर्गाको समय के कुर्माक्षीको पुजाके अञ्चलकारको सुन्देशिक या । उनके असूनि कवार, अन्तर, बासूरी और पुरुवका

रियं चार् निवार्तः व्यां वेक्कानेरे,

विकासी परकों कभी पार्टी विरक्षी थी.

अन्तरकार्यके सार्वकार्य हेरत । उपयो

अध्यक्षाचित्र मोत्य अध्यक्षके शतान थी। वे

कारण नहीं क्रोकर का रही की । समक्ष हेनारा पूर्वविदेशीयो देशका सम्बद्धानारे काल

अको मनोदा अञ्चेनो ही विमुक्ति थी। उत्तार माराश केवल मानाम् विकेशनमः है आहरक्षेक काल कः। करने विक्री पुरुवकी

अनेर प्रमुक्त नेत नहीं काते में । इसका प्रकार-मुख यन व्यवस्थानके सुनोधित का वे

मान्यकार्त प्रकृति हेकारी भी और सही मनेद्वारियों कान पहले थीं । उनके नेद्वारियों

भीको पड़ी हो कुपर को । क्रांतरोकर नकी हा मनोहर परवर्षी अच्छी संग्य बदाती थी। राक्तरमें परसूरीकी केंग्रेक साथ ही विस्तृतकी

मिंदी सोध्य के रही और कहरतबारकर खेळ क्षोंके सरकूर हाओ दिल नेदी किया रही भी। गार्नित क्ये हुए केन्द्रर, जारू और महाराजे कार्या पुराते अल्पात भी । उत्तर

रहानव पुरुष्टानेंसे उनके बनोहर क्षायेन क्यानमा र्यो; हो । उपभूति क्यानीविक भागिनको लाहा प्रशिव्ही प्रभावों कीने लेती थी और पूजवती स्तेशा नवती भी । त्रवृते दृष्टि जधर और

ओह विश्वपुरत्यों समाप भारत थे। होती पैरोजे स्लोकी अध्यक्ते पुष्प अक्रमर प्रोपक देता का। उन्होंने अपने एक द्वाको नहनाीत कृतिक से प्रकार की और अनुबन कुरता क्राफ

इन्स् कार्ल पुरिते बक्त क्रकार अधिकार्याचीकी वृद्धा सामेने प्रश्नात् प्राप्तन्त्रपरिक्षेत्रीके साथ पुरः अपने विसर्क रमकीय क्यानमें मीट अली । भागगार शंकर

क्षा कर करा भी भी है

भी पुरा प्रकार, निष्णु तथा हेवलाओंके साथ क्षेत्राक्रमके कार्य हुए अवने विनंत स्थानक अस्तानमूर्वक रूपे। यहाँ विशित्तम्बेद द्वारा क्षक प्रकारकी सुका रामुद्धिये सम्मानित हुए के राज रकेन प्रकार्यक रहार गर्व अर्थर

अपूर्वार क्या दृश्य का। ऐसेने क्यारेस सह

को में और में अपने समय-समय राजुआंके

**अर्थ**त्ने जनस्वी अस्तिकारणकार जनकारी

भूता नेवारकित उन्हें प्रमान किया।

केल्पेक्ट क्रिक्टे को सुध्ने प्रकारको साथ क्रमुक्तिके को देखा और अमें सरीकी

क्षप्रक्री देशका अवसी विष्कु-नेदानमुद्रे आग

दिया । विकास असेवें नदाकर बनकर विका

इस सम्बद्ध तथा पुरूष भूत गर्थ । क्लोब सारे

अपूर्णि रीन्यक्ष के अपना । वे कृतेना अस्तुवान कानो पूर् जीरीको और देखने सन्। जीवे

(अभागित १९)

परकर कियाँ केस कर्ष सर्वे ।

बरपक्के आधूवणोसे विभूषित विश्वाची नीसवना, कन्यादानके समय वरके साम सब देवलाओका द्विमाचलके वरके जागनचे विराधना

तवा करवयुके द्वारा एक-दूसरेका पूजन

सहारती करते हैं—अस्ट ! क्यूनजर स्थाप केंद्राच्योक्कर पूर्ण और दिलाका सम्याप निरितेष्ठ क्रियमन्ते जनगा और ३००७७ करणणः। सम्बद्धाः निरित्रमधी जर्मनसे

\$የሚ 

ब्रीनिच्यु अवीर् देशक तथा पृथि कुक सकायूक्तोले सुर्गाच्या बार्फ मीतुल्ल्पोक असे क्लो जीवर को । वहाँ कृतकारी शीवनर विकास तथा और यस क्योंने नेहिक और सीनिया अध्यास्त्रा मोरस्ते हुए एक मोण करे। भववान् दिने पुर अस्पूरकोशे हेती विज्ञानो अन्तिका किया । स्रोतियों और अवस्था प्रतियोंने महोरे नार्वतीको साथ करवरक, वित्र प्रक प्रकारके व्यक्तवृत्यमं द्वारा विश्ववित कार्यः अन्तरी अन्तरी बल्ली। सीले स्वेन्वीकी कारती प्राचीताच्या प्राप्ती विकास विकास क्षापुरुवोते प्रतिका क्षेत्रा पर-वे-पर धनावान् दिलका बहार काली हो वही बैसी । यह राज्य करवी वर्ष क्षेत्र हो रहे थी। ज्या अवसरपर केमी पक्षीने पहल भागपुरुष्या अस्तर होते स्थान । प्राप्तान्तेको देशकोत्ता देशियो जन्म प्रकारका दान दिया राजा। अस्य रहेगोको भी यहाँ जीति-भारित्रेक ब्यून-स्ट प्राप्त गरि गर्ने । विद्येत अन्यक्षेत्र साथ जीत और जान आर्थिक प्राप्त श्वेणीक्षा वजेरक्षत्र विकास गया । तदक्यार वै अक्षा, भागमान् विच्यु, इन्द्र असीर वेचना समा मुनि—ने अबन्ते एवं वर्ष अस्तानके रतम सरम्ब कथन धनते हुए चरित्रमध्ये रिकासी प्रवासकार क्रिकी करकारिक होने विकासकृष्टिक विकासकारी अवदेश के अपने-अकी स्वाप्तवर को नवे ।

इसके बाद पानि पान्यकारक स्वयं जान विकासको और्याचा नवा परानियोची मुल्लानेके दिन्ने कहा। किर तो काने काने राने । द्विमानसम्बद्ध महिलाकी नामान पर और बरारीकोसे प्रीक क्यारकेके केले प्राचीन को। ये मोहो—'कल्पानके किने अधित

कवार्थ रिक्ति प्रकार करके करकार सिक्के अंकरको अल्पे करके कर्य कवारे और चौतुक करते हुए तक बंगली हिम्सरमध्ये गरको गर्न । क्रिकालको जेने हुए प्राह्मण त्रवा क्षेत्र वर्णन क्षेत्रक्रम्पूर्वक प्राप्तुके अपने-आसे बहुतके हो । व्यवस्थानुको करमञ्चार च्यून कहा कर तथा हुत्य था। एक अंतर्क रूपे केवर प्राप्ता सार्वा वा पक्षा के प्रोप्ता difficial die green werft fin fi. freit, pre afte phonoger and sport and क्षेत्रको सुर्कोचित हो यो से । उस स्कृत् सरको राज्य प्रश्न, वेरी, पद्ध, शास्त्र और नोज्ञा आहे पाने कांचार कर से है । इन सकते साथ सामग्री एकनात्र जीवन-क्या भवकर दिव वानेव्योगित नेवरी सम्बद्ध हो काल कर मी थे। इस समय सरका केवेक्ट स्वयंति सेवाले स्वर्गिका ही बाहै gallergreit som gerer geräuft und कानो से । इस प्रकार सुनित और सहार-सी सुक्रीरचेत्रास प्रकारिक के परनेकर दिलाने बहारकार्याचे प्रयोग विकास । यहाँ सेंड् पर्यासीने विकास क्षान्ते असन् और नहान् असनके कार प्रेमपूर्वक करें क्रमेंद्र भीतर से सबै। क्षेत्रस्थाने के वस्ते अस्ते हुए क्षेत्रस्थान स्त्रीय चोक्स्स्यो स्तिक्ष्म्येस प्रांत भागते प्रमान कार्यं क्यांने अपनी कारी। विश महत्त्व असम्बद्धके असने भागको सराह्या करने इन उन्होंने अन्य शयक देवताओं और कृतिकोच्ये प्रस्तान कार्यः स्ट स्टब्स्य सम्बद्धः किया । श्रीविक्तुरुक्तित म्बोबरको सक्त सम्बद्ध क्या गुजा है। अहा: अहन स्तेम प्रीत पुरुष-पुरुष केपलाओको पास-अर्थ हेवार प्रकारने पक्षारे हैं तहरूपत जनकर कियाओ क्रियाच्या उन्हें अपने सबनके सीवर से नवे

और अंगरने सामन शिक्सनोन्ड जनर मुक्रको, बिग्युको, प्रकरणीको गया अन्य विविष्ट व्यक्तियोको विद्याल । उस स्वय बेनाने जपनी सहित्यों, स्वयुक्तवित्ये क्या अन्य पुरश्चिकोके साथ आस्तर सारन्द आस्ती

क्षारी । अध्येकानको हात्रक प्रोहित महत्त्व शंकरके सिवे मक्क्षं-पूजन आदि जो-को

आवरपद दल हे. हा स्वयं स्वयं स्वयं बिरमा । रिम्ट केरे बाह्यको एतेर्बहरूके प्रमाणको अनुसाय स्ताय प्रमुक्तास्य कार्य आरम्भ विकासः

grote me frances servicit und क्रमण आधुक्कोंके किथ्यित प्रस्की क्रास्त्रजी कामार केरीकेर क्रमर विशासकार की, बहाँ मेरे और ब्रीविश्लोह साथ व्यान्यक्रीको के गर्ने । सदस्या बहुत्यकि अवदि विद्वार 🚟 कराको राज्य से मानावाकेच्या राज्यां

आसे हुए कार्वलीजीकी अञ्चलिने जानक गरे और विस्करीके कार सहात छोडा। परण इदार सुवाली पार्वाचीने द्वी. अक्रत, क्रम और जल्मे वर्त्त क्राहेनका पूजन किया। किरके दिने क्षिणने बढ़ी भारी तपन्या की बी, का भगवान् शिवको बन्ने डेमसे देसती हुई में कई अरक्त कोन्स का रही की। फिर

क्षेत्रसम्बद्धाः क्षित्रस्थाः पूर्वतः विद्याः । इस

प्रकार परवार पुतान करते हुए के दोनों जगन्यन पर्वाती-परवेशर वहाँ संगोधित है। रहे थे। विश्ववनकी सोधारी सम्बन्न हो परवार देखने हुए उन खेनी एव्यक्तिकी सक्की अवीर विकासि विशेषकारो आरमी जाररी ।

(अध्याम ४५)

100

हिब-पार्वतीके विवाहका आरम्थ, हिमालयके द्वारा दिवके गोत्रके विषयमे प्रश्न होनेपर नारदकीके द्वारा उत्तर, हिमालयका कन्यादान करके फ़िक्को शहेज देना तथा जिलाका अभिवेक

क्षाप्रको कारते हैं — नास्त् ! इसी कार्य वर्षी गर्माकार्यके हेरिल हो नेकलकेल क्रियम्पने क्रम्बदायका कर्ण आयम्ब किया । उस समय यक्तभूवकोसे निश्ववित महाभागा मेना होनेका कारका रिक्ट परि दिनवानके दाहिने भागने बेटी । काश्यक पुरोबिनसरील इर्वसे करे हुए संस्कानने कहा मादिके हारा बरका पूजन करके पता. कारण और आधुरानोद्धरा उनका बरक

किया । इसके बन्द् हिम्मकलने अञ्चलीके

कहा—'आवस्तेच विकि आदिके नहीतंत-

पूर्वक कामासाओं संबद्धानाकामध्य प्रयोग

कोर्ड १ उसके निये अधनुर आ गया है है से

'नकाल्' कतुकार में सब बढ़ी प्रसन्नताके इक्क विशेष आविष्यत परिर्शन पारने स्थी। नवनंत्रा सुचा तीता कानेकाने पाणेश्वर सम्बद्धेः द्वान मन-ही-नम प्रेरित हो विकासन्ते जनसम्बद्धीय क्षेत्रसर कारो क्या — 'सम्बे ! अस्य अस्य नेपास्य क्षीक्षम है। प्रकर, कुल, माम, क्षेत्र और जारकाव्य प्रतिस्थापन करें। तक अधिक सम्बद्ध न विकासे ('

रूप मुख्यमेषु कारणेर प्राप्ता थै। असः

अनीवा करने समे। भर्गने पुरुवाहवाचन

की और गर्भार जुनियोंक ब्रह्मको सम्बुवे

विकासकारी यह कर सुरकार सम्बद्ध प्रकार समुक्त क्षेत्रक भी विश्वल हो गये। अस्त्रेचनीय होकर भी तत्काल जोचनीय

अवस्थाने पद प्रमेश जा सक्य थेव वेक्सओं, मुस्सि, नक्सी, पक्ष और विद्योंने देशन कि जनका विकास पुरस्के कोई जार नहीं जिल्हा का है। कार ! यह देशस्या तुम देशने लगे और म्हेकरका कर-ही-का करन करके विशेषको से सेते। -शरदने कहा — वर्गातनक ! हुन पुरालके वसीपुत क्रेकर पुरू भी नहीं व्यक्तो । महेकार्ये जन स्थान स्थापि और क्या नहीं, इसका सुन्दे का नहीं है। बारतको एक यह अधिर्मुक है । हुको इस समय सहस्रह हासे अन्या गोव पूछा है और इसे बारानेके रिक्ते को लेगिन विराध है। सुन्दानी यह यहा अगरण क्रम्यानवरण है। वर्षम्हात् । इतके जीता, कुल और जनको तो विष्णु और ब्यून आदि की को कार्य, मित्र कुलरोकी क्या कर्या है ? फ्रेस्ट्राम ! विकास कुछ है। को असेदी अञ्चलकीका कर क्षेणा है, ज्योर जन्मक्ष्म संस्थानको सुन्दर्भ ध्यात फारतिक राजेन्द्रको अस्त्रक वेपरा है। इत्यात कोई का नहीं है, से अनुस्तिके को नैताकि, पराच्या परमारका है। निराधार, निर्मिकार,

मानाबीस एवं पत्तनर है। नीय, युक्त और मानने रक्ति रक्तन्त्र नरनेकर है। रतन 🗗 अवने क्यांके और को क्यान है। क्यांकेरी इच्छाने ही में निर्मुपाने संगुण हो जाते है. निमकार होते हुए भी सुम्बर प्राप्तिः कारण कर रोगों है उद्देश अग्रामा क्रेकर भी कहा-के मानवाले हो जाते हैं। ये मीवहीन होवार की

मुक्तीर है, क्वांतीकी सरकारों ही वे अस्य मुख्यो जानका का नवे हैं, इसमें संक्रम नहीं 🕯 । निरिक्षेत्र 🗠 इन एनैस्मानिकारी वरनेकाने चरावर जनसङ्घे जेवने इस्त रस्त 🕽 । पहेर्ड

अनुस् गोवानाने हैं, कर्मान होवार की

रेक्टन हो पुद्धिकर् क्ये २ हो, यह परानार, रिक्को अन्तरे एक वह शनकः

महरूपी बहुते हैं—यूने ! देखा बहुबार रिकारी ह्यानी वार्च वार्चनारे का उसी वेपार्थि शैरन्याकारो अवनी कर्णाते हर्ष प्रकृष करते कुर् किर इस अवगर करर दिया ।

कर केंग्रे -रिकाको सन्त वेरेकारे बात प्राचीतः । मेरी कात सुन्ने और उसे कुरवार अवसी कृति संस्थानीके सरकों ने से । र्गातामुक्ति इस शास्त्र क्रानेकले समुख मोक्यक नेत्र और क्रम केयल गय है है. प्रम कारको अन्तरी वस्तु सन्तर सो। हिन मार्क्य है और का दिवस्य है—या रुपंक रूपी बात है। यह और दिय —इन केनोने कोई अन्तर अही है । होतेन्द्र ! सुद्धिक राज्य प्राथके भारते औरतके, रिप्टे राजुना क्रम धारण कानेकारे विकास कर है उपाद हुआ मा । अनः पर राजने समृत्यु है । दिमारान ( प्रवेतीयने सम्बद्धाः स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं वेरित के मैंने अपन जन्मे केंगा करान आरम्भ कर हैका का

अक्रमी कहते हैं—सूर्व ! हुन्हरी नह बाग पुरस्तर निर्मातन क्षेत्राराज्यमे संसीत बाह्र कुळ और उनके करका सारा विस्तव कार के। स्कृति श्रीवित्र अधि देवता नेका गुरि राष-के-राष किरावरहीत हो नामध्ये प्राचुकार होते सन्ते । महेकाकी कारीता जानार शनी विक्रम अधार्य-चरिता हो यही जसकारके राज्य नारान्त कोरो-'काहे । किन्स्हरी अस्तानने कुल निकास क्याएक अकटा कुमा है, की पकत्यतार, अस्तानोधानकः, स्थान सीक्ष करनेवाले क्या उत्तव ध्वयूने ही व्यवनेचीन्य है, इन विकोधनाथ काश्वाद क्रमुका जाव

Cleanerer palgagen gang grang magnerer and respense for ern er gemeinte gut der gegen fie fan.

इम्म्योगॉने मलीधाँति दर्शन क्रिया है।' स्वतन्तर क्रियालयने विकिते प्रशा प्रेरित हो भगवान् शिक्को अवनी क्रश्यक्ष द्वय कर दिया । कन्यदान कस्तो सक्य वे बोले---

इमो करणे तुष्कातं दद्धति १९वेचर। भारतीये परिगृहणीय असंद सकतेगार।।

'परेक्कर ! में अवनी का करणा भागवते केल हूं। आद इसे अवनी वर्ती कर्नावेके हिन्दे प्रदूष करें | सर्वेकर ! इस कर्म्यादानसे आप संसुद्ध हो !'

हार अध्यक्षा प्रकारण बारके विकासको

अपनी पूर्वी क्लिकासन्त्री पूर्वालेको उप महान् देशता सहके हाधने हे दिया। इस प्रकार क्रियाका बाध विक्रमें हार्थ्य रक्तकर दीलराज मन-ही-यन बढ़े प्रस्ता हर । उस रम्बय के अपने मनोरवके बहुत्वापरको पार कर गरी थे। परमेखर बहादेखजीने जनस हो वैदारकारे अक्षरकार्तिक गिरियाके सरकारको शीव अपने शबने के लिया । मुने । लोकाचारके पालक्की शाकक्कान-भो दिलाते पुर इन प्रायकम् संभानने पृथ्वीका स्वर्ध करके 'कोल्युत्-' " इत्कवि कारके कामसम्बन्धी क्लाका का किया। अस समय वहाँ राज अंग्रेर महान् आनगर-क्ष्मक पहोरसम होने राजा । पृथ्वीयन, अन्तरिक्षये तथा सर्वमें भी सम-अन्यकारका प्रबद्ध गुँजने लग्न । सब त्येग अस्यन्त इर्वसे भरकर साधुवाद देने और नवकार करने राने । शब्दार्शनया प्रेमपूर्वक बाने समे और

मृति इर्वसे भर रुवे । इस सबके मुलारकिए इसकासरे किया हुई। त्यूनकर रीक्रमज कुमधाने अत्यक्त प्रसम् हो सिमके लिये करकार, करते क्योकित एतक्ता प्रदान की। कम्पक्षल उनके बन्धकरोंने धरिवपूर्वक विश्वकात पुजर करके नाम जिल्ल-विकासने धनवान् रिक्क्के इतम इक समर्थित किया । क्रियरकाने क्षेत्रये अवेक प्रकारके हता, रव, कार, एक मास सुसक्तित गीर्ड, एक लाक क्रजे-मजले योडे, करेंग हाथी और करने ही सुवर्णभाष्टित एक आदि मस्तुर्य ही; हार प्रकार परमात्वा विश्वकी विधिपूर्वक अवनी कृते कल्पालयको पार्वलीका क्षान सरकी क्षेत्रकालय कुलाई हो गये। इसके का डोमराक्षे क्यूबेंट्सी याध्यंदिनी प्राप्ताने वर्णित स्टेडके हारा केंगी हास स्टेंड असत्रमापूर्वक अनम सार्थीमे बरमेखर शिवकी स्तृति की। तरपद्मात् बेट्बेस विमायलके आज्ञा बेनेंबर मुनियोंने कड़े अभावके स्तक विकास सिरपर अधिकेक स्थिम और महादेवजीका नाम लेकर इस अधिषेकारी विधि पूरी की। थ्ने ! उस समय प्रका आगण्यापक

(अध्याय ४८)

अप्रास्त्री तृत्व करने हानी। दिशासकोर क्यरके लोग भी अधने समग्रे परम आनन्द-

का अनुषय काने लगे। उस समय पद्मान्

उस्त्रकों स्थाप परम सहस्र मनाया जाने

रूपा । मैं, बिच्छु, इन्ह्र, देवनम तथा सम्पूर्ण

महोताय से रक्त था।

\_

विकारों सम्भ-प्रतिदानों प्रशान् कर इस कामानुनिका ५८ करत है पूर कम इस कमर है—
 मोउदाकामा अवात्ममोऽइत्कायक्क्यमें दान कमः प्रतिवर्तन क्रियेतंत्र । (इन बहुवेदमीहरा ७ १४८)

शिवके विकासका उपसंदार, उनके द्वारा दक्षिण-वितरण, तर-वपूका कोदबर और वास्त्रकनमें जाना, वहाँ विवयंका उनसे लोकावारका पालन कराना, रतिकी प्रार्थनामें शिवद्वारा कामको जीवनदान एवं

> वर-प्रदान, वर-स्थाबा एक-दूसरेको पिष्टाच ध्रीजन कराना और शिवका चनवासेये लौटना

मेरी आहा पायर महेवाने प्राप्तन्तेव्या भौतको समयना मारकाची और पार्चनीको अवने आणे विकास को स्थार स्थारित सवा सामनेहरेर नालेहरा अर्थिक आयुरियाँ भी । साम 🗄 कुल सम्बन्ध कालनिके पहर्ड कैनाकुने राजाभी अञ्चलि की और बाली तथा है। योजीने आसूनि नेकर लोकतकारका अकर्य है। अक्रायसम्बद्धाः अगियोक्त्याः परित्रात्मः परित् माग्य ! सब्दरशा दिल्लाकी अस्तानके gebellerfen für fürer-ferr-Resegren ebe कार्ष अस्पानसूर्वन्त पुरा विकास । विकास बीचो बच्चीत्रोह चनाक्रमा अभिनेक होता । अञ्चलीने जन्मे आन्तरपूर्वक कुल्बा स्तर्क मानवा । सरवद्वार, इत्यानकात्रका पार्च पुंजर । निम को जनसङ्गोर स्वर्थ स्वरित्यास्त्र किया गणाः इसके महत्त्व अञ्चलकियी आज्ञाने विकाने विकाने विकान विकास

विकास । पर प्राप्त विकास विकास अनुवादी

शोष्य असून और अवर्णनीय हो नवी : हैवर

माहागांकि आवेशको ने विश्व-वन्त्रति हतः

भारतयर विराजनाथ हो प्रभावें विराजी

शास्त्र देवेवली स्तुव जोशा करे छने।

बारानी करते हैं - करद । तद्वादर

पूर्व । तराव्यार अञ्चल सीरम बारवेवारी का मन्द्रव्यक्तिने केरी अस्ता क्यूबर अवने स्थानदर शा संचानशासन् विश्वा। इस प्रमार निर्मालक का वैक्क्षक बाक्षेत्र पूर्व हो मनेवर पंत्रवाद किया हुए खेळाडून मध्यको पूर्णका सन्द विस्ता । वित्र प्रान्तने अस्तार्थको पोदान निरुद्ध । स्तारकारणका प्रो को-बड़े कर बसावे राजे हैं, के भी सहवे ल्या विदेश सामग्रील ज्याने प्राप्त-हे लाक्षण्येको प्रथक-प्रथक्त हो-तो सुपर्य पुरुषे थी। धारोडी स्त्री हाम बिल्मे और अभिका अध्यानके इन्या क्षार्थ । प्रश्न शामक स्वय केनला तथा दूशरे-दूशरे जगवर जीव समये को अवक हुए और जोर-जेरले जब-धवकारकी व्यक्ति होने राजी । सम्र और माञ्चारिक सम्ब और गील क्षेत्रे रूपे । क्षाक्रीयर्ध समीवर ध्यपि मको सम्बद्धारे वर्गने समी। इसके बहुद क्षीवित्यु, ये, देवारा, सहिर तथा अन्य सह नीय निरियाको अस्ता से बढी प्रस्तानके स्त्रमा प्रीक्ष की अन्तरे-अन्तरे देशेने करे असरे । क्ष राज्य केराराज्यपनरकी कियाँ आनेक-यस हो किया और पार्चलीको लेकर कोहबरमें क्यों । व्यक्ति ३० समाने उत्तरपूर्णक वर-वर्षले

अधिने पीयी अधुनि नेपर कुर्का अस्पिक पुराने क्षेत्रकांकामे कालेकी क्षिप है। आकेक असुनिर्द ऐसा किया पाठा है। अधुनिवर्ध को कुर् किये हैं "संस्था पाने हैं। क्षाने पराच्या उसे पेसा है। इसेकी "संस्थापाता" पाठा गांच है।

सोवानामान्यः सम्बद्धाः व्यवस्थाः स्था क्ष्मानः सर्वत्यः व्यवस्थितः हे, असमे क्यो क्या प्रत भी मारामापूर्वक रोकाकारक सम्बद्धा Rest : park une Palermie verralt : विकास सम्बद्ध अनुसर सहस्त्रात्त्व काली कर मन्त्रपर्याच्यो केरियुक्ती प्रदेशक और मक्तानि प्रस्ती हुई उसके निरम्पानको परि फोलने अस्तिक कार्य भन्तम निरम ।

कर प्रथम का कुछ क्रांतिको देखसिक क्रिकी कोरच्य विका नार्रीको यहे अन्यक्ति काम क्षीतरमञ्जूषीयः पद्धार्थं अस्त्री । अस्त्रीः साम् कृत Start B-street, parts, refet, repr., salight, well, virunge, serverk, Martin, grant, wage, füllert, gläute, कुरुकार, प्रदेश स्था रहि । ये केरवहरूमें क्या मध्यानिको केन्द्राच्या, स्टाम्बन्ध स्टीर मुस्तिकारी के बढ़ी उस महिने बढ़ी forth first paten at, or worth राजन करोड़े कीन करते हैं ? क्यांट Sit or were Represent wrong the प्रतासम्बद्धीय केहे । यह समय प्रयूपि from your second bedaged and कही । स्थापनार प्रत्याधिक हुए स्थेवनने अपनी पातिक ताथ विद्वार केवल और अस्तर करो कर क्रम हम का

THE R. P. LEWIS CO., LANSING prit account any or were the प्रकार क्षु रहिले केन्द्रात्मार क्रान्यम् सेन्द्रात्ते क्षा — 'भागवा ! व्यविका प्रतिन्यान कार्क सार्वा सामग्र कृति वीतान्य प्राप्त विभा 🛊 । कालुबे, और अन्याक्यके, ओ

कार और परवारपहरूब पहरू गाव्य का बाता ? अब वर्ष मेरे परिचये जीतित का का सहस्रक के दिल्ली का रहेक- व्यक्तियों और अपने अन्यान्तरसर्वे प्रान्ताकारणी क्वानिको साथ है। पन्न विन्य प्राप्त-साव्याची । स्वत्यानको प्राप्ताने । वारां करते. (परिवृद्धान्त्रा) ने करी और वार्ट अनुस्तारे और पुस्तारे को अन्यान्त्राओं विकेल्पवित संतर का हुआ है, को ए uddieb uder i meek per रिक्कोसार्थ का सेन पूर्व हर है। केवार में ही अपने जीतीर किया कु वाले हुती ह्यां है। ऐस् । प्रांच्यर ! अल्ला होएमें और हुई। सम्बद्ध नहीं जिले । केन्स्र ने । परम प्राप्ते । अन्ति। कही क्ष्रं कारको सत्त्व सीतिको। सर्व्यक प्रतिनवीत्तवीतः सीती सीवकोने आर्थके रिवा कुरत कींग है, को की पुरस्का गय क्रमेर्ड कर्ज है ? ऐसा फंप्सर अस agreer oper and the first from article was a made strong paper करोक्को अने इस विवाहित्यको कुरे भी supplier wash of the promounts



व्यक्तित होनेगर है अपनी दिया वर्षाकि लाग अवन्यतः सुन्दर विद्वार वरिपूर्ण होना । प्रकी शंसय नहीं है। एवंदर ! जन रूप कुछ कारेने जनमें हैं: क्योंकि आन ही परपेक्षा है। वर्षी अधिक क्युओर वचा सरच ? स्टेंब्स ! आय सील येरे फॉल्क्से जीवित कोरिय्ये 🗠

ऐसा काइकार रहिले कोठके केंग्र हुआ कार्यक्रिके एरीस्का ध्रम सम्बन्धे हे हिल और उस्ते सम्बन्ध का मान ! क्र मान !! महाका तेने समी। सीमा रोवर कुरवार हररूकी आहे. इस्त्री देक्ति होने राजी और अरक्त दीन वान्त्रोवें केलीं—'प्रभी 🖠 अवस्था मान चन्यकारात्त है । अतन दीनवन्तु और कुलोड सार्थ है। असः कामको जीवनकान क्षरिको और रारिको स्थानीय व्यक्तियं । अञ्चली मनवसार 🖁 ।'

स्वतंत्रे अने हैं—बन्द् । इन स्वतंत्री बार काम सुनवार महैश्वर प्रकार हो उन्हें। इस बारकारमाध्ये प्रधाने त्राव्यान्य 🛊 प्रतिपत्र कृता को । कामान् भूतकानिको आध्रमको हो। महते ही पहले-मेर्स हता, तेव और मिहते चुक अञ्चल मुलिधारी शुक्त काम्लेक उस चन्छ। प्रवाद हो गया। अंधने बॉलको की ही क्या, आयुनि, अप पुरुषन और वन्त्र-वान्त्रो कुछ देश रतिने वर्षपुरको प्रशास विरुद्ध । यह कृतार्थ हो गयी। इसने प्राथनाथयाँ प्राप्ति बारावेवाले मनबान् शिववत अपने जीविव मसिके साथ द्वार जोड़कर कर्मकर जानून मिला । क्लीमहित करकारी की पूर्व स्कृतिको सुरकर एक्कोइन धननात् संकर असम असम हुए और इस अक्षर सोलें।

प्रकारने पान अने क्या । पानीसामित पुरुषे को स्पृष्टि की है, उससे में बहुत प्रस्ता हैं। व्यर्थ प्रकट होनेकले करण ! हुन वर सीधी । मैं कुछे करोग्लीकृत वर्श्व हैंगा।

क्रमुख्य व्या स्थान सम्बद्धाः सामानेत पहल् आरम्बर्ग निवास हो नगा और हाम और कारक कुन्द्रकार गम्ब भागीले क्रांसा ।

कामानामा प्रथी । वर्षि आग बहुत्ता प्रस्त है तो मेरे विन्हें आत्मन्त्रप्रकार होहते । प्रार्थी । क्षेत्राच्ये के जे अकाव किया था, की कुन्य परिचित्रे । स्वासनीकि प्रति चनक् केन और अको परभाको प्रक्रि देशिये ।

कामकेलका का कथन कुनकर परमेकर क्षिम अस्तर 🖨 चोरी— 'महर अस्तर !' इसके बाद का कारकारिनिये हैलावर बहा — 'सामाने बारमेश ? में शुनक। अलग हैं। तुन अपने कारो ध्यम्बो निवास थे। नगमान् विकास मार काओ और कुछ करने जोत्तर ही रही ।"

तक्षकर काम दिक्कानिको प्रकास सामी भार क गुजा। विका आपि देवताओंने को अर्थिनांच क्षिया । इसके चार् भगवान संकारने का कामकामने पार्वतीयो आहे विहासर िक्का प्रकार प्रतास और क्रक्तिने भी जनकारपूर्वक रूपका है। बीटा विश्वत तक्तका पहुँ होन्याकारका महत्व काते हुए आक्रमक कृत्य करके नेगर और विकासकी अद्या से जनवान दिला अन्यानुको बसे गर्छ। मुने ! 🗝 समय सहस्य उत्सव हुआ और वेद्यालकोच्छ, भारत क्षेत्रे साली। स्त्रीण जारी प्रकारके ' क्षाचे स्थाने लगे । सन्वताने अपने

६. अन्यन्त्रोत्रमें को पार ४००१के याचे काले को है, संस्कृति सर्व आर्थन अवन्य अर्थात्रीय ब्राह्म कर्मीक अन्तर्गन है। उनके का इस क्यान है—या, अनद, चुनित और का। 'तुन' वह सामा है, जिसमें

संबित्त वित्यपुर्वतः ।

कार्यक्षा प्रत्याक स्थापन स्यापन स्थापन स्य

मुनियोंको प्रकार किया। श्रीवृत्तिको और विश्व आदि वेकता प्रश्नासपूर्वक उनकी सुद्दे भी कारका प्रकारका । किर क्या वेकता व्यक्तिका सेवाले कार गर्व। सरवाहास आदिने असकी वादना की। जस समय वहाँ सीरकापूर्वक प्रातीर वादन करनेवाले महेवर वाद-अध्यक्तार, वादकार राजा समस्ता प्रात्मुने अन सक्याचे सम्मान विचा। किर अन्ति विद्यालयों आहा वादकर वे विच्यु आदि वेदलानि भी होने साथे। इसके बाद की, वृत्ता अध्यक्त प्रस्ता हो अधी-अपने घरमान् विच्युने सम्मा हम, प्रार्थि और विश्ववस्थानको गर्व।
सिद्ध आदिने भी इंकरकोटको सुन्ति की।

ķ

## रातको परम सुन्दर सजे हुद बासगृहमें सबन करके प्रातःबद्धरः भगवान्। विश्वका जनवासेमें आगयन

हुए सम्बन्धे का जासमन्दिरका निरीक्षण विस्ता । यह मानव प्रश्लीका हुए सेकाई: अध्यक्ती कव्ये हैं। साल ! सावाचार मान्यकानीने केंद्र और बहुर निराम हिनवाक्ते बारातिकोच्छे कोचन चरानेक कावन अधियोके बारका अञ्चल प्रभाने मिने अपने अभिनवारे शुन्दर इंजने सनावा राजनेल के एक था। वर्ष संस्था पान सभा अपने पूर्वी एवं अञ्चल वर्वतीको तथा रहोके 🛢 कलदा रही एवं से। मोती भेजना नियमकित शंक देवलाओंको और परिवर्तने जारा धर्मन जनमना रहा भोजनके निवे ब्रामक । अब सब लोग श्रा या । रक्षणय दर्वसम्बद्धी झीआले सन्द्रक संधा मर्थ, सक उपको कई आहाके सहय केर केवरीये आकेव्हत शर । शुकार्याणयांकी श्राधेत्तर योज्य प्याचीका धोजन करावा । शुक्त करकाओं (कंदनवारों) से आवेदित मोजनके नक्षान् प्रचानीत थे, धारक कृतत वह वासभावन वक्ष समृद्धिलाती करके विका आदि एक केवल विकासके विकासी देश था। अस्ती कर्यो क्या नहीं रिन्दे प्रस्तुकार्यक अपने अपने देशे भी । मह महाविक्य, असीविविद्या, परथ गये। येनाकी जनलाने लाखी विश्वीप नवेदर तथा पनावै आहार आहे भगवान् विवासे अकिपूर्वक प्रार्थना करके करनेकारत का। काले पहाँपर नाता क्यें नदान् कलकरे परिपूर्ण सुन्दर प्रकारकी रचनाएँ की गयी थीं—बेश-बासमबनमें स्वतंत्राः। भेनके दिने हुए **पूरे** निवासने गये थे। शि**षणीके रिपे** 

क्योहर राज-सिहासकार बैहरूर आयदिक

संस्था कियार हो— जैसे बील, सिक्टर अर्थि : विहे काड़ेंसे कहनार कहा एक हो, वह 'आवड़' कहराता है — वैसे खोल, सूर्वण, नकर आदि ( सिक्टर हेट हो और उसने इन्स करतार रस विकास जाता हो, उसे 'सूर्विश' कहते हैं — वैसे कंदी, रहा, कियुर, इसमेनिका आदि ( करेंसेक हुई)। उसरिको 'का' कहते हैं |

इर करकर 🗈 स्थान एवं अनुसम प्रधान

दिसाता हुआ न्य सोच्यासनी अवन हिम्प्सेकके कुमरे अहिन्दु किया गम था। नारत अकारके सुर्शन्तर केंद्र क्रवोंके स्वापित तब सुदर प्रकाशने परिपूर्ण वा । बड़ों चन्द्रन और अन्तरबंधे सन्तिनिका गना फैल भूते थी। यह भवनमें कुलोकी होन विक्री हुई थी। विकासकेट वनको हुआ बढ़ पंचन माना प्रकारके जिनित विजीते सुसर्वित था। बेट्ट सर्वेकी भारतूर यक्तिके निर्मित सुन्दर इत्तेष्ठण का बामगुह्नको अलेकुल क्रिया गर्क मा । कामै Regulation felle makes depose, प्रशासिक, बैहरकर, प्रशासन केरा दिवारकेक असी दीक मी के। देने आधर्मकाम क्रेप्समे सम्बद्ध क कासकावको देवावर निर्माणक विकासकारी प्रसंत्र) कारते हुए धनम्बाम् महेशा महून संसूत हुए । बार्ड असे राज्योग राज्योग साम कार्यभवर प्राचेष्टर दिख नहीं जनस्तानों श्रीराज्यकः जेवे । इधर विश्वनकर्षे वर्षः प्रसारको अपने समात नाई-नामुओं एवं इसरें लोगोंको भी फोजन कराना एक से बार्ग क्षेत्र रह रावे थे, उन्हें भी पूर्ण विराह ।

हीत्वराज विकासक इस जकार सम्बद्धका सार्वाचे हाने हुए से और क्रिकाम करकेवर विका हार्यन कर रहे थे। इस्तेनों के उसरी पेत बीत मंत्री और जल: करन हो गया। जन्मनावातः होनेवर बैक्कान् और असली पुरुष जन्म प्रकारके क्यो समाने करो। उसे राज्य होनिक्यु आदि सम देखता सारका की और अपने हार्यन देखेंबर विकास स्वरूप करने बहुति बैस्सरकारे सर्वाचेक विको आपी-सार्वा

विकास पूजा व्याप्त के प्रतिकार कार्य के प्रतिकार कार्यकार कार्यका

वर्तवी यह कर्त पुनकर सम्बद्ध स्क्रैक हैते । अहंदि वर्गको कृत्वहृष्टिये देशा और क्रिका अल्प हो । इसके क्रिक् वर्गते देशो हुए क्रिका — 'तुन आने करते । वे की वहाँ बोल हो अहंदिना, इसमें संस्था नहीं है।'

भूगालाम् विकासः देशस्य व्यक्तिमः वर्गः क्रमकारेटी गर्छ । नायक्षात् साम्यु भी सम्ब सहर्ष सारेको अपने पूर् । यह कारकार महत्त्व इसाय क्यारी हां सिकी की आपी और पंत्रमान् क्रमुक्ते कुरावः वरणारविश्लोका दर्शन वार्राते हाँ पञ्चनकार करने लगाँ । स्थाननर सोकाकारका कथन क्षाने हर शब्द प्राप्त प्राप्तिक पुरस् करके मेंग और क्षिणराज्यको आसा है। सन्तर्भागो गर्थ। क्षे ! इस समय यहा आरी असम्ब हुआ । वेद्श्यक्रीकी व्यक्ति होने लगी और त्मेण व्यक्ति प्रवासके बाबो बन्मने समे । अपने स्थानपर आकार ऋष्युचे रचेष्कास्तरकत्त्र सुनियोको, विकास और युक्तक प्रकार विकास किया केवल अवदिने उनकी फ्रांटमा बरी । उसे समय क्ष-५८६३१, जनसम्बद्धाः स्था केतृक्यतेष्ठारवा-बड़ी महत्त्वव्यक्रियो ध्यन्ति होने लग्गी । इससे सर्व और भोरकार का परा । (अध्याप ५२)

च्युर्वीकर्य, चारलका कई दिनौतक ठहरनर, सप्तर्वियोके समझानेसे हिमालयका बारसको विदा करनेके लिये राजी होना, मेनाका जिवको अयनी कन्या सीपना तथा बारातका पुरीके बहुर जाकर ठहरना

म्ब्यूनमें कहते हैं—तब्बन्सर विष्णु आहे. देवल एका व्यक्ति केल्पल स्टेक्टेक्ट विकार करने रागे । सब हैक्सानको जनकारोजें आकर राजको चोत्राको रिक्ने निर्माणन विका । मानक्षात् वेकेशर विकास अल्पिका भारके क्रियायल अपने भरवते गये और जान march flourth shadapant forth करने समे । अवेदि असवात और अध्यक्ति साथ कोजनके रिन्ते परिवारसक्ति कामान् विकासी पंचीविक विकिन्ने अन्तरे कर कुरम्बरमा । कुरमुके, विकासी, मेरे, कांच कर वेजनाओंके, जुनियोके तथा वहाँ आहे हुए अन्य तथ संगोके भी बरनोंको वहे आहरके स्मर्थ बरेकर अन रूकको निर्देशको क्वाको भीतर सुन्दर अञ्चलीयर विकास । वित असी भाई-वानुअधिको साम्य लेकार प्राचीत सक्तोपने इन एक अमिनिक्तोको नाम प्रकारके सन्द्र क्याब्रीहरू पूर्वत्वा हुए विकार । सेरे, विकासि तथा कान्युके साथ राज रवेगोने सच्ची तथा क्षेत्रक विद्या : जब्द ! विभिन्नम् घोषान् और आध्यक्त सामेह हुए और जनक हुए एक स्तेन दिवस्तवसे आहा है अपने-अपने डोपर पर्य । यूरे ! इसी प्रकार सीवरे दिए भी निरिष्ठानी विक्रियन कुम, मार और आदर अधीके द्वरा का समका सन्वार विकार वीका वित्र आनेवर शुक्रासूर्यंक सनिवि क्यूबीकर्ग हुआ, निकारे किया विकाद-यहा अध्या ही रह जाता है। अस्य सम्बद्ध नाना प्रकारका उत्तव हुआ : साम्बद्धाः और कप-सम्बद्धारकी स्वर्धिः 🛒।

व्यान-से सुन्दर दान दिने गने । मारि-भारिके कुर्र कर और कुछ हुए। चौक्वे दिव सक वेक्काओंने कई हमें और असम्ब केक्के बाब प्रैररकारको सुनिया विकास विद्य (अन्य कुर्यानेन वालि जाना वालो हैं। आप आहा उद्यान करें ।' इन्करे का बात सन निरित्तन दिवसान क्रम सोक्रमर चेले--- देवनम । अवस्तिम कुछ दिन और उन्हें बता चुल्या कुम करें ।' की बाह्या प्रमुक्ति क्षेत्रके साथ प्रश वेक्नाओको, भगवान् दिक्को, विन्युको, गुरुको तथा अन्य स्पेनीको महुत दिवीतक उद्यालक और प्रविधित निर्माण आहर-मान्यार Barrier o

का अवन केवार मोदे वह वह है बहुत दिन चीन गर्ने, तम उस क्रांनी Pallareds was replicated their a र्मार्थिकोने विकासन् और मेनाने सम्बोधिक कान काइकर इन्हें समझाना, परध क्रिकारकाठ कर्यन् विकास स्वतं अञ्चलसङ्ग्रीक जनके स्वैधानकारी सराह्यात की । धूमे ै काके राज्यक्रमेने निर्वराजने वाराजको निक करना स्वीकार का किया । तत्त्वकात मनकार प्राप्त प्राचके रिजे जात हो देवता अधिक साथ प्रीतराज्येक पास अवने । वेकेपुर दिख देशकारोधीत कैलाएकी प्राप्तके विशे जन उत्तर हर, उस समय नेपा का सारते हैंने रणीं और का कृपानिभागमें बोली।

नेकने कहा---कुम्बानिये । कुमा काले. नेरी दिवासार भागीचीते त्याना-कदम वर्तिनिया । अस्य अस्तुलेख हैं । व्यर्वतिके

Philosophia barangan barangan

रखनों अवराधोंको भी क्षण निर्माणना । मेरी व्यक्ती अपन-सम्पर्ध आपके करवाशिक्तोंकी व्यक्त गर्ध है और योगी। उसे सोते और जावते सक्ष्य भी अपने कार्या महादेशके तिथा कृतती किसी कश्रुकी सुख नहीं रहती। मृत्युक्तप ! आपके प्रति भरिक्त-भावकी जाते सुबते ही यह इस्कि अधि कार्या कृत पुरुक्ति के कार्यों है और आवकी निया सुबक्तर देशा कीर कार्य रेती है, जाने पर ही राजी हो !

स्थानी वज्रते हैं—न्तरह ! हैसा संस्थान मेनवाले अन्यती केटी विश्वको होन ही और उन क्षेत्रोंके स्थानने ही ज्यास्तरणे हेसी हुई वह मुख्यित ही करी। स्था पहलेकतीने

वेनाको समझावार सकेत किया और उनसे विवा हे देवलाओं के साथ महान् उत्सावपूर्णक कथा की । ये साथ देवला अपने साथी शिव वधी सेवालाकोंके साथ पुरकार कैतास वर्णकार शिवार वार सूरे थे । हिमाजलपुरीके वाली वन्नीकेंगे अस्वार सियसहित स्थ देवला इर्ग और अस्ताको साथ तहर गये और विवालों आपनानको असीहा करने स्था। कृतीवा ! इस अवसर देवलाओं सहित सियारी केंद्र जासका वर्णन दिला गया। जय दिवारों बच्चाका वर्णन स्था, को विवालका और अस्ताव देवीर संस्था है।

官

## भेकाकी इच्छाके अनुसार एक ब्रह्मण-पक्षीका पहलेतीको धरिजनवर्णका उपदेश देना

सदानी पहले हैं—नवर । स्थानका राप्त्रविकेने क्षेत्रकृतको व्यक्त-- निरियास !-अस आप असमी सुधी पार्वाहिक्सीवटी क्षप्रका प्रकार प्रकार करें।' पुनीवर ! यह शुक्रकार पार्वसीके अन्तर्ग वित्तवका अनुवास मार्ग्यः निरित्तात क्षा मन्तरस्य अधिना प्रेमके कारक विकास वृद्धे स्त नवे । कुछ देर बाद सबेत हे ईक्षणजने 'तवादा' बहकर मेनाको संकेत दिना। एते ! विश्वानका संदेश थाकर हर्ष और फोफाके स्वरंभिक हाई मैंगा पार्वतीको बिद्ध करनेके रिक्ने उद्यूप 😸 । र्वेतराजकी प्यारी कर्ते येनाने विकिन्त्र्वेक पैक्रिक एवं लोकिक पुरस्कारका पास्त किया और उस स्थम नाम प्रमासके असम मनाये । किन उन्होंने नाना प्रकारके सामाहित सुन्त वस्त्रों और कार अरक्षकोद्धा।

राजोगिका श्राहर करके वार्यतीको विश्वपित किया । सम्बद्धात् सेनाके गर्नाभावको गणकर एक सती-सध्या प्राह्मशासकी निरंताको अन्य पातिसम्बद्धी शिक्षा द्वे ।

वादाण-पानी मोहिन-निरिश्वा-विकारि ! तुन जेमपूर्वाक वेश पह जातन सुने । यह वर्गको बहानेबारून, इक्नेन्स और परानेबानें भी अपन्य देनेबारण तथा क्रेमजोंको की सुक्की जाति करानेवारण है। संस्थाने पविज्ञात जाते ही कन्य है, दूसरी नहीं । वहीं निरोबर-मासे पूजनीय है। परिप्रांत सब लोगोंको पविज्ञ करानेबारणे और समस्त स्थानिको नह बार हेनेबारणे है। सिने ! जो परिवाद परानेश्वरके सम्बन्ध मानकर प्रेसके सम्बन्ध सेवा करती है, यह इस स्लोकनें सम्बन्ध भोगोंका जनकोग करके अनामें कल्यालमधी मतिको पाती 🛊 । 🕈 स्वविद्यी, हरेकानुहर, अस्त्रकारी, इसन्दिक्ती, प्रश्नानक, करमुक, स्थ्यो, कक, समी, संद्रा, सुमति, अञ्च, भेन और स्वयू—चे क्या और में बहुत-मी बिहर्ष प्रांभी बड़ी गरी 🕯। पर्व विकारकपरे अच्छा नाम 👊 मैच्या गया । मे अयमे पारिहासके बहुको ही सब सोगोंकी पुत्रबंख तथा ह्या, किन्दु, हिन एवं मुनीश्वरीकी की कारनीका के कड़ी है। इसरियर तुन्हें असमें वर्तर परमान् प्रीकरकी राह्य केवा करनी प्राह्मित से क्षेत्रकानु, राजने सेवानिय और प्रापुतनोह अराज्य हैं । श्रुतिको और स्पृतिकोचे परिस्तान-बार्वको बहुन् बसाया नया है। हराको संबद केष्ठ बताया जाता है, वैस्त कुला कर्व सूर्व \$—क निवासपूर्वक अवह का संस्थात है।

करियान-धर्मी स्तर सुनेकर्ध औ रूपने क्रिय परिनेत चोचन का लेनेकर ही भीतन गरे । सिने ! जन पति कक्ष हो, का साम्बी सीम्बे भी नहीं ही रहनी प्राहित । प्रज्ञानिकारी सामी की प्रतिक अपने मलिके सो जानेकर सोचे और उसके जाननेके महोते ही अन जान । यह कार-कार: क्रीकार रूक अर्थात रिन्मे क्रिकार कार्य हो को । क्षित्रे । साम्नी स्वीवयं साहित्रं कि जनस्य बकाजूनमोरी विभूतित न हो हे त्याहरू वह अपनेको परिवरी इप्रिके सम्बुख न स्वये । महि पति मिल्ली कार्यके पर्रोक्तवें गया हो से

पादिने । परिवास की कभी परिवास जान न के। परिषेत्र कटुक्कन संस्कृतिक भी सह कारोपे कही कार न कहे । चरिके करानेवर यह यरके त्यरे बढर्व झोड़कर तुरंत उसके पार करने काम और हाथ मोड डेमसे मराक प्राथमिक को—'नाम ! विकासिके इस दानीको क्रमक है ? सुत्रे रोजके रिन्हे आवेश वेकर अकरी क्रमारे अनुग्रहीत परिचित्रे ।' किए पनि को आदेश है, इसका यह प्रत्येत प्रत्येत करान को । यह कार्क बुरका नेपर देरसका काढ़ी न रहे । कुलरेके बार म बाम । मोर्च मोक्सीय कार कामका हर एकके कारणे को प्रकारिक म बहे । वरिके विका क्यूँ ही उनके रियमे पुजल-स्तानती जार्च सुद्धा है तथा उनके किन-साथनके वक्षेत्रित शवसर-की अमेश्वर कामी ये । योगकी अहम देखे बिना कर्ती नोर्कवरमध्ये रेग्वे भी न जाय। लोगोंको चीहरो प्रश्नी हा सभा वा पेले आदिके असमीया देशका यह पुरते ही त्यान है। किस नारीको तीर्धकाराका कार पारेकी क्रमा हो, उसे अवने परिषक्त चारणेक्क पीना व्यक्ति । अस्के निन्ने क्लीने शारे सीचे और केंच 🗓 इसमें मंत्राच नहीं 🕏 🕆

क दिनों को बक्ति भूतन नहीं बरन

गरिताल गरी परियो प्रीकृत साह आदियहे करण किया भोजन मानकार ज्ञाल करे और पनि के कुछ है, उसे महाप्रसाद मानकर विकेशार्थ को । केवल, रिवार, अधिरिय, प्रेस्कान्त्र में, जी स्था

क्या क्षेत्रक को क्या कृष्य विशेष्ट । कार्य क्षित्रको क्रिकेशन क्षेत्रकीयनोद्देश । रोको व्यः पति वेटनः कानेकाविको । इद्व भूकाविकारकोगानको पूर्ण विका शरिक्ष ॥

<sup>(</sup>जिल्हा के के पर के पर 13 (4)

अंग्लिकी कुं मा नहीं चरित्रकोदक विकेद । ब्रोक्त् क्वांकि क्वांकि केवलि का व संस्था । (কিংপুংক <del>বাং কা</del> মাং ५४ । ২৬)

बिना बाहारि जोजन न बारे । पारिकार-कर्वने सरपर स्कोप्यपने गुर्हेचीको काहिने कि पह मरकी समयोको संबद्ध एवं सुरक्षित रहे । पुरुवार्थने कुमल हो, राह्य जलक यहे और क्ष्मंब्री ओरसे इन्ह भीने से : परिचर कार्य किये विका उपकार असी व करे. अन्यवा को जाना चोड़ों कर जो निरास और वह शालेको नाकामधिको होतो है। चीर सुकार्यक बैठा हो का उत्कारकार प्रतिकारिकोद् अकता क्योरकाचे रूप है. का अवस्थाने चौर्ड अन्तरिक कार्य आ गई से भी परिवास की संपन्ने वरिवारे बाहरी। र कार्य । यो। ग्युक्ता हे एक हे, हुन्छिने चक्र के. मेनी के, चूक्त के, चूकी के अच्चल द: की हो, जिल्ही की बकाने नारी अवने अह क्ष्माना प्रतिका स्वयंत्राच्या व करे । रक्षात्रा होनेका यह तीन राजितक प्रतिको अक्ट कु म दिवाने अर्थाद् अस्ते अस्त्य मे । ज्यान बान करके बाद र है जान, तकाक अंग्ले मोर्ड बात भी बहु बरिके बारवीने न पहले है । अस्त्री तरह काम करनेके पहला सकते पहले बहु अवने परिनेत पुरस्का दर्शन करे, बूक्रो विक्रारिका के बाह्य में में अध्यक्त पान-**()**-एक परिचय विकास कारके सूर्यका सूर्यक को । परिचये अल्यु व्यक्तिको अधिकारक रक्नेकारी परिकार परी क्रफ, फेसी, रितन्तुर, कारतस्य असीदः कोरमे, पान, माञ्चलिका अस्त्रपूर्ण आहे, केललेख रिकार), बोटी पूँचन तथा प्राय-मानके आयुक्त — इन सम्बद्धे अन्त्रे प्रतीरते हुर व

विश्वासम्बद्धानको हिन्ते असम्बद्धा मान्य हिन्ते स्वते । स्वेतिन, विश्वास पर कुरुस्य, रंग्यन्ति और पान्यन्ति वियोक्ते स्त काबी अच्छी काही न कराने। परिसे हेर रक्षेत्रामी क्षेत्रा व्यः क्ष्मी अवहर न को । व्यक्ति अकेरने न साब्री हो । व्यक्ती नेनी होकर न पहार्थ । प्रत्ये की ओसरसे, पुरस्त, होड़ , किए, जीत और हारके जीवाको रोजेकारी रम्बद्धीयर काणी व वैशे । नैजूनवाररको रिका और विगये सम्बन्धे यह परिनेत सामने बहुता न करे । निरम-विका कसूचें क्षतिको स्रोध हो, व्यक्ती वह कर्ष भी देन करे । प्रतिकता देवी राष्ट्र परिचय देश प्रामुख्याची होती है। यह परिष्येः वृत्येने वृत्ये वाले । परिष्येः पुरवापर निरमान्त्री काम देश इस्त्रं भी विश्वहर्ते हुए कर नथा का दिवसम् प्रतिके प्रति देख कार्यक करे, विवासे का उन्हें कारी लगे। पुरुषाच्या परिवास की सम्मन्ति और विकासिये की परिनेत रिपने एक-स्ते रहे। अपने पत्नी बाजी विकास म अपने वे और शक्त कैनें वारण निर्म ग्री । भी, नवक, तेल आदिके सम्बद्धा हो कानेवर की प्रतिकृत पूरी वरित्रों महत्त्व का न को कि अनुक प्रमु की है। यह परियो यह या किसाने न हरते। देवेवरि । चरिवास मार्गके रिन्मे स्वास्ता पति ही प्रहात, विच्यु अहेर हिल्लाने भी arffere vern ven å i ande Rich arten with firecome at \$" 1 air without अवस्था कलकृत करके उन और कामस अविषेक्षे नियमका याका करती है, बह चीव्यी अन्य इर रेजी ई और मरनेवर रुक्तों क्यों है। जो भी परिके क्रम

(物学中的中华(41))

a feithfeiligegit albeitelan aus i alleine di bille melle. Der qui u s

+ मेरिस दिल्लुसा +

# 5.A. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* क्यानेवर सोधवूर्वक कठोर ज्ञार देती है व्य देखनेकरूपै होती है। को परिकार क्रेड्कर

गोवने कुलिए। और निर्मन करने विमानित होती है। जरी प्रतिके कैने आसम्बद न बैंदे, ह्य व्हापके निवाद न नाम और परिप्ते कावी कापर क्या न बोसे। विक्रीकी निका न करे । अस्तकार्धे कुरते ही त्यान है । नुकल्केके निकार म स्मे प्रकारको मोले और म हैसे। मो कारफो परिकार आसे देख तुर्वत शक्त कार, योज्य बाह्न, सम और वक्त आदिले कारती रोजा कारती है. उनके क्षेत्रों करण क्ष्मती है, उनमें देखे क्यान बोरस्सी है राजा विकासके केवाई हा कार्यकार अध्यान क्यानोंने जनसम्बद्धिक उन्हें संबुद्ध कर्मा है, कराने भागो प्रीमों न्येन्सीयों हुए एवं संहुष्ट बार दिया। विका, अर्थ और युव व्यविका सुक्त क्षेत्रे हैं, यांत् वर्तन अवसेन सुक्त केन है। आ: गारीको सहा अपने चरित्रत सुवार--आहर-सम्बद्धर बहरवा कावीचे । जो। ही वेकस है, प्रति ही पुत्र है और पनि ही बजें, तीर्थ एवं इस है: इसलिये स्थापने क्षेत्रकर ज्यानात परिच्ही ही असरधार सरानी फाहिने 🗗

को स्वृद्धि भागे अन्यने परिचये स्वानकर **ध्वालमे विभागी है (या व्यक्तियार काली**  क्ष क्यके क्षेक्लों क्वन करकेलते. क्कर अनुष्यी होती है। जो पराने बुण्यको बारावर्तनं रहिते देवती है, व्या देवारानी

अवेतरे निवर्ष साती है, वह गांवरे सुअसे होती है अचन कहती होकर अवनी ही विहा कारी है। जो बरिको यु बहुकर बोलसी है, बहु गूँगी होती है। को सौतने सवा ईंकों रक्ता है, यह दुर्जन्यवस होता है। जो बोली असि व्याचार किसी दूसरे पुरस्का बुद्धि कारती है, कह बाली, देने दुश्याली सका कुम्मक होती है। कैने नियमि सरीर कार्यात अवस्थित हो पाला है, हमी तथा चोद्धीय जारे जानेवांने बाव करनेपर भी एक अपनित ही रहते हैं। मोक्से के नाम कुल 🕯, बहु बन्बहरूत किया शुन्द 🛊 तथा बहु बढ़ी औ बन्द है, रिकाने बन्दे परिवास देवी क्ता काची है। व्यवसायक कुम्बरी विता, काल और परिवेद पुरलेकी हीन-तीय प्रिकृतीके लोग व्यक्तियाचे सुक्त ब्लेगते है। र को वृहाबारीकी फिर्मा अधना कीए पह बार देवी हैं, से अपने बला-दिला और वक्षा चीनोंक कुलोको नीचे लिएको है सवा इस क्लेक और वान्त्रेक्ट भी इ:क भोगती है। व्यक्तिकारकार के अवर्ध-अर्थो क्रुक्कीकर स्वर्ध बारता है, बाई-बाईफी मुनि सामहारेजी तक भाष करून को जाती है।± क्लबाद हुई, अनुसा क्या मामुदेश भी अपने-अल्ला परिव कारोके दिनों के परिवासका

वर्त ऐसे गुव्लीर्थ पर्वतनेत्राहरि पश्चमताहर्व परिचन- क्रेन्टिंग अवक्रित्। (शिक्ष पुर का गीर का और दश ( घई )

<sup>।</sup> सा मन्य करते होके स कनो उत्तरह विसार वन्तर सा या चीनोल होते हेवी. वरिस्तर स foligiber marketer allestreterenten ballement Sager mit appelle Miller (fire to an above the special sub-set)

इ परिकारकारको ना का स्थानुसन्दर्भाग रह परेन् साथि प्रकार पुरस्कार । (御事が作事物がほし

स्पर्श प्रारंग है और बिल्ली युक्तिये जी । जात भी एक्टा प्रतिकारमध्य एक्ट्रे करूना जातात है और उरस्का रचर्च करके क्ष्रे क्ष्मुण्य करता है कि आज मेरी अक्ट्रका क्ष्म के गाम तथा भारत में कुल्लेको प्रतिक करनेकाल क्ष्म मान । मार्ग है गुल्ला-आकर्को सब है, भारत ही मुख्यार कुर है, कार्याले में कर्के फल्करी प्रतिने कारण है।"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

क्ष्मर वर-वर्षों अवके जन और समयक्ष्मर गर्व करनेवाली क्षिकें श्री है ? परंतु वसितना भी के विश्ववान निर्मात



जी वर्षेत्र होनेले ही जात्र होती है। भागांत्रे इस रवेज और परस्थेक बोबॉबर विजय वानी का श्रमणी है। भागांद्रीय पुराव रेपायह, विक्रमा और असिक्सिक अस्तेका अधिकारी वर्षे केल । माक्रको पुरुष मही है, जिल्ह्ये बरने मन्त्रिक औ है। कुररी औ वो पुरस्को सर्व वया सकत प्राप्त (कोन्द) क्यानी है, जैसे करकरक एकं सक्षती। वैसे नक्षमान करनेसे प्राप्तर पश्चिम क्षेता है, नहीं प्रकार प्रतिकार बीका वर्तन करनेतर प्रक कुछ नक्षत्र हो जात है । १ वर्तिको ही उन्हेंक नाम्बेक्सके समी जारी और गुरुषे कोई चेद न्हीं है। परिवास और उसके परिवेध नेवा और गोजरोड सम्बन्ध है, आर: विद्याद मनुबद का बेकोब्स कुरूप करें । वर्ता प्रयास है और नारी नेतृत्वी व्यक्तः पवि तप 🛊 और घी क्षण: मही सरकर्ष है और पति नगपत कार । प्रेके । साथे कारी और उसके की —हेने ध्यारी क्या है है।

निरिश्वभूतराचे ! इस प्रकार मैंने तुपने परिश्वभविषयं वर्णन दिवा है । स्था तुन स्वाधक्षत से स्वास पुत्रसे इससरापूर्णक विकासके सेट्या वर्णन सुने । देखि । वरित्रमा नार्षिण स्वाम साहि धेवसे पार प्रकारकी क्षांस्थी गर्थी हैं, सो अवना प्रमाण कर्णनाह मुख्योंका स्वास स्वास हर देशी है । स्वास, न्यान्य, निव्वक्ष सेट्रेंट

वर्ण कृते गुरुत्सार वर्ण कृते कृत्या थ। वर्ण वर्णकालामी वर्ण ऐतान्युद्धवे॥

<sup>(</sup>कि के के के के के श्री पर)

<sup>।</sup> यात्र न्यून्यकोतः सहिर कार्यः कोत्।अन्य परिवादः दृष्टः साम्यः नवतः कोत्। (शिल् कुन्यः कृतः कृतः वर्षः स्था। ६८)

हं तार और सुरिनीर क्रम सर्थ प्राप्ति कर। यह प्रीप्ति सहित्व स धनी वी हुन्छी हिल्हे ॥

<sup>(</sup>伊里里南南南山田)

206 - विदेश केम्प्यून + \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अतिनिकृत्य-भे परिवासको बार भेद है। सरक्षाने जात, विका और किय-इन अब मैं इनके सक्षण बताती है। ब्यान देखर तीनों बेककश्चेंकी आर्थनारी पाणिसकारे प्रकारका ज्यांनेन करके सारक्रके शावने मरे हुए एक ब्रह्मानको जीवित कर दिया 🛍 । केलक्यारी क्रिके ! देशा जानकर तुचे निव प्रसादापूर्वक परिवर्ध सेवा करनी पारिये । परिसेचन सदा समझा अभीव कर्मोको देनेपाला है। तुम साक्षान् प्रमानका

सुनो । ध्यो ! शिलका कर सदा स्वामें ची अपने परिन्तों ही देशला है, दूसरे किसी परपुरुषको नहीं, यह की रूपना या साव बेणीको परिवास कही गर्छ है। हैस्स्वे ! पो कारो प्रस्तको काम ब**्रि**के मिल, पर्ह एवं पुत्रके सनान देखती है, उसे नवडन क्षेत्रीको परिवार कहा गर्क है। कर्तनी है को मनसे अपने धर्मका विकास करके ध्यक्तिकार नहीं करती, सक्कारको है जिला रहती है, उसे निकास अध्यक्त निकारेकीकी परिवास पादा पांचा है। जो परिवेद धावने गया कुलमें यालक समर्थके करते मानिकारने जननेवाः ज्यान वास्ति है, की पूर्वकारको विद्वालीने अतिनिकृत् अवसा निकारन कोकिको परिकास कारका है। वित्ये ! में बारों प्रकारकी प्रविज्ञनाएँ सकत

मनित समानेकाली है। अहिकी की

विकार परिवारत हो अल्पेनी । देवि ! पदावि कुरूरी आणे यह एक बाहनेका कोई प्रयोजन न्हीं है, त्यारी आज लोकाबारका आक्रय 🏞 वैने तुन्हें सती-अर्थका उन्हेंस दिया 🛊 । महार्था क्यारे है—नास्य । पैसा बहुता वर अनुस्त-नवी विवादेवीको नकार प्रका कुर है। गर्थ : इस उन्सेकको मुक्तार संस्थातिक सर्वतीर्थनीको सङ्ग रनेकोंका पार वास करनेकानी और जो हुई हुआ। (अध्याम ५४)

महेवारी हो और बच्चरे पति लक्षात धरावान

दिला है। सुन्द्रारा के जिन्तवबाद कार्यके

會

### शिष-पार्वती तथा उनकी बारातकी विदर्श, भगवान् शिवका समस्त देवताओंको विदा करके कैलासपर पूजा और

#### पार्वतीराष्ट्रके श्रवणकी बहिया

महात्वी नंतरो है —नावर ! प्राप्तानीने राज्यकार अस्वान महकारो रीने सामी । विरा देशी पार्नतीको परिवात-क्ष्मिक जिल्ला केलि

भारती भी करणाजनक कर कहती हो ओर-ओरले से बढ़ी : नेना और दिखा होनी प्रक्रमा मेनको संस्थान क्या-'महाराजीजी है अब अवजी पुरीकी पान ही विका-अनेकार्य क्षेत्रित हो सुधित हो कराइमे—इसे किए कॉकिये।' तब 'बहुत वर्षी । कर्वतंत्रिक रोनेसे देखपतिकों भी अवनी

शका<sup>र</sup> कहकर में प्रेमके क्हाँ धून हो गयाँ । सुम-पूर्व को बैठी। सारी सिवर्ष वहाँ तेने किर रीयं धारण करके उन्होंने काशीको लगी । थे रख-की-एक अधेत-सी हो नवीं । शुरमधा और उसके वियोगके व्यवसे

उस पालके समय परम प्रम साक्षात कारकार हो ने बेटीको कार्यार नहेन् बोबीकर दिन्य भी से पढ़े, बिर दलरा क्रीन

कृत का अध्यान का 7 हाती सामां अपने पूर्वेदील और व्यापनीको तथा भीनाहानी सरकार कुते, व्यक्तियों और उसके इस्क्रमधेक और कुतरी विकासके प्रकार कारके पाता फार्च व्या सूर्व के ?' ऐसर बक्रमर सारे मनको सुरा भागे हुए वे कांधर विशेष कार्य करे। या अधिकोने केन प्रोहेकने अन्य प्राञ्चनकेते स्वयंत्रेत्रके कृत्यपूर्वक अन्यतमध्यापम अन्येत के हर सम्बर्ध सुकार रोतिको सम्बाह्यका । पार्वकोते अस्ति-मानके पुरस्त-विका संक्ष्य पुरस्को अन्यान विकार । वे स्थानकार क्षेत्रर भी (क्षेत्रर स्थान बार-बार के अवसे भी : व्यक्तिक केनेने हो क्ष्म कियाँ केने समारी की। मुख्य नेपा के बहुत रोजों। औरम्युकों यो रोवे करी। यही क्षार प्राकृतीको हो । विकासी हो, पर्यक्रिय

स्था अन्य जुनसिर्व्य कर-वार रोबन करने

सनी। पर्व और विस्त भी हैय और

मीक्रोक्त के किया न स्व एके । इस राज्य

काकुरभेत्रे विकासर अध्यक्ते अवस्त्रपूर्वक रागालक और का सुवित किया कि बालके

निर्म पदी राजने ज्ञान तथा सुवाद राज है। ता क्रिक्सम और नेवारे विकेशपूर्वक कैंची व्यापन प्राप्ति विकासी सैन्द्रोती विकास क्रम्मारे रीजानक, प्राप्तकोच्छे व्यक्तिके रिज्याको क्ल्पर जक्का और अवसे निजनक अस्तुरिवर्षित् विषय । विषय-प्रयूक्त असैर अवस्थित को अन्तरी पूज प्राप्तक नकर बरी। नेना और प्रियमपूर्ण प्रामीको मेहरे-देशे प्रत्यान दिये, जो स्थानसम्बद्धे कोस्य में। नाम प्रकारके दल्लोकी सुख संदि। मेर की, को इसरोंके प्रियो परम कृतिय की।

सामा क्रियाचन प्रवेश वर्तने इस पहिचे और पति । पुर्वतिकार पुरिवारम् क्रियाचन पति मोहामा अन्तरी नवीको हरको नगामा प्रोहोत स्वीपूर हो गीले-गोहे को और उस केने रागो । 'केवी 🕆 सुन्य चुक्ते कोसाम्य मार्चा एकाव्यर महिने, मार्च देवत्वज्ञीदावित मरामान् किय प्रत्यानपूर्णक प्रतिकृत कर रहे थे। यहाँ क्रम स्थेन गई देन और अन्यको परकर बिरे । इन सबने कालानुको इकाम विका और अवसे जरोवा करते हुई में पूरीको स्केट स्को र more been about writing

Name und bei ung - hauft t ger स्थाने ही नेरी मान्तरिक्त हो। हुन्हें सीरमञ्जूषेक पूर्व कारको सह देशन गाउँ है। कृष्टे पूर्वतन्त्रको सामोगा प्रतास है। अतः की और असी विकास सम्बद्धान भी तुनी कारण 🐞 से बायओं (\* अपने प्राचनक न्येक्टरको पर कर कुरकर इंक्टरको निव क्रिक क्रकी कुलात है केर्स-'solver ! sait our miliar serve \$. विता क्रम समय जान चून रहेमें और इस अव्यक्ति अनुस्य को बार्च हो, प्रतीको प्रोक्त पूर्ण क्योंक्ति हैं

अक्रमे कार्त है—कार्य I विका क्योंकी नेक्से स्था-वाराओंके स्थान मध्य प्रचलको सुरुक्तर लोग्हरकार-बलायक करवार् कियान गढ़े अलब हुए। उन्हेंने बहुत हो स्वयंत्रियाँ हर्गात कार्यः बारायम आणि वेक्साओंको भौति-महित्यो मनोहर केन कर्ष्ट्र विकास । इसी बच्च अपने विकास वासरे हुए हुतरे लोगोंको भी भगवान् रोकरने प्रेमपूर्वक सुनवुर रास्त्रे कुछ पान अध्यास्त्रा श्रेष्ठ केलन कराया । विकाने समात गुरुवनीयो, पास-विकास), भोजन स्थानेके पक्षान् इन सम्र वेपलाओरे

नाना रहोंसे विचुक्ति हो अवनी कियों और सेवकगजीके साम अवस्ति प्राप चन्द्रदेखरको प्रजान किया। किर क्रिय क्यानोहारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा अरके विक-विकासकी उसेमा फाते हुए ये सब लोग अपने-अबने धानको सके गर्य। भूते ! साक्षात् घणनान् सिवने स्रोकाकारवदा बगवान् विकृत्ये और मुक्तको भी ज्ञ्ञाम किया — डीक डसी सग्ह, जैसे वायपकाश्यारी श्रीवरिषे महर्षि काइयपको नारकार किया था। तथ पैने भीर सीविष्याने विकासी इतकारे लाखकार अनको आसीमाँद दिया। शहनमार औदरिने क्ष्प्रे परप्रदा परमातमा मानकार कनकी काम स्तुति की । इसके बाद मेरेशकि भागकन् विष्णु दिखने बिद्धा से विस्ता और विस्वको प्रसक्तापूर्वक हाल औड़ उनके विवाहकी प्रकारत करते हुए अपने उत्तम बायको भये। ध्याबान् विष भी पार्वलेके साम सानव विश्वार भारते हुए अपने निवासचूत कैलाल पर्यातपर रहने रूपो । सनका क्रिक्यक्ट्रेंको इस विवाहरी वक्षा पूर्ण किला। वे अस्वन्त भक्तिपूर्वक किया और विकास अस्यायन करने लगे।

तात ! इस ककार की परन कहरूका द्वित-विवाहका वर्णन किया। श्लोकनाशक, आनन्द्रहरूक तका धन और आयुक्ती युद्धि करनेवाला है। 🗃 पुरूष

चनकान् क्षित्र और क्षितामें मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसद्भवते सुनता अनवा निवायपूर्वक दूसरीको सुनाता है, वह क्रिक्टकेक अञ्च कर खेला है। यह अञ्चत अवस्थान अञ्चल गया, जो महरूका आकासस्थान है। यह सन्पूर्ण विद्योंको शाना करके सथक रोगोका नाम करनेवाला है। इसके हार अर्थ, करा, आयु तथा पुत्र और वौजोंकी क्रवि होती है। यह सम्पूर्ण ब्रह्मनाओंको पूर्व करता, इस लोकमें मोग हेता और वरलोकमें मोक्ष प्रदान करता 🕏 । इस सूच प्रसामको शुक्रकेले अपगृत्युका क्रवन क्रेस है और परंप शास्त्रकी प्राप्ति होती है । यह सपक्त द:स्क्रोंका गाशक तथा बुद्धि इर्ध विकेश अवदिका शाधक है। अपने सुधकी इच्छा रहानेबाहे लोगोको सिय-सन्तर्या सची उसलोमे प्रसारतके शाव प्रकार्यकेक इसका पाठ करना चाहिये । यह भागवान शिवको संतोष प्रदान कानेवाला 🦫 विकेशतः देखता आदिकी प्रतिद्वाके समय तथा दिखसम्बन्धी सभी कार्योके उसक्षेत्र अस्त्रकापूर्वक इसका पाठ करना कारिये अक्षम प्रयोग हो शिम-पार्वतीके हम कल्याककारी करितका समय संस्था व्यक्तिके । वेला करनेसे सम्बद्ध कार्य सिद्ध होते हैं । 📺 स्थल है, स्तल है । इसमें संजय नहीं है।

(अध्यास ५५)

I) सहसंद्रिताका पार्थतीसम्बद्ध सम्पूर्ण H

## खसंहिता, चतुर्घ (कुमार) खण्ड

देवताओंद्वारा स्वन्दका त्रिव-पार्वतीके पास त्यवा जाना, उनका त्यड़-ध्वार, देवोंके मॉगनेपर द्विवजीका उन्हें तारक-वधके त्रिये स्वामी कार्तिकको देना, कुमारकी अध्यक्षतामें देवसेनाका प्रस्थान, महीसागर-संगमपर तारकासुरका आना और दोनों सेनाओंचे मुठभेड़, वीरम्यका तारकके साथ घोर संप्राम, पुन: बीहरि और तारकमें भयानक युद्ध

वाचे कारान्तुहमानसम्बन्धियं केव्दे कृते पूर्वकरे अपूर्वनिवर्णनार्गकालं दिलाए । सार्व सरावाचे विश्ववाचित्रक सरावाचे नावादे

विश्वास्त्राम् स्वरंग्यस्ययेषास्त्रान्ते शेवस्य व प्राच्या वस्त्रांसे विश्वास या सरस्य के प्राप्ता है, निर्मे क्षेत्र अस्त्राम स्वास्त्र है, को क्षेत्र प्रदान कारनेवाले, पूर्णान्यवस, धरातेकी अधिनवस्त्र पूर्ण कारनेवाले, सम्पूर्ण क्षेत्रवंकि प्रवास आकारकार और कारनायकार

सामग्रिय कृतं सत्य-अवता। है, अक्षाः और विष्यु जिनकी सुति करते हैं, लेकानुस्तर इसीर धारण करनेवाले उन चनकर्

शंकरकी में कचना करता है।

शिल्का देवर्ग रिवारलकारित है, जे

शीनरदर्जने पूज — देवलाओंका बहुत्त करनेवाले केम! परमान्य दिन्य से सर्वतपर्व हैं। अस्ताराम होकर की उन्होंने किस पुत्रकी सर्वतिके निर्ण कर्काकोंक क्ष्म विवाह विर्णा का, उनके का पुत्र विरूष अकर स्वयंत्र हुआ? तका सरकारपुरका क्य केसे हुआ? सहार् ! मुझ्यर कुमा करके का सारा नृत्यंत्र पूर्णकारों कर्मन करिन्ति।

पुरस्के कराने सहावीने कारणाया स्थापक कुमारके प्रमुख अपन होने सथा

क्रानिका आहि कः विक्रोंके क्रम करके पाने वाने, उन बहोबरी संतुष्टिके तिने उनके छ: तुक कारण जारने और कृतिकाओंके स्वय कारे कारेके कारण उपका 'कार्सिकेन' नाम क्रेनेकी कल कही। क्यूनलर उनके संकार-निरिज्ञान्ती सेकार्थे लागे कार्येकी सामा मुख्यमे । विशः प्रक्रामीने प्राप्त-- भगमा-( प्रकारने कुम्बारको गोटने बैठाका भागमा बोह्न विराह्म । देवलाओंने क्यू जाना प्रकारके बहुर्व, रेज्हाई, प्रतित और अब्ब-ग्रमादि प्रकार किये । पार्वकीके क्रायमें हेम समाता नहीं का, उन्होंने इस्त्यूक्षेत्रः मूलकराकर कुम्बनको बाबोलय देशमें प्रदान किया, काश हो किरेजीओं भी करा दिया। तहलीने विका सम्बद्ध तथा एक विकास एवं मनोक्ष हार अधिन किया । सामितीने प्रसंत्र द्वीपार सार्थ सिद्धनिकाएँ प्रकार की। मुस्लिप 🕻 इस अच्छार चड़ी सहीताय संगीता गंधी। श्राचीके का प्रसंत्र में । विशेषतः विन और वार्वतिके अवस्थात पार वहीं था। इसी बीय देवताओंने सरकार प्रकारों कक---प्रको ! च्या नारकासुर कुम्मरके झमी ही बारा जानेकारस है, इसीरिंग्ये ही यह (कर्वनी-वरिजय तका कुमारोत्यति आदि) क्रांग चरित घरित हुआ है। उसरः इन्स्तेनोके सुरवर्ष अस्त्रा काम नक्त्र

कारेके हेतू कुम्बरको आहा वीकिके। इन्हर्कन आम ही अन्य-सम्बद्धे सुश्राध्यक्ष होन्यर सरकाको सरावेके शिको रच-नवार कारेके।

नार्ल्य कार्त है—सूरे । यह पूजान धारमा इंकरका इस्ट दर्का है पना। क्योंने प्रत्यो क्रवंत सीवात वाले जो समय तारवाका जब करकेंद्र रिप्के अपने पुत मुल्लास्क्रमे देवलाओधो सीच दिया । फिर सो रिक्कोची आक्रा लिल आनेवर सहा, विका अवदि सभी केवता एकत होवार गुरुको अस्ते कार्यक तुरंग ही कर पर्यक्तने बाद दिये । का मनन भीवृति आदि देवलाओंके वनमें पूर्व निवास मा (मि ने अस्तुन सम्बद्धा कर बार क्रमेंगे); वे सरकल् इंक्फ़ि वेंक्रे मार्थित हो कुमार्थ्य रोज्यानिकार्थ नारकाहा संद्वार करवेके स्थित (२००क्षेत्रके) अन्ते । क्यार बहावाची सारवाने क्या केवलाओके हार युक्तेको गर्मा सुन्ता, गर्मा बह्न भी एक विद्याल क्षेत्राचेर अरथा देवतेको पुद्ध व्यवस्थेत विश्वत रामान्य ही पाप पहा । क्रांसी का विद्याल बाविनीको असी देख देवनाओको कार बिएसम् पूअरः । निरु सो ये यहस्यूर्वक कार्रवार सिंहराष्ट्र करने राजे। क्रके लक्क तुरंत ही मध्यान् एंकरकी हेरलाले किया आहे

करनेके निर्म जात हुए ही, इससे हुए संकारने देखोंको जीतकार विकास होऽसेते । नदाजी कहते हैं—जुने ! अस आकाश्वास्थानीको सुरकार सभी देखसाओका समाग्र कड़ पांचा । उसका कम जाता रहा और में मौरोकित गर्जना करने समे । उसकी कुट-

क्रम्पूर्ण केवास अधिक असि कार्यासकाराजी क्रा ।

शुक्रमेग को कुमारके आंक्रिक्टकारको सह

आवादवानीने यहा—देखनका ।

रहे थे : उस असुरके अल्पन-कारणे प्राच्याकातीय केवोचे सम्बन्ध पर्यान कर्णकारी राज्येतियाँ एक अञ्चल कर्यक् सन्द संप्येकारे राज्यात यस रहे थे। उस क्रमण क्रम्प्रशासूरके याच आनेवाले देख **१९०५ क्रोक्को हुए पर्यान का रहे थे। इनके** कारणान्त्रे पूर्णी करि कारी की। उस अञ्चल प्रचंका कोराक्षणको पुरुका भी सभी देखा। निर्भय ही वर्ष रहे । वे क्या साथ Persons memograft rapp feitar ferb क्रमार करो हो करे । इस समय देवराज इन्ह कुमारको नवानवना बैठाका समाने आने रहते हुए। के स्केप्स्टरमध्येत किने हुए के उत्तर and the homelot such that all t भग्नतीत् कृत्वाची इस गजराजको हो महेजनो हो है दिया और ने सम्बं एक हैसे विश्वास्त्र आस्त्र हुए, के वाकाश्चर्यक्रमा तमा नाम प्रकारके कारेंग्रे सुहोर्गिक वर । का सम्बद्ध का विकासका समार होनेसे सर्वे पुरस्तानक पहालकाकी जेवार-दूत कुला अवृक्ष जीवाले संबुक्त होकर सुक्तेवित हो हो थे । उपनर परम प्रकाशकान सैनर कुलने

मा यो थे। इसी बीच बस्तिनिक्ती हर्व

न्यानीर देवता और देव प्रदेशने विद्यान

क्रेकर करवर बुद्ध करने लगे। इस समय

वेणताओं और देखोंने बड़ा करासान चुद

इसा । अन्यन्तरने ही रहती रवायुक्ति काह-

कुन्दोंसे काल हे गयी।

करणक बरकारी हो उसी और वे

नव-के-सब कुक्तको अञ्चली करूका धरी

क्राक्टरीके स्थाप नहीवागर-संगमको

न्त्रे । उत्तर व्यूतंत्रक्त असुरोते विश्व हुआ

बहु तारक भी बहुत वही सेनाके लाग सीहा ही बहुर्व का करका, वहाँ ने कभी देवला प्रेयके सब देवलाओंचे युद्ध करेके रिप्टे मेलकुर्वेक अले कहा। जा रच्युर्वेद अरकको पुरुषी पानको आगे पाने देखका हुए आदि केम्त्र पूरंग है उसके सामने आने । वित सी क्षेत्रों सेन्याओंने न्यान्य गरेरस्यान क्षेत्रे राज्य । सन्दर्भन् देशे तथा असुरोक्त क्रिया क्षरवेकाच हेला इन्सुद्ध जलन हुन्ता, विशे वेकामर जीराजेन इम्मेंचुकार के गर्न और कार्याकी क्यों कर उस्त गया। इसी सर्वत भीरत्या पुर्वत्य क्षेत्रस वक्ष्यत्ये अस्थानार्वेकः सरम जीरहरिक्काची सारकांचे समीच 50 जीते ह है क्रान्त्रम् नक्ष्मक्रकः भगवत् विक्तेः क्रीक्री मका हुए है, अब एका वेकानकों की करते मुक्ता अधिकामाने तारको सम्बन इर गर्प । इस समय प्राथमानी संख्या स्वर्ध अपूर्विक कार्य परकोरराज्य का, का: वे का महाराजार्थे करावर गुरूपान्त्र केवार जाते हरने । सहस्रका बोरपहारे मारकात चळाटा पुत्र कुरा : pall कील अनुकेशी हेला राजां नियुक्त के पान वाली। इस अवदार अवदी केनाओं हिल्ला-फिल्ट हुई देख जनक अच्छा सारकासूर क्रोको पर गया और का कार मुकारे कारण करके लिंकर राज्य 🛊 वेक्पर्गीके पर कारोंके रेग्डे केन्द्रकेड क्लकी और प्राप्ता । या बुद्धाने बुद्धानेन केवी क्षा अन्यकृतकोच्छे भार-भारतार निर्माने राज्य । सम्बद्धानामध्ये नेता गुरुवानी चीरच्या स्तर्के क्रम कर्मको बेक्सकर प्रशंका क्रम करनेके प्रिके भारत पुरित हो उसे। किर को इस्होरे व्याप्तान् द्वित्रके काल-कालका काल काले. एक ऐसा क्षेत्र क्षित्रक प्रचले निर्मात क्रिकेट केवले मारी हैहलाई और अन्यान प्राथ्यीक

\$200 \$20 Part \$4 Part तम अञ्चलनी तररवातून पहल वही हो हो हो। इसी अञ्चलका पहल् जीवृत्य प्रदर्शन कानेकले काविकारीको सुन्त है क्षेत्रसङ्ख्या स्थानका का पुराने केन दिया। प्रमानको अञ्चल मेरम्ब स बुद्धाने इट गर्थ । यह देशस्त्रा असूर-वेशस्त्रीत व्यक्ति सर्वे कृतिय है का । या पृत् कुरात कथा करा जनारके अववेदा अववार वा, अवः ऐक्क्षाकीको जनन्तार-सरम्बद्धारकर क्रमार कार्मेकी मुद्दे करने मात्र । जन प्रमुक वर्गकारीने केंद्र अवस्तात सारको हैना बहुत् कर्व किया कि को देवता विश्वास भी प्रस्था स्थानक न कर सके । इस क्यानीय वेक्साओं की वी विक्रो हर देखावर कामान् अन्यान्त्रे क्रोप हो अरुक और वे प्रोक्त हो युद्ध ब्यापित रिक्टे रिवार के गर्ध । का भारतान् बीवरिने काली मानुष पुरसंप्यक्त और प्रामृधिनुष्यके शेका States and state state किया। पूर्व । सहरकत सम्बंध देशके-देशके बीहरि और सारकातुमें अध्यम प्रमेशन एवं रोजनक्षकारी महाभूत्र क्षित्र गणा । इसी बीच अव्यानने कृतिल क्षेत्रत नक्षत् निवृत्तन विराध और प्रश्वकरी हुई स्थानकार्थिक से प्रशासकारी अपने प्यांग्यो बहुत्या । निरंद को अहिरिये बसी कार्य केरान्त्र सरकार आहे निवर । अस्ती कोको जनक कावित क्षेत्रर या असूर कृत्योग है। यह । यह यह अञ्चलक कर्मक अस्तिन ब्रह्मकृत् व्यू असः पुरेश ही क्षांचर कर कैपराचने अवनी शरीको श्रामी हर्मा-दूकने कर दिने। यूने । भगवान् विक्रु और जल्मासूर होने सरवाय से और होनीने अन्त्रम कर था, अतः पुरस्तानी के परसर काले एके।

प्रक्राजीकी आज्ञासे कुमारका युद्धके रिध्ये काना, तारकके साथ उनका भीषण संप्राप और उनके द्वारा तारकका वथ, तत्पश्चात् देवोंद्वारा कुमारका अधिनन्दन और स्तवन, कुमारका उन्हें वरदान देकर कैलस्सपर जा ज्ञिय-पाक्षीके जस निवास करना

तय महारकोने कहा - संकारकुकन स्थानी अपेर अस्तो देशकार सारका सुरसेहरेले

वार्तिक । तुम तो देखांकिए हे : वार्वति-तृम । विका और सरकारश्रका का कार्व पृज्ञ कोचा नहीं दे गा है, वार्वतिः विकाले हम्मी इस शारकारी पृत्यु नहीं होती : वह मुझने वारहान पाकर आकार कारकार हो गार है । यह में विकालका साम कार का गा। है । पार्वती-कार्य । तुन्दाने आर्थितः इस पार्वति पार्वति । वर्षत्य ! तुन्दा की वार्वति है, इस्तरिक महामध्ये । वर्षत्य ! तुन्दा की वार्वति हो वार्वति । वर्षत्व वार्वित । वर्षत्य ! तुन्दा की वार्वति हो वार्वति । वर्षति पार्वति-तुन ! सामान्यता स्वाल कारतेके विकाल हो हम प्रकार कार्वति कार्य

महानी वनते हैं— हुने ! मों मेरा कानन हुनकार संस्थानकान कुम्मन कार्मिक्ट हराकार हैंस महे और मारामान्युर्वक केरो-— 'गथानु—ऐसा है होगा।' सक महान्युर्वक देखवामती संकारशुर्वक कुम्मर कारकाशुर्वक व्यक्ता निक्षण कारके विकासके कार पहे और वैदान हो गये। मिसा सामय महान्यती विका पुत्र कुमार अवसी अस्थान कारकाशित कारका-सी पान पहली भी, हाकने सेकर वैहान ही बीद रहे थे, उस सम्बाध अस्था आयुक्त होगा हो सी भी। अनक बनमें संस्थित भी कराकुरभत नहीं और। वे पराव प्रयाद और अपनेक कारकारों थे। उस कार्युक्तको अवसी



केरब — 'क्या सब्देशीयम संदार करनेकाल कृतार वही है ? मैं अकेरम कीर इसके लाख कुछ करोला और मैं ही समस्त कीरों, जनकरणों, प्रोकशासों तक बीहरी जिनके कथक है, उन देखेकों भी सार इस्ट्रींगा १'

कार्यन्त्रों, जो राज्योंने राज्यानी शूर्व एक कहि स्वयानार देवताओंको दुर्वचन कहिया। स्वयानानी पान पहली भी, इसके लेकन पैदार का उत्पाद का समय कहा जिल्हा स्वयान हुआ। सब होता हो ही ही। उनके बनमें तनिक भी इन्ह-वीरोंका संदार करनेवाले कुलाने क्याकुरणा नहीं की। वे वरण प्रकार और हिल्कोंके परण-क्यानोंका स्वरण करके अपने सामने कार्यनाने अपनी सारक क्याकुरणा नहीं की। वे वरण प्रकार और हिल्कोंके परण-क्यानोंका स्वरण करके अपने कार्यनाने के । वन कार्युक्ता अपनी सारक क्याका कियार कियार किया। किए से

भागोजरमे एवं नामकर्ष कृतार वेकावेकारे. प्रिया । प्रामुख कृतार माध्यारे तथा नाम, आहर नर्मण करने हमें और स्कूर नहीं। ऐप्तर्मकारों से थे हैं। क्या प्रमूर्ति शरणना

हेनके राज पुरुषे रियो प्राप्ता नाहे हे। यह बारोबी हवाले प्रति प्राप्ते ही, का मते। का नगर समात देवताओं का- काव करवी अञ्चल क्षेत्र हों। तरावार क्षाव्यक्रमान सब्द विका और वेजनिनीने हुए प्रोत्यक्तिके प्रेत्यने सब्बाद कुमानी कर काजीहरत अन्तर्य सुनि की । तब तरका और - इतियों तारकासुरकर, जो तसका स्थेकीको क्षुत्रका संगय प्रत्य कृता, से आग्य कुरस्याः स्थानम् अन्यवस्य और प्रस्मूत्ये प्रतिनार्वेत्यो स्थानीत सरवेत्यास्य स्थाः कुम्पर और करक केनों है साँक-प्रकृते करव क्रमीका के, अर्थ: अर्थान केन्य्रकेशनों के बरस्यर एक-कुलरेवर उद्धार काले तले । काम बराइक्रमी में केंगें पाना प्रकारके कैसे बहुतके हुन अजीक कर भी के और अनेक प्रकारक शुक्र-केवारे शब्द-शुक्रोकर आसात का स्ट्रे है । इस समय देखता, नामार्थ और विकास— क्षती कुरवार कई बोकर का दूरत देखते रहे । इसे पान विकास हुआ — सहीत्या कि बायुक्त बरनम नंद हे गया, पूर्वको प्रक स्त्रीको यह पन्ने और पनंत एवं यह-क्षान्त्रोत्तरील स्तरी पृथ्वी वर्णन वर्णन हिन्द श्राकृत्याच्या क्रियाच्या आस्ति वर्णत क्रिक्रीयाच्या क्षेत्रत कुमारकी एकके रिन्मे वर्ज आये। ga इन राजी क्योनीयों कवाबीत देखका प्रोक्टर क्यें निरिक्तके क्षेत्र कुमार अवे क्षानकरा की हुए केले । gent all-allen any i कुलानेन केंद्र जत करो। तुन्ने वितनी प्रकारकी विकास गाउँ करकी वार्किने। वै आहा हाम साम गोलीवारे आव्योके सामने हैं। इस क्रमीका कान समान कर देंगर ।' में उन क्वीर्थ तथा देवनमोवरे दाइस वैवाक कुरतरने निरिन्त और प्राम्युको उन्सम विस्त

राजर अन्यनी कार्निसन्ती क्रावितको इरक्के संव तित्र पुर ( जेवा स्त्रुच ) ११—

are said flowing a new separate between गान्यके वारे अन्तेवन क्रेबनाओंने बहुत-मे अक्टोंको चैसके कर असर विकास अस दुर्श कुछ असुर्गत जननीत क्रेसा राज alie freit, much urfr fem-fien if Hill और इव्यापी केल पुरस्कोंद्र अभिनेत यन गरी। पूर्व प्रत्याची देश अकृति वर्षिका 'सम्बेseil - run ubbeit, tur abfieb' uf कुर्धाने हा कुमाके सरमानत हो गर्ने। कुछ नाम प्राप्ते गये और कुछ बैदान प्रोक्तार चान गर्व । स्कूको क्रैय जीवनकी आस्त्रों व्यापकर व्यक्ताओं कुछ गर्ने । इस शामकी आहारी पत्र हे गर्थ भी और मुख्यन कैया। कानी औं भी। कृतिकार । इस अकार कह स्वरी देशकोगा निष्णु हो गयी । देशकारेके स्थापे

कोई भी कई छन्। न सका। इस क्राल्य

करको को समेगर गाँध होना विकास

क्षे पने और इन्द्र आदि सभी वेचल

बार् वेरेकारस था, प्रकृत विकास जार

कृतिकोड अक्टब्लाको सारकासुरकेड सामी असू क्रिक-रिक्त के उसे और जन्मर्ग

अञ्चलकोच्या अधिकति यह महायोग स्थान

कारात्वी हो नका। को ! सबके देवारी-

देकते वहीं कुळारकुरा को गर्ने लाग्कर्क

क्रमान्त्रेक का गर्छ। का अनुवा और

सारकाको पहारकारमें आनरदील होका गिरा

कुल वेकावार क्षेत्रकर कुलारने पून: **राज्या** 

Ma • व्यक्ति केव्यक्ति • \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

भारतकाम हो गये। यो कु**रावको विकास 'ऐस** E कुन सारकोड सारकाड इसर देखकर एक साथ है। तन्तूर्ग देवताओं तथा करनेवारे हो, तुन्हें नवस्तर है। तिरचेपतिये समाप्त प्राणियोको भक्तर् असमार् अंबरणका ! पुत्र वान्त्रसूरके प्राणीका माप्त कुमा । इस समय व्यवस्य क्षेत्रर की कार्तिकेवकी विशेषका समावार पास्ता अस्त्रतासे पर एवं और पर्वतीयोक्ते प्राप गर्नामे निर्दे हुए सही नवाने । तथ जैनकी हरूकरे केंद्र संस्थात नहीं का, के नामीबेक्ट बाव डेम्पूर्वक पूर्वके समाप तेवाची आने कुर कुमारको अवनी गोको रंग्यर स्वयु-म्बार करने रूपी। इसी अवसरपर अपने कृति कि पूर् विकासके क्यू-वारकों तथा अनुवारिकोचे साथ आवार पानु, पार्वती और गुप्ता सामन किया । सरवक्षाम् समूर्ण देवनक, चुनि, विद्यु और कारणेंदे विकासका कुमार, साम् और काम प्रसाद हाँ पार्वनीकी सुनि की। इस समय उपकेरीने ब्यून बढ़ी पुष्प-वर्ष की। तथी प्रकारके बाबी क्याने अने । विशेषकाम्यं क्याकाः और मनकारके क्षत्र वार्यकर उक्तकरके ग्रैवने राने । उस समय नहीं एक नहान् विकासेश्वर मनावा गवा, जिसमें बोर्नवची विशेषक की और या रक्षण गाने-कवानेके संबद्ध प्रका अधिकादिक अञ्चलेको च्याप का । को । रत्यका क्षेत्रपालेचे प्रसामानकृतिक पा-सम्बद्धाः सभा क्रथ जोक्रकर मनवस्य जनसम्बद्धी मुक्ति पर्वे । सम्बद्धारम् सम्बद्धे अधिका शब्द अपने गर्माने जिने हुए परावान् या यनकानी प्रकारिक साथ अपने निवास-स्थान कैरमस पर्याच्यो क्यो गर्ने ।

इसर तारकाले कारा एक देखकर राजी देवताओं तथा अन्य राज्या प्राचिकांके वेक्तेका हैती केलने सभी : वे व्यक्तिपूर्वक शंकरतुषन कुळालो सुनि कस्ने लगे—

अन्यक्ष्म करनेव्यते अधा अञ्चलकृति विकास हो । पुष्पार सामा परम परिवाहे, प्रदे प्रमाण अधिकात्व है।'

ाक्काने करते हैं—को ! का विश्व नारि केम्बाओने इस प्रकार कुनारका कारण निकार, कर का प्राप्ते सामी देखीओ क्षान्याः रूप-क्या पर प्रकृत किया। नम्बाल् वर्णकेको स्त्रीत काले देशका से रांचल-राज्य काम प्रसार हुए और उन्हें कर हैते कृत केले ह

स्वरूपं क्या—सूचते । हम सभी ade autorige: yarde nur unto और ज़ानियोंके रियो जेयारीय क्षेत्रीये । ये को क्षेत्र पालका (अन्त) पर्वालोह दिनवान् है, के स्क्राप्तन अल्लो स्वाधिकारेंद्र रेज्ये कामकार होते ।

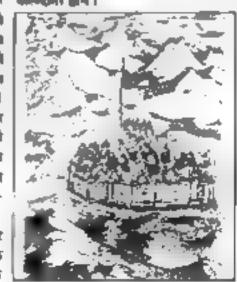

देकता कोले — कवार !

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* असुरराज तारकको मास्कर तक देवीको वर प्रशान काले तुमने इस सकते तका कराकर अगत्को सुली कर दिवा। अब तुन्हे परम

प्रसन्ततापूर्वक अपने माता-पिता पानंती और र्राकारका दर्शन करनेके किये विकास निवासभूत कैरलस्वर चलन चाहिये।

महाभि कहते हैं — सुने ! समनका सम देवताओंके साथ विमानपर बच्चार कुमार स्कृत निकाशके स्पीप केलान वर्षक नदे। इस समय क्षित्र-क्षित्राने सहा आकर मनका । देवताओंने विकासकी सुनि की । विकामीने उन्हें बरदाय तथा अध्यक्षम हैकर

देवताओंको परम आवन्द प्राप्त इआ। वे क्रिक, पाणीवी संभा संभारतन्दन कुमारके रमणीय पत्रका बस्तान करते हुए अपने-अपने स्पेक्को धले गये। इधर परमेश्वर किय भी किया, कुमार तथा गणोंके साथ अन्तरपूर्वक इस वर्षतपर निवास करने

किन्न किया। सुने! उस अवसरपर

सम्बंध मुने ! प्रका जनता जो क्रिय-मनित्से ओरडोर, सुकदायका एवं दिव्य है, कुमारका का सारा चरित्र की समसे वर्णन कर विका: अब और क्या शुनना कालों हो ?

(अध्यास ५—११)

शिजाका अपनी मैलसे गजेशको बत्यत्र करके हारपाल-पहचर नियुक्त करना, गणेहाद्वारा हिल्लाकि रोके जानेपर उनका शिवगणीके साथ धर्यकर संप्राप्त, शिवजीहारा गणेशका शिरश्छेदन, कृषित हुई शिवाका शस्त्रियोको अपन करना और उनके द्वारा प्रलय मजाया जाना, देवताओं और ऋषिप्रोका

सावनद्वारा पार्वनीको प्रसन्न करना, उनके हारा पुत्रको जिलामे जानेकी बात कड़ी जानेपर शिकडीके आज्ञानुसार हाथीका सिर राया जाना और उसे गणेशके बहारे

ओड़कर उन्हें जीवित करना

सतन्त्रे महते हैं—नारकारि कुन्तरके इतम पूर्व अञ्चल कुलानकी सुनकर भारदजीको बढ़ी प्रसम्रता हुई। इन्होंने पुनः

प्रेमपूर्वक बहाजीसे पूछा। भारवजी योलं—देखदेख ! अस्य तो

चित्र-सम्बन्धी ज्ञानके अबाद सागर है।

प्रमानाम ! मैंने स्वर्ध सर्वतन्तको जो अपूत्रके भी काम है, सुन लिया । अस गर्भेक्षका उत्तय चरित्र सुनवा

**ब्राहता हैं। आय उतका जन्ध-वृत्तान्त तका** 

दिन्य सरित्र, को समूच्ये प्रमुखेंग्रेट लिये भी महत्त्वसम्बद्ध है, कर्णन सर्वेशिये :

सुतकी कहते हैं—पहासूनि नारक्काः देशा करान सुनकर ब्रह्माजीका मन ४वंसे नद्गद हो क्या । वे शिवजीका सारण करके बोले ।

क्क्रकीने कहा—नास्द्र । पहले भी पेचे विक्यिकंक ग्लेसकी उत्पत्तिका वर्णन किया 🖛 कि अनिकी दृष्टि पहनेसे गणेशका मरतक कट नवा वा, तब उसपर हार्थीका

• संविक्त विकास्त्राच • 

मुक्त तथा दिया गया था, यह व्याप्यासमधी

454

काला है ! अस केल्कारको परित हो मनेवकी जन-कथाका वर्णन कमा 🐌 जिल्लो कुवाल कंप्याने ही उनका मनक मार रिया था। मुते ! इस विश्वकी सुन्हें संदेह नहीं करना काहिये; वर्गस्थित कालान् कृत्यु कामानकारी, सुद्धिकर्त और सम्बद्ध कामी है। से ही समुख और निर्मुश भी है। क्वीकी लोलाने रतरे किथकी खर्ड, रका और फिनाइ होता है। सुनिवेद 🛚 अप प्रसूत किएकको आकृत्यूर्वक शक्त करो ।

एक समय पर्वाकेर्यको समान्त्रिका नायवाली संविध्यों क्रमेंक थान आवार क्रियार कार्य कारी—'संस्ती । सभी गण स्क्रके ही है। जन्दी, पहले आदि को इनारे हैं, वे भी शिवके ही अक्रामालयमें बारर रहते 🖁 । को असंक्य जनकार 🖹 जन्में भी बनारा कोई नहीं है। के राजी विकास-बरायक क्रेकर हारवर सक् रहते हैं। कालि के क्षणी हलारे भी हैं, संख्यपि उनले बुध्यण जन मही निरम्पा: अस: पावरविते 🕽 आञ्चले 📽 क्रमारे केल्पे एक नज़ब्दी रक्षण करने कार्तिके ।"

सहाजी करते हैं पूर्व ! सम स्वतिकोरे प्राचेतीकोसे देखा सुन्दर कवन कहा, त्या अधीने असे हिलबारक धाना और वैदा कारोका विवार की किया। स्वाक्त बितरी समय क्या पार्वकीकी काम कर गाँ। भी, तथ स्थानिक उन्होंको उत्त-क्वास्त्रका बर्गंड चीतर संसे आने । एक्टिस्सीको आने हेरलकर काल काली हुई जनकरनी पार्चनी क्टका रूढ़ी हो गयी। इस समय कराये बढ़ी समा आपी। वे अध्यानिकत हो

गर्नी। का अवसरण क्वोंने प्रसिक्षेके

क्षकारे वितकारक स्था सुकार करा। इस समय देशी पटना पटित होनेपर परमाधा परकेवरी हिम्मको कार्यतीने समये देखा किया किया कि नेता कोई एक ऐसा रेजक होना व्यक्ति, यो काम सुध्य, कार्यकुरास्थ और नेरी ही अक्रालें बसर स्वनेताला है, काने जीवन भी विश्वतिक हेनेवारक न हो। को विकासका पार्वतीकेवीने अपने प्रारीसकी बैहरते एक ऐसे बेहन पुरस्का निर्माण विका, को समूर्ण प्रथमकोचे संपूक्त काके सभी अब सुदा को जेपादित थे। सरका यह समेर विकास, परम क्षोत्रकारमञ्जू अति अक्षान् वात-वातामसे सम्बद्ध था। देवीचे को अनेक स्वातके क्या, क्या प्रकारके आधूका और बहुत-सर क्रांच अवसीयांद केवल कक्का-- 'तुम मेरे

कुत हो। मेरे अपने ही हो। तुन्हारे समान च्यारा नेपा चर्चा कोई कुलग नहीं है।" पार्वतीके ऐसा स्थापित सर पुरुष अर्थ भवकार करके केला। समेदमं क्या—'माँ ! आम आवसी कोन-क कार्य भा पदा 🛊 ? मैं जानके कवरायुक्तर को पूर्व वर्षमा ।' गर्गशके को प्रक्रानेकर कार्यतीची अध्ये प्रक्रको अतर देते हर केली । रिल्मने कर्म--- सांस ! शुरू की पून हो,

वेरे अपने हो। सतः तुम मेरी नात सुनी। आजरी तुम मेरे प्रत्यात हो समझे । प्रत्या ! नेरी आज्ञके किया कोई भी प्रमुखेक की भारतके भारत अवेश न करने पाने, नाहे यह क्क्ष्मीले भी उसने, कोई भी हो । नेदा ! यह बैंने तुलके जिलकुरू सरक बात बाही है।

अञ्चली काले हैं--- मुने । यो कहकर पहर्वतीने रूपेक्के हाध्ये एक सुरूष बडी रे

हार प्राप्त अने सुन्त सन्त्रों स्वाप अने स्वाप



विक्रारकार कार्यती वर्षका के गर्नी। अक्रेंपे काम क्रेक्ट्रवेक अलगे पुरस्ता गुरर कुल और कुरायरका हो प्रानीने सगर निका । विश इंद्यानारी गंजराजको अको प्राप्त सर्वात कर दिना। केंद्र अन्ति ! स्वयंत्रात पार्वती-स्वत बहुत्वीत स्वोद्ध वार्वतीयारे वेहा-कार्यको प्रथम वर्क स्थित पुर-प्रथम पहरा हेने रूने । अवर फिल्म अपने पुर मनेक्षको अन्तरे दावारोका निकृत वाली कार्य स्वतिकारिक स्वत्य आर्थ कार्य सामी । मुनिकेष ! इसी समय क्षण्याद शिया, यो बरन कौतुको राका गाना प्रकारको स्मित्को रक्षमेर्ने सियुक्त है, हारवर आ गहेने । जन्मेश का मार्चतीपरिषये पहुचानी से वे गही, सन: पोल क्षेत्र— 'हेल । जनकरी अनुवर्क किया तुम अभी चीतर य जाओ । चाता साम करने बैद गयी है। तुम बंबई व्यक्त व्यक्ते हे ? इस सम्ब कार्ति इट कार्यो ( यो बहुदार गलेवाने इन्हें वेजानेने तिने प्रदी इस्कों के ती । उन्हें देख करने देख दिखानी कोले—'कूर्ड ! यू किले केवा का है? कुद्धि ! जब यू जूने नहीं कावता? मैं दिखाने अवेडिंगा और कोई नहीं है।'

विंद व्यक्तियां या उसे सम्बाधना इटानेके किने सहाँ अपने और गुलेशां ओरी—सुने, इस मुख्य विकास है हरकार है और सर्वकारी सरकार संस्थापी अहासी हुएँ स्थापेके विश्व सार्थियों अहाँ है। सुन्ये की मूल सम्बाधना क्ष्मानेगोंने कार कहि है। सम्बद्ध गुरू सम्बद्ध सार्थ करे होते। अस्य कृत्यक झारिने हैं कि तुम समार ही सुन हर सहसी। सभी कार्य असनी मूल सुन्य की हो ?

ल्लाजी कहाँ हैं—यूरे । यो कहे क्रिक्ट की निर्देशकारण गर्नेस निर्मय है को रहे । इस्ट्रीटे क्रिक्ट मान का सभी क्रिक्ट कोई क्रिक्ट । यह उस सभी क्रिक्ट कोई क्रिक्ट । यह कार्य सभी क्रिक्ट कोई क्रिक्ट । यूरे ! उससे सभ वाले क्रिक्ट में कार्य माने का माने के क्रिक्ट क्रिक्ट के क्रिक्ट अपने उस माने की क्रिक्ट क्रिक्ट सभी ।

भोजाने जात—'कारे | जा और है, जो हरन उक्कार होकर प्रतृती नांति तक का है ? हम कारेन हरकारको हर भाग है । गुक्तिय पर्युक्तको तरह पर्यु होकर स्वाप्त प्राप्त पुत्रे को हम यो हो !' विशेष स्वाप्त स्वाप्त को का पुत्र वहीं सीव साथे । गुक्तकर अनेक्कार पुत्र सेके कारे । गुक्तकर अनेक्कार पुत्र सेके कारेस विश्वकी नांतिको आहा है कि

हैका कर का है ?' नजीरे कर सरकार अधिकोंके इस अस्य स्वादी को समी। कराना कि 'ने जीविरीताके पुत्र है क्या कर क्रिकीमा का व्यवस्थान केन सभी प्रारंकाओं करने के हैं।' का स्थेताला प्रिप्ताओं क्षा-क किये प्रस्ता का । औ इंग्रहरे निर्मित्र स्पीरम काली पानी गया हैकावर वे सभी निरम्भन अवसीत हो पर्य अपने गानीका वर्ष भी चीता काल कहा । और धानका पूर का एक्ट्रे हुए। प्रमुक्तिको जनसेवारे स्थान बेह्नास्थानीयारे पुरस्ताता मनेत्रकीते भीतम सुद्ध प्रत्याच्याः पर है। कोई भी पर्नेकृत्वे कार्तक र पर पर्ने । क्षा गर्न प्रारम्भी न्यूक्ष असे र



मनेवार्थीये मताबंध करणोक्क (करण क्रिक्र) सक्त पर्यक्रिये कर्षे कार अक्षण कर दिया । प्राची हेकर फिल्मीक काले का की, केर कुद पुरत । अन्यानेतासः साथे स्थाननीतः प्रदेशको and freely whether for our Rest in the state of the state of the state of जिला, सब के झुन्दू हो नहीं और कहर-सी

मुद्रे । इसी मानव कुन कैल्साहर्शन मानद व्यक्ति सम्बद्धिः। पुत्रकृतिः वर्षात्रे अस्तिका अभिकास केम्प्लिको सुक्त प्रदेशका या । on and the processings thereby ज्ञान क्रमी क्रम कि इस विकास समयो विकास क्रिकार करना काहिये । सब में सामी देवन का पान्यक अब सामा प्रती and the per greener were died in women he has with risk from from the name followist per off ofth क्षात्रकात्र, सुर्वत वर्षी कहा हो स्वतंत्रका । अन्य हार विकास और विकास करना कार्य है। देखी बारकर करके कुछने स्थित अबी हेक्स और मुद्दि प्रकारि विकास विकास करें और missing sections flow and more with कर्त । इस्त्रीने केन्युक्तिक कर्षे अलग्र कार्या हुए gebent gefreitigen werdt under werbe wither polic would reference floors Part have been armed uple with r

हेक्स र केन्द्रमा अध्यास्त्र होता है न्यवस्था है। विकासीत ! सुन्हें अन्तर्भ है। परिकार ! पूर्व अपना अधिकारक जात है । कारकोत्र ! पूर्व अधिका प्रकार है। क्यो ! पूर्वी क्योक्सि हो । पूर्वी सह वार्थ पुरिचारे निर्माणकार्धे, व्यक्तिकारिकारिक और संबंध कार्यकार्य हो। देवेग्र : कुमारे कोको सारी विलोकी विकास हो रही है, प्रतिक्षेत्रको अन्यत पार्यक अनुदेश विषय कियारे । अन्य अन्य अन्य को पार्टको अर्थन आर्थको कर्षे अनन्य कारोबारे आकृत है की। निवर को प्रक्रमा पहले ( विनि 💲 कुनलोग) सुमूर्ण

करनोने पत्रक सुन्दर्श है।

बद्धानी कहते हैं—जन्म 1 🖷 🕎

शर्मी अस्तिवेद्वारा सुनि किये करोबर की पर्रावेगी पार्वनीये अवधी और स्रोवधर्ग हरीले है देखा, फिन् कुछ स्वय नहीं। तक

उर व्यक्तियोगे कर: उनके कारकवाराओं किर प्रकारत और व्यक्तियोग प्राप गोवकर भावतिकां विकास विकास । अभियोगे कहा --- सेविः !' अपनी संस्था

होना प्रावता है; अतः क्षणा धारो, क्षणा क्षते । अभिनेत । एत्यने कानी देश्य की में पढ़ी फिल है, सरिवा अच्छी ओर से रुक्तियान करो । इसलेम, वे ज्ञान, विन्तु आदि देवात तथा सारी प्रका—रूप तुष्करे ही है और मामूल होकर अहारि कीने सुन्हारे सामने सब्दे हैं। परमेखरि !: उन प्रचंका अच्छाच अन्य पाते । विके १ अन्य इन्हें जानित करान करते। बाराओं कारते हैं—सूर्य ! सभी देवनि

यो बहुकर असन्य दीनकानसे व्यक्तम है हाथ बोह्यपर कविद्याले सम्बंध संदे हे गर्भे । इनका ऐशा मध्यन सुनका परिकास BOOK के गर्नी। उनके क्रांचने करामान्यर संस्थार हो। अस्पर । तथा हे अधिकारिक कोली । देगीने कहा — आधिको ! यदि केन कुछ मीतिम हो अन्य और शह बुधल्येगीके गण धुकरीय कार विका जान से संदार नहीं होगा । सब तुपस्तोग को 'कर्जाब्यक'का क प्रदान कर दोने हमी लोकने वान्ति हो

प्रवासी है, अन्यक रही राज की जात है। Transit I

कार्यी का गयी। वे इंकरजीके कम गये और इस्य मोहकर उनके घरमोने राजका कर्मक सारा समामार निमेदन कर दिया। केल्प्यानेका कारण प्रकार दिवासीचे काइ—'डीव्ड है, जिस प्रकार सारी

कुनकर इन्द्र कादि सभी देवताओंके बेहरेवर

विवर्तनान्त्री सुन्त निवत अने बड़ी करना पार्विके । असः अस्य असर विद्यार्थी और व्यापा व्यक्ति और वो बीच व्यक्ते किले, करका तिर कालकर का कारकके सरीरकर जोड़ देश क्वाहिते ।" काराची करते हैं--क्षेत्र लहानकर

क्रियमीको आहारक जल्म कलेकले स

देवताओंने का सारा कार्य सम्बद्ध विकास

क्योंने इस दिल्यु-इसीरको धो-पॉक्रकर निर्मित्रम् उसम्बद्धे कृतः की। किर में इसर विकासी और गर्ने । वहाँ उन्हें काले-पहल एक इतिकास एक सभी मिला । ज्योने कारका विक अध्यान क्रम प्रतीत्वर जीव विष्य । क्रमीके उक्त विश्वमें संस्कृत यह देखें प्रक्रात् शभी वेदाराजीये भगवान् वित्र आदियो प्रथाय करके कहा कि इसलेली अकत काल पूर्व कर दिया । जब जो करना होते हैं, क्षी अवस्थित पूर्व करे । ल्लामी करने है—एक फिल्ह्स-कार-पहर्माना केलावाचित कार सुरकार

हरत । पञ्चान, प्रका, निन्तु आदि सभी केवा अवने व्याची निर्मुक्तकाव करवान् इंकरको प्रकार करके केले---'स्तानित् ! आहं न्यूनवर्गेंड निया सेमले इन राजी करना सहाजी कहते हैं—कुषे ! पानंतीनंत को कुए हैं, आवका पत्नी तेल केहनकार बाहुपैका तुल राजी प्राणियोंने कर केवताओं के अधिकोणसे इस पारण्यों प्रवेश करें।' इस पास आवार साम कुलाव कहा सुकार्या । जहे - प्रकार कामी केवलओं ने निरम्कर केदकराहरा

राची देवी और क्येंद्रेको म्हल् अस्तर

धारको अभिनाधित विका, निर क्रिक्कोका स्टरण कर्ने जर प्रथम धरको धरनको



शहीरपर क्रिक्ट पिना। उस जलका सर्वा क्रेंगे हो का करना रिल्नेकारी सीत ही वेद्यसमुख्य द्वोबार जीवित हो गया और सोने क्ष्मक करा ३३ वेटा । यह सीप्सन्यकाली बलाक आवना सुबर या। सामा पुत्र क्रमीका-स्व का। स्टीस्का रेम हरा-स्वरू था । केव्रोत्पर प्रकारत स्टेल रही भी । करणी आकृति कवनीय जो और इसकी सुन्दर प्रका फेरू हो थी। कुरोश्वर ! कार्निकस्य कर करणकाने जीवित देखकर नहीं कारियल कामी त्येग आजन्त्रमा हो गये और प्राप्त वृत्या विकासिय क्षेत्र प्राप्त । सम्र हर्य-विध्येष केकर राजी स्थेनोंने का कलकाती पार्वक्रियोची विकास । अपने पुरस्को भीषिक केवायत वार्यतीयो यस्य प्रसन्त ह्याँ । (arter th-to)

पार्वतीद्वारा गणेकजीको सरदान, देवीद्वारा कई अध्यक्त माना जाना, विक्जिक्कार गणेशको सर्वाध्यक्षपद प्रदान और गणेश-चतुर्वीव्रतका वर्णन, तत्पक्षत् सची देवलाओका उनकी स्तुति करके इर्वपूर्वक अपने-अपने स्वानको हाँद जाना

महारात्री नंदरों है—जूने । क्या कियुक्त निर्देशकोंने अनेकों क्रिकि-कियानके समका गिरिया-यंत क्यामारकित होकर जीवित हो उठे, गय गणनायक् देवेंने उनका अधिकेक किक। अपने पुरुषो हेककर कर्वनीदेवी अस्पन्ता हो गर्नी और उन्होंने इन्होंनेका का मारक्यको दोनों हाचौरी क्याइकर क्याहरी लगा लिया । किर अन्यिकाने जनता होकर अपने पुत्र मणेत्रको अनेक जकारके कव और आयुक्त प्रकृत किये। सहस्रत

पूजन किया और माताने अपने सर्वदृःसङ्गारी क्रमाने उनके अञ्चलित एवर्ज किया। इस प्रकार दिला-वारी वार्वलीदेवीने अपने पुरस्का सरकार करके उसका मुख कुछ। और प्रेम-पूर्वेच को बस्तान की हुए बदा—'बेटा | इस समय तुझे बड़ा कहें झेलना पड़ा है। किंतु अन तु कृतकृत्व हो गया है। सू बन्य 🛊 । अवसी सम्पूर्ण देवताओंने तेरी असपूर्ण होती खेली और तुमे कभी दुःसका सामना

प्रकारके किए पर हे अनीये-इससे रेक्ट्रपात भी संस्था नहीं है।'

व्यापनी काले हैं — कुरे : म्क्रीवारिकेटीने अपने का गर्नाको से स्वयूट को पना अवस्थि पार्ट अस्य कर्त्य पुरः सम्ब Martin Rose ( fac ) an infrared greet and our bootest after Reserving on Reduced store & माना । सर्वाच्या हुन्। असी वेज्यानीते published found upt of six six men melt å referrefor flysk makandaran dansi Aparabah andar mis i वर्ष ग्रेक्स उर्देन स्टेन्स्टिस सम्बन्ध कारणको नामक्षेत्र का साम्बद्धा Spreadout short than from a non formal of an abstack security from the कारत केटी हुए केवलाओं से मोरी—'स्व मेत कृत्य पूर है।' तलकृत् यनेकरे भी appr finality which afferms Repri for unideal, agest, frequi और बाल आहे सकी प्रतिनोंको उत्पन बार्यक अले एको होन्यर प्रचीने बन्स— 'सी अभिन्यन साम्य म्यूनोका सम्बद्ध है है. अतः अवकोन नेव अक्तव क्या करें।' का है, इंदर और विक्यू—इन कीरो वेक्स के प्राप्त कर है के विकास

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* मही करना प्रोट्या । **पं**षेत्र इस समय क्षेत्र अन्य कर क्ष्यून सम्बे हर क्ष्यून—'सुन्यते । मुकारत निरुद्ध औरत रहा है। इस्तरियों मैंडे डिस्के-डिमें इन सीनों देखोंकी कुछ होती महाजोको सहा दिल्लाके तेथी पूर्ण काली है, उसी बना हुन समयो हम गर्नेसका भी कारिये । यो प्रमुख पूजा, प्राचन, कुरूर राजा, । पूजन करना कारिये । समुख्येको कारिये कि विरोधा, रामणीय अस्ताती, राज्युपर और रामणी पहले प्राथती पूर्णा पार्टी सामग्रीहरू क्या परिवास और कावार करके निकि- इसकेनोबर पूजर करें। ऐसा कारेसे पूर्वक तेरी पूजा करेक, को उसरे निर्देशनों इसकेनोबर पूजा सन्तर हो। कारनी। इसरात हो जानेत्री और संबंध क्यों देवकारे ! यह वही इससी पूर्ण पहले न बारके अन्य केवका कुमर विकास करें। ने का पुरस्का कर जा है करना— प्राप्त अन्यास विकार कार्यको आवश्यास 海绵 化化

> say, they aft were and; and burgaith thereter wedshah seem क्षात्रके हैको सहै पर्वताको 'सर्वाकास' dellen um freite und eren ferund क्रम प्रथम किससे पून- वर्गकरो लोकर्न



- अवस्था दिल्लाका -

सर्वतः मुख्य क्रेनेवाले अनेवारे वर प्रधान करते. च्याप्रधाने अवका विश्वविद्यो पूर्वि वन्त्रवार

हर केले— शिक्योने का—शिक्यक्य !

निवर्षक्ष में कुरून काम प्रकार है। मेरे प्रतास ही जानेपर अन्य सु स्वरे जनस्वते ही प्रस्थ हुअस सम्बद्धा । अन्य मार्थेचुं भी केस निरोध्य नहीं कर सकता। यु प्रक्रिया कुत्र है, असः अक्रम रेक्सी है। ब्यान्य क्रेस्ट भी हरे महान् पराहरू प्रचार प्रेसक है, इसरिय्ने न् राज सुन्ती योग्तः। निकासको कार्यने नेरा पान अवने केंद्र होता। यू सकत कुरर है, अतः अस्य की सम्पूर्ण करनेका

अपन्या हो 🕮 ।

प्राप्त अवस्थि पहला ब्रह्मात संस्त शासन इसम्बन्धे कारण वर्गक्रको पुरः करका की पूर्व कीर-अनोका । व अक्षान अनेकी क्षानकात्रकी कहानी विशिक्त क्षेत्रका सुन्तेत्व क्षेत्रक स्वत हात है। जिस कवन निर्माणके सुक् चित्राने नेता वन प्रकार ५००, तम सार्थ गरीव्या प्रकार प्रकृत चील रहा च्या । प्रवर्तको करी दिवसे अगरण करके और निविधे नेत अनुम् हत् अस्य कविते। यह अत् वस्य प्रोपन रूक मन्दर्भ विद्यानीक प्रकार है। वर्षके अवस्थे सम प्रः नहीं चतुर्जी जा साथ स्वराज्य मेरे व्यक्तनानुस्तार मेरे प्रताब्ध नार्यन

बारत पाहिने। विन्हें अंतरती अनेको प्रकारके अनुवन सुकोबी कान्या है, उन्हें चतुर्वाकि हिन भवितपूर्वक विशेवनकीत वेस पूजन करना पार्वेले । उस मार्गहरिकेनाको कान्द्री जन्म-प्रतिद्वा करे और भरितनावसे रामा प्रधानके देशम क्यों, क्यांने और कुन्तेले उत्तरको पूजा करे। पुनः राशिका प्रमुख अपूर जीत व्यानेत्र व्याप वाली क्वांक्रमेंने पूजर करना व्यक्ति । यह दुर्ज सहस्रोत, बाद्य अंकृत अली और सैंप चरित्रेक्समें होनी कहिने । ऐसी एक सी एक अध्यक्ष प्राचीतः वृत्योके का प्रवारिकः प्रतिनकती कुछत करें। सरकाश्चार कुछ, दीन, अनेका murett febu, renger, soul afte अस्य-प्रथम प्रकृतिहरू गर्भकाकी पूजा करे और जानर करके इसके आगे जरियात करे। को प्रकेशको पूजा कार्यके प्रक्रम बारमञ्जूषाच्याकाः पृत्याः चने । सर्वश्रास् अन्तिक स्वापनीको पूजा करके जन् विद्यालको चोजन सहये । इनके चोजन सह

केनेके बाद साथे भी मनवारवित निवासका

🛍 प्रस्कृष्ट करने । किर क्लोक्सकी स्वरूप करके

अवके शर्मी निवासीका विकासीय कर है । इस

प्रकार करनेने का प्रकार पूर्व होता है। भीता । मी इस बहुई-करने जब बर्न कुछ हो प्राप्त, तथ उनके सन्ध्यानो पश्चिमे कि बहु हर्ताकी चुर्जिक रिक्ते हर्त्वकायनका कार्य भी सम्बंध करें । इसमें मेरे आसानुस्थर बारहा प्राप्तकोषके जोत्तक करावर काहिये । सरीको व्यक्तिये कि व्या एक व्यक्ति स्थानित वार्यक क्लाक सेनी मुर्जिकी कुछा करे। सामकास् वेब्रीविको अनुसार केविका निर्माण पार्थक ्याच्या अञ्चलक पालल प्रयाचे, किय असीवर कुम्मानक्षणी प्रमुखी आने तथ जन दिन प्राच्छी केन्द्राचे क्रीड्यात प्राप्त करे। पुनः जात:बारान बाल्य बारके जाती हैंग्ले जूसिक शासने हो मिर्फा और हो बारामधीको प्रमुख्येने विनेवर करे। यूनोन विनिन्ने विद्यापर विविध्यांक उपके पूजा को और प्रचास को । फिर कार्यों, केरेची, केंग्र कार्य उसे भोगर करावे । राजने जागरक

क्षते ( अतः कारतः कृतः कृताः कारके प्रकार किया । कृतिका । उस अन्य महत्त्वारेंसे आयोगांद अन्य परे, स्वतितमानान काराने और आवते पूर्विके विके qualify fielder uit i fier moure महत्ते राज प्रकार प्राप्ति कारण क्षरे । इस प्रकार को इस प्रत्यक्षे पूर्ण करना है, उसे अध्येष्ठ पराध्यति व्यक्ति होती है। गुर्वेचा । यो श्रद्धालांके अन्तरी सर्वेकांट क्रपुतार मिल वेरी गुजा कोगा, असके संबंध इन्हेंग्य स्थान हो जायेने। प्यूचीयी हिल्हर, प्रचल, प्राचल, केलबी-पुरू अस्ति अवेदरी कावररोक्करा गर्नेक्करका बुक्त करना बाहिये। भी जो त्येन जन्म जन्मकी क्राचारोसे अस्तिपूर्वक रेटी पूळा व्यक्ति, अन्तेतं विक्रीचा स्टानेत विन्ते नाम के व्यवका और उनकी कार्योक्टी केले खेली । सनी कार्का रहेग्रोको, विशेषका विश्वविको पह पूजा अवस्था करती पाडिये गया अव्यक्तिकारी काचन कार्यक्रके चन्त्रकारे Bird of the year programming & 1 will अनुसर विकार विकार कार्युकी कार्युक स्थापन है, क्षे निवास यह समा प्राप्त के उक्की है। अनः Bud Burft weget selected in th अवस्य नेरी सेवा कारी शाहिते।

ब्रह्मकी करते हैं—क्षेत्र क्रिक क्रिक्जीमें स्थापन गर्मकाको प्रस् प्रयास अर प्रशास विकास तथा सम्पूर्ण देखालको, होह क्रांतिको अर्थन विरामके प्रमुख सम्बद्धि गार्थिन 'मकारा' स्वकृति कार्या सम्बंध निवस और आकर्त विकिन्नकेंद्र कार्त्सकेंग्राच्या कुळन क्रिया । मान्यकात् विकासकोने आमान्यनीय माना प्रकारको वारान्यानकोले गानेवानको विकारकारों अर्थन को और इन्हें कार्योंने विकास करती, पार्यांनीको भारतिही,

कुरहारांक्को हिन्दे विद्यार्थन कर है। निरिक्तकेतीको को कारूद प्राप्त द्वारा. ज्याच्या कर्मन मेरे प्राप्ती सुप्तीको भी नहीं ही सम्बद्धाः तथा किर में उसे पैस्से बसाई । इसे अवसरपर हेमाराओपी कुर्युपर्य काले कर्षे । अध्यक्ती कृत कर्ष सर्वे । कार्यकेष्ट कार कारे लगे और पुजीवी वर्ष केंने रक्षी । इस अवदर गलेसके गलाबीहरददार प्रतिकृति क्रेपेयर व्यक्ति प्रतान प्रतान प्रतान गक्षा : क्यां जनमूचे सानित न्यानित क्रे गरी और साम द/म जान गुरु । मन्द्र । गुरु और पार्वातीको से विकेष अस्तर प्राप्त हुआ aft min sein seine merek greenwe कहन होने लगे । सहयका सन्दर्भ देवनका और व्यक्तिएक को कार्र करता हुए थे, से साथी विकास अंदार नेपार केरावर प्राथमिक को । का स्थान ने सिवाबीओ भूकी कार्ते splite afte under unter unter unter से के और किया अञ्चल पुत्र हुआ। की परकर कर्ताना करने हुए थसे भा रहे थे। इक्षा का विविक्तांत्रीका क्रोप जान है क्या, नव क्रिक्वी भी, को स्वामानन होते हुए भी सह अवस्थित कार्य विद्यु कार्यके find uppe cart & finfrante niffranz refe क्षीर मोद्यांको विश्वसम्बन्धे पूर्वकर् गान इक्ताके सुरक्षात्रक कार्य करने हुने । सर्व ने प्रकार और विष्णु क्षेत्रों स्वीक्यूबीक fine-freezigh der unde fleund seine के अवने-अवने पालको स्वैद आने। को क्यूच्य क्रिकेट्रिय होकर इस करन सङ्गीतक ज्ञानकारको स्थान करना है, का समूर्त महत्त्रोका सामी होमार महत्त-भगन है पास है। इसके सन्तर्भ पुत्रकेनसे पुत्रकी,

 संदेशक निरम्पणा । \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अवश्वीको प्रकारी, रोगीको आरोककी और **७१वें श**टा फ्रांकान रहता है, व्या सकुलशस्त्रप्र

हेल है—इसमें लॉनक भी संसम<del>य</del>ने गुंबाइस अभागेको सीमान्यकी ऋषि केती है। जिस सीव्य पत्र और बन नह हो नक हो और वित नहीं है । जो भाषाके अवसरपर अवना किसी पर्वेश कला नवा हो, उसे उसका पाँत जिल ची पुरुषपर्यपर हुसे मन स्टब्सकर सुनता है, यह माता है। जो फोक-सागरने का रहा हो, यह अन्येक्ष्मेको क्याचे समूर्ग अमीष्ट्र परस इसके अवस्तो निमर्वेड सोमन्द्रित हो सतत प्राप्त कर लेखा है । है। यह गरोज़-वर्तजान्यकी क्रम विसर्धः (अच्याच १९)

स्वामिकार्तिक और गणेकको बाल-स्वेत्वा, क्षेत्रेका परस्पर विवाहके विश्वमें विचाद, शिक्जीद्वारा पृथ्वी-परिक्रमाका आदेश, कार्तिकेवका प्रस्थान, भजेदाका माता-पिताकी परिक्रमा करके उनसे पृथ्वीपरिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्वरूपकी सिद्धि और बृद्धि नायक दोनों कन्याओंके रतच गणेशका विवास और उनसे क्षेप तचा लाभ नामक हो फुर्वेकी उत्पत्ति, कुमारका पृथ्वीपरिक्रमा करके छोडना और शुष्ध होकर हत्रैकपर्यंतपर कला जाना, कमारत्मको अवगकी यक्तिम

नारदर्जीने पूजा—साल । बैंने गलेकको **दिन करान जाता वर और में दोनों कुनार** राज्यक्रमान्त्री अनुसम् कृतान्त्र तथा परव माञ्चलके विश्ववित उनका दिव्य श्रापेश भी सूनि विषया । सुरेश्वर 🕆 उनलेंड बाह्य कर्डन-सी पदना पटी, अलका कर्णन क्रीसिये: क्योंकि

विश्वाची ! हिशा और धार्मगीका उल्लाह

पदा बहान् आनव्य प्रदान करनेवास्त्र ै। इस्ताजीने कहा---विमोध ! तब सो मदे कामरीक हो। तुमने मद्ये उचन करा पेशी है। ऋगिमतान । अग्या, अग्या में

अस्का वर्णन करता है, तुम ध्वान सम्बद्धार सुनो । विजेन्द्र ! मिर्च और कर्जनी अपने योशे पुत्रोकी बारतलीला देख-देखकर महान् प्रेयमें सम्र रहते लगे । कुर्वेका लाह-प्यार

करनेके कारण मत्ता-विताबन सुरू दियो-

प्रीतिपूर्वक अस्त्रकोर साथ तरह-तरहकी जीत्त्रज्ञे काले थे। मुरीका ! मे शोमी वक्तक न्यानिकार्तिक और गयोश आहेत-पुरित चिनले सदा माता-विभावते परिवार्ध किन्छ करने से । इससे माना-विताका महान् केंद्र परमुख्य और गर्नेसपर शुक्रवक्रके

क्यान्यस्था प्रसितं दिन-प्रतिदितं बंदता ही नका। एक स्वयंत्र सिंध और जिला होती डेक्पूर्वक इक्स्प्रसमें बैठकर मी विचार करने लने कि 'इक्तरे ने दोनों पुत्र विवाहके योज्य हो गये. अब इन होनोंका ज्ञूस विवाह कैसे सम्बन्न हो । 🎁 हो जैसे बदायन प्यास है, केले ही क्लेक्ट भी है।' हेसी जिन्तामें बहुक्टर

वे दोनों स्प्रेस्तवज्ञ जनन्दयत्र हो गये।

क्षेत्रों फुरेंके करने भी विकासी इका जान करी। में केली 'सहते में निवाद सर्वात्त. बहुते में बिक्स काईन्स —को करेकर बाह्रों हुए करकर निवाद करने राने । का सप्तांक अवस्थित ने क्षेत्रों एकाँव पूर्वेची कत् कुम्बर क्षेत्रिक अध्यक्त आवश् हे परन विकासको प्राप्त हुए । हुन्छ समय बार ज्योंने अपने होती कुरोको कुलका श्रीर क्लो इस जनग नहा ।

दिमा-पार्वतं वेके—पुराते I इक्तोनीने पहलेनो ही एक ऐसा निवय करा रसा है, जो तुप क्षेत्रोके मिले सुरस्कारक क्षेत्र ( अन्य इस क्यानंत्राको साम्या सर्वत भारते हैं, गुजरोग जेन्यूर्वक सुके। पार्र क्को ! इने ते तुन दोलो पुरू समान ही नाले क्षे; बिलीयर विशेष जेन क्षे-देशी बात महिं है; अस: प्रमुखे सुकारोन्स्टेके विकासके विकास एक ऐसी वर्ग करानी है, जो केन्द्रेक रियो वाज्यानवारियो है, (यह सर्व यह है मि। को सारी पृथ्वीपति चरिकामा वास्तेत यहारे और अलेगा, जीवन प्रम निवास कारे किया अवस्त ।

अवस्थि कर्मने है—यूने ! काल-विस्तरको भा भाग सुरकार सरसन्त्र महाजल्पे कार्तिकेल तुन्ति 🕸 अपने स्वान्ती पुरतीकी परिवास करनेके रिच्छे कर दीवे । पांचु अनाश-सुद्धि-मानश नमेल वही को क्ष गर्थ । से जनमें राज्य मुद्धिस्य असम्बर्ध बारेबार बनमें बिसार करने तने कि 'कब मै बार करी ? कहाँ जाते ? परिवास से मुक्तरे हो नहीं सकेती; क्योंकि कोएका मानोके मह आने मुक्तो पान मानन अहि । फिर कारी पृष्णीकी परिक्रमा करके में

मुरे । माता-विकारी विकारको कारकार का कैसे सुरस आह कर सर्वोत्ता ?' ऐसा रिकारका पर्नेको जो कुछ विका, औ कुछे । उन्होंने अपने पर स्टैरफार निविद्धांक कार किया और माम-विवासे इस प्रकार **400** 1

क्लेस्टबी चे<del>टे पिताकी</del> वाराजी ! वैने अल्याकेनीको पूजा करवेके रिक्ते वर्धा के अस्तर वर्धान्त किमे हैं। अस केन्द्रे इक्तपर विकासिये और मेरा वजीरम पूर्ण addin't a

ामार्थ कार्त है—को । परेसारी का सुरका गाउँके और वर्गका प्रकरी पूरा पहल कार्यके देखें आसारता विकासकार के गर्भ । तक गर्भक्रमें करकी विक्रियुर्वक पूका की और वाध्वार प्राप्तन कानो पूर् अवस्थी साम कर प्रश्नकिना सी। केट नारव ! मनेक से मुख्यितगर में ही, बे हाय खेडकर केल्पस बला-विसादी बहुत



+ वॉन्स् दिल्लुस्त + 144 प्रकारने सुदी करके केले। हिम्स-वर्णांतीकी कृत्य करके प्रदक्षिका का स्त्री गर्नेक्जीने कहा---हे बह्माकी ! सबा है है, असः वेगे समुक्तर्यन्त पृथ्वीको परिवास पूरी हो जनी। वर्गक संबद्धकुत बेही और हिताबी 🛘 आवलोन जेते उद्धन कर पूरिये प्राथमि में ऐने नवन निरस्ते 🕻 में साम 🖡 और सीत ही मेरा सुध निकद कर वैश्विते । महानी कहते हैं—हुने ! व्यक्तक संबंध असम 🛘 (में क्यर है कि) जो पूर कार-विकास कृष्य करके क्यारे प्रस्तिका समेक्षक देला काल सुरुवार में बेली पाय-भिता नामपुर्विकाम् नामेकारे क्रेपेर । कारता है, उसे पुर्वानियसिकामानील कार-क्रमा हे अन्य है। में मात-विताको बरनर जिला-जिलने कहा-क्रेश । सू प्रकृति माननेवर्धन इस नहरे पृथ्वीकी परिवरण क्षेत्रकर बीची-मामके रिप्ते माता है, का मात-से कर भर । कुम्बर नवा हुआ है, यू भी मा विकासी हासमें दिल्पनेकारे कारका आगी होता और जाने पहले लेट आ (तम के विकास है; क्वोंकि कुल्के रिक्ने अल्ब-विकास करण-क्को कर दिया कवना) । सरोज को जानन् मीर्च है। अन्य हीर्थ हो पूर ्री—क्रो । क्रकेकर प्राप्त केंगे हैं, फोलू अर्थका साकाशृत बहरकी स्थाने विकास करें वा साम-विकास है है च्या स्थाने के बारायें ही सुराध है। पुरस्ते निर्म बात सुनवार कृतित के तुनेत केंग को । (पाप-निवा) और बांके हैंग्से (पहि) में गनेशकी क्या —हे ऋसकी ! तका केंग्रे सुन्दर सीर्थ भरवे ही बर्सकान हैं। ऐसा को g Perroft i some delt militig, reduce बेद-प्राप्त निरमार अपूर्वितिश करने रहते हैं, उसे और महत्त्वविकान् है, असः धर्मानुसार नेने विचर अनुवालीय अस्तरम चरए होहीयके । (और बाग शुनिये। क्षेत्रे सात कार पृथ्वीयते गरि का अनम हो वायन हो | निसंदेह केर प्रशिक्षक की है, किए आक्रमेन देली बात भी अस्ता से जनगर और बेरहार धनित क्यों यद ये है ? आकार का कारण भी प्राप्त अंग्रेस जानेती । महाजे काले हैं—कुषे ! विक-कार्यती इसरिको का यो परीत ही मेश सूच विकाद कर के को सीमानकी ही छहरे, के अनेकार दीविके अक्षमा की कह दीविके कि केंद्र-वाका मानन सुन लीविकः भविताः आक्रम अवतन रेगान क्रहे हैं। अस्य क्षेत्रे वर्णस्य हैं, अस: चर्मabb i चारि विकार करके इस केलीने को प्रश्नोत्तम असीत हो, जरे जनावपूर्वक करक साहित्रे । रिय-कार्विने क्या—कुर्गाः हो। श्रमुक्तर्गता विकास्थलनी महे-वाहे सार्वणीते व्यक्ति केरते है—चुने । तक की वृत्ती इस सञ्जूष्ट्रियको विकास पृथ्वीकी सुद्धिकारोजे शेषु, स्तम मुद्धिसम्बद्ध तथा महार, हाती है, वे क्रांगीनका गर्नेस हाक बहकर पुरिकारण कार कार रही ? मदाजी नहते हैं—भूने ! का विवा-चून हो नवे । असर से केनो पति-सभी जनहीं पर **पार्थ**नीने देशर कहा, रूक को शुरूका नक्षत् विक-शार्वती शर्कको बक्त सुकक्त घरम भृतिहरूमात्र गणेश सोगे । विरिक्त हुए। उपन्यतः ये प्रवार्यपानी एवं क्योजानीये बद्धा — सुरक्षकी अर्थुन बुद्धिमारी अपने पुर परोक्रकी शर्वना मितानी ! मैंने असमी सुद्धिते जान सेनों सत्त्रोहर स्टेने ।

सामानामे समाप है, प्रतिते प्राणी विभीत मुद्धि जनम हुई है। पूरे को बाग नाही है, का विरुक्तान राज्य है, अन्यत्या वहीं है। हु:सामा awar arrive famul ufig foliop it कारी है, कारण र:ए जारे प्रसार किया हो मारा है, जैसे पूर्वीक जान होते ही अन्यकार। मेरान्ये पान पूर्वपूर्व है, यह कारकार् 🖁 प्रदेशीयके कार का पार्ट । कुर । येष-प्रत्या और पुरानोने मान्याके विन्ते वर्ग-सारमध्ये केले वात वर्क पर्या है, बाद साम पूरी पूरी कर हते । दूरी को बाद महि है, बार पुरस्त करिय कर सम्बद्धा है। प्राप्त Rf. og van van ell, ges yeek florin वर्ती करेंगे ।

महान्द्रे काले हैं ⊸कार ! के बहुतार



उन क्षेत्रीन सुद्धित्यात राजेकाको प्राप्तका

(कुल-दिस्को पहर---केळ १ पू अवहर् और हिन्द के काफे केवाहोड़ प्राथमिक अस निवार करने राने। इसे समय क्रम जसम gland worth franchis क्योगवा का का, का सका विका काले को पर पूज का हुआ। म march frames frames and the समीक्षेत्रम के सुन्ते कार्या की, निकास जान 'तिबीह्' और 'सुदेह' यह। प्रकार प्रकार और निर्धालन का क्रेनेक मान प्रतिकृतिक प्रतेषक्रका विवाद-वीतावा stress spires t an Breight screener सन्दर्भ देखा असम दोनार कार्य । यस tion for the middle day when क, क्रकेंट समुख्य विकास के व्य निर्मात विक्रमा । जो वैक्सकर अधिनों नवर वेक्काओको परम वर्ग कहा हुआ । मुर्गे । miteral of he did alterial familie को पुरुष आहे हुआ, अस्त्रात कर्मन नहीं विद्या क्षा स्थापन । कृष्य कारणेह स्थापन स्थापन गर्नको इर केने स्थानको है हैन कु क्षात हुए। करने पर्यक्रमको स्थितिक पर्यक्षे 'केल' नामक पुत्र केल दूजा और पूजिल नवीरे किए भाग कुन्तर दुसने सन्त रिम्हा, क्षांत्रक अन्य 'न्यांत्र' हुआ। इस प्रयोग क्या पनेत अधिक पूर्वक क्षेत्र क्षते पूर् विकास कार्य गर्म, तथ हुत्ती पूर substitute publik ubigun unte नीरे । प्रम मानव अस्तुनीने आसार सुन्तर इक्टबर्की का राज्यात धुनाने । इसे सुंतकर पुल्लाके वन्ने वक क्षेत्र हुआ और के कात-विरत्न किया-दिवयों, क्रांत केवे, मानेवर भी न एकपन्न समैक्क्योलको जोए पहिल्ली हो। वेकों ! असे विन्ते विक-पुत्र स्थापि-

व्यानिकार कृष्णस्य (कुंबरस्यन्) प्रसिद्ध

हि नवा । उनका नाम त्रिलोकीमें विस्वात 🛊 गया। वह ऋषदावक, सर्वपायक्रते. मुण्यक्त और उत्कृष्ट लक्ष्मचर्यकी पाकि प्रधान करनेवास्त्र है । कार्तिकर्म्य वृश्विकको सभी देवता, ऋषि, तीर्च और मृजेश्वर करा कुथारका वर्षान करनेके सिके (क्रीक पर्यतदर) जाते हैं। जो क्लब कार्तिकी यूर्णियाके दिन कृतिका पश्चका केन होनेपर क्लिकालिकमा दर्जन करात है. काके सम्पूर्ण पाप रह हो आने है और अंग्रे मनोजाविक्स फलकी आफ्रि केती है। इचर स्वन्यका विकोश हो अपनेपर स्वाबको सहान यु:स्त्रे १५५१ । इन्होंने कीनवालसे अधने स्वामी शिक्जीर्स कहा—'प्रको । अन्य 📹 साथ रंकर वहाँ वसिये।' सब क्रिक्को सुस बेनेके विधिम भागे चगवान संका अपने एक अदासे इस पर्वतपर गर्चे और सुक्र-शायक परिसकार्ज्य जनक क्योतिर्वेद्धके क्यमें वहाँ प्रतिक्रित हो नवे : वे कायुम्भोधने भरि तथा अपने सभी मस्तिक क्लेरक क्लेर करनेवाले हैं। वे आज भी विश्वाक सर्वात उस प्रवंतपर विराजमान है।

बेट नाट ! ने बेमें फिबा-फिन भी

पुत्र-सोहरो विद्वाल होकर अधेक पर्यपर कमारको देखनेके रिज्ये जारो हैं। अमायासम्बद्धेः दिन वहाँ स्वयं काम्यु पश्चरते हैं और पूर्णियाके दिन फर्चलीकी जानी हैं। मुन्नीबर । तूपने सामिकार्तिक गनेकका को-को वृत्तान्त मुझसे पूछा था, क्ष सम पीने मुन्हें कह सुनाया । इसे शुनकार वृद्धिनान् पनुष्य समस्य पायोसे मुक्त हो जाता है और उसकी सभी सुभ कामनाएँ पूर्व हो काती है। जो मनुष्य इस चरित्रको पश्चता अक्का प्रकृत 🛊 एवं सुनता अथवा सुनाता है, निस्त्रेहें। उसके सभी मनोरथ सफल हो कारे है। यह अनुवय आक्रमन पापभक्षक, क्रीसिंहर, स्वरवार्धक, आम् बहानेतास्त्र, सर्गंबर आहि करानेवाला, पुत्र-पौशंकी वृद्धि करवेदात्व, योशास्त्र, सिवजीके उत्तम इसनका प्रहाता, किय-पार्वतीमें प्रेम क्रपन करनेवास्य और शिवचकित्वर्धक है। यह करणरमकारक, हिन्दगीके अहैल ज्ञानका कुल और सदा शिवमय है; अतः मेक्षकामी क्षं निकास धरतीयो सम्र इसका अधार करना समीचे।

(अध्याप २०)

🛭 श्वरतिकाया कृमारसम्ब अभूमे ॥

## रकसंदिता, पश्चम (सुन्न) रूप्य

सारकपुर सारकाक, विद्युष्यत्वै और कमलाक्षकी स्वरूप, प्रवासारा कहें बर-प्रक्रम, मयद्वारा उनके किये तीन पुरोका निर्माण और उनकी समावट-सोपाका वर्णन

और आहेत्व्यानिकारी काम कमानोते हे विकेश्वत, एक कार्योद देखे जात, ओस्रोल प्रया आवन्द अञ्चन करवेवरम् है, जेवाने, स्वयंकारे, गुर्वेकस, प्यान् मीर और भगवाम् वंद्यस्के गुरुम क्रमणी का कर्म क्रांतिको इन्त्रे पुन प्रिका । अस्य अस्य प्रका आयोगान पूर्व वर्णका चीन्त्रेका गरिकाण करके का परनेता जीवार पति pfiffen, figert unbeb stre-pf-stant क्ष्मोंकर पक्ष विकास का । यहान, क्रीनीकरारी मनवाम् शंकाने केन-क्षेत्रकेतं केने मनरोको पूळ हो साथ पूछ, हो बाजने दिसा बाराना एवं केले जान कर काल का ? मन्त्रम् । विक्रिके महत्त्रों मानक्ष्मान सुक्तेपित है जाता जो उत्ता गरनाके साथ Regre Website 2, at severy statement बारित से वेदार्थियोंको अस्तर प्रदान क्षरनेकारम् है। उत्तर का सारा प्रतिस विकारपूर्वक कर्जन व्यक्तिको ।

मार्ग्य केले - जुलिक । कार्र विभी समय कारने समावासने देखा है प्रेस किया था। इस समय समयानामध्ये की कुछ ज़नर है। का, नहीं में क्रमेंन करना है।

इस समाप् सनस्थानको कहा च-महत्त्वदिक्षात् स्थाननी । विश्ववद्य शंकार कारनेवाले बन्तवीनि दिल्ली रियर अञ्चल एक ही पानले विमुख्यों जान विका का, क्य वरित्र प्रदेश हैं; युने । पुरीकर । जा रिरमकुमार कान्यो अस्मास्थ्ये वार क्राण, राज क्रमोद्र वीची पुत्रोको न्यान्य संसाध हुआ। उन्हें सरसाक सकते लेख था, विद्यालयो पहला क और वीवेक राज

कारको का:--विकास । यो गर्भक कारकास का अन केनेने संभाग कर का । केलोने हेन्द्र करवेकारे के 1 कर सीमोंने सामी करके देखनीतारी एक कन्याने सावार काम अञ्चल कार्यन जात्व की र वर्षी federgen medien from Phys. properties their sections are the forms of का सुर और असुनेके गुरू महायूक्ती march send events seven than ginge geft um birde find muse gig i

> महायोगे का - महारेशे । में हक कोनोंने करते करता हो नक है, उस



तुम्बरी कामराके अनुसार तुम्हें संबंध पर ज्ञान वर्तन्त्र । विद्योग्रिको 🗎 सन्वरी जनका के पालकार और सर्वत कर पूर्व करवेने इनर्व है; अन्: बरवाने, हुपरवेनीने

• वंदिए दिल्लुस्ट • 

इसना चोर तम विस्तितिको विस्ता है ? मनकृत्यस्थं काले हैं- जुने ! अञ्चलि जीवका निरातको परकोचे

ब्रह्मानीकी का बात सुकार प्राप्त केली Mirror flavo aft for dit-off appl मकारी भारत महत्वत असराम विकास र

रेल योगे —हेवेश ! चर्ड अहर क्राफ अवस है और क्यें पर देख बाको हैं से बा यर क्षेत्रिये कि सम्बन्ध प्राधिकांने इस सम्बद्ध हिंग्से अवस्था हो जाती । जनसम्बद्ध | आरा हते मिश्रार कर है और इसमें करा, केन अर्थार कर्णी प्रमु यह के अर्थ गया सक्ते भी प्रमु क्षारे प्राप्तित न प्राप्ति । इन्त्रकेन्द्रेशक हैला विकास है कि कुम्बारेण अस्तर-असर के आहे. और निर्माणीये अन्य सभी प्रारंगयोग्ये मोशके पाद क्रांतरो थी: क्योंकि म्हाप् ? क्षों। परित्र ही दिलोहीं सारायोह प्यापनी कारा मान्य निर्देश हो है से अपूर्ण स्थानी, असमीतार तपर, अन्याप्य योग-स्थापी, कारत पर और देवनीने कहा उन्हेंजन \$1 At Fourth is an amble Dut is

सनस्कारणी काले है—व्यक्ती है अर राजकी बैटबोकी का बाल सुनवार प्रकार कराने स्थानी गिरियाची चनवान् प्रेस्टरको मान प्राचीः जीते ।

क्षणी व्यक्ती है ।

|सम्बद्धाः । सम्बद्धाः । अन्यस्य सचीको नहीं नितः स्टब्स, अतः गुलकेन अन्यवा मेव निमार चोष हो । इसके अतिनीक अन्य औई पर जो पुन्ते सम्बद्ध हो, भूग हो । क्योंकि केले ! इस कुल्लार जहाँ वर्धी से सो प्रामी जन्म 🛊 अनन जन रोजा, 🖦 बनारों अवर-अनर नहीं है शब्दता। इसरिको पायरक्षित अन्त्रते ! तुन्तरकेन राज्ये

कर्ता हुए कोई देशा दुर्लक एवं प्रशासन कर मान रचे, को बेक्सर और असुरोधी किये अवस्थित हो । उस जसहने स्वाहोन अवसे क्षांच्या आध्य केवल प्रवाद-प्रवाद अपने जर्मणे विकास केतुमके जीन एके, विकास एक्टरी रक्षा हो क्रमी और क्रम क्रमें परण र and the latest a

अवनी बुद्धिले विकासकर मृत्युकी बद्धान

सन्तर्भारती स्वयं है--व्यक्ति ब्रह्मकीके हेने प्रकार कुरवार वे के पर्वताय कारण से गरे, दिन क्षेत्र सेव-विकास: सर्वाचेन्यंकान्य व्यापनीते केते । रेलोरे व्या-भनवर् । वस्ति

क्रमानेत प्राप्त प्रत्याची है स्वापी हमारे यात कोई ऐसा वर और है, अई एव प्रकृतिने सुरक्षित स्वयंत्र सुप्रापृत्वेक निवास कर गर्नेह: अन्य: अन्य हमारे विक्रो ऐसे सीन उपलब्ध रिम्बीय क्या वैक्रिके, जो अस्यन अञ्चल और सन्पूर्ण सन्परियोधे प्राप्तक हो सभा केवल किव्यूल प्रथमित न क्रम स्ट्रीत । शोकेश ! अला यो जनसमुख है। इसलोन आवती कुळते हेवे लीचे वरोचे अधिक्रित क्षेत्रा इस पुश्लीपर निमान असेने। इसी बीच करकाक्षरे जहां कि विज्ञान केरे विक्षे विका नवरका विकास करें, यह व्यवस्थित हो और हेल्या भी उत्तरक भेवन न वार शर्मे । तरपञ्जल वामलकाने क्रांद्रीके करे हुए अस्तर्भ विद्याल नगरकी भागन की और विद्यालयाओं प्रत्या होतार सहसे समान करोर लोक्स क्या हुआ बद्ध उन्हें सीम । Mara ! के जीनों का कम्बद्धांक समय अभिनित् पुर्वाचे चन्द्रमाके पुष्प शक्तांवर विका होनेपर एक क्षाप्त्य विकास और और आव्यानचे नीते बाहरतेना विवस क्रेका वे

स्वीभावनी जल हो, अन्यम नहीं। जन शयन कृतिकारम चर्मकान् प्रेस्टर, स्त्रे बैरकामारे स्थान, समीकामा और सम्बंद केन है। संस्त्रपूर्वक सम्पूर्ण सामग्रीकोते पुरा इन्ह असम्बद्ध रक्ष्यर वैद्यार एक अवेचे कारतारे इत्यारे पूर्वेका केरन करें। विंगु भागवान् प्रवार त्रवा कुरावेगोके वन्त्रवेग, पुरुष और अधिकालको पात है: अगः वे प्रमाणेनोको कैसे करा करेने—कार्य हेती बारता करते हम हेते कृतिन जाती भारत की है।

स्वयुक्तारमी कहते हैं — व्यवस्थी । उन देखीया याजन सुनका सुविधार्ग सोकानिताब्द अक्रमे शिकानेचा मारण महत्येत अवने पान्न कि 'अवना, देशन में क्षेत्रा (" फिर मक्को भी आका के दुर प्रातीने कहा—'हे जब ! सुख सोने, जॉर्डर और होकेंद्र सेन कार कर के हैं के नकते आहेत वेकर म्यानी ३० लाक-पार्टि हैशरी-देखते अस्मे बाव वर्णको यहे वर्ण । सहानार वैर्वपाली मानी अपने त्योगानी मगरीका निर्माण करना असम्ब विकास कारने सारकाक्षके निज्ये स्वयंक्षक, मान्यसभूको प्रियो राज्याच्या और विज्युत्त्रास्त्री-के रिक्ते लीहरू —वी सेच प्रवास्के उसक हुनं रीबार किने । में पुर क्रमक: सर्ग, अन्तरीक्ष और मून्तरात निर्मित हुए थे। असुरोके क्रियो संबर स्थानस्था गय हर सीनों पुरोको तारकाश आदि असुरोके इक्ते क्लंड सर्व भी अधिने अनेत्र कर

Baldeter er fin fin beregen bereiter ber ber ber bereiter bereiter bereiter bereiter bereiter bereiter fin felt क्रावतः देखते इत्य एक रहते हुए सोनीची। नवा : इस प्रकार स्थ तीनो पुरीको क्यार कृष्टियो औष्टरण को । जिस पुरुवस्थार्थ जनका नकान् बार-पराक्रमको सम्बन्ध से नारकासुरके बारानेओंके वर्ष करते समय एक स्थान स्थाने अनी अन्या हुए और स्थात चीनीया क्षांके कार्य में जीनों जनम कररवर किसे और अस्कोन करने रूने । में बनर करनकृतीने कारत तथा प्राची-बोदीसे सन्तर में । उनमें महिन्द्रियोक्त महिन्द्रोते आत्वातील स्कूरेरे बहुत को हुए थे। ये क्वरानके को हुए हुई कुर्व-मन्त्राच्या समाप संस्थाति विज्ञानीते, कियों वारों और श्रमाने लगे में, क्षेत्रकारण थे । किल्ला-विकारक समान केंग्रे क्या प्रमुखके स्वाप प्रत्यक दिवा जन्मके तथा गोपुरोने उनकी अञ्चल कोभा हे की वी ( में अफाराओं), गनार्थी, निर्म्हे क्षा पारणेसे एकासब भी है। अर्थन महरूने हिल्लाक तथा अधिक्रेक्सलाको प्रक्रिया हुई भी । कामे विश्ववस्ति नरायम प्राच्या प्राच्यान रहत निरमान करते हैं। है कारती, कुन, सरसम् और क्यी-क्यी प्रतिकोरो तथा प्रमुक्त-के-सम्बद्ध स्वर्गते पूर्ण हुए कुथ्नेसे पुत्र ब्यानों और बनीने कुक्तेरियत थे। यही-अही पविश्वी, ज्यों और क्रेंग्री-क्रेडी स्वीताओंसे, निवर्ग सम्बद्ध प्रिलंड हुए थे, ज्यानी चोच्या और बढ़ चर्चा क्षी । क्षेत्री सम्बूर्ण कालवाओको पूर्ण कार्यकारे अनेको पार्तके चार्त्त सर्वे पूर् कुछ राजे थे, जिस्से में मार विशेष मजेवर रूपने हे। ये <u>श्रीप्र-के-श्रे</u>ड स्थानत मकराबोरी, सुन्दर-पून्दर केंग्रेरी, मान प्रकारके आवार-अवास्त्राने रथी कृषे वित्रविक्यात्रकोंके अस्तिकृतः थे। अन्तर्वे स्वयक्त्रीहरू कृषक्-पृथक् जीवस्थर की थे और वेहाव्यक्तको कठकारमध् भी विश्व-क्षित्र विभिन्न हुई भी । के पानी पुरुवेधि विभी <del>पर-पार्थको को अनोपर के । उन्हें सहाकार</del>ी The state of the s

पुण्यसील महाकरा है देख रूपाले में 1 जीत-सेवायराज्य तथा कुश्चेसे विकृत स्वेचाली प्रतिवास नार रका जर 1 उनमें नवाकर सूर्यार देख और शृति-स्वृतिक असी तथ्या एवं स्वधानंत्रकण प्रशास असी विकों क्या पूजेंचे साथ निवास करते हैं 1 अनी क्याहरी सुरवित ऐसे सूद्ध परावानी और भरे हुए थे, सितके केवा नील कालको स्वान नीले और पूजेंचे स्वा नील कालको स्वान नीले और पूजेंचे स्वा नील कालको स्वान नीले और पूजेंचे स्वा नील कालको स्वान नीले और स्वान्ति क्या पुरावी स्वान्त्रस भरी पहली थी । थे काई-बाई स्थानेंसे केव कालको के स्वान और

वे: वे जूर्व, सक्क्षण और महेन्द्रके समान वाटी वे और केलाओंके मधन करवेवाले थे। वेदों, इसको और पुरावोंने जिन-जिन वर्गीका वर्णव किला क्या है, वे सभी वर्ग और निर्माक केले देखता व्या करों और व्याप थे। उन जारोने प्रवेश करके में बैल सद्द्र विवानविक्तिक वेचार परदे निर्माकोंकों व्याप्तित व्याप्ति विश्वक राज्यक जनकेण करने वर्ण । यूर्व ! इस जन्मा वर्षा विवास करनेवाले का पुरावका पासन करते हुए व्याप्त लेका व्याप्त भागीत हो गया। (अन्याप्त १)

垃

# सारक-युत्रीके जनावसे संबंध दुव देवीकी जहाके पत्स करून युकार, जहाका रुहें शिकके पास केजना, शिककी आहासे देवीका विकाकी शरकमें जाना और विकाका दन देवीको

#### मोहित करके उन्हें आचार-प्रष्टु करना

स्तरस्तुत्वरमी कहते है—व्यूमें । सहकार सारक-कृतिक प्रमानने क्षण हुए हुन आदि संभी ठेकना गुःची हो कारक शतक कारक सहन्यक्ति सरमाने गये । वहाँ समूर्व कारक सहन्यक्ति सरमाने गये । वहाँ समूर्व काराओंने हीन हो वर प्रेमपूर्वक विनायहक्ति समान किया और अवसर देखका उनमें अवस दुसका सुनाते हुए कहा ।

देनता जोरं — बातः । क्रियुनेके स्थानी सारक-पुत्रोने तथा समस्युरने सम्बद्ध सर्वाचारित्योको संबद्ध कर दिका है। महान् ! इस्त्रीतिने इन्यत्येन दुःसी क्रेकर अक्का सरकते अस्त्रे हैं। सार उनके बचका संदर्भ अस्त्रे हैं। सार उनके बचका संदर्भ अस्त्रे हैं। सार उनके बचका संदर्भ अस्त्रे । ल्याकीने कहा—केवनको है सुन्हें कर क्षानकोते निर्माण का नहीं करका कारियो । मैं अनोह बावका कारका कारकार हैं। अनकार निर्म सुन्हारा कारकार कारेंगे । मैंने ही हुन केवोको कहाना है, अनः मेरे हाओ इनकार क्षेत्र क्षेत्री अधिन नहीं । स्तान ही निपुर्ति इनकार पुरुष की सुद्धिलय होता खेला । असः इनकाहित सक्ती केवाल निर्माणीको प्राचीन करें । में स्थानकीदा करि कारक हो कार्यने ही के ही हाक्कोगोका कार्य पूर्ण करेंगे ।

सन्त्युप्पारणे कारी हैं —कासजी ! बद्धानीकी का वाणी सुरवार इन्त्रसंक्षित सभी देकक दुःवर हो का स्वानंबर वर्षे, जहाँ कृषक्षका दिव आसीन थे। तब कर सकने

अक्षांत बर्धकार वेकेशर सिवको अधिनपूर्वकः ये तिवृत्तवीस महस्य पुरूव-सार्विये सस्रे पूर् प्रचान वित्या और पेट्स पुरास्तर लोपकेंद्र 🐉 और हेता निधन 🖟 कि से पुरास्त्र 🕸 , महत्त्वाच्यात्रां चंद्राच्या भवत विद्यात मने । इस अवस्था कर अवस्था दिला मकेबोद्धरा तिव्हाल्यारी परवेशस्त्री सुनि काके स्वार्थ-साधाने निवृत्त हुन्द असी विकास अभि दो अध्यापनी संध्या सुधार्थ हुए साथ जोक्कर प्रस्तुत स्वार्थको निर्मेष्ट्र सरक असरब्द निवस ।

देशकांने पर—व्यक्ति । सारकोर पुत्र सीओं सांकृष्टीने विस्तापार इन्सामील समात देवलाओको परासा कर दिया है। मानवार् ! अनुर्वेत हिल्केन्द्रीको प्रशा मुलीवारोको अन्तमे अचील कर रिज्या है और ध्रमानं हैराइ स्थानंत्रके नष्ट-प्रद करके सारे वागुरुको इत्लेक्ष्मित का रतन है। ये कृतन केल राजसा प्रक्रामानीको साथै पहल बास्ते to mile sele-arten Danes und अस्तर्गका विकास कर रहत है। प्रेकर है विद्यार ही से पारवर-कृत भवनत अभिनीतेंद्र flub server it, politica è abassigner सभी कार्य करते रहते है। प्रची ! ने विवासिकारी कुरात हैन प्रकास कार्युक क्रिक्ट न पर करें, काफे चाने हैं साथ विदरी देशों नीरियन विकास करे, विकास प्रशासकी प्रथम क्षेत्र प्रमण्डे ।

सरस्कृत्यरम् व्यक्ते है—सूरे ! ची मानंग करते हुए जा स्मीकारी हजादि deltell um unger freund unt bie इष्ट्र कोले ।

डिशबेरे कहा—देखका ! इस स्टब्स

कारण विद्वारोग्ये वितर्व अवस्य भी अवस् क्षा करक काहिये। में देवताओं के लारे न्यूक्त् प्रदूषेको जनसा 🖫 सिरा भी से देख को प्रचल है, अतः रेक्स और शतुर मिल्लार भी उपकर पथ नहीं कर सकते । वे बारक-पुत्र सव-के-सम भूग्य-सम्बद्ध है, इक्टीको जर जनी जिन्दरकरियोका यथ कुरार्क्स है। च्यानि में राजकार्यक्ष है, स्थानि क्रम-बहुतकर में जिल-जेड़ फैसे भर समस्त है क्योंकि जाते किसी समय अक्रामीने कार मा कि निर्माशको सक्तार कृतर सोई बाहा काम अही है। सामुख्योंने होहाहामारे, क्रमधी, कोर नका ब्रास-प्रकृ कारनेवालेके प्रेक्ट प्राथित्वका विद्यान किया है: गांसू कारताचेर प्रशासका गरेर्ड जनाय गर्नी है 🗥 देखात्रको ! मुक्तकेश औ स्त्रे धर्महाडी, स्टन: कांद्रिके विकास भूगी कराओं कि का के केल की पन्त है, एक में उन्हें नेत्से सार गामा है। इसरिये अन्ते ! सामान के देश नेती भारताने सरकर है, तत्कारक अनवान क्य अवस्था है। नवादि गुवलोन विष्णुके कार अन्तर इनसे कर अध्यक्त विकेशन करी । अक्टनचा केवला धनवाद विक्रुके क्रमीय एके और उनके द्वारा देखी न्यवस्था

को गयी कि किम्मों से असूर क्रीय--क्यान क्यां विद्युत क्षेत्रर सर्वधा अवस्थानगरमञ्जू हे गर्ने । वैशिक प्रवेशन वाप होनेसे नहीं निक्योंने प्रतिसन्त-भर्ने सीह हिला, पूरम प्रविक्रीके बड़ा हो गये। यो

<sup>।</sup> प्रहारो व पूर्व न क्षेत्रे नावले कर । विश्वविद्यालये और, पृथ्वी स्वीत निवृत्ति ।

१९४६ - व्यक्ति क्रियुक्त 
ELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELECTROPHYSELEC

व्यक्ति स्वियं उद्धान न होनेपर इन्हान और विष्णुका अने स्रमहाना, विष्णुके व्यस्तापं दूर दिवा-मन्त्रका देवोद्धारा तथा विष्णुद्धार जप, सिकारिकी प्रस्तापं और उनके किये विद्यकार्मद्वारा सर्वदिवस्य रक्षका निर्माण कास्त्रको पूछा—स्वत्रकृतारको । यह व्यक्तिका के विद्या । व्यक्ति सर्व देवता का विद्यार्थ किया । व्यक्ति देवता का विद्यार्थ हो वन स्वक्ति स्वति व्यक्ति कर्ष छे । वर्षा, तथा कर्मा वार कीय-सी प्रकार देवी व्यक्त—प्रको । अन्य स्वक्ता भारते । वर्षा वारा वृक्ति वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा देवी क्षित्रको । वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा देवी क्षेत्रकारको वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा देवी क्षेत्रकारको वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा देवी

संन्त्राहरणीरे वर्ग — वर्गे । जव सीनों पुरोको पूर्णक वर्गा हो गर्थ, केलोने विवाधीरका परिवास कर विका, अन्त्र्र्ग विवाधीरका परिवास कर विका, अन्त्र्र्ग कृतकार केल पका, तथ पर्यकान् विक्तु और प्रहाने काल एक केवल केलाल पर्यक्षिय पर्य और सुप्टर कक्टोने विकाधी जुले काले सर्ग— 'कोक्टर केव । अन्य परफोलका आसम्बद्धि सर्व्या हैं; अन्य ही सुन्तिक वर्गा स्वा, परलक विक्तु और संवर्ग कर है; को प्रहानकाल आवक्त करके केले को स्वाह्म अन्याद किया । किर प्रवासन परमेवर विकास सन-ही-सन करका करके परमेवर विकास सन-ही-सन करका करके रेखेंने जला—अन्ते ! आय समान आविन्योके आनव्यक्षण, वाल्यान्यकार्ग और भव्यकेश बीक्ष हार्वेच्यके हैं। अनवके गर्थके जीवा बिह्न है, विश्वके आप मीराव्यक व्यक्ति है। आप बिद्दा इस प्रकेश है, अन्य व्यक्ति इन्यता अन्यता है। अनुराण्यक्षण । आप ही हमारी सारी अनुराणक्षण । आप है। अग्य ही सर्वाद हमार्थकों व्यक्ति महि केर अग्य ही सर्वाद हमार्थकों क्ष्य ही अन्यति की है। अग्य ही अवन्यवस्थान अस्थार, प्रापु, प्रकृति-प्रकार भी साक्षण वाल और जगरीवार है।

अवन ही रक्षेत्रक, संस्थापुक्त और समीगुनके

अन्तर्थने अक्षा, विन्तु और न्द्र होगार जन्मने कर्मा, नर्मा और संहारक मनते हैं ह

आप ही इस मजस्यगरके तारवेदाले हैं। आप समान प्रतिकारिक शामी, अधिनाही,

बरका, ब्रह्मयकस्य, बेट्रासिनास और

मान्य-राज्याको स्ट्रेट है। केलोवा केले आप ईक्रामंत्रे कृतिकी कवन करते 🖫 कार धोरियोके क्रुएक्टनायी व्यक्तिकार जिल्लामाम् एको ै । केट और महाका सक्को 🖟 विक्र अस्तर पर्वाच्यास्थ्यात्, स्टब्स्टीन, रेकोसरित और परस्पर 📳 सर्व 🗎 आप redespit, grafian afte flesbrikk अधिकारि है। अब ! इस सम्बद्धे रिको बरकान कहा साम है, यह अस्य है है। बगवृते ! इस जनाएं सिसे देखने, भूको, मायन कार्य तथा कार्य योग्य प्राप्त कार्य है और को असूनों को सुरूप तका व्यवस्तों की महान् है, यह आप हो हैं। अल वाले और शाध, पेर, नेश, विश्त, मुख, काम और empanis & age: accords well advels अस्तार है। सर्वन्तरिष् रे अस्य सर्वत्र, क्रविद्धाः, अन्तरकृतः अतिर विद्यालयः है: ३०० विकासकार्य क्रम अंग्ले अधिनकार है। क्षान प्रतिकृत, नामान्यक्ष, प्रतानका, क्रान्यक्तातं, अनुवनेत और वादेवी पुर्वित स्वतान अभावकाती है। आवको हुन कारों औरते रक्कान्-प्रमाम करते हैं। विकासका, अवदि-अन्यकुर्व, क्रमीनकी प्रक, विकासकार्तित जन्म समाग्र प्रतिस्थी-को अपने-अपने ब्राजीने प्रमुख कार्यकारे क्षत्रकृषे पुणारा प्रका औरमे प्रणाल है । अन्य प्रकृतिके की प्रकृतिक, स्वयंत्र अधिकारक, अवैद समान सरीगेने जात है: अन कनेश्वरको इन्तरा परस्कार है। सुरियाँ नक सुनि-सरकोर प्राप्त विकासन आरख्ये परदान्त्यः, प्रवास कृतेने निवास क्रावेकाच, स्वयम् उद्येग सुनि-सम्बद्धा प्रकारण है । साथ ? उसकी क्रमण्डे अनेको ऐसे कार्न दिन्हे है, के इसरी संबद्धाने परे हैं; इन्डिक्ट देखा,

अपूर, अपूर्ण और अन्यान्य क्यापर-स्थान भी अवस्थी है सुब्दि करने है। इस्से 1 रियुरवारी वैगोर्न हमें उत्तर न्यू-सा कर करने है, शतः अस्य चीक्र हो का असुरोका क्रिक्क करके इससी रक्षा सोविन्ने; क्लेकि केल्यानन्य । इस देखेके एकामा अस्य ही भारत है। पर्राव्या ! इस समय में जानाओ मामाने मोदील हो गर्च है, असः प्राप्ते । ये पन्तरम् विक्रुप्तरः सात्रवे क्षु पुरिक्षे बाहरी केंग्रावन साम धर्म-बार्ग क्रीड़ की है। वक्कारकार ! इससे औव्यानकार इस समय का क्रिकोचे एउन्होंने क्योंका परिन्यान कर क्रिक है और मरिवाद क्राक्टिस अवस्थि रें। रक्त है। करणकार । जान संबंधे केवाराओंका कार्य कार्य आने हैं, इस्टीरिके अक्षत भी हमारोग अनगढे प्रत्याच्या हुए है । अस अस्तराधी सेन्छे प्रस्ता हो, केला परिनिये ।

सनस्वाधारम् व्यक्ते है —मृदिश्वर १ हरः प्रकार महेचाचा भागा गांके देवनम **क्षेत्रपालने अञ्चलित परिवालर सामाने काहे. हो** नने । का समय करते भागत हाते हुए है ।



१९६ + विद्या है। ज्याना =

दिलामेने व्यान-वेद्यांचा का अध्यानिक देखोंक सेनी पुरोको में यह कर क्रांग्रेस — इसमें संस्था नहीं हैं, परंतु से महादेश की पास से और उत्पाद पर पहल क्रमको स्कूलने राज्या स्थात था; अता: प्रस्तान क्षा सर्वे अनुस्ति व्याप्तवस्त्र काल वर्षका मरिकार कर दिया है, रामकी क्या में केरे हैं। क्षार कार्य योग्य हैं ? इस्सीको विन्होंने रियुरकारी कारे देखीको कर्नाक्ष काले मेरी भविन्ते विकृत का दिल है, वे विक् अवक अन्य कीई ही उन्हें करें नहीं नाती ? शुरीका । प्रान्तके ने नका शुरुका का क्तान्य देवतानीया एक बोहारियन भी पर क्यान के गया। जब सहिक्यतं स्थाने देशा कि देवताओं और निव्युक्ते कुरूवर जाती का राजी है, तक अवस्थि हरता गरिकार कानुके

व्यक्ता आरम्भ विता । जन्म में मोटी—वर्णमून ! अन्य भोगनेताकोमें क्षेत्र, परम्ब्य तथा स्वाले हैंगी और म्यूनियोकी रखानें सम्बद्ध ! अनः क्ष्म अन्यक अस्तुत्तने ही तो उन्हें मोतूने सम्बद्ध रखा है। इसके हैंग्या तो साम ही हैं। इस न्त्रीको विजुक्त हो उने हैं: सकति आयोह निश्ंत कुरत कोई उनका कर नहीं कर राज्यात । वेची और म्यूनियोके सारारक्षण पहलेल ! जापुर्वोची रहाके प्रेचे सामके हुन्य पर कोन्द्रोंका क्या अधिन है। अस्य से राज्य 👯 असः राज्यको कर्जनुससर वारिकोचा वक करनेते कव नहीं संस्था। प्राथिती क्षेत्र प्राथित्यो स्थानकर साध-प्राप्तकोको एका बोलिको । सका बद्ध अवने राज्य समा सर्वान्त्रेकानिकाको विवर स्थान ब्बाह्म हो यो जो अस्पे शतको एवं अन्यव भी रेला है स्थाप्तर करन पाहिये। हरतीयो आप हैनक्कोंकी रहाके रिजे बहरा क्षे स्वपन्ने, विल्लाम कर वर्तिको । देवदेवेस 🛚 क्ये-वर्द पुरीका, बार, संस्कृत केंग्र, साम्बर, में और किया की शिक्षण ही आवारी जान te mit bere bemabbt melde मांबाद है । ये श्रीवृत्ति असी देवनमा तथा सारा जनत् अन्यक्ता ही मुक्तम् है । अन्यक्त हेन । बीधरी जानके पुरस्तक है और में सहर मानवा पूर्वेदीत है तथा अल्याकी आहत्या

विराणुक्त त्या है। प्रमाणुक्ताओं नवहीं हैं—स्थानकी | जेक्काओं का कार कुरकार कुरकारक गरमेवार विराणक का जाका के गावा। तय क्योंने जावारोंने कहा।

कार करवेकरे एक सरकार्य सेवारये-

पाने क्यों है। सर्वेत ! अन्य देखता औ

मार्ग्य क्रमण्डे विकासको स्टब्स् संद

अवने-अवने वार्यमें तावा को है। का

्रिया केरे—समूर ! वर्ष अस पूर्व देखाओंका समूच बस्तव यो है से केरे

844 That he storms for med hyperif o' mitte and trades and a restal hyper trades and a chairmage of the talk and a पुत्र इस पहले खेला कोई ऐसी सामाति हो। उत्तानकारी सीवृति जन को आहा, सब है नहीं, जिससे में का ब्याबो प्राप्त कर साथी देवता पुतः विकासकार्य स्था गर्य । कर्ष: क्योंकि न के मेरे कार कोई न्यून्य सन्धान्य संख्यार की देनों तना मुन्तिकीर हिरम् एक है, न आगेर कामृत्र स्थानित है और - फार्मधी निर्देशोर हेम् निर्माणे कन सरकारर न संस्थानों कियान दिलानेकारे केने कहा- विद्योगकारों विविद्योक जाने सामर से बाज हो है कि दिलों तेकर में अनेकोगहर्क जो । मुस्लिश । इसर देवनार बैर्करान्ता हो संभागों का अवस देखेंक का का वर्तवार 'किन'-'किन' में उक्तरण नाने सक्षेत्र को बक्कार के कुछ के करेत कोंच्या हुए एक करोड़ जब करके समाने करेंद्र से विकारीको प्रीप असून होते न देशका वर्ष । इसी समय कर्ष साहत्य विक कुनैता क्रमान देवता, सहका अली, पहिंच आकता. सामा धानम मानो प्रकार हो गये और धी क्षानुसर तथा द्वाची हो नहें । एक कारावर, अपने सहें । केरियाने केरे-मो प्रकार ! प्रतिवे जनसे स्वयं । भारता हिन्तु नेति-- "विते कता वैतनक तथा काम असमा भारत कारनेवाने मुनिको । तुम्मकेन करो बुल्को के रहे के ? जुनिको । के बुक्कोनीके इस सबसे प्रसार के तुन्ते अपने तारे पुरक्षाक शरिताल कर देश अना है, अत: अन पुनारेण अपन कार्याचे । अस्य सून्य काम लोग अवस्त्युर्वकः वालेक्यरिका का मानि स्ते । हैरी बाल सुने : देवाचल ? सुन्हीं त्येत्र कियार - देवावजेते - व्यान - देवाविदेश ? बारो कि व्यान् कुल्लीकी आराधक कात्र्यक्तातं सन्त्रीकर ! वहि आन हत्त्वर Quemen mit find i Al ben gen fifte mein ? ib bebelt Brenneren feren महादाराज्याने पहले पहल् बाह्य होत्यम बहुता. कालो सीहर ही तिवृत्त्वः संदार का द्वीतिनो : है। की अवस्थि कृतन देखना प्रकृति कार्यका ! जान क्षेत्रका क्रमान क्षाना क्षाना व अध्यक्त प्रमुख होने हैं। परंतु विकासी सरकता है। आर्थने ही जाराने हम देवीहाओंकी मर्गानेत अन्यास साम पर्याचा है। में को जानार विश्वतियोगे रका की है, अनः इस आरक्ष्मीय ही अही । अस: यहाँ 'बंदे' यह जायह की असर हमारी एक परिविध । ा वनक्षारको कहते **‡**—**व्याद** ! सम प्रकारक सहस्रेड स्थित 'नक' सह प्रकीत सर्वे । pape afte flesgeiter belieft up mei किर जिन्नर सहसर से सर दिन्तीया जुनका क्रिक्को का-क्री-का प्रकार हुए और क्यारण करे । अस्ते भार से बार 'क्र 'स प्रमोत करके किर 'रिकाम नेप्ट' 'अर्थ' ओड़ कृतः इस अवदार चौते । महेशले कह-हो । सहयः। है। (देशा कारोबी '22 कर शिक्य जुले हेमपूर्ण ! क्षा चुनियो ! अस विपूर्ण स्था शुने कुर कुर जिल्लाथ तथः 🖎 📆 क्या समात है।) भूदिविधानके र गाँव दुमानेन हुआ हो सम्बद्धी । सुन्त्येण आवरपूर्वक नेरी बार क्ये (और जनके अनुसार कार्य क्षित्रको प्रशासको रिको प्रत कार्यक पुरः क्को) । वैने चाले जिल दिवा एवं, स्वर्गांत, एश क्रपेड़ जब करोने में ज़िकरी अनस्य करूर और उसम मामको उन्होंस्वर विरम् कुन्ना कर्ज क्रा करेंगे।" कुरे !

• संबंद्धा केन्युक्त • 146 

तक किये ! निश्चम ही तुम दोनों डेस्टोब्डीके अधिपति हो; इल्लिको तुन्हें काहिके कि मेरे रियो प्रयासकृषिक स्ताहको बोध्य स्वय क्यकरण प्रसूच कर हो। तुम होनी सहिके सुजन और पालक-कार्यने नियुक्त हो, जन: विदुरको नष्ट हुआ सम्बद्धकर केलाओको सहायनाके रिके यह कार्य अवद्य करे । मा पुध अच्च (जिलका नुसरवेगीने का बितक है) महान् कृतकान तथा जाते प्रतक्ष कारनेशास्त्र है। यह भूति-सुविकार कृत्य, सम्पूर्ण कामकाक्षेत्रा पूरण और दिया-भारतीके रिक्ते आसन्द्रक्ष्य है। यह सर्वाकार्य

पुर्वाचित रिश्मे बान, बाहा अर्थेन असमूबदी पृद्धि

है, न्या प्रमा प्रोप्त ही तैन्यर करें। विश्ले करनेवाल है। यह निवासके लिये मोक्ष बचा स्वयन करनेवाले प्रकॉके किये पुक्ति-मुक्तिनका रक्षणक है। जो मनुष्य पश्चित्र होन्यर क्या प्रश व्यक्तक कीलंग काला है, सुनक्त है अवन्य दूसरेको सुरक्ता 🛊 अस्ता सारी अधिकारको वर्ण हे जाते हैं।

सक्तुव्यस्त्री व्यक्ते है—युक्ते कारताचा निरमकी वह बात सुकतर संबी केवक परम प्रसन्न वृद्ध और ब्रह्मा समा निन्तुको से निर्मेष आगन्द जात हुआ। उस शंक्य विकासनीने दिल्यके आहानुकार किन्नों देशके रियो एक समीदान्य तथा क्रम जोकर दिव्य स्वका निर्माण किया । (अक्तव ६-८)

सर्ववेषपय रचका वर्णन, विक्योंका उस रथपर बढ़कर पुत्रके लिये प्रस्कान, उनका पशुपति नाम पड्नेका कारण, शिवजीद्वारा गणेशका पूजन और त्रिपुर-दाइ, मध्यानवका त्रिपुरसे जीवित वक निकल्मा कपुरसर रक्षकी विश्वीच-कामाका चर्मन

म्बासनीने क्या --- शैकावा सनस्क्रामाध्यति । अस्यवाने सुनिद्व व्यक्ती जनमा है, आप सर्वत 🖁 । सल । जायने परवेचुर विवर्का के कक सुकर्त है, का असक श्रद्धार है। अस सुदिवस्य विकासकी रित्यानीके रित्ये जिल्ह केवल्य एवं पर्यास्त्रक दिव्य रक्ता विर्माण विरम्भ वर, उसका सर्वात स्वीतियो ।

सुराजी काहते हैं—सुने ! कारकारीकी घड करा सुरकार मुनीकर समस्त्रकार

रिकारीके धरणकान्त्रकेल सारण करके

नी विकासीके

मुक्तिकर अग्रहाओ !

क्ष्मेंलेकमय दिव्य रक्ष्म्री स्थान की। यह नर्वसम्बद्धाः नव्य सर्वपूर्णम्य स्थ सुवर्णका क्या हुआ था। उसके सहिने कारूपे सुर्व और वायवक्षाने बद्धक विश्वनात है। कदिने चक्रमें बारह और लगे हुए थे, जिलमें कार्यो अर्थ जनिश्चित थे और बाधी पहिना मोलद अगेसे कुछ था, जिनमें चनामायी स्तेत्व्य करमएँ विवासकार भी । उत्तय प्रतया पारन करनेवाले विजेषा है अधिनी आदि सन्भुभ्यत्त्रीने अस-व्यानुद्वितन् सभी सर्व्यासी नक्षत्र भी वस वामवकाकी क्री रचेच्या नका रहे थे । वित्रश्रोष्ट !: कहीं सहायें पाइपद्योका स्वरण करके अवनी बुद्धिके उन क्षेत्रों पश्चितीकी नेषि द्वार्थे । अपारिक्ष

कारण है, सुने ! त्रावशा विवासभि

स्मानेको विश्वे यहे बालो आवृत्यूकील

रकता अक्ष्मन ३३० और क्यूनकाने प्रार्थक उत्तर स्रोक्षका पूज शैकातः। राज्यो वैक्याचा १४०२ सूच विकास बरायकर और सम्बद्धान में केंग्रे कर रकोर कुमर हुए। प्रकृति अधिका हुआ और सरकारकेंद्र कालेद आक्रमाना हुए। मेंच्यार का रचका केंग, काराव्या और प्रीवनाक्य-- केचे लेहाकरक, जुले कहा (रामा), काराई अल्बो कीले वृर्ध । प्राप्ताई कामा चेना (महिनाहर अल्पन्), क्षण अक्षरण, विवेच अनुवर्ग (नीवेका बाह्य 🖰 और तन ईवारचा हुए । सुरतेना इस रक्का क्कथ (कारी पूर्व) क्या सूर्व और मेर मतर्थ हो। अस्त्र (रेतकार) मारी) और कामचेतु जुल्के अभिन्न प्रोतक विकास हम् । अन्यवस्य (प्रकृतिः) साम्या र्वजनक, वृद्धि राष्ट्रका, अवेदार क्रोक और का अक्षपुर जाना कर है। पुरिशेषु 🖰 प्रमित्ती जो कानो जेंगके विकृतिक कर रही भी और प्रदान का राजकी बाल को : ३० मान्य केवेंक क्यों क्यू ही उसके पूरण और पुराना, न्यान, बीओला तथा व्यक्तिक क्यपुरस्य हुए। सन्दर्भ सुन्य राक्ष्म्योते कुळ करमान्य केंद्र गांध करमाने सामाना हुए और मर्ग नक आक्न अलेह कर की। स्वाप कर्णने सुनोतित केन्द्रान कर्णन्त् पुर और रिसार्ट गया उम्मीकार्ट जानेंड पान करी । पुरसर अवस् गोजेंने प्राथमित क्ष्मीत्त्व परस्कात्रीका स्थाप पहल विका और करी समुद्र का रकते अवकारण क्या मने। पहुर आधि सभी केंद्र व्यक्तिकारिक सुन्दी किन्नेका इस करन विका और प्रकार आकृत्योंने विज्ञिता हो हायने वैदार में पार-तम निवत क्षेत्रार में राजवी होंथा महाने सनी । बान्य आदि राजो बादशॉने

मोकारकेक वर्षत उसके बारी औरका अपनेका और काल कहि तरोकर अपने सुन्तर क्यारी विकासकात हुए। सहरे प्रश्नीकार माने करों ओरके कहा को और नीकेक लोकोके निकास उक्त स्वयंत्र साथ ग्राम हुए। रेक्टिकेट भारतार प्रकृत सर्वास प्रकारिकारे प्रकारि हुए और प्रकृतिक Dent in belgiebe mater fint : अध्यानने विकास कृष्यकः सन् चार्यः विकास । क्यानकर कर्यं कारका एक दृश्य । कैस्स्स्य विभागन कहून और स्वयं जगतन क्षेत्र कार्योः प्राप्तक वर्षे । वृत्तिवृत्तिको सरकारी वेजी उस अनुस्तरी पास्ता हुई अर्थेश स्थानेत्रासी किया काम सक्त अधि का बाराने मेंब करे । यूने । साली केंद्र जल रक्तने जुलनेकाले कर केंद्रे को नवे 🖁 । इसके बाद रेज बची ह्यं क्योतियाँ का अन्योत्तरे आधूरण ह्याँ। र्वेक्क ज्या हा बसुओर सेवका केंद्र बारण निरम, यादु बाजा मामनेवाले और कार आहे. पुरस-पुरस स्त्रीर सहस्रात हुर् । पुनिश्वर । जाविका काहरेले क्या स्वश्न, वै संक्षेत्रके हो बनायान है कि सहात्कार के कुछ कर्या थी, व्या स्था उस रक्षाने विकासन की । इस प्रकार पुरित्तान विश्ववस्थि सहा और विव्यानी अधारते ३० सूध १४का वर्षा veneraljes Goder figur er i

सम्बद्धमार्थः अञ्चले है --आहे ! प्रश ज्यानके न्यान् हैन्य रचये, जो अवेकविक अध्यानीये पुरत था, नेप्यूनी अधीर्थ मोजनार अक्रमें अने दिल्लको चलचित कर् विक । प्रमानके निकेतित वार्तको बहुतत् को रिक्या आहे. रेजोके सम्बाधनीय को विद्यान ज्ञारण करनेकाले हैं, इस वेकेक्टवरी आर्थना e diam frances e

मार गाँ थे। मानिवाधिकार अन्यास्थित स्थानक मार जाँ की हुए थे। सार्थिक स्थानक मारा जाँ की हुए थे। सार्थिक स्थानक माराजा वेदा हुई। सोवाधी कार्य क्ष्मित की कि केस्स्वा का रक्ष्म दिवासी का श्रीवर की केस्स्वा के पोड़े सिक्त का श्रीवर की माराजा को । सामा विकास कार्य की माराजा को। सामा की सामा विकास कार्य के माराजा की स्थान को सामा कार्य कार्य की माराजा की स्थान को सामा कार्य कार्य की सामाय की स्थान को सामा की के कि निर्मा सामाय की स्थान कार्य की कार्यक की

बहर न पद एक्टोके बारका आधुर हो पार्टर हों। तम इसी साथ अवस्थान् वरणीयाने क्षत्रका नवीधरका का बाल्य नेत्रक और १६६६ मेचे थाका को कारणो जाना; ग्लेड् मुन्द्रीक्षा भी राजका महेलके वस काम रेकको प्रकृष न कर सके, अनः स्कृति मानाम से पृत्यीन पूर्ण केन दिये। straint want made foreshed आक्षाचे क्रमणे क्रमूच में केंद्रीको स्टासन कार केंद्र राजको पाना निरुक्त । ज्यानकर महेराक्षरा अधिकीत जा जान रक्षा की हुए प्रधानीने राजने जुले हुए तक और अपूर्ण कृत्यान केन्यहारमें केंग्यूनर अध्योगके का नवानी क्षान्त्रीके अववाद्यांकान मोनी पुरोक्ते लक्षा बारके आणे बकुमा। संस्थान् स्तेनांके कारकारकार्य पर्यास्त् व्य वेचीयी जोर कृष्टिकार कार्यक्र स्थाने उन्हें-- 'सुन्तेक्षे ! बर्दि तुमलेन देवी तका अन्य वर्गनानिक विवयमे पृष्ट्-पृष्ट् पश्चनको सामग्र कारोद का प्रमुक्तीया अवधिकान पुत्रो प्रधान क्रवेने, तमी मैं इर अनुरोक्त संक्रार करीना;

प्रस्का करेंगे, वे की विश्वकि व्यान्त्र कृत प्रावित । को विद्वार प्रावित क्रान्त्र कराय करते पूर्व करते करेंगा अंग्रेस अवका करायेगा, वर्ष व्यान्त्रके विद्यक्ष के स्थान्त्र । प्रातिके वेष वेक्सओं ! प्रायोग को स्था प्रतिके कर्म क्ष्म प्रमुक्त प्रस्का करायेगे के स्था कृत्र की संस्था करते हैं। स्टान्त्रकारों करते हैं।

आंजिककोर प्राप्तु करूनाई हो गर्ने । किर

के क्षेत्रकार जन वेकालकारेके इस जनवार नोती । शन्दों सक्यान्यकारी ! पश्चिमन

क्रम क्रेमेंसर को स्थानेनोका काम महि

क्षेत्रा। मै का पशुक्तको निवृत्त क्षेत्रेका

अक्षर कारणात है , सुन्ते और वेदत ही करो ।

क्रमादील करवाले केवलओ : में ह्रावरकेपीसे

सबी अभिन्न करना ( कि. को इस दिन्स कार्युक्त-करना परस्य करेगा, का महानसे

मूळ के व्यवस्था। कुरुवेको ! सुव्यारे

अविशेष्ट को अन्य क्रमी भी मेरे बायुक्त-

प्रकार क्षेत्रक वर्ष को अप वर्षकान वर्ष अप जान अपी क्षेत्रका के के के प्रकार को को क्षेत्रका के के के प्रकार को का का का का

कारने जिल्ला करनेवाले यह नसूचीर हुए।

क्षणीते कोञ्चालक 'क्यूनति' यह जान विक्रमें । कार्यन करता है । केरिन् ! एकाल राजरीजीतें क्रम-क्रमाज करने तमे और वेलेशर प्रकार विकास अध्यास प्राप्त के कार्यकार हे ग्लेश का कारतरार महाता विकास भीवत पान प्रयक्त हुउस था, प्रतास समीत रीवाओं क्योंनि और नहीं हो स्तवाब । स्वयन्त्रा को रिस्स एका सन्दर्भ जनस्के स्थली और बुक्तात प्राचिन्त्रोके सूच्या प्रदान कार्यन्त्राते है. के बक्रेकर को सुरातिकर क्रेकर विद्यालय स्थान प्रतिकार पूर्व वर्षानीय स्थान विकास स्थाप हो है। धारण करने हाकी, नोते, स्थि, रण और बैहरीयर प्राप्त हो कार स्त्रे से । कह सरक फिल्के प्रतीर बरण प्रकारतान्त्र से और पन बार कार्यो स्था है तथा से स्था प्रकारके रूक-मार्कने सुराधित है, हे हम, इक्टर और विका आहे के प्रानुत्वी कर-बारकार चीरणे हुए गहेक्स्फे अस्पै-अस्पे मनाने ताने अवेर आवश्यकतानी निद्ध तथा विदासी कता बस्ते तस्य स्मिने ग्लेबर शिवनीके जान के उनकी गणन करके महीन कर के जनवार है; तकारि में कुछना

मिक्सत हो राजा : च्या जान सकता सोकोरों होड़ जुड़ी करेशनो कथा केवनकोने विश्वतर बार्ट्साम अक्रम कार्नेकारत है। इस राजन विज्ञानकर आक्रम हो न्योतानी मंत्रि स्थापूर्ण केवारा गावा पार्टि प्रचेनात क्षेत्रक विश्वपूर्वा विश्वपूर्व विश्वपूर्व विश्वपूर्व विश्वपूर्व विश्वपूर men-ates then, Personale, Septem, ज्ञारकर, सोवकारके-सवर्ग, श्रीकर, सरक, सोरायुक्त, सूर्यकर्ता, सूर्यक्रिकारक, क्रमीत, क्रीयामा, क्रा. क्रम, जनाय, कुम्पूर, कार्या, कार्यात, अर्थेशकार्यः, इत्य, क्रुकार, परस, देशका, क्रमका, पदार्थ, च्यालक्ष, म्होबर, स्त्रीम्बू, स्थाम, रहु, unfregen, fafteren, fafteren, सार्थके केनो प्रविका पूर्त किल काम अविकारकारण, अस्तरका, अञ्चलक, हेकोच महाकेत सिक्तान विकास संस्थेत इत्यापन, अर्थकान आदि बहुत-से आसीप Red wit, our preserve home wells mounted the retrieval state-responsible सानी प्रकार-प्रकार देवना की प्रकार राज्य अस्तात न सानी पूर् कोवारको बैसका पान

हरत, प्राप्त, पुरारत, पुरानिय और याना आ सुराहेदीकोके तीनो पुरोपके पूर्णनक राज प्रकारके वर्धत-वेले विकास अन्यूनीको कारकेत रिक्ट काम हुए। प्रमूर्वे स्थवेत pfid-passer from it on rath, scape कारकर प्रकार कारको और प्राचर जन्म क्रम्बाह्य संबंधि करनेर वे नेपालेकाचे होठयो कारो रहे । फिर अनुस्की कुरको सुरत-कृषेक कळकळर और प्रकृते हों। विस्ताकर के बार्ड अवस्थानको कहे हो पर्ने । परंतु प्रकार अनुकोद अञ्चलको विका क्रेकर माने । सभी गुरुष्टे पूर्व जटावारी वृत्ति वर्ष ज्योग निरमर ग्रीक्ष में प्रत्याने रहे, विश्वाने ने जीनो पुर विश्वासभाति प्राचारका सन्तव नहीं कारण पुन्तेश्वी पृष्टि करने समे । विशेषा । तम सन्दे । तम वनुवकारमध्यी पुत्रकेश रिकारका प्रोक्ति करू प्रोक्ष अञ्चलन-कामी सुधे ( (कर म्हेनवर्गनीर सक्र-) 'वेक्नवंत्राति चनकेशर ! जनस्य अस्य

 अविद्या है। अपूर्ण । 10.0 Beckelenter betrette betrette

पुर तीचे पूर्वका संक्रम नहीं कर क्लेमें हैं तम हैती यह चुनका अध्यक्तको नेवाल सगवाद क्रिको प्राथमधिको कुल्का मकारका पूज्य विकास का प्रवेदविक falls-figure-value account from on रियायकारी पूजा की नकी, तम से प्रवाह है मधे । फिर्म में मानकम् इंकारको इन सरकge servent hebbs det over क्योक्स्पाने भागामा विकास क्षेत्र परे इस विकास पुरू होता है। यह से है कि बाद दिल्ली क्यां कारण, करवा, करूप, Brijer, week gan berege, worth, water, freger, suckeres, suckeits इसका और परान्य प्रमु है, ने ही सन्ते। कराना है, करवा उपाप्त परेतुं की है, जब state might experience on blue महेन्द्रके विकास यह बात औरत यह बात apple the south undivide seventh कृत्याचर अध्यक्तीयम् हो । परंतु कुने । एव harlista urant relative relati सीराज्यक स्था पुरु परित्र हो प्राचन है। शासू । इक जन्मर यह प्रकारिकाम पूछन बार्ग्य म्यादेवकी निवत हुए, तब वे तीनो पुर बारसम्ब भीत है एकाँको छहा है को । भूरे । इस विकूरोर्थर प्रस्कार विकास कुछ हो। पूर्विक सम्बाग प्राप्ताकार साथ भीवार क्षापेतर नहान् असलकारने पानक परिचले क्रमर क्रोप दिवा । अस विकर्ण वेक्सओको पहल हर्न हुन्स । यस कार्यूनी पोक्सर अधिकेच प्रतिकृत से और पो केवनक, तिरह और परवर्षि अपूर्णिकारी विकेचनकी परवास विकासक तथा विकासी सुनि संस्थेत अवस्थाने का अवस्थान विकास का; उस नहार, आज्ञानकार काली (स्ते । इस मान्य इक्का और अगद्भिक्षर । प्रीक्षणानी कामने वन सिक्सीनकानी वैश्तीको

ga प्रजेत्वाको अर्थात नहीं कर सेथे, सम्बद्धः प्राप्त हो नवे हैं। असः देवेत् । अवश्यः पे किनुत पुर: रिस्टन के सम्बंध पहले के अस मान क्षेत्रक हुएँ पार का महिले और केवलाओंकर करने सिक्क भरितियों व

को । कारणार क्रिक्कोने बनुवर्की होती कामा साम पूर्व संपूर्णक करन more were from the set & forest क्षेत्रपंत्रा विकास काले रूपे। संस्थानीय निका समय अन्त्रे अञ्चल समुख्यो सीचा या, जा समय अभिनेत्र पूर्ण पर पर बार अनेने क्युक्ती केवल तथा हुवल विकास करके अपना मान योगिन विका



और ज्ञा पहासुरोको सरस्वारका करेवे किन्तुचे कहा—"मोक्टर ! तारकोर पुत्र ज्ञा क्ष्म कर विचा । तत्त्वहान् ने तीनों पुर की विद्युरिकारी देखेंके कावा साम भी ३६ जान हो गर्ने और ५० रहा ही मार्ने मना है। विको ! प्रांतिको ने पुर स्थानको । समुद्रेतको नेपालकारी मुनिया निर पहे।

संकरका लग्न किया और नव-धै-का महावेजको वेजकार परंज धनिन्दर्गक नाम प्रकारमें कियान करता हुआ का उनसे काने लगा (

तरकाश केला—'धव ! आहा हावर क्रमान है, यह इसे इसन के बच्च है। इस प्रतके प्रवासने आप किर का बहुती-सर्वेत क्ष्मको स्थ्य कारेने । सरकाम् ! औ देवता और असुरोके रिक्ने अञ्चल है, 👊 (आयोर क्रक्से मरणकार) कुर्नेश साथ क्रो ब्राप्त हो गया : जब जिस-विक बोनिये हव क्य भारत को, भाई इसरी कृति आवकी यक्तिसे पाणिल हो।' यूने । को के दिव विकास बार ही रहे से कि क्रियानीकी अवस्थाने कर अधिने को कानून रेतिनी पारमकर सक्की हैरी क्षत क्रिका म्यासओं ! और भी को कलक और चुळू क्षान्य के, के विन्यवस्थाना का अधिकार

उस समय विकितीको कुमका अभिकायन । होत हो करकार करन हो गये । यहाँगक कि कर देनेके कारण सेकड़ों देख उस बाजरिया। इन तिपृतीमें जिलनी कियाँ और पुस्त थे, वे अधिती जलकर हाराकार प्रका नो में । का काल-के-एक का अधिको उसी प्रकार क्ष्म हो भाइपोंसहित तरावाक्ष करने राज्य, सब नने वैसे बहुन्यनामें बगत परम हो बाता है। कराने अपने स्वाची असम्बद्धाल अनुसार, कहा समय कहा जीवण अफ़िसे कोई जी रवायर-जंगम विका यहे नहीं बचा, किन्नु अधुरेका विश्वकर्ण अधिनाती का वस चनाः वर्षेति यह देशोका अभिरोधी, क्रमुके वेजमे सुरक्षित और सजक था। विवर्तिके अवसरवर भी वह क्वेदाका क्रप्यत्मा क्या स्थान का । विन केवी सवा क्ष्य प्रक्रियोका प्रत-अधाव अववा का-अकार्यः जार् क्षेत्रेयः वास्त्रकारक यान नहीं होता, ये विवासने वर्षे रहते हैं। क्रारीको प्रायुक्तीको अञ्चल सम्पापित--इतम काकि रिन्ने ही प्रकार करना चाहिने: क्योंक विदेश कर्न करने वाणीका विकास हो जाता है। अतः गर्दित कर्मका आकरण भूकवार भी न करे 🔭। अर समय थी को देख कथ्-वाधवीत्रदेश शिवजीवी क्रमणे साथर में, में सम-के-सम शिम-धूजाके जवानमें (कुररे जवाने) गर्गोके अधिनमि हो गर्ने। (अध्यक्ष ५-५०)

वेवीके स्तवनसे शिवजीका कोप शास होता और शिवजीका उन्हें बर देना, मय दानवका शिकजीके समीप आना और उनसे वर-धावना करना. जिल्लीसे वर पाकर मचका वितललोकमें जाना

पूछा-पहायुद्धिकान् अस यह कालाहचे कि विपुत्के इन्छ हो **व्यासऔ**ने सनत्कृमारमी ! अस्य जो अक्रमेंद्र पुत्र और जानेवर सम्बूध्र देशनाओंने क्या किया ? शिवभक्तोंने सर्वतेष्ट है, अतः आय कन्य है । जय बाई नक्य और उन तिनुराध्वक्षीकी क्या

तस्मद् नकः मुस्तानकः सन्दिः नतीना कृत हि । व्यक्तिः सीको नोको न स्वयन् सम्पन्नोतः ॥ (कि पूर्व के सुद्धार १० (४३)

गति हुई ? पदि वह कृतान १८५६को कथाने अञ्चलकार्य प्रेकर अला होकर मोर्ट । सम्बन्ध रक्तनेवसम्ब हो को च्या क्रमा - जंकरवीने करा—ह्यात, मिन्यु तथा विकारपूर्वक बुक्को वर्णन व्यक्तिको । । वेक्क्य । वे बुक्कोन्नेवर विकेचकारसे प्रसन्त स्तानी करते हैं---चुने । कारामीका है, अतः अस तुम सभी विकार करके क्रम सुरक्तर सुविकर्ता ब्रह्मांच युव भगवान् अवका वर्णवानिका पर चीन स्ते । समाकुमार कियामीके कुमल करणीया - सन्त्युन्यरणे क्यते हैं —युन्यिक है करण करके जोते। सम्बद्धान्त्रातीने सञ्जा-च्यानुद्धिकन् वेकात्रात्रोका कर प्रकारती जिल्ह प्रका कारतार्थी । जब महेशाने देखोरी कामाया । वितासे ने पोश की । चरे हुए सम्पूर्ण प्रियुक्ति अस्य कर विका, तकः देशकाओंने वकः—अनवन् । सानी केश्ताओंको महान् शाक्षणं हुआ । यहः केब्हेबेस । यहि शाय हराया प्रसार है और कारण कंपारतीये पहान् भवेता है। इन देवनलोको अवन करा सन्दाना पर कारों, के करेवों क्वेंकि सकत देश करते हैं के देवररात ! कक-तर प्रशासनाथ और प्रान्त्यकारीय अर्थनकी धारित केवाभी का तथा निवाके नेवाने वाले दिलाई प्रकारका-मी श्रेक की थी. देखका साम ही हिमानार-पूरी कार्यनीदेवीकी और शृहिदात काफे संस्तृत केला अवसीत है। मधे । तथ पुरूष-पुरुष देशक विशव क्षेत्रक शामने कर्द हो गये । इस अवसरवर बढ़े-बढ़े मूर्णि भी देवताओंकी वाक्रिकेको भवानीत देशकार एको ही रह गये, शुक्र कोल न सम्बेत। के पारते औरके प्रश्नुको प्रमाण करने समी। राज्ञाल कार की दिवासीके का संबंधी

देखाकर भवजान हो गये । एव क्योंने हरे हुए मिण्यु तथा देवराओंके स्थार जनात पासी

शिल्ह्यात को हुए क्वलको सुनगर स**र्था** देखाओवर दृः कारी सम्बन्धन हो, सब-सब and next then one sole trailer केवल करते थें। सनस्कारणे करने 🖫 कर्षे । का स्था, विका और वेक्सओंने धनवान् सार्वे ऐसी अर्थन की, तम के प्रतय तमा असम हेकर एक राज ही रुपये बोरी—'अच्छा, सक् देख ही होना ।' ऐस्स व्यक्ता संकारची-ते, जो प्रका देखेंका दुः स्त इतक करनेवारे हैं, अस्त्रकार्वक देवीको यो पुरू अभीद वा, न्य स्वरा-का-रकत उन्हें प्रकृत कर दिया। इसी समय गय करन, के दिनमीकी कुलके काली अल्केरे वस गया था, सायकारीपूर्वक वन विविधासम्बन्ध म्हेकर- प्रामुको प्रस्ता देखका इसिंह मनहे नहीं का, जो देवीके भी देव, जब तक इरनायरों अन्या । जाने क्रिकेट पाक्यों क्रम कोइकर अस्तित्व, धाराविक अस्तीन रहनेकारी और वेशनूर्वक हर तथा अस्तान्य देनोको भी प्रिपृश्वाच्या है, कावन किया । तकावार सभी अध्यान किया । विर वह विकासिक परवर्ति प्रमुख देवलाओं ने भागवान् विकासी सूर्ति त्येद्र गया । तत्थ्याम् करकोड् गयने व्याकार क्यी । जो सुनि जिल्ले जानेपर लोकोके दिस्तानिक अंतर देखा । उस समय जेनके

भक्तिगुर्व किनसे उनकी सुक्री करने लगा। क्रिक्रेंड । मयद्वार किये नवे सावश्यो सुनकर परपेश्वर क्षित्र प्रस्ता हो गर्ने और आद्तपूर्वश्च उससे मेरी।

शिवजीने करा—दाक्यकेश वर्ष ! वै सुहायर प्रसन्न है, अत: तू वर माँग से । इस समय जो कुछ भी तेरे नककी अभिनकत होगी, उसे में अकाव दुर्ज करोजा ।

समस्त्रमारको कथते है---सुने ! ऋष्युके प्राप्त महानामा वाचनको शुरुवार स्थानकोह मधने अञ्चलि साँधकर जिन्छ हो का प्रकृति करनोमें जनस्वर करके बढ़ा ।

मय मोरल —**देशाधिक पद्मकेन । न**हि आप मुक्रवर प्रशास है और मुद्देश पर वानेका अधिकारी सम्बन्धे हैं से अवनी बार्खनी मिक प्रवास सामिये । यहनेवार । मै सह अयमे थलांसे निवल रखे, डीनोपर अध मेरा द्याचाच बना रहे और अञ्चल 🗨 प्राणियोंकी नै उनेश्वा करक रहें। नौबर । क्षभी भी मुक्रमें आसुर जन्मका उद्देश न हो । नाम । निरन्तर आपके सुध जक्तमें भागीय भारत निर्मय बना गाँ।

सनत्क्रमारजी कहते हैं<del> व्यक्तमी</del> । प्रीकर तो सबके कामी तथा यक्तवत्तक है। मधने जब इस प्रकार कर परपेश्वरकी प्रार्थना मरी, तब वे प्रसन्न होकर नक्से कोलें।

भक्त है, तुलमें कोई भी कियार नहीं हैं; नक:

कारण उसका गरम भर आवा और यह जुबना है। अब मैं तेरा जो धुन्छ भी अभीष्ट बर है, यह स्वया-बार-स्वरा तुझे प्रदान करता है। अब व येएँ अक्टब्से अपने परिवारसहित वितरहरीकको चला व्य । वह व्यर्गरी भी रक्कीय है। यू बढ़ों अस्त्राधिकरों मेरा प्रजन क्रले हर निर्धय होकर निवस्त कर । मेरी अवताले कभी भी सुक्रमें आसुर भागका प्रकारक रहीं केया ।

> सकक्ष्मारम् करते है—चुने । काले बक्कार संकरकी जा आक्राको सिर हुन्सा-कर क्लेकार किया और उन्हें तथा अन्यान्य केवोंको भी प्रकास करके वह विश्वस्त्रीकको कार नका । तक्तकार पहादेकती देवताओं के का पहल कार्यको पूर्ण कार्यः देवी पार्वती, अवने ५% और सन्दर्भ गर्गोतरित अन्तर्धार क्रे गर्व । क्रम परिवारस्थेत धनवान् संकर अवस्थित हो गरी, तक वह धनुष, बाग, रथ असी, साथ अवकरण भी अवूरण हो गया। तत्त्वहरू, प्रदेश. किया तथा अन्यान्य देख, वृति, गवर्धा, वित्वर, नाग, सर्व, अधारा और पनुष्णोको मक्तन् वर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी इंक्सरबीके उत्तय प्रकृतका बंद्धान करते हुए आक्ष्यपूर्वक अपने-अपने स्वानको बाहे क्वे । व्यक्ति व्यक्तिकार उन्हें परम सुलकी आहि क्कां । नक्ष्में ! इस प्रकार मैंने शक्तिमीति इंकरबीका विद्याल परित, जो विपुर-विनासको सुचित करनेवास्य तथा परलेखाह स्मिलासे बुक्त है, भारा-का-सारा तुन्हें सुना विल्या । (अध्याय ११-११)

**क प्रतिक केल्युला क** ш 

इथको तपका और विश्वकरा जो पुर-प्राक्तिक कंशन, प्रश्नुपुरुक जन्म, स्व और उसे परव्यक्ति, प्रधाननीकी आवासे उसका पुष्करचे तुरश्रीके पास अस्त और

इसके साथ अतरिकार, इस्ताजीका पुनः वर्षा प्रकट क्रेकर क्षेत्रोको आसीर्पाद देना और सङ्ग्रेष्ट्रका माध्यमं विकासकी विकिसे मुलसीका पाणिप्रहान करना

सदनकर जसन्वस्त्री अर्थातमे लेकर **जाने सुधारकार्यको पुर क्रकटर उनमे** - स्थापं स्थापन स्तरपुरवारकी कहा—कृते । अस प्रम्युका क्सरा व्यक्ति जेन्स्स्ट्रीक श्रमण धारो । अस्टे सूनमें न्यानों सिमाध्यीय सुद्धा है जाने हैं। क्यालको । सङ्गण्य जनक एक महानी। क्षाप्त वा, जो देखेंके रिन्ते कन्यकारणा का । जो विकासीने रकते मुख्योगर विकासी कार प्राप्ता का । विकासिका यह दिवस भागित परम कावन जाता वास्त्राच्याक 🖟 । पूरणार शरीक्या केंद्र होनेके सार्क में सरसा सकेंद बारता है, तुन डेम्पूर्वक को सबस करे। इस्तानेत पुर को न्यानि करेगिय के, उनके पुर बारक्य हुए। वे मनगरीत, वर्षिह.

विकास प्रभीत नाम कर दिया। जनकी क्षेत्रकोष्टा इतना अधिकः निरम्पर कृता कि आका वर्णन करना जरिन है। ३२ केरकर-महिनोर्ने एकका गाम क्यू का व्यू के सुन्दरे तथा अञ्चलकारी की । उस राज्यीका सीमान्य कहा हुत्ता वा । पूरे ! उस सुक्री

शृष्ट्रिकर्ता, विकास कार स्था प्रसारकी थे। ब्रह्मेर जनाम क्रेक्टर अन्त्रको नेपा बारमाओका

विस्तरपद्में अने जन जी रिज्यों से से है। उनमें एकाका नाम कित्रकिति का, जी महान् करा-नरस्थानो सम्बद्ध छ । उत्तरह कुत हम हुआ, जो जिमेन्त्रिय, कर्मिक स्था

बिलुभक्त था। जब इसके मोई कु स्वी

पुरत, ह्या कर चीरको विकास स्वयंत्र हो नवी ।

बहुत-से महाचेती पुत्र अन्तर हुन्।

राम्ब्रीक्रवंदि कृता विवास्त्रको स्टब्स् वार्थे क्रमाद्री स्कृति बाँव अर्थेश वितर विम्लेग्यानाने ब्याह्मा होका अवन्त सारा कृतान इनके श्रह सुरक्षक । जनकी जन्म सुनकर जक्षा भी इन्हें साथ नेकर कह जारा क्यान किन्तुओ स्थानेक रीन्त्रे वैद्यालयो यहे । यहाँ वर्त्वव्यार तथा स्थेतीये तिस्तेव्यत्विः अधीधाः त्या रक्षमः परमाना विष्युको विजीतनायके प्रकार विकास और बियर क्रांस मोक्रमर प्रकारी मुक्ति वहरूपे समेते ।

**(केंक्टर-१०क प्राप्त विकास और पुरवार)** 

क्रका के। इन काम आरम्प किया। धार्री

कुक् अल्ले स्टब्स्ट कुल्ल-प्रकार

जब करते हुए इसके एक त्यक्त वर्ष बीत

क्षे । तथ कर क्यांक्रिक बरावाले एक सारकारकार केन विकासकार सर्वत ज्यान हो

मुखा : बार् हेचा अन्य कुछार मा कि उसमे क्रम्पूर्ण केवल, मुनि तक बनु संतान के औ ।

त्व से प्रवासे अनुवार क्रमाना कालो सरकारक हुए। वहाँ क्यूंने सम्पूर्ण

देवता चेले—केक्क्रेव ! इमें का। नहीं कि वर्ष काँन-सर कारण उत्पन्न हो गया है। क्रम विस्तरके नेक्सी संस्तृत हो क्रके हैं, यह आप ही बहुत्त्वहर्षे । हीनवन्त्रे ! अपने प्र:पनि रोक्कोके रक्षण में अल 🗗 है; अनः कुरमञ्जून हे स्थापन है कुन करनारातिको क्षा परिविषे, पक्ष परिविषे। सनत्कृतारम् कक्षते हैं—चूने ! प्रकृत प्रत्यागरावारताः भगवान् विच्या पुरवान्तवे दानकेन् द्रण्याते स्वरत्य विद्धा हे सुनी थी. और प्रेयपूर्वता कोले । विच्या हो. अतः यह भी शीहरिक वर्त सामेक्ट आ

शिक्तुने कहा—कावले । सम्बा रहे. सवराओं का, अवर्षात व होत्रों । कीई सबर-पहार नहीं होता; वर्षीय अभी सर्वकार सबव नहीं कावर है। (यह केव

अर्थका समय न्या समय ११ (न्या स्थ से) हम्म समय राज्यका है, से नेरा पर्क है और पुरुषी कामको गय का या है। में अर्थ कर्यन देकर काम का देज।

सन्त्रं जारी काल है—पूर्व । वार्यात् विकास की व्यक्तिर प्रकृत अली हेलताओकी प्रक्रम काले रही, वे कर्ने वैर्थ धारण आर्थ अन्यो-अवने वार्या की कर प्रकृत कार्य । इकर प्रकार अव्यक्त की कर प्रकृत कार्य गायक कृत्य का कर की का का । कार्य गायक कृत्य का कर का का । वर्ष पहित्रकर अधिरिते अवने व्यक्ति का कार्यकाल क्या श्राक्ति वार्यक की हुए प्रश्नुत गायीने काक्ष— 'यर वांत्र !' त्या विकास अर्थक क्या सुरक्त और और

साथ इनके सरमोगे त्येद-दोष हो गया और बारंबार सुनि कार्य हुए केरण : रामने कंश--देखांक्षित ! कार्यक्ष्य ! अवन्यो मन्त्रक्ष्य है : रामवाच ! मुझर एक केर पुत्र वेशिके ! तिर्योकेस ! मुझे एक ऐक कीर पुत्र वेशिके ; जो आपका भक्त सम्बाध्यान् कर-नरसामके

आणे क्वारिक्त देखकर प्रश्न कही जाकिक

सम्बद्धा हो । यह जिल्लेक्टिको जीव हो, परंतू केवता इसे बराजित न कर सके । सनस्कृतास्त्री कहते हैं—पूर्व !

क्षण्यात्व रूपम्बे में सक्षणेश श्रीवरित्र को बहु पर है हिंका और उस्त भीर क्षणे को विकासे उसका क्वेरण पूर्ण हो गुरू जा; अत: बहु भी श्रीहरिक वर्ष समियर उस विकासो नवकार करके अवने घरको तर्रीट गुजा। बोद्रों ही सम्बन्धे उत्तरान उसकी

व्यानकारे क्रमें नर्गकारे के लगे। व्या अवने केराने वरके चीतारी ध्यानको उत्यानित कराते क्रूबें पर्वेच्या बाने उत्याने। सूने। श्रीकृत्यनके पार्ववृद्धा अवन्ये जो सुद्धाना जावक नोच का, जिसे राजातीने कान वे दिवा का, जहीं अनके गर्भने जनित्र हुआ। व्यान स्वानकार जावन अन्येनर साध्यो द्यान व्याने एक नेजानी नात्यसम्बद्धे जान दिवा।

का किया व्यापन में पृथितरोंको कुरासर

क्रका विविद्योग मान्यर्थ आहे संस्थार

स्वया विकार हिमोगर । उस पुरुषे अवस

होनेना स्कून स्कून उत्तास भवाचा एका । जिर सुख दिन अलंका विद्याने को सारकारण पद्मान्त्रः देखा गरकारण विद्या । यह अपने विद्याने सारो सुद्राद्यांके अनुस्तानी प्राप्ति स्कूने समा । यह अक्यम तेमानी था, अल: उत्तर्भ स्वयमाने ही उत्तरी विद्याने तीना वर्षे । यह विद्या सारकारिया स्वर्थे अपने प्रमान-विद्यालया हो स्कूने त्यान और अपने स्वर्थना कुट्टीसपोला से यह विद्यानकारी क्रेस-स्वाचन से नाम । स्वर्थनार सम्बद्धानुहा सहा कुठते, तम

का र्वशीवका मुक्ति उन्हेंत्रसे पुकार्य प्रकार अञ्चानीको जाता करनेके शिने अधिकृतिक स्वाता करने सन्ता। उस समय का एकाज्यान हो अपनी इन्हिलीको नासुधै करके गुक्ताहरू अध्यतिकाका जन करना

रहा । यो पुष्करणे सवस्या करते हुए क्रम्यसम

• मंदिल विकासिक • mit einer franche magnet bel de perioder bened d'es periode en september : en confession periode de la confession de la confe

MA

देवचंतानी अक्ट संब है वह पतारे और स्त साम्येक्सो कोले—'सर कॉन !' महाजीको देखका अस्ये आरम जानको क्षों आणियादन निरमा और निर क्षण बार्गीसे करकी सुनि की। तरकान, जाने प्रकार वर मौनने पुर् बद्धा — 'मनवन् ! वै केवाराओं में किये अध्येष हो सब्देश का प्रकारी परम अस्य क्षेत्रर केले-'प्रधास्त--पेका ही होपा।' वितर उन्होंने प्रमुख्यानो यह दिया लोक्नामाना प्रमुख बिक, के कल्ले लयूने पहलेक की महरू और सर्वत विकास प्रदेश करनेकाल है। सहन्तर बहुतवीने को अधार की कि 'कुल अपूरीकरूकी काओ । वहीं वर्णभारतकी काना सुन्दर्भ ग्रहानकाच्या करणा कर गाँ ै। तुम क्लोर साम निमान बार स्मे 🖰 में काइपार सहाराजी करी क्षाप करानेंद्र राजपंत्र ही तुरंत अपायांत हो गर्ने : गर्म प्यामिक रक्षुपूर्ण भी, विकास क्रांत क्योरब सर्वाकलके कुले हो कुछे के और मुख्यान



स्तानुस्थाने का वेलेके रिक्ते राज्यानुक एवं अस्ताना स्टेस्ट की की, पुरवारणे ही जन सन्तर्के व्यूतनेके भी प्रकृतसम्ब बारकारी पारेने क्षेत्र राज्या और सहार्थर अहम-पुरार व्या कारामा हो वर्धांच्यानायो क्षर पंज । भाई राज्य प्रश्नुष्ट राज्य का रक्तन्तर का जीवा नहीं सर्वाचनकी पूर्वी कुराली तथ कर रही की । सुन्दरी शुरुग्लेका क्रम आरम्भ कामरीय और मंग्रेक्ट का। यह इसम्ब इंडिस्से सम्बद्ध की। इस स्मीकी देशकार स्टाप्ता अनके समीप है वहर गया और धनुर वालीने असरे मोरम ।

शहरूको कान-प्राची ! प्रांत सीम हो ? बिलानी कुछ हो ? पूज वहाँ पूजवान केंग्रांत क्या कर की है ? का सार कार पुरे कारणके ।

सम्बद्धानंत्रयो स्थाने प्रमुख्ये ने सन्दर्भ क्या पुरस्त कृतिकी क्रांके प्राप्त ।

त्तारे येत -व वर्गकवर्ष क्ष्मीवनी कान्या है और वहाँ तन्त्रेपानमें सम का पन्ने हैं। अन्य कीन हैं ? सुरापूर्वक अवरे अचीष्ट्र स्वानको यहे पहले; क्योंकि नारिकारि जाता अस्तिको भी मोहने इस्त केरेक्स होती है। वह विकास , निवर्तीय, क्षेत्र अन्यत्र कारनेकारचे, मानावारीको तथा विकार हरियोको ची न्यूएकके समान कराइ debuurft uich fin

समस्वारची काते हैं--वार्थ ! प्राची क्रम इस प्रकार राज्यती कार्ने कहकर सूच हो गर्नी, क्य को मुलबाराती बेरक्कर सञ्चानको के कहारा आराम वित्या ।

महानुष्ट केला—देखि । सुमने जी साम काही है, कह कारी-की-सारी विकास हो, ऐसी कार नहीं है। जाने कुछ रास है और पुष

व्यक्तों हे जाते है—ऐसा वेदका अनुसासन

है; बांबु स्त्रीते सर्वातन हुए वृत्तनको सुद्धि

formunde seinfen som facil specifi

मानक हो नहीं है। इसी कराना उसके वितर

काने प्रशा दिने कने विकानतील आहितों

इन्करपूर्णक पहल जो करते गया देवता औ

कालें हुन अधित किये गये पुत्रा-कार

आविको जीकार नहीं अस्ते । विक्रवा का

किन्नेक्षर आकृत के मार्गर है, काले जान,

Abblione and annual and de le frequencia de la faction de अस्तर में । इसका विकास कुछने सुने । युद्ध हो जाता है तथा कुछने सुद्धि एक मोचने ! जनामे शिला चीताल जातिको हैं, अनमें कुछ अन्यनी हो। येश से देशन निवार है कि बैसे मैं मरस्युद्धि सामी नहीं है, करी प्रचटर भूग भी महाग-मरहारीया नहीं हो । मित भी इस समय में बहुतबीयरे असूबई कुको समीव अस्ता है और नामर्व विकासकी विकित्ते हुन्हें प्रकृत सहीत्रक र भो ! उस तुर सुते जो जनते हो अवस कुक्ते कार्थ वेश कर जी भूति हुन है ? अरे ! ऐक्सओने पन्नम् अन्तेपान मञ्जूष्ट में ही है। में स्ट्रायत संस्था तथा स्था मानन राज्यका कुत्र है। पूर्वकालों से

प्रकारके जुड़े अपने कृतिकारक कारण कार ger file सनत्युष्पालको कालो है- न्यूके ( पुरस्की के अनक्ष की कहाकर प्रश्नाचूह जून हो मका । अस बारम्यराजने आर्राप्तकेस गुल्लीकी देका क्रमा प्रकार बाह्य, तम बहु करने प्रसाह

र्श्व और पुरस्कतमा बढ़ारे लगे : तुरकारी कोली---भाद मुख्य ! अल्प शास्त्रे अस्त्रे सार्विकः विकास सूत्रे परिता कर विन्त है। जो पूजा बोहरत बराजा न हो जर्फ, भए शंबारमें कन्यवस्था मार है; बनोपित जिसे की जीन नेतर है, यह पुरुष समाचारी होते हुए भी जहां अरहादाः कम स्तुपत है। बेकार, मिला अर्थर स्थारत मानव काश्री निका काले हैं। कारणांक सभा करवाडीको छन्नक सा दिनेते, शामित बारक विमोत्ते और बैदन बंदद विमोते

कार कर, कर, होय, पुरुष, किहा शीर क्षाको क्या साम्ब ? अधीत् इसके ने सभी टिल्कान के जाने है। वैने आपने रिन्हा, श्रीकृतिका वार्क्य का । मेरा काम मुख्या क्षेत्र प्रथम और प्रथमी मानुवारीके रिक्ट ही मा । इस समय में स्त्रीव्यानीके प्राप्त आपकी परिद्वा तो है; क्वीफि साविक्वेके सम्बन्धन स्थापुर होनार जनम हुआ है। मे माहिने कि यह अपने मनोनीत कारावी सारी वाले पुत्री उत्ता हैं; वजीविक ओक्ट्रान्तक वरीक्षर कार्यक्ष क्षेत्र को को परिवासको करका करे। सन्त्रुव्यास्यो व्यक्ते है--- **व्यक्ति** । विका समय चुरुको को अल्लोकार कर स्त्री भी, क्यों सब्बंध सुरोधाली जाहा कहाँ अर पहिले और इस जन्मर करने रहते । अपनिषे करा- -प्रश्नकृतः ! तृषः प्रस्तेः साथ पता पार्थमें सार-विकास कर से के ? तुल न्यानार्थ विकासकी विविहरे क्रमात वारित्रकृत करो; वर्गाकि विक्रम ही कुल पुरस्तान को और यह ससी-साम्बी भारियोंने साम्बन्ध है। ऐसी इसमें निकृत्वका निवृत्यके साथ एकान्य पृथ्वकारी ही होत्य । (किर गुरमरीओं ओर सक्त काके केले--) सारी-साधी सुराही | व् ऐसे गुज्जान् कामान्ध्री क्या वर्गका से रही

**है? यह में वेक्साओं, असूरी सथा** 

कुरुक्षेका कर वर्ष्ट्र सार्व्यकार है।

कुमारी है है इसके साथ सम्पूर्ण स्पेक्टिने

< विदेश देखारूका क

सर्वेदा जाम-जाम स्थानीयर विस्कारकार आहे तथे : का दन्ता प्रमुखने गान्धर्य-धतुर्थंक व्यवसम्बद्धे व्यव क्षेत्रेती ।

You

अनल्कुमारजी कहते 🖁 — शूने । इस का**र्य** रूपा । प्रकार आसीमांद्र केवन अहा अपने जनको

क्रमेह निहार कर । प्रेरीरान्स होनेकर यह कुषः विकादकी विकिसे दूससीका परिवासकर गोरजेकमें जीकुम्मको ही प्रका होगा और जिल्हा। यो तुलगीके साथ विवाह करके वह इसकी मृत्यु हो आनेपर तू भी बैकुमानें अनमें विश्वाह स्थानको बारा गया और क्योरम क्यान्ये इस स्वयोग्ड साथ सिहार (अव्याप १६--११)

शङ्ख्युहका असुरराज्यपर अभिषेक और उसके द्वरा देवोंका अधिकार र्णीना जाना, देवीका अक्षाकी शरणमें जाना, ब्रह्माका उन्हें साथ लेकर विष्णुके पास जाना, विष्णुद्धरा सङ्ख्यूकके जन्मका रहत्योद्याटन और फिर समका दिवके पास जाना और दिवसभावें उनकी झाँकी करना तथा अवना अभिप्रतथ प्रकट करना

सरकृताओं काहे हैं—व्यक्ति क्या है, अन समय अधुर-पानकर अधिकेल सञ्ज्ञाको तथ करके का प्राप्त कर विका और यह विकासित द्वेषता अवने पर तीद आपा, तथ बामची और वैद्योको सही अस्ताता र्ह्म । ये जन्मै असूर तुरंग ही अपने स्वेकमे विकासकर अपने गुरु शुक्रामार्थको शाब के दल क्याकर आके निकट आवे और किरचपूर्वक इसे प्राप्तक करके अनेक्ट्रो प्रकारके आदर प्रवर्तित काले हुए उसका क्तमन करने लगे । फिर को अधन नेजवर्ड बार्ग अनुबार अस्थान प्रेमध्यको उसके पास ही साहे हो गरें। क्या राज्याना एक्ष्युक्तने की अपने कुरवन्त्र सुरक्षाकार्यको अल्या हुआ देखकर यहे आदर और यक्तिके साथ वर्ते साहाङ्क प्रचाम किस्ताः तद्वन्तव गुरु शुक्राचार्यने समान असूरोंके साम सामात्र करके इनकी सम्पतिने प्रश्नुकृती दानको तथा असुरोका अधिवति क्या दिन्छ । दमापुत्र सहस्रह प्रतामी इन बीर तो बा

क्षेत्रेके कारण का असुरराज विरोक्ताके क्रोच्य पाने लगा। तम असने स्वयूत वेकान-वेदिर जासमाच काके बेगावर्धक क्रमात संक्रम करना अवस्था विश्व । सम्पूर्ण हेका फिल्कर भी अस्ति उत्तरह तेनको म्बर्ग न कर प्रकें, अनः वे समरचनित्रे भाग क्रमे और धीन होकर महन्त्रप क्योतीकी एतेवीके का दिनों र उनकी कारका जाती रही । से श्राह्मकूको मदावर्ती क्षेत्रिक कारण प्रत्यादीन क्षेत्र गये। इधर शुरकीर अलग्री दल्लकृषा दिनवराज राष्ट्रपूर्ण भी सम्पूर्ण कोक्रोको जीतकर देवलाओंका सारा अधिकार छीर रिजा। **ब्यू क्रिकेवरियरे अवधे क्राधीन करके सम्पूर्ण** सोकोपर कारान करने समा और सार्व इन्द्र बनकर सारे च्याचारतेको भी श्रधने समा तथा अवनी फ़लिसे कुनेर, सोम, सुर्च, अति, यस और यात्र अधिको अधिकारीका

की पारत्य पारत्ये प्रत्य । का प्रत्य पहन्य होत्या राज्यसे हाथ को हैदे थे, ये प्राची बार-पराक्रमधे सम्बद्ध मार्गित स्थापुट सकत देशको, असुरी, क्षण्यी, नक्सी, शक्ती, अनी, फिल्ले, क्यूको तका किर्मेक्षेके अन्तर अन्तिनीका एकक्क सामान् का । इस अवसर महत्त्व राजनानेकर रक्षका व्यान वर्गान्य सन्तर्भ पुरुष्टेक राज्यता अरचीन कारण रहा । सम्बे राज्यी न अकार पड़ता का पं महत्त्वरी और न अपूर्ण अहींकर ही प्रयोग होता गाः आणि-कारियों में अवस्थानक वहीं इस करें भी। को स्थान प्रकार सहस्र सहस्र सहस्र भी। मुख्ये विका कोते ही अनेका प्रकारकी कान्य अनुब कुरती की । नाना अवस्थानी ओनिवर्की क्राम-क्राम करने और स्थाने कुछ वीं। क्राय-काल परिवर्धको एक्ट्रने की। सङ्ग अपने वर्धापर निरुत्तर देश-फे-देश 🕬 विकोत्तरे रहते थे। कुश्चीर्थ मध्य पुरम-पान कृति सुप्ति के । कृतिसाक्ष्मिते शुरुवायु और व्यक्ता रक्षा था। केवलाओंके अतिरिक्त सभी जीव सुवति हो । कार्ने विकास स्थापना विकास मही करपत होता था। धारो वर्गो हो। अस्तर्वाचेत्र प्राची स्थेत अस्तरे-अस्तरे व्यक्ति विकास पाने थे। इस उसका वस पान विक्रोपनिया प्राप्ति भीत रहा था, उस समान कोई भी के ली नहीं का केन्सर देखता आह-प्रेपका बुक्त का स्त्रे में ( पूर्व ) सकल्यी प्रमुख्य नोगोकिंग्यको सीकृत्यक परन मित्र का । सामुख्यसम्बद्धाः व्या स्था श्रीकृष्णको परित्ये नित्य स्थान पार पूर्वसम्बद्धाः को सम्बद्धी योगिने जन्म सेना बहुत का, परंतु दानक होनेकर भी अवस्थी सुद्धि क्रानकी-से नहीं थी। क्रिय स्थानको । स्थानका को पराधिक

अवन्य नारा कृष्यम् अने सह सुमाना । तथ ana पर सभी देखकाओं कथा पुनियोंको कुछा नेकाल को जान है कार्यांको कुछ प्रकृत करनेवाले बेकुन्छ-लोकाके बस को । भाग पर्युक्तकर देवनकोलांका अञ्चल रक्षांत्राच्या दर्जन किया। उनके यानावार विकरीय सुरक्षेत्रिया था, स्वयन्ति पुरस्तान हराज्याल को वे और सन्दर करणालाहे क्रिक्टीचर का । के क्यूच्येन केन अन्त्रमें कारो धुवाओंने सङ्घ, सक्त, नक्त और एक भारत किये हुए है । बीवियहबर मीलव्यर सोव्य सहा का और सम्बद्धारि दिन्न करवरी सेवाने निवृद्धः ये । ऐसे शर्मकानी विष्णुको इतिही काके बक्र आदि वेक्साओं संबंध मुनीश्वरीते अहे प्रस्तान विकास और वितर प्रतित्ववर्धिक प्रात बोक्का वे काकी सुनि कार्य लगे। देच्या बोले—सम्बद्धसारम dispositions i new delta an der क्षेत्र सोन्द्रोचे प्रस्तवी है। आप विस्केत्योके नुष्ट है। ब्रोहरे १ इस सब आयके सन्मानस कूर है, असर क्रमारी रक्त मंगितने । असनी महिनाने कभी जून व होनेवाले हेहजीताती क्रिकेक्ट ! आर ही स्तेक्टेके प्राप्त है। पोर्टिक्य । स्थानी आपने ही विवास कारी है और आप अपने मार्गिक जान-कारत है, आयंको इक्स नगरकार है। इस

प्रमान सहित करके राज्ये देखात औद्यतिके

त्राचे में पहें। इ**नकी कत सुनकर मनका**न्

सुरायक ब्रांस अर्थि परायर वास्त्रमा करके

व्यक्तिकी समानो यहे। यह व्यक्ति

क्योंने ब्रह्मजीका दर्शन किया और उनके

करणोर्ने अधिकारण करते विकेशनारी कार्या सुनि को हिन्द आकुरस्तान्त्रीक

Treet.

 Applied group or 

विष्णुने प्रकृति पद्धाः ।

विहार रिक्के अरचे हो ? तुनकर क्विक-सर कहा कर्मन करो ।

सम्बद्धारची काले है—बुने ! बीद्वरिका क्या कुरका प्रकारीने विल्य-भारती है।१ ह्याचार उन्हें कांग्वर प्रमान शिक्षा और असुनीर चौनवार परकारन विष्णुके रामक विका हो केवलओके व्यक्त भरी हुई सञ्जन्सको सारी अल्या का सुनाची। तथ सबसा अनियोधेः चार्नेके हाता परमान् बीवरि का नामते पुरसार (स यो और प्रक्रमें का युवनन स्थानन कारो हुए केले ।

क्षेत्रामाने क्य-क्षान्त्रेति । व सङ्ख्याच्या कारा कृतन्त्र कारण ध पूर्वकारणे का महारोजनकी गीम का, को बेरा चक्क था। मैं अस्ति वृत्तानाचे राज्या रक्षकार्थ इस पुरत्या इतिहासका कर्मन कारत है, सुने । इसमें विक्री जनवन्त्र परिष्ठ गढ़ी वारेना काविने । नगवान् प्रोका राज करनाम करेने । चौरवेकांचे मेरे ही हन श्रीकृत्या श्राप्ते हैं । प्रत्यके को औरराज्य नायके विकास है। यह समाज्ञानने मध्य प्रकृतिकारी परकोरकात् परिवर्धी पूर्ति है। बहु बहुर सुन्दरकारको विद्वार आपनेकाली है। उनके अक्रमे ज्युत ब्यून-से गोप और पोनियाँ भी बड़ों निकास करती है। वे निवं शब्द-कृष्णका अञ्चलीत करते हुए उपल-कार्य क्रीक्राओंने पानर खते हैं। नहीं गोन इस शक्य प्रामुक्ते इस सीलाले भोतिन होन्सर इत्रमधात अवनेको राज्ञ देनेकाची क्रमधी

रिक्त् - केले — **अक्र**् ! च्या - वैकुन्य: क्षी साथे तिसूतको अस्यो पृत्यु निर्वातित कर कोरिक्टोके रिक्ते भी दुर्शन है। पूज वर्ता भी है। इस प्रवास यह क्रमक-बेहरू वरिकाप करके पुर: कुला-कर्वद हो जावना। क्षा पद्म है ? यह प्रवासीकांको की सामने हेवेड़ । ऐसा सारवार तुन्दे यस नहीं काना कारिये । यहारे, इन क्षेत्रों शंकरकी शरकार्षे करें; वे श्रीष है साम्यानका विकास करेंगे। क्रम क्रमें, मुख्ये लाक क्रमाना केन्द्रेयोंने निर्माण ही कार करिये ।

केश्विके अनु हो गया है। ऑक्ट्राव्यने पहलेले

सरस्यास्यो स्थाने हैं—सूरे । सी magner programme form forestrationals को । व्यक्ति के यूप-ही-यूप प्रकारताल क्रमेंचर सम्बद्धाः भारत करने जा स्त्रे थे । व्यापानी ! इस अवस्त में स्थानीर निष्णु papels and self more an Appenduct का च्योंके, जो च्यान् विका, निराचार तथा गीरिकामके रहित है। यहाँ वर्ष्ट्रकार अपेने विकासीयाँ सम्बद्धाः स्वरंत विकास । यह केली एवं अकृत् प्रमाणकार्य नेपा प्रकाशिकुतः करीरिकाले क्रिक-कर्वतीले विशे क्रेकेंड महरूक विकेश्यालये प्रोतियत हो रही भी । उन कार्यक्रेका कर सुन्दर कार्यक्री वृक्त न्हेंबरके कर्मक स्थान था। इसके एवं पुतार्थ थीं। चीच भूत और तीन के चे । महेने नील सिद्धा गुर्वा प्रतीनका वर्ण अस्वयः गीर धा । वै साथी क्षेत्र न्यांने पुरू प्रकार और मानके क्राचरणां निकृतित है। वह प्रजेहा सक करित पुरस्कारके समान आसारवासी और जीकोर की । इसल-काम चरित्रमें संधर हीरोंके प्रारोधे यह प्रचाची गयी थी। अस्तुत्व न्वीके भने हुए कामल-प्रजेते सुरवेशित भी । उसमें महिन्दीकी व्यक्तिकोंने कुळ नवाव वर्षे वे, किल्ले का बिक-विकित केल की वी । इंकल्बी इक्से असे प्रशासनी वही हुई बी, भिरासे वह अनुस-सी संग सूरे बी। वह स्वयन्तकमणिकी करी हुई सैकड़ी सीविष्योसे युक्त और असमें बार्च ओर कुनुजीस्ट्रमणिके संघे समे थे, किन्पर सर्वसङ्खे अधित काञ्चले सुन्दर परस्का रुद्धा रहे थे, जिससे यह परच्छे चेंद्रे लेली थी । यह चलीपर्तित संस्कृत तक सुनन्तित सामुहे सुवारित थी। एक भइक चीका किसारधाली वह सभा चक्रा से किसरोसे रहवारस्य वरी थी। उसके मध्यभागने अपूरुप राजेग्रारा निर्मित एक विकास विद्वारको सा, उसीयर स्थालकित संस्कर विराजमान में । उन्हें स्रोधर मिन्सूने हेका । वे तारकाओं में किरे हुए बन्हवाके सवाव रुग रहे है । ने निर्ताट, कुम्बूल और स्वोकी मालाओं से बिभूमित थे। इनके सारे अक्रुये भक्त रवाची हुई भी और वे लोशा-सम्बद्ध प्रारण किये हुए थे। यहान् अल्लाससे वर्ष हुए उदाकात्मका यन शतक तका प्रसन्न का । बेची पार्चलीने उन्हें सुवातिक कल्चूल अद्धार किया था, जिसे के चंदा रहे के। विस्तान

क्षांच्ये हेल बैबर लेकर बरवपस्तिके साथ कामधी लेका कर रहे से और सिद्ध असिन्यप हिरा प्रकारकर उनके सायनमें लगे थे। में पुरवासीत, बोरसान, जिदेवोंके जनका, कर्वकारके, विशिव्यक्त, निराकार, कोच्छानसम्बद्धाः साम्बद्धाः, काल्यासस्यक्ताः, वाबारवित, अञ्चल, अल्ड, प्राचाने अवीचार, प्रकृति और युवनसे भी मशस्पर, प्रवेशकां, परिपूर्णतम् और समतायुक्त हैं। हेने विक्रिप्त पूर्णोंसे युक्त क्रिक्को देखका क्रम और किन्तुने हाथ जोड़कर रुपें प्रणाम क्रिका और किर वे सुनि करने लगे। विक्रिय प्रकारके सूचि करके अनामें वै कोले—'धारकः ! आव दीनी और अवस्थिते सहस्वत, दीवीके प्रतिवासका, क्षेत्रकम्, क्रिलेकीके अधीक्षर और क्षरकारकारकार है। गीरीस ! सुमारा बद्धार वर्धिको ! यहाँकार । प्रतपर क्या प्रतिकिये । मान । इस अलको ही अधीन है: अस अरकारी केरी इच्छा हो, बेसा करें।" (40-99 PRIME)

देवताओंका सहके पास आकर अपनर दुःस निवेदन करना, सरद्वारा उन्हें आरश्वासन और चित्ररकको प्रह्वाचूढ़के पास भेजना, चित्ररक्षके लौटनेपर स्त्रका गणों, पुत्रों और चड़कालीसहित युद्धके लिये प्रस्तान, उधर श्राक्षक्रका सेनासहित पुष्पमद्राके तटपर पड़ाव डालना तथा

दानवराजके दूत और जिसकी बातजीत

सनसम्बद्धाः चन्त्रे हैं – यूने ! हे, इन ब्रह्मा और विष्युक्त केनन भूतकर हिल्की मुस्कारचे और मेसनर्गनांक समान प्रकार कामीमें बोले ।

ज़िनकीने कहा—हे हरे । हे लहान् l तक्त्रभार को अञ्चल दीवलको प्रदा हो क्ये कुक्त्रोन प्रश्नुक्क्यात जपप्र हुद् भयको सर्वक साम दो । निस्मीह तुन्त्रमा कल्याम क्षेत्रा । मैं सङ्ख्युक्ता सारा वृत्तान्त क्यार्थ स्वतं बाक्त है। वह पूर्वजनमें एक गोप

tere de difficience de la company de la comp

मा, को ऐक्पीतानी सम्बाद प्रिकृतनाम पूछा था। इसकार जन सुद्धान था। वही कुरामा रामानीन सम्बाद सुद्धा है। यह करण प्राच्यान होकार जनार हुत्य है। यह करण पर्यु पूर्वदिक्ता अपने जन्म कार्य पर्यक्त सम्बाद देवरागीको हेला है का है। जब सुद्धान देवरागीका जन्म के कार्य है। केरणांक्यानी स्वादे समीव वस्तो । यह सुद्धान केरा है जन्म पूर्वकृत है। में है कि-मार्थित स्वाद प्राप्त है। में है कुर्य क्षाविक्त क्षाविक्त है। में है कुर्य क्षाविक्त क्षाविक्त क्षाविक्त है। से है कुर्य क्षाविक्त क्षाविक्त क्षाविक्त है। से है

स्वान्त्रस्य वैद्यास्य विद्यास्य वैद्याक्ष्यविद्याः स्वान्त्रस्य क्ष्मित्रस्य । अस्य से कृत्यके अस्यान्त्रः स्वान्त्रः "विद्यास्य । अस्य से कृत्यके अस्यान्त्रः विद्याः स्वान्त्रः व्यान्त्रः व्यान्त्रः व्यान्त्रः वृत्यः स्वीतित्रवे स्वान्त्रेतः कृत्यको अस्योः स्वान्त्रः अस्यान्त्रः । स्वान्त्रः वृत्यः स्वीतित्रवे अस्य वेत्रांको कृत्याः स्वान्त्रः स्वान्त्रः अस्य विद्यान्त्रः स्वान्त्रः स्वान्त्यः स्वान्त्रः स्वान्त्रः स्वान्त्रः स्वान्त्रः स्वान्त्रः स्वान्त

militer eine Printer meine Ca

गर्भार शाणीमं केले । गीरांगरने कहा—हे हरे ! हे सहस्त् ( हे रेक्नाम ! मुक्तीम अवने-अवने स्थानको सौर जाओ । मै निजान ही सैनिकोस्सीन सञ्जापहरूप यह कर कर्मुगा । इसमें सन्दिक

भी संस्था नहीं है। समस्कृतास्त्री कहते हैं—स्वास्त्री ! स्कृप्तके इस अनुसरकारी कवनको सुनकर सम्पूर्ण देवस्त्रओको काम काम्ब्रू अस्

पांचु इसने विना चुन्न विजये देवनाश्चांको राज्य स्वेदान्य इत्येदान नहीं विजय अर्थन व्यास—'पेके देवन कुद्र विश्वी विजय न स्वे में राज्य ही जनका देवन और न अधिकारांको ही राज्यांकीन । व जनवारांकालो सबके पास लौट या और केरी कही हुई बाल व्याप्तिकालो अर्थने । व सार्थ व्यवस्था पांच नहर ।' सार्व्यकारको व्यक्ति हैं—जुन्निको ! वी वाने अर्थना यह विराद्धा पुजरून (विद्याप) अर्थन स्वापी कोन्नुहर्गा वास लौट

हुआ। जल समाय जन्मीने समझा प्रिन्सा कि

जेन करन रहाकुर नत हजा ही है। तन

न्योक्षरके करनाने जननत करके निम्नु

वैक्रान्त्रको और प्रदान सरक्रतेकाको परी गर्ने

रावा राज्यानं केवाचा पी अपने-अपने

रवारको प्रतिका हुए। इतर वर न्याकारे, को करेकर, क्रुकेट रेस्से वारस्का और

सरपुरव्योकी गाँव है, केवलओकी इच्छरने

असमे कार्य प्रश्नुत्रको मध्यम निश्चन विकास स्था न्यांने प्रत्यकार्त्यक असमे तेनी

न्यवंगन विज्ञानको हुन बनावार सीप्त ही

क्रमुख्ये यास केम । क्रियामने **वर्ग** 

was represed by surprise was,

अपने कहा है । के सेवा अधित सम्बंधि, वैश्व प्रतिने । यू सार्थ क्षयावाद पन सहर ।' सम्बद्धानको कही हैं — पुनिश्चेष्ठ ! में को अपने पर विस्ताद पन महिल्ला (विश्वास) अपने प्रति क्षयो स्वेत्वहरी बाद सीट पना अपने अपने प्रति क्षयाको सुम्बद्ध हैं । तम पन कुम्बेट पनामको सुम्बद्ध हैं । तम पन कुम्बेट पनामको सुम्बद्ध क्षया । उन्होंने अपने सीचमा अपने पनामके स्वार पर मोते हैं सीचमा । है सन्दिह ! हैक्साद ! अस्ते पैरम । है सन्दिह !

प्रश्नुनकुष्य यस कानेके लिनित कारत है,

अतः नेति अध्याने नेरे राजी चलकारनी गुरा

An o de se de s En el de se d

आयुवोसे रीस होनार नैनार हो नामै और अथी-अभी कुमारो (स्वतिकार्तिक कौर मनेवा) के साथ रचनाम करें। प्यानासी सी अवनी सेकके सम्म पुरुष विने प्रसाद करें।

स-१०क्ट्याओं करते हैं — पूर्व ! वेसी आरम देवार विकास अध्यक्षे केवाके पान श्रास पर्दे । फिर से सची बीरगम इर्जनस होच्या प्रचीत चीके-पीके चरणे समे । इसी प्रमय प्रमाण रोपाओंके अवस्था प्रमाप और मरीस भी इर्पने को हुए सक्क करण करने सराम विकासिक निकार भार पहुँचे । विका शीरणा, १९६), प्याप्तास, सुरकार, विद्यालको, बारा, विद्यालक, विद्यालक, Parper, Bargelle, referred, services, कारितः, हीनीह, जिलान, समानोपान, कार्यका, क्योपा, कार्यका, कृतिकर, क्रातेचल, राज्यसम्बद्ध, वृत्तीय तथा पूर्णय आदि कारायासका को प्रथम-प्रयोग केकानी। थे. शिक्तरीके साथ वर्त । उनके गणीकी प्रकार करोड़ों करोड़ थी। आयों कैरक, एकारक जर्मकर का, असमें कहा, हता, बारहो आहेल, और, ज्यून, विकासी, क्षेत्रों अधिनीकुमार, कुमेर, क्य. निवेति, मराक्रमर, क्रमु, कक्ष्म, कुथ, क्यूल गाग आंधान्य व्या, परमानी कार्यांक, उन्हेंतू, प्रमुख्य, कोंगर सका कोटभ आदिने की शीक ही महेक्सका अनुस्था किया । राज महेकरिकेटी भारतस्मी भी जी पुरस जारत

रावार, बाब और मिना आदिने निर्दे हुए रक्ताने विकास पास आ**या** ज सन्दर्भकारको अञ्चल जिल्ला अकेर उत्तरनी अवस्ति पार्श्वभागमे विका क्षेत्रर सहारक्ष्मका प्रकार प्रकार किया । सहारकार व्यक्तवारी सन्तु अवनी सारी सेनाको एकतिल करके प्रश्नुचुक्के साथ लोहा रेलेके हिंको विन्नीवसायूर्वीक आले को और देखलओका उद्धार करनेके रिज्ये कन्त्रमाना नहींके तरका पनोहर करपश्चेक मीचे करे हो गये र कार्येः हिल्लाकेः साम पार्थे । वे कार्यका ा प्रकृतको । इता यह क्रिक्ट्रा क्ल रक्षोत्ते सने पूर्व विवास्त्रपर आस्पद औं । उनके नवा, तब प्रसानी अञ्चलको महत्त्वेत जीतर प्रतेस्वर लाल अञ्चल अनुसेव लगा क जाकर जानमेरे का सारी नार्त का और भारत कहा होता वा रहा था। ये इर्फरा सम्बद्धी । समृपूर्ण क्यू-'देश ! असुदे होकर हैलगी, बावली और उसन स्वरते गान

करती 🚅 अपने भगोंको अन्य तका

प्रमुखोको धाप प्रकार धार एहे भी । उनकी कुछ पोधार रोजी चीचनावार विद्या राजस्या

की थी। वे अपने समोपें एक्ट्र, कक, गया, क्ट्र, करू, करकर, अनुब, कारा, एक

केवन विकारकरूप ग्राम गीलकार सम्बर, गुण्यकुकी विकास, एक बोजन संबर्ध प्रक्रि,

क्टूनर, कुलंद, क्या, काट्न, सीका करका,

केलावाक, प्रारम्मक, द्वापनाच, जनसङ्ख्या, प्रारम्भावक, गामकोस, प्रारम्भ

प्राच्छाक, पर्याच्यक, प्राप्तकारी,

कुल्लाका, क्योताक, स्ट्राप्ट, पराक्राणी

कुर्यात्व, कारणकार, महानर, महेकराक,

पंजाबंदाता, सन्तेषुकाम् तथा समर्थ दिन्ह

३०५: और अन्यान्य पीकाई दिव्याचा वरहरू

किये हुए बीं। करोड़ी जीगिनियाँ तथा

क्रमीकरियों क्रमोर एएक वीं । किर भूत, केन, विकास, कुम्बास, प्रकृतकात, केनले, क्ष्मिक कुरते (राजिक्ताक कुरावर) में संबाध आरोके विके राज-आयातीले कुरते कुरते (राजिक्ताक कुरावर) में संबाध आरोके विके राज-आयातीले कुरते रिके असर होता है और उससे कुरतिया के करे। अपने रिके मुद्दे असर हो जातिया। कुर असरिया के समे है—पूर्व । इसके रिके मुद्दे असर हो। में कुरावर अस सेमायातिको में आदेश केवर असुरोग्या राज्य

< श्रीवाद विकासकी क

पुरुष्ट रूपन सहा हुआ हु अर उन्न पुरुष्ट विस्ते में विकास ही जारीका। मुख इसके दिनों सुने अन्ना से। में पर्याप्ट उस इसके अन्नी जिल्ला के। में पर्याप्ट उस इसकार ( किए सर्पट्रमुर्गिने उद्याप्ट अस: कृत्य संस्ताह विकास और प्राप्ट विकास क्षेत्र कृत्यों स्तून कृत्य कृत्यों क्ष्यों इसकार अस्तिमित्त कृत्ये स्तून क्ष्यों प्राप्ट इसकार और स्त्री सम्बद्ध सम्बद्ध कर है। कृत: यस उत्याद जिल्ला कुल्ली केनी हुं अस्ति एक्स्पट्रमें स्त्री सम्बद्ध क्ष्याप्ट स्त्री, उस स्त्राह्य स्त्री सम्बद्ध क्षयान स्त्री

m

हेक्स्प्रीतको कुल्यान को अल्डेस की पूर् प्राप्ता : श्राप्ता कोशा—संस्थाने ! की सची प्रीप, को सम्पूर्ण कार्योंचे कुशान और क्राप्ता होचा वानेवाले हैं, आब कश्रक वाल्य बारके पुरुष्ठि रिक्वे अस्थान करें । जुल्यीर हामधों और हैक्सेकी क्रियानी हुम्बद्धियाँ समा

पुत्र मानोदे रिग्ने क्या के अपने भीत

सामा वानवास है, जान करण वास्त सामंद पुराधि स्विधे प्रकार करे। पुराधि द्वाराधी और देखीकी क्षित्राची दुवादियों समा बरणकारी बहुनेकी निर्माण सेमले अधा-क्षारी स्वार्थित क्षेत्राचे स्वार्थ विकारों: करोड़ी प्रकारके पराक्षण प्रकार सारनेकारों जो असुरोधि प्रकार पुराद है, वे भी देखोंके प्रकारती सामुद्धि पुरा करनेके क्षित्र प्रतिकत है, मेरी अस्तासे धीप्रोके की सार की करकारों विज्ञानित हो सामुक्त साम

लोहा लेनेके रिश्वे जीवा ही निकासे र

मानकेची, चीचीं, एँईटी तथा प्रान्तकोची

की होंचे यह अधीर सुना के कि वे बाले साथ

विकास । अस्पार सेनायवि भी मुख्याक्रमें निवृत्त, महारकी, महान् मुस्तिर और स्वापुतिये पविकाये अस्पारक का । इस मुख्या मुख्याक्रमें जैसीक्ट्रे भवानीय कर नेत्रेवाक का मुख्यास्त्र कीर सम्बन्ध असीक्रियो सेनाओवर मुख्या वर्शना हुआ विवास असर निकास और मानोत्त्रम

रक्षेत्रमा निर्मित जिम्सकता आस्त्र हो

पुराजनोको आने कारके पुज्रके रिक्ने परर पद्म । अस्ते बहुनेवर पद्म पुज्रका गरीके

unter Regionalt für sefen i und sein

व्यक्तार्थं राज्येन प्रश्नुप्र सहस्रो प्रकारकी

कहून वही श्रेषाओं से विरा हुआ नगरने बाहर

वर्णेक्षर वर्ष्यक्ष विशेषणान का। येव विरोक्षक विद्योगि ज्ञान विरोक्ष प्रदान कार्येक्षणा का। पुरूषक्षेत प्रशान का। यह प्रधान प्रक्रिय समुद्धते पूर्व, प्रशानक्षीत्रते वर्ष्यम् का। ज्ञानी चौद्धाई परि बोद्धान और प्रधान क्षेत्र की चौद्धान की। प्रशान और प्रधान क्षेत्र की चौद्धान की। प्रशान और प्रधान क्ष्मा कुष्य प्रदान क्षानेक्षणी रहित पुरुष्यक्षा और संस्थानी नामकी हो श्वानीय अस्ति क्षमी है। यहा सौक्षानकी संस्थान सुद्धानकी स्वरामस्थानस्थी तिका भारती

पुन्तन्त्रम् सारवारीके साथ दिमालयारे

विकारण है और गोमन्त्रपर्वतको वाचे करके

पश्चिम्य रुगुप्रमें जा निर्द्धा है। यहाँ पश्चिमकर प्रशुक्ताने दिश्यानीयाँ जेनायां देशर ।

भूते । काने पहले विश्वकोचे पास एक अधित हुआ था । के ही सभी देवनमा आर्थ क्रान्तेश्वरको कृतके क्रवले लेखा । अस्ते

क्रिममीसे पुत्र न करनेके रिन्ये नका और प्रिकर्जीने इसे वेसलाओंका शतक लोटा केरेकी

बात कही । अन्तर्ने क्लेकरने कक—'क्र 1 हम जिसीका भी पक्ष नहीं हेते; क्वेसिक इन हो कभी समय रहते ही गई।, उस्त भवतेने

अधीन रहते हैं उद्देश करवी इच्छाने अधीका कार्य काले रक्ते हैं। देशो, पूर्वकारणे मुद्रासकी मार्चनानी पहले-पहल मानव-सन्धाने बीहरि और देशकेंग्र प्रमुन्देवभवा को कुत **पुत्रत था** । पुत्र: भलोके केतकारी **क**र्ज श्रीक्रिक्युने केश्ताओंके प्राचीक कारकेका

प्रकृतिक कारण दिगणकावित्युका वध वित्या बा। तूमने यह भी सुना होना कि बड़के के बैने तिपुरोके साथ युद्ध अरके अहे जरू कर कारण था, यह की देवोंची प्रार्थक्य ही हुआ

शा । पूर्वकारको स्वेवारी जनकानीका के कृत्य अवस्थित स्ताध पुत्र पुत्रत था अर्थर फिलमें अधीर्ष का देखींकर बाद कर करन था, यह की केम्प्रकारिक अर्थना करनेगर ही

रेक्ताओं और दानगंका युद्ध, जङ्गमूडके साथ वीरभक्षका संजाय, युन: उसके

त्रिशुलद्वारा सङ्ख्यूबका वयः, सङ्ख्यी अपरिका कवन

भी सहारके शरकारण पूर् से। तम से उन केवलाओं और सीवृधिक साथ मेरी प्रराजने आर्थे थे। ह्यां इस प्रकार स्था, सिन्दु

और केवनमंत्री प्राथमके मशीपूर्व से देखेंका अर्थाका होनेके कारण में की पुरस्के रिक्ते आधा है। तुल भी से सहस्ता क्रीकुन्तके केष्ट पार्वर हो। अपलब्ध मो-जो केल गारे गये हैं, इन्मीसे कोई भी मुख्यती संभागत नहीं बार सकता । इसरियों roug | described firtigie fied graft साथ युद्ध कारोने यूने भौत-मी बड़ी राजा होती । अर्थात् कुछ जही, क्योंकि में हैवर है और देखाताओंने जुड़े किर्म्यपूर्वक चेजा है। आ: एव काले और सङ्ख्या केरी कर

क्या हो । व्या जैस्स प्रवित समझेगा, बैसा करेका । मुझे को केवलाओंका जार्च करना ही 🛊 ।' को स्कूबर स्थापनामार्थी पहेचर पुत्र है। नमे । तम प्रश्नुपद्धाना का दून उसा और इसके पार पान विवा । (MWR 11-84)

साथ भन्नकालीका भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होता, शिक्जीका शङ्ख्युंहके साम युद्ध और आकाशवाणी सुनकर मुज़से निकृत हो किन्जुको प्रेरित करना, विन्युद्धारा शङ्कवृडके कारत और तुलसीके शीलका अफ्डरण, किर स्वके हाथीं

समाकुषारमा करते हैं—म्बार्वे ! क्या प्रकट किया, अब उसे सुनकर प्रतापी ट्राने अञ्चलकोर कार कारण कारणात्र सञ्चलको भी वरण प्रसन्तापूर्वक किस्तरपूर्वक विकासीका वक्तन कह सुख्या पुरस्को ही अनुस्कार किया। फिर तो वह क्षवा नन्त्रतः उनके बभावं विश्वासको हो। तुरंत हो वनिस्कोसिन रक्षवर सा बैठा और

• महिला है। स्टब्स • 304 

कारी अपनी रोजको पंचापे काथ पुत्र अही सभी विकास क्षेत्र श्रूपकेंके साथ merbit first ander firm : pur अधिकोश्वर विकासिने को सरकार ही अस्ति। मैनाको नक केवोको जाने क्यूनेकी अद्या भी और साथे भी सीराज्यक मुख्येत वैक्ये केरदा हो गर्न । फिर मो प्रीक्ष ही गुद्ध आगर हो नवा । इस समय नाम अध्ययके राजका कारने समे । कीरोकि प्राप्त और कोस्तावन कारों और पैन की। मुने। इस अधार रेकाओं और क्यांक्ट काम पर केने हरता । इस समय ने केले रोजरी वर्णपूर्वक बहुत्वे अर्थी । यह यहेच वृत्रकार्थे साथ स्थाने अने और विश्वविक्रिक साथ पूर्वका बर्गेषुत्र होने सन्तर किन्तु पन्नने सन्त बीवन संतर्भ कामे रागे। व्यवस्थारने कारत, गोधार्थको अस्ति, धारत्योत्यमं कुमैर, व्यक्ते विश्वपदार्ग, अवंदरके मृत्यू, ज्ञीतरके बन, कारतनिकारे काम, बहुको बन्दु, चार्याचे पूच, रसम्बाने शरीबार, सम्बाने क्रमण, प्रजीवकोचे भग्नवन, केनी क्रीरियानीये केन्द्रे अधिनीयुम्पर, ब्यूगरे मान्युवर, सुरेवाणी वर्ग, जनसङ्ख्ये नेपार, क्षी-पाकरणे केंग्रामर, निविद्यमें सम्बद्धा, गोकायुक, कुर्ग, काइन, बुझ, स्वान्त, अनुनी निष्य और कान्यून जुल्का असूनीये बाराहें आहेल चर्चचूर्वक लोक रंगे रहे। per water formall agreement first and हुए अवरोका अभूतिक लाव बुद्ध होने सन्। । त्यान्त्री व्यक्तस्य व्यक्तन् वसः वस्तवस्त्री सम्बद्ध न्यारह राजवार असूर-वीरीये निवा मधे। इस और सम्ब अवस्थि साम महान्तिः, राष्ट्रेके साथ वयान और शुक्रावाकी जान सुरुपति कर्नपुत्र काले क्षणे । इसे अध्यय दल महत्त्वहरू नव्हीचर

र्वकार करने तार्थ । विस्तातस्थले उपयन पुनक् कर्नन नहीं किया तथा है। मुने ! उस समय जारी सेशाई निरमार पुरुषे व्यक्त वी और प्राप्त कारणपुर्वक स्थव बरण्डाके नीचे विराज्ञाल थे। अन सहस्य भी स्वाध्यक्ति विश्ववित के क्वेड़ी क्वाक्रि माध्य राज्यनेक स्वातिकारकार केंद्रा कृत्ता था र निवर कुंबाहाओं तथा असुरोजें विश्वासमान अक्टबर क्याक्ट यून् होता रहा । तर्यकार प्रकृष्ण की अल्डार देश भीवन संवासने कुट गुना । प्रात्ती क्षील महामाली मीर मीरमंद्र राज्य भूमिको कारणात्मी सञ्जूष्यको वर निर्दे । का बहुते हान्याचा विन-तिन अवस्थित क्षां करण का अन्यको बेरमा सेर-**्रे**-फेलमे अपने कार्योंचे साद करने हैं। व्यानायों । इस्ते समय देवी भारतस्त्रीचे gerighet were up when filtree विरुख । उनके उस प्राथमि जुनकर राजी क्षाच्या बुध्विम हो पर्य । इस समय देगीने व्यक्तिर अञ्चल क्रिया और समुगान करके ने रूपके मुक्तरेका कृत काले रहती । अस्के काम ही उन्हेंकू, क्वल्प्स और कोकारिने भी सब्दान किया नवा अन्यान वेतियोगे भी

कुट वर्ष कीवार बुद्धरूताओं प्राचक आरम्ध Party I per more figureral new habit. क्योंने बहुन् कोलाहर यन गमा। सार्र हुर-संबुद्धान कहा प्रकारले कर्वक करता हुआ इन्देश के नका। सहस्था बालीने स्थापुर्वके कार कारणवासीन असिको हिर्दर्शक समान वहिल आजेनस्य करनना, परंतु द्वानकरायाने कैन्सकादानी उसे सीस है क्षा कर दिला। का देवी प्रक्रावालीय उत्तर कर्पकालका प्रकेत किया। यह

Tabeligaeres de Linflithamei venafilitare s for destiguat il registrores l'i colt elizar l'epats असर दारान-प्राह्मो देखावार व्यक्ते समा। कुन: ३४ व्यक्त कुनर । उस व्यक्तपुराने व्य राज प्रत्यवारिको ज्यानको सन्धन स्ट्रीप क्षेत्र क्षेत्र को साम नहीं हुआ था; महिना हुन् भारतसंख्याच्या है हे स्थान प्रश्लिक क्यांकों काला तथा अस्ता तथा। वर्त्य क्यां मंत्रित भूतिका रोट एका और करेकर प्रतिक भागानातीको प्रकार सस्त्रे भागाना च्योद्धारा निर्मित अन्ते परम प्रमोदा कर्त्य सम्बन्ध । तम्ब वस्त्र शास्त्रकालो स्था कृत्य देशकर पर जब निर्मा हे गया । सावहना, विकास्तर के केंद्र । इधा कारिएक पूराने विद्वार क्षेत्रक कार्याच्या तथा पान कार्य देवीने ज्ञाना चक्क्यूर्वक ब्रह्मक केंद्रा । सम क्रमी । प्रती अध्यक्तक वर्ज में अध्यक्त-अच्छाके जनगीना क्षेत्र हुआ रेसन्या कार्य हो—'हेक्से । अपने राजपूर्विने क्षान्यसम्बद्धाः स्थ्ये क्षेत्राः को प्रकार विक्रमा कानेकार हेद लाग दल्लेग और किया और प्रकारको है सरका निकरण क्यों है। वे क्यो प्रमुख है, असर सुख हुनों क्षर दिखा। सदस्या च्या क्षण्यका प्राचित क्रे क्रम और पेल्युकेड अपने अपनार्थ अवन्य अञ्चल बन्द स्त्रे। वस्तु देवि । राक्षको द्रावकाच प्रश्नुकाने कालेक प्रतिकार देवीके समर वनावन काले हुए विकासीकी नर्ग करने राजा । भारतानी रिक्षे पर कर क्षेत्रको; क्लेकि यह तुन्हारे वेल्वे अवन्य है—हेला विक्रम समझे।' समरपुरियं अपने विकास पुरस्को केल्पानर अञ्चलकार्यकार्यकार्यः वर्षः हुए कार्यकारे सुरकार इन अधीयो नियम गर्म और अपूर्ण कृतिक गर्वाना करने समी, विश्वते सन्त हेती अञ्चलकोंने बहुत-में कुमकोना मांग क्यून करके अन्यतं एक का विकास और संबंधीत हो गर्थ। यह सङ्ख्याने अल्पीत क्रमा एक हो चेवन मंत्री प्रक्रियो सर for a fourth from wit out i will अपेट क्यांगरे प्रार्थ साथ पुर-प्राप्त form; will both such formularies अस्तेर को दुस्को बार विथे। यो अन केनीने **100** Tribut 1 क्यानोरे पूरा-व्यक्तिका सम्बद्धानको । सामिका व्य करण विश्वकारमध्य प्रमु क्रेस एक और सामे हैक्स स्था कृत्य कृतिक सम्बद्ध को हैक्से रहे । अन्तर्थ देवीने चहन्त् ब्रोकन्त्रेत्राचे उत्तरन सुरक्षर महेक्से इस सन्दर्भ क्या व्यक्त और मेरावर्जक मृहि-प्रकार किया । सरकी क्षेत्रले ग्रीप-सर करने पित्रम । उसे अस्य कर्नन कारोप्रदे कुछ करें; क्योंकि के समये को बह स्थापना बहुर कारने रूप और इसी क्रम पृथ्वित से गण । फिर समाधारें से क्रमेको प्रकृत क्रमान्य जन ३४३ है। समन्त्रमध्ये सेने --यर ! प्रम्य में कारकी चेतन्त्र लीट काफी और बढ़ फा भाग हुआ; परंतु जल जलावीने बन्हपुद्धि केनेके जीवंदिक प्रजन्मसम्बद्धां, परवेदार और बहे कारन केनेके साथ जातुन्द नहीं किया । शीरचनिक्रमें है। वे कारनिक्रम कर्ने दुर् सार देवीने जस दालकार्ध कार्यकार जने यक्तको सुनका गर्द आक्रमा के हर मांचार फुलब और वह क्रोक्त वेलपूर्वक हैको राने। स्थानमा आवाज्यानानीको कुरुका सरकार-विद्यार्थ सर्व संवार अपने कारको जाल दिया। जातक स्थापुर गुर्वोद्धेः स्थ्य स्थारमुज्यि और पने । स्थ बेगले कारको स्थान और पुन्तीकर निरस्कर

- Other Bregarie -

Total to the series of the same नारक के महामूक्त्य करहे हारवर समार में और । बचायक इंस्कार करा और पृत्यु अनना प्रयास अविके स्थान पराक्रमी बीएनड, पैरच और गाउँ क्रार समेते ।' अव: सम्बोधर संगर ।

होत्यान असी क्षेत्रे साथ थे । राजपूर्विको अञ्चलो इस वयानको साथ वर्धिको (" व्यक्तिकार क्षेत्रपरे प्रीत्रक कारण विकास । एक प्राप्तुकरोकि अध्यक्तिकार प्रमुख्या हो दिल्लीय गी, का यह और विक्यूनो का मार्की विने हैति विभावनी जार बढ़ा और परंप परिचले साथा जिल्हा । फिर से फिल्मीकी प्रधानों निर्मा क्षांत्री नहिं पूर्णिया लोकार प्राने क्रिके बार क्यें अन्तर्भ विकार । इस उत्पार प्रवासन कारोबेर पक्षाद का दूरंग ही अपने विकासन का बैदा और कार्य कारण करने कार्य भक्त-बाल कारण । सिर से फेटो ओसी बालीको हाहो लग नवी । वर्रे वर्ज ही क्या-क्षां करोपाने हिन और स्थानुस्था पर क्षा पुरु सेवाई करीक करना था। वै अन्ये करेकारो उत्तर की करेता। अन्तरे पुन्तकानो सङ्क्ष्याच्या एव करकेके (अन्य तुम केन स्वीकार पर जीन), सन्) िने पहलारे क्षेत्रको स्थान अस्य सह Regis sorth, fortal frame area बहु-बहु रेज्योकनोदे रिक्ट की अवस्था है। त्रव त्राव्यातः हो कावतः विकेश कालेके विको यो आवारकांकी स्त्री—"संस्था ! केरी आर्थना ब्रुटिन्से स्ट्रीर प्रस्त स्टब्स प्रस्त प्रेराहरूको का प्रकारि । हैंस । पहिले असर कुरानाओं पूरे प्रशासकार विकास करनेने सर्वका अवर्थ है, जिर इस अमेरने शन्य प्रश्नुन्तुस्था से

देवराजीकाक विकास नहीं होता नाहिये। म्बर्गात । अस्य इस् (वेदानपाँदा) को सुनियो और उसे पान एवं एकान करवाने। '(का रेकनबीट का है कि) कारक एक

कार की करा है, तकारि असर सकरीके क्रांड

प्रकृतको स्थाने सीहरिया परण हो। सामा कार्यात रहेना और इसकी गोलान करी (क्लारी) का सावेज असाविक केना,

क्षा कारत का स्वार्थ को कोन्य हो को बी. किन्सीने जह अन्याक्ष्य की से सुनका और में पूर्तिमान करन-से केंग्रा को से 1 कर 'नवानू' बहुबार को जीवार कर निका पहुरिते कार पहे । ये तो जानानिकीरे की केंद्र बार्चाची रहते। इस: अन्तेने एक वृद्ध प्रात्मिक्ता केन अन्तर विकास उर्थेत एड्रान्स्ट्राकेट निवास कामा उसमे में नाह ।

पूज सक्त केरे—'क्क्केंक । इस क्रमा वे पानक होका तुम्हारे क्रम आया है, पुर चुने विकास से । कैनवारात । अपने पीके में उसे बनावेका और एक पूर्व उसे पूर्व कारत (" काइन्याकी पान कुनकर राजेन् suppose you alle its measure free की । क्या काले 'जोन्' नक्यार को स्टीमार बार रिप्ता, तम प्राप्तामने करन्त्रीय पाक-



\*में तुन्दार कावा वाका है। वह सुनकर ऐक्वियार कावा वाका है। वह सुनकर ऐक्वियार दानवार प्रमुचको, के साक्षण-मक और नरकारी कर वह मिल कावा के को प्राचने सावान कर सहावकों है दिया। इस सावार मौक्षिये मानक्षण अस्मे का कावा के दिवस और दिश सहावकार कर बावा कावों के सुनक्षित काव मुंचे। वहीं मानक सावों अस्मा एवं मुक्तकों किया मानो बीड्रिके श्रमुचकारकों सावे प्रतिवास हाना कर दिवस।

क्ष्मी समय विव्याचनकाहे प्राची अपनी सारी बाल कहा सुराजी । तब दिवसकी पञ्चन्युक्ते अवके निर्मात अनन्य वहीत् विकृत क्षामने रिक्ता । करमात्मा क्षेत्रात्मा वह विजय सरक दिव्हा अवसे कहुत प्रसा विकेत रहा था । क्यारे लागे विकास, पुत्रके और अव्यक्त क्षमानित हो को । यह सम्बद्धान्त्रकालीय करोड़ी सूची तथा प्रत्यवस्थिति विस्तानेत समान कामधीरत था। असका विकारण बहुत्त असम्बद्ध का । यह दुर्वर्ग, काली कार्य क होनेवारक और अञ्चलीका संसारक का । यह रेजेक असम का समूह, समूर्ग सरकारोक स्तापक, नक्ता और तरे देवावों नक असुरोके रिन्ते कुल्ला था । यह कुल ही रखानगर मेल बनक पुत्र था, काने लीलाका आधार रिकर सम्पूर्ण प्रकारकातः संकर करनेके विके बद्धत हो । क्लकी संबर्ध एक हवार बहुए और भौत्राई भी प्राप्त की। को औल-क्रपुरूपका ञ्चलका निरमेचे प्रशासिकोल नहीं हुउछ था। अस्का रूप नित्य या। अन्यत्सूने व्यार कारता दुशा का तिकृत दिवसीकी प्राप्तको प्रश्लापुरके अवर गिरा और उसने क्ली क्रम को राक्तको केरी सना दिया । मित्र 🗄 म्हेक्टका यह

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कुल वर्गके सम्बंध केन्द्रसमी का 1 **का** प्रीकृति हैं। अवन कर्ण पूर्ण करके इंकरके पाए आ च्हिल और फिर आकाशवर्गले बला गया। का समय समिते हुन्द्रीयमाँ कको समी । गवार्थ और किसर गर्म करने लगे। देशों तथा पुनियोंने सुनि करना अवस्था किया और अञ्चलके दुरु। करने रक्षीं । दिक्काकि कार राज्यकर पूर्वोच्यी वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, किन्तु, इन्द्र आदि वेच्या तथा युनिनम्ब इन्द्रशी प्रकृता नार्ष्य राजे । सम्बद्धान राज्यस्य भी विकासकी कुरूने कार्यकुत हो एक और उसे क्रमोड पूर्व (श्रीकृष्ण-पार्वव-) क्रमकी अहि हे को। सङ्ख्याको स्थितीर सङ्ख-कार्तका प्राहुर्वात हुआ, जिस स्ट्राप्टा कल संकरके artifer were immable feb unter बान्स जाला है। महासूने 1 अक्रिक्त और राज्यीको अध्य प्रयोग प्रत्यानिकोको परि प्रकृतिक जान विकास कार्य के कि Mag Rende find affe ger munt पंतापकारी पारवार प्रेयार ज्ञान, स्थल्य और मनोके न्या प्रशासन्तर्भेक महीपारंपर संसार हो दिल्लानेकाको क्रमे गर्ने । जगकाद विभाग वैद्यालको रिन्ने प्रकार किया और देवराम बाग्यानम्बात हो अपने-अपने लोकाको पाने क्ये । कर स्थान जनस्य जनस्य कारी कोर परण जाति। क नवी । राजको निर्मित्रकारो सुक्त विस्तर्थ राजा। अस्त्राहरू निर्मात हो राजा और मारी कृतीयर उत्तर-उत्तर स्कूलकार्य होने लगे। कुने ! इस ज्ञानर मैंने तुमले महेलके जिल यरिकार वर्धन क्रिक है, व्या आक्यापना, सर्वेद:सद्भागे, लक्ष्मीयद और सम्पूर्ण आमध्यक्रीको पूर्व करनेकारा है।

(attent \$4—Ye)

1955 - Applie glandian a विष्णुद्वारा तुलसीके सील-इरकका वर्णन, कुवित हुई तुलसीद्वारा विष्णुको

फिर् काराओं ५ पूजंबर सम्बुन्धरवीं। का दिवा है, असः मैं अभी सुने साप बेरी हैं।

इतप, शब्दुहारा तुलसी और झालकाम-दिलाके पाहात्मका वर्णन

करा---पर्वे : रजपूरिने अधाना-बालीको कुल्कर का क्रेकेट सम्बर्ध श्रीहरिको प्रेरित किया, तक वे मूर्गेक ही अवनी बानासे प्राप्तकाता वेच करण करके शहुरकुके यहा सा गाँचे और उन्हेंने असने पायोक्षक काम योग निका निक प्रमुख्यान कर बनकर ने तुल्लीके परवी अंतर पत्ने । नहाँ जीवनार उन्होंने गुन्दरीके महाराजे हारके निकट गणरा करावा और अच-अवधारमे सुनारी सुरातीको अवसे आगमध्या शुक्रमा हो । उसे सुनकर सकी-माध्ये तुलातीये कई अवदर्गक जान प्रारोपीने राजो राजकारीकी और इस्टेक और अपने व्यक्तिको अस्या द्वारा सामकार का परम्यानको निमार हो श्रुपी । जाने मानाल ही प्राह्मानीको बन-दान करके इस्ते व्यूक्तकार कवक और मिर अपना नुहार फिला। हमर

ğunnalber med fleg merbit fird बादानी सङ्गाद्धका स्वचन सारण करनेवाले मामान् विका रकते कारकर देवी तुरभावित भक्तने नवे । तुवसीने पनिकारने आसे हुए

महत्वकार अस्के साथ रचन मिला। नव उस कार्याने सुरा, सामार्थ और आवर्गको कारिकाम देखकर सक्कर क्रिकेट किया और (संदेश करका होनेकर) नहां 'सू गर्दैन है ?' जो

भगवान्का पूजन किया, ब्यूत-सी माते की,

क्राँठती क्रुं केली । त्रुरसीने कहा—हुद्धा मुक्के क्रीस बतला कि पर्व्यक्तर नेत उपयोग

करनेवासा तु कॉन है ? तूने येग समैक न्यू

सनल्कुम्बरमी कहते **१—३५५**) इरलीका क्वन सुरुका अधिरिने लीला-पूर्वक अवनी पाप प्रवेश पूर्व बारण कर नी । तथ का कामको वेसकर तुल्लीमें

**अक्षानों के बहुबार रिस्क कि में सामान्** विक्तु 🖟 । परंतु करका पानिकार यह हो चुका या, प्रशासिको का स्थापन क्रीकर विश्वपूर्व व्यक्ति स्वर्गी ।

त्तर्सन वक्त-हे विको । तुवास क्य कार्यक्षेत्र संदश्च कार्योग है। तुमने दकाका रेकारक भी नहीं है। मेरे परिधानिक पहुन् हो जानेके निक्षण है। मेरे मानके मारे गर्ने । पेतिस तुम भरवाम-स्वयुक्त काळोर, सम्बन्धिन और सुद्ध हो, प्रसमित्रो अस हम मेरे प्राम्पने मान्यम-स्थान है है जाने।

सम्बद्धकरण बाहते हैं—बुने ! भी बाह्य प्रमुख्या का समी-साध्ये पत्री कुनली कुट-कुरुवार रीने समी और सोकार्त क्षेत्रार ज्ञान गरको जिल्लाम कामे सर्गी । क्राफेरे व्यक्ति भवावस्थाल भागसान् संस्थार प्रकार हो गये और उन्होंने समझानार कक्क — 'सेनि। अस तून दः सन्ते दर कानेवाली मेरी करा सुन्ने और बीहरी भी रक्त करते को अवस्त करें; क्वोंकि तुम केनोके रिष्ये को सुरक्षात्क होता, बड़ी मैं कड़ीना । एते ! तुनने (फ्रिस मनोरकको लेकर) प्रय किया का, यह इसी समस्याका कर 🛊 । करण, कर अन्यका कैसे हो सकता है ? इसीविंग्ये मुच्चे उसके अनुस्था ही फल

ताल हुआ है। अन्य तुन्द इस क्रारीपको

स्थानकर दिल्ल के बारण कर रहे और लक्षीके सम्बन क्षेत्रर दिल औवस्थि साथ (पेकुन्हारे) विद्वार काली ग्रहे । तुकात न्य शरीर, जिसे तून क्रोड़ केची, नदीने कर्नी व्यक्तित हे जलका । वह वही अस्तवकी पश्यक्रम नव्यवसेकं मध्ये प्रविद्य केचे : महावेजि ! क्रम कालके पश्चम मेरे करके प्रभावको नेक्युसक-स्थापनीचे सुलसीका जनान स्थान के जानना । सुन्दरी । तुथ वर्गन्तेकारे, मानुलोक्तमें तक धारालमें तक जीवनिके निवार ही विकास करोगी और यूनोने केंद्र तुससीका कुछ हो जाओं है। जुल केंकुकार्य विकासकारिकी कुलाविद्याने देखे सनकर राहा रहकारणांत्र अधिक्षरिकेट आरक्ष सहीता करते सी र क्या धारसमाने जो गरियोको अधिकारी देवी होगी, अह बरक कुरक प्रदान करनेकरनी होगी और बीहरिके अंक्षपुत राजनसागरकी पत्नी क्षेत्री ( तक अंद्रिन भी तुन्द्रने जायकर क्रिक्रांका कर दारक करके करता गणका करिकेट जानकेट निकास निकास करिने । पार्की बीकी सुबोबको करोड़ों क्लेकर कीदे का कारको कारका अल्के नवाने व्यवसा अस्तार कार्यने । अस्ते सेवर का असन कृत्य प्रदान करनेकाली इसल्यानस्थितः कामुलाकोची और प्राथमें नेपाने प्राथमा एक्नीनारायस असी भी क्ल हेला। विश्वकृति क्षारम्यान्त्रीकृतः और कृतन्त्रपरिणी मुलबीका सम्बन्ध राहा असुकृत तथा कहा प्रकारके पुरुषोधी वृद्धि करनेकरण होता। को ! जो प्रालकार्गालको अगरने सुरश्रीयप्रको इर करेना, उसे सन्तन्त्रको व्यक्तिको नकी जाति होती तथा जो जहांको द्रा कारके पुरस्कारको इसकेन, व्य के

ज्ञावर्तिक होता और साम क्योंक्क रोनी क्या खुंचा। को च्यादानी पुरूष शास्त्राचित्रसः, प्राच्या और सञ्जूष्यो एका रहका अन्ती रकुर कारक है, यह अविशेषक कारा होता है।

सम्बद्धमाओं काने है—स्वासकी ! इस क्रमार व्यक्ता संकारतीये का समा प्रात्तकारीकरण और तुलातीके परण पूजा-कुचक अञ्चलकात कर्मन किया । मामश्रास् वे श्रीवृत्तिको एका शुरवर्गीको आजन्तिन करके अन्यकार्यन को सभी। इस प्रभारत सन्दा सामानेक सामान कार्यको सम् अस्थे कार्यको यहरे गर्थ। इसर प्रान्त्या सचन सुरका गुरुवीको बढ़ी प्रशासन हा । अस्ते अचने इस क्रमेरका परित्यम बारके दिव्य क्रम क्षारक कर सिव्या । तक क्षारकपर्यंत विच्यु उसे ज्ञाब रंग्यर बैकुन्डम्ये यसे गर्ने । जस्के बीवे क्ष क्ररोरके राज्यकी नदी जनाद के गयी और चनवाम् अच्छा ची उसके महधा भनुकाँको कुरुक्कान कार्यकारी जिलाके कार्य करियत को पाने । पाने । असमें नहीड़े अनेका प्रकारकी किह सम्बन्ध क्षेत्र है। उनमें को जिल्लाई क्लाक्रीके जलके विश्ली है, से अरम कुरवास होती है और जो जालपर ही या जाती है. जो रिकुल्य क्या जाता है और वे प्राणियोके लिये वेक्क्क्क्क्सरक होती है। क्कक्की 🖠 🏬 प्रकार कुमारे अलोक अनुसार मेंने अल्युका सारा वरित, जो पूज्यक्रकार सवा सनुव्योकी स्वरी कामाओको पूर्व करकेवाला है, तुन्हें सुना दिया। यह पूरण आक्यार, सो विन्तुके अञ्चलको संयुक्त तका भोग और मोक्षका प्रकार है, कुल्से मर्थन कर किन: अन और क्या कुरना जातो हो ?

रुपाद्वारा सम्भुके नेत्र मूँद् लिये जानेयर अन्यकार्ये सम्भुके वसीनेसे अन्यकासुरकी

अवति, हिरण्याक्षको पुत्राचं तपस्य और दिखका उसे पुत्रस्पर्ये अ**धकारो** देवा, हिरण्याक्षका त्रिलोचीको जीलकर पृथ्वीको रसातलमें ले

जाना और कराइकवधारी किन्युद्धरा उसका प्रथ

शनस्तुनार से कहते हैं—क्वास्त्री ? अस विश्व प्रकार अन्यकासूर्य करकार सामुक्त नकारहा-काले प्रमू किया था, सहितको अस विश्व था, सहितको अस वाद महितको अस्य था, सामु तीके सार्वता सहितक भागक भागक सामु तीके सार्वता सामिक कर विश्व भागक साम्यक्त अस्यक साम्यक्त साम्यक्त साम्यक्त साम्यक साम्यक्त साम्यक साम्यक्त साम्यक साम्यक्त साम्यक्त साम्यक्त साम्यक साम्यक्त साम्यक स

स्थाननी पूजि है सर्वकारी पूजित । यह अन्तर प्रीम का और पूजापर किस वीर्यवार्थ कुरणे अन्य हुआ था ? देवोचे अवान अवा व्यानवर्ध अन वस्त्रात् अन्यवस्त्र अवन्य कैसी था और यह किसाबत पूज वर ? असी प्रम तेअसी प्राणुकी गामस्याभावको कैसी बहा विका ? यदि अन्यवस्त्रात् प्राणु गाम वस्त्र तो वह परम धन्यवस्त्रात प्राण्डी।

समस्यूनारमीने कंश — मुने ! पूर्वकारकारे बात है, एक समय प्रकांतर पूर्व कारकारे सभा देकारशोधे कारकार्त सहाद धरावाद इंकरको विद्यार कारकेटी स्वांत हुई । तम ने पार्वती और गर्वोको सम्ब से अपने निवासपूर केरमान प्रवेतरो सारकार कार्त्रीपुरीने आये । वहाँ स्वांति जा पुरीको अपनी राजवानी कारका और परव नायक बीरको अस्ता रक्षक निवृत्त किया ।

फिर पार्वतीयोके साथ दाने हुए वे चळळारोच्ये सुका हेरेकाची अनेक प्रकारकी हरितारी अरुपे रागे । एक समय से अर्गेड क्रम्युक्के प्रकारकार अनेको बीरामाञ्च राजेश्वरो और दिवाके साथ वन्द्रशासकर गमे और नहीं को सरह-सरहकी कीकार्य करने रुने । एक दिन यस प्रकट परासामी क्रवर्टी जिल क्यारावरूको पूर्व दिवसमे कैठे थे, उसी समय विविद्याने नर्गसीद्वाचल उनके देश केंद्र कर दिये । इस अकार जब पार्नेतीने केरे, सुवार्ग और बारमध्यी प्रभावारि अवने व्याप्यक्रमांनी प्रशंक नेत्र केंद्र का हिंचे, तम इनके नेत्रीके कुँद वानेके कारण क्का क्षणभरमें हैं। चीर अन्यवार कैल गया । कार्यक्षक अधीवत महेकाके क्रारीएरे मार्च होतेके कारण प्रम्मुके ललाको विका अधिके संतप्त क्षेत्रस मद-सम प्रकार के गया और सरकारी सङ्गत-सी कृदे राजक व्यक्ती। त्यानगर का बूरोने एक भनीका कर काशा कर विकास करते एक ऐसा जीव प्रकट 930, शिक्षका चुका निकासक था। **क**ह आसन्त भवेबार, सरेबी, कृतम, अंसा, कुरमा, कहाभागी, काले रंगमा, मनुष्यसे विक, बेब्रैल और सुद्धर कलोकाला का। उलके कान्याने कीर घर-घर सम्ब विकास रही का व्यवस्थिता, कभी ईसना और क्रभी येने सम्बद्ध का तका जनहोंको क्तारों हर कम यह का। उस अञ्चल क्षानाते जीवने प्रकर हेनेक क्रिकने श्रीमहेशानं कहा — 'तिये । येरे वेत्रीको मूँहकर तुमने ही मो यह कर्म किया है, किर दूम कारी क्या मकावारों पुनवहर मीनी हैश पहीं और कार्य मेंबोनपी कारोंने आपने हुम्य पूर्व सिन्दे । फिर मो नहीं ज्यान्य हुम् प्रथा, परंतु कर आजीका कर पर्ववहर ही बना पूर्व और अवस्थानको अपना होनेने कार्य कार्य मैंस भी अंधे से । तम मेरो आजीको असह हुआ देखानर परित्ने पहेसाओ पूर्ण ।

गोठिने गया — धरावान् । मुझे सक-सक काराइने वैद्ध इसस्प्रेतिको स्थानने प्रचार हुत्तर यह चेत्रीस प्राची गरीन है। यह से अस्तान सर्वचार है। विस्ता निवित्तानो सेनार विस्तान इससी सृष्टि की है और यह विस्ताना यह है ?

सनस्यारमी कहते हैं— वहाँ ? अह लीवन रचनेवासी तथा मीनो नोन्डोको चननी गौरीने मृद्धिकार्ताको इल अंगीन्द्रिके विकास की का किया, तथ लीवन-विद्यारी चरावान् कीवर अन्तरी विकास का नववको सुकार कुळ पुरुकारने और इस प्रकार बोरीन।

नकेवरने पद्म - असून व्यक्ति वर्षां प्रतिकेता । मृत्ये । अस्त दुवने मेरे नेत पूर सिने थे, असी शवक पद असून एवं अवक पराक्षणी अस्त मेरे द्वारिकेते अवक हुआ । इसका साथ अन्यक्त है । तृत्ती इसको उत्पन्न करनेवारकी हो, अस्तः स्टिक्कोर्स्का पूर्ण करनेवारकी हो, अस्तः स्टिक्कोर्स्का पूर्ण करनेवारकी हो, अस्तः स्टिक्कोर्स्का रक्षा करने रहना पानिके । अस्ते । इस अकार पृत्विपूर्णक निवार करके ही तृत्ती सर्व करने करना व्यक्ति ।

समस्यानस्य यहते हैं--वृते । अववे म्बाबीके देशे बचन सुरुवार गौरीका इदय कारताई के गया। वे अपनी अधिप्योत्तर्का अन्यक्रमधी अनने पुरुष्टी भूति जाना प्रकारके क्यानीक्षय एक बारने सनी। त्वक्ता विदीत-सह आकेर देख विरम्पान पुरस्ति कामाने क्रांत कामे अरकः, क्योंकि अरको प्रशीने करके जोड क्याची संवार-परन्यराको हैएकार औ भेटानार्थे तपश्चार्थके निये हेरित किया था। नहीं पद परक्षकान्य द्वित्रनाक्ष प्रकार अवस्थ से पुत-प्रतिके निक्ते और तब करने राज्य । सार्थः भागों मोधानी इप्रीयाने इप्राप के, अनः यह फ्रोस आदि दोपोस्टे अपने आयो बारके देखके जीते निवास क्षेत्रर समाधिक हो गया । दिनेना ! तह विकासी कारणे प्रथम निष्ठ गर्नका है तथा से विकास भारत करवेकले हैं, से महेन इससी क्यांकारे पूर्वत्या प्रस्ता क्षेत्रा को का प्रकृत करानेके रिक्के करें। और उस श्वापना व्यक्तिका क्रियाचा क्रियाकाको बोले ।

मनेशने कता— क्रैमनाम ! अस श् अवनी इनिकोन्स किनक कर कर । क्रिय-विके सूर्व इंग्र जनकर आसम किया है ? तू अवन्य अमेरक स्त्रे अस्याद कर । वै बरस्तर इंग्यर है; असः तेरी से अभिरत्यक होगी, कर रूप वै तुझे अस्त्र करनेता ।

सन्तुन्तरान्त्रं काले है—स्पूर्वे ! व्योक्षणके असे नास जक्षणको सुनका दैत्यशक किरव्यक्षक परण प्रमान हुआः। उसमे विनीक्षणे कालोने नामकार काले अनेक प्रकारने काली स्कृति की: वितर यह अञ्चारित व्योक्ष सिर शुक्राकर कहते समा।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कार पराक्षणसम्बद्ध क्या किस्तुतरके महत्त्वस्त्री केन परंप प्रसार कुँगा। अस्ते अनुसार कोई पुत्र नहीं है, इस्तिरियों मैंने इस अनेकों कोनीहरून सहसी पूजा करके माला अञ्चान किया है। देवेश है जुड़े आदिला की और किर का अक्टे राजको

144

परम करकारते कुत केविये । सम्बद्धारमं यस्ते हैं—यूने 1

हैनरामके जा बनानके सुनवर कृतनु शंकर जाना हो पने और जाने जेले.— दिल्लाकिक । वेरे न्यान्याचे शेरे कीकीर जनक होनेकारत पुरा को नहीं निवारा है, सिंग्यु में सुहो क्ष्म कुर केल हैं। नेश एक कुर है, निवस्त मान अन्याद है। यह भेरे हैं समान परमानी और अधेष है। सु सम्पूर्ण कुर्याको ज्ञानकर क्रांच्ये पुरस्कारे करण कर से और इस

सम्बद्धमारको प्रकृते हैं - ब्यूने । समर्थ वी कहार गेरीके काम विरामका क महात्वा पुरस्तात विद्यारी इंग्याने प्रकार क्षेत्रका विश्ववाद्याको यह पुत्र हे विवा । प्रश

अकार पुत्र जात कर से हैं



पुरित्वे और रिस्होंने अपन परसानी विकासी अस्पात्रम की। दिए से प्राप्तान क्रिया सर्वातक यहनन विकासन नाम्य-प्राप्ति कारणका पूर्वको अनेको उपरोधे कृत्यांको विकीर्ण करके कालक स्रोक्तों का पूछे । व्यक्ति प्रदेशि सामी न कुलिकाने अन्तरी अवनी वर्षीये तथा पृथुक्ते सैकाई वित्रीका कवृत्त विकासकार अपने पत्र-समुक्त व्यक्तेत व्यक्त-प्रकृतीले निरूप्यतीकी वेपाको का सम्बन्ध सम्बद्धान् अञ्चल एवं sees herd fough unit geffe. प्रकारकांकान सुद्दांत-कारको क्रिक्ट्राओर प्रव्यक्ति सिर्वादे काट निका और हुए देखीओ सरस्वार नाम कर दिया। क्यू देशकार देवराज इन्यानी कही प्रशासन र्ज । उन्होंने इस असूर-राज्यपर अन्यनाओ क्रांचिक यर विकार किर स्कूली इस विकास अपने स्वीत्र काल्योको पुर्वाको उन्हे हुए देखका याच उत्तर हुए और असे मानस आसा पूर्वता गर्न

और पुरस्तकी यहा कार्ने समे। इसर बारक्रमा धारम करके ज्ञान कार्य कलेक्ट्रें कावन्त्रकर्ण वीव्रति प्रतासित हुए सबला देखें, मुख्यि और पदायोगि व्यक्तिया प्रवेतिक क्षेत्रण अपने लोकको

कार गक्त । गिरीक्से कुर जान कर सेन्से

कर का प्रकार परवाली के समूर्ग

विकास अभिवास कर मुख्यीची अपने

देख रकाराओं का से पाप । सब देखकारी,

o mille o productive and productive

मुख निकृत हो उदा। ने व्यर्गको होक्कर सहरकेकने जा व्यक्ति और उद्योगे बहासी

अरुक रुकक् का सुवादा । कालकी ! उन

वेचनाओंके इस प्रकार बहुनेपर स्वयुक्त सहार पुरा, दक्ष आसिके साम उस वैस्पेश्वरके

आधानक गर्व । एवं विद्यार्थ अवसे अवसे

स्त्रपूर्ण रहेक्ट्रेक्ट्रे संस्तृत कर दिया था, उस

क्रिक्टकारियुर्वे वर देवेके रिक्वे आहे हुए

भागे गर्ने। इसे प्रकार करावकातावादी कार्नेशर समझ देव, बुनि तथा अन्यस्य सभी विकासमा असुरराज विराणांक्षके मार्ने जीव सुनी हो पर्ने। (अध्याव ४९)

## हिरण्यक्षत्रिपुषते तपस्या और अवसमे वरदान पाकर उसका अत्यादार, नृतिहद्वारा उसका बच और प्रद्वादको राज्यप्राप्ति

सनस्कृतस्यो अञ्चले हैं—-कालसी ! हपर वर्षाकृत्याचारी अधिकृतिके हारा हम प्रकार वर्तको मारे जानेश्वर श्रेरक्कारीहरू क्षोपक और कोधने संस्तृ हो उठा । श्रीहरीके स्तथ मेर करना हो को सकता ही था, अल: काने संक्रमधेनी चीर असूरोको प्रकारक विभाग करनेके लिये जाएक दे ही। एक से मंबरक्षिय असुर स्वामिकी स्थानको विन चक्रका देवनाओं और जनाओंक किनक काने लेने। इस प्रकार क्या कर रहा-विश्ववासे अधुरीक्षरा बाल क्षेत्ररोक शहर-महस्र कर दिया गया, तक वेदाता भागेकी क्रोड्कर गुरुक्त धुरुक्त क्रिक्ट मने। उत्तर भाईकी मृत्यूने दुःकी हुई हिरणकारियुने वर्ताको अस्त्रकारिः वेकर उसकी को आदिको क्रका संचाया । शरपञ्चार, अस देखगावने अवने रिप्ते विकास किया कि "मैं अवैद्य, जारा और अवर हो बार्ड । पेरा ही एकवाल सरावित रहे और मेरा अस्थित्ही कोई न सर जाय (\* वो कारणा बन्तवर एवं अनुरायकार गया और वहीं क्क गुकामें अत्यक्त कोर प्रकार करने

समा । उस समय यह पैश्वेद जैन्दुदेवेद बार स्वक्र का : असकी भुजारी क्रमको उसी औ

अर्थेर दृष्टि असमाजनकी अंगर लगी भी।

ठाउकी कारकारो संतात क्षेत्रत रेककाओका

ब्राह्मके मनके दवश्यत भाग बतात् हो रहा । उन्होंने भन-हो-मन विष्णुको प्रधान भारते

कराये प्रदान 'देखेना ! में शुक्रवर प्रकार है ,

अतः तुन्ने सारी क्यूपे जात होती। हो देख एक साथ उनवर टूट पहे। तम उन क्रियानमें हमार क्योंतक तर किया है, जब अस्पुत पराहती पुरिवर्त बहुबनी हैलीके रताब बुद्ध करके बक्नोको मार करन और तेरी कतमन पूर्ण हो चुडरी है; अन: नपसे ब्यूप्रोक्ट प्रकारक तोड्-वरेड श्रीया । सिर बिस्त डोकर बड और दानकोंके राज्यका श्रमधीय कर।<sup>1</sup> प्रदास्ती वाली सुन्यत वे इस कारमें धूनने लगे । तम उन मर्यमय Signal देवस्थार देवरायको पुत्र प्रक्रायने हिरम्धकविष्यका युक्त अस्तानासे निरुत राजाने बहा-"यह मुनेश्व तो जनस्य कीय देखा । इस प्रकार क्या विसामहने उसे सुनन्त-रहा है। यह वहाँ विकासिये आया है। शुरुवारत् आधिविक्षाः कार हित्या, तथा वक् उत्तरा प्रहादने पुतः कारा—विकासी । पुत्री सी हो उठा और तिलोगीको यह कल्लेका हैका जाति हो रहा है कि ने चगरान् अवन विवार करने लगा । दिए हो जल्बे समूर्ण धर्मोका इच्छेद करके संकल्प समा

a संविद्धा विकासमा +

भागकर किकाने यात व्यक्ति । वर्षा नीवरिने देवसाओं और पुनियोधी दुःचनाधा सुनकर अन्द्रे आरक्षासन विचा और प्रीम ही दस देखके इस्तीनचे अस्य इन क्षेत्रके सामने झुकाकर क्षत्र कारनेका क्षम दिया । अने देवता अपने अको सञ्चल क्यांग कोनिये। अकी स्थानको श्रांट नवे। स्ट्रान्यर यहाना किनाने ऐसा कम भारत किया, जो आना

देवलाओंको भी जीत जिला। तम देवला

124

सिंह और आया समुख्यक का : यह अध्यक्त मर्थकार तका विकासन होना रहा था। इलका भूल जुल फैला हुआ वा, जरिन्हा बड़ी सुबर भी और नक तीले हैं । नईनवर

सराएँ स्वप्तरा चर्चा को । रहते ही आयुक्त थे । इसमें करोड़ों सुचेंकि समान प्रश्व क्रिटक रही भी और इसका प्राप्तक प्रत्यकानीन अफ्रिके सदया था। अधिक वदारिक कहा कार्य, यह इस अनन्त्रम श्राः इसी कार्यः मे

भागतान् भाग्याचे अपलबस्ताने शस्य

सेनेपर असुरोकी कारीमें अन्ति हुए। इन अतुरु प्रभावकार्य वृधिकारे देखका समी है और पृत्तिकार कर बारण करके अलके नगरमें अधिक हुए हैं; क्लोर्क मुझे इनकी वृत्तिं बाह्रेः विकासल दीवा रही है । अतः आप कक्षते इटकर इनकी करकने जाओ । इनसे चतुम्बर विलोक्तीने दूसरा कोई योखा गाँ है,

कुरकी बात सुनकर इस ब्रास्थाने उससे बहा—'बेस ! क्या सु भागीत हो गमा ?' अवने कुले की बद्धकर देखेंके अधिकति सका द्विरण्यकतिरको मातकली देखीको अदास देने हुए बदा —'बीरो ! तुमलोग हस केवेल भूक्ति और नेप्रवाले विकास पकड़ सो (' वक्ष एकानीयाँ अवश्वासे उस मुगेन्हको

रणपूर्विये युने; परंतु जैसे स्थाकी आफ्टिकासे अक्षिमें उसेल करनेवाले परिणे जल-भून बाते हैं, असी तरह ये सल-के-सब क्रमानाचे हैं। जरमाहर अस्य हो गये । देखेंकि

रूप हो जानेपर को बह देखका सम्पूर्ण

क्याइनेकी इच्छाले से सभी सहे-वहे देख

किन्तुने प्रहादको सुरक्तकर उन्हें वैत्योके इस्स, अस, सकि, न्दरि, पास, अहुए और पातक आदिसे उन मृगेनके साथ स्मेहर राज्यपर अधिचिक्त कर दिवा और स्वयं रोता ही रहा। इस प्रकार करून कारणक अवस्थित परिको प्राप्त हो गये अर्थान् मदानक सुद्ध हुआ। अन्तमे ठा नृतिहरी अन्तर्धान हो गये । तहनस्तर वितामह आदि समस्त सरेवर पर्य प्रसन हो अपना कार्य करके समान करोर अवनी अनेको तिद्ध करनेवाले वृज्जीय मगवान् विकासी भूजाओं से दल देखको वकह लिया और उसे वर्ती दिवसमें अध्यक्त करके अपने-अपने अपने जानुओयर लिटाकर दान्जोक गर्मको मस्यको कले रावे । विश्ववर । प्रसङ्ख्या पैने विदीर्ण करनेवाले नसाङ्करोंसे व्यक्ती छनी चीर इस्ती तथा जुल्ले लगपन बूर् असके सहते अन्यकारी बत्परित सरहारी क्षित्रकाक्षकी मृत्यु, नृतिहर्के हार्के उसके इत्य-कामलको निकाल लिया। फिर ले इसी क्षण उसके जागवसेक का गये । तब प्रार्थका विकास और प्रदावकी राज्य-अभिका कर्णन कर दिया । दिजनेह ! अस भगवान् नृतिहरे करेवारके आयामसे जिलके सारे अब धूर-बूर हो गये थे, उस में दिलाकी क्रायाने जान हुए अन्धकके काहुभूत देखको स्रोह दिया । यस समय उस प्रचलका, संकरमोके साथ उसके पुत्रका और चीके जिस प्रकार उसे महेशके देशशर्के भारे जानेपर को बढ़ी जनका भक्तध्यक्ष-पदकी जाति 💥, उस कथाका हुई। इसी अचसरपर प्रद्वाचने आकार उनके वर्णन करता 🕻, शुक्रे । 🗆 (अध्याय ४३) ऋरूजोमें रिस्र शुक्राचा । तथ अञ्चल परस्कर्यो

भाइयोंके उपालब्यसे अध्यकका तप करना और वर पाकर विलोकीको जीतकर खेळाचारमें प्रधुत्त क्षेत्रत, उसके मन्त्रियों द्वार शिव-परिवारका चर्चन, पर्वतीके सौन्दर्यपर मोहित होकर अन्यकका वहाँ जाना और नन्दीश्वरके साथ युद्ध, अन्धकके प्रहारसे नन्दीश्वरकी युद्धां, पार्वतीके आवाहनसे देवियोंका प्रकट होकर युद्ध करना, शिवका आगमन और युद्ध, शिवद्यरा शुक्राचार्वका निगला जाना, शिवकी प्रेरणासे विध्युका कालीरूप वारण करके दानवोंके रक्तका पान करना, शिवका अन्यकको अपने त्रिञ्चलमें पिरोना और युद्धकी समाप्ति

सन्त्युनगरको कहते हैं — पुनिवर ! एक समय दिल्लाक्षका पुत्र अन्यक अपने

समय उसके कामासक भदाना भदानीने उससे कहा—'अरे अन्ये ! तुन्हें से अन्य राज्यये करा परोज्य है ? विरुक्तान के सर्व

भाइयोंके साथ विद्यारमें संस्कृत या। उसी

राज्यसे क्या प्रयोजन है ? हिरण्याक के यूर्ण मा, जो उसने घोर तबक्करा अंकरणीको प्रसन्न करके की तूप-जैसे कुत्रवा, बेबीस,

कारियक्षिय और नेज्ञानिको अञ्चलको : हैसे तुम सञ्चले भारते को को नहीं सकते; क्योंकि भारत, तुन्ती विकार करते कि कही दूसरेसे करता हुआ पूत्र भी राज्य कता है ? सम्ब

पूछों हो विश्वाय ही इस सम्बद्धि स्वापी हमीरहेग हैं।' संबद्धशास्त्री कहते हैं—सूते ! उप स्त्रीगोंकी यह बात सुरुकर अन्यक दिन हो

गया । फिर इसने सर्थ ही मुद्धिपूर्वक विकार करके तरह-गराव्यों वालेसे उन्हें साम किया और राजके समय यह निर्वत करने करन गया । वहाँ इसने हजारों करोंतक कोर तब करके अपने सरीरको सुन्ता करना और अनायें उस सरीरको असियें होय केना बाह्म । तब बहुमजीने उसे केना करनेसे

रोकांकर कहा — 'दानक ! अस्य सू कर माँग रो : सारे संसारमें जिस दुर्कक वस्तुको अस्य करनेकी तेरी अभिरत्सवा हो, उसे दू पुडासे रो रो :' पदायोगि बहाको क्यानको सुनकर क्य

दैत्व दीनता एवं नप्रतापूर्वक कहने कथा— 'भगवन् ! जिन निष्ठुरोने मेरा राज्य कीन किया है, वे सब दैता अवंदि मेरे भूत्य हो जार्य, मुद्रा अंग्रेको दिव्य चस्तु प्राप्त हो जाव, तो हो जायेगी, जिल्हु त् अपने जिनाहाका कोई कारण जी से सीकार कर ले; क्योंकि जनवरों कोई हेस्स प्राणी न हुआ है और म

आगे होगा ही, जो कारतके गालमें न गया

लक्षाओंने कहा — क्रिकेन्द्र । ये स्तरी कार्ते

देखता, देख, गन्दर्व, बक्ष, नाग, यनुष्प,

देखोंके बहु करायक, सर्वपय शंकर नथा

अन्यान्य किन्हीं भी ऋषियोसे मेरी मृत्यू न

हो।' उसके उस अरक्त द्वसम क्लनको

सुरका ह्याची सप्तिक्षा हो क्ठे और

हो। जिर तुप्त-वैसे सायुक्तोको तो अलग रांचे जीवनका विकार त्याप हो हेना माहिये। स्थानेत इस अनुगवभारे कवनको सुनकर कर केव प्रतः कोला।

इन्द्र आदि देवता मुझे कर दिया की और होंगे। देखेन्द्र ! अब हु इट, अयना अधीष्ट्र

अपने बोले :

अञ्चलने कहा— प्रणी है तीजों कालीयें को काम, मध्यम और तीज नारियों होती हैं, उन्हों नारियोंने कोई उनक्ता नारी मेरी भी जननी होती। यह मनुष्यकोकके विक्षे दूर्वध्य प्रणा क्रीर, प्रथ और स्वावसे भी अगम्य है। उसमें राज्य-पालके कारण क्षा मेरी काम-

क्याको यहान् आश्चर्य हुआ। वे इंकरजीके यरकद्मसस्त्रेका स्मरण करने रूने। तक प्राणुकी अञ्चल प्रकर में उस अञ्चलसे कोले। व्यक्तरोने कहा—दैत्यदर ! तू जो कुछ व्यक्त है, तेरे वे सभी सकाम प्रवन पूर्ण

प्रकल उत्पन्न हो जाय, तथी मेरा नाम हो ।

उसकी बात सुरुकर स्वयन्त् भगेषान्

प्राप्त कर और सदा वीरोके साथ पुज करना दिल्ला। उसमे वक्र-मत्र महत-सी स्कृतांनी **ए** । मुनीस ! हिरण्याक्षपुत्र अन्यक्रके एक्कर भागे, सुक्तों, नेह ग्रहाने, पश्चीं,

गया और इस उकार केसा ।

अर्थको कहा—विको । यस केर शारीको नहीं और अहिम्मीका हो केप रह नहीं है, तब मत्य इस देवले समुख्यमें प्रयोक्त माने में कैसे युद्ध का सक्षेत्रा; अतः अव आप अपने परित्र हाकते नेत त्यसं करके इस सरीरक्षे पांचल कन होन्स्के । संग्लुध्यारकी कहते है—अवर्षि ।

अल्यकारी प्रार्थना सुरुका सहस्राधि अपने क्षांचले काले शरीरका कार्च मिल्ल और शिर से मुनियमों तका विद्युलप्युक्तेसे चारीभारि पुणित हो देवलाओंके साथ अपने भागको बले गये । स्थाने स्थां कर्त ही क्षा देखकालका स्तीर परा-स्ता हो स्था, निकासे उससे बहाबर संस्कर 📦 आया समा नैज़ीके जान हो जानेसे कह सुन्दर दौराने

श्रमाः । तम् अतने जलप्रसम्बद्धाः अवने नगरने प्रतेश फिला। इस समय प्रद्राट आदि सेह दानवीने जब उसे बादान प्राप्त करके अन्य हुआ जाना, तम ये सारा राज्य उसे सम्पर्कत करके उसके बसवती धूल हो गये। सद्दानार अञ्चल सेन्द्र और प्रश्ववर्गको साथ

शारिकों करें और हाहियाँ ही सेन वह कवी. बड़ों, बनुवर्ते, बड़े-बड़े पर्वकों, वृक्षों और थीं। 📷 प्रशाने ऐसे क्यानको सुनकर कीश सिंध आहे, अध्यक्त सीपानोको भी और ही श्रामित्रपूर्वक कर स्त्रेकेश्वरके बरकोचे लोट निका। यहाँका कि कराने जराबर

विल्केन्द्रीयते अपने बक्तने पार रिज्या। तस्त्रातः बद्धं रहासमाने, भूतरस्या समा क्षानंदे जिस्सी सुन्दर कपन्तरने नारियाँ बी, इन्बेसे इक्सरेक्ट, जो आवन्त दर्शनीय तथा अपने अनुकूल की, भाव लेकर विभिन्न क्वीलोचर क्षथा विद्योंके राजनीय सटीया

विक्रम काचे समा। देखराज अन्यक संग्र

बुद्धेका हो स्तह करता था। उसकी सुद्धि म्बारे अंची हो नथी थी, जिल्ले इस मुहको इसका कुछ भी सार नहीं स्व गमा कि परस्केकर्ने आत्माको सुरू देवेपारम भी क्रीड्री कर्म करना चाडिये। इस जकार वड महासम्बद्धी द्वीय क्ष्मल हो और अपने सारे इक्षान-प्रधान पूर्वको स्नार्कनावसे पराजित

करके देखेलीन सम्पूर्ण वैदिक धर्मीका

विज्ञास कारत हुआ विकास करने रागा।

सह अपनेत मधले आभिन्त हो तेत. देवना, प्रताम और पुरु आदि विलियो भी नहीं मानव या । आख्याच्या उसकी आधु समाञ् है। चुन्ही भी, इसीसे यह संच्युरवारमें प्रमृत हो कार्यों है अवनी आपके शेष दिन गैकाल कुशा रचन कर रहा था। इस है। सर्गको प्रीतनेके दिये गया। वहाँ दुन्तकोशके बीम बन्ही है, जिनका नाम

संसामने सरसा देवलाओंको पराधित करके वा—द्वॉधन, वैधस और हस्ती । एक उसमें चन्नधारी इन्त्रको अपना चन्द्र भन्न सन्द्र्य उन हीनोने ३म वर्वतके किसी रमगीप उसे देशकार के जीवनानी होता देखा क्रवेगक हो। प्रान्तकार है। अल्बाह्य कार बाह्य मनोरम है तुरंत ही मार्केलपनि बोरबर अन्यवाके चाए अर्थिए स्थानी होनेक जाते यह भववारे मोर्क पहेंचे और बढ़े प्रेमले का देखी कई पटचाका रोजों है । मुने, बोली, बंधि, सुवर्ण, गंध और काय वालोसे यह सुसरिका 🛊 । उसके गर्सने वर्णन करने लगे। सुन्दर पारताई सरक भी है। (कारीतक यांचरोने क्या-देखेलू ! वहाँ एक थाई, यह इतनी सुचनी है कि) विसाने उसे गुक्राके भीता इसने एक मुन्तिको देशत है।

• धंदेश दिक्त्या • 

अधेषभावी काम अधनी करा निर्मेश सहै है और कामरने गर्वेन्द्रको स्टाट बंधी हो है। बढ़े-बढ़े जग उसके सार्ग सरीतवें रिकारे कुर् 🛊 । सोपविध्योक्ये मारात 🔁 इस कहाधारीका आपूरण है। उसके हाक्ये शिक्षक है गया क्षा विद्याल बहुव, काम और हुनीय भी यह शारम किये हुए है। जनक अधारत गाह रीक यह है। अल्डे बार भूजर्द क्या

संबो-संबो अक्षरे हैं। यह स्वकृत, विक्रूप

और समुद्ध धारण विद्यो हुए है। अस्पर्ध

शक्तमस्य प्रोतेनंत कारण अर्थाः नेत संद है।

या यहः सरपान् है। अस्ति करनाया

इक्षानगर भूक परान कथकारी नार्गाको ऐका ।

1112

अन्यामि अस्याम गाँउ है और क्रायर भागवार अपूर्णन भगर ६३० है। यह अपने समुद्ध मैजने सुसोधिन हो रहा है। इस प्रकार का

बेह नवलीका सात के ही अहमूह है। कराने भोड़ी ही दूरफर इनके एक और युक्तवकी देवन है, जो विकासक कार्यर-को है । प्रस्का पुरस् कहा अनेकर है। यह शब्दी अरायुध्य व्यारमा निर्मि पूर् है, परितु उत्सवात हरन रूका है । यह उस स्वरूपीकी १५वमें सरवर है :

इसके पास ही एक यूद्धा स्त्रेष्ट्र रेक्क बैहर

भी मैका है। उस कैंडे हुए समानोदेह

प्रश्नंभागमे इसने एक ज्ञानकश्रमभावता

अनः प्रते वहाँ कुलकामर देविने। यह आर्थार भी देशकेयोग्य है। संस्कृतस्य करते है—पृत्रिकेष्ठ । भनिवर्गके का क्यानेको सुरका ईताराज अन्यक कामानुर हो क्या । इसके सारे प्रसिपने करना का गाना । जिल को इसमें हुएंस ही दर्जीकर अस्त्रिको कह बुजिसे धाल भेजा ।

मन्त्रियोने नहीं सम्बद्ध पुरीक्षरको प्रवाहन

करके उनमे अन्यकान्तरका संदेश कहा तथा

कानेचे प्रिक्जीका जार सुरुक्त से सौठका

करीको भी देखा है। यह मुसल्पर

कुछ बार देश विश्वा, अतीवार केंद्र बारक करण क्रमान है। इसे चिर इस स्टेबर्न अन्य

वक्तुओके देखनेके क्या प्रयोजन । यह विज्य

नारी कुण्यास्था कुनियार महेकाबडी मान्या एवं क्रिक्क जानी है। देखेलू है आर से

अरकेवय स्थोक्त इवकोग कानेक्स 👫

अन्यकारी योगे । गन्तिकोने कारा-सम्बद्ध । आवर सो स्त्युर्ज देखोंके कामी है, बिर भी जर पहरू परकारी कीचा समूची चुनिने अपनी बुद्धिने जिल्लेकीको मुलके सनाव समझकार हैलने हुए आपने रिप्ने ऐसी बातें काही

है—'इस निहासाला सीर्थ और वैर्थ

अस्ति। है। यह दायब कृपक, सस्पद्धीन,

क्षर, युक्तक और सदा है कार्यकर्म

कानेकामा है। क्या जो पूर्वकृत बकता पर नहीं है ? कहाँ तो में, येरे दलका शका और

मुख्यको भी संक्षत कर देनेवाला युद्ध और कहाँ वह कानरका-स्त म्रुवकारक क्षाकेक निशासर, जिसके सने अङ्ग सुध्येले कर्यर

हो गये हैं ! कहाँ नेस का करका और यहाँ तेरी मन्द्रभाष्यता ! तेरी सेना भी तो नाविक

बराबर हो है। फिर भी की मुहले एक स्तानकों हो तो युद्धांक स्थिते तैयार हो का और आकर कुछ अवनी भरतून दिवत । मेरे वाल सुप्र-वैसे पावियोका विकास करवेकाय

क्या-सार्वेक्त अवकार क्या है और लेग करीर मी क्रमक्तके समान कोमल है। ऐकी दक्तके विकार काके हुई। की व्यक्तिक हो. **報: 現( i** ) सनभुन्धाःजी काले है—बुनिका !

मक्तिपेकी बात सुरक्त (असर) कर्वतीयर भोतित हुआ वह कामान्य संद्रात विकास होता रेप्यान काम दिया और मही पहिल्लान मधीकरले युद्ध करने लगा । वक्क मजानक सुद्ध पूजा। इस समय कुलाराओं कर्ती, मका, मोल और रककी कीव कर गयी। भर्त सिर कटे हुए वह नाम को से और कका

भारत सामेकाले जानका कारों और न्यास हे गधे में, जिससे यह कहा सर्वकर लग स्व का । कोबी ही देवनें देन भाग सादे हुए । एन विन्तकधारी भाषान् जेकर दक्ष-कत्म

सतीको परप्रेभाति मीरम बैक्टो हुए केले— 'तिये ! मैंने को पहले करकल पर्यकर पहले, महरूपत-इतका अनुस्था किया या, कार्ये

राश-दिन तुन्हारे प्रसंत्रकार जो इन्लरी सेनाका

हेवि ! मरपायमां ऋणियोका को अपरोपर आक्रमण पुत्रत है, वह सम्बे पुण्यका विश्वास करनेकाल कोई का उकट हो गया है। आर: अक्ष के पुन: बिस्सी निर्जन बनमें काकर इस परन अज़ुत दिन्य प्रतबो दीक्ष

भिन्यस हजा है, यह विज-सा का नग है।

सुंचा और वस कवित प्रतयत अनुद्वान कर्मन्त्र । सुन्दरि ! बुन्तरः प्रोन्त और सब कुर हो जाना जाकिने (\*

समस्त्राज्ञास्यो अनुसं है---- मुचे 1 इतना कारक का प्रभावता प्रकार संका वीते अवक विन्तु क्रकावा एक अत्यन भवेकर पालन करने कर्त गर्न । यहाँ ने एक इमार क्षांकि वैक्वे पासूका-अवके अनुद्वाराये नायर क्षे गर्भ । इस इसका निधाना देनों और अस्तिको अधिके बाहर है। इपर प्रीतन्त्रुवामे सन्दर्भ परिवास देवी कार्यनी क्युगक्तकार ही रहकार तिरकतीके

बें, रावादि इस गुहाके भीतर अकेशी रहनेके कारण वे सक्त भवाधीत रहती हीं, जिससे अने कहा कु:का होता का। इसी कीम बस्कानके प्रकारके उत्पत्त हुआ वह देख अन्यक, जिल्ला मेर्च कामरेवके वासंसे क्रिज़-पिक हो गया या, अपने मुख्य-मुख्य बोब्धअंको जाब से दुनः इस गुकायर बढ़

३६००वनकी प्रतिश्वत करती राजी वी । वदापि

बुक्रकानीय जीरकारक अध्यक्ते सुरकाये गायर

वहाँ सैविकोसरित उसने वीरकामको साथ असन्त अञ्चल सुद्ध किया। इस समय सभी चौरीने अन्न, जल

और नीवार परिवास कर दिका था। इस क्रमार यह यह लगामार पाँच सो पाँच

शुक्ताओंसे पूर्व पूर्व अनुवीके जाएको क्टीबरका हरीर कावत हो गया, जिस्से वे मुहतद्वारकर ही निर को और कृषित हो को । **३वर्ष** निर्देशे ग्रह्मका मान रत्याया है क्या गया, किससे उत्तवा क्षेत्रक जाना शासन्त्रम् था। किर देखोरे हे है पहीने पूर्ण वीरवायसको अन्त्री अनुसन्दर्भाते कारकारील कर दिया । एक कार्केंद्रेने अनुवास् विक्यु और प्रमुक्तिका स्टब्स विकार । स्टब्स मारो है प्राप्ती, माराध्यी, देखे, वैद्यागी, were, fright, wrond, wrond, abidit, महोत्वरी, नामही असी हेरिन्सीके प्राप्ती क्रमचर केमान, पात्र, निरुष्ट, गुप्तक अमीर प्राचानोरो सुरानिक क्षेत्रर केन्द्रि-अर्थ महानोपर समार के पार्चक्रिक पार का च्यूके और राक्ष्मिके साथ निवा गर्व । कुछ गर्मन बार मनवान किया भी आ गर्ने । फिर तो योद मुद्ध कुशा । सम्बन्धर मुक्ताचार्यको संजीवनी विकार्ये प्राप्त वैत्योखी जीवित काले देवरकर फुरनाम कियारी करको निगत गर्ने : इससे बैला डीले यह गये । भागती ! अध्यक्ष पहल प्रमाणी,

भीर और विश्वासम्बद्धाः सम्बद्धः सम्बद्धः बुद्धिस्थन् an i sharift waters floorlook statute and क्ष्मिक्के वर्गाभूत हो रहा वा । क्ष्मि मपुर्व काला एवळा व्यंतिक स्रोठको अस्तर स्रातीत मर्चर हो पत्न का, किर भी वित्यजीवर विजय पानेके विन्ते इसने दूसरी व्यक्त रखी। मा प्रत्यवसर्वात स्वतिके कवात प्रति बारण करनेवाले जुलनाव क्रियुरानि इंकाले अपने तिञ्चलसे करे यूने नरह क्षेत्र दलन, का भूतल्या निरे हुए उत्तरे रक्तकानीसे क्य-के-चुन अञ्चल क्याट हो एके। उनसे सारी

बिन-एसस्य कराव रहा। अन्तर्वे क्रिकेटी रमपूर्ण काह हो गयी । वे विकृत गुरुकारे क्षेत्रर शक्षक अन्यक्ते स्टूबर ही पराधानी वे । इस प्रवास कव कब्रुवर्तिहरून मारे पर्व वैदिक्कोंके कार्यों के निवाले वृत् अल्पन नाम-नाम राजीवन्द्रश्रीको हुन्छे सैनिक अन्तर क्षेत्रे तन्त्रे, तन बहुत-सी पुष्पकृती त्यसओं-कुल अस्तराम होनेके परान्त कृतित वृद् पुरिक्रमम् जनमान् विकासे प्रमधनाय विकास क्षाप्त क्षाप्ता है। अवेष क्षीपक करना दिल्हा, विसक्त मुख Pager as adv my zw. Newton with क्ष्म्रारम्भाव का । यह स्रोधन सम्बुधे कार्यो रिवारक भा । अब इन वृत्तीये रक्तपूर्वियो क्षान्त्रम हो अवने कुकर करनोके पुश्लीको अधिकार विकास तथा पानी वेकार उपनी सुक्री काने लगे । कथक्कार् जनवाय्ने इनकी वृद्धिको प्रेरिय किया । फिर से वे शुकार्त क्षेत्रक रूपके मुक्तवेयर का सीवकीक तथा क्रियमध्ये प्रतिको विकार हुए अस्यन्त नाथ-नरम स्वीतरका चान करने राजी । (विद्याने रायारोपात प्रत्या होता क्षेत्र से प्रयातः। ग्याना एकसम्बद्धाः सम्बद्धाः ही क्या रहा। न्यति अस्ते प्रतेत्वा एक पूज् गया या. रकारि का अपने कुलोकित समान्य श्राप-धर्मका सारम करके अधिनात्री चलकत् र्गकरके एक्ट वर्गकर क्ष्यकृति, वहा-स्तृत जानुको और चरनेथे, ब्रह्मकार गलीसे, भूगा, मुख्य और रिग्रोंसे संज्ञान करता रहा र तम प्रयक्षताचा दिवाने एक पृथिते अलका द्वार निर्देश करके को साम कर विकार किए रिकृत भोजनर को स्थानुके संभात कारको ४० रिका । काश्रत वर्गर प्रतीर नीचेको सरक का का। सुनंकी किरणोंने अने सुरता विकात प्रकारके प्रतिकारिके सुरक

चेकोंने नूरस्कृत्यार कार करसम्बार को मीरध और इंगिंत हुए स्थान, बिन्सु आमी ऐसीने गर्यन कर दिवा । क्रियसको समान सीराज भूकानर इसकेमन सुनिकेद्वारा उसका समान

कनुराको वित्रकोने उसे विश्वीर्ण कर विका। किया। किर क्य-अववार करने दुर् वे आवन्द हिंद भी क्या केल्यामाने अवने प्राच्योकां काराने तको । अवन्यात दिवानी उन स्वयंक्रे स्टब्स परिवास नहीं किया। असे विक्रेयकाओं रेक्टर आक्यूपूर्वक विशेषकारी मुकासी सीट विकारीका स्थान किया। उस करणाके आने। वहीं उन्होंने अपने ही शेशपूर अलाव सागर सम्बु सराव हो गये और उन्होंने पूजर्वन वेचलाओंको चान अध्ययकी चेट रते प्रेमपूर्वक राजाक्यक्रमा पर अग्रय कर सम्पर्धित करके उन्हें निग्न सिरम और सम्प दिया। मार्थकान् भुक्तंत्र सम्बद्ध हे जानेला प्रयुक्ति ह्यूं निरीयमञ्जूनकोचे साथ कालेका रवेकावासंपि जाक प्रकारके सार्वाधिक सीनाई कार्वे एके । मोत्रोह्यस विविद्यंत विकासिक अर्थन सी

क्वीपरक्षरा भूकावार्वका अवहरण और फिब्बूका उत्तार निगरम जाना, सी शर्वके कद मुख्या दिवलिकुके राले बहर निकलना, शिवहारा उनका 'बुक्क' नाम रखा जाना, जुक्क्यारा जये गये मृत्युक्षय-मना और विचाहोत्तरसत्त्रममसोप्रका वर्धन, शिवद्वारा अन्यकको वर-प्रकृत

सुक्रायाली क्या किया था र अव्युक्त 👚 सहार्थ करते हैं —अभितरेसकी व्यवसाहित अने जलाक क्यां नहीं ? ब्यास्त्रतीके इन क्यानीकी सुनकर समासुनार कृतुन्त्वन बृद्धिनात् सुक्र भी हो प्रित्यनीचे व्यवस्थानीका स्वत्य धार्या बारुपान्तवासीय अधिके समाप का केमली. वाले सन्ते । थे । वे प्राम्पुके करर-पहरते केले निकार ? सम्बद्धभावी करा--युनिवर । क्रुंचि बैसी और बिसने कारतक कारकना चगकान् इंकानके क्राव्येंकी जब असम्स की भी ? तक ! उन्हें को कुनुका प्रमान किया होने तन्छे, तम तन्यक समराकर कानेक्सी पराधिका प्राप्त कुर्व थी, व्याधिका सुक्ताकर्वतीकी सामचे गका और उसने

कारतीने पूज-माजुदिकार् गर्धेवन्ती है, जिससे मृत्युका निवारत है। कारकुरमान्त्री । क्या कह न्यून्ट् वर्णकर कृदं नामा है ? सुने 1 लीलानिकारी देशानिकेव रीनाश्चमारी संसाम मेल रहा था, जह परावान प्रोत्योते विकृतनी सूर्व पूर् क्रमण तिपुरारि अंध्याने केलपुत्र निक्रम् अस्यायाको गुकाध्यक्षात्रको उत्तरि केले कुमतबार्वको मिनार विचय का—बद धान्य पूर्व ? सार १ जुले विकारीराज्य अवस्थ मैंने संक्षेत्रके ही सूनी जो। अस असद उसे फारनेकी क्रिकेट स्थालमा है, अस: आस विकारकृषेक वर्णन व्यक्तिये । विराधकारी मुक्तार कुछ करके भा साथ प्रतास क्रियमें। उद्दर्भ कावार का नक्षकोनी पूर्वकारो वर्गन स्टिपिके।

(Namid AX—Ad)

निवृत्तिकार्याः मृत्यांनीकारे विद्याके क्षारा गरे. विकास गर्ने । क्रमोर जाभूका निरमे समे हुए असुरोक्ते औरवार करनेकी प्रार्थक की । और केल सुरह नके। तब देखानुं सुरक नके

395

- प्रविद्या देशकारण -

प्राप्तर सुप्राप्ताची सरकामनवर्णकी रहा। सुप्तानेके विके विकास करते हुए उन्होंके कारण वर्षित सम्बद्धाः । फिर से ने पुत्रकारणे । चीते क्षेत्रे और चैने चेन प्रत्याने धर्म कारणे गमे और आर्ल्युनेस निकास स्वास पंचाका स्टब्स करके एक-एक देवला मुक्तांचीक्की विद्यालय प्रचीक करने राजे । उस विद्याला प्रयोग होने ही वे राजी कैन-शूनक और एक जान ही इंकियर रिज्ये हुए इस प्रकार का गाउँ हुए माने अभी सोचार इन्हें हों । कैने पूर्णनामा अध्यान निक्रम पुरुष बेद, ज्ञायरपूर्विये भारत और वाक्षापूर्विक ungeried film gan der sondiele wen सुरेस अवस्थ हो जाता है, ज़री जवार से स्व पाई हुए। कुळावार्गीत संगोधनी-प्रयोगकी जन को को राज्य सीविव होका जनवीकी हरी तरह मार्च रुने, तब प्रकारि साधा प्रविद्धारिक विकासी यह समान्यत सुराया । सर्व रीत्यामीने प्रका—'नावित् ! तुम आपी

भाग रक्तको प्रदा है जात है। रमसून्त्रस्थी काले हैं—महर्दे । पुरुषकार्यक में प्रकृतिक नहीं सहित सम्बद्धान आहे. प्रकेशको नारको अतीन सुरेत हो। हेकाको अधिकार उस हतलबर ना महेचे सही भूगुर्वकृते सेपक सुरस्यार्थ विश्वकृत्य से । बहाँ सम्बद्ध देख दाओंचे पहल, स्वरूप, बुक्त,

मानर और वर्णनकृत्या रिग्ने हुए उनकी रेहा **बार रहे थे। यह देखका करकारो नकी**ने डन **रेलीको निव्हान करके शुक्रानार्वक**र क्री प्रकार अवस्था कर निवा, वैसे सरभ क्रमीयो का से मान है। मानसी मन्दिका प्रवादे जानेका शुक्राकार्वके क्या

अव्योक्ती कर पूर्वि करने समे। तथ पर देवव्युत-संस्थाने विकासी की व्यक्त कारोपर गम्बद्धियाच राजीचे आपने पूजानी अन्यने सैक्क्ष्रे सर्वोको यस कर दिक और का चुनुस्थानको स्थानका प्राप्तकानी व्यक्तित वालो हुए वे विल्लानीके समीप आ बढ़ेके सका प्रतिस हो उनके निलेशिन बार्टर हुए केरे---'बनवर् ! के शुक्रावार्थ क्रांसित है।' शब भूतमान देखनियोग शंकरने परित कुल्ब्यान प्रदान किये का उपकारकी मंति चुक्रकार्वको पहाद विकेत और विकास क्ये ज्ये पालकी तरह भूको शत रिका। को राज्येक स्थापन असूरि क्रम्बन्दरी क्रम्बन्दर शुरंग ही जाओं और हैओंक बीचने हिल्लेड कामे समे । न्यानको ! यह निर्देशकुरने रिकारवार्थको उसी स्थान करा रचको वैसे मुक्तानार्थको विकास विकास स्था केलोकी विभागको असमा चार्त स्त्री। वस मन्तर क्यांकी साम सुंहरदिश मध्यास, सीमहीन स्तीह, प्रशासनाविद्योग हेत्र, अञ्चलकारीहर प्रवास, अप्रवासित प्रार्थी, भागतीयके क्रम, प्रतिरक्षित क्री, प्रतन्त्रमित क्रम, पुरुष्कितीकी अस्यु, क्रारतील वेदाव्यवस, spiriture destructions that Proper by

धर्मान्युद्र, पुरसारीच श्रक्तिय और मार्थके

for otherpress with shade it

गर्ना । देलोगाः स्तरा अस्तर् स्थला पूर । सम

अध्यक्तने पहल् दृ:सः प्रस्ट सामे हर् अपने

पुरुवेतंत्वये अपूर जाराविक विरुद्ध अर्थेर

हैं, अभे कह क्लीवरके कार बाह, निवृत्त.

सराबार, करला, घरेली और नोकार आहि

महा—'भीते ! यो रम्मूच क्रोड़मा अन्। अने उसी प्रकर कोई केंग्र नहीं दीए नहां. करते हैं, इसकी प्रमाण अस्तरकारणों की पुरानी हुन्हें स्वयून्यारीके विवासी पार्टी कारिकारो महिल हो जाति है और उन्हें इस वेक पानी । तम पुरुवारने सैक्केनका

सोक्ष्में तथा परतोक्ष्में—व्यक्तें की पूका कारण के एक परतार कर किया। सर

अवस्थान करनेवाले बरातीर्थ—स्वातीर्थने कुम्पानने निवृत्तानीरे बहुर विकारे । उस अवस्थान कर विकार काम से अन्य तीर्थीं अनुति विकारीओ जनाम विका । सीरीरे क्यू बारत, क्षान और सम्बद्धी क्या अस्थानकार है।

शर्मात् प्रस्ता कर रमग्रीको जनसम क्षर्यको हो अहा हो जाता है।' क्षेत्रराज्येक हम क्याची पूर्वकारी काल करते ने का प्रवाद कारण राजने के कारण राजन्तिओं प्रथमनोवर कु को और उद्दे कको समे सका बाज, पत्तुन, क्या-सरीको सार्वीर une, grant, feligens, mis, mit,

कारो, काव्याकः, प्रदेश, क्रिया, क्रिया और मुलाबेक्स कार्यर सक्त करते हुए भावेकर जार-मात्र क्याने समे । इस प्रमान अस्तान चनासम् पुत्र पुत्रसः प्राप्ते चीच विकासक, प्रान्त, जर्मी, सोमान्त्री, बीर र्वग्रहेन और महत्वाती केंग्रह असी का गानी विश्वास, स्वीक और मान्यसम्बद्धीनी

श्राराज्यक्रिक कर्ण करके अध्यक्तके अंक क्षता क्षेत्रा । स्थिर तो प्रत्यों तथा असुरीकी हेनाओंने महत्त्व कोराव्यत तथ नवा । एत बोर स्थानो सुरका क्रमुके वस्ते निका पुरस्कार्य अध्यक्तीक कामुक्ती परिव शिवारनेका मार्च कुले हुए कार अपने रूपे। इस समय वर्ग साथे अर्थ

पारतरातील एउटी स्टेब्ट, बहुद, नारावल, pp, ander alle armeable fallen मुक्त तथा का स्थानमूध-संस्था की कैस क्षक । क्षा अक्षत वे सी क्षेत्रिक विक्योंकी अक्षत सुक्षा विक्योंकी सुक्षि करके को कुरिक्षाने कार्र कोर क्रमान करके को; कांतु कारकार किया और करकी आज़ाने के कुंध

मही जिल्ला । महि पुरर्वकरंकी भारता क्यांचे प्रकारते में प्राचुके स्वरत्यास्त्री

पुरुवको स्थितार कर दिन्हा और निवर्तिन क्या दिवा । त्यारपार कामानावार भोका कृतुक्ता सुरक्तार्थको सीर्वके सके विकास हुआ देवाकर कुरुवारचे हुए केले । de Regressió spared rese fronte al.

साथे, सब कुन भी कुर हो पने। ारमञ्जूनका कारो **१**—सुनिवर । देवेका संकारेत के कार्यना कुर्वित सहस व्यक्तिका सुक्रों पुर: विकासिको प्रकार Rest afe it mit stiput wit met

प्रस्तित्वे अस्य तुल क्षात्र व्यक्तान्त्रोते ।

कुले का-न्याम् । आस्त्रे पैर, तिन, वेस, इन्छ और चुन्तर्म अन्या है। आपनी चुरियोची भी गामम गर्ने हे स्वाती : देशी दक्षाने में आज ज्ञानकी रिवर हरकार किय प्रकार सूनि करों.। अस्पनी क्षा पूर्वियों पराची जारी है और जाप सरकार्य भी है। अस समूर्ग स्तो और अपूर्वकी कारण पूर्व करनेकारे हैं तथा स्तरिक-दक्षिते वेकलेकर अस्त संकार की कर काले हैं। ऐसे प्रत्यकों केना आरकी है मिला प्रकार सुक्षी करें।

ा सम्बद्धान्यस्थी काले है—यूरी । इस

 अंतिम् विकास्त्राच्याः \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* क्षानकोची सेवाने जीवह हुए, खेळ जरी तरह

पैसे बजाना नेधोकी चटाने प्रवेश करते हैं। क्यासभी ! इस अध्या रणपुनिने जीवारने किस तरह सुकामो नियक रिध्या था, यह कृतस्य से तुन्दें सुन्त दिया। अन्य सम्बुन्धे इट्टो शुक्रने जिल क्याचा का विकास क. प्रस्का वर्णन सुन्ते ।

यहाँ ! यह कम इस स्वस्त 🖫 👚

'🖎 नवले देनेशाच सुतसूरकासुरका भूतभाषायकादेवातः इतिसम्बद्धाः स्टब्स बलाय मुद्धिकपिने नैकालसम्बन्धान्यराजेका क्रिकेच्यप्रभवे ईक्ष्यप स्थय हरिनेक्षण पुर्वाचारमञ्जातक गर्नेताच क्षेत्रकारमञ् महाभूजाय महादरमाय स्ट्रिंटने परायंद्रिके कारताच महेबारच शास्त्रचाच कार्रकरीयो मेशक्रिया महोदाराम गामाच्यामान सर्वाच्या सर्वभावनाय सर्वेगाय मुस्कुत्ते चरियव-मुख्यास्य व्यवस्थिते नेदानसम्बद्धः शक्रेप्रसम्बद्धः पशुक्तने माञ्चाच जुलनायने कृतकेतने हरने व्यटिने रिल्लॉम्बने लकुटिने महायज्ञाने मूर्ते-

दर्शनीयम् बाह्यस्यीतेभागः समझतमासिने कृतको उपायले अस्टिका भारतीय-चारिने कृष्णे दशक्यक्रमाय क्रास्तर्वकाय चार्यकार क्रान्यकार स्टब्स्यकारि-केतचे गुज्ये पीक्रम विश्वम्पतंत्रं उपयते अनकाय चतुर्वकाम सोशतसमाय चामदेवाम कन्द्रविक्यन करते भित्रने भित्रकरिने कटिने साथ कटिलाय इधारासामीतराज्यकाम वसूत्रं शास्त्रका आसे अनुकराम करनार मेवापिने मधुन्याम बरमन बामररावाच श्राज्यस्थितरामाधानपुणिकाय वगाद्धाते जगासप्री पुरुषक प्रकारक कुराय धर्मध्यक्षाम विकास मूककानसम्ब विकेशन सहस्रामक सूर्वीहरू-सम्बन्धाय देखान सर्वतृत्तीननदिने सर्वकाना-विश्वेषकाच क्यानाम सर्वभाविके क्यानामक प्रशासकारिकाम मुकाम सर्वकरान हिरामाध्यको हारिने पीमान भीनानाकाम 🕸 क्यों अध्याति इसी हेड्ड प्रकार कर सरके हात

श्रम् ब्युट्यास्ति वीकारकात्त्रासको अमराव

 को देवराकोंने शब्दी, बुर-मनुद्धार वर्षित, पूर और चरित्रको महस् वेपता, और और गैरे मेरोपी कुछ, महत्वानी, बुद्धिकारण, कावक काव्य कार्यकारे, ऑहस्कार, विस्तेनीकै इस्तीतरकार, वेबर, **४९, श्रीनेत, प्रशासको, अधिरसम्ब, गर्कस, रकेक्चरः, म्हापुत्र, स्वायक, विश्वर, काम करोसके, स्वी** 

कही चुकोश्चारे, कारकारण, कोश्वर, अधिकारी, अस्त्यानी, बेन्च्याना, कोटर, प्रवास्थान, सर्वास्त्र, समान अन्य करनेवाले, सर्वच्याचे, कृतुंकी इटकेकके, प्रतिवाद करियर जान कर भारत करियले, सक्याची, बेरानाओरका, तक्की अभिन्य शोकका जुंबनेकारे, पशुपति, विविद्य अहीकारे, शुरूपति, वृष्णान, मानावकारी, जटान्सरी, विकास सक्रण करनेवाले, द्वासावाली, महामदली, मृहेकर, मुक्रणे विकास करनेवाले, भीना और प्रकारक साथ तम्मोनाते, उत्तर, दर्शनेय, सातवूर्ण-अरोधे कपवाले, प्रमानवामी, ऐपर्यक्रारी, क्रमानी, क्रमुदका भागोः नेकेको यह कर देवको पूर्णाः इनिके विश्वतक, क्लामुर्वेण संसार कर नेवारे.

महामती, प्रस्कृतकाम, सर्थानुद्ध, अधिनेत्यु, महारहित, प्रवाहमान, हजावति, कार अपनेत्वते, मीमी-को जरको करनेकोठ, पूर्वकारकान, लोकोने सर्वकेट, कार्यक, कार्यको प्रमुख्यकर, कार्यकोने विश्वकर,

विकृत, कारवारी, बॉटेर- - दुववन्य, इन्हर्क राजको साम्पित करनेवाले, अपुन्तीको विजयित कर देनेवाले,

प्रामुके जहा-प्रकृतने तिकृषे क्यो अवट काम्हान—काम्बोबको एक कर देनेवाले, बीर्वको तदा निकले थे। उस समय मीरीने कारकन—इकायुकाः कर भारत उन्हें कुलवारों अकरावा और मन्त्रीकर कालेकारे, कार्टी—विकास जारशीकारे,

क्षिप्रणे अवस्-अवस् वन्त्र विद्या । उन्न वे कूले जिन्नय-- विकासल करावारी, गिरिस--प्रांकरके स्त्रुप क्रोधा पाने रूप्ते । तीन क्रूबर - विशेषा केरमसम्प शब्द करनेवाले, पीन---

क्षां कातीत क्षेत्रेके बक्षाण् के ही केवरितिक अवंकार समावादे, सूची—यहे-वहे अवही-मुनियर शुक्त पुन: इस कुलावर बोक्सके बाले, रहन्यक---व्यान बक्रकारी, योगी---प्रत्यक्ष कृत्। उस समय प्रयूपे वैश्वीतानी पूर्व चोत्रके आहा, कारण्यान — कारकारे भाग अवस्थी बुलकराम अञ्चलको हेरल । उसका कर देशिको, विकुछ — विकृतिके इतिर कुत पन्न भा और वह निवास्त्र संहारकर्ग, करली— कारण शरकार हुआ परनेश्वर विकास असन कर का कानेकारो, गुरामा —विकास का असी

क्षाः (यह दिन्यतीके १०८ वालीका क्षाः वही क्षेत्रः, गुरुरतः—सोवनीय वक्षीकते, प्रकार स्वरण कर रहा था--) महारेष-देवताओंथे महान् विकास के किया है।

भुगार्थकृतकोकाः — व्यक्तकार अर्थकपुर कारन कालेक्को, अगुर--- अनुनवास्त्र, शामत — समातम, स्थान् — शामीसम श्रेपेतर **देशके समा**न विवर, जीतनागठ---गरीने नील विद्या बारण करनेवारे. पिनाकी—विकास समझ बकुत कारण

मार्ग्नेवारी, वृषणास-- सुरुपके वेश-सरीके विकास नेजेंबारे, महातेष — 'महार्' प्रकार वाननेवोध्य, कुम-अक्तर्यकी,

सर्वजनद—समूर्व कम्बन्धनोको पूर्व कारनेवाले, कामारे—कार्याको प्रमु, कार्यकाले, सूच्य नवार्याके स्वेची, महारक्ष्य, बहुवर्गा, काल, वेकारी, मकुबर, काल-विश्वनेकारे, बनावरिका स्वापन सेनेकारे, कार्यन

नर्गार—न्यार श्वनक्याते, भागनेत्रर— क्योंको व्यक्तको अनुसार प्रकट होनेवारे, अविकारिगुन्तकर-- अधिका शाहि forCapitis artingre, Perisburderen --क्रिलेकीचा ऐक्ने असन करनेवाले, 🕸 — कारकार्यः, वीद्याना--- मानुवीरीको

निवृत्त, म्यानोसार—शेष्ठ परस्का गुरा रक्षकेवाके, उत्पत्त-भागाने, पैरव-काराचीरकारका, गोधा- वेलेवरीने भी केंद्र, प्रैरनेक्यद्भवन—क्रिकेक्टीकः विवास

कानेकार, केर-- स्ट्रोके रेजे धर्मकर, विका -किया का धारण करवेवाने,

नाममे मानूची आलमों≲रा पुरित, जनद्वाल, बनामलो, सर्वाक्त्रोची, लगतन, सुद, धर्मायाव, प्:-पुक्-, क:—इन की लेकोने विक्रनेवाले, प्रश्नावर, क्रिके, बहुक्य, रूप हजार सुर्वीक कवान प्रयासीती, गरादेव, सब तराके करे बळनेकले. सन्तुने अधाओरे वितुक्त करनेकले, कमन्त्रकम, समक्ते काम करनेवारे, इंदन करेगा, कुमारच, दिनानर्गहर, मुख्यान, समाप्त प्रत्न करनेवारे, कुमारि समान दी। पीरिवारे, मुख्ये इस्स्कृत, चीन तथा चीवनवाजे हैं, उसे जनवाह है, जनवार है।

लुकाक—च्यानकावकावर, यहम्दर— गरुवार्—चरुवारका, निर्मित्र— दश-बङ्गेक विकासका, वृतीत्रभपुरायुक---

Yes

कृतिकार्वाके पुर (कार्यकार्तिक) से कुन, ठमात्—अनलमार-सा चेव वास्त्र

करनेवारे, वृतिवास—व्यासुको मान्त्रेयो ही प्रकारमध्ये भएक कार्यकारे.

गजनुरीपरीयांग—सुधीसा सर्व लमेटनेवाले, जूम — क्लोबर कई देशका शुक्त हो जानेवाले, भूजगण्यन-कर्वाको भूबक्कवर्षे बारण कार्यकारे, दशस्त्रक-

भक्तीके अवलम्बद्धाव, केहल---बेतास्थलस्य, मोर—चोर, इसंबनीपुरेसा--सर्वितीयोद्धरा समाराधिक, अस्पेर--मधीर-पश्चेत प्रवर्तक, योग्रेसकः— क्षांकर देखोंके स्थारक, केरकेर--नीका शब्द करनेवाले, यनस्पति—वनस्पति-

कार, भगानु—करीयों कार धानेवारे, जरित—जहाबारी, शुद्ध—करण **या**क्ष्य, पेरम्पशासेका—क्षेत्रके केन्द्रासम्बद्ध पश्चिमाञ्चा संवित, पूरेशर—पूर्वके अधिवति, जूतनाय — यूतनावेके प्राची,

पक्रमुतासित — वक्रभुतीको अत्रवन देनेबाले, सग-- गलन-बिद्धारी, संबंधित--क्रोधपुष्ट, निहुर—हुक्केंग कर्ता शास्त्रहर चन्द्रीश-- वच्छीके

व्यक्तिकारिक—श्रीकाराके विकास, इस १०८ श्रुविकीया बाल श्रेरनेसे वर्ष सामस

क्कारुक— अस्तान कृतिस युवाकाले, उस सकृत् कालो युक्त हो शक्त <sup>क</sup>। उस

स्वयुक्तसम्बद्धाः, श्रवयोजन--श्रवकाः भीग लक्षानेकारे, लेलिहार—कुद्ध होनेवर औध क्यलपनेकके, न्हारीह—असमा भवेकर. मृत्यु पृत्युक्ताच्य, मृत्येरगोका — मृत्युकी भी **व्यक्ति** को, मुल्लेमुँखु — मृत्युके भी क्या, व्यवस्त सेनावाहे कार्तिकेच-कांका, स्वराकरणस्वाते —

इम्बान रहे आकारी दिवसीयारे, श्री— क्रेन्स्वक्य, विराग—आस**क्रिस्**त, क्याथ-केर्न्से वस स्वतंत्रात, फेरराग--वैतानी, जनार्षि—केजनी असंस्थ विकासीचीले कुळ, सत्त--सरस्कृतका, रतः - - रजोगुजका, तनः --- तमोगुजका, वर्ग-- वर्णकामा, अनुमं-- असर्गकाम, कारभाषुत्र-- इसके छोडे चाई उपेप्रश्वका, राम — भागमा, असाय — सम्बद्धे भी परे, सरूप-काम कवनाले, असरूप-कीमासं क्ष्मकारी, अक्षेत्रक- हेतुरहिन, अर्थनतेश्वर—आचा पुरुष और आचा

सुबंधिः प्राथम प्रभावार्थः, धः --व्यापकारक, बाह्यती-प्रशिक्षर, कह--करनेवाले, क्या — क्याब करवाकी, श्रीवारवाली, ज्ञिन-व्यक्ति, वरट-वरद्यारा, ज्ञानका, दिल-कल्कानकाम । परमास्य क्रिकारी

क्षीका रूप बारण फ्रांचेवाले, पर्यु---

सूर्यन्तराज्यः, व्यक्तवेदिशासम्बन्धाने स्थापिता

<sup>-</sup> महर्रेने विकास कार्यकृतकेलाम्। सून्तं साध्यं त्रवानं वेत्यानं विवासक् कृत्याचे पार्कन पुर्ण सक्रियादम्। कार्यो कार्यको सम्बद्धि सर्वाहरू विकार निर्देश की सुवित्त शास्त्रसम्बद्धा चौत्रा अल्लाहर तिपुर्व सामन्त्रिक्त् । मुक्ताने तुस्तानं सन्तरे कारनेवात् अंगर्कारमुक्ताः विद्योगकांव्यक्ताः बीर बोदान को निवल कांवर पूर्व। महत्वासद्युक्त केल वे महेकर्व्।

क्षात्र प्रसन्न कृष् व्यवस्थार संबद्धने तसे कृष्ण अधिक जाने किया की शहरे रवस्तुव्यस

सम्भाव प्रसन्त हुए कटाकारी संकरने उसे मुक्त करके उस जिल्लाको अजभागमे उत्तर दिना और दिका अपूराकी कर्कसे अधिकिक कर दिवा। तत्वज्ञीत महस्ता खेकार उसने के मुक्त किया था, उस सम्बन्ध सन्वनापूर्वक कर्णन काले हुए उस महस्ता अन्यकरो क्रीते।

हैंबरों कहा—है दैलेखा ! मैं हैरे हरिहर-निवाद, निकम, एतेबें और वैस्कें प्रक्रात हो गया है; अल: हाला ! अब ह बदेई बर परिंग के ! दैलोंके गंगडिंबरान ! हुने निरंगर मेरी आवाचना बड़ी है, इससे नेरा सारा कालाव कुछ नका और अब मू बर सानेके कोला है गाम है ! इस्केरिकों मैं सुकें बर देनेके लिये आका है क्योंकि तीन इसस

कारान्यकाय गुझे सुरस्की आहें होनी काहिने र सनस्कृतारची कहते हैं—मुने ! यह सुनकार अन्यक्रने चूनियर अवले खुटने हैंग्ड दिये और फिर यह हाल ओहबार कान्यत

बर्वेटिक किना साथे-पीये प्राप्त अपना किने

मानेसे दुने भी पूज्य कम्बचा है, उनके

हुआ बालान् स्थायतिसे बोलाः

आ धगमान् स्थायसस्य बास्ताः। संभावते कहा—धनकत्। असम्बद्ध कोक में को को निवास कर्म किया है, प्रची । इस कामको आप अपने प्रमें स्थान व है सर्कात् उसे चूल साथै। पान्नेय । में अस्तरण ओकर और पुःसी है। मैंने कामको सम्बद्ध स्थानीके विकास मी सो

इनंबर्क्ट कथीसे आवको जो दीन, हीन

तक नेक-से-सेच बढ़ा है और मूर्वताका

कुष्ण कावाना कर तमें भी, इसे आप शाम कर है। अन्त्रकों से अपने कृषण, हु:ली एवं क्षेत्र कावार करा ही विशेष बचा करनी काविते। में करी तरहका एक दीन भरत हूं और अवकारी करनायें अरात हूं। वेशिये, मैंने असमें स्वापकों करनायें अरात की। स्वी है। अब

अन्यकार्थे मेरी १३० करनी जाहिये। ये जनजननी पार्कतिहेनी मी मुहत्यन प्रसान है। जन्में और स्वारे क्रोअनमे स्वानकार मुझे कृत्यकृतिको हेन्हें। बन्तकेक्ट ! कर्का श्री कृत्यका प्रवेकत क्रोस और कर्जा में दुष्क हैल ? जन्मकीरक ! मैं जिस्सी प्रकार रसको

स्कृत नहीं फूर सकता । फून्मो ! कर्जा ते। क्या अध्य अस्य और कहाँ सुकृता, मृत्यू क्या काम-प्रदेश आदि सेमोके पर्शीभूत

दैरीवन्याक्ष्य सून्य ध्रुक्षक व्यक्तवन् । वृत्तिकानं ध्रूबंबुंक्युन्यं दृतिवासम्म ।

गवक्तिवरीयानं श्रूष्यं भूकाः कृष्यम् । स्वयक्ष्यं व केतारं यौरं शाकितीपृत्तिवर् ।।

सर्वेर पोर्ट्याको मेक्ष्यं कार्याक्षयः । स्वयक्ष्यं विदेशे पूर्वः नेवन्तः शतक्तिवर्णः ॥

भूतेवरं भूतवर्थं व्यक्तवर्थातः सन्त्यः । क्षित्रः व्यक्षं वन्तिश्चे मिक्षकः शतक्तिवरम् ॥

सर्वेष्ट्रः स्वयक्षयं निवित्रः स्वयक्षित्रम् । क्षित्रक्षयं म्यूत्वेरं मृत्ये कृष्येरः । स्वयक्ष्यक्षित्रम् ॥

मृत्योर्ण्यं स्वयक्षयं स्वयक्षयं स्वयक्षयं स्वयक्ष्यक्षयः । स्वयं स्वयक्षयः विद्यम् स्वयक्षयः स्वयक्षयः स्वयक्षयः ।

सर्वे स्वयक्षयं स्वयं स्वयक्षयं स्वयक्षयः स्वयक्ययः स्वयक्षयः स्वयक्य

Contain the production of the standard of the मैं ? (अर्थात् मेरी आयके माथ क्या द्वारम 🛊 ?) महेकर ! आयमे में बुद्धकरल-निवास महाकारी बीर पूर मेरी कुमकारण निकार करके अब प्रोक्के वसीकृत यत हैं। तुकर, क्षर, क्याबिरक, क्रम्न, क्रम्युक और बन्दराये ने नर्गकरे जिल्हा में इन वार्वतीको गुक्तको गीरकास निर्म पानु-वृद्धिके हेर्न्युः ! मै नित्य आप दोनोका चक क्या रहे । देवताओंके स्वयं क्षेत्रेकला केन के दूर है जान एक में प्राम्मिन हो चेन-फिन्न फला हुओ गर्नोके साथ निवास करें। महेशान 🖯 अल्बाची कुलाओं मैं जनक हुए हुल विरोधी शुरूपधानका वृष्टः वाची सारण व कर्त, को ज्ञान वर को अल्ल कोरियो ।

राज्यकारणी ध्याते हैं — मुन्तिकाम ! क्षा का व्यक्ति को विकास करते पार्मिकी और देखका क्रिका क्रिका कारन कारण हाता जीन है जन्म । एक नहरे

अल्ली और कुम्बद्धिने देशत । उनकी सृष्टि वक्षों की और अपने पूर्वपुरताल तथा अञ्चल सम्बद्धा करण है आया। का पटनाका रुक्त्य होते 🗗 उक्त्या क्योरम पूर्ण हो गया । निज तो माता-निजा (३००-महेक्ट) को प्रमाण करके यह कुशकाय हो एवर । इस सन्तर पार्कके ज्ञान सुद्धिकान् प्रोकारने क्रांका क्यांक श्रीकार भार विकास हर अवहर ज्ञानने अस्त हुए क्यारेसारे अस्त कता वजेरच आहे कर रिवार सुने । प्राचेनवीयो कृत्यो अञ्चलको विस्त प्राच्छ क्षम सुरक्ष प्रजासका-यह बाह्य दुआ का, का कारा-का-कारा पुरतान कृताना की सुक हिला और प्रस्तुक्रय-मध्यक्ता भी धर्मन धर विकार का गया कृत्या विकासक और प्रमानं कारणकार्धेन्यः काम प्रकृत कारनेत्रासः है। इसे अवस्तुर्वक व्यवस काहिये। (SHEW YO-YE)

शुक्राधर्मकी योर तपरवा और इनका दिवाबीको वितरत अर्पण करना सथा अष्टभूत्र्यंष्ट्रक-स्तोत्रहारा उनका सरका करना, जिवलीका प्रसन्न होकर उन्हें मृतसङ्गीधनी विक्षा तका अन्यत्य वर प्रदान करना

सन्तनुत्वरची कड़ते हैं—ब्बह्स्डी | मुनिकर पुरस्कानार्वको दिल्लो पुरस्कान मायक कृत्युका प्रदानन करवेवाली कर विश्वत किस अकार ऋष् हुई भी, अर्थ उत्तवक कर्णन करना है; सुन्ते । पूर्वकारनार्ध बाद है, इन पुरानकाने वास्त्रभरीभुतिके सावार Privately behalmen and mig **बृद् बक्**त कालनका घोर तथ किया था। बेह्नासबी ! उस समय इन्हेंने नहीं एक

दिव्यद्रियाची कारका भी और उसके पामने 🛊 एक परम रक्तीय कुन नेपार कराया। किर जन्मपूर्वक रूप देवेकरको एक सारा कर होमाना प्रहानुत्तरो तका बहुत-से सुन्धित हम्मोने कार कराव्य । किर एक इमार बार परंप औरित्यूर्वक कन्द्रभ, यह-कर्तन है और कुन्नीका अवस्था का विकास अनुसेय केंद्रमा । तस्यक्षात् रहाराज्य रेके शरम परम प्रेरमार्केक प्राथमाना

<sup>-</sup> एक प्रयासक अञ्चलकेष, भी कपूर, अनुक, कामूनी और अञ्चलको निरुप्तर कराया करा है।

इत्तर्भ इत्तरकाच्या चान करते हुए तम करने

रहने । इस प्रकार करते एक सहस वर्ष और

बीत को । तम कुनुकदर सुकको वो

द्वारिक्तो क्षेत्र तम काले देखकर परेकर

क्यार प्रकार के नमें। सिर तो दक्षमत्त्रा

पार्वकोके स्थानी स्वाहत्त्व विकासक संगत्ता,

विकोड प्रशिषकी काणित स्त्रुको सूचीसे

ची व्यवक्तर की, इस रिव्यूको विकासकार

म्बेक्टो यहा---मक्रमान **प्रमुख्या** ।

च्याने केले ।

(अमलतास), अतूर, बन्देर, बन्दर, माराती, कविवार, कार्या, केलीरते, इत्पूर, महिलका (क्रवेली), फ्रान्टबी, रिस्तुवस, कक, क्यूकपुष्ट (कुल्कुक्टी), चुंबाम, जागळेलर, केळर, क्वनरिक्क (बेलसोगरा), विविशिक (शब्दान), कृष् (मध्युष), पुष्पुष्ट (चेतिक), क्यार, विस्कारनं, मूर्चा, वंशमुख (क्यास), इक् (श्रूप), नैकियन, क्रेम, असमा सुम्पर क्षासके प्रकार, कुलरी, वेक्काल, कुरको, कुराहु, उन्हर्मा (चीरक्क), अर्गासन, स्टांक, केवक्स, कावनार, कुरवर्गा (पुरुक्तेरा), पुरुक्तिर, कृतेका (कारकेस)—इन्लेशे अलेकके पुरुषे और क्षान्य प्रकारकों से तथा नामा प्रकारके रक्षणीय यार्थे और सुन्दर कारलोने संकरकीकी सिवियम् अर्थेत की । उन्हें कहा-से उनका समर्पित किसे। तथा विकारिक्युके आने नामते हुए कियास्त्रकारमा एवं आकार स्त्रीबीका पान करके संकारनीका करक फिया । इस उच्चार खुक्तवार्थ याँच इसर मर्गेतक नाना प्रकारक विकि-विकास महेशाका पूरान काले हो; वरंतु कर क्ले बीहर-एवं भी भर देनेके रिक्ने ब्राह्म होने नहीं देका, तब उन्होंने एक-दूतने अस्पन कृतक एवं और निकासी आधार निका । इस संस्थ पुरुषे इतिहासिक अस्ते अस्तात पास्त्राकताकारी पद्मम् क्षेत्रको वर्गानक

चावनाक्ष्मे कार्य प्रश्नातम विकास हर

प्रकार किलाकको निर्माण करके इसे

विकासको विकोध अधिक कर दिया और

कृत के जनकाती निर्म हो। कार्यु ! में कृतारे हम अविक्रिय रागने निर्मय माना है। कार्यम ! इस अवक्य सारा मानेकालिया कर क्षेत्र को । में अविद्यु कर तुमारा सारा मानेका पूर्ण कर हैगा। अस को बारा तुमारे किने कोई कस्तु अनेक नहीं रह गयी है। सन्त्यु अवक्षायक एवं अनुस् मानावाके हम करन पुरस्कायक एवं अनुस् मानावाके हमार सुक्त अवक्षायक है अन्याद-स्मृत्ये किन्ना हो गये। उस सामाव्यु क्षायक सुक्तार स्वरंद कार्यान्य-सामाव रोगासके स्वरंग प्रस्कायकार्यका हो गया। सम्ब स्वरंदे

हर्वपूर्वक अनुबंद परचीने हन्ताम किया।

इस समाय क्रमीह नेत्र पूर्वाचे दिवान क्री में (

विका के कारकार अञ्चलि रक्तकर वास-

ज्ञानंतर कामे कू अङ्ग्रामीकरी है करवायक

आप किलोब्डीबड हिंत बारनेके रिस्टे आब्दाराचे प्रकारित होते हैं और अपनी इस

किरकोरे स्टब्स अन्यकारको अभिभूत

पार्वको क**ल—सूर्यस्थल जनव**् ।

शिवकी सुनि काने लगे।

 कृष्णी, करा, श्रांत, क्यु, क्याराव, क्याया, क्याया और सूर्व—इन श्रारोमें क्यिक्रित पर्म, कर, वर, तथ, क्येन, पशुक्ति, म्हारेन और ईस्टा—ने श्राह्मूर्टिकेंट क्या है। अधिक पेरसम्बद्धाः ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कारके शासने विकारनेकाले असुरोकः क्लोरचः इस्तरिके आवको कारकार है। आकासकाव मुख्य कर केरे हैं। जनहीका ! अवस्था ईक्ट ! अवस्थे अस्मारक प्रदा करनेके नवकार है। योर अध्यक्ताके विने क्यात्वस्य क्षेत्रर । आप अनुगने जनाको यरिपूर्ण गया जन्मके सभी प्राध्यक्षेक्र नेत 🕯 । आप अवनी अवसीद रेजीयन विजनीते आकारकांचे और भूतरागर संबंध अवस्थ फैलाते हैं, जिससे सारा अध्यक्तर दूर हो कारत है। असमादी प्रकास है। समीवनस्थित् । आप पावन वस—योगामानिक आस्त हेन्द्रेवालीपूरी कहा गति प्रका वनाववेच हैं। धुवन-प्रीकर । आयके विका चरण, इस क्षेत्रको प्रतिन जीविक स्व सम्बद्धा है। सर्वकृतकोः संगोतकाताः । अवन निवासः बायुक्तको सामुर्ज प्रतिन्त्रोको पृद्धि बारनेवारे हैं, आवको अधिनावर है। विश्वके एकनार सम्बन्धनो । अस्य क्षरकारमारक्षक और अधिकी क्षाका प्राप्तिः है। यानक आस्पन्तः हो प्राप्तिः है। आयोर विना मृतकोका कार्यानक विका मार्च राष्ट्र आदि नहीं हो सकता। जन्महोत अन्यरकार । अस्य प्राप्त-सर्वकांट सामा, बागासकार और यद-व्यक्त शर्मन प्रवान विकासो दिलील पूर्व प्रविद्ध धना होते हैं. अधिकारन है : "

Yex

बारण के फिन्न बाहर और भीगर विकसित होकर सहा सधानका बात लेता है अर्चात हारकी करन्यरा जराती रहती है तथा आपके हुरा यह संयुक्तित भी होता है अर्थात् नह हो कार 🗽 इसरिको एकानु सम्बन् । यै आयके आने जलकाम होता है। विश्वासत्त्रका ! कार ही इस विकास करन-जेवन करते हैं। क्वीन्त्रादिष् ! अस्त्रके अस्तिरिक दूसरा कीन अद्यानसम्बद्धारको दुर सार्थमे समर्थ हो स्थाना है। कार: कियुनाय ! आप मेरे अञ्चलकारी राजका कियान का गीकिये। चनवृत्रम ! जान कार्यकेच पुरसीचे समस्रे केंद्र हैं। इस्तरिको अस्य प्रशासन प्रसुकते में व्यक्तित प्रमान पारत है। आस्त्रात्त्रात्त इंग्लिं । अस्य सम्बद्धाः प्राणिकारेके अन्यत्रात्वाचे निवास कार्यकाले, प्राचेक कार्य कार्य है और मैं आप परमास्थात जन 🛊 । अञ्चल्पे ! अवच्छी इन कप-परम्पराओंसे बढ़ कराबर किछ विकासको अल हुआ है. क्षातः 🕏 सम्बन्धे काराव्यो वध्यक्तार करता ै । वृक्षभूक्षभेके कची ! आप विकास समस्त करनेवाले हैं। जानके बरनोते में किए जानिनोके स्वयन, जनस्वानोके सन्पूर्ण प्रकारतः 🜓 व्यवस्थानम् पर्यकृतः 🖰 अस्य । योगकोनवस्य निर्मातं करनेवारेः और परमार्थ-विक्रम हो जनस्के परितकार्त और सिल- न्यान्य है। जान अधनी इन अञ्चन्तियोंने विभिन्न सुन्दर व्यक्ति कारनेवाले हैं। युक्त क्रेकर इस कैसे इस विश्वको असीमाहि विद्यालय । जलमें अवस्थान करनेते अस्य किन्नुस करने हैं, असः आवसी मेरा

सं प्रतिविधितिष्य स्थानसम्बद्धाः स्थलिकातिः विकासकात्। देशोक्स दिकाने एको दिवान स्थितकात जगरीका सामग्री । रवेकेऽरिकेरमार्डकेरम्बारकोरिक्रीयाँके भी भ मन्देऽरिकारकेरानेकः । विकारिकार्यकारमञ्ज्ञाको विकासे **प्रमान**्यनिकृति साम्प्रके ।

सनल्लाको कक्षे हैं—बुन्धिर ! भृगुनन्दन शुक्रने इस अकार अ<u>शक्त्रनेहम</u>ू-स्वेत्रहारा शिक्जीका सावन करके चुनिपर प्रसाक रहाकर उन्हें करेकर उन्हम्म किया । जब अधित तेजसी मार्गको बहुदेवकी इस प्रकार स्तृति की, नव सिकजीने चरलोंचे पहे हुए उन द्विजवरको अवनी क्षेत्रे कुळाओंसे पक्रकार उठा रिमा और परम प्रेमपूर्णक मेचगर्जनकी-सी गामीर एवं प्रधुर वासीते बाह्य । उस समय संबारकीके वीतीकी क्षणकरे सारी दिसाये प्रकाशित हो उठी थीं । महादेवनी बोले—विज्ञवर क्ये । हुन मेरे पाकन थक्त हो । तहा ! तृष्करे दुन उन रापसे, असम अस्तरकाते, विकासकामकाक पुजरानी, रिक्कुमरी असरायका बहरनेथी, विश्वका इपहार प्रदान करनेले, पवित्र अस्त चावसे, अविमुक्त महाक्षेत्र कालीने पावन आवरण करनेसे मैं तुन्हें पुत्रकवसे देखता 🐉 अतः तन्तारे रिज्ये नको कक भी अवेग नहीं

है। तुल अपने इसी अधीरसे नेरी उदरदरीमें ज़बेल करोगे और मेरे लेख इन्हियमार्गसे निकासकर कुरकार्क जब बहुन करोगे। व्यक्ततुचे। मेरे फास जो मृतसहाँकनी नामकी निर्वाद विद्या है, विस्तका मैंने ही अधने बहुत् क्येक्स्से निर्माण किया है, उस यक्रमकारक विकासी आज मैं तुन्हें प्रथम क्रमेन्स; क्लोकि तुम पवित्र तपकी निश्चि हो, अत: तुमवें का विकास धारण करनेकी योज्यत् वर्गया 🛊 : तूम नियमपूर्वक निय-निरुक्ते ज्येत्वरो निर्देशका प्रथ केष्ट विकासका प्रयोग करोगे, धत् विश्वय ही वीचित 🛊 जानगा---व्य सर्ववा साव है। हुव आकार्य अस्वत होतियान् ताराध्यसे रिवार होओंने। सुप्राध तेज सूर्व और अधिको केन्द्रका भी अस्तिकारण कर बावका । तुम बहोने प्रधान माने जाओगे । को को कावना पुरस्त तुन्तारे मानुस्त स्वर्केवर काल करेंगे, करका लाग करने तकारी हति

त्रं पार्थ्य पाँच स्तर्य परितप्युक्तमः करमाने वित्र पुरस्कीयम् जीवरीय । प्रत्यक्षणक्षानीयवर्षितसर्वजन्ते संत्रीविद्यादिक्तः सर्वतः व नवाही ।। विशेषकामा नतासक प्रत्येक क्रमे क्रमे कृति गृहस्तकपृत्यिक्यकर्षम् । क्रमेणकारे जगरहो जगरहात्रकारकारके प्रकार प्रतिकारे शब्दो गणवी ॥ क्रतीयक्ष्य परमेश जगन्यवित्र निकार्तिकश्चन्त्रेशकार्वेशित कृत्यः। विश्वं पविश्वमार्थः किन्न विश्वकथः **पानिवादकः** प्रत्यतो क्वोजीनः। आक्रप्रदाक्षणकीर-स्वतायकादात्रात् विकासस्तिवेकाः विवासेतात्। कासादा ५५व संपर्धित आधावात् संयोगोनि भवतोऽस्ति नतस्तास्यान् ॥ श्चिमानसम्बद्धाः निर्मारे शिमोडस निर्मा को शिक्षानाम कालोडन्सलस्त्रकोडीः । प्र को विनाधम तथी गया आदिवृत साम्बारमः परावे मनासरतास्त्वान् श श्राक्षकम् स्व स्वयत्यातिराधिराणं इर काल्यस्यमेतत्। सर्वान्तवस्थानिरूप प्रतिक्रपान्य निर्म नतोऽस्थि परमान्यनोऽहर्मो ॥ इत्युष्ट्युर्तिभिरियां पर्यायकार्या युक्तः करोनि सात् निवायनीरापूर्ते । प्तरतं स्थिततं अन्तराणीत सर्वार्थराज्यसम्बं स्वां नताऽस्ति ॥ (हिन कु रू- सं- व्हरसम्ब ५० ( १४---३२)

u संक्षित क्रियमुक्तम + 804 पंहनेसे यह हो जावाता । सुधन ! तुन्हारे कहर उन पतुन्तीमें बीर्चकी अधिकातः होगी,

श्रोनेपर जगत्मे धनुष्योके विवक्त आहि समस्त भवेदाचे सकल होंगे । सन्धे नन्दा

(प्रतिपदा, पेही और इकाइसी) जिम्बा तुन्हारे संयोगसे सूच हो जायेगी और हुन्हारे

भक्त बीर्यसम्बद्ध तथा बहुत-स्त्रै संज्ञानकाले होंगे : तुन्हारे द्वारा स्वरंपित फिका पूआ वह शिवरितक 'सुकेश' के अवसे विरूक्त होगा। को यनुष्य इस शिक्षकी अर्थना

क्ष्मेंगे, कहें सिद्धि प्राप्त हो जरफरी । को स्केन वर्षपर्यंत्र वस्थातथरायक होकर सुहत्वरके हिन प्रक्रासम्बद्धे जलके सारी कियारे सन्त्रा करके पुरेक्षमधी अर्थक करेने, उन्हें विक करवरी आहि होती, यह मुझसे अवल करें।

पुनकर् तथा पुरवतके सीमान्यसे सथका होंने। इसमें सनिक भी संबंध नहीं है। वे सची मनुष्य बहुत-सी रिक्सऑके ज्ञाता और सुलके चानी होंगे। यो चरदान देकर महादेश करी लिक्क्नों सभा गये। तक धुनुबन्दन सुद्ध भी प्रसन्तनमसे अपने कारको अने गये। ब्यासनी! मॉ क्रावकर्तको विस्त प्रकार अपने त्योकलसे मुख्यान गलक किराको प्राप्ति हो थी, का कुलाना मैंने तुपक्षे वर्णन कर विचा। अन्य और क्या सुरुष स्माने हो ?

ठनका बीर्व कामी निकास नहीं होगा; ये

बाब्ससुरकी तपस्य और उसे दिख्यात वर-आदि, शिक्यत गर्मो और पुत्रोसहित दसके नगरपे निवास करना, बाणपुत्री दलाका समके समय संप्रपे अनिरुद्धके

साथ मिलन, विश्वलेखाद्यरा अनिक**त्रुका द्वारकाले अपहरण, ना**णका अनिसञ्जूको नागपादायै बाँचना, दुगकि स्तवनसे अनिसञ्जूका वन्धन-मुक्त होना, जास्त्रहारा समाचार पाकर श्रीकृष्णकी शोणितपुरपर बहाई, ज़िक्के साथ उनका और युद्ध, दिखकी अक्षासे ऑक्ट्रमध्य अर्दे कुम्बनाक्यरे मोहित करके

बाककी सेनाका संदार करना

बोले—सर्वत ट्यासबी स्वरूपसंजी ! आपने अनुवद्ध करके प्रेमपूर्वक ऐसी अजून और सुन्दर कका सुनापी है, जो अंकरकी कुलासे ऑसक्रेस

उन्होंने इसके होकर बाकासुरको गणनायक कारण 🖦 आदापूर्वक अवण करो । इसी इसक्रमें पहलामु संकरका वह सुन्दर मरित्र है। अस बुझे सदिवमीलिके उस उसन भी आयेणा, जिसमें असेने माणासुरपर

सनस्कृतस्त्रीने कहा—स्मासकी !

प्रस्कारत जन्मुकी उस कथाको, जिसमें

चरित्रके श्रवण करनेकी हच्या है, जिसमें ठ-होने प्रसप्त होकर बाजासुरको गण्यन्यक्ष-पद प्रदान किया वा ।

अनुस्य करके बीकुक्जके साथ संघाप कित्या वा । व्यासनी ! दक्षप्रमायतिकारे तेस्ह

(अव्याम ५०)

कामार्थं प्रत्यान मुरियो परिवर्षं की। ये विभागो प्रत्य कारोगी मेहा करने शना।

सथ-वी-स्थ परिवास तथा सुर्गाता वी (

कार्ने हिरी राज्यो बढ़ी की, निरार्क राज्ये देख बहुताने हैं। अन्य वर्तन्योंने भी देखन

संभा परायरमध्य सम्बद्ध असी पुरस्कारे

अन्य पूर् थे। जेड करी दिल्के गर्पने सर्वतानम् के प्याचनने पुत्र केव हुए, जनते

हिरम्बलील मेश्र का और प्राची होते.

पर्यापा नाम दिवनमध्य था । दिवनमध्येतपूर्णः चार कुर हुए। जा कैल्पीक्रोचर विकासकीर केंद्र और पान सुद्धिनाए था। कारक: इत्य, अनुहार, संक्षाद और प्रकृष काले परनेक्षर प्रावशको प्रसान काले जनारी

मान था । प्रत्ये प्रदूष्ट जिलेन्द्रिय राज्य पहल्ला, प्रदूष्ट ग्रीट (और साहा) । विष्णुच्या पूर् । प्रश्वा करा कार्यक्षेत्रं विशे सम्बद्धः केरल—प्रश्ने । अस्य भैरे सोई भी क्षेत्र समर्थ र के समर्थ । प्रश्नास्त्र प्रकृत के मानुने और मुझे अस्य गर्गास्त्रीय पूर विशेषक दूधा, जह प्रतिकोधे समीक्षेत्रः भी समर्थह अस्त्रह प्रकृत सर्वता सीतिका an : इसमें विकासको प्राप्ता कालेकारे

कृत्याने अन्यत्र विश् हो हे अस्त वा । प्रत्या पूर्व करिने हुएए । यह न्यान्याकी और हिल्लाकर वा । इसर्व कामनावाकारी निर्माणी कार्य

क्ष्मी राज पार के की । परिचय औरत पुर wert gart i mit fermient, melt, jege. बुद्धिकार्, सरकारिया और प्रकृतिका क्रम कारनेकारम वर । कर अधुरशासने पूर्वकारणी

freienteit tem ferdenefergleebeit ब्रारकृतिका प्रतिकार प्रतिकानुगर्ने अन्तर्क राजधानी चनाच्या और नहीं सहकर सम्ब कारने राज्य । का राज्य देवनाय प्रकारकी

कृतांते का विश्वकतः वाक्युत्ये विधानीः समान ही नमें से । अस्में राज्यमें देशताओंने असिरिया और कोई प्रका दृ:सी नहीं की। प्रमुक्तांका कार्यन कार्यकाने वेकक रियुक्त पूर्व के कहा होता रहे थे । एक समय का बहाबर अपने महत्वों पुनामोले जनी

मकारत हुआ सामान्यून भारके महेवर

मने । जिन क्रमुंनि पाना प्रसास है। क्रममाँ और कुरव्यक्तिये देशस । जनकान् श्रोकर से सम्पूर्ण कोन्डोंके स्थान, क्रान्यत्मान्यत्मा और ध्यास्त्राकृत्यात्राच्याः ही उत्तरे। श्लोने च्योप्रस्थान नामाहर कामाको वर क्षेत्रको प्रस्क THE R. P.

जाके का कुराने जनावारत संवार नंतुह हो

पुरे । जीवन्त्र व्यक्ति सम

Really made got 4th Name of Printer addish r स्वरूपकारणी कारते है—व्यूकी । वह व्योगकुर क्रम विक्रम है किमानीकी नामसे बोहरी पह पत्ता था, इस्तिरिको इससे मुक्ति

प्रकृत स्वर्गको स्वातन्त्र महेशाच्ये स्वयत भी देखा पर परिष्य । तम देखर्पकाली मध्यक्रमान करनु को यह वर देवर युग्ने और क्योंके पान केन्द्रबंध बढ़ी दिनास सर्थ करे । एक बर काम्ब्रुएको पढ़ा है नमें हे क्या । इसने मान्यक्तुरम करके इंग्लेको र्माता विक्रिय । जन क्रम्बस्थानको पह हाल हो पन कि प्रतिकार कि उस है नो है, तन यह इस सोइयर निर प्राप्तने पुर्व कोरण । क्यातरने नदा-क्षेत्रविक्षेत्र नार्वेत्र !

आप समान केमनाओंके सिर्वेमनि है। आंग्यो हो कुम्मरे में बली हुआ है। अस कार मेर उसम बक्तर सुनिने । देख 🛘 आपने

अवकृत्यस्थानः एकावितः तेतः को यह सङ्घ्याते

रिक्तकार अवृत्याम प्रकृत था है, इसका

का प्रापु-अपने किया है पान है जानन,

का वु अपने वितर्भ सन्ता रेका कि वह

महार् प्रयोग्य पृद्ध आ पहुँस है। जो

क्या व चेर संचलका दिश्वय करने अपनी सब्दे नेकड़ कर वहाँ क्या । इस स्टब्स रू

e tiligg flyregere o

तो अन पुत्रो नदान् भारतस्था अन रही हैं; फित्र क्षेत्रम भूनिगर निर्मेश । पुरुषान् । सेरे

ही भर्ति विरुद्ध । इस्तीको कुरूनक ! पुरुषे किया हुए पर्यम-सरीकी सक्की पुजारतीको रोपार में क्या करते। में अकरी कुर चरित्रह पुरस्कारिकी स्थानने निव्हरिको विको स्थानी माराज्यको प्रयूपे स्था पर्वतोची पूर्व वीवा कुमा विभागोंके बात करा; वरंतु के औ मेंक्सीश होमार काम पाई हुए। मैरे प्रकार चेत्रा, अधिको न्यान् वर्णकं वार्यकारत, कारको नीओका कारकवार्ग केवार, क्रमेरको गमानक, निर्मातिको ईएको और प्रकार जीवार अपने किने कर्य कर रिक्स है। महेक्ट ! अब पूर्व रिक्स हैने gapie mit glebelt um wengt, finnet मेरी में पुजारे का जो सामग्रीके सम्बोधे हुने हुए क्रमाओंके अर्थर क्रेमर निर जार्थ अथन इनारों प्रकारने श्राह्मी मुक्तानीको ही गिराने । यही सेरी अधिकारक है, इसे कुई

with the fighted up ands

अधिरिक अन्तर्भ केव्यार और बोर्ड केन्द्र

Yes

सारक्ष्मारणी करते हैं—जुनिकेश ! प्रश्नि कर्म पुन्तार क्ष्मान्यकार का गान । प्रश्नि कर्म पुन्तार क्ष्मान्यकार का गान । प्रश्ने कर्म — 'क्ष्मे अधिकानी ! प्राप्ति केलेर कुक्मे शिक्ष । तुने कर्मक विकार है, विकार है । यू परिच्या पुन्न और वेटा पाह है । मेरे दिन्छे क्ष्मे क्षमा पुन्न क्षमा प्रत्ना नहीं है । अस्य देश एवं पूर्व क्षेत्र । तुने प्रत्ना नहीं है । अस्य देश एवं पूर्व क्षेत्र । तुने प्रतान नहीं है । अस्य देश पूर्व क्ष्मे होना ।

रात प्रांत्रको वेशी वे वर्णा-स्थिती पुजाई

भारतेको कुरा करे।

अपने नक्षानके हमेंद्र का; क्योंकि इसीने केन कारणान है। कुछि । वर्ष छुटे प्रतिस् को-बड़े सफल विकाली हेंने हैं को सहसार रावेद्धनी प्रकारकात प्रकार प्रकार पूर्व के को र वारत्यकाचे व्यक्ते है—पूर्व । का पुरस्त करानुस्ते देख कुलोबी करिन्सेके अक्रीन परवार काली अस्पर्यंत की और निम प्रमे प्रकृतेनको प्रसान कानो। यह श्राकी करको और एक । सहस्तर किसी क्रम वैरायक सामान पह भाग अवने-अल हासा निर पना । यह वेशकर बारवापुर इसित हो दुर्शन रिक्ने स्थान है गया। यह असने क्ष्मणे विकास करने त्यस कि स्वीत-स पुरुषेची कीवा निरम देवारी अन्तेता, को नाम प्रकारके समामिका करणांकी विद्वार हेप्प और नेरी स्कृती पुत्राओंको ईकरकी

तक पाद क्रोला प्रक में भी अपने आवन्त

नीचे एकोरे अक्ट मैक्स् देखा करि

क्राकृष । इसी राज्य संगातको प्रेरमारी का

कार ३४ करा। एक दिन वालातुरकी

कारा कर बैकास समये नामको पूक

क्रांके नाष्ट्रिक गुरुवसे कुल्यात हे

राजके राज्य अवने पुत्र अन्यःपुरने सो रही

वी, इसी संबंध का क्षीनाय-(कालकाव-)

अपने के गयी। तब देशे कर्पनियों प्रविद्धा जिल्लाकी सब्दे पूर्व विका है, यह और प्रभावो सहये श्रीकृष्णके नीज अधिकद्वारा वित्म जार्र हुआ। काग्नेक्ट वह कामुल है गर्वा और असे अवधि जवी विक्लेक्सरे भारते विके हर का पूजाने ना हेरेके

तम निवरंग्याने स्थान-'श्रीव ! सुर्वने स्तामें विका प्राथको देशा है, जो गरन, मै केले रम प्रकारी हैं, यह कि में और मानती ही नहीं ।" ३०के जो सहकेरर केलान्य करा प्रेमान क्रेकर कार्यपर प्रतास क्रे गावी, सब अंत दिए करावरी इस संबंधित इसे कामाना । मुल्लिक् । कुम्बान्यको पुर्व निकारका कार्ड पुरिवारों थी, यह पानकारण सरको पुरः कोची ।

रिको बद्धाः :

चित्ररोगको । चित्र मुक्राने तुम्बरे मन्दर अन्दरम बिला है, को कराओं से सब्दे। वह नहि रिलोकीये सब्दे भी होगा से में को स्मानित और बुद्धारा कर भूर भागीली ।

प्रनत्कृत्यस्याः कालो वि-∞**मध्य**ि वो **प्रा**क्षण विकास कार्य कार्यक केशाओं, केला, बामजे, मामलें, सिद्धी, नाती और पंज आधिके किय अधिक विको । हिल यह पमुजीका किन करावे लगी । कावे क्षुनिवर्गिकोच्य अस्तरम आरब्ध होनेका इसमें सूर, बस्त्रीय, राज, कुल्ल और क्योस प्रशासना विका कारणा। किर जन पतने अक्रीन्त्र अनिव्यक्त किए स्टिक, का क्षो वेशकर क्षत्र प्रशिक्त हो क्यो । क्षत्रक मुक्त अवन्ता है जन्म और हाम इस्ते चरित्रकों है। नका (

क्रमने बद्धा-'लब्बी । एक्टमें को बेरे बाग आवा वा और नियने सीव ही गेरे

क्षेतरे पहर इस्कानुरी प्रत्यकर क्षणणायो 🛊 मध्यम् सेतं कुर् अन्तिव्युक्तं महत्त्वेते क्रम रहती। जा विका चेनियो मी। सरा क्षणे क्षित्राचको पत्तार प्रतप्त है गयी। क्रार अन्त-पुरके झाली रक्त करनेकारे केरणारी व्यक्तियोंने बेह्नकॉके राजा argument per allerent regar mer Reite i क्रमीने कुछ दिल्ल क्लीरधारी, दर्जनीय, स्थानि तथा जनादिक अवकुनकाको कृष्णके साथ दुःशीतनाका आवरण करते हुत् देश भी विकार। उसे देशकार कामाने क्षण:पुरुषी रक्षा कार्यकारे इन महत्त्वारी कुरनोने परिस्तृत अवस्थात्ये जार प्राचार स्त्रती वर्तन विकेदन करते हुए सही ।

कुल वही है।' स्ट्रक्तर प्रस्के अनुतेश

क्रायेक विक्रदेश मोह भूमा पहुर्दशीको

इत्यक क्षेत्रे-क्षेत्र । यहा नहीं, अन्यते अन्य:पुरने परन्तुनेत प्रकेश सरके बर्धन पुरुष किया मूला है। मह झा ते नही 🎬 को केंद्र व्यवस्थार अल्पनी व्यवस्था इत्याचेन कर रहा है ? महानातु वानवरातः ! all and Mark, Mirch after then after कार्रक्रके केल व्यक्तिक । प्रत्ये प्रकारियोक्त क्षोपी रोग नहीं है।

हारणलोक्षा यह गणन मध्य क्रमाने सुनित क्षेत्रेच्या अञ्चल स्थापन स्थापनार सामगरक क्षाण अस्तर्वकांकांका हो गांवा । स्थानसर बह कृतित होकर अन्तःपुरमें का चर्चमा। महाँ ज्हाने प्रथम अन्यस्थाने महोनीन दिस्स प्राचित्रकारी प्राचित्रकार्यके देशला । यसे महान् आक्षर्य कुआ। किर जसने जसकर करन

देखानेके रिक्षे कर कनार वैशिवदेखी पेजवार

सन्तकृत्वरणं स्वातं है—-पुनिवेशः !

¥\$4 CALL COLORS PRODUCT CORPORATION EXPERIMENTATION OF PARTIES AND ADDRESS PRODUCT COLORS OF THE PRODUCT COLORS OF 4800 दी कि इसे मार करने। सेनाने

अभिराज्ञपर आक्रमण विकास सम अभिरुक्त वाच-व्यी-काले का इकार र्वेदिकोको करलके इनले कर दिवा । विर से असंख्य सेवा-यर-सेस आने सकी और अभिरुद्ध उन्हें साराया धार वार्ग शर्म । स्वयन्तर उन्होंने व्यानास्त्रका वय करनेके रिक्रमे कुछ पार्वित प्राथमें तथी, जो बारपारिकी राज्य वर्षपार थी। किरा उसीले स्थापी बैठकारें बैठे दूर कामासुरका उद्या निका। कारको गहरी कोट सम्बद्धा जीवका काम करी क्षण बोहोसकी वहीं अन्तर्भव हो नवा। क्रिए ज्याचीर वर्तनक्त सरकासुरते, जो नक्षण् कारतस्य तथा विश्वयक्त था, कार्युलेक मानवास्त्रो अभिस्त्युको योज विश्वा : इस प्रवास क्यें बॉक्कार और विकरेंगे केट करके कः पुक्रले अवराम हो गया । स्वरक्रम, पान

कुमलो क्रके हुए अगाध कुछ्चे श्रोतकात हम पापीको थार हरल । अधिक जना कर्ड्, क्रो फर्बंधा सार ही हात्यना काहिये ।

मुक्ति होकर महत्वली सुतपुरले बोलर ।

सनस्कृत्वसर्वा जलते हैं — कुने । अस्त्री भार साथ सुरुवार रूपन गरिवाकीये केन्द्र क्रमेनुद्धि निकासर सुरुपान्त्रमे साधानुरहे and i

कुम्माच्य चेत्रा—केत्र ! केव्रा विचार तो प्रतिक्वे । वेदी क्रमुक्ते ले व्या-कर्य करना अधित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि इसके मार्न ज्ञानेपर अपना आसम ही अध्यन हो <del>वानाव</del> । पराज्ञनमें तो यह विष्णुके सम्बन दीक का

है। जान पहला है, आध्यर मुख्ता होसर क्यान्त्रको अपने असन तेअसे इसे नदा दिया 🖢 । अञ्चलने 🖦 चत्रियोरियको समानता कर का है: क्योंकि इस अक्टबाको पहेंच उपनेपर भी भर पुरुषार्थका ही क्या हुआ है। यह ऐसा करी है कि कहति जान हमें बस्तवृर्धक देश से हैं, सम्बर्धि का इनलोगोंको समस्त्र ही सम्बद्धा गाउँ है ।

- सम्बद्धमारके काले है—आसकी I कुरू कुरुक्क राजनीतिके ज्ञाताओं में केंद्र का 1 कह कामने ऐसा प्रकार निरा अभिक्षामें व्यक्ते समा ।

कृष्णको स्था—'नस्थम । अस सू प्रोक्कर केल्सामको जुलि कर और दीन क्राजीके 'में क्रूर चना' को कार्यार क्राज्यर अने क्रम मोक्स नगरम स्वा हैता करनेका है। यू पुरू हो क्याना है, अन्यभा नुष्टे कथन अस्तिका कडू भौगना पहेगा।' ज्ञानी का सुरका अधिका जार की पूर्व कोले ।

अभिवद्धे वह-भूचकारी विकास । क्को श्रक्तिय-वर्गका ऋत व्यक्ति है। ओर् ( श्वरधीरके रिजे क्षेपक विकास और पुत्रसे युक्त मोहका पानना मरकते यो पहकर ब्बाइकायक होता है। मेरे विश्वारसे सो विक्ञास्यक वर्गरेकी तरह सुधनेकाता होता है। बीएकानी व्यक्तियके रिश्वे रजधुनियें सवा रुपुण लक्ष्मे हुए माना ही श्रेष्टरकर है, मुक्तिर पहचार साथ ओड़े इए फैनकी राख अस्य स्टब्स् स्ट्री मा

भागत्कृथारणे करते हैं—सूने ! इक

व्यक्तिका एवं नेत्रे अपने सम्मुक्ते सदान र चीरवारिया पूर्व वीननीय कुरायाँक ॥

<sup>(</sup>for the sent water to the)

wit 

मनो कुन्तन्त्रके सुनो-तुनो सन्त्रत्तुन्ते सीतिने। शाक्षात्रकार्यं अवववयक्तात्रके ह्या ।

अवन्यसम्बद्धिः व्यक्त-व्यक्तमधि अस्यस्थिते विसे हुए वस्तरे कोन्योचे समार काम । तुल सन्तिके कुम हो, असः कोक् कृत्यसम्बद्धानी कार्याको हम उत्तर संसूक्त क्रिक्रर हो क्रमे । परम सुर्देशकर् हिल्ल्पक I. हुन्हारे विको स्केश करना जीना नहीं है। दिल्य सम्बद्धा प्रतिकारिक ईवार, वान्वेदिक स्वयूक्त और परमेश्वर है। यह साथ जानमा बनाइ क्रमुंदिर अधीर है। ये हो एक रचेपूर्ण, क्रमान्त्र और समोन्द्रमध्य अध्यन रोजान क्रका, विकास और प्रतानको कोन्डोकी सुद्धि, चारत-बेचक और संकृत करते हैं। के staffmeldt, mitge, reak from. reddig, Persection, arbeitsb, Pass और मामानीस क्षेत्रेयर की निर्मुण हैं। affek dig ge t soul papek fedoub भी बरम्बान् सम्बन्धाः काहिने । नहान्ते हे मनमें भी विकासकर समय हो करनो । करन प्रकारको स्थानकोषि एकवि विद्या मनावासन मनावान प्रोपार गर्नको निध केरेनारों हैं। में इस सरका हुन्तरे नर्नमाँ कु कार होंगे ।

सम्बद्धान्य व्यक्ते है—व्यक्ति ! इतिना प्रकारत आकारतकानी चंद हो नहीं। तम काने प्रयासी पालका कारापुर्व अभिन्यकुरत एक क्षत्रपेका विकार कोड् दिया । सहस्राहर मिलेले जानोके प्राप्तके केले पूर् अनेकड् जाने क्या कृतीका क्रांच्य व्यक्ते

अनिवाहने कहा—-प्रत्याकारणाती ! यहतं अस्तर करका सम्बन्ध करके कहा—

प्रकार अनिकद्भी क्यून-सी बीरवाबी क्यों. आव यस वदन करवेवासी है, आवका रीव कारी, जिन्हें सुनकर कार्यासुरको न्यून्त् व्यक्त का होता है। हेनि ! में कार्यासको केवा विकास हुआ और को सोम मी जाना। हुन है और ग्रामेची निमन्त्रसम्भे संदर्भ से क्रती समय जनमा जीतीके, अधिपञ्चाके और 😘 🐉 आ: प्रीत प्रकारिय और वेरी पहर सरम्बद्धार में भवते हैं — बुक्तिका । का

> र्वेक्स, का जोड़ कुम्म महारेतीओ म्बलानि को क्या हो। जोने स श्रावेदन्त्री अवस्थात परणीयो करपरस्य करके अपने अस्ति पुर्वाचे अस्तारनो उस मान-पहलाको निर्दाली बार दिया । इस प्रकार क्षारि अभिन्युको क्ष्यानुक काके वर्षे कुर: अन्य:पुरने प्रतेश वित्य और सार्व गर्व अन्तर्यात हो नर्गी । इस प्रकार क्रिक्सी प्रानिकारकार वेळीच्ये कुम्पाने आविष्ट्य स्ट्राने कुद नके, उनकी स्वती स्वका निव्ह नकी और वे पूर्व के गर्ने। तस्त्रमा प्रदूषकर appear therefore ments therefor अन्तरी क्रिक वास्तरप्रवाको क्रका गाम इसिंग हुए और अपनी क्रियतमा का अपने म्बन्ध पूर्वकर् सुरस्पूर्वक विकार करने असे । हकर चीत्र अभिकादीर असूच्या हो जाने तथा कुल्लानीके पुरस्को असके व्यानस्थानी प्रशा कुरुक्त्रकृति वर्षि कारेका सम्बद्धाः सुरका कान अवस्थिती रोजांद्र स्तव अनुस् आदि कीरोको साथ से चरवान् अविकासने प्रोतिकानुरुपा चवाई का है। उसर मनकन् क्षीपद्व की अपने प्रसादि प्रसाद समान्याकर का प्रदेश मित्र को औश्रामा और औरितमका बाह्य जनावना पुत्र हाता । क्षेत्री औरसे ज्वर कोई गर्ने । सन्तरी सीकृत्यने गर्ने सीहर्क

 विकार विकेत्सम् । wee Total was to do not have not to an analysis and a second or second and the total and the last of the last of the last total and the last of the last total and the la 'सर्वकारी शंकर ! अन्य मुनोसे निर्मित बान्यसुरकी मुनाएँ काटनेके रिन्ये नहीं क्षेत्रर भी गुजरेशे ही कुलोको प्रकाशिक कवारे हैं; किन्तु स्थानाथ ! हरे ! सदा करे, क्तरों हैं। विरिष्तानी भूकर् ! अन्य में तो बक्क बच्चोंके ही अनीन एका है। ऐसी

स्वयमस्य है। जिल्ली सुद्धि शासको कामाने मोहित है नदी है, ने की, कुर, न्ह आदि काटी जा सनाते हैं ? इसरिन्ने मेरी आज़ारी विषयोपे अवस्था होका वृःस्तराज्यमे ह्याने-क्रमाते हैं। को अभिनेतिता युवन अस्तवानक क्षा समुख्य-अन्यक्षते परकार भी आवनेक बारजों में प्रेम नहीं बारता, यह सोकरीय तथा आस्त्रवासम्बद्धाः है । यनस्य । अस्य नर्नहरो है, शायने ही से इस नवींसे बालको हरन दिया का: असा: अराज्यमें की अराज्यमें की बासायुरकी मुजाओंका केवन करनेके हैंको महर्षे आया है। इस्वरियो महानेच । अस्य इस

कुरूरे निकृत के जाइके। जन्मे । पुने काराकी पुराजनीकी कारतेके विने आश प्रदान प्रतिविधे, विकास अवस्था प्रवण नार्य er ein in

महेनाने प्रदा-मान । अन्यने बीका है। और अहि आहिते वाकारी सेवाका स्वार बारा है कि की हो इस देखानको साथ बार्ग स्टी। क्षिपर है और मेरी हो अध्यक्ते जन्म

आप पहले जुल्लासङ्घरः पूर्वे जुल्ला कर देशिये, सत्यक्षत् अपना अधीव कार्य क्षावार व्यक्तिके और सुक्षी होइये । सम्बद्धान्यस्थः कहते हैं—वृत्तीका है इंग्लिक्टोके की बहुवेदर सार्ह्यांकी

जीवनिको पद्मम् विस्तरम द्वाना । से अपने

मुख-न्यान्त्रीर अस्मारं परचे अस्मिन्त हुए।

द्भारते और ! मेरे देखते जानकी भूजारे कैसे

क्यांस्की । स्वयंत्रा नाम प्रकारके अधीर्थः संबद्धानमं निवृष्य अधिक्रीने तुरंत ही अपने myster spreakting them with all विकास-वासि संस्करण सेम् दिया । इस क्रमार् कीकृत्य कृत्यकाराज्ञास कृतिक हुए संस्करको भोडपै समस्तर साहत, गरा

(Mark 4t -- 4Y)

श्रीकृष्णहारा वाणकी भुजाओंका काटा जाना, सिर काटनेके रूपे उद्यत हुए श्रीकृष्णको दिखका रोकमा और उन्हें समझाना, बीकृष्णका परिवारसमेत द्वारकाको सीट अना, बाजका तापहब नृत्यद्वारा

## शिवको प्रसन्न करना, शिवक्करा उसे अन्यान्य

# करहनोंके साथ महाकालतकी प्राप्ति

सन्तर्कारको प्रकृते है—म्बूब्यक हो को, तस देवसम् बाज सीकृत्यके साथ कासमें 🖟 लोकसीलाका अनुसरण करने- पुद्ध करनेके रिज्ये प्रतिका हुआ । अमे संयक्त काले बीकृत्य और एंबरवर्ष का परंप कुत्यान्त अलो अक्टोको बागकेर सैमार्ड अस्तुत कामानी अवन्य करो । तात 1 जन कृद था और नव नाना प्रकारके समानीते

धर्मकान् रत् लीतासम् पुत्रो वधा क्योलद्वितः लीतव का ६ किर शह बहाबली वरिष्टुत

भोजन पुरु करने राज्य। इस प्रचार का अधिकारिक देवने का सानेकारे हैं। अन्य

श्रीयोकान् ब्रीकृत्या, किन्तुं विकासी अन्यानी चातुन दिन पूर्व का गार्वने भरवार जनात हो mer som så men me, forestende बालके तरण यो पुद्ध करके अलग कृतिन ही को । तम प्रमुखेरीका संक्रम कारनेकारे धारकार् ऑक्टबर्ल प्रत्युक्त आहेकते कील है पुरसे बस्ताय सम्पर्ध स्थानमे पुष्पभीको पात प्रत्य । भागो स्थाने आहम सुन्दर का भूकाई है अनेकेन गई कर्वी और पंजाबको कुमाने क्रीम क्षेत्र कार्यक बार्का की रीवर पार्ट । क्रम बारानकी स्पृति लुझ क्षेत्र गयी. और जीवनाव्यके आज हुन् siliques ment fire mag brick fire sure हर, तम प्रेक्टरको सेव्हेरिकाको सामाना सा काहे हुए और क्षेत्रे । क्ट्रो क्या — हेक्सरिक्यूर 1 जान से

राष्ट्राचे मेरी जाजनात कारण वाले अल्पे हैं। प्रमुख्य । हैने कहते आवनो निवा स्थानके जिल्हे अनुसार् के भी, नह को आपने पूरा फर Best i den menne förreber en abfteb और सुदर्शन पतान्यों सीवा सीविनो । मेरी आहोत्सी पह कहा पहल और कार्याका अस्तेत क्षा है। जेरिक्ट् ! की बढ़ते ही अलको सुरूने अनिवार्ण कार और तथ ज्यान की

में-तेरें विराह्मरताम कहा कर संभाग होता. एवं ही अवने भागी प्रिकार परिवर्त : वेरे रहा; क्योंकि विल्लुके अस्तार कीवृत्या इसे घर वे रका है कि कुते वृत्युका यन नहीं विकास हो से और उसर मारावाद मारावाद होगा । येदा गा मारा मारा साथ होगा असन विकास का प्रवेश । अवस्था व्यक्ति । में आवश नाम असन है। हो ! प्रकृत अर्थन अर्थन अर्थनको भूग नगर मा । सर्थ अवसे पुजारे सुवारका दूधा वह की रास व्योध्य और केश-'वेरे साथ पुत वर्तिको । सम्बन्धि हमें साथ केरे पूर् पहा- केंद्रे हैं। क्रवाने वेरी चुनाओक केवल कार्यकारण अस्त्रेग्स । तथ तेरा प्राप्त कर्त कर करवात ।' (सामग्री और देशका व्यक्त- नेरी है आहाले नेरी कुम्पानीको बाह्यकेवाने वे श्रीवृत्ति जाने हैं।" (रिवर क्रीक्रासरों) 'अम जान मुख्न केंद्र कर diffet our er-erged tree it arek



भी, जब जान इस पुजाने रिवृत हो कहते । अध्यो और काहते ।' जो बदावर महेशरमें म्बालीक ! पूर्वकाराओं को जो अनको केरी। एवं क्षेत्रोचे विकास करा ही और उसकी आहा के से पूर्व और प्राथित साथ अपने निवासकातको पारे गर्ने ।

काल्यकाची वस्ते हैं—पूने।

करकाम् आविके पुरोगर पक्रमा अर्थन भूति विकास करते प्रकारित है अपने की कोनीकर, साक्षाद् परमान्य और सन्पूर्ण प्रानुका कावर कुरकर अधून सरीरकारे

अस्तानेंड विच्या स्थीत, चीवार समय और

nelvoringi nationale kalos revises plata producti producti e de suprimi e

शीकुमाने सुदर्शको सीटा रिका और किस्सो क्षेत्रकर स्थानों प्रकारके पात्र भी विजयांक्षेत्रे सुद्रोतिक है ने कान्यपुर्वेद अबद करण करण था। इस अवस्य दूसमें शकःपुर्वे पक्षरे । वहाँ उन्होंने अकारोदिः पक्ष हुए व्यापक कामासुरने सहन्द् पूर्व अनिकद्वारों आकृतन दिया और वार्यकृतः करके प्रत्यक्तक है विकृतकारी बक्केका हिने गर्ने अनेना प्रकारक सामगुर्द्धोंको चन्त्रमन् सामो प्रशास कर रिन्दा । सम गाय-क्रम किया । अवस्थि कसी परंच जेतिनी - नानके क्रेमी अवस्थात चनवान् इर इसिंव विकारिकारको साधार को औक्तुन्त्राको पहान् हुई। होन्यर सामाने कोरो । हुआ । इस प्रकार किक्के असेरसम्बार क्या 💎 सहरे असः —**वरिस्ता** कारे वाल 🕻 वेरे

वर्शेन्त्र्य वाचासूरको अञ्चल हे। परिचारसमेव अवनी पुरिवये स्टीब गर्ने । क्रास्त्रको प्रदेशकर प्रमुद्धेन राज्यको विकास का विकास विकास grigging flyddyl Pols afer abspreyme आकारण करने रहते । इकर राजीकाने कालासूरको सम्बद्धाना शह स्ट्रा---'चलस्त्रकेश ! सुरः व्यवस्त दिवयरीया स्थाप याते। वे प्रातिक अनुबन्धा वार्यवाले हैं, असः का आवितृत

प्राथमि का स्थापित कर्मा निता स्थाप महोत्सम्ब मारी ।" अब देखलीक हुआ महानगांकी बाज अधीके बहुनेने कैर्व जान कार्क तुरंत ही दिवस्त्रातको गया। वर्त वर्षेणकर करने नाग प्रकारके क्येतीक्वर शिल्लीको सुनि की और वर्ष जन्म किरवा । किर यह बारोंसे इनकी राजसे हरू और झबोब्डे युशले हुए क्या जकारके सावकृतकृत्व करने (स्था । जस सम्बन्ध व्यक्त व्यक्त । अवने पत्त व्यवकारी प्रार्थमा सुनकर इवारों प्रकारने मुक्तक्रम काम कम का का का काकार, अंधर 'कुट सम कुछ आप है

करका जारा कार्य पूर्ण हो रूपा, तथ थे. कुम्बो में संसुध हो रूपा है, अतः देशेया ! बीक्षी क्षत्रको संग्रानको अस्तर कर और और करने को अधिरावण है, साथैर असुस्वर भा योग है। क्रमपुर्वारको कारते हैं सुने १ प्रामुकी कार पुरस्तर केवरान सामने इस

अवस्य कर क्षीय-'भीर क्षाय तर कार्य, कानुस्ताने क्षण वने ये, यूने अक्षय गुल्लाकारक अक्ष हो, क्रोकितपुरमें करापुत अवर्थत् केरं केविकास राज्य हो, देवताओंसे क्या विक्रीय व्यवके विक्युति केस वैरक्षाय बिह्न कांच, युक्तमें स्थोतुम और संयोगुमले कुछ दुनित कैसमानका कुनः ज्ञान न से. भूतमें एक विशिव्यत कृष्यु-मन्ति वनी खे और क्रिक-क्वोंबर बेस क्षेत्र और समक ज्योगनीकर इकाभाव स्ट्री हैं में सम्बूते वस्तुन चौन्धा चौन्द्रा महात् वान अञ्चलित पाँचे क्याची स्थूलि करने लगा । उस प्रकार करके नेत्रीमें प्रेमके अर्थन् क्रमान सामे वे। अवस्थार विकास सारे अङ्ग क्रेमसे अक्षतीह और अनुसारीय असीर प्रमुख प्रधुतिकत हो क्रेडे थे, वह व्यक्तिकदर स्थानकोद्वारा सुत्रोतिक कृत्योते प्रयान कामसूर स्वीवनको प्रयान कर्नाः सीच हो

और वीच-वीचने चीहोंको परम्बन्दर क्षण आक्षण में महकर नहीं असर्वार हो गये :

484

तम शामुकी कुमाने पहाचारताच्यो अहर मुक्तानेके भी स्ट्युट सुरामाणि परावान् हुआ रहका अनुवार काल करवानको निवय दोकरका कार्याक्षकक वरित, जो परमेतिक 🐞 एवा । अवस्थारी । इस प्रकार मेंने क्रमूर्ण 🐧 कार्नेटिन मधुर व्यवसेक्षण तुस्त्रे वर्णन भूगनेंथे निव प्रदेश करनेकारे समक का दिया।

(अव्याग ५५-५६)

गजासुरकी तपस्वा, वर-आहि और उसका अस्वकार, विश्वपुरा उसका वक् उसकी प्रार्थनासे शिवका उसका वर्ष पारण करना और 'कृतिवासा' नामसे विस्वात होना तथा कृतिवासेखर-रिज्युवरि स्वापना करना

सनलामाजी करते हैं—**•व्यक्तको** । श्रम परम प्रेमपूर्वक स्तरिकोलि क्रिक्के का चरित्रको अवस्थ धर्म, विक्रमे उन्होंने विद्यालकृत द्वानवराज नजास्तरकः वध विद्या क्षा । महात्तुर महीनातुरका कुन का । क्य क्याने सूचा कि देवलाओं वेरित केवल वेबीने मेरे जिलाको कर दिया वह, उस उपन्छ **ब्र**ाला लेनेकी धावनाचे काले धोर तय firm : milk result support tou Sept लगे । देवलाओंने कफर इहल्बीसे अनुवा **४:था बाह्य, तम अञ्चलकोने प्रत्येत सामने** प्रकट होका इसके प्राचीसमुख्य को बन्छन है दिया कि यह कामधे यह होनेक्द्र स्टाही भी भी था पुरुवसे नहीं गरेगा, महस्मार्थ और प्रमाने अनेय क्रेमा ।

बर पाकर सह गर्वने वर गया। सह विकाओं तथा एक ओकारएकोड़ प्रकृतिक इसने अधिकार कर दिन्दा । अन्तरे चनका प्रेक्टरकी राजवांनी उद्यानका बहारीने जाकर था समझे स्थाने सन्त । केरलाओं भगवान् संकारते प्रार्थन की। प्रकार कारमिककी है ही। उन्होंने घोर बहारों क्ते इरावार जिल्लाको किन्ने क्षित्रा । स्था इसने भगवान् गंजरका कावन किया !

संस्थाने कावर असक क्षेत्रर प्रक्रिय पर क्षेत्रवेषके समा।

तम गन्यकृते सक—किन्यरकारा मोजान ! यदि आव मुक्तपर असम है से अर्थन विद्यालको अधिको प्रतित हुए मेरे इस कर्मको अस्य सदा धारक किये रहे । विश्वी । वै कुम्ब क्योकी निवि है , इसीरिक्ट बेग यह कर्प विरक्तरकाक का तक्क्पी अधिकारी ज्ञालने प्रकृत के क्या नहीं हुआ है। दिनवार ! यदि मेश यह वर्ष वृश्यवाम् व होता से रणकुणने हुने आपके अहरिका सक्त कैसे प्रथम केला। चीकर । चरि आप तुक्र हैं के मुक्ते एक दूसरा कर और देवियों । (बाह बद्ध कि । ३६वारे ३एवका मान 'कतिवासा' Partier & with a

सनत्क्रभारके कहते हैं-को पन्नात्तरको कहा सुरकार जनकाराज श्रीकारने **१२४ प्रमानगर्यका महिनास्**रक्त्य गजरे क्का—'तकार' —अका, ऐसा ही होगा। वक्तमा प्रभावत प्रकृतिय अवेसान इस कुनवराक गडाँ। विश्वत भर भरिके कारण निर्मल को गया था, पुन: बोले ।

र्शक्ते 40-कृत्वतक ! केव का पानन प्राप्ति मेरे इस मुक्तिसम्बद्ध क्षेत्र

- प्रतिक विकास क \*\*\* कार्यामें मेरे लिक्को कार्य दिवस हो जान है। मुस्तिका है उस दिन बहुत कहा उत्सव मनाक इसका नाम कृतिकालेखर क्षेत्रम ! यह सम्बद्धाः गया । कार्योजियसमें सारी जनमा गया प्राक्तियोके दिन्ते पुरित्रकृतः, न्यून्य, प्रमानाम हर्षमञ्ज क्षे गर्थ । विभ्यु और प्रकृत

प्रसम्बर्धेका विश्वसम्बर्ध, सम्बर्ध निव्यक्षेत्रे आदि देख्याओंका वर्ष इवेसे परिपूर्ण हो हिरोन्ति और कोक्ष्यद होना। यो सहस्यर नवा। वे हाथ ओक्ष्यर महेहरको प्रसम्बर रेनेवर दिगमा क्रिको परम्पुरके करके अवते स्त्री सही करने को an fram with their site firm : (आपामें ५०)

#### कुबुधिनिवृद्धि नामक कैकार ज्यातकारमे विकासकार आसामण करनेका विकार और शिवहारा उसका बच

श्रमक्राद्धारणी कार्यते हें -- स्थानकी १ क्षण में क्षणारीनिक का परिवास कर्मन शर्मणा, विक्रमें प्रायत्योगे स्पृत्यिकार्थ श्रमक केवनो करा च । तुम सम्बद्धान giver seven mit i fielbege supressit हिरण्याकृति विष्णुद्धार करे अर्थनर क्रिनिको सहत कृत्य कृत्य। तय केन्नान् हजुरित्रहारिके इसको आक्षापन केवल जा निवाद विकास कि 'देवलकोके बन्न प्रमान है। बाह्यण यह से अपने से यह नहीं होंने, यह न होनेपर देवता आहार न पानेसे निर्मात 🖹 जायेने । तक में अनगर सतान ही निवास क हैंगा (' में विकारकर का प्राप्तानोको पारने शना । प्राप्ताणीका प्रकार सकत नागलकी है, यह मोकबर वह बाली पहेल और करने क्षत्रकार समित्रका हैंगी कुछ असमी सरावर बनकर सान करते हुए और उसने करात अनकर संते हुए अक्टॉक्ट

काने सम्ब भक्त अपनी पर्नदालाने देशविदेश का नवा । इस अवंदार प्रश्नेको सुनकार चेकरका पूजन करके आध्यक्ष वैदा वा।

बलाध्याम देवतम स्वाधिकारी

विश्वार किया; पांतु यह अल दुव्यापासे विकास क्षेत्रको स्थानका हेन्सर कार्यने साम्बेन क्षे रक्ष थर, इसके रिक्ट उसने पहलेने हैं पत्पालको अकाना निकास कर शिका था। इस कारण का देश अस्तर आक्रमण कार्यमे क्रमणे न क्षेत्र स्थान । इत्यर सर्वेण्यानी भगवान् properly per till provide breite अधिकारका करा शंग क्या : एक शंकरने को चर अस्मेन्द्र विकार विकास । इसमेने, को है का देवने व्यवस्थान का प्रात्नको अपन जान बजारा बाह्य, जो ही जबस्की रक्षके निक्ते चरित्रकाम तथा फार्करक्षणार्थे कुलार कुद्धिवारे विलोखन जनवाद प्रकार

व्यक्तिका कार वार्षा कार्ये की पर कार्यका

करिएमें उन्हें करेते वह बाह्य अस्पन स्थित हो गया और असमी महाक्रो पूजी तथा एस बार क्रियराजिके असलावर एक अवस्त्राओं कैवल दूशत पृत्युका अस मधीवनोद्धा इटच सरीर उद्धा। वे रामने ही इस प्रमान्य अनुसाम कारी हुए अह

बढ़ी प्रकार हो गये और और बरासमें

व्योक्कर अलोह विश्वा कहारे की मार्गर

चैतेले अहर फिला। का मुद्दि-प्रकारने तथा

स्थानपर आ पहुँचे। वर्षा परमेक्टर दिल्लाके कारतमें उस पार्वीको दक्तवे हुए वेस्तकर सक लोग करके बरकोचे यह नये और सक-वयकार करते शुर् उनकी सूति करने समे । तदनकार महेचरने वंदि।—को धनुष्प च्याँ आकर अञ्चल्पंक वेरे इस क्याना दुर्शंथ करेगा, निस्तवेष्ट में उसके स्वरं हफ्त्यांको बहु कर हुँगा । जो काव्य मेरे इस मारिज्ञानो स्त्यकर और श्रद्धमाने केरे प्रस

रिक्रमा स्थरत काके संकार प्रयोग

क्षरंगा, उसे अवस्य किवानकी ऋषि होगी।

हरे ! को अनुक व्यक्तिकरके प्राक्तरमंग्रे रम्बाध रहानेवाले इस परमोत्तम वरित्रको सुनेन्द्र अवका बूलरेक्ट्रे सुनावेगा, प्रकेशा वा प्राचेत्र, यह अवधी समक्ष मनोपर्यकार क्यक्रोको प्राप्त कर लेग्द्र और अस्तर्गे सम्पूर्ण बु:स्रॉसे रहित होकर मोशका मागी क्रिक्टरोटकराज्यमा अपनपप सक्राप्ति परिपूर्ण यह अनुपन आक्ष्यान सर्ग, कहा और आयुक्त देनेवारन तका कुर-चौजनी वृद्धि करनेवरल है। (अस्थाने ५८)

仚

### विदल और उपक नामक दैत्योंका पार्वतीयर मोदित होना और पार्वतीका कन्दुक-प्रहारद्वारा उनका काम तमाम करना, कन्दुकेश्वरकी स्थापना और वनकी महिमा

कल्लुक्तरची कहते है—च्यालकी ! जिस प्रकार परमेखर फिल्मे संवेदलो दैल्याने **६३४ करावर अपनी क्रिकट्टन जन्मा का** कराया था, उनके कर बरिसको तुन परम प्रेमपूर्वक शक्त करो । फिद्रार और शक्त

मामक हो महादित्व से । उन्होंने सहाजाते किसी पुरवके क्रवले न नरकेक वर प्राप्त कारके सब देवताओंको जीत रिच्या या । तब देवताओं वे प्रशासिके पास कार्कर अनग इ:स्ट स्नायाः। उत्तरी यक्ष-कदानी सुनकर महाने कारो कहा—'तुनलोग दिल्कासहित शिक्का आइरकुर्वक स्वरण करके वैर्व बारक करो । वे दोनों देख निवाद की देखीने हाओं बारे जानेंगे। जियासदित दिला परमेक्टर, बल्यानकर्ता और भक्तकरार है। चे होता ही हमलोगोका करूपाल करेंचे 🕻 सनस्कारणी कहते है—क्वे ! देवोंसे क्षेत्र हो गुर्वे । तब देशगण भी उन्नगरित होसार अवने-अपने बाराको स्वेट गर्ने । एक कार अस्त्रक्षेके हरा वार्वतीके सीन्दर्वकी प्रकार सम्बद्धा से केनों देख रूपका अवहरण करनेकी कर खेकने लगे और पार्वतीओं क्र्य नेट काल भी भी, नहीं से जाकर

उत्तकत्रकाने विकास रूपे। वे होनी मोर

यो बद्धाकर अञ्चलकी विश्वकार स्वरूप करती दृष्

क्तवारी है। इनका वन अत्यन्त बहुल है त्या का । वे नजीका रूप बारण करके अभिवयन्त्रे विकास अस्त्रे । तथ युव्वीका सेहार करनेकाले क्षिक्ते अवहेलनापूर्वक उनमी जोर देशका उनके नेजेंसे प्रकट हुई बञ्चलक्रके कारण तुरंत उन्हें पहचान दिया । किर से सर्वसम्बद्ध म्हादेवने दुर्गलेनादिनी

हर्माको कटाक्स्यरा सुवित कर दिवा कि वे

देंजो देल हैं, कल नहीं ( लल ! तम पार्वती

अधने स्वामी यद्याचीतृष्ठी परवेश्वर जंकरके उस नेप्रसंकेतको समझ गर्नी । तदननार सर्वत शिवकी अधिद्विती पार्वकीने उस संकेतको सम्बाधन क्रम गेक्से एक साथ ही उन दोनोपर चोट की। उस महानेपीक्षी गेंदसे आइत होकर वे दोनों बहुकस्त्र दक्ष देत्य च्यार कार्टने इए उसी प्रचार म्हारतमा गिर पढ़े, जैसे तायुक्त क्रोंकेले स्वक्षण क्रेकर यो पने हुए ताइक पना अपनी डेवलने ट्टकर गिर पक्षी है अवक जैसे बळके आभारतमे महागिरिके हो किरतर का करते हैं। इस प्रकार अकार्य करनेके लिये स्क्रम का योगी पहारेक्षेको बसाजकी बाल्के का गैंच लिङ्गकरमे परिश्रत हो गया। समस्त पुर्हेकः निकारक सारनेकारक यह क्रीहरू कन्द्रकेश्वरके नामने विकास हुआ और व्यक्तियाको स्टबीय विश्वत हो नया । बाह्यीये रिश्त कन्युकेश्वर-सिक् बुद्धीका विजातका, भोग-मोक्षका ज्ञाता और सर्वद्ध समुख्ये-भी समस्त कालनाओंको पूर्व भारतेताल है। यो मनुष्य इस अनुष्य आक्यानको

हर्मपूर्वक शुभाग, सुमाता अक्या पदमा है, क्से प्रवक्त दःस कहाँ। यह इस लोकमें क्या प्रवासके सम्पूर्ण उत्तमोक्तम सुरहेको धोनका अन्तर्वे हेक्ट्र्स्ट्य दिवा पश्चिते प्राप्त कर लेला है।

बहार्जा करते हैं—युनिस्तम । यैपे हमले स्वयंक्तिके अन्तर्गत इस प्रश्नुसम्बद्धाः क्ष्मेन कर विका। यह सरक सम्पूर्ण क्योरधोकः कल प्रकृत करनेवाला है। इस प्रकार मैने पूरी-की-पूरी स्वतंतिगाका धर्मन कर दिया । यह शिवनीको सदा परम क्षित्र है और धुनित-मुक्तिकम फल प्रकृत कानेपाली है।

Hara व्यक्रते हैं—इस प्रकार विकानुगानी अक्षापुत्र भारत रोकरके उत्तम वकानो सभा दिला-इसन्तरमधी सनकर कुम्बर्च हो नवे। यो वैने समूर्ण सरिजेमें अवान तथा कल्याधाकारक यह ब्रह्म और मारकार संबद्ध पूर्वकारों कह दिया, अब राजारी और क्या सुरनेकी हका है ?

(अध्याय ५१)

🛚 स्ट्रांबिवाका श्रृद्धसम्ब समूर्व ()

и श्वरतिक्रिया समाञ्च १।

#### शतस्त्रसंहिता

#### शिषयीके सक्षेत्रात, बामदेव, तत्पुरुष, अधीर और ईंगान नामक पाँच अवतारोंका वर्णन

क्ष्ये अञ्चलकारमञ्जलीले क्षेत्रको सम्बंधिनी स्वास्त्रम् । मीरीयाचे क्षातिकारकारमञ्जूषाचे जेकस्मारिकेकम् ॥

को परमारत्यका है, किनकी सीशाई अनमा है, को ईक्टोके भी ईक्ट, एक्केश्वरक, महत्त्व, मेरीके क्रिक्तन स्था खानिकार्तिक और निवासन सन्तेकको अनम क्रिक्तने हैं, उन आदिवेग संभावकी मैं क्रिक्त क्रस्ता है।

शीनकातीने कहा—मक्काभाग सुराकी ! जाम तो (पुराजकाती) व्यक्तमंत्री विकास सका शाम और इत्याकी निर्देश हैं जात: अक आप प्रान्तुके अने अकार्योगक कर्मन क्षीकिये, विकास द्वारा कर्मने कानुकारिका कार्याम किया है।

स्तानी योगे—प्रतेणकारी ! अस्य के सम्बद्धील व्यक्ति है, असः अस्य वे आवर्ग दिख्यीके उन सम्बद्धारीका व्यक्ति करके स्टाईक्षिपूर्वक जन सम्बद्धार सम्बद्ध व्यक्ति । सूने ! धूर्वकारको सम्बद्धारकारीने नग्दीक्षारी, को संस्कृतिकी गाँध सभा विस्तानकार हो है, सही अस्य विस्ता था; जन सम्बद्ध नग्दीकार्थ रिक्तवीका सम्बद्ध करते हुन् उन्हें को जनर दिवा था।

नवीकाने क्यां - जूने ? को से सर्वकारी सर्वेका शिक्के करण-करणकारोमें असंक्य अवसार कूट् है, स्थापि इस संस्था में अपनी बुद्धिके अनुसार कार्येके सुद्धका सर्वन कारत है। उसीरकों करण, को क्षेतरकेवित नामसे विस्तात है, असी विस्तावीका 'स्वकेवात' नामक अनुसार हुआ 🕮 । यह उत्तरमा प्रथम अध्यान्तर मञ्जूनाता 🕏 । ज्ञा करूपमें जब ज्ञारा पराम्हाका स्थान कर हो थे, उसी समय एक बेत और लोड़िन वर्णवास्त्र शिकावारी कुमार जनम हुआ। को देशकार प्राप्तने मन-श्री-सन विकास किया । यस उन्हें यह इसत हो नका कि यह पुरुष प्रक्रान्ती परनेका है, तब उद्योग ज़क्करिर स्टेक्टर अस्त्री क्यूना को । विश क्या पुरुषेक्त अञ्चलको पता तथा कि का महोत्यत क्षमार शिव ही है, तब उने यक्रम् इर्व हुआ। वे अधनी सम्बुद्धिले क्यांकार का परमक्रमा किया काने लगे। प्रक्राओं कान कर ही रहे से कि वहाँ सेन क्रवंकल्डे कर महाकी कुमार प्रकट हुए। 🕏 परवीतकम् जानभाषात्र तथा परव्यक्रमे स्वकृष थे । इसके काम थे — शुक्ता, जन्दन, निवासक और उपनवार । ये समाधी-समामहामा से और स्थानीक किया पूर्। इससे यह क्कान्त्रेक न्यात हो गेना। तहनगर **शक्षेत्रज्ञानकारी प्रकट हुए परनेका किथने** परम प्रसन्न क्रीकर महत्रको ज्ञान तथा सुद्धिरककारी सर्गत अकृत की। (यह स्क्रीतकत नामक पहला अवसार हुआ I)

जानकार 'रख' गानमे प्रसिद्ध बीसवीं काम आया। जस कामवें प्रद्वानीये रहाकांका प्रशेष कारण किया था। विशेष प्रमाण जातको पुज्जी कामनारे आन कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र जानद कुता। उसके प्रशेषक संस्था पास और त्यान ही बड़ा कोचा पा खे थे। उसके नेता में तास्त थे और बड़ जासूक्या भी तास

• महिला है। जनका • रंगका है। करण विले हुए का। यह स्कृत, वर्ग स्वतित हो पने, वन सक्तनी प्रवानोंकी

असम्बद्धारे राज्यत्र कुम्हान्त्री देशकर ब्रह्मची ब्रह्मचन्त्र हो गये । जब उन्हें इस्त हो मका कि ने कानदेश किया है, तक उन्होंने हुन्थ

जोड़कर इस कुम्सरको जन्मन किन्छ। सरवक्षात अनोर विश्वा, निवाद, निवीद्य

और विकासकर मार्का चार पुत्र अन्य हुए, को सभी स्थाप क्या आरक किये हुए से । तक साम्बंध-सम्बद्धाः परमेका सम्बंधे पका

प्रसार क्षेत्रकर स्थानको प्रसार करेना शृहिरकारांक्ष्टे अस्ति अस्त्र की। (यह 'बार्क्ष् राज्य कृतरा अञ्चल कृता ।) इसके कर प्रातिकार्ध काल अस्ता, के 'पीलकरा' गान्से कहा जाना का। उस बारवर्षे महायान प्रका बीनववासरी हरू।

शक में कुरवी कायगते अवन कर में के, इस समय अपने एक महानेकारी कुमार शायक हुआ। यस और कुमारकी चुनाई विकास भी और उसके अगेरवर बीताना कुरम्मान्त्र रहा था । अर ध्वारमात्र कारमध्यो देशकर प्रकारीने अपनी वृद्धिक करके उसे 'सायुक्त' ज़िल्म सम्बद्धाः । तक इन्होंने ध्यानकृतः विश्तते समूर्ण संस्थीपुरा तमकुत महोती कोवरी भागके (तर्प्रमान

गर्थे। सरवहास् इन्हें कर्वन्यकार चीनवस्त्रवारी दिल्लकुमार प्रकट हुए, वे स्व-के-स्थ केन्स्सनिक प्रवर्तक हुए। (यह 'राजुरूब' मानक सीरारा अवसार हुता () तत्त्वाल् सम्बन्ध् प्रदाने का बैदावर्ग नामक परायके भीत नामेकर पुत: कृतरा मरूप प्रकृत हुआ। जलका नाम 'विष्य' व्यः।

का इकार्गको इसमें एक स्था दिल

मन्त्रका फिन्म, इसमें नहवेनमी उसक हो

मान्यतानी वारकके वरीत्वा रंग कारत 🞟 । 👊 अपने बेजने स्ट्रीत हो रहा का राजा काल बंध, काली पंच्यी और काल मुक्तेपर्यात कारण मिले हुए या। अस्ता मुक्तर भी कारत सा और वालोर पक्षात् अनुवेदान-कार्यन भी माले रंगका ही

सुद्धि करनेकी इकारो हःसी हो निकार करने

क्ष्मे । प्रश्न क्षमण का नक्षमंत्रको सक्राने

श्रीकेश्चे प्रस्त कुमार जनव कुमा। कर

का र कर वर्गकर-परवाली, व्यानवर्गी,

वेकोकेसर, अस्केरिकस, कृष्णतिङ्गार क्रमेकारे अकेरको वेकसर प्रक्रानीने कस्मी

क्ष्मा को सम्बद्धान् सहस्यो स्थ

व्यक्तकार अधिकती अधिको प्रक्रम कारक्रकर हुए क्याचेक्करा अन्त्रकी सुनि करने रुपे । एवं प्रत्ये, पार्वभागमे कृष्णावर्णकारे बक्त बाले रेनवा अयुर्वेचन बारण किने हुए का कान्त्रकार क्षेत्र क्षा क्ष्म शक-के-कर पाय नेशकी, अध्यक्तभाष क्या विकासीची चनकारे थे। प्रत्ये तान वे—कुम्ब, कुम्बदिस्स, कुम्बास्य और कृष्णकानुष्युक्त । इस जन्मर सम्बद्ध होनार इत पहालाओंने सहायोगी सुद्दिरकार्क भिष्यते महादेशाय पीमारि) का सम करके उन्हें निर्मित पहान् अञ्चल 'धोर' नायक मेनका प्रकार किया । (ग्यू 'क्षप्रोप' मानक भीवा श्रामात पूजा ()

मुरीकरो । सक्तमार अक्रमार कृतस काम प्रमाण पुत्रा । यह परण अस्तुत का और 'विकास' मामने विकास का। उस कारणे का स्थान पुरस्ते कारणारे कर-क्री-कर विकरीका जान कर से के, असी राज्य पहालू सिंहाना कालेकारक

विक्रमा प्रदेशी प्रस्ट हो तथा गर्छ

प्रकार परवेशन करवान् ईकान अनुसूत हुए, भोग्य सर्वाले अधिकृत है। विश्वकारणी विनका वर्ग हुन स्वतिकते सन्तर उत्पन्त मा और जो समझ आधुवलोंसे विश्ववित थे। इर अवन्या, सर्वन्याची, सर्वानायांची, क्रम कुछ अक्रम मार्गनाते, सर्वातका, सुन्दर कवनारने तथा अस्तान ईसानको देशका प्रकाशीने उन्हें प्रमाण विल्ला। यह प्रतिकारिक विश्व ईकामी भी सहक्रके सप्तार्थका क्रव्येस केवन चार कुदर मारक्तीभी कारभग की। उन जनक हुए विश्वाभीका कल धा—करो, पुर्वा, विकासी और अधेनुष्यः वे योगानुसार सब्द्धानीका राजन करके कोनागरिका प्राप्त हो गर्भ : (बह 'ईस्तर' क्यान क्रीसर्व

APPRINT (SHE I) सर्वेष्ठ सम्बद्धभारको । इक प्रकार की जनम्बा क्षित्रकारमध्ये सबीचार असी अवतारीका प्राथमा संक्षेत्रके कर्गन विकास करका यह वर्षा स्तेवविश्वासी स्ववहर माकारकारको ब्रह्मको कौनाव है। म्बोधरकी ईसाम, पूज्य, बीर, वायदेव और महर—ने पणि जुलैयाँ विशेषणायो प्रसिद्ध 🖁 । इसमें ईसान, को विकासकार प्रथा सकते विकासिका दूसरा स्वरूप अनुसर भागने कामनीत्वो प्राप्त होना है।

विश्वार बल्के ओवर विराज्यान रहता है। कार्यक राज्यात इंकान्स क्षेत्र प्रकृत अवंकारका अधिद्वान है। यह सह अनेकों प्रकारकः कर्त्वं काका खुल 🛊 । किवारहीतः क्षतिकारोपा कार्य है कि प्रेक्टका ईक्रान्स्ट्राच्या स्टब्स एक्ट कर्ण, पान्से और सर्वन्यनी अस्मात्रका अधीक्षर है समा योक्ता पुरुष अन्य स्था तक, कति और स्टब्रेयुक्तिकीय प्राप्तक स्टब्से है। व्यक्तित्व अवीर मानवाते क्वको छरीर, रत. इन्य और अधिनात श्रीवदान करायते 🕯 । जेन्द्रस्तीनार वान्येत्रकारमः स्वतार रक्षण, परंद, रात और मरावार जानी कहा कारत है। प्राप्त, अवस्थ, गृथ्य और पृथ्वीका हैयर किन्द्रीका सहोकान नामक रूप वाराक पारत है। काम्याक्याची बनुव्योकी वेकारवीके हम स्वरूपोकी रखा प्रधानकृषेक क्या कानी काहिये; क्योंकि के क्षेत्र:अद्योगे एक बात हेट् हैं। की जनूबा इन स्थोजन आहि अवतारोंके प्रायकाकी क्या है, प्रकार क्या जात है। यह राज्या, क्या अध्या सुन्ता है, यह अध्या राज्या प्रकृतिके भोतन क्षेत्राचे निवास धारम है। कामा चोनोका स्थापेन करके अनाचे एका है। वह पुर्वके आल्या सन

विकास को अधीर मानक तीरान श्रावय है. पद वर्गके प्रेरचे अञ्चीनक्षित बुद्धितत्त्वका

शिक्जीकी अञ्चन्तियोका तथा अर्जनारीनरकपका सविसार वर्णन

अन्द्रीकर में अवते हैं — ऐश्वर्यकारण अन्तर्भ सुराद्यात है। सार ! यह समाह स्थ

मुने ! अब तुम व्योक्तके इन क्षेत्र करनेश्वर प्राप्तुकी आठ मूर्तिनीका व्यवस्थ ही अवतारोक्त कर्नन शक्त वरहे, को खेळाने हैं। मैसे सुनने शंकियाँ निरोधी राजी हैं, उसी अपने राज्युनं कार्योको पूर्व कार्यकारे प्राप्त का विश्व का अपूर्णीनोपे जात क्रेकर

(अव्योध १)

- मंदिना वेतन्त्रका अ रिक्त है। में अभिन्द्र ज्ञान मूर्तियों ने स्तेष्टने यूप-बीच आदिको जला देखकर रिका सुर्वित होता है, उसी तथा विश्वपारे \$—इर्ल, का, का, जा, चीन, क्यूकी,

हेवान और पक्षिय । रिज्यानिक इन कर्प अराहि अञ्चल्यांचिक्करा पृथ्ये, करा, अहि, बायु, आकारत, क्षेत्रक, दुर्व और व्यक्तक अधिक्रित है। प्राथमा देश निश्चन है कि मान्यानकार्त मोकाका निकासकार प्राप्त ही बराबर विश्वको बरावर विश्वे हुए है। प्राथमा दिल्ला स्थितकार का से अवस्त प्रान्तको जीवन प्रदान करनेवासः 🗓 'श्रम' नामने कहा जाता है। जो जन्महों माहर-जीवर धर्मच्या है और साथे ही विकास काम-केरण करत तथा स्वीकं होता है, कारणवारी प्रभूते का स्थाने सर्वार का व्यक्ति है। स्कृतिका से प्राथको अध्यक्तक क्षेत्रकाल सर्वकार्य अस्यवास्त्राच्या स्था है, को "भीव" वर्की है। बार् भूतव्यव्यक्त नेवाल है। यो कार स्थात असमाअनेका अधिकृत, कापूर्व केनीवे निवास अपनेकान्य और जीनोन्द्रे कन-प्राप्तका केवल है, को 'प्रमुखी' का उन्ह प्रमाणि स्वीति । योग्यामा सम्बन्ध मान्त्रों प्रवासित वालेकाव को दुर्व मामक सन है, इसे 'ईज़ान' कहते हैं। क क्षुलेकने अवल काल है। अक्**ल**को रविषयोगारा से व्याप क्यार्ट विद्यार्थ अरहादित पार्तव है, दिल्का पर रूप 'महारोप' नामसे चुमारा जाता है। 'शामा' मरकारका दिवस्तव आक्रमी रूप है। यह पूर्वि अन्य मुर्तियोकी कारिका है। इसस्थि सारा निवा दिल्लामा है। जिल प्रमान पहले

मूलको सीमनेसे काली जानाई पुनिया है

बाली है, अही तथा दिल्लाका पूजन पार्टिने रित्यक्तान किंद्र वरियुष्ट होता है। मेंनी इस

医杂杂

कृषे परिवर्णको उन क्या बोलन क्रीका च्यान करो । े देश - सरकारकारको । अस्य पूर्व विकासिक राष्ट्राच्य अर्थनारीनराज्यस्य वर्णन सुने । न्यूरासा १ वह सन् स्थानी कार्यनाओको पूर्ण कार्यकामा है। (सुहित्रे आहिये) का मुक्तिकार्त प्रकृतकार एकी हुई राजी प्रकार विकासको नहीं जात हुई, तक प्रकृत कर दे जाते दे की वह किन्सकृत हो को। क्रमी सक्क को आवशक्तको हुई— 'सहार । अस्य केव्यो वृद्धिको स्थान कठे ।' क्रा क्षेत्रकानीको सुरका स्थाने वैक्से प्रक्रि क्रमक करनेका विकार किया; वर्स् हतारे पहले करियोका कुछ विश्वासे उत्पर ही नहीं हुआ था, इस्तिओं प्रश्नोति ह्यार मैशूनों वृक्ति राजनेने समर्थ न हो समेर १ तम ने वो निवार कर कि प्रानुकी कुवाके विश वैक्षा प्रका करूव को हो स्थाती, तर कार्यको अक्ष्म हुए। इस समय सहस परस्तानिक विकासनीति परनेवार विकास हैन्दूर्वक कुर्वने प्रकार करके और तथ करने समे। सक्तरार समोज्युहरूमें समे हर प्राथित कर जीव करते औदे हैं सम्बर्ध हिल्ला अन्य हो को । तब ने कहाती

प्रेक्टर पूर्वकरिकारणको कालक मुस्लि

पानिकारि प्रतित देशका प्रकारको आरम्प

Person है। इस्तीएके चाँद कोई चित्रती भी

केवलीको कह हैन है से निसंहें। सब्दे

प्रत्ये अपुर्वति विकास है अन्ति किया है।

सम्बद्धान्त्रको ! इस प्रकार वर्गकान् विक and applicion men front

saffallige acrès Parrennes 🕽, aur: 💬

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* प्रसिद्ध क्षेत्रक अर्थकारिकाके कार्या प्रकार सुनाते और वेजाविक परवाल आपूर्व नेरी प्रोक्तरको परावधीय विकास गाम अस्त हुआ देश प्रकार समाग्रे भारत भूतिक र्मेक्सर क्यें प्रयास विका और दिन से क्रम भोक्तार सुर्वित कार्य रागे । तम विश्वासार्थ क्रिक्टिक प्राचीन क्रीकर भएन जाता क्रीकर स्थानो केवकी-वी नामीर सामीने केने ।



ईवर्गे क्या—म्याकान करा ! वेरे मारे कुर विकास : पुत्री पुत्रका साम महिरम कुरीतक (का हो गया है। कुरने जे इस समय प्रमान्त्रेकी पृथ्वित रेज्ये केर सर मिल्ल है, सुन्हारे का तमले में प्रताय है गान 🛊 और पुर्ण गुरूता अधीव प्रकृत करिया । भी सामानते हैं मकुर गया नाम सकर करन क्षांकर विकासीये जनमें प्राप्तिके जार्नेपालके हिल्लोकीयो पृथक कर दिया। तय कियमे पुरुष्क होका प्रकार र्खा का परण प्रतिकती treat the forested your web कारों प्राचीना करने राजे ।

रिकार अध्यक्ष हो राजे ! इस देखानिकेस सुद्धीर की भी और (बैरेक्कार) सारी प्रकाशिको रचना को को र दिनो । तन मैरे देखा आहे. जनम प्रकाशियों कार्यरिक इदि की; वर्ष्ट्र धर्मकर रकता करनेका की उन्हों कृदिह नहीं हो को है, करा अस मैं mb-growth straworth arrow girbertiff प्रशिक्त क्रियोग पार्ट्स अल्ली कारी प्रकाशिको पृथ्वि कान्य क्यांच है। निज् Mप्रीतक पुर्वते अञ्चल कार्वकृतका अकारत नहीं हुआ है, इस बातव मरीकृतकी कृषि men bei gefinde unt fie felle met वर्गीकर्मका अपूर्णकार हुन्हें हे, इस्तिके में हुए अधिकेवरी परण समिन्हें अर्थन कारता है। फिने । में हुन्हें मनावार करता 👢 पुन कुते नारीकुलको सृष्टि कारनेके रिप्ते wife som und; welche foretre ! (alla) पूर परावर अनुसूत्री सकीरका कारण राज्यो । कार्यकी ! में कुली एक और काफी काकन काका 🗓, बनायमः 🛭 कुल करके को भी सुद्रे केवियो । में तुन्हरी करकोरी प्रत्यक्षर श्रेरता है। (यह पर पह <u>å—) 'सर्वकारीको जनकानी ! सून</u> चरावर करम्बा वृद्धिक तेको अको एक सर्वतरम्ब प्राप्ते के पुत्र दक्षणी पुत्री हो नाओं (' प्रकृतकरः में नामरः मिने करेगर' क्लेकरी केरी जिल्ली 'जन्मसु—ऐसा ब्री होना" बहुबार यह इस्ति ह्यारको प्रदान कर 🔹 । सुराते कारकार्ध निरमकारिक निरमानेकीर्थ अवनी चीड़ीके रच्याचार्या अपने ही संपान प्रचळती एवं संक्रिकी रक्त की। सर शास्त्रिको देखाचर देखानेह भागवाद संकार, को सीरमध्यति, पश्चकति और कुमानि सागर काने नहा—दिने । पृथिक कारण्ये 🐌 हेतरे हर् जन्मनिकाले ओरे ।

विकास विकास का का कि कि असे के असे के असे । स्टब्स्ट्र के असे । स्टब्स्ट्र के असे ।

अव्याने तपकारक्षारा तृत्वारी आसंध्या को है. अतः अस हुन जनका प्रत्यक को नाको उत्तर उनका सारा ननोरक पूर्ण करो।' का विवासेनीने परनेक्षर क्रिकारी उस अद्यावदे तिर सुकाकर काम किया और व्यावहे कथनमुसार उक्षमी पृत्री क्रेन नीकार कर विवा। युने ! इस प्रकार विवासोधी अद्यावी अध्यान करिंड स्वार करके क्रमुके करिले

तुरंत ही अन्तर्वान हो नवे। समीसे इस लोकाने बी-धानको कल्पना हुई और मैशूनी तृद्धि कल पदी; इससे क्यानको न्यान् अस्पन प्रस्त हुआ। नल ! इस प्रकार मैंने भूगते विकासक न्यान् अनुस्य अर्थनारी-नगर्वकारका नर्वन कर दिया, यह स्वपूर्णिक रिजी स्वारत्यका है। (अस्पन १-१)

केलम और बेतरनेविया में पानी

Á

## वाराकुकरपर्ने होनेकले दिख्यकोके प्रथम अवसारसे लेकर

#### नवम ऋषम अचतारतवाका वर्णन

नर्गाधरकं काले हे—सर्वत्र सनस्कृतारकी ! क्या कर काले हर्गित होकार अंद्राजीसे इंकारके करितका डेक्ट्रॉक कर्गव किया वा । वह वरित्र काह परभ सुरस्ताकक है। (क्ये तुम अकल करो । का करित्र इस अकार है।) रित्रकीने कहा क—अहम् । काला-

वारवये वारवे वन्यवार स्वयुन संवर्धकः प्रकारित करनेकारे वन्यवार कार्यकः, के पुनार वर्षत्र हैं, वेक्का समुद्ध पूर्व होंगे। एव का सन्यवारको समुद्धिकारे किसी प्रथम्पाने में लोकांचर अनुवा करने तथा वाप्तानों में लोकांचर अनुवार का प्रवार वाप्तान होंगे अपिका अनुवार का प्रवार कार्योगीके प्रवार प्रयास्त्र क्षित्र का प्रमुख्योगीक प्रवार प्रयास ही स्वारव होंगे, तथ में का कारियुको अवार्ध प्रवार्मित होकर प्रवार हूँगा। का स्वारव दिवारको स्थानित क्षित्र क्षात्र क्षात्र वाप्तव प्रवारके स्थानित क्षित्र क्षात्र क्षात्र वाप्तव प्रवारके स्थानित क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र

व्यानकेरके अध्यक्ते के करने कार्यने। व्यक्ति के पुरूष अधिकारीको गरवतः वानकरः मेरे चक्क के कामेंगे तका जन्म, जरा और कुरपुरी रहित होकर वरहाहाकी शक्तियों सीत चीने। कार विकास ! इस समय प्रमुख कारके अधिरिक दान, धर्म आदि कार्वेह्य सामनीक्रम भेग दर्जन नहीं पर समेले । इसरे क्रपनमें क्रमानि स्तर काल होगे । इस समय वै करिन्युन्थे सुकार जानने क्रवज होतीया । नहीं की मेरे क्यूकि, इसकार, इसीक सक केंद्रकर राजक बार बेदवादी दिन रिज्य हीते। वे व्यारी व्यानकोगके जातने मेरे नवरको अधीने और पुत्र अधिनाशीको तस्वतः जनकर मुक्त हो बासेने। तीसरे ह्मपन्ने जब पर्काव नामक ब्लास होते, तब मैं भी नगरके निकट हो हमन मामके प्रकट होर्जना । का समय भी मेरे विज्ञोबा, विज्ञेब, विकार और पारकाशन नामक बार पुत होंने। जनुरुवन । इस अधनारमें में किन्नोको स्थव हे ब्यासको स्थापता कांग्रेस

Spanis of the annihilation of the same destruction of the same of और का व्यक्तिपूर्ण निवृत्तिकारीओं सुद्धा स्वापंद असोवर मुस्तित क्रीसा केंद्रेस अध्यार सुंबा। इस स्थल भी सेरे कर क्षेत्रकारक स्थान कुर होते। अक्षर् ! काले साम होने — सुनुसा, कृत्या, बुर्वन और कुररिकारन । जर अवस्थारचर की कुन हिल्लोके कार ने प्रात्सकी सहस्थाने रूप पहुँच र परिषे प्रयापे स्वीतत प्राप्त स्वयते को कार्यने । तम में बद्धा परमद क्याराम्ब मोती होरीना। प्रकृत् । नहीं भी से पह भोगातास्य यहास युव होते । इस्त बान धारताल है, क्षेत्रे—सम्बद्ध, सम्बद्धा, प्रभावकारो सम्बद्ध और सर्वेद्यालय Brûte was anjuneetjen seugene i par समा भी कड़ गामकरी है स्त्रीक सकड़ within tiples white after freight-मार्गको कहारीता । पूनः हते हारको हरू हेर्नेकर जन भूग्यू स्टेक्स्प्रेस्ट स्टब्स होने और वेद्येक निवासन कोने, जा सक्त के में व्यापनार राज्याच्या कार्यके रियं होताहीह मानमे प्रकट होतीना और निवृत्ति-प्रकारी मानि वारित । यहाँ भी मेरे का कुळती विका प्रोते । अस्ते अस्त ग्रीने-सुन्यान, निरमा, संबंध गया निरम्भ । किसे । सामी इक्को अस्माने जा प्रमान गर्मा व्याप होंने, का समय भी में केन्क्रानि परव निवृत्त जैनीकक अवसे प्रकट होरीना और बारपीय्रीमें गुजाने अंदर विकारको कुरुवरूपर वैद्यार चेत्रको सुद्ध कराईना क्षण क्षेत्रकत् गांकक व्यक्तवर्धी सहायात्र और संस्थानको भवतिक बहुए कृतिक । इस मुगर्ने भी मेरे सारस्का, केन्द्रिक, केन्द्र्य और मुख्यान जनक बार पुत्र होने । आयो

मन्तरीयाः क्रीवे क्षणाने तक अहीता काम विकासन करनेवाले वेदवाल होते । क्यों जानेंगे. जस समय में सुद्धीय मानते. मोननित्तन ! इस मुनने भी में श्रीवनाहर कानो अकार कुँचा और नामकी स्वापन कारिया कर राज्य कार्यात, अस्तुरि, प्याप्तिक और स्थापक राज्याने मेरे बार कंकी पुर जना होते, जो की ही समान होंगे । सहस्र ! क्यों कर्जुनीके हमस्युक्ती पुरिश्लेषु स्थानका स्थान प्राप्त प्रतिहत् हुन्छे । De merch Replicated with Red थान कार्यवर में प्राचयनायों अवतार हिन्स । इस समय पराहर, नहीं, नार्नेय संस्थ निर्देश कर्ना का पहलेली की दिला होते । अन्यानो 🕽 प्रान्ते स्वाधीयने 🗗 केन्द्रानीको सुद्धा क्याक्ष्मा । सन्दर्भ । इस ज्यान में व्यक्तिक सहस्य ग्रीय । महत्त्व असे काले से महत्त्वे हुआ े प्रकारित देश करके उनका प्रकारित है इक्का कर्मना। येश वह जाना गानक अकार केम्प्रतीय प्रकृति, सरकार व्यानके बन्दारे संदोव देखेला और नाग **प्रकार** स्था करनेकारन होगा। उस अवनारमें में बहुत्यू मानक राज्यपुर्वारको, के विकासिकों पर सामेने बारण विनाहरा न्यान देखा कावल, जीवन प्रश्नाम कावेल ( कारका का एकपुरुष अस्पूर्व सोल्क्ष्म कर्तने बहुरून सहित, को मेरे ही अंचा हैं, उत्तरेत क्र क्यांने । प्रधानो 🕻 इस राज्युक्तरपुरा पुनित हेरिका के स्तूक्कारी कुम्बर्स मुक्ति उसे राजधर्मका क्योप करेंगे। राजक्रम वे केरणायक पुनि इतित विकास जो दिला कथ्य, जब्दु और समूर्ज सनुओका विराद्ध करनेकाल एक कन्यदेश आहा अञ्च करेंगे। किर कृत्वपूर्वक करके प्रशिष्कर

Yes.

• स्थित विकास • YOU. भारत रामानार असे कार्या इतार दर्शियोगा। इंग्रास्थ्य यह प्राथम मानव गर्मी अधारत क्षात भी हेते। में नामारकित महासूच्यो देशा प्रचानकाम होता, का संस्कृतनीकी मार्गीकॉर्नि अरक्षायन केवर गव्य वर्ग गी। १६० वीनोंके रिप्ने मन्य-मा क्रियकारी केन्द्रेशरा पृथ्यत हो प्रकारकारणे कारण सुनि । होना । वैने कारक वर्षण सुन्हें सुना दिया ।

मेकानुसर यहे जारीने। अक्टन् ! अन यह स्थाप-वादित परम कावन, महान् समा शक्ति च्हानु भी रिकुल्लोको जीवकार सार्ग, यस और करनुको देनेवारत है; अस: और जीविकरिनोधे राज विका करते. को प्रकार्यक सुपान करिये। क्रमेश्चरेक राज्य करेका। पुरे ! पुत्र

हित्यमंद्रिता इसमेदे लेकर अद्वाईसमें केनेक्सकतारीका वर्णन

रित्यमी कदले हैं<del>— प्रकार ! काले</del> हानाचे निकास सामके सुनि स्वास होने । वे विकासको स्वर्गन विकास वर्गकेका भगवास्त्रार निवास करेंगे। वर्त भी सेरे श्रुतिविद्यान कर पुर क्षेत्रे । क्यके सम होरी—पुरू, सरमान्यु, तरावित होर स्त्रीयम् वैत्युक्तम् । स्वत्यम् इत्यत्ये स्व रिकृत मामक करता होगे, शब मैं करियुगरें गहरकारमें तम राजने प्रचार होतेगा । नहीं शक्त होनेस व्यक्तिकारी हेन्स्रकारी कृतिकार। क्षावार अपने राजने अवस्थार होता और 💎 सोरकों क्षावरपूर्ण का व्यासना गान ब्याहरकी स्थापनाके रिक्ते त्याहरमार्थको केन्द्रक्षेत्रा, तक मै बीग प्रकृत कार्यके रिक्ते aftige क्योग्स । कार्युरे ! कहीं भी भी जान पुरुवाय गोकार्यवनमें गोकार्य नामारे साबीत, सामगुर्विद्व, सामग्र और अर्थ जानक अबाट होतीना । वर्षा भी मेरे काराना, बहाना, भार क्रांच भोगी कुर होने । तेरहमें हानरपुत्रमें । प्याप्त और नुहत्यमि पानक पार कृत होने ।

करूद कर पुन्त का होंगे। चीकानी कार्युनीके प्रवरकुरने सब १४ जानक जास होंने, इस समय में आहिएको बंकमें सीतम कालो सारम होतीला । उस कारिन्युगार्थे भी अहीर, संस्कृद, अन्यन और अधिनकद मेरे कुछ होते । बेक्को क्रमांचे अस प्रकारतीय स्थान होते. इस समय में दिव्यालयके पहुच्यानमें विकार केंद्रपति नामक वर्ततपर मानवनीके कारतटका अवस्य से बेहरियर गायसे जवासर भी मेरे लगोबर, सम्बन्ध, केवलम्ब और प्रदेश प्राचेत्व । इस समय महाप्राच्यांने इस्तानक कारक जार कुलाक पुत्र होते । केहरित हो मेरा अब्ब होता । यहाँ भी मेर भार बारक्रती बार्स्ट्रेनीके क्रमापुराने क्रमोधा कु परक्षात्री कुर होंचे। जनके मान नामीर मेहनाता होने १ जा साम्य में प्रमाधेर होने—स्टॉन, स्टॉन्स्स, सुधारेर और

(Market Y)

क्रम कर्मकरूप नारायक व्यास होंगे, तम मैं से क्लके समान निर्मेल और सेगी होंगे तथा वर्षसमेख मध्यव्यक्तार कर्यास्ट्रायाकाचे असे कार्यक अध्यक्ते दिवस्त्रेकाको प्राप्त हो महामुनि वर्तिः ज्ञान्तरे अनुव हुन्य । वहाँ भी जायेने । समस्त्रणी चतुर्युनीके प्रधरयुक्तें मेरे सुवाद्य, कार्यपर, वरित्त और विरुख देवपुरस्कृत कार। होने, उस शत्य में Printer of Printers of the supplement of the state of the काइएकर है। यह जाना, नानेक, महायोग और महायक सम्बंध मेरे कुछ भी होते । अहारक्ष्मी चतुर्वनोके क्रमरवृत्तवे सन ब्रहेरकुण प्रकार होते, तक में दिव्यतनकों उस कृति शिक्षाचर, किसका जान शिकानके कर्ततः है और यहाँ महत्त् पुरुषका निर्देशका समा विक्रोपना सेवित विकासीयर भी है रिकार्क अस्ते स्थय क्रेडेस । वर्ष के भाषा:अच्या, कृतीचा, कृत्यानांक और वार्तिकर मानक मेरे कहा इन्याची पूर्व होने । उस्तीयनी प्रकृति भारती परप्रय काल होते । सर spect of & Specialist Special work मानवे करण क्षेत्रीमा और मेरे विरायत संगी-होती कराई होंगी । वहाँ भी के सागके के गानीर व्यवस्थाने हैरण्यकार, बीवाल, क्षेत्रकारीत और प्रतिकृति ज्याच्या पुर क्षेत्रे । क्षेत्रको प्रदूर्वतीक प्रान्ति क्षेत्रकोर ब्यालका पान नेतान क्षेत्रका तक में भी Appendix agraphic from winds अनुसारका, को कहा केवल, पहुल, पर्वेगा, विका और पारमोद्धारा अधिक्रिय रहता है, अनुस्तान असमे अन्याप धारत सामिता इस कुरके कहून अञ्चलको देवी होने । सर सबय भी भी काल केन्युल्या कर पुत क्षेत्रे । असीर पान क्षेत्रे--मूचना, पानीरे, प्रिकृत स्वयंभे और सुरिन्यन्तरः। प्रवीतनी प्रकारकार्य का कार्यः कार्यः समावे स्थान होने, तथ में कुल्क जानते जबद होकीन । **भारिये का पुन स्थापक सम 'दावान'** बहु जानना । यहाँ भी मेरे हुए, सार्वाचीर, बेह्यकर क्या चैनम असके कर परंच चीड़ी

हिनारकोर असमा क्षेत्रे पूर्व राजनीय विकार । पुत्र कारक होते । वाईसावी कर्युर्वकोर क्षावरवे बहुत्तान वर्णात्वर गुरुवाली नामारे अनगर अब शुरुवाल क्षत्रक लग्न होते, तम मैं भी बहुत्ता करोता; क्षत्रीय क्षिताल क्षित्रोंस क्षत्रात्वीपुर्वने त्यापुरी चीत जनस न्त्रपुरिकें क्रांचे अन्तरित हेरिन । स्व untegrif puntin men ben ge क्रमेनुक्यारी क्रिक्या दर्शन करेंगे। यह assured of the served, my, Pay silv वेतकेल् पायना चार परण धार्मिक कुर होते । विकास व्यक्तिक तक कुल्यान्य सुन्त स्थात होते. अस में भूपर सारीन्क्रारिया केर कालो प्रस्ता होतीना । धार्म भी की प्रदिश्त, बुक्का, केवल और वालि जनमे प्रसिद्ध कर प्रकार कुर होते । चौचीनार्गी चतुर्वतीये अन वेक्टबंबाली कहा जाता होने एवं उस पुराने में केर्प्यक्रमें ज्ञाने जनक आनोती होता कारक हैया । का युगर्थ की मेरे कार सकती fiem geb e greit vem girb- unbreite. जरीक्षेत्र, यूक्सक और प्रदास । पनीको श्रामनो ज्ञान कारक प्रतिह परंचने प्रतिद्ध होते. सब में भी जनस्थातमा एवं युष्याने बहुनोन्धेन प्रयोग प्रयाद हैना। वेट नाम पुष्पतिक्षा केला । यह अवस्थाने की क्षणा, कुर्वालानी, पुरस्तानक और प्राचनक मेरे न्त्रांकी दिल्ला क्षेत्रे । क्षत्रदेशको क्षत्रांचे कार व्यक्तिका पान परस्या होता, सर्व में प्राप्त कार्य नगर्वे प्रक्रिया नामके अकार क्षेत्रः । का शतक भी अनुष्य, निवास, कृत्युक और आयुरमक काम्याने चार स्वरंधी from 18th a morphist graced war क्याच्याचे प्रमुख होते. एक के जी प्रकारकोची बेल्याची जनमें प्रकट हैंगा। वहाँ भी अक्षाना, कुमार, प्रकुत और व्यक्त कारते अधिक मेरे मार अवनी दिल्ल होते । अक्षातंत्रको प्राप्तने जन भगवार सीवरि बराहरके पुरस्कार क्रिकार अस्ता अस्ता चेनेक्स्सावसरोका सम्बक्ध-सारते कर्तन विस्ता होंगे, तब युक्तोक्तर श्रीकृष्ण असने क्रवे का विको ! अपूर्वक क्यात प्रश्नाः स्वी-अंकरी असुविवन्दे क्षेत्र पुर्वत कारणे अंकर एक कार्यत आवेचा क्षावरचे होंचे और होका कार्युरेस कहरूतीये। जारे सामा चीनेवाराकार क्रमेक व्यक्तिपुराके प्रारम्भये। कोगाला में भी रहेकारेको शतकार्थी प्राणनेके अलेक केंग्रेकनकारके बाव काले चार क्षिये कोन्यासको प्रयासको अञ्चलको अञ्चलको विकास की होते, को अञ्चल प्राप्तिर आरंग कर्नाड प्राप्ति प्राप्ति होतील । किए विकासक और योजनार्गाकी पृद्धि कारनेताले होते। इस बञ्चानिक तिल्योके सरीरीया

• Africa Services •

hat torribe in some I valeter I parties eparties and als about the parties of the parties of the bally

सक रही खेती, स्टब्स प्रयुक्त सुनोपित क्षेत्र और प्रश्नामधी मार्थ ही कृत्या

आयून्य होता । ये सची तिस्य वर्णनध्यम,

केर-केक्स्पूर्क जारणाची विद्वार और समा

कार-जीवासे विकृत्यीयमें तावर स्वतेकारे

होंने । ये हिल्लाके चर्चार रक्तकर मेरापूर्वक

व्यापने विद्या रशनेकाने और जिलेनिक

होने । विश्वानीने इन्यों संस्था गुल सी व्यय

कारकारी है। इस प्रकार की अञ्चाईक चुर्गोके

क्रमके म्यूने रेक्टर कुम्बनकारकोन्स स्था

soundik regirten unte ber ferm :

क्य क्षांतलक्ष्मेका वेक्नलंक कार्य प्रयोग

क्षेत्रा, तथ इस कारको कृत्यक्षेत्राचन कारस

होने । को कोक्सने स्थानकीयर अनुबद्ध जारके

(attempt 4)

इत्यक्तारम्भिने मृत्यकानो को हुए अधिकिम सरीरको देशका में अध्यक्ति क्रिक-सामानीत रिन्धे ओल्लाकोत आसमाने असमें दास कार्राट्स और जिन सुमारे करा। विकास माथ नेवरित्यो पुरुवानी है। गुरुषे प्रवेश सर्वना । प्रकृत । यहाँ नेत मान रुपुरती क्षेत्रन । इस प्रचार सेना व्य सार्थायकार अनुस् विराहतीय व्यापालीका और का जन्मक पुत्रके कारण योगी, समानक स्थितको ग्रम्म कियुम्बात रहेगा । उस अकारये भी मेरे कर जन्मी रिज्य होने । फ्लोर नाम कुरिएक, पर्न, विश और फैक्स होंने। से केट्रीके कारणाची अभिन्त आहान योगी होंगे और अहेचर जेनको तक करके

194

विकालेक्स के क्रिकेश । men megt were merbart abbartuntfin unte fient alle fier ft मुनियो । इस प्रकार करणाता क्रिको देवेवर अस्त्री और बुद्धियान करके नहीं केतरात समानानी पानी प्राप्तिकोति अन्यतीन हो गये।

क्ष्मीश्ररायतास्यतः वृत्यीत

महीराज क्यातीक अध्यातरोज्य वर्णन जुल्ला क्याता है, और धार्णन क्यानेकी

किया गंदा । अस नवीधारामात्या वर्ताः कृत्य करे । न्त्रीका गेले-सर्वत्र कराकुनारमी ।

विवया जातः है । सम्बुक्तरओंने पूर्व -- प्रयो | अस्य में बिस्स प्रयाप व्यक्तिको अंत्रको वाच नेकर

महानेकोर अंशनो उत्पन्न होनार चीते विस्तानो जिल्लाचे आत हुआ, उस अस्तानक वर्णन कैसे प्राप्त हुई थे ? यह साथ मृत्यान में काता है कुत स्वयानीपूर्वक अन्त करे । विकाद सरका एक कर्मका गृति में । व्यानेकाओं ने को मेरे विकासी पत्र करनेके वितरीके आयेत्रको अयोगि आयोगिक सुरात हैको पहल्लेकको प्रोत हो थे, सही समय में

प्रसास कारनेके रिपने तक कारने उसने । अर्थक सपने प्रसन्न क्षेत्रपर नवानेन नहीं कवारे और म्बारम्यनिका विरामको अवस्थान सन्तरमा । तथ विकासने विकास प्राप्तन विका और भगवान दिल्लोंड को वर देवेलो बरात सेरेकर जाने बळा—जाने ! वे शायके ही समान पांच्यीन अध्येतिक पुर पाछन है।' तब दिवानी जनक होचार चुनिते nikita t रिक्तकीरे क्या-प्रकेशन विद्याः पूर्वपालको प्राप्तकोने, पुरिन्तेने प्रका को यह देवारोंने मेरे अवसर करण करनेके प्रेरचे तपालकारा नेते आगचन की भी । इसरियो पुरे ! कार्य में प्रारं सम्बद्धाः विता है, फिर भी सुध मेरे विका करोने और में सुपारत अपोर्तिक पूर्व क्रेकिन रूक केरा मान क्यी होता। मन्द्रीशरमी कामे हैं—कुछे। क्षे माहायत पुरस्तान् प्रोकार्ते आंकी कार्याचि अभियास करके स्थानने एके कुट विसाद मुख्यित और कुम्बद्धिये देखा और उन्हें देख आनेस दे में सूरंग ही जनस्मीत नहीं अगरधान हो गये । महादेवनीके करे व्यक्ति म्बाल न्यापुनि विल्लाको अपने अन्यक्ती

आवार व्यक्तिमें व्या सारा कृता क

सुनाना । कुछ सरस्य बीच नामेके कह सब

with the control of the control of the

पुरस्कीन पुरस्की अस्तिके विश्वे तथ करके

देनेकर प्रथमी जनक किया। पांतु केवराव

pai des us auer medd arelind

अवनर्ष कारकार सर्वेश्वर प्रकृतिकृतन्त्रक

महावेककी अस्तावन करनेका उन्होंक Personal Printer Street, Springer

> कुछ, सर्वक का-समर्थ देखा, तब के महान् आकारो निका हो को और बहा प्रकारको गगरकार काले हुए कहारे तारे ह विस्ताः केल-संबर ! व्यक्ति समी मनी मानने प्रयद्ध क्षेत्रत सुत्री अलग्वित Party &, profich & gar assergen प्राचीपाची समस्तार कथा है। नन्द्रीयाची नकते 🖫 मूर्वे । स्वयन्तर बेले निर्वाचको निर्मित प्राप्त हो जानेची प्रस्तवास केवी है, जर्म जनकर नेती जातिके सर्वित होकर विकासीने महेकाको मरवैपासि करका की और किर सुते लेकर ने बीज है अवनी वर्णकारतांको परः विकेश प्रकारते । जन में रिल्लाकारी कुटियानें पहुँक राका, सक **वि** अपने जा समका परिवास साके

> क्यून्यक्त भारत कर हैन्स । सहस्वत

कार्यक्रमान-राज्य कुरवासक सिरमाने मेरे

पालकर्ग अस्ति सभी संस्थार सरका किसे ।

वित्र चर्चको वर्गने विभागीने गुह्रो साहोगाह

राज्यां वेद्येका गया अञ्चान शास्त्रोका भी

क्रांच्या करावा । स्थापी को पूरा हेनेवर

रिक्नमेन्द्री अवक्रमें थिए और बक्न सन्त्रेह

gfr und deutich find feinallich

क्रमुको अञ्चलो प्राप्त पूर्व ही स्पर्क

क्रप्रियों करना हो एक। इस समय मेरे

परिच्यो प्रमा कुल्यासारीय अधिके

क्यान भी । तम सारी विकाओं ने उत्पादन का क्की और विकास चुनिकों की बड़ी प्रसंस्त

🧝 । उत्तर विकासको भी कह पुत्र कारणाको

धान्यकातीय पूर्व और अधिके प्रमुक्त

mergerit, firm, upda, unspure,

margarenett, Engire antit ampatible

Mar.

< प्रतिकारिकारिकार । YOU का 🕻। (तुन्हीं बनाओ) मेरे इस कहनो आक्रमपर प्रचारे । फ़िलाह पुनिने उनकी पूरी बर्धन दूर कर सकता है ? मैं उसकी शरण आस्थान की। अब ने बेनों म्हल्य मुनीकर आनन्दपूर्वक आसम्बद विरास करे, - A - -पुत्र कोरम-विभागी ! मैं आयके तब नेरी और वार्रका निहारकर बोले । क्षान्ते क्षात्रध करता 🕻 और यह जिल्लुका मित्र और कश्यने केन्न-'साव रत्य कार कह रहा है कि बादे देवता, दायब, विस्ताद ! यदावि तुन्द्राता कुत्र प्रनदी सम्पूर्ण का, कार क्या अन्याम प्राणी---वे स्थ-कामोके अधीका परागानी विकास है. तभापि इसकी अस्तु बब्त केंद्री है। इनने के रूप विरुद्धार मुझे मारना चाई, से भी वेरी वाजवकाराने कुछ नहीं होगी, असः महा तदारे विवार करके देखा, कंतु इसली अंग्री एक वर्षके अधिक पढ़ी अवन प्रत्यो यस हो । सिंदाने पूज-नेरे कारे साल । पूजने क्षेत्रली।' इन विज्ञानांचे यो चार्यपर केरम कोन-सा तम विरुग है सामध्य हुन्त पुरुक्तराहर विकास कार्याको सामीको विजयताका यु:बार्स हे कुर-कूळक छेने म्बीन-स्व देशा प्रतन, भीन व्य देखर्च प्राप्त है. किएके बरनार पुत्र प्रभ क्षत्रम पुरस्को रह रूरो । तब जिला और जिल्लाको कुलकारी

कर केने ?

भक्ति बृत्तिया कहा हुआ देख क्ली शिक्योके परण-कारलेका सरस करके प्रसारतायूर्वक युक्ते शाम — फिलाती । अवयको अधैन-पत देशत दु:सा जन च्या है. जिल्लो स्थापन भागमा प्रतिप शरीप जा है और आप से से हैं ? अध्यक्षे यह दृष्ट कहरि प्राप्त कुला है, वे इसे वीका-बीवा

प्रकर्मा प्राप्ता है।'

निरम्भे काल-केश ! कुन्नरी आरमाञ्चेत पुरवारो में आरमा पुरवते हे

नषीश्वरके जन्म, करप्राप्ति, अधिकेक और विवाहका वर्णन

कुले कहा- -साम । मैं व शी समसे

क्दीबरनी फहरे है—सुरे । यों

(अव्याच ६)

मुलुको इस्तक्षेत्रा और न निवासे। मै

व्यक्तिकारिक प्रांत्रको भृत्युको जीत दुग्त, पूर्वक अमेरिक अन्य कोई उनाय नहीं है।

क्काकर केने जिस क्षाकान्यर नितानीने

परवांचे प्रवास विका और फिर अधीर

प्राथितक करके जान करनी राह स्मै :

मन्दिकेशर कहते हैं—युने ! बच्चे अचने इटन्यानलके बच्चवानमें तीन नेत. काकर मेंने एकान्त स्थानमें अन्यत स्थानन जल भुव्य तथा गाँव मुख्याले क्रान्तिस्थान

स्थात्या और उत्तन मुद्धिका अस्थान से मैं जब जेवानिकेच स्वरातिकाम अक्षान करके पर-

सपर्ये अकृत हुन्या, जो बाहे-बाहे मुनियोके क्याबस कप करने रूगः। सब उस वयर्षे युक्ते क्षिये की दुवार था। का समय में नहींके जल्हीन देखकर सनावेचुनन परवेचर

पायम उत्तर स्टार सुपुरुव्यसे प्रकार स्थापकर प्रकृतिक प्रस्ता हो गये और उपासवित वर्धी बैठ गया और एकाच तथा सम्बद्धित काले. कथारकर केवपूर्वक केले ।

क्षित्रकोंने कहा—'विकासकाय ! हुको इंग्रह-तर करित होने राजा । स्वयंत्रार बहुत करने तम किया है। पुन्तरी इस मरनेकर कियने केरा इस मनव्यात पुन्त--



किल कर प्रशासको अवसी महाने विका क्षाची सम्बन्ध निर्माण सामग्री समर्थ से 'चून नके के स्वाप्ते 'स्त्रे सकतर को क्षेत्र दिया। ता का बार कार केरते वालेवली, संख्य सारको परिपूर्ण, बहुन्यू बेनावारिक्नी, विकास की कुछ अविकेष करने वर्गवर्गित हो गना। इस्तेर पत्न हैं mitgen, fleiber, granft, stoffent और जन्मुनदी । यूने ! यह प्रश्नामा निवनी व्यापनको पनि पत्न पुत्र है। स्वेशको विकास प्रत्यक्षा गान हैं देशों यह बरन परवन हो सामा है। को मनुष्य पश्चानग्वर काकर अस्य और अब काले परनेक्द विकास पूरत कुई अन्तर्भ दिरोजनसम्बद्ध जारेकर पूर्वत है। काम है, का विस्तरसमुख्यको प्राप्त केल

की महोते कर दिया। विकास ! का शुभ है—इसमें बंदान नहीं है। सरकार सन्दर्भ भारतके गरेने कार्र है में बाद के और कर उनके कहा—'शाको । में अधीका मुकाओं से समझ हो गया तथा दिवीन अधिकेट करके हते मनाव्यक्ष कराना

क्षाचा है। दुन्होरे कामें की शब्दीत है, ज्य मानि को ।' व्यक्तिकारीके की व्यक्तिक में हिरनोः क्या प्रकोर करनोत्रे स्टेट करन और for agen on since from कार्यकाने परवेकावकी सुनिः कामे तन्त्र । एक परम प्रकृति वृष्धमान परवेका राज्ये कुर परा अधिकास स्केसे विकृति नेपोर्न अनितु करावर सामी के और पी रिस्कें कर करनोने नक का, अकी कैचे क्राओंने प्रशासनार पता मिन्या और एसीरवर शुर्व मेरने रूपे। किन में जन**ं**धन monthly nor forming of wide-क्षेत्रीकी अंदर दृष्ट्रिकार कारक पुत्रो कृत्ववृत्तिके देशते हुए वो आहे समे— 'कार करी । स क्षेत्रों प्रितिकों से की के केन पर। महातक्षा । भूने कृतुम्मा कर नहीं; पून से क्षेत्रे क्षेत्र सुव्यान क्षेत्र प्राप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त स्थाप मही है। तुम अन्तर, अन्तर, यु:सर्गीतर, अस्तर और अंश्रंप होता सह परावक्त क्षी स्त्रीचे तक विता और सुक्रमूवर्णस्थीत मेरे क्रियक्त के ओरी । सुन्तें जेरे के सम्बन नार होता । हम जिल मेरे कर्युकारणे तैया स्रोपे और सुकार जिल्ला केरा केन क्या रहेना : मेरी कुलाने करण, बार और कुलू सुनार शक्त प्रधान नहीं साथ संदेते। क्टीकरणे कहते है—क्या व बाह्यार कृतनात्तार प्राप्ती कारतीकी करी Yat • महिता हैक्युका • \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कार्यन हैं। इस विकार दुवारी क्या क्योक्सिक का प्रदान करोगा। क्योदा राज है 71 तम तमा थोर्ट<del>ी हेवेचा । अस</del>

क्लीको गणाध्यक्षक प्रदान कर प्रकार है: क्योंकि परमेश्वर ! 👊 विकासकदार मेरे रिक्ने पुत्र-सरीवत है, इस्तीको कथ (बह मुक्ते ज्ञान ही जाना है। संबंधनार अध्यक्तान मंगमान् संकारने अपने असुरकारकारी मानोक्द्रे सूरकादार करते वाहा । दिलामी मोले — राजपायको । पूज राज

सीन भेरी एक अञ्चलका प्रस्तन कर्य । यह

मेरा देश पुत्र वचीकर सभी नकसम्बद्धीका कामधा और नमोधा केत है; प्रमाणि हुए रूप रोप विकास प्रस्का की मधीके अधिवति-व्यापः हेन्यूर्वक अधिवेक मते। आयमे यह नकेश्वर तुम्बवेगीका म्यानी क्षेता । नगीवरकी बक्तो है—कुरे । चुंबारपीचे इस बाबयन संबंध कालाकाही 'एनमञ्जू' व्यक्तार उसे स्थेकार विरक्ष और वे राज्यति बुद्धानेने ज्ञान गर्ने । विद्या राज

देवमाओं और मुल्लिने मिलकर नेस अभिनेता विकासः स्थापना स्थापीयी धनोहारिकी क्षित्र कथ्या सुवकारो नेरा निवाद करना विचार उस समय नही मक्र-मी दिव्य सस्त्ये विस्ति । महत्व्ये ? इस Start freig unte fil much art mabit. साम प्राम्, दिला, स्क्रूप और बोहरिके घरणोमें प्रकार किया। तय विलोकेश्वर भक्तमत्त्रक मणवाम् विन्य वर्गीरवीत युक्तो परम जेलपूर्वक कोले । (करने कम<del>-सन्तर : का तुकार</del>

तिया सुमका और तुम मेरी बात सुमें र सुम

मुक्ते परम रिप हो, अतः मै स्टेहपूर्वक तुन्हे

संबुद्ध हैं, इसलियों काक़ ! तूम केश करन क्यम समय करो । हम बेरे अहट डेमी, विविद्यः, परम देशकंत्रकात, महत्त्वेणी, महत्त् बनुवर्गरी, अनेब, क्रबंधरे जीतनेवाले, महत्त्वारी और राह्य पूरम होस्त्रोगे र महर्ग में

अधीय । देवी पर्न्योकतित में सुवयर एका

हुन कोने, नहीं में उन्होंनत रहेना। यही बहुत क्ष्यरे निवा और विकासको भी केनी। कुर । प्राचने के स्थानको विना परम क्षेत्रपंतरानी, मेरे भारत और नव्यास्थात होंने । कार । ये क्री निका पुत्रारे किरान्कार भी न्यन् होते। अन्तर्भ तुम त्रम लोग नुस्तरे क्यांच प्राप्त कार्यंत केंद्र स्वीतेच्या प्राप्त

पारोंने र

चौचा, महर्ग तुम्हारी निवति होगी और जहाँ

क्लेबरणं कारे है—पूरे । बल्हास् न्याधानः प्रमधिने वर देनेके रिक्ने असूक हो मुक्त करोते मोली—'बेक् । ह स्थाने भी भर याँग ले, में तेरी सारी अभीष्ट कारणनामांको पूर्ण बार हैंगी।' तस वैकीके का करूनको सुरुका पैने साथ जोडका क्या-'देनि । आयके बार्काये मेरी घटा कार परिव करी से (' मेरी कामना सुरकार केरीने ब्याप्ट—'क्यपन्य—केला ही होगा है' मिन क्रिया नवीची क्रिकाम बार्ग सुबक्षाचे कोशी ।

रेचीने क्या---वाले ! तुल भी अवना अभीक्ष कर प्रकृत करो-सुकारे तीन नेत होंगे । तुम कच-वयनसे हुट कओगी और पुत्र-केत्रोक्षे राज्या रहोती तथा तुन्हारी मुहलें और अपने स्वामीमें अटल चर्का बनी खेगी। क्टीबरमें करते हैं—को 1 **स्टब्स्स** 

विकासिकी अञ्चलने परम प्रतास हुए हुन्हा,

THE 

क्रिया समा समान देवनामंत्रि भी क्षेत्रपूर्वकः अवसारमा कर्मन कर दिना । महानुते । यह

e manifest e

इस बेनोंको बस्तान विवे । सरवक्षात् परचेकर अनुस्तिके विन्ने अस्य आरम्बद्धनार और तिम कुटुम्बर्साहर कुटे अध्यक्षक तथा दिवस्तिका वर्षक है। को अञ्चल पानव क्रमादित मुक्तर आस्त्र हो सम्बन्धियों एवं अक्रियानित दिवते पुत्र क्लीके इस जन्म, बाब्यकोर्के साथ अपने निवासन्त्रकारों करे बरवाहि, अधिकेक और विकासके गये । तब नहाँ कारियत विन्तु कारि समक वृत्तानको सुनेना अकल दूसरीको सुरावेगा देवता मेरी प्रतरक तथा विक-विकासी सुनिः जना पहेला था कुलेस्से पहासेता, बढ इस कारों हुए अवने-अको कावको कर दिने । रहेकने कबूर्न कुकोको धोगकर अवने काम र इसर अवस्था की कुमारे अपने परावर्गाताचे आह होगा। (अन्तराव ७)

कालगैरवका कहाना, विद्यानको स्वका और विक्रमेका जनम हेकर

काशी करी शुविकारीके वर्णके करके पुरस्काने प्रकट होनेका उन्हें बरदान देख हरूनमा भगवान् पंजरके नैरवायायस्य विकेष प्रकार सहस्य है। को अपूर्ण पूर्णन करके उन्होंकरने नहां — स्वाचने ! करकेता दिन असमोत्रम सीरमाई रमानेकारे राजा प्रायक्तीके केवी है। क्यूनि कर्गकीर्य मानके कृष्णकानी स्तानिको वैश्वासको अक्टार विकास वह र इस्त्रीको को सङ्ग्रस परर्गशीरोजस्थानी कुम्मसङ्ग्रीको वास्त्रक बीरकोर संनिक्तर अध्यान कर्नार समिते जागांक क्षाता है, का अवसा कारोने कुछ हो बाला है। यो बहुबा अन्यव की व्यक्ति-पूर्वक वागरनसंक्षित इस कराव अनुहार बर्रफ, यह भी न्यूनामेंसे मुख होना प्राथितको जात्र हो कावना। ज्योगचेके काको जन्मोने किये हुए को चल है, के सवानोहरूक महत्त्वभीरको सूर्वानले निर्माट ही कार्र है। यो मूर्व कारानीको सम्बंधा अभिक्र करता है, यह इस सम्बंधि द्वार भोगमर पुन: रुगीलको अस क्षेत्र है। को स्तेन विश्वनाथों तो यक है योह

कालकैरसको असि नहीं करते, उसे महत्र बु:काकी ऋषि होती है। करहीने तो इतका व्यवस्थात भागि कही रहते हैं। जो काशीने इतेक चीनगरकी कुल्लाकृषिक दिन कारणात्रका भवन-कुल मही करता, Mine ges gemente munici mere क्षीम के माम है।

व्यवस्थाने निकास कार्यः कार्यन्तरमञ्जा पतान को कथा, आके का बहुतकों

स्टबनार जन्द्रेकरने केरणा सभ श्लाकारकः क्**ष**णे सूत्रकर क्**र**— क्षाकुर १: कारणस्य हिल्क विका अवसर असेच क्रेकर विश्वास मुख्ति का अस्तानि हुए थे, प्रमान्त्रिके का परिवर्ध तुम क्रेम्ब्रीय काल करे। जर भाग वे तेजकी निधि अक्रिक्ट सर्वाक गरम प्रमु भिन अधिकोचके अधिवतिकारी पास्ती राजाे अवसीर्व हुए थे। पूर्वकारण्यी जात है, वर्षाक्षके राजनीय प्रकार वर्षपुर नामका एक नगर बा । सबी नगरने निकारर मामके एक मृति विकास काले कें। उनका क्रम प्रार्थिकान्य नोजर्वे दक्षा था। ये परम पायन, कुरवास, विकास, प्रकृतिको निर्म और जानस्ति गर्ध और केर सम्बद्धि प्राप्त की। सहक्रकोत्ति स्वयं के क्षित्र की। सहक्रकोत्ति स्वयं की। क्षांक्रकोत्ति स्वयं क्षांक्रकोत्ति स्वयं की। क्षांक्रकोत्ति स्वयं क्षांक्रकोत्ति स्वयं की। क्षांक्रकोत्ति स्वयं की। क्षांक्रकोत्ति स्वयं की। क्षांक्रकोत्ति स्वयं किया किया क्षांक्रकोत्ति स्वयं की। क्षांक्रकोत्ति स्वयं किया किया केर्यकोत्ति स्वयं किया किया। केर्यकोत्ति स्वयं क्षांक्रकोति स्वयं क्षांक्षेत्रकेरिया स्वयं क्षांक्रकोति स्वयं क्षांक्षेत्रकेरिया स्वयं क्षांक्

• मंदिता विकासका •

'प्राप्तकाता । विकासिक योग्य विकास आक्कूबर केल हैं, का कार्यों की आवसी कुरानी आरक्षे काथ कुका केन दिन्छ; पांचु करा । की इसकी एक न्यास्थ foregreek untere à afte est spenish. रिको अधिक भी है, जो असर पूर्ण करनेकी कृत्य करें। स्वाधित् ! स्वीः में वर प्रापेतः मोन्स है और असर मुझे पर क्रेस प्रमूपे हैं से धुक्ते अहेक्-अरीका एव सहस्र परितिते । प्रकृति अमेरिका में कुल्या कर नहीं कहाती है न्द्रीकार्थ करने हैं-यो । क्वीकी का पुरस्त कीन प्रात्सका सहक विकास कुलाएको रिको सम्बन्धिक हो गरी और इसमें में विकास करने समे-'अबो ! मेरी इस स्वस्ताही व्यक्ति केला आरम्भ पूर्णम् धर पन्ति है। यह से केर मनोरच-कवले बकुत हुर है। अच्छा, विजयी मी जब कुछ करनेने जनवाँ है। ऐसा डावित

होता है, बाको का कार्युचे ही हमके पुरस्के

depart meltored bel one and b.

श्रान्तवा कुल्य कीन केल कानेने जनके हो

क्रांत्रक है। स्वरूपार ने स्वापनीवारी

पुरि निवास पार्वको जावास वेकर

सने। इस प्रकार का बहा-का सका

कारोत हो जना, सर का काह्याच्या पर्या सुविकारी, को उत्तर अनुसार कार्या

perhaps of any what wint-

व्यास्थानको देशाच्या विकास वृत्ति कृतार्थ हो स्थे अतेर अस्त्राच्यो कारण उत्तरम प्रतित वेत्रात्मात हो उत्तर स्था वर्ताच्या क्रम्या है, कारणार हैं भी जन्म व्यास्थानम कृत कर्ताच्या हर गई। । वित्र से अधिकायम कृत करनेवाले अस्त्र कारणार कारणा करने हुए गेरेंगे। विकास क्षेत्राच्या च्या है, यह साथ व्यास्था आवार की क्ष्मण है, यह साथ व्यास्था व्यास्था की क्ष्मण है। यह विकास व्यास्था व्यास्था क्ष्मणिक कृति विकास है कि क्ष्मणा व्यास्था व्यास्था है। व्यास्था है क्षम व्यास्था

इसी है, तथा कैसे आवादमाँ एक होते हुए भी

अनेक करते केवल है, उसे मकर अग

के पुरस्क होकर जब करोने बाहर है।

क्यों की वरिष्यांक रिकाट पहुँचे, रही की पन

वर्गकारों का निवृद्ध करा एक अवस्थित

वेदपुरेतपुरिक कारणाः विकासी निया । उस

का विकास का वाजीता केले हुए है, क्षेत्रोंक गाड़ी स्वतिका वाली हुई ही,

नकाकरः रीते रूपको सुन्दर कट सुन्तेरिक

की और युक्तार हैती केल गई की। यह

र्कुप्रकृतिक कार्यका और विवासका सारण

क्रिके हुए था गया अवसी सीमाने हेमार हुत्त दुनिवृत्तीया यह वर या या मा। सर

बिर भी आप स्वारक्षित हैं। इस्तरिये आए प्रेसर्पेड असिरिक में किसी क्लोची जनन मही से शंभारत । वैसे राजूने वर्ग, जीवीने चरित और मुनगरिकातमें जानस्थान मान निका है, वर्ग उच्चर, निके पार लेनेवा का विद्यालया विकार पार्टिस खेळ 🗓, जन महेकारपरि में चारण रेक्ट 🛭 । परनके 1 अक्षों को प्रीतरका, अधिने द्वापान, क्षांचें गरनी, बन्द्रकों अञ्चलकारीता, पुजाने गाना और कुमाने की कर्मकार है, कह शरकात ही स्थानन है, अंश: में आयोह प्रत्य है। आप जानरहित होका कब सुको है: मारिएका-निर्धाल क्षेत्रकर शुक्रके है। पैर म होनेपर भी दूरतक करे करे है, केव्हीर क्षेत्रर राज कुछ देवले है और विद्यानकी होका भी स्थल प्रतिक ज़ला है। चला, आपको सम्बद्ध-काले कीन कान सम्बद्ध है। इस्तिनों में आवनी सरवने करत है। होता ! आपनेर रहत्त्वको न स्वे साक्षास नेद हो मानात है न बैन्क्, न अधिक विक्रोह विकास हाता. व केलीक और व इन्हें आदि प्रमान देवताओंको ही प्रस्का कर है: वर्ष: आपका पत्त को अभ नेता है, अव: मै

अवन्य मोई मेरा है,य जन्म है, म सम है य क्या है, न प्रील है और न देश है; देसा होनेकर की जान कियोगीके जबीबर एका समूर्ण कामनाओको पूर्व कार्यकारे हैं, प्रवासिको में अस्तरका मानन सारता है। करारे हे आज सर्वतकान है, यह धारा विवासका अञ्चले हो प्रकट हुआ है। आप न्देरीके जलावाब, दिवामर और वरम काम है। यात, युवा और प्रश्नुकारों आर हो कांचान है। ऐसी बड़ैन-सी बस्तू है, जिसमें जान ब्यास न हों; सतः में आयके परनीते anama il c'

ं अन्यक्षी प्रत्य अनुभ करता है। हैस । य तो

तन्तरेक् वक्ते हैं—सुदे । को स्क्री करोड विकास विकास क्रम मोहमार चुनिकर निर्मा ही काहते हें, त्यातक संस्कृत क्योंके भी क्या कारकावारी विवासन प्रतिक क्षेत्रका रूप प्रदेशको प्रोते ।

बारावाचे विकास प्रका-पुरितेषु विकास ! कुले अस्य पुत्री संसुद्ध कर दिया है। कोम । मेर पन परन ज्लाम के गया है. अतः अस्य तुल काल वर गरीग स्त्रे । 🖼 कुम्बर पुनिर्देश निवासर कुमकार से पर्व

<sup>\*</sup> four are—

**एकं अधिनांत्र**को स्थानं कार्य कार्य के नेता कार्यात विक्रिय र एको छो । द्वितीको स्थानं नामार्थिक को उनसे नोत्राम् स कर्त को से हैं। स्थान अभी अवस्थितको उपरान्त । यहरूपानी स्थापना स्थापना स्थापना है। स्त्री हते. प्रतिस्त्रात् व हैयं की प्रत्यापालने कोची। यावाहीनके प्रयत्ने कोन्यु प्रति ने क्यी न्योक्यु व होने हैले द्वारको प बढ़ी करने पान प्रतिस्थले असार । कुने पाने पुण्यानोद्धीर प्रतिनेक्यानो सं सारका मान्ये । प्रारं मुख्यसम्बद्धाः है निकारकारको व्यक्तिकृति एउन् । व्यक्त पार्वेच्य स्वक्रीनर्थन्तुः करना वश्यकेनकृत्यने प्रस्ते ।।

ने नेतृत्वकृति महादि नेत् में या विक्तें विकासीयाच्या में योगीया नेतृत्वका केंद्र पत्ने के उपकार की ह में है येथे नेष्ठ जनहीं नामम से मा को कि प्रोटे न देखा । इक्काई जोकाओं कि केवा सर्वन करान प्रतेक्द को का है। क्षाः वर्ग के हि वर्ग काले के नैवेदानमे व न्योजीयानाः । न नै कुद्धाः कृष क व वालकार्ग का कि नामकार्थ कोदान् ॥

¥#4. Ang thirt is the major of the state of the first of the principal for the major is an indicate an indicate the first of th और उनका कर इनेटर हो नवा। वस से

**३८७**कर बारकसम्बद्धारी फ्रीकरचीसे खेले 1 विश्वानत्ते क्या-इमानकारके महेकर!

काय से सर्वाकर्णनी, देवर्गसन्तर, पूर्व तथा अन्तरेको सब कुछ दे छएनेकाले है। जल्म, आप सर्वहरों कीन-सी कर हियों है। फिर की आप को दोनता जबंद कारनेवारने बाह्यको प्रति राज्यक क्रेकेर दिन्हे क्यों कह से हैं। महेबान ! देस अक्टान आवसी हैमी इस्ता है, मैसा मोनिये ।

मन्द्रेशरमें काते हैं—युने ! विका प्रतामें तरवर विश्वासको इस स्थानको तुनकर पानन तिल्लाम्बक्तरी महादेश हैलकर स्त्रीक (विश्वासर) से बोले-- 'तृत्वे । तृत्वमे अवने प्रकृषये अवनी वर्ती सुविकालोंके प्रति को अधिरक्षमा बार रखी है, यह नियक्ति बोर्ड ही सामयमें पूर्ण के जानगी। यहानो ! में लोड पर्च ।

चिवजीका सुचिकतीके वर्षसे <u>अन्यटा, अक्रा</u>च्चरा वालकका संस्कार करके 'गृहपति' नाम रखा जाना, नारदजीद्वारा उसका पविष्य-कथन, पिताकी आज़ासे गृहपतिका काज़ीमें जस्कर तप करना, इन्ह्रका वर देनेके लिये प्रकट होना, गृहपतिका उन्हें ठुकराग, शिवजीका प्रकट

होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पालयद प्रदान करना तजा

#### अप्रीचर-रिक्ट्र और अभिका माझरूप

विविष्यंक नर्भावन कर्म समझ विले नन्द्रीकरको कहते हैं—सूने ! घर स्वनेवर का नारी गर्भवती हुई। फिर उन शाकर दस शहरूने को इन्के राज्य अन्ती प्राणिसे पंक्ष सारा क्यान्त कह सुनाका । असे विद्यान युनिने वर्षक स्थानन करनेसे पूर्व ही सुनकर विजयां जुलिकारीको महान् पुंस्तको बृद्धिके रिस्से गुहारहुतमें वर्णित आशन्द प्राप्त इक्षा । यह अस्यन्त प्रेयपूर्णकः विधिके अनुसार सम्बक्त सपसे पुरस्का-संस्कृत किया । सत्यक्षात् आठवाँ महीना अपने पापको सरहत करने लगै। अवनेपर कृपाल विकासको सुरापूर्वक प्रसाव त्रकृत्वर समय आनेक अञ्चलकारा

ब्रेडेन । जो बन्द्य एक वर्षतक क्रिक्जीके सैनिकट राज्यों हरा नाधित इस प्राथमय श्रामिकारपाइक स्रोतना सेन्से कारत पाठ करेना, उरावते कारी अधिरक्तवादे वह पूर्ण बार केवा। इस कोजबर पात पत, पीत और बनका प्रदेश, सर्वेदा सामिकारक, बारी क्रियतियोकः विज्ञासकः, सर्गं और मोक्षणम सम्बद्धित कर्त स्था समझ कावनक्षेत्रो वृत्तं करनेवारम 🖁 । निवासेक यह अवेदला 🕏 क्यक लोडीक स्थाप है।'

प्रक्रिकारिक गर्मले स्टब्स्स एव होका अकट

क्रेडेमा । नेस नाम गुल्यति होगा । यै परम

पान तथा समाप हेक्सओं के लिये किय

न्त्येश्वरको कहते है—को l इसना व्यक्तित वारण्यभारी प्राप्त, जो सायुक्तीकी चरित हैं, अपाधीय हो गये । तक विद्याप विकास भी बाला मनते अपने मान्द्रे 

होनेचे अधिकारणे पानिक सरको समृद्धि जीविको परिवार साहत्व से का पानवाको करनेपारण जीवन्त-संदेशकर सम्बद्ध कराया । जीवन रहारका विवास करके अपने पहारका महान्यान्य साराओके अनुसूक्त होनेयर जन बहाबर अवने बावको वधार गये। हसी पुरुष्यति केन्य्रकार्तं हुए और सुन्य क्योंका कोन्। अकार ब्रोह्यरिये की अवने स्रोताको राष्ट्र की । विकास पुरस्का भागित पुरिनेताने कामानोत क्षा है अब से अधिकारी क्षेत्रकों garbanis, more subgide foregon और कृ, पुरः, मः—सीने स्वेकीक familiation are explicate themse to का सुविकारिक नवीरे पुरस्तारी प्रकट हुए। का प्रथम प्रथमों बान क्रानेनाने माहक unge die Represent ungebilde gegein कार-में कर नरे अधीर करते और कारती बार करने सामी । में बन्तीर बाहर जान गनको कुल्लाकोको कर्न कर्न स्था francisch geglend wat soft e und afte figget fleder jå erell i sufterålar with new-year estimation wer fates de real articular and refer कार्यक्रम और क्रियमिक्ट हो को। स्त्यूर्ण प्रतिबद्ध स्त्रीय-स्त्रीत क्या वेकात, क्या, Hore, Powers and rape you it-drain पक्तरे । सर्व अक्रमीने नेत्रसमूर्वक अन्यव स्तानकर्त-संस्थान विकास और जन कारणार्थः इस तक वेदात दिवत करो। या निवन विकास कि प्रस्कार काल गुरूपति होत्या व्यक्ति । किर परस्के कि अपने क्याराज्यों विशिक्षेत्र अनुसार केदनवर्तीका उदारक काले कृत् करकार "मुक्तारि" केला मानकरण किया । Breate trada Promo mar unit digiti क्रमिक आयोगीद्यालक वर्गोक्का स्थापन शांकिका करते हेक्क अक्य हो साने प्रवेचनको प्राप्त भवे । स्कृतराज्य प्रवेचन भी

Seasonik Streibe deber yer of the & men fie sigt segn fifte preis werell क्वेंचे प्रस्तर केक्सो अक्का अधिप्रात विक्र अन्तेत्व ।' में प्रमुक्त प्रत्यूकी केंद्रे अन्ते के, देशे है देवलोकाको कर्ण गर्न । सम्बद्धानाची । जन्मीका करू कुरकार व्यक्तियोग किश्वापनी प्रमान विका कि पह से बड़ा अनंबर कहनार हुआ । फिर वे 'हार ! में बाद रख' में बहबर हती बीहरे तमें और पुत्रक्रेकरे प्राप्तन होका

कारण, तथा जुल रुपाने परानाम् प्रोक्षाः, इत प्रकार क्षणी देवता, व्यक्ति-सुनि आहे भी क्षांक करे हुए अपने अपने स्वापके प्रवार पर्छ। बहुत्या प्रवास केलाने प्रकारक पर शेवार क्यो हुए अस्टाको वेक्टरपार कारण । सामुन्ते वर्ग को अनेपर पान-विकासी केपाने गरपर mining theory-way species burble रेको पहुर परस्का करते । प्रतरकारे साता-निकासीय जन्मनीको समाप निम्म । विश नामानीके चारकावारी हेन्द्रोच्या, विद्या, वास् असी, वेक्स्पर क्या—'चुनि निकारर । मैं कुछारे कुरके सक्तानेच्या पर्याप कारण है, पूर्व काश्चल्योच करे समन वाते । बुद्धारा यह कुर क्ष प्राच्यात् है, इसके समूर्ग अहरेके रकाम पुण है। सिन्दु इसके सर्वनुस्तराज्ञात, stepel gemegrafift staffen ufte want our regil fide arreits क्रुकेरिन्स क्रेकेकर की जिल्लाम क्री इसकी रहा को । इस्तिको सक सन्दर्भ करानीक्षरा इस रिक्कुकी पक्क करनी मानिक; क्लेकि

गहरी मुख्यकि कहीचुन हो गये। उत्तर मुह्यकीको ऐसे मनद, यो अवदायमें हुई कुष्यकारी को कुरराते पीड़िक हो असकत कीरें अनुसारी करकेर वृद्धिक सम्बन से, सुरावर स्तरने प्राहम्बार काली हुई क्रम मारकर के अंध्यनस्त्रित हो सहने समे—'नेस । हु उस बढ़ी, अरबरे करी हरिएमें अरबय न्याहरू हिल्लाई करवारे का, यो सहा आहे में हो रही। एक वारोके अर्थनावारे कुन्यर कर्ता, वेक्स्यून, अपने नदिवारे कर्प विकास की मुख्यें सारकार का बैदे और जान न क्षेत्रकार और विकास सामानि हैं।" न्म्प्रेशस्त्री कहते हैं—युवे ! मास्रा-

+ विदेश रिकारण +

'हें। यह क्या है? क्या हुमा?' वी उक्तान केलो हुए वर्क रूपे— रिकारी अवस परका पूर्वारेपे उन्हें 'गुरुपीत । यो मेरा कहा विकासिकार प्राप्त, वेरी करी प्रतिकास काली करा 40 apresent from mobile & भारति है ?" एक प्रतान-विकासी हता प्रयान anner photon bower strauk their most for may tree their पुरस्कातका केले । गुरुपतिने वया—काराधी क्या निवाली । कार्युके इस सम्बद्ध आकर्तनोतीह tiden um anen \$7 Rentled शास्त्रीम कृद-कृतकर के के हैं ? काहीं। हेल पर आफ्तेनीको जात्र हुआ है ? पति में अल्बोर परलेखुओंने अंग्रेन प्रचेनकी ध्या कर है से पुस्तर कार की अक्ट प्रथमिक नहीं कारत संस्थाता; निवन प्रता सुन्हें, चाहरू कुर्व असून चारकारके प्राथमित हो बाल क्री क्या है। जाता-निवाली 1 अब आवलीय मेरी प्रविद्धा सुनिये — 'बहि में आवसीयोका पुत्र है से देशा प्रयक्त करीना निरम्भे कृत्यु औ प्रवर्धात हो जानते। वै सत्यानेको सब कुछ है कालोगाने सही पुरस्कानी well-affe account made represent भी भीत ऐसा—यह में काल स्पेतीले

क्षिलकुरू पान का पान है।'

कार्यानुस्ति का च्यूने, को प्रकृत और जनकर असी देखीर रिस्टे (की) पुरस्तान, व्यासनकर संस्तानकर रिकास कार्यकार्थ और विश्वपाद्यास कृतिहार की सवा को बारकोक्ष्में क्राची तथ यह हा जाते सुर्वारिक रूपं विकित पुरस्कारिको इरक्की मिरियाने विश्ववित को। वर्ष प्रदेशका वे विकास बहुदे जीतवाधिकार गर्ने । वहाँ उन्होंने विक्रियुर्वक काम करोड बगामान् विकास करते । विकास स्वित्र स्वित्रास मुख्योंके परमानम्-मात्र हो विस्तेपविके ज्यप्तिकोची जनस्त्रा चल्पिको विश्वको प्रकार किया । अस समय अपनी अवसीर केंग्री की और मेर प्रकार कुला कर का से कांच्या वस विकासिक्षणी अकेर वेसावार क्राजने क्रमित हो को थे। (और कह सोम्ब स्त्रे के for ) on they freely conserve आरम्बद्धम् है है। (वे बहुने स्ते—) अपने पुत्रे को प्रमीकारी शीकान्। विकास कर्मन जात हुआ, इसरियो इस

पराचर सिल्पेन्दीवे मुक्तने वक्तार

नवीपरको बन्दरे हैं—युने । तथ ये अध्ययकाल का कृत्य कोई कई है। सार दिवर्जनी, जे प्रोक्स संबंध हो हो है, बहुता है, नेप बार्ज्यन होनेसे है का दिनोंने

कारोने क्रमा क्रिका किरा क्रमी अविकास कर्मा और गई जान पराने

आधारत है से ब्यूकी बात यह और यह

विकास कारण आज में कुलकुत हो रहा है। क्द्रीक्षरम् काते हैं—यूने ! **इस प्र**कार शानकातृतकाते रहाँकृष करण करके पुरुवसिने कुल विक्तें सर्वेदिशकारी दिन्यतिकृष्यी स्थानना की और जीवा महामानने को हर एक में सार कारकोद्वार विकासीयो कार कराकर हैने भीर विकासिको स्टीकार विकास को अनुवासन्ता पुरानेतीः जिल्ले सुन्तार थे। मारकारी । इस प्रकार प्रकारक रिजाने का क्ताका तरका करते हुए का व्यापन मुक्तिको आयुक्त एक वर्ग कर्मान हो मना। तम चन्यते कानुसर्व कर्न आनेका मान्त्राधिक वर्ते हुए इस वच्चनको साल-सा कारो हुए नक्तकारी इन्य उनके निवाद पर्कार और जोके—'विकास ! में इस हूं और पुन्तरे सुन्द संबंधे प्रसंत क्रेकर अवना है। क्ट पूर्व पर गरिने, में कुन्नमें स्पेतनका

त्तव गृह्वपरिते कहा—सकान् । वे बारता है, जान ब्रह्मकरी हुन है; कोट् बुक्तको 🛚 मैं आरको ना पायक पारत वहीं चाकृता, मेरे परक्रमक तो संग्यरकी ही होने । इन्द्र भोते-सिको । धंकर सुसरी िक्त कोडे के हैं। असे ! में केवराम है, अस: पुत्र अवनी कुर्वताका परिवास करके पर मानि ली, देर मत करी।

पूर्ण कर ऐसा ('

गृहपतिने कहा---ककहाराज । अस्य श्राहणका सरीव नह करवेगले दुरावारी कांत-सन् हो है न । आप नाहने; कांग्रिक के प्रमुपरिके अधिकि किमी अन्य देवके सामने राष्ट्रकाले अर्थक करण जी 

महर्षि आरहरे आन्द्रर वेद्यी यात खड़ी थी, 💢 नदीवरणे काने हैं—यूने ! गुहर्गीके का बच्चको सुनकर इसके नेत्र स्टेमने स्वार हो पर्य । ये अपने पर्याध्य सहस्रो अध्यक्त कर कारकाओं क्रापे-क्रमकाने (को । शब विकासिकी ज्यानाओं के प्याप्त का मानको देखका बसामा पुरुक्तिको क्रम्युवीके व्यापय प्रमाण हो अस्मे । निमा मो वे प्रकृते व्यापुरत क्षेत्रत चरितेत क्षेत्र क्षेत्र क्ष्मानार् अञ्चा-सम्बद्धानको हुर सम्बद्धानी चेरीची। कुल्दु वहाँ प्रचार के राजे और अपने इसल्यांचे को बीवनका की हर-ने कोर्ड-'मार्च । इस, इस । नेल मार्ट्सन हो (' तब गाविक जनन मुद्दे हुए कारतावी त्या उत्तरें। नेप्रयानल भूतः पर्ने और उसने ज्याचर अपने सामने संबद्धी ब्यूजेंसे भी अधिका प्रधानकान संस्थुको इसरिया देवत । इनके सम्बद्धने तीलच नैव बन्ना रह का, गरेवरे बीरम विद्वा का, व्यवस्था कृतनका सकत देश पत का बात समाहेंने निविक्रकेने विश्वतमान थीं। मानकार वाह्यक पुरतिर्वेता था । पक्षी-पक्षी व्यवक्रीले ज्याती अञ्चल कोप्स के शरी की। वे अपने आयुक्त रिव्यूल और अञ्चलन बनुष भारत किये पूर् से । सापूर्ण सामान गीरवालीका करीर अवसी प्रमा किसीर रहा सा, मे नवार्ज अपेट हुए थे। उन्हें देशका प्रमाणकारिक स्थानने अभा गुरू-सकरीरे स्था गुरुवरिने सम्बद्धा रिप्का कि मैं चहादेश ही है, का इन्हें बारे उसके नेतीने अन्ति कान्य उसके, करन केन कमा और सरीर सेनाविक हो उद्या ने क्षणपरस्क अपने-आक्को पुरस्कर किन्सुट को विद्यास ज्योतकी व्यक्ति निक्षण एको या गर्ने । सम ने प्राचन

करने, जनस्वार करने अनंब कुछ भी

कारोने सबसे न हे हते, का दिल्ली और अधिक कर की या पालन.

- वर्षेत्रे केल्युक्त -

पुरुषकारमञ्जू केवे ।

और प्रकारी कीन कहे, करावा की अवना प्रकार नहीं कर राजते । यह से कैरे सुकारी



कारी। इराया है। यह 1 जब में मुखे का देख **[—अवको पुन अधिनकोर नाली होकोने** । ger gemen henraffit fieb wegen क्योंने । असे । पूछ एक्स्स प्राप्तिकोंक संस्त अवराजिकानी विकास करेने। पूर्व विकास करते कर्तना और इसके कराने इस अञ्चल्दारकोर परा होने, उन्हें कियाने। उत्पादन क्यूने हैं, वे एक अधिका संपर्त

अविकास नामक रोग नहीं होता और न हेंबरने कहा—मुहलो है कार बहुता है, बाबी करवी अकारमून्यू ही होगी। कुम महाकारी इन्द्रमें इन तमें है । मारा ! तून कारमेनूरीने जिला अन्यूर्ण समृद्रिकोचे संबंधीत कर होताहे; क्योंकि केंद्र कारण हुन। अवस्था संस्थितको कार्याचाँकि अर्थना webspra was wit memory field कान कारणे की पुत्रुकों साह होता से की क्ष व्यक्तिकार्थ प्रतिकृत क्षेत्रक । मार्थकार व्यक्ते है--कृत्ते। यो

mour foreste qualità esquitab many spir unt-fterit med en salam fageth seen artisbu ur feit और क्षेत्र को नेक्ष्में एक को। यह 1 क्रा क्रमा के पुनर्क परनामा प्रकारी पूर्वित पानक अञ्चलकात्त्वा, को दुर्विको वैक्षित कार्यकार है, पर्यंत कर दिया। की क्ष्म कावानी विकेतिक कुळा आवात program for affects us will \$. के एक के नक अधिकारियों के बनी केरी हैं। क्षके प्रकार के प्रकार अधिकोत्तरायक, separat ner ageiter der eribeit 2, & milete even what gives selberbunk Strovit \$1 at pleased plie-Penrends fuffer tilge-all-abge राज्यीको कर कारत है अथका को जीविकी और करण है, यह अधिके संविद्याद विकास कारत है। के सञ्जूष्टीक किसी अन्तरम कृतकार अधिनेतार कर देश है अधन साथ प्राप्ति न होनेना बुलनेको प्रेपित करना राज्यको महीर क्षेत्री । जुन्हरे क्षण स्थापिक है, यह आमिन्येक्टरे मर्जनिक क्षेत्र है। मह हिन्द्रोत्तु सुक्तरे कवार 'सामैकर' है। होन्द्रोत्योक्षेत्री के बाव अस्थानकारक एक नामरे जीवद् क्षेत्र । यह एक अध्यक्ति अति क्षेत्र । यह विद्वारकारे पुरः, देखा, हेकोबर्ड पृद्धि करनेशाल हेन्छ। यो स्थेन बाह, सीवी अरबीद कार पुरू है। विसानी

होनेको क्यो भ्रम पामन हो अली है; इसोलिको -बर्जर-वर्ड -बर्ग्य पृष्टिनोचन -ही- रम्मती -है । अधिको परवक कहा साम है। यह सम्बन्धी इनके प्रान्त नाहन किने पूर् पूर्व, क्रिय आरक्ष रेकोपको स्क्रणरिकार पूर्ति है, जो वैकेच, कुब, खी, भी और सर्वेड आहिया कृष्टि एक्टेक्सर्स, प्रस्तर करनेकसी और देवना सर्वते सेवन करते हैं। संक्रुप क्रानेकारी है। जान, क्राफे विका

(1000)10 (16-64)

जन्मान्त्रे केन्न कालकोकी न्यान्त्रा पूर्व

¢

शिक्योंके महत्त्वार आदि वस सकतारोधा तथा म्यस्य व्य-अवतारोका वर्णन सद्दरपार क्योबस्थानसम्बद्धी कर क्याक, 'सूनकार्' कामो विकास हुना। उस क्टोक्टो कह—सुरे (: क्या क्रेक्टवीके : क्षांत्राच्याच्याच्या सेवेल च्याच्यान साहे का अवसरीका वर्णन चरित्र्यंत समा करो । जाने च्यान अन्तरत 'नक्रमार' शक्त अस्ति है, यो राजुल्लोकी भीच और मोक्ष प्रदान करनेकाल है। उस अकारकी कृति राजीकी वर्गकाका पूर्व करनेकारी महाजारते हैं। दूसरा 'सार' कारक अवकार कुला, किसम्बर्ध साचित तारावेची हुई » के खेलो मुर्गित-मुर्गितके अहमा तथा अवने केवायंत्रिक प्रियं सुकारका है। 'बाल भूगनेव' कको मीलरा अकार हुआ। जाने काम भुक्तेकी फिल सरित हुई, को सळनोको सुस himmel & wiene mentie fird green स्था जीग-जेक्ष प्रकृषक 'बेटल अधिकेत' मानक अस्तार हुआ और चेंक्सी-सीविक हिला क्लाडी सर्वेद र्खी। श्रीकारी अकार 'मेरव' राजरे प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वद क्योंकी कारणाओंको पूर्व कानेकाव है। इस अवस्थान स्थित कर है पैरवी गिरिया, के अको कार्यकोची अचीव-स्थिती है। क्या दिवानका 'किवनका'

नाथके कहा जाता है और महत्त्वामान

रिशियाका जान क्रिक्रमात है। सन्दर्भ

मनेरबोके दाल उपलब्ध सलगी जनसर

व्यत्येकारी क्षित्रा गुरूवारी हुई । क्षित्रकीया अञ्चल मुख्याच्या अकावन 'मनलानुस' है। यानके प्राप्ति महत्त् अलन्त्वारियी बनावपूर्वा जन्मे विकास हो। सर्वा हिम्बानमार 'नान्यु' जन्मी बद्धा पाता है। क्रम प्रत्येक सम्बद्धते अस्मित्रकारकोची पूर्ण व्यानेकारी कर्यांनी मान्त्री हुई। राज्येत कृषिः भृतिस्था करा प्रकृत करनेवाले सामे अध्यारका कर 'कामर' है, किसमें अपने प्रक्रीका सर्वक काम करनेकारी निरिना काराज बाह्यसभी। ये ही विकासके दस अक्टबर है। ये एक-के-एक करते तक राजुक्तीके किये सुकारका तथा धीन-बोक्सके प्रकृता है। को स्त्रेण गहाला संकरके इव दलों अवकारीकी विविद्यारभावारे विका कर्त्य है, उन्हें में फिल क्रमा प्रकारके सुक केने रहते हैं। पूर्व 🖰 इस अकार 🍑 बसी अक्टूपरीका नामान्य मधीन कर दिना। त्रकारकोचे तो यह सर्वकारका बनायका क्या है। यूने ! इन प्रतिक्रमीयाँ। भी अन्तर व्यक्ति है। तथा सारी प्राचीने इस ब्रीकाम्य क्रांग्रान्यास्त्रकारे वर्णन विका

गका है। वे मिल दुशिको दक्त देनेवासी और

अवस्थितको विद्रोप कवले वृद्धि कानेवाली

 प्रतिक रिक्स्पुरस्य । है। अहार् । इस प्रकार की तुम्से महेशको । कर बहे । वहाँ बहुँबकर अहेंने महामाने

महत्त्वका आहि यह क्षम अवकारीका वहनों बात करके अन्य वित्य-नियम पूरा प्रतिकारीय कर्मन कर दिया। यो क्यूक क्रमा विकामिक अवस्था का पर्य कार कार्या भीत्रीय का प्राप्त है, क्षा दिवसीका करण जात हो साथ है। (Bit stransautt sitt drapp) befreige popiered util girl \$, using विकास-साथ बारता है, बेहर कराति है ज्ञाल है और पहलो सुकारी प्रति होती है। स्वयंत्रीयराज्य विकासकोच्छे वह प्रतित

पुल्लेको शुक्त अन्त प्रोतन है और प्राच्या

Marie 1

क्षिप्राचीक विद्योगसम्बद्धी वस बाती है। मुर्ने 🕆 ३०६ में प्रांत्यरकीये एकावस केंद्र श्राचारचेका पर्यंत करना 🗓 सुन्ते । उन्हें क्षाण पार्टले अस्तानीयरिक क्षा रोहा नहीं पहुंचा राजती। पूर्वकराजी बात 🕏 क्षा बार हुन अली; क्रमत बेमता क्रेप्केने यस्तित के गर्थ । तक वे भवन्तित के अवनी पुरी आधारमधीयो क्षेत्रकर भाग शाहे हुए। को क्रिकेक्स अल्पन पीकित हुए के प्रांची केवल कारक्काके बार गर्व । यहाँ उन्होंने परम कानुस्थानुर्वक इस्त ओड़ एवं प्रसाद पुरस्कार करके जरगीचे अधिनकार विकास और क्रमा पर्यापिति स्त्यंत करके आदर-कृतीया अपने अवनेत्रार कारण अर्थाट विज्ञा क्या केलोक्स क्सिका क्रेमेने उत्पन्न हुए अवने सारे द:स्टीको कह सुराका । कर्न ! क्रम इनके विका कावकार्य केलाओकी जा कह-कहारीको सुरकार अधिक हुःसी खाँ हुए क्वेरीक उनकी बुद्धि किक्कीमें आला भी । मुने ! इन कारामुद्धि मुनिये वैर्थ बारण

क्ष कार्य एके। यूने ! दिवसीके परण-कारकोर्धे अस्तरक कारकोर केर्बहरूको पुरिवर करनाको का के तर करते हुए च्या अधिक समय व्यक्तित है। गरा, सर सामुक्तीचे गरिकास्थ समस्या संग्रह अपने कानोने तरसीय कावले कावल व्यक्ति का हेरेके ऐके वर्ष उत्पट हुए। प्रकारतान म्बोक्ट करन जलक को से ही, अस: में अन्तर क्या पूरिका कारकारे केले — 'का जीने ।' क क्षेत्ररको देवले है जनव बुद्धिकारे देखारओके रिवा करूककी इर्गमा है गर्प और क्रथ संक्रमार इनके मरनोचे जनकार कार्यः सुनि कार्ते हुए वो क्षेत्रे — 'व्येष्ट ! å milat bereit granen ( i seibig ) वेक्कानोंके इ:स्टब्स विकास करके मेरी वर्गान्तरसम्बद्ध पूर्ण परिच्ये । वेदेश । में पूर्ववेद कुरक्तो विक्रेप कुरकी हैं, अगर ईंग रे चुने gal alliet; with our boards ragions 2 i mar ! agreed beith वेक्सओ और पहोंको बराजिन कर दिया है, प्राथित प्राप्ते ! जान की प्राप्तानी par just housile for severe व्यक्तिये ।' नयोधस्त्री महते हैं—मुने । कारकार्यके ऐसा व्यक्तित सर्वेदार भगवान्

विकास अर्थेत विका अस्तरपूर्वका समावादिक

क्रोंकर परवान् विकासको भूगोपति

अर्थन को । सहनार संस्कृतनेको अहेनको

एक दिव्यतिकृती स्थापना काके वे

विकासीके क्रिका परंच अस्तासमूचीय चोर

करके केवलाओंको आकारत दिवा और प्रांकर उनले 'लवेकि—देखा ही होता' के सर्व परव प्रवेदांक विद्यालयको कार्योको । बहुकर उनके सार्व वहाँ अन्यर्शन हो सर्व ।

प्रदा पाएक्ट की प्रदान आकर्तके साथ पूर्वता के बारवारतका बीरवर का नवान पान-क्षान्, पण्ड तथा पन। वे नाम्यो स्थ सुरुरीके कुछ कामणी है। वे सुरुक्ते आक्रमण्डल है सक क्रेन्स्टर्सिक

ही अपने प्रमानको स्पेट गर्छ। त्याँ उन्होंने दशकानसम्बद्ध के: इन्होंने संज्ञानने यह सस्त मुख्यस आरस्पूर्णक देवनाओंचे देवनाओंची स्मानक करके देवोंचा संदार क्षत्र पुरूषक । तरमपार भगकन्, संका कर काम । हची क्योंको कुमारो हम्प आदि शतका प्रकार पूर्वत पारनेके विके व्यवस्थात है। है के जीतका कै विकेश के प्रकार सुरमीके बैदले जाना कर करण करके क्रमार का सब्दा है गांव और वे अनक-प्रकट हुए। अर प्रथम नक्षम् प्रकृति नक्षमः अन्यत सम्बन्धार्थं सैनकाने समे । सम्बन्धे मका। सारा कार्य शिवस्य हो गान । क्षेत्र-स्वरूपकारी में सार्थ महत्त्वा मूल्यान्त्रीकी प्राप्त-साथ सभी वेपाल हर्न- केव्यानीकी शहकी पीर्थ शरा समीवे विचीर हो नहें। उनके जब एवं नवे— जिल्लामन नहीं हैं। तब ! इस मकार देने कार्याची, विकास, जीता, विकासक्षा, कुमसे प्रोच्यायोके न्याचा च्या-अवस्तारीका विक्रोडिंग, प्रत्यक, अञ्चल, अधियुंग्य, कर्मन कर विक्र । ये साबी सवस्य लोकींक हैनो कुरवानमा है। यह निर्माण साम्बाल समूर्ण क्योपा विनासक, धन, वस और आयुक्त प्रकृत्व तथा सन्दूर्ण गर्भरवीको agailfeligis (तमे विकासको अन्यत हुए। पूर्व वार्यभारत है। (अन्यत्य १६—१८)

## दिन्यजीके 'दुर्वासक्तातर' सच्च 'इनुमदक्तार'का वर्णन

पूज प्रामुक्ते एक पूजरे जरिनको, किसमें क्रेक्स्पी वार्षित (सने क्रांग्स क्रेकर प्रवाट हर थे. प्रेमपूर्वक स्थान क्षाने । अन्यपुर्वाके प्रति सहयोगा स्थानी अधिने स्थानवीके विदेशानुसार करिशकित अञ्चलको कर्यात्रक कार्यान पुरस्कात्रकारी कोच तथ विक्रम । असीर स्तर्भ प्रसप्त होकर त्यात, निष्णु और न्योबर शीलों अपके अस्त्राचनर गर्ने । ३-व्होंने काक कि 'क्रम सीनों संस्थारके ईकर है। इनारे अंकर्ते हिनारे तीन पुत्र होते। को जिल्लेकीने निकास प्रका भाषा-विस्तवत यह बक्नेबल्ते होने ( वो अञ्चल वे क्ले गर्वे । प्रशासके अंक्ले कार्यन कुर, जो हेम्पताओंके अनुप्रणे काले. भेजा, तम औरशमने मुस्त लाकाणका स्वान क्रानेवर संस्कृते प्रकट हुए है। किन्तुके का दिल। इन्हेंने अवकार श्रीकृत्वकी

मार्गेकरमा अवने हैं: -पहालूने ! अन्य अंक्रमें केंद्र संस्थान-पदानिकों अस्तरिता ब्रार्थकारे 'क्य' अन्यत्र हुए और स्क्री अंकारे चुनिकर नुर्वात्तरे श्रेष्ठ (रेन्स ।

्या पूर्वाचने म्याराव अव्यक्तिको पर्वका को थी। जब सुरक्षीनकांके इनका dur fam, en freute antent क्षणरीकोः क्षत् सर्वेत्र कारोवर यस राज्य हास । इन्हेंने भनवान् राजनी अरीहा की । कारणे जुनिका क्षेत्र कारण करते औरायके क्रम का पूर्व की भी कि 'मेरे साथ कर क्रको समय औरामके जल कोई न आहे; जो अनोक असका निर्वालन कर दिया क्राक्त ।' कुर्वक्राकीने हठ करके लक्ष्मका

= प्रतिक्ष विक्रमुख्य क AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN CO

रक्ष्में कोत्यः। इस प्रकार कुर्वतः कुर्वतः क्ष्में आद्दाद्वांक व्या सुकारः। किन भारतनी अनेक विकास स्वीत विने (

हुने। अस इसके कर हुन इन्तान्तीका चरित सकत करे । इन्तान्ती क्षित्रमध्ये व्यक्ति प्रथम स्थानमध्ये पर्व है। Paper ! इसी सम्बंध मोहरूने प्रनासन् शास्त्रका पर्व द्वीरा विकास करे । यह साम करित सम प्रकारके सुवतिक करत है, औ पुत्र जेनपूर्वक सुन्ते । एक राजनकी नाम 🗞 क्या अस्तरम अस्तर गाँउ करनेकारे गुलकारी भगवाद प्रमुख्ये रिम्पुर्फ मेर्निनीयनका वर्णन जात हुता, तम वे कान्योनके कानोने उत्तात हुन्ती तथा सुरव ही करें। इस समय उस पामेश्रामे राजवार्यको देवीहोद तेलो अन्यत वीर्यका किया । तम स्त्राविकीय जार कोर्चको सारी विकार्य सीका सी । कारण्यार वकोर engowit selfen at floor, mills हिल्लामि है राजकानीय रिक्ने अवस्थानीय इनके चनने डेरमर की की। सम्बद्धभर, सन यहर्षिकोने क्रान्तुके इस बीर्वको राजकार्यकी वितरिष्ट्रीय विभागे गीन्यास्थानमा अस्तुप्रतिने स्थानीय राजो त्यानित कर दिया । यस समय उपनेका का गर्भने सन्तु अक्षम् कर-वास्त्रकारक बाल-जरीर वारंभ करके जनज हुन, उनक नाम प्रमुख्य रक्त गया । महानामें व्यक्तिक देवर्षियोने उन्हें दिलका अकार नामा और

परीक्षा और और करको औरक्रियकीराहित करे और अवॉर्ने का सारा क्सान अक्षा के कर-कर करि क्यूक्त निर्म कृतिक निवाद चावार अन्ये अन्यवास ही



अंतरपूर वर्णकोस्न स्तुप्तन् सूर्वकी अस्ताने कुर्वकारे जनात हुए पुत्रीकार पान करे गावे। प्राच्ये रिक्ट कर्यु अवसी बाताने की अनुसार विवास पहली भी ।

बहुत्तार प्रशिक्षणे भागवान् राजवा राजूनी पारित संदोतनो धर्मान सर्वात क्कां—'पुरे । इस सकार **पालिक** क्रूब्यपुरे का त्यांने सीरामकः कार्य पुरा क्रिया, जाम अवसरकी स्थेलाई की, इनुसार का तिलू ही थे, करी प्रमय जान अपूर्णका जान-मही जिला, जूसाना क्षेत्रे हुए पूर्णिकाको क्षेत्र-एत पाट राजधानिको स्थापना भी और सार्थ सम्बद्धान्तर पुरेत है जिल्ला गर्ने। यह प्रकारणान्त्र होन्दर सीवा-गर्नाते सुन्त हेमात्रओंने क्यांने प्राचीण की, जब क्योंने अनून विकार में आव्यात हेक्नीकारी को नक्रवारी सुर्व जानका करना दिया। तथा क्रमूकार, राज्यकारे, प्रान्तकार, सामूर्व केम्प्रामानिक वर्णकारी और व्यवस्था स्कार स्थान्स प्रेट्यान दिया। महाराज्य प्रमुख्यम् अरहेन्यारं है। महासीर हनुसार, सह कारकत इतित क्रेका अवनी मालके कहा राज्याची जनत राज्याके, लोकाने 'राज्युत' जानसे विकास, देखोंके संस्थान को अनुव्य इस सरिशको असिव्यर्कक सुनता है और प्रसम्बद्धाल है। ताल ! इस प्रकार मैंने अध्या सम्बद्धित विलये दुसरेको सुनतल है, पश्चेका स्था है—कुको कर्पन का दिल ।

ह्यूक्कर्तीका शेष्ठ वरित—जो धन, कीमिं च्यू इस खेळले समूर्ज घोगोवरे श्रीमधर और आयुक्ता करीय तथा सम्पूर्ण अभीष्ट्र अन्यन्ते परभ मोक्षाओ प्रमु बार रोता है। (apage 11-7-)

शिक्जीके विव्यत्त्रह-अवसारके प्रसङ्घर्चे देवताओको दर्शकि सुनिसे अस्थि-वाजना, द्वीसिका सरीरत्याय, वज्ञ-निर्धाण तथा इसके हरा वृत्रासुरका वय, सुवर्धाका देवताओंको शाय,

पिण्यत्यदेका प्रत्य और अंग्रका विस्तृत वृत्ताना

कृषेशास्त्राहरू प्रतित सुनकर अधिकाने स्थः — महामुद्रिकार् सम्बद्धानसम्बद्धः । अस हुच अस्त्रमा आह्वास्पूर्णम महेश्वरके 'विकास ' अन्तर वानेतृत्व अन्यस्ता मणीन असपा करो । यह असम आक्रमन भविष्यते वृद्धि कारनेकाल है। पूर्वका ! पुक्त समय देखोंने नृषासुरकी सहायनको हुन। आहे. समात केवलओको पराधित कर विका । तक वन प्राची देवताओंने सहस्य द्वाधिके अवस्थानी अवस्थित अवस्थित पेम्बाकर ताकाल ही हार भाग त्ये । मल्बहात्

महे सामग्रह

चारै आसे हुए से इन्ह्राबद्दित सम्पूर्ण देखात सथा देवर्षि प्रीप्त ही प्रदास्त्रेकचे का व्यक्ति और यहाँ (प्रक्रामीसे) उन्होंने अवन्य यह दसम कक्षं सुनाया। देवलक्ष्मीका कहे केवन मुल्कर लेककिक्क ब्राजने सारा चुन पनार्गकरासे प्रकट कर दिया कि 'यह तम त्यक्षाकी करानुत है, त्यक्षणे के सुन्तर्गरमेका षद अर्रोके सिंग्रे स्वयंग्रहाता इस महारोजस्की पुजस्तरको जन्म विद्या है। यह दैत्य महान् आत्यवत्यते सन्यव वचा समात

वैत्रवेशक अधिकारि है। असः अस्य देशर प्रकार करे किस्त्रो इसका वध है सके । मुद्रिमान केवरान ! में करींक कारण इस कियाने एक क्राल कारणार है, सुनो। यो संबंधि प्राप्ताको प्राप्ताको है, से सप्ताकी अर्थर रिकोरियुक्त है। उन्होंने पूर्वकाराने शिक्कीको रामानका करके वह नरीकी अधिवर्ध है। अनेका वर प्राप्त किया है। अतः तुनलोग कारो क्यादी इंडिप्टेंबेंड रिपर्न पायान करें। वे अवाज्य ने हेंगे। किए कर अधिवयीसे मारकार निर्मात पार्ट्य कुर विश्वय ही कारते बुवास्तरको मार क्रालया । अध्येक्तमे पंजने हैं—यूने ! **प्रदा**यत

🖦 नकन सुनकर इन्ह्र देवगुरू वृक्तयति नवा केवरमञ्जीवाचे रक्षाचा ने लांच ही स्वतिक महिनके इसन्द अवस्थानका आये। यहाँ इन्हर्क सुवर्णातीत स्वीपि पुनिका सर्वन किया और आरल्युकंस हाय जोडकर करें नमस्तार विका: किर केलपुर कुल्पति क्षमा अन्य देशताओंने जी नक्षमापूर्वक उन्हें सिर शुक्तवाः । क्वीकि जुनि विद्वानीयं ब्रेष्ट सो से 🟚, वे भूरेव ही इसके ऑपकायको ताइ

< स्टिक्स **वैका**र्यक अ 

भने । सन् उन्होंने अवनी नहीं सुनर्जानी इन्हों होन ही बलसन जनाट करके जन अपने अभागते अन्यत चैत्र दिव्य । स्थाप्तम्, काञ्चलः कृतसुरके पर्वतक्तिकार-सरीके आराम रोकार मनिकासे कोले ।

विकासका, कार्य राज्य प्रत्यानकारकार केर इसीरिको इस सभी देवला स्था देवसि सहाप्रस अवन्यतिन क्षेत्रेके कारण आवन्त्री श्राप्तारी आहे हैं। विकास 🗄 अल्प अन्तर्थ मसच्ची अनिवर्ध हमें अहन भौतिये: मधोरिक असमार्थ सुरिये व्याप्ता निर्माण मारके में इस वेज्योवीका क्या कार्यका है प्रमुक्त को कक्ष्मेवर वरोचकार्यसम्बद्ध द्वारिक मुनिने अन्तरे काली विकास अला काली अन्य प्रारीप कोई विकाद उनके समान सम्बन्ध पद्म हो चुके थे, अनः थे शूरंत ही ब्रह्मलोबाको बन्दे गर्थ। सर सन्य वर्षा पृथ्वोच्या वर्ण होने लगी और समी सीग अस्थियक्तिक के उन्हें। उत्तरका इन्हों कीय ही बुरमि गीयो ब्लाका का सरीको

फरवाचा और इन इड्डिजेसे अध-दिखांक बार्गके रिन्ने विकासनीको आदेश दिया। सम्ब प्रमुखी अराज्य काका विकासनीये क्षिक्रवर्षित लेकाहे शुद्धक हुई जुनिक्की काव्यक्री इप्रियोगे समूर्य अवस्थित वाल्यन वर्षः क्रमोड रिव्विकी क्यूरेले क्यून अवैर प्रकृतिहर भागक बारा कराना मना अन्य अधिकारीके अभाग्य बहुत-से अम्बोक्ट निर्माण किया। सब क्रियमीके नेवले क्रावर्गको प्राप्त हुए पुष्पते का पालको लेका प्रतिकर्णक मुकानुरका अञ्चलका किया, ग्रीक उसी तर्गाः पैने सामे वक्तप्राचन धाना किया का । किय

से करण आदिने धर्मपति सुरक्ति हर

देवताओं सहित देवतात हुन, यो नितन्त्रों काट नितन्त्रा । तत । उस समय कार्य-माध्यमें को २० हैं, अर्वकालका अर्वकारियोंने महान् विजयोत्तव पताया, इसार पूर्णको वृद्धि होने सभी और सभी इन्दर्भ क्यान-पूर्व । आहा कान्यु केवल उनकी सुनी कार्य समे। सहस्त्रात

पहार आव्यकाले सम्बद्ध स्थिति धृतिकी

परिकास कर्म सुरुव्ध वरिके अद्यानुसार अवने आधनके चीतर गणी। वहाँ क्षेत्रकारोके रिप्ते परिको यश हुआ मानकर ब्द देवराओको प्राप की हुए बोली। संबर्धने कराः - अक्षे १ इन्हरूकिन के सची देवला यहे सुष्ट हैं और अपना मार्च विद्यक्ष करवेचे चित्रुक, जूर्स सवा मोभी हैं; प्रातीको के एक-के-एक असमने वेरे प्रापति क्यू के आये i' इस प्रकार कर स्थानी पुरिवर्त पुरुवनि का इस आहे स्थान

वरिका लक्षाक्रिकेक्षाम एकः किया तैयार की। इसे समय इंग्डरडीकी देरवासे सुस्ताविनी अस्यान्यकारी हो. यह का मुन्दिकी प्रकारिको अरकार्तन देले हा बोरने । अन्याहरूसचीने कहा—संखे । देखा रसक्ता जन करो, नेरी क्लब बाल सुन्ते। देशि ! जुन्हारे कारने मुनिका तेव क्रांगान है, तून इसे ब्यान्ट्रॉफ इत्यस करो । पीढ़े तुन्हारी मेली प्रभार हो, बेसर करना: क्लोनिक क्रम्यका केवा अर्थक है कि गर्भक्रीको अध्य प्रापेर नहीं जलका व्यक्ति अवस्ति

वेक्कश्रोको कृत्य हे दिया। सम्बद्धाल् वर्ग

विद्यालये वर्गल्येकचे अञ्चल विकार

किया । किर से नगरिनमें सुनवानि परम

क्ल\$करमी कटने हैं**~-क्सेकर** ! वॉ बद्धार पर् आन्त्रश्रमणी असम हो गयी ।

सती नहीं होना वारीये (

Yes

Andre Later to the Contract of the Contract of

विकारेक्षण बाहा सुधर्य पुरस्कारण अस्ते का पुरर्श परम केक्ष्मध्य केली। पुरस्ति कक्षा तथा परवेक्षण L पुर पुरा अस्तार क्षेत्री किया विकारकारण विकार रहे। व्यक्तपार है को और अस पुरे अस्तुर्वक क्षेत्ररोक्षण प्रतेष किया पुरे अस्तुर्वक क्षेत्ररोक्षण प्रतेष किया अस्ता है। वहाँ परिके स्था प्रति हैं में

कारणवासी हुन्यास काल कारणे स्ट्रेंगे । यण्डेवरले कारणे हैं —-जूने ! जाली सुन्यांने अच्छे पूत्री में कारणा परण सन्त्रीव्यास परिचय से अनुन्यन विस्था । मुनियर | इस प्रकार समीवित्यती सुन्यां सिन्यानेकार व्यक्तिया अपने परियो जा निर्देश

और आन्यपूर्वक प्रकारतीको रोज कार्य

स्कृतना विकासको राज अवस्थानी ही-यन समाह देखा कि यह महारा अवस्था काना प्रशासे तिवस साथे काना है उसके है। बिर से व्या व्यास्त्रको परमञ्जूका है। साम क्रिक्स विकास स्थाप पुरिन्ते पर पुर man gt, sk ma-k-ma finnle st भूगी और सीख ही को जनसङ सामी सरकी स्कृति करने तन्त्री। कुरीकृत । सामे क्रमान ब्यूनाम और स्था नवसी है। वे अपने पाल गाने पुरस्को पृथ्वि का स्वकारको अधने क्याने आरम कर करनेकारे पूर्व । इस प्रकार सहस्रमु संकारके विकार व्यवस्था प्रतिकृतिकाकी कारणकारणी stream give beard we. हेक्क्रोसाओं जन्म जन्म प्रधाननारे स्टीलाई गुरुकी कहा तथा परोस्का । हुए थी। उन कुम्बतुने बनाई सर्वक्षाकी days), forest from and med

भूतिको समार था, वेपन्यत स्वेनीको

प्रतासकार्यक का बन्धान क्रिक कर 'बन्बके

केवार कोरण वर्षप्रकारी आयुक्तारे प्रमुक्तारे का प्रित्यक्तारेक प्रस्थित कीर्

न्हीं हे सकते । न्ह नेत रूपन सर्वता सन

है। महि वहीं पनि मेरे क्यान्या अलहर

क्षाके का स्थानकों के व्यक्तिकों के व्यक्तिकों विक्रिक्ट प्रका हो जनको ।' स्था । इसीरिको

ज्ञा करने चीत हुआ जातेषु प्रत्या विकृत

क्रेरेक के केर स्पूर्णको करों पेक की

जीवान । पुरिवार ! प्रथ प्राचन की सीताने

गुल्लाम् अस्य करनेकसे विनासक्ताः सिवानक वे, वन्त्र हैं, निनके काँ सर्व क्रतम स्थीत शुद्धे सुन्त दिया, यह सम्पूर्ण आस्त्रात्मी महेवर नियस्त्व आयक पुर कामनाओंको पूर्ण करनेकाल है। गावि, होका अवस हुए। तात ! वह आसवान

• संविद्या विकासमा =

वर्रेशिका और प्रमुखी विकासक् —ये सीची विक्रींत, क्रानीका, कुम्बाजनिस दोनीका क्यरण विश्वे कार्यवर सन्देशक्याच्या प्रीकृत्या संस्कृत्या, सन्धूर्ण अनोर्त्योच्या पूरण और मरहा कर देते हैं। वे पुलियर दावेशित, जो दिलपानियाँ विशेष कृति करनेवारण है। परम जानी, सामुक्तीके क्रिय पना न्यान्

सहरूपर वैद्यानाम अस्त्रासम्बद्ध वर्णन

KH4

(MARIN ST-TA)

### धगवान् शिवके क्रिकेशरावतास्की कथा—राजा महायु तका रानी कीर्तियारिक्तिकी धार्मिक दुवृत्तकी परीका

महर्के नृष्टीकाने हिकेकामधारका प्रसान बलायाः। ने बेले-स्थाः व्यक्ते विक नुवर्तेषु बहासूका परिचन दिन्य गान क और जिल्हा कामान् कियो प्राप्तानको अनुष्य, विकास का, उन्हों गरेकारेड कर्मकी oftige shifts first in revery flor वितिकाक्याते प्रचार पुर थे। प्राप्तकीत प्रभावते स्वानुमिने क्रमुध्येक वितान कालर शरीक्षातारी राजकुत्वार च्यानु क्रम सम्बन् विकासनवर असम्बद्ध हुन्, तथ राज वनस्तुत् सवा रानी सीलरियनीवर्ग बेटी सनी-सन्बर्ध प्रदेशियारिकीके साथ उनका कियाद सुर्थ । बिली समय सना मध्यको जनक क्षानंत्रकाचित्र साम्य प्रमुख्य अनुष्ये जन-विकास कारनेके रिक्ते एक रहत करते प्रकेश निकार ।

क्रमही पत्नी सरमानसम्बोका कान कारनेकारनी की । राजाका भी ऐसा ही निका

भा । इस एकस्प्यानिकी भागेने निवसनी सुक्रम \$. इसकी परीक्षके रिक्टे पार्वतिसर्वत

भगवान् जिवने क्या त्यीता त्यी। विस्ता

और पिना का भनमें प्रमानकी और आहरको क्रमाने प्रमाट हुए। कर दोनोने स्वीलापूर्वक

क्षेत्री करते विद्वाल है स्ताबके कोड़ी ही दूर कारों केरे-विकासके जागर लगे और व्यक्त काका चीका करने रूपा । राजाने वर्षे इस अक्टबर्ग देखा। वे ब्रह्मण-वंशति शी काले विद्वार हो महत्त्वको सरकार्थ गर्ने और इस इस्पार केंद्रे । सहाल-दार्गरीने शका--**भागाम** र इसारी रक्षा क्रोसिये, रक्षा व्यक्तिये। यह

क्य प्राथमन जासका विश्वीत विश्वा । वे

काल हुन देशोको सा भागेके रिन्ने अर रहा है। समझ अभिनोदी काली समान पर देनेबारभ का विसक प्राणी को अपना अवहार कराने, इसके पूर्व ही आप इस क्षेत्रीको चवा स्वीतिये । क्र केनेका व्य करनकादा सुरकार

नक्षाचीर राज्यने ज्यो ही करून उठाचा, रहीं हैं। का ब्यास प्रकोत निकार आ पहिला । उसने प्रस्कृत्यीको पक्षत्र निष्यो । सह नेकारी 'हा न्त्रत । हा नाम । हा जानावालय ! हा इच्छे । इः जनपूरी !' इत्लादे कड़कर रोने और विकास करने समी। मनात्र कहा वक्का का। उसने जो हो आहाजीको

अपना पास पनानेको केहा की, तो ही

ध्यापुर्वे तीयो वालोरी व्यक्ते वर्गने अन्यनः करीर का पुष्ट आक्षेत्र अभीत है। मोलिने, भिन्ना; परंतु उर कालोके उस महत्वाचे आप वना प्राकृते हैं ?' बाह्यको सर्वेच्य को काल नहीं हो। ना प्राच्चानीको वरव्यूनीक वर्गाटाम हुआ तकार हर निकर पना। अपनी पनीको बारको पंचेने नहीं देश हाइएसमाँ सह दुःश हुआ और यह ब्लंबर देने रूप । देखक केंद्रार काने रामा चडापुरो कदा — 'गळर् ! सुन्हारे के बाह्र-काह्ने अल्बा कार्या है? क्षारित्योकी रक्षा कानेनामा सुन्तार निकार

शतुष कही है ? सुन्त का गुल्ले काल हकार को-बढ़े प्रक्रियोका कर है। यह क्या

हुआ ? तुन्तीर प्रश्नुत, जन्दन क्या भक्ताक-विद्याले क्या स्थान हुआ ?

क्रातीको क्षील क्षेत्रेके बळाल क्षात्रकार

बरम धर्म 🖟 । बार्बह्र राज्य अपना भग और आरम हेकर भी प्रत्याने अपने हुए कीय-पु:दिस्पोकी रक्षा करने है। को पीकिनोकी आकारशा नहीं कर सकते, देले स्वेगीक विके हो परिवेक्षी अधेक्षा पर जाना ही अच्छा है।" per popper progresses former after इसके पुरस्के अन्यो परस्कारको निन्हा शुरुवार राजाने क्रोकारे अन-वी-का क्रम murt fruit farer-tank t arm भागको जनव-केरसे येन कराजय नह है।

गुर्वा । मेरे वर्णका भी मात्र हो गुरू । असः अब मेरी सम्बद्ध, राज्य और आयुक्त भी विश्वय ही नाम हो आयगा ।' में विश्वास्थार एका प्रक्रम् प्रत्कानके बरनोने निर को और क्से बीरज बैधाले हुए खेले — 'खान्य । वेरा पराक्रम नष्ट हो गना है। महत्त्वो । मुहा क्रियायलयर कुन्य करके होन्छ क्रेड् देशिको । में आपको स्टोकाविक परार्थ 🖣 ता। यह राज्य, यह राजी और नेरा यह

साम्य योगे---रावर् । अधियो क्षांच्या काम ? यो चित्रत मॉनकर

बीका-रिकोड कामा हो, यह संपूर्णने पर रेक्टर क्या करेना। के मूर्त है, उसे रुक्को क्या कर रुक विस्ते पर की नहीं है, बढ़ का रोकर बना करेगर ? नेरी क्यी करने गयी, की कभी काम-सुराका क्रमचेन वहीं विकास क्रमा क्रमाओनके रिक्ते अस्य अन्तरी इस वर्डी राजीको पुर्छ है diffet i

रुक्तने क्ला—क्रक्रम् । क्ला व्यक्ती तुम्बारा वर्ष है ? जब तुम्हें गुरूने नहीं उन्हेंस क्रिक 🛊 ? क्या तून नहीं जानते कि परानी बोका सर्व तर्व हो प्रवसकी प्रति करनेवास है ? प्रश्वतिक अधीयने जो पाप क्रमण भारत है, उसे संक्रके जनक्रियोक्कर भी भोगा जॉ सा गयाना। **१८५० मेरे---राज्य । में अपनी** 

क्षांत्रको स्थापन स्वाप्तास और महिरायल-केले करकात भी नाम कर कार्नुगा। निरु परको-संगम विरम निम्मतिमें है। अस: आप अवनी इस पार्वाको पूर्व अवस्य दे शैमिने क्रमाध्य आग निक्षण ही नरकमें प्योगे।

**व्यक्तिकारी इस बासवर राज्यमे वय-हो-**क्य क्रिकार क्रिका कि क्राक्रमके प्राणीकी रक्षा न करनेसे महानाम होगा, अतः इससे क्रकनेके रिप्ते कारीको है जातना ही शेष्ट्र है। इस होता इत्यानकाते अन्तरी पानी हेकर मै पायले जुळ हो जील ही अभिने ज्येश कर सार्वेगा। सर-धी-सम ऐसा निक्रम करके

क्ष्माने अवग कलाची और साक्रान्त्यने

ब्रह्मका उसे अन्तरी फरीनने दे विचा।

सरमहार कान करके प्रवित्र हो बेक्काओंको - एक बेटे--केन ! असन साहत्य प्रमाण करके उन्होंने अधिकी के बार पानेवर हैं। आपने सांसारिक समसे मिरे परिक्रमा की और स्वरविक होकर करका। हुए चुह सक्कारों जो प्रत्यक्ष दर्जन दिना है, हित्यको भ्यान किया । इस जकार राज्यके अप्रिमें निर्देश किने बात देश जनस्की धराबाय विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो गर्ने । कारे, क्षेत्र कुए थे। महाकार कशकात आप्यानका काम है हो थी। यूक-पुरू पोलं रंगको प्रशा सकती हुई की। वे क्वेसि-कोरी सुरोधि समाम नेपानी से । सामेंने बिरहान, चंग्हेलक, कुकार, बलर, मृत्र, अध्यय, बरह और निवास करण निवी. बैककी रीवया के हुए सम्बद्ध मीरका प्राची शामी अपने सामने सामक देखा । अन्ते एसंन्यन्ति आक्को पुरू हे राजा प्रकृतने हाथ ओक्रकर अस्तर विकास

राज्यके स्तृति करनेपर पर्नितीक स्वरू प्रसन्न हुए नहेन्यते कड़ा — तक्क्ष् ! तुक्के किसी अन्यवह विकास न करके को संबर्ध क्रवंदा नेता पूजन निरुक्त है, गुन्दानी इस चरिक्रोत कारण और सुन्हारे हारा की हाँ इस प्रसिव सुस्तिको सुनकार ने बक्त प्रथम हुआ है। सुक्तरे धरिक्रमानकी परीकृतके रिज्ये में क्यो शासका चन्नकर आका का । जिसे व्यासने बार रिका का, कर बाहरणी और कोई नहीं, के निरिश्तनन्दिनी बनावेची ही भी । तुन्हारे बाज शारनेसे भी जिसके सरीसको कोट नहीं परियो, का काम मानानिर्दित का । तुन्हारे वैर्वको देखनेके रिषये ही मैंने सुखारी पारिको मीता भा, क्य की विकास-नेकी और कुछारी मरिक्ते ने संतुष्ट है। हम कोई कुर्नम कर माने, में जो ऐसा।

बढ़ी दीर रिक्ने बहान बर है। देन ! अस्य करकरण और जेल है। आयर्श में बूलरा कोई का नहीं भागता। मेरी नहीं हका है कि में, जेरी जरी, जेरे पाला-किता, प्यतकार कैरण और अस्के एव स्थय-इन समको आप अक्त पर्वकर्त सेवक क्या स्टेडिके ।

सरबद्धाल गर्ना बहेर्सियारिक्योचे प्रकाय क्रके अन्त्री परितये जनकन् संस्थाने ज़लज़ किया और यह बल्प वर मांना--'ब्यानेव ! मेरे विका कन्यक्त और माता गीवन्तिनी पूर्व क्षेत्रीको भी जानके समीव विकास प्राप्त हो।' धारावासमा वरावान् केरीयस्ति प्रसम् इंकार 'एकमस्तु' कहा और इन क्षेत्रों की:-वक्षीको इक्क्यूलार वर केवर बे अवस्थारमें अन्तर्यान ही गर्वे । इधा राजाने प्रमाण श्रीकरका जाता जात करके रागी क्षेत्रिकारिकोके साम क्षित्र विकासिका क्रमधेल किया और का इक्स क्मेरिक एक करनेके पक्षान् अपने पुत्रीको राज्य वेकर क्योंने विस्तानीके परमप्तको जार किया । राजा और राजी क्षेत्रों ही असिस्ट्रॉफ नक्षकेव्योको पूजा करके जनवाद विश्वके कानको जात हुए। यह परम प्रवित्र, पाध-कारक को अरवंदर गोधनीय धनवान् विकास विभिन्न मृत्यानुष्यद को बिद्वानीको सुनमा है अक्षता रहने भी सुद्धवित क्षेत्रम पहता है, नह का संबंध योग-देशवंको कारका समापै मन्त्रम् हिल्लो अत् क्षेत्र है।

(अध्याम १६-१७)

प्रगणान् दिखका चतिनाच एवं इंस नायक अवसार

मन्द्रीयर कथते हैं—मुने ! कम में चीतर स्थिते और मैं को-महे रूक-एका

परमान्य हिल्ले प्रतिका सन्दर अवस्तरका कर्मन करता है। पुन्नेकर (

अर्जुद्धानस्य नामक वर्णतयेः समीत एक चीतः रक्षार था, जिलकर जान का आकृत । अल्पी

प्रातिको स्थेन अधूका प्राति थे। यह स्थान प्रतिका प्रतान कार्यकाली थी। ये होनो पवि-

कारी स्थान, विकासक से और विकास आराजक-पूजाने रहते छते थे । एक दिन का Street with south white their शाहरणी प्रोप अल्पेक विकास पंचाले बहुत पुर काल प्रकार प्रकी समय

Humanit shoul when jobit find मन्त्राम् संसर संमातीका का बारक बारके पर अस्ते। इस्तेने ही सर परस मारिका बीट भी बाल आया और इसके को हेली का वर्तनानका पूजा विकास and witness offsel for se क्रातिक्षरने क्षीलकान्येथे साम्रा-'स्थान (

के। क्षेत्र क्षेत्र के का सकता, कुकत कार करन्यान हो है चेल चेल-स्वाधित ! अव धीक माहते हैं, गुलावि मेरी कत सुनिये । मेरे वाचे प्रकार से कहूर शेखा है। फिर कामें आक्स

आज राजने कहाँ न्हरेंग्रेड मिल्टे गुड़ो स्थाप है

स्वान कैसे के सकता है ? भीरको या कर सुरकर सम्मेनी बद्धिते वाले जानेको उद्यान के पर्य ।

तम् भीरानीने सका — अन्य सम् १ जान स्वानीओको एकान दे क्षेत्रिये । कर जाने हुए अशिक्तिको निराम् न स्केन्स्को । अन्यका हामारे गृहस्थ-सम्बद्धः पालनमे आयर प्रकृतेगी।

आप सामिक्षेत्र स्था मुख्यूनीय पाने

लेकर मकर सभी रहेंगे। प्रतीको पर गाम शुरुवार परिले क्रोबा—बीको परसे बाहर विकासकार में

भीतर केने क राजता है ? संभागीनीका अन्यान कामा और मेरे हैंग्से अन्यवंकारक है होता। ये केवें ही कार्य एक गुहरूके रिग्वे सर्वेका अनुस्थित हैं। जलः चुने ही बर्ला ब्यून १५२० काहिने : को डोन्बार होगी, नद से होमार ही सोली । ऐसा स्तेम आया करके

कार्य क्रीको और संन्यातीयोको से सामन् क्लोड जीवर एक दिवा और क्लं का भीत अपने अल्पूच कर्य रक्तकर बरने कहर कहा हो करा । राज्ये संनत्मी कुर एवं विसन्त नह को पीक के रूप। जाने भी बचासरित काली कालोबेट मिल्ले कहान् वक विशवत । इस तन्त्र पात कारत दूधर का और करकार्

हेक्ट भी प्रत्यक्षीरंग दिलक प्रमुखीहरा

magica un from con i percente

इक्ष्मार अन्य परियो देशन कि विरस्त पशुआरि करवाली जीताको का करण है, तम उन्हें कहा कृष्य हुआर। संन्यासीको हुएपी देश भीतनी दुःससे ब्लाकुल क्षेत्रेश भी केर्वपूर्वक इस दुःसको समझा को बोर्स--कालीको । अस्य दुःस्ती विकारिको हो स्त्रे 🖁 ? इस चौराराज्यको हो इस समय करणाण 🕸 हुआ। ये कक और कुलार्च के नके, जो इन्हें मेली कुन् आहे हुई। में विजानकी

आर्थी जलकर इनका अनुसरम करेंगी। अस्य अस्तामान्त्रीक केरे क्षिके एक विका वैकार कर है; क्वोंकि स्थानीका अपूर्णाल कुरका विश्वविके सिनो सनस्त्रम वर्ग है।

क्रावट कर सुनकर संन्यासीयीने सर्व किस

a संदेशक विकासका + WHE 

विवार की और जील-विने अपने करिक प्रकट होना और प्रसन्ततपूर्वक पूज होनोंका

अनुसार जलने प्रमेश किया । इसी समान क्रमचान् संस्कर अन्त्ये सरकात् क्रमानके क्रमीर स्थानी प्रभाद के गये और असकी प्रवर्षना करते हुए केले — 'तृत कवा हो, कव हो । मैं युश्यों जनक हैं। तुल इन्हल्युलर कर जीते । तुन्हरी रिल्मे कुछे कुछ भी अधीत नहीं है है

प्रशासन् श्रीकारका यह पर्यक्रम-५,8का क्थम सुनकर जीलगीको बड़ा सुरू निरूतः बाद पेली विप्तेर हो भगी कि हमें किसी भी बालकी सूच्य नहीं गृहे। असकी उस अलक्षाको समय कालो भागवाम् शंकर और भी प्रसन्न बुए और उनके न प्रतिनेक्ट भी उसे बर हेते हुए चंदले—'बेरा जो मरिक्य है, यह भारते जनमें हेल्लाके

वसकर संबोग करुवेगा। यह भीत निकारेककी इसम राजधानीमें बोरनेनका हेब्रु पुत्र होगा । का समय भराने नानले इक्की प्रवासि होती और तुम निवर्ष नक्के वीव्यक्कि कुरी दमक्की होओगी। हुव क्षेत्रो जिल्लार राजधीय धोतनेक यहास् का बोध आह करोगे, जो बड़े-बड़े चौन्हेक्रोके रिक्वे की हर्तक है।' क्रोकर कहते हैं - मूने । ऐसर बाह्मार

पानकान् तिथा इस समाव विश्ववसाने रिवास क्षे गये। यह बीस्ट अपने धानेने विवासित चर्डि हुआ का, असः असीने माण्या वस रिज्युक्ते 'अक्सिस्' संक्रा ही गरी । जुलरे क्रमाने नह असून्य मानक भीत नेपार गगरमें बीक्लेनका कुर हो प्रकृतक करके जनसे विकास हुअर और आहुका मानको भीरानी किर्ण नगरमें राजा भीकती यूनी बनकसी क्षु और से पवितास दिल वही इंसम्पर्ने प्रकार हुए। अधीने राजधानीयाः भारतेः साध विकाद करायाः। पूर्वजन्यके अस्तरस्त्रतीत क्रकरे प्रस्ता है। यगवान शिवने ईसका अध करणकर जन केंग्रेकी श्रुप दिना। \$क्रावायश्चलके देशक अस्ति-अभिकी कारे करने और संदेश पश्चिमनेने कुक्ता में। में पर और प्रमानी बेनोक रिपी वरमञ्जूषका पूर्

(असाम १८)

#### भगवान् शिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारकी कवा

कारान् अभूके एक उत्तर अवसारका नाथ सुन्ते । शाद्धदेश समक्ष बनुके यो ३श्वाकु कृष्णदर्शन है, जिसने राज्य नाममध्ये क्रानः आदि पूत्र थे, इनमें नवनका नाम रामग जा,

नग्रीधर करते हैं—सम्बुकारकी ! अधून निरंध का। अस्त्य वर्णन कारत है,

निरुपा पुर नामान मानते प्रतिद्ध हुन्छ। योगे--'पात । वै प्रेयाध्ययको दिन्हे मध्यतके हैं कुर अवसीय हुए, को वर्णकर् गुरुकुरूने गया था और वहाँ अवस्था

निव्युक्ते भक्त के तक किन्ति अञ्चलकीयः अञ्चलकी का 🛊 । इसी बीवने व्यक्तिने युक्ते देकका उनके कार कार्ति दुर्जास अस्त हुए में। कुरे । अन्यविषये विकास को नयन को गर्भ है, उनके परिचया कर्नर सुन्ते । क्ष्मीको चरावाद विकास अन्य अञ्चल विकास था । मञ्जूक मानग बढ़े सुदिहस्तम् हे । अहीते Proprograme find Salantenes plan-

संकारकृषेक मुख्युसरमें निकास विकास (प्राप्ती बोक्यमें इक्स्पाह आहि भारतीये समानोह रिक्ट कोई काम न देवर विकास सम्बद्धि आवतमे चाँद स्त्री और अवना-अवना चान हेकर के रूपन रेतिको सम्बद्धा कारण करने रूपो । अर प्राप्ते निकासी श्राह्मणे ही धरपा कैरवान किया था। कुछ सामध्ये करान् प्रकृतको पत्रम क्रिकाने सङ्गोत्रह बेवीया अध्ययम करके वहाँ असे । हम्हेने बेक्त तम भाई सारी सम्पर्तिक वेदकार बारके अवन्य-अवन्य बान से मुक्ते हैं। अब रुपूर्णि को को बोहने राजकार करेकी हुन्हर रक्तार अपने इक्काइ अली बन्दनीये महा-- 'कहते । मेरे रिके चार हिंदे फिल है आकर्तनोने अन्तरको जाते सम्बद्धिक

पूर्वक पुत्रों की विवास कैतियों । में अवस्थ क्षांच्यान रोजेंक क्षित्र के वर्ष अल्ब है।" भार्व जेले –का सम्परिका केवाराः के चार भा, जब समय इस सुप्रारे विको पान वेता भूत गये थे। अस इस समय विवासीको हो सुन्तरं क्षेत्रको के है। हुए अपूर्णियों ते त्ये, इसमें संदाय जाति है। नाहर्गेका का प्रकार सुरक्ता रूपनको

नक्ष विकास पूर्व । वे वितानेः वास प्राचार ।

Contre the Brett | bon: are prepare-

विकास न सबी । यह ब्यूनेने कुन्ने बननेनेह रिक्ट कहा है। में हुन्तरे रिक्ट जेलालका क्रमा क्रम पढ़ी का महत्ता, तक्षति क्रम न्यायोगे करे हुई है इसके स्थाने हुई र्शक है से में कुमारी जीविकासी एक स्थाप mein &, wit i per fint auer gelaunb शामित्रानोजीन आहात एक बहुत वहा वहा कर के है, इस कार्नर अनेश को दिखा कार्य के जीवा-जीवा नहीं समझ बाते — अन्ते कारी पूरू हो कारी है। पुत्र नहीं बाधने और क अव्यानीको विकेशकान्याची हो सुन कारत दिक करें । इससे वह का कुलानारे क्यानीक क्षेत्र । यह यह स्थान ह्यान क्षेत्रिक से हम्बान कर सर्वको साने शरीने, इस समय नेक्क होकर करने जाती गया हुआ सारा क्य क्यों से देने।' िमानी पह का कुन्दर सन्पत्नी रूपन को अस्तानको साथ उस उत्तर बाले न्त्री। कुरे १ वर्षी कडे दिल्ली कारी पुरिवार पर्युक्त वैद्योगसम्बद्ध केवे कुर्वोकः स्थापनार्थः उद्यागः विकास

कामार्थ सम्बद्ध होनेपर वे आर्थेट्स अञ्चल

व्यक्ति क्रम हुआ अन्तर्भ-अवन्त वन नृष्यक्ते

physics against always deprive the

freit : milt ribert um fit april

विकोध करेने उनमें चुन, उस उन्होंने

अंक्ष्मको चेला दिखा। बाला वित्ता । अल: क्याके

विको में अनवपार्क होताने अवधा है।' जनगढ़ी

us on gran bank up from

दश्य । साञ्चारेको पुरुष्टे आसारम के हर

क्का—'केट । प्रकृतिको इस प्रताना

Wall.

< मेरिका विकासका क 

देकर सर्गलेकाको ससे गर्भ । उस पर्वाहित और उन्हें प्रस्ता पाने । अपने असमानके बनको जब ने बहुन करने रूपे, इस सबक

464

स्तरा मीर्थ प्रतिपक्षे प्रमान् होन राज्यात वहाँ अवट हो गये । उनके सारे अह को सुन्दर थे, परंतु नेव ब्याने थे। उन्हेंने नभवते प्रात—'तुन कौन हो ? यो हत मनको से रहे हो। यह में नेरी सन्तरी है। सुनी विकास पार्ट केवल है। उस्त पार्ट धीया-चीवर कताओ ।'

नगरने कहा—ब्लु से व्यक्ते क्या कृत क्षण है, जिसे महिनोंने जुले दिना है। अस बार नेरी के सम्बन्धि है। इसको नेनेसे एक मुझो कैसे रोक स्त्रे हो ?

कृष्णदर्जने क्या—'सारा १ सा

dichte per projet graft fem at du र्रोने । जाकर करके पुत्रने और वे स्ते निर्णय हें, को डीज-डीज बड़ी अक्टर कारते । प्रमाने कार मुख्यार नजाने विनादे पात भागार ३०६ अधानो उनके सामने रकता शास्त्रोकको कोई पुरानी यान कर कर गर्क और इन्होंने पानका है किया वास बागलेका विचान करते हुए सहा । मन् मोरी---'मारा ! ये पूरूप औ सुनी

बह कर हेनेसे रोक रहे हैं, स्तकृत् चरकार, रित्य है। यो से संस्तरको सारी कहा है। अर्थीको है। परेतु बहुने जात हुए बनकर अन्यत विशेष अधिकार है। यह करनेरे से बन बन जाता है, जो सनकन् सहका भाग विश्वित विरुक्त गया है। अतः यहान्त्रीवर्षः सारी बस्तु बहुन करनेके अधिकारी स्टेंबर महादेवको हो है। उत्पत्ति प्रकारो है कुले सोग उस बसुबर्ध से सबते हैं। बनवार्

दिला पुरुषर कुछ कारवेके दिन्ने ही वहाँ केल

कार भारता भारते अतने हैं । हम वहीं जाओ

क्लोंड रिस्के के बहुत्ता है बच्च है। निक्रम ही प्रकार आरमार अधिकार है, नहीं मेरे किराने रिक्षेत्र दिवा है। यान ? की प्रधार्म करा न बारनेके सारम प्रमान के मुख्य प्रक्रा है मेरे का अपरायको सन्त वर्शकिये । 🖣 आपके करनेने पत्रक रक्तार यह प्रार्थन करता है मैंड अक्ट सुक्रमर अस्ता हो (' ेहता बहुकर राज्यने आवना क्षेत्रकुर्व झार्का क्षेत्र क्षा क्षेत्र क्षेत्र कुम्बर्ग्सन्त्रिकः स्थान विकास प्रमी शास्त्रोतने भी अपने अपराध्यक्ष विन्ते क्षणा योग्ने हर चनवम् रिवर्क सुनि की। अक्टनका भागवार हाने वर-वी-वन प्रतान है नभगको कुरावरीको देवत और प्रशासने हुए 100 कृत्यदर्शन थेले—'प्रथम | हुन्तुने विवर्त के क्यांनुकृत का नहीं है, का

रिक्ते क्षण गरिते और जनायपूर्वक जनती

व्यक्ति क्षारे ।' जनग विकासी अवज्ञाने पहर्व

पर्क और अपवासूच्ये प्रचान करके हान जीवकर कोले-'लोकर ! व्या सारी

क्रिक्टेक्टी ही अनुकारी है । बिरू बहुएरे क्यो हुए

ठीय है है। कुल्रे भी सायु-सामायके कारण स्था हो बहा है। इस्तीनने में तुलबर ब्यून जनम है और कृष्यपूर्वक तुन्हें सम्मान व्यक्तिकार हान अकृत करता 🖁 । हुन समय यह सारा थन मैंने तुन्हें ने निया। अब तुन क्रो प्रकृष करो। इस स्तेकने निर्मिकार कुकर सुक्त कोची । उस्कर्ष मेरी कुमाने शुर्वे प्राचीत प्राप्त होगी (' देशा बद्धकर करकार् बद राजके देखते-देखते वहीं असामान के को। क्रम हो स्टब्लेंग भी असने हुए ्यत्रमदेह साथ असमे एक्काको स्वैट आमे ।

• maile •

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* इस लोकमें विकृत भोजोन्हा उपयोज करके. विकास को इस आरम्बानको वहना और

अपने वे भगवान् दिवके धार्यों करे गये । शुरका है, को समूर्य बनेकाफित पर पास

ब्रह्मम् । इस प्रकार सुरको की भगवान् हो करी है। विकास कामानांत प्राप्त अवस्थात कर्मन

(३१४ महिलाह)

चराबान् रिक्के अवव्हेखसबसारकी कथा और उसकी महिमाका वर्णन क्टीबर काते हैं<del>- सम्बद्धानर 1 अब</del>

सुन परवेदार विकास अवकृतिक गानक कामतारका कर्मन सुके, विकार इसके विकारकीका विक पुरु व कोरो । सुर ही कर्मक्रको जूर-पूर धार विका का र कारोब्डी 'दो । तथ अवने देखनेका कर्मड रसरोवारो

क्सा है, इस संस्कृत देवनाओं तथा कारणीयोगारे प्राप्त लेक्टर मगनाम् विकास

कृतीन कारनेके रिध्ये कैतनाम वर्णनाम गर्न । क्षा प्रत्य पुरुषति और प्रयूक्ति पुष्पान्यवर्धी कर कार्यक क्रमान् वंदर

का क्षेत्रीकी परीक्षा सेनेके विन्ये अवस्था कर मने । उनके प्रतिस्थर कोई बच्च नहीं का । ने प्रवासिक अधिके प्रचान नेताकी होनेके

महारम समाध्येष्टर जान करते थे। उसकी आकृति नहीं सूचर दिखानी हेती थी। वे राह रोकावार कर्व थे। शहरवारे और हमारे क्रिक्के मार्गाच कारे समाव देवता, एक अनुस करिस्तारी पुरान करोन्डे जीवरी राज्य है। प्रमुक्तरे असने अधिकारपर बद्धा गर्ने धाः। प्राथमिको से पाद न पान समेर कि. मे सामान्य

भागकत् एका है। उन्होंने कार्नी एके हर पुरुवते पहा-'तम कौन हो ? इस नज अवयत्तवेकने कहाँने आये हे ? तकत भाग प्रका है? सम करते ठीक-ठीक बसाओ । देर न कवे । जनवान् रिस्व अपने स्थानकार है या इस स्थान कर्ती आयात गरी

है ? में देखताओं तथा नुरुवीने साथ उन्हींके

श्लोतके लिये जा रहा है।"

्रमुक्ते व्यरंकर कुनेश्य भी शहरू कीतृत्व करनेकाने अस्तुत्रासूची महायोगी

हेक्सक इन्हरे चेकी अल्बार का अध्याती कुरुको करकारा और इस कथा कहा । इन्ह्र कोले--अरे मुद्र ! हुकी ! हू बार-बार भूतकेया भी प्रतर नहीं देता ? अतः को नक्षते करना है। ऐसे औन रेडे रहा परस्का है।

देश का का दिलबार पूजाती और क्रीक्यूबंध देवती हुए प्रको की बार क्रालेके निर्म वस क्लाना। यह देश जनकार् संवारने जीता ही क्षा क्याका साम्बन कर विचा। क्रमणी महि अक्सव गयी। असीओ से सम्बद्धा जांदर न मार समी । राजनगर को कुछ राजनगर ही क्रोसके

कारण तेक्के जन्मरिक के हका, मानी इन्हरू जलाने देश हो । श्वाओंके स्ट्रिस हो कानेके कारण प्राचीकरूप प्राप्त प्रदेशने का राजंबी भारत कराने रागे, विसन्ता पराक्षण संस्कृते अस्त्यो अन्यस्य हो गया हो । बहरवारिये कर पुरुवको अधने तेजले प्रवासित केला हैका सरकाल ही यह समझ

**गिला कि के साक्षात् प्राप्तान् इर है। किर** तो से हाथ जोड़ प्रकाद करके उनकी सानि करने लगे । स्तरिके पश्चात उन्होंने इन्ह्रको

करें। महादेश ! सरकारण इंट्राकी स्था महिनिये । असन्ते सन्त्यको उन्तर हुई व्य शांच कृष्टे अन्यानेके विनये जा रही है।"

बहुत्वरिक्षी वह बात सुन्तर अवस्था-रोजकारी कारकाशिन्धु जिसमें हैंगते हैंग् क्या-'अवने केली रोपवस बाहर विकरी हुई अफ्रिको में पुनः बैस्ने बाएन कर समाध हैं। यस तर्प अपनी श्रेष्टी क्ष्र्रं वेत्रकृतको हिल प्रकृत करना है 7'

बुरुरकी मेरो—नेव ! भगवन् ! पक राह्य हैं। बुध्यतीह पद्म होते हैं। अस्य अस्ति भ्रात्मात्वाल मानवो परितार्च धौरीको और इन ष्टरंकर रेक्क्से नहीं अन्यत क्रम केरिये ।

शहरे क्या-केलपुर्वे । वे मुख्या प्राप्त



und better elegate eige er badenen pert den er eigen ple en artifilde I elegate ples un proges sibbre क्रमों) चारकोचे शिरा दिया और है। इस्मीको अध्य या केन हैं। इन्तरीने क्या — 'श्री-कार्या अक्रदेश ! 😘 कृष्ट जीवक्या देवेके कारण आवसे तुन्दारा एक आयके परशीमें पक्ष है। आप इसका और जाम जीव की होया। मेरे एक्सरकर्मी नेक्से मेरा बहार करें । इस केनोवर कोच नहीं, तेल जो पह जारन अवट हाई है, इसे देवता नहीं भाई सम्बद्धे । असः इसको में बहुत हर क्रीईम्ब, रिजलो च्या प्रमानो पीक्षा न वे सके ।

हैला स्थापन अपने क्षेत्र:स्वरूप कर अञ्चल अवीकाते हामाने लेकार भागमन् क्षिको अस समुद्रमें केना विचा । वहाँ मेंनेर जाते हैं। जनकर, हिल्लका यह तेम सलाहर इन्ह बालकों, कार्ने क्रिका हो गया, जी प्रिम्बूक्त करकार मान्से विकास हुता। विक देखानकोच्या प्रार्थनको चनवान् क्रिक्ने 🖟 असुरोके न्याको जलन्यरका वक्ष किया वा । अवश्वासमाने देशी सुन्दर लीका करके लोक्टकाकारकारी संबद कारीने शासकीर हो गये । बित राज देवता आवश निर्धय एवं सुर्वी हुए। इन्द्र अतेर बृहत्यति भी उस अवसे मुळा हो इसला सुक्तके जानी हुए। जिसके रिक्षे क्रमण अस्या कृशा चा, मेश्र प्राप्तनम् विकास दर्शन पाम्यर कुलाओं हुए । इन्द्र और बुक्तानि प्रान्तासम्बद्धाः अपने स्वानको को पर्व । सम्बन्धार ! इस प्रकार मेरे त्यारे पत्येकर रित्यके अवध्येक्षर नामक अकारका वर्णन विका है, यो स्ट्रॉको सम्ब हुई भन्तीको पर्व आवन्द प्रदान मरनेवाना 🕯। 👊 विका आवकार प्रत्यका निवास बलके बहा, कर्ग, भ्रोग, मोब्र तका सम्पूर्ण यकेलविक्रम पालको जाति करानेकरण है। को प्रतिदिन क्यावधिन हो हते शुन्ता का हवार है, जा इह लोकर्त समूर्ण सुरतेस्य कान्येन करके अन्यने किनकी गरि प्राप्त कार लेका है। (3000F 1+)

क्षणकर् क्रमंत्री सरी-सीक्षणकर विश्व-अकारता वर्णन कुने, जिसे उन्हेंने अपने बारमर पूरा करके काम विकास सा । विदर्श केवले सकरथ पानके प्रतिवह एक रूपा थे. भो मर्नेने सन्दर, स्ट्याप्टीन और मधे-मधे विकासकोंके केन सर्वकार से । वर्वकृतिक पुरसेका काम कमे हुए जन्म बहु-न्य क्रमण पुरस्कृतेक बील कहा । सहस्थल वैकारी men american seconds in second राज्यकोषा शासका पार्थ को सर्वे क्षेत्रे पर विकार क्षेत्रक प्रकलोगीय क्षातिकोचे २०६८, जिल्लीह कार कहन कही केना d), the record up when 44 है। इं अध्योगेंद्र अब स्थान युद्ध सामेद करकी कही जाते तेना न्यू हो गाते । विश केरकोगरी राज्य की राज्योंके क्षायके करे क्ये । इस वर्रकृति कारे कार्यका नार्यको साथे क्ष्य वेरिका वरिवयंत्रतील प्रकार विद्यान हे मान एके हुए। पूर्व । यह अवन विदर्जनक कार अवर्ध महाराजी प्राप्तुकारेके निकी होनेका भी गरेन् प्रयास काली सामके राजन अपने मनरहे बहुत विकास भवी । वे नार्वकरी की; क्षाः प्रोक्को संस्तु हे चण्यान् संस्कर्क प्रारमारविन्होंकर विकास करती हाँ से सीर-बीरे कृतीहरूको और बहुर पुर करी गर्नी । क्रवेश प्रेरेका शरीने कनकर् प्रकारकी क्यानी पुत्र निर्मात संयोग्य वेतार वस सरकार ने बहुत हुएका गावन रूप कर मुक्ती भी। करोबर्क स्टबर आका है सुक्रमारी राजी एक झालकर पृक्षके नीवें केंद्र गर्नी । व्यान्यवद्धा अप्रे निर्मात स्थानमें कुक्के जीने की राजीने काम पुर्णाने पुरस

करवान् दिकके विकृषकीकाशको कथा, राजकुमार और दिककुमारपर भूगा करीशर करते हैं – कृतिकोड़ !: अस कुछ आप आपूर्णि एक दिला वारावाको जन्म दिक, को रूपी कुप सक्तानेने सम्बद्ध सा क्रमक का परस्कानी करने स्वासनीओ को कोरको प्यास समी । तक वे पानी वीचेके विन्हें कर करोजरनें कारी। इसके की एक को करी कहने अध्या राजीको अपन करा क्या हैएक । यह बारावा केंद्र होते ही फारा-िक्सी क्षेत्र के गांव और भूग-कामी क्षीक्ष के इस करवर्गात विज्ञार और-ओरसे केंद्रे उन्हार प्राप्तिके की प्रमुख्य क्या कार्यक भागमन् महेका मही आ गर्प और उस क्रिक्रमी रक्त करने रजे । उन्हेंकी वेरणारी एक प्राह्मको अध्यक्तम् वर्षे ३४ वर्षे । यह विश्वास औ, यर यर औरत गाँचका जीवन-रिकांत्र प्राप्त को और अपने एक वर्गक कारकारे केवी हैने हुए का मानवारे कार वर्षुको को । काने एक अनाव विश्वको बाह्री अन्तर्भ करते देखा । विर्वत वर्गने का वारकार्ध हेराका प्रकृतिको वह विराय हुआ और यह भग-क्र-मन विकार सामे ल्ली— 'जारे ! या पूर्व का सरव को आक्रमेको कर दिकाली देवी है कि पद कारता दिला, किराबी वाल भी अभीतना न्त्री कर्त है, पृथ्वीवर पदा हुआ है। इसकी mi ut mit be finn artit gert mit स्वापक नो नाई नाई दिस्तानी की। कर ब्राएक हो गया ? व जाने यह विस्तवन पुत्र है ? इसे कारोकाल का कोई की की है, दिलाको प्रताप्ति जनकोर विकासने पूर्व । इसे हेक्कार केरे कुरूको कारका क्रम्या के राजी है । वे इस वारक्षका अपने औरत पुरावी चर्निर काल-केवन करण काली है। परंतु इसके क्षक और याच आहिता हान न प्रेनेके

कारण इसे मुनेका जानून नहीं केल ।' प्राह्मणी ज्या इस अवस्य विकास कर भूते की, उस समय जाकावाल स्थानन इंकारो कहे पूरण की । कहे-वही स्थानक बारण करके स्थान एक संस्थातीका एक बारण करके स्थान नहीं का पहुँचे, नहीं का प्राह्मणी संदेशने पड़ी हुई की और प्राप्ति बारको कार्यक प्राप्ति की । केट विश्वक

भारता है की संस्था कर क्रिका है। हैंस हमें भारते क्रिका कर्म क्षित है। हैंस हमें स्थाने क्षित्र क्षेत्र क्ष्म — ज्ञानक हैं स्थान क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म स्थान क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म है। हम क्ष्म स्थान क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म

कारण करो।'

प्राप्ताने मेरचे—प्रची! जाव की

प्राप्ताने के वहाँ पंचारे हैं। इसमें संबंध नहीं

कि से जावारी आहारों हार कारण्या कारोगी; राजारि में विशेषकारों का जावार कारोगी; राजारि में विशेषकारों का जावार कारोगी; राजारि में विशेषकारों का जावार कारों है कि जावारों का जाँग है, जो इस जावार कार का बात आगी है कि अस्त कारणांगिया कि हो है और का कारणांगिया कारका का इस है। किसी कारोगिया का कार्य क्षाता का है। किसी कारोगिया का कारों होगा। में से अस्तारी अस्तार की

भेजा है। विद्युक्तर दिल्लो क्या—क्वाक्टी ! सुन्ते, यह कारक विकास विदर्शना सारधारा कुर है। सारधारा क्रान्योतीय

मेरील से पर्या पुरस्का नहीं आ नकी है।

आपने ही इसके प्यतनके रिक्ते पूर्व वर्षी

वृक्तिकोचे पुद्धां कर सारण है। अनवी पाने अवका काम हो राजने प्रतिकारपूर्वक अपने बहुतको काम जान अनवी। उन्हेंने का अवका हा। नारकाको क्या विका। समेरा हेलेकर के प्यासको पीड़िया हो सरोकर ने जाती। अही काम कैकाम एक सालो नाकर जो

क्षांच्या क्षाहर चना हैन्स ।

स्थानकी पूर्ण — विश्ववित । जन्म स्थानको की प्रस्ति मिला राज्य स्थानको ही स्थानको की प्रस्ति प्रशास करेंगे को अ स्थानको की प्रमुखी मारानको जन्मे । स्थान स्थानको इस विश्ववित मारानको जन्मे स्थानको की प्रस्ति की प्रस्ति को स्थानको ही स्थानक ही र केस अकता कुछ को अस्थान स्थान एवं विश्ववित कर्के हुआ सार की इस केमी प्रस्तिको अस्थितको की प्रस्ति क्या — इस राज्यको स्थान केस प्रस्ति क्या — इस राज्यको स्थान केस प्रस्ति क्या — इस राज्यको की प्रस्ति क्या को । ये स्था कर्मिक स्थानको केस स्थानको प्रस्ति स्थानको स्थानको

अवस्थान से स्वाप्त के। उसी स्थाप नगरमें अब ओर क्या कारी मोरानहर गया। उस अबट स्थापने सुन्तार राजाने वीक्ष्ये हैं। कार्यान् संकारकी पूजा कोड़ ही और नगरमें बीच केस्कोकी अवस्थान स्थापनार महारात्र क्या क्या कार्या कार्यान उसके सामीय से आवा। को देशकर सवाने क्याप्यांक अवसा

क्यान, बाटका दिखा। ज़िक्यपुर्वत क्रीकृतर

धनकान् प्रोक्तरका मूचन कर रहे में और मही

वरिकारे क्रिकेटियाच प्रकृतिकारियारी

निकारको सम्बद्ध किये किया है सम्बद्धने राज्ये। अपने बेटे बच्च राज्युक्तारका भी पांतर-भीवन भी कर सिका। इसी इकार एक्पुमार भी प्रकेशकारों क्रिक्कीची पूर्व बिने बिना ही फोजन करके से पना : नहीं राता हुत्ते क्यांने किएलेस्स कुल का formebud spared forge glibble tapper प्रमुखीने जानके सुन्ता-मोनके बोक्को ही का कारत । पूर्वजनमें को कारता देश का, नहीं इस जन्मने की हुआ है। दिल्लाकी पूजारा अस्तुन कर्षक करन क इतिहरूके अपूर्व कुरा है। इसकी नामने नुस्तिनार्थ कारते अपनी प्रकारके पार काल का र अप मान्य नामी काम हो व्य हम सम्बं राष्ट्रके प्राप्त नारी नार्व । प्रकारों ! यह योगम कार्य साथे । प्रकारपा प्राप्तानी प्रक प्रविद्या कारणाच्या करेंगे ।



हुन्। पर पूर्वकाने कार क्रमान था। क्षेत्रीक प्रकेशीत संस्तार कर देवा। व इसके सारी असन् केवार पान संत्रेने विस्तानों - ग्रेमो विकासी पुजाने सांवर रहते हुए प्रत्या है, यह आहेर सामाने नहीं किन्ते हैं। इस्तितनों - श्रे- वह हुए। प्रतिकार - पुनिके असीहाले मह परिकारको प्राप्त हुआ है। उस केंग्रजार निकारकारका हो से होजो सुन्य प्रता त्यावार निकारका करनेके रिप्ते अन्य कुम अन्यकान् प्रक्रियकारको प्राप्तकारकी पूजा कारी से ( प्रकारको सरको अन्ते। वे केवी कारकः एक दिन क्षेत्रकृताः स्टब्कुकानोः साम approacht-observing seguing securing first flower at midd seen service flow विभागी अस्तावन को । पानवन् विका नवा । बढ़ी को विकिन्ने परा हुआ एक सुपर कारण मेल गांव । इस प्रकार भगवान् होरे जनगर साहान्योची करोड़ा हैवार संस्थानी पूजा करते हुए जा केवी कुमारीका विश्व (में संस्थान) का प्रति सामा असे नामें क्या वर्ग कारीन के पता। बारनेवाले असकताल क्रिको को असी सकामर एक दिन राजकुतार का संद्वास-क्षतम् स्वयंत्रका वर्षन् करम्यः । इत्ते साकृत् कृत्यन्तेः साम काने गरा । वर्षे अस्तरहात् विका आवकार प्राव्यानकारिने प्राप्तान विकास कृत मन्त्राविकामा आ गानी । प्राप्ती विकास और जेको प्रकारणीक्षण अस्त्री सुनि यह सम्ब सम्बाह्मकाको है है। स्वर्तन को । सरकाम् प्रमण्यान् विन्य वहीं अन्यवर्धन वहन्यते विशेष्ट वहनेक राजपुरसार हो गये। उसके मारे जानेका (क्यूनि) इस निवास्थ्य राज्य आंपने समे। विदर कारकारों लेकर अन्ये कुछेर साथ करकी आक्रमानानि चाले अन्ये कुछकी भागि करी गरी। एकक्क अन्ते कुछ जाने जाक काम-बेदन क्रिया छ, बढ़ी जा माने पर कर रसा था। या उसने अपने साम अवस्था हो और या आहमसुरिका

= संविद्धाः विकासम्बद्धाः = Wite 

क्रतका माई हुआ। शम्मका कम कर्पेतुर ता। वह प्रवित्त अवस्थान प्रत्यक्ती, का । इस प्रकार देवेका विरामकी आगानमा करमधानन, जारो पुरुवार्कीका साधाक नथा करहोत स्था कर्तमून अवसी तर अनीके साथ सम्पूर्ण अनीहरूको हेरेपारम है। यो किर्मितने राजेकित कुरूका स्थानेन प्रतिदेश एकस्मित होकर इसे सुरता में करने रकता। यह मैंने कुम्बे फिल्के विश्वकृतीः सुनतक है, यह इस खेकने सन्दर्श भोलीका क्षातारकः वर्णन किया है, निकृति राज्य अर्थान करके अन्तर्व भनवान् शिवके प्रानेपुरको कारणकारको सुक्त उद्यूप निकल प्रान्ते पास्य है।

(श्रामाण १९)

कारो है। इने चहाँ कुछ सहाति फिर एकता है : जनकर रिज्जको क्रमके किया किसीको

क्षा नहीं निरमातः जातः। पूर्वतन्त्रये क्कान् क्रिक्के रिके जो बुक्त विश्वा गया

# वित्रकेंद्र सुरेग्नरायतास्की कथा, 'प्रयमपुषी सपना

और अने उत्तम बरकी प्राप्ति

अन्द्रीकर काली हैं---काराक्रमारकी ! शक में पामाच्या निवके सोपानकारका कर्मन अधीरत, विन्हेंने कीवकोड को नाई क्ष्मण्यक्षा दिवसायन केवल या । क्रमण्य ब्बाह्मस्य सुरिके पुत्र थे। उन्होंने पूर्वभावते ही रिर्देश काल कर की की और क्लीवान जनमें मुनिश्रुमारक करने प्रकट हुए से । के हैक्काक्काको है मानके साथ पामके चरमें पहले से ३वेंप वैक्क्स दिन्ह से । एक दिन इन्हें कहा बाम दूध पीनेको निर्मात इसरिके अवसे बारको वे करिकर दुव मानिके लाने । उपक्री सम्बद्धियाँ बारको सार्थः भीतर पाकर एक उन्हेंच किया । अक्ट्रप्रीको साथे हुए कुछ चीजोंको विनागर पीला और क्षे वालीने कोरकार कृतिन दूध कैयार किया। किर बेटेकी प्रकारकर का उसे पीनेको दिवा। यकि दिवे हुए इस नकती दुसको पीकर नामक कामन् बोले---'क मी कुछ नहीं है।" इनका सदाबदर ने लिए खेरे रुपे । बेटेका रोना-केना सुक्कर बॉको बहा

ष्ट्रास्त हाता । अपने द्वाचारे जनकपु**र्व**ी केनी

असि प्रोधकर उनकी सक्षी-वैसी पायने

**425—'हेटा ! इसलोग सह करने निकार** 

है, जीवान क्याने नहीं विराता है।" क्षात्रको पक्ष बाग सुरुकार जनमञ्जूने करवान् विकासी आराध्या कानेका विश्वय विक्रम । वे स्थानको रीववे क्रिमानक वर्षकरर तमे और महाँ कम् बीकर रहने लगे । उन्होंने अबद ईसोका एक गरिए क्याचा और उसके चीवर निवृत्तिके जिस्सीनक्ष्यारी एकायना न्यानीत असमे बाला कार्नमीसक्ति दिवयता आवाहर विकास । सम्बद्धान् जंगलको यम-कृष्य आदि से आवार परिकारको प्रश्नाक्ष वयके अक्षारकार्वके साम्ब दिल्लकी कृष्ण चरिने लगे। काम नार्वती और दिलका ध्यान

क्याच्या प्रमे । कृते । जाराज्य इस्तवन्तुकी सफरवारी बराबर अभिनोसदित विमुख्य संताह हो उठा । एक देवलाओकी पार्वभसे उपकर्षके

करके इनकी पूजा करनेके प्रशास से

वक्रकार सन्त्रका जन किया करते थे।

इस तद दोर्चकारणक उन्होंने बढ़ी भारी

क्ली किसीसे पूछा भी रोग्ड अल्डीन्डार बार हिया। में इसकी महस्तर अने भी पर प्रातेषके इक्का हो गये। उन्होंने को अधीतक परनवा, को क्वीने क्वाद रिका और प्रयोग अवनेको जलानेके रिग्ने के अधिकी धारण की, की भगवान रीवने क्रांत कर दिया। किर ने अब-के-सब अपने कवार्य स्वयूनवे इक्ट हो गर्छ । दिवसे उपसन्तरके असम कुर मान और उपना प्रसान पुँचकर कहा--'बरत ! में सुमारा फिल और वे नार्वतिहेती मृत्युक्ती कारण है। तृत्ये अल्पाने व्यवस्था-कुमारक बाह्य क्रेंगर । मैं मुख्ये किये दूस, मही और मधुके स्थानने अनुहर देखा है। धर्य-चेत्र आदि व्यक्ति सी समूह सुन्हारे रिप्रके सुन्दम होने । में सुन्हें अन्यस्त समा अपने गलीका अवस्थित प्रदान करता है।" देशा बद्धकर क्रम्बुने क्रक्टम्बुक्टे ब्यूस-से दिश्य वर दिने । पासुपत-क्रम, प्राचुनत-प्राप्त तथा अन्योक्ता व्यक्ति विकास

महिल्लाको परिक्र हेनेके हिन्दे नामान् प्रकलको अस्ति से और अध्य प्रथम इंकिट अनके राजीय पंचारे। यह समय पद अधित विक्या। दिस दोवी हार्योसे क्षित्रके केवराज इन्त्रका, सामेनिक प्राचीवन, जनकपूर्वने इक्त्रको समावार जनका समावा नपीवर कृष्यने ऐरावर झांबीका तथा हैवा और देवी पार्वसिको सीपने हुए विकास गर्जन समूर्ण देवताओंका कर बद्धा—'बद्ध हुन्हारा बेटा है।' वर्जाती सी धारण कर लिया। विवाद आवेगर सुरेकर- क्ये, व्यारले उनके जसाकार अपना इन्त्रकारी निवासे सामान्य कारणाह्नको यह कारकायात हता और उन्हें अक्षाय कुमार-यह मनिनेक रिनो अक्षा। उपरस्को पहले से अक्षा किया। दिली संतुष्ट क्षेत्रत असेक विरामिक मंत्रि, बिर अन्नेको इन्ह विन्ने दिन्हीचून क्षे अधिनाही सम्बंद मालकार क्या अन्दोने कियाकी निष्या की, तमा और-स्थान अनुसा कार विका । सरवा ही का बारकाने भगवान् विकास अविशिक्त जेनावकाकी वेळर्व, विका संतीप, अक्षाय स्कृतिका सभा स्थान अनुविद्य प्रदान की। क्रमें क्षार और योगके काश्रम हेर्नेका बरक्रम दिया और यह भी कहा कि मैं हुम्होरे इस आसम्बर निव्य निवास वार्यन्य ।

> प्राप्त प्रमुक्त प्रयुक्त तिल असर्वात हो गर्ने । इसमञ्जू का पासन प्रशःसान्त्रीय का अपने । उन्होंने पाताने रख माने कारणी । सुरका मानाको कहा इर्व कुमा । अस्परम् रूपके पूजनीय और अधिक सूची हो गये। लातः। इस प्रकार मैंने तुमने परणेकर दिलके सुरेपारामसस्या भर्गन किया है। च्या अवकार सम्पूर्णनेको सक् ही सुन क्षेत्रकारम है। शुरेष्ठाराम्बरायकी यह भागा करको हुए कारोधारी तक समूर्ग य-क्रेजानिक्रस करनीको देनेकारी है। को इसे धरिक्यूर्वक सुनक क सुनतर है, वह सन्पूर्ण सुकोको चौनकर अन्तमे भगवान् दिवको ज्ञा केल है।

> > (अव्यक्त ३२)

national descriptions of the translational gradients of an annual consession of the first of the

विश्वजीके किरायकतारके प्रसंगर्धे श्रीकृष्णहरा द्वैत्वनमें दुर्वासाके सापसे पाण्डवेंकी रक्षा, कासजीका अर्जुनको शक्किया और पार्थियपुजनकी विधि बताकर तपके दिखे सम्मति देना, अर्जुनका इन्द्रकील पर्यतपर स्थ, इन्द्रका आगमन और अर्जुनको बस्थन, अर्जुनका विवासीके स्रोहरूको युवः तपने प्रकृत होना

हर्यक्ष वर्षकि विवयस्थाने 🚃 पारिता, नर्गक तथा दिव अवसारीको, बिन अधारकाम् अञ्चलस्यो याग महायर न-देशस्य आने कार्य है—बद्धियन सम्बद्धनारके ! श्रम पुर विकासकारी क्यांका विकास किरात कावक अवस्थानक वर्णन क्रुपे । इस अकारते ज्योगे एक कान्य केरक का और इसके होच्या अर्थकार्ध का प्रकृत विका सार जन पुरोक्तो बहुत्यके सम्बद्धीयो (कार्य) जीत रिका, तक के सारी-सब्बर्ध प्रीकरिकेः साथा क्रिक्याचे वर्ततः अस्ते । वर्ततः क्रे मान्यम मुर्वेद्वारा से हुई महानेत्रीका अन्तरक रेक्ट्रा शुक्रातृतीय अन्यत्य सम्बद्ध विकास समी । क्रियम । असे समय मुखेशको आदरपूर्वक मुनियर कुर्वासको क्रम करनेके प्रयोजनारे पारक्षेत्रे निकास अलोके हिन्दे अस्ति किया । तम महर्षि दर्जारत अपने दरः हजार क्रिकोंके साथ आरम्ब्यूबंक वहाँ गये और कर्मकोरी गर्ने अपूर्ण भीतान्त्री करूक की। तब उन सभी काम्ब्रतीये उनकी अर्थन्त्र स्रीवार करके कुलेल असी राज्यों मुनियोको साम बार्यको रेग्स केसा । सुनीवर ! इयर अज्ञानानके कारण में अभी पाल्या को संबदने यह तमे और मन-ही-यन आग त्याम बेरोका विकास करने समे । यब क्रीवरीने जीवन्याका स्वरण विकास । वे गलका है वहाँ का पनि और सक

(के परे) का धेल तमावा का सभी लारिक्पोको सुर कर दिया । दिन से कार्षि कृतांका अपने विष्णोको दश दश्य जनका व्यक्ति करने को । इस प्रवार सीव्यक्ति कुराते का कुरू कुरात केवाओं पुरा हुए। सक्तान भवनात् औकृताने पान्यांको दिवसीको सारायम बारनेकी सम्बद्धि थे । फिर कारावीने भी अस्पर अहें stateds represent taken by the क्षा —'विकास समूची वृत्त्वीका विकास merburit fie it telle mebb nich if क्रम्पूर्ण जन्म हो करे हैं। इस्तिये समी रोगोको प्रकारकीको संख्य करनी काविने ( वे व्यक्रिक असम होनेवर चस्त्रवेशी सारी अधिनकार्य पूर्ण कर के हैं, स्कृतिक कि में इस लोकारे साथ और और परलेकरों नेपाल रे जल्मे 🖫 का विल्लान विश्वित कार है। इस्तीको जुनेक-पुनिकारी कारणी कामगावाले पत्रकोच्छे साम कुल्युकी सेवा करनी व्यक्तिके; वर्गीकि भागकान् प्रवेकाः साम्राज्य भागम् कृत्यः, शृह्येकेः र्ग्याच्या और सर्व्यानेके जावस्थानन है। अंश अधीर पहले पुरुषपूर्वक समाविकाया जर करें। का इस काले गरिका लेने, पीके र्माष्ट्र के व्यक्ति । जनस क्षेत्रेयर में सर्वक निर्माण गास करते छीने और फिर किन्द्रीका हेत्र क्या अकुर करेते ('

विज-जनके जारण करनेके अर्जु-में की

अपूरण नेम बाला हो नवा : वे अस समय प्रमुख्या क्रे करें। अञ्चलके वेपायत राजी वान्त्रनेको निक्रम हो नका है। अध्यक्ष ही इन्हरी विकय होती; पर्वाकि अर्थुतमें कियुत वेक करण के एका है। (तक कड़ोंने अर्जुको

क्टोश्टर्ज करते हैं—कुषे ! इक्टम कथा विव्यवक्तिः करव्यकार्याच्या इतरव बाह्यार ज्यासकी अर्जुनको कुरसकर उन्हें करके हरंत ही अन्तर्थान हो गये। उधर प्रकारिकामा उन्हेंस केरेको जात हुए, जन तीवान्यदित अर्थान्ते साथ समीद पूर्वपूरा

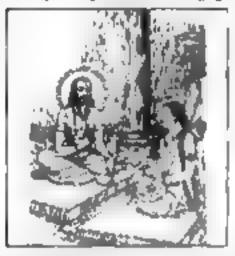

बैक्स्पन क्षत विद्यारको उत्तरण कर रिच्छा । सिर्व क्यान्त्रीय मुनियर व्यासनीरे अर्थुन्यो क्षाविक्तिस्था पूर्वपात विकास व्यासायत Street Water o

महर्ति परम रमग्रीम हन्त्योग वर्णकर माओ और वहाँ प्राह्मवीके तरफ वैक्यर सम्बद्धालको समस्य करो। 🗷 विका अवृष्ट्यांकाने कहा गुन्धाः केत काली रहेती।" अर्जुलको हिला आरब्धिकी देखर **भारती राज्यकोंके बढ़ने राजे**— 'नुक्तेहों । तून सक स्टेन कर्नन सुर को पहें, इससे तुष्टें सर्वक तेव निर्वेद का होगी; इसमें अन्यक विकार कार्यकी अवस्थानमध्य नहीं है।"

व्यक्त-) 'ब्लालबीके कावको हेला जाति हैना है कि इस कार्यको केवल तुनी कर कारते हो, यह पूर्णाचे हारा जाती की रिक्टू वहीं हो सम्बाद: अत: अत्रको और इन्स्पेनीका चीवन सकत वसाओं।' सब अर्थुनने कर्तो अञ्चले तक ब्रेयदीके अनुवनि वरिति । उन एकेप्रोचके अर्जुवके निकासका पु:या को पूजा पर कार्यको स्थाप देशका लबीने अनुसर्वि है ही। सिर में अर्जुत नय-ही-यन अशास होते हुए ३० उत्तम पर्यंत (इन्ह्रवील) को को गर्न गर्न । कई व्यूक्तिका से न्युरमीके एकीन एक क्योरन काराना, जो प्रार्थके भी क्ष्म और अवस्थितकार्य मुप्तिन्ति का, अवर गर्व । बहाँ क्योंने प्राप व्यक्त नेमे—'कर्ष ! अब कृत कारोः मुक्तरको नकावार विकास और जैसा रुपोल गिरम मा, रुपीये अनुसार पार्थ ही अवक वेम अवक । फिर कार्रे मन-क्री-मन हरिप्रणीया अच्छार्च काफे के आसन शंभवतः केव गते । शंभवतः, सम्बद्धाः सुन्दर नार्थित (विकासिक्ट्र)का निर्माण कारके अन्ते आने अनुवय नेकोरानित इंकरका ब्यान करने लने । वे तीनों सपन कार करके अनेक प्रकारने करना रिक्तनीको कुछ काहे हुए उक्तनको सस्तर नन्द्रीक्षरजी करते हैं —कुने ने इस प्रकार हो गर्थ । तथ अर्थुनके दिसोच्यामे सेजबर मुलिबर काल का पान्तकोंको जालीको है ज्याचा विकासने सानी । जो देखकार इन्होंत स्वत्तात्तात्र विकास स्वतंत्र क्षेत्र क्षेत्र

गुनवरंति कहा—देवेक । काने एक पूरम हार कर रहा है; पांतु हुनें करा नहीं कि कर देवता है, जाने हैं, सूर्य है अवस्थ अधि है। असेके शेकले संस्तृ होकार इन अवस्थे संस्थित आये हैं। इसने कालस चरित्र भी आपंत्रे निवेदिन कर दिया। अस अस्य बैसल श्रीतर समृत्रे, वैसा करें।



नन्त्रेशस्यां नन्त्रते है — मुने ! इन सुप्तन्तरोके यो कार्यनेयर इन्ह्यको अपने पुत अर्जुनका सारा मनोरम इस्त हो नका। तम वे पर्यत्रश्रकोको किए करके स्वयं श्रही सानेका विकास कार्य स्वरो । विकास ! इन्ह्र अर्जुनकी परीका सार्यके स्विते कृत्य अञ्चलको अञ्चलका केन जनकर पश्ची पहुँचे । कर सम्बद्ध कहे अल्ला कुआ देखकर पान्तुपुर अर्जुनने उनकी पूजा की और फिर उनकी सर्वत करके आगे साई हो पुछने तरो-'सहन् । बताइये, इस समय कड़ाँसे अस्तर्वात सुर्वात्रका हुआ है?' इस्तर प्रमाणविष्धारी इन्हेंने अर्जुनको देशे चनन करें, जिससे का तयले दिन जाय; पर जब अर्जुक्को एक्टिका देखा, तथ असने रक्कामें प्रकट होकर हजारे अर्जुनको भक्कान् इंग्रहस्का क्या बरक्या और उसका क्य करनेकी अञ्चल ही। सहस्रतर अपने अनुक्रतेको सामकानीके साथ अर्जुक्की रक्षा करनेका अन्देश देकर ये अर्जुनसे केले---'भ्या ! तुन्हें कथी भी जनसङ्ग्रेत राज्य नहीं करना जाड़िये। परंतप ! यह विका त्यारे रिज्ये क्रेयस्करी होगी। रक्षकाओं दर्शना देनें आएक किमे रहता वादिये, रक्षक तो जनमान् तित्व 🖁 🗗 । मे सम्बर्गालां और फल (मोक्ष) होनी ल्लानकाके 🔚। इसमें तमिक्क भी संक्रम

नन्देशराने कारी है—मूने । इस प्रकार सार्युक्ती कार्यान देखा देवरान इन्ह दिक्तनोके कार्याकास्त्रोका स्मरण कारते हुए अपने कार्याको स्तेट गर्थ । तस स्ट्रामीर मार्युक्ते की सुरेशरको प्रणाम नित्ता और किर में धनको वासमें कार्येह इन्हों सार्येहसनुस्तार हिल्लानीके सार्येहरूको समस्ता कारते समें।

(अक्टाम १३—३८)

किरातावतारके प्रसङ्घर्गे गुरू जयक दैत्यका सुकर-कर जान करके अर्जुनके पास आना, ज़िक्जीका किरातवेक्ने जकट होना और अर्जुन तथा किरातवेषवारी किन्द्वारा उस दैत्यका वध मन्द्रीवरणं कार्व है—मुखे । सन्मुके मुच्चैकार्जा पर्यते हैं—सूत्रे । सक्तान्त का करवाने सुनकर देवताओं में कृतिया शर्मुन व्यवस्थित स्थेपनपुरत्ता विभिन्नुर्वतः हिन्द्रम्य हो एवा । तथ में सब्द अपने स्वयनको साम प्रया नातर आदि कान्ये पर्य परिवर्क सीट गर्ने। इसी समय चुक राजक देन काथ कियथीया भाग बाल्ने तमे । जा कुलानक कार कारण कारक वर्षा आया। प्रस्त ने एक केंद्र पुरिच्छे कींग एक है विकेश र को का समय मामानी हराका बैरके बरावर एके हो सूर्वकी और स्थान कृतिकारे अर्थुको साथ केला वर । यह नाई हरि करके पहले पहले क्या का का रहे थे। इस अवसर के परम जेल्लूबंब कर-झे-पर अर्जुन विका थे, जारे कार्यने अस्यक्त केल्युक्त वर्वत्वीहरूरोको स्थाप्ता, निवासीका राज्य करके प्राप्त सम्बोत्ताव क्ष्मोंको क्रिय-विका करना तथा अनेक पक्षाभर स्थाना कर नाते हुए चेर स्थ प्रकारके सब्द करना प्रभा आनी। सब कारने शरी । उस समझाका देशन अनुस्त निव अर्थुकारे भी वृद्धि का मूळ नावक असुरवर जनाट हुआ, विस्तरों देवनमा निरित्त से को, ने विकासीके प्राप्तकीका अरल करते: महे। पुन: वे तिकाति अन गर्व और ची विवास धारते समें । प्राथित विकास बोले । अर्थको (सन-ग्री-मन) महा--'मह देवताओं क्रां-क्ष्म । एक पहुल स्त्रीय है और स्वार्थि का पत्र है ? यह ती अगुम्बोद रिपो लक्ष्यामे मिरम है । प्रभी है गा कारकार्ज निकारणे यह रहा है। निकार है का ब्लॉस को कुछ प्राकृत है, और जान दे क्ले वेश अभिक्र करनेके रिक्ट आ रहा है। इसमें with the ? स्थित को संस्था को है; क्योंकि निस्तका रुपोक्तमे व्यक्तो है—स्मे । स्रो बाह्यार देवतावर्धने अनेक जनगरे अन्तरी बर्जन क्षेत्रेयर अवना मन प्रशंस हो जान, यह Pegru & seven fichelt & afte farmit मुलि भी । फिर उनके भरगोची और पृष्टि क्रिक्रोक्ट कर ब्याह्मल हे जान, वह सह है राज्यात से विनय्रकारणे साई से गरे। 🗪 है। आकारने कुरस्का, सरीरते केनस्का, काल्दि को कार्याका महारेषु विकास कार्यक्रमच्चे प्राच्यानस्थ्य और नेतरी स्रीहक। इस सक्तमको सुरुक्तर ठठाकर है। को और चरिक्रम जिल्ला है। आकारते, कात्म्बारते, केल्लाओं के इस प्रकार केरी। बेह्नारी, बोरपनेसे सवा नेत्र और मुक्तके शिक्षांने कहा-वेक्सको । अस किसारमे वर्णके भीतरका भाग वान जाता सुबर्गेय अपने स्थानको स्वैद नाउधै। वै है। नेत बार प्रकारके क**ने गये हैं —**क्रम्बल,

हुनर्शिय अस्त्री स्थानको स्वेद जानको। में जिन्हर्रश्च नगर्छ स्थानका जान जान जान स्था तस्त्राने तुम्बर्श्वणीया कार्य सम्बद्ध है। नेत्र कार प्रकारके क्यो गये हैं —उन्त्र्यस्त, स्थानका। यह किरमुक्त साथ है, हुक्तों स्थान, विस्त्रों और साथ । विद्यानीने हुन्यस्त संदेशको गुंजसुद्धा नहीं है: व्याद की पृथ्यस्च-कृत्यस् कारणाया है। नेत

**। प्रतिम् जिल्लामः ।** WALL विकासन संस्तेत होतेका जनकार, पुरस्तविकोट स्वानेको हो ऐसा सूत्र रका है। पुरः क्रीकृतन समय सरम, सामिनीके तथा होनेनर कहा. और नामानीने भी देता ही पाए है तथा हेक्सकोरे के कांकर समय करके हेती है और प्रमुख क्षेत्र जानेकर स्वयन हो जाते हैं। क्षेत्रका की है कि दिल्ला वाल्यानकार्य (इस विकारों: अनुसार) इसे देकते ही केरी और कुरवाल है। ये चुकि अदम सरवेदे करी इतिहर्ण कलुकित के उसी है, अनः यह upon glaupa mit uch bi som फिलांदेश काहु ही है और मार कारणे जेला है। सारकारण कार्यने प्रमुख्येका निक्रम है क्रम केरे रिक्ने गुल्लीकी अल्ला की देली है प्राच्या होता है। यो संग्र सर्वजनसे कि राज्यू ! को सुन्हें कह देनेके रिप्ने अला क्रांक्क असन कार्य है, उन्हें स्थाने औ हे, जो हर दिशा दिली प्रकारक विकास ्रकार प्रति क्षी क्षेत्र । वर्षः **क्षाकि**र fact sever to sever ten 40 कुछ दुःस्त अतः ही प्यत्यतः है को उस्ने पार्नकरिता प्रातिनिको अस्त्रपुर भी स्त्रे भारता पर गर्नेत 🖢 🖰 को विकासकर अर्थुन सामाना संसाय कर्ता की करूर को है को न क्रो क्षेत्र प्रकारतः प्रथम क्षेत्र अर्जुनकी रक्षा, काफी जीवाकी जीवा और क्या देखाला जाना चारकेके निर्म क्रील की नाई आ पहुँचे । अस समाच अनोह सत्त्व राजीका कुल भी का और ये कहार, असून सुरितीका भौताका पान भारता निर्म हुए से । उत्तरी मान क्यों ने और उन्हेंने क्यानाओं है

**ईश्वमध्यम् अधि गर्धाः या । उन्हेंद्र प्रतिस्तर** केर क्रिया करना भी भी, सेकार मानीते चरा हुआ सरकार केंद्र वर और वे सार्थ सन्त-कार धारत जिले हुए है। जनार प्राप्त पर के केले के साथ-सामाने पूरा का। इस प्रकार देशक विकास को पूर के । में फेलकांश्व केवल तरह-अनुने कुल काले हुए आने बई । इतनेने एउन्सी मुर्तक्रमा प्रमु क्यों दिवस्त्रोमी ग्रेम स्था इस रूपको पर्यंत सर्वद सब्बे का स्वर्थ

सम्बद्धान्त वार्याचे । को भी ब्यूनको असम्बद्धाः क्षेत्रेक्ट की बोक्क क्षेत्र है। अध्यक्ष की विक्रीन्त्रकारों अल्डाब्या के क्षेत्र मानक कृष्टिके । अञ्चल कृष्टी-सामी मनवान् ऐसा **अपने प्रकार केम व अधित पुष्ट** कुन्मानकर किन विकासित को कुन कर देते हैं। ने विकास अपूर और अमुसको विक वना केंद्रे हैं । को सेव्हें प्रकार हम्मा केंद्रों हैं, कैंपर के काले हैं। चाक, वह समर्थको कीन बना क्षा अक्षात है। अन्यक्ष प्राचीन क्यांकी की हैकों है सरस्य की, क्या प्रकार भावतिको सहा हात्री विकासका अवने कार्या विकार प्रकार कार्किने र स्थानी रहे अस्त्रेत कार्ड कार, पूज् आवितेक सामने ही कर्त न क्रांकित है जान, मोन निन्हा करें अनक प्रवंताः क्षेत् विकासीयां कृष्णेका विनास per if fir sterr med erebeit, mit fi कार्य के पर पुरस्कारत, तका सुरत केरे हैं। महि क्षाची ने परीक्षाके रिक्टे सम्बद्धी सहने सन हेर्र है से अवसे एकापूर्णभाव होनेके कारण कृता और जा का क्षेत्रके स्थाने ने क्रे कर्मी सुरम्पाना की होते हैं। किए मी क्षताच्या अर्थुन जोधने समे—'असे ! बहु भक्त जारे प्रकार विलंक हो जाता है, कैसे क्या के अवकाद शिव के वर्ग है, जो वर्ग न्यानो पन्तम हुआ सीम सुद्ध है जात है। Bir medde fied weit f: miller fift.

संदर्भ अपूर्ध अस्त की अस्त प्रमाण । जीवने प्रतिष्ठा क्या की जीव को मीवनेट्र तिम प्रतिष्ठा क्या की जीव को मीवनेट्र

अर्थन को जिलार कर ही को थे. स्थापक बारमच्या स्थापका पद कुश्त पर्वा aft offer I say frout th pip gains. पैके संगे हुए होना जो। उस समय उन होतीके प्रवासे वह चूकर अहमूद विकास सा सेक पा का अल्ब्से को स्टीन के करी रूपी है। यह प्रकारकार प्रकार शंकर अर्चुनकी रक्तके निम्ने को नेन्तरे आरों क्यें। इसी क्या का केनेंगे का पुरुष्प कर कार कारक । किन्सीके कारका राज्य प्रकार पुष्पाचान का और अर्जुको इसके पुरुषो अवस्य विद्याल बनाया था। क्रियमीका वाल करते. पुष्पकारको प्रतेष करके जुकके राजी निकास गया और कीव ही भूतिने विल्लेन हो गया । एका अर्थुनका बाल करके विकास सामग्री विकासकार बनानों ही जिस बहा। यह बहु कुछा-क्रमानी केन जारे क्षात कावार पुरस्कार गिर पक्षः । कर समय देवलाक्षेत्री पहुन्द् हर्ग प्राप्त हुआ। अपूर्णि पहले से पान-सम्बद्धार काते हुए क्लोको कृष्टि की, दिल के व्यक्तित मकारारे करके सुनि काने रूपे । उस प्रयूप जन क्षेत्रोंने केवके एक कर करवारे और



वृद्धिका विकार । इसे वेदाकार विकारीका मन पंचा हो गया और अर्थुकार कारन गुण और पूरत । सरकार अर्थुका कर है। वर विकारकार पूर्वा अर्थुका करते हुए कार्य गये—'अर्थु ) यह जेस् केर करत अर्थुक क्या करक करके हुई नारवेद विकारी अर्था का, क्या विकारों है मेरी पूर्वा कर है। निवारेस क्या करवेदारों ही नहीं प्रकार कर है। विकार का करवेदारों ही आव (इसे कारनेके निवा) मेरी सुद्धिकों प्रेरित कारकार्यकार करके किया कारकार अर्थुको विकार कारकार्यकार करके करवी सुद्धी कर । (अस्ताव १९)

Ŕ

अर्जुन और जिस्कृतका बातांसाय, बितातबेवकारी क्रिक्कोके साथ अर्जुनका कृत, पर्वाननेपर अर्जुनकार जिस्त-सुति, क्रिक्कीका अर्जुनको बस्तान केवर अन्तर्धान होना, अर्जुनका आक्रकार स्वैटकर बाइयोसे मिलना, श्रीकृत्यका अर्जुनसे क्लिनेके रिस्टे कहाँ प्रधारना

ननीयरंथे कहते हैं—श्रद्धानी सीरावधे काम करे, से महत्त्वानाओं इन्त्युक्ताओं | अब पर्यापन क्रियारी का पुष्ट तथा कामी पुरवारे गरी हुई है। सदस्यार हिलानोंने वह बालको राजेके रिल्वे हुरंत हो। जनवारी, जीतनेके अन्य, नहीं के हैं। वे अवने असुबारको केवा । स्वार अर्जुन की क्रके निवित्त बड़ी आवे । इस प्रधान स्टब्स् इत्याने उद्धानुबार तथा असूरि होन्हें पान अवस्थित स्थिते वहाँ वहीते । सम अर्जुनने स्थी Mit-specialist state with the first i का हेशकार का अनुकाने कहा— 'श्राविकारण । अस्य क्यों क्रा सम्माने से यो है ? यह इस्पर सरका है, इसे क्षेत्र कुष्टिये ।' विकाससम्बद्धि कर अनुसरक्षात की क्रहे वानेनर पुनिशेष्ट अपूर्ण क्रवानकीया सरस्य मिला और इस अधार स्वाह ।

अर्जुन जेले — क्लेकर 1 सू कहा कूट 🕯 । मु विका समझे-बड़ो पना पना रहा 🕏 ? इस पानको से की अधी-अधी क्रेक् है, बिहर बच्च मेरा बैहरे ? प्रस्कार आरियों नका विकारिक मेरा ही पत्न आहित है, जिल का रेरा केले के गया ? डीक है, रेश क्रकेट-स्वयंत्रम् भूटमा करिन है।

नन्द्रेवरत्रे भवते हैं—कुरे ! अर्थुकाः **बार्ड** ब्रांचन शुक्तार निकल्डकारी नागेत्रासको हैती आ गुनी। तम यह महरिकानों मर्गमान अर्थुपको की क्रमर देते हुए कोरण—"। शास्त्र । सुन । अञ्च प्यानत है, यू तपावा अही का रहा है, केवल तेल केव ही तक्कीका है; क्योंकि राजा गयरचे जल-काम नहीं करता। फार, जो अनुष्य नक्कने विराह होता, यह केले निरम्प मार्चम महिता गुर्व केरो कर करेगा । ओ वृ हुई। अकेना सर रूप्ता । तुने उक्त होना वाहिने कि मैं एक केपायस अधिकारि है। इस्परे स्थानी <del>बहुत से</del> विवाह समा अनुमद् करनेचे सर्वमा समर्थ हैं। क बाम, मिलो पूरे आपी बठा रिग्म है, क्योंका है। यह कम कभी तेरे नार विक वर्षी स्केश । सका । यू वर्षी अवधे स्थानका भारत पश्च करना जातूल है ? वैने को देखा सुर उसा है कि कोरी करनेसे, क्रान्त्र्यंक नित्तीको पद्ध प्रमुक्तकेर, विराध कार्यको कथा सर्वका स्थान बारमेनी अस्मीका का और से जात है—न्यू विस्तुतन साम है।<sup>क</sup> वेली बकाने एक्टे अन सनका शरा बैको प्राप्त प्रोप्त ? उस मानाको से सेनेसे स् क्ष्मों बहुत तथा कुल्हा है कामण; क्येंकि Prior के पढ़ भेरे समर्थाका काम है और तेरी रक्षाके रिप्पे ही बच्चोंने इसे क्रोक्स का र इस कारतो से उन्होंने बहुको कर ही अस्त और किर अन्तरको भी सुरक्तिर पत्ता । हु से महान् कुलक तथा त्यांकाने अध्यक्त करनेवाता है। क्या व साथ नहीं औरत रहा है, तब फिर का कामे विश्विको अभिकास कैसे कारत है ? अबका चर्चि हुई। कलाते ही प्रयोजन है तो की सामाध्ये पनि है। ये सार्च इस प्रधानके पहल-से काल हुते हे लगते हैं। मेरे स्थानी अस्य नहीं वर्तपान है। पू अस्ते पनी व्ही व्यक्त करना ? तु को उपकारका व्यक्तिका करके अववार करना काला है तक अपी-अभी कर रहा है, यह हैरे रिजे अधित नहीं है। तु व्यवस्थत क्रोड़ दें।' इसका कुरित क्षेत्रर अर्जुनने जन्ते

वर्ष को क्री । केवेने वर्ष विकर् हात । असमे अर्थुन्ते वक्त — 'नकतरी चील । द्

<sup>-</sup> पीर्वनसम्बद्धिकाम् विक्रमात्मकाम् । प्रमात ग्रीकी सम्बद्धिय सम्बद्धान्त्र ॥

कर क्यानेन । से सब पुद्र करन से मुक्ते प्रतेषक नहीं देता, कतः में तेरे करवीके शतक क्री रजेक्ट गून्क; क्योंकि शिक्ष और भीवक्ता पर ज्यानसम्बद्ध हो पान पान है। भीरत ! सुने पेरी कात से कुन हो सी, श्रम तू मेरे महत्य करवाने भी देखेला। या, अपने प्राचीके पान तर्वट का अकता चैती रेरी इच्छा हो, मेला कर।'

क्ट्रीक्ट्रो काले हैं—कुषे ! अर्थुक्के भी महारेका यह भीता वहाँ विकासकार हेमार्चीत विकास विकासकार थे, वर्षी राज्य और उन विकासकारे अर्थनका साल करन विकासमूर्वक क्या सुम्बन्ध । कार्या का सुनकर का किरानेक्यको पक्षप् वर्ष पृथ्य । मन पीरम्पनारी प्रणात ग्रेप्ट कारी रोजनेत जन्म वर्षा नथे। उपन प्रायमुख अच्चीको को कह विश्वकरणी वह सेकानो देखा, तम वे भी बहुक्ताल से सालो आवर हर नवे । सहनवर विशासने पुत्रः इस क्षाओ that afte mole gire retailelt region अर्थुनरे में महत्त्वार ।

विकासने कहा-स्वतिकत् । वरित्रा ह्या होनाची और से इंदियत करें। अरे ! अब तुम काम छोड़कर जानी मान महत्ती। वर्ती तुम इस समय एक सामान्य कामके रिक्रो प्राण गैवाना व्यक्ते हो ? तुक्तरे नाई दुःससे पीड़ित हैं, की से उनसे भी बन्धार हु: सी है । मेरा तो देखा विकार है कि देखा करनेके पुर्वती भी पुन्दारे प्रावक्त काले कारानी :

नदीश्वरती प्रकृते हैं—मुद्दे हे पात अर्थुनको सम्ब राज्यो रहा करनेके विश्वे विकास कारण कर कारण कारण कारण

मेरी सार कार जून के। जिल करून तेना चा**रताती प्रमाणकी परीक्षके निर्मा**त ऐसी मानी आनेता, जा सबस में जो जनक बात बड़ी, तब बड़ दिल-कुर क्री सबस अपूर्ण पान पहिला और उसमें पह स्थार भूतरेय काले विकास्त्रुवेत वह सुराता। ज्ञानी का सुरका अर्जुनो का स्थापत कृतो पुनः कक्र—'शुः । तुन जाका अस्ते र्मकारीको बाह्रो कि सुद्धारे कावरानुसार कर्मको प्राप्ते पाने निवरीत हो अपैनी । पन्ति में कुई अवन कम रे केत है से निसंदेड में अपने पुरुषके प्रकार कार्यकारक विज् होर्बरण । इसरियने भारे ही बेरे चाई बु:कार्स हे जाने तथा नेरी सारी निवार निवार है चानी, परंतु हुन आरओ से सुद्धी । मैंने देशा कानो नहीं कुन है कि कहीं तिक नीवक्रों कर क्या हो । इसी स्वार राजा (अस्ति ) वाणी भी कोकारो अवस्था रही हो सकता।

> नवंबरमं काते है—सूरे ! अर्जुनीः वी व्यक्तित वह कुछ दुन्। अपने न्यानीके बार और पण और उसने अर्जुन्सी मही हाँ वर्ता को कांद्र सामने विशेषकारी किरोदान वार 🗗 । उन्हें सुरुवार किसानोपकारी विकासका पहलेक्दी अवसी हेशके प्राप

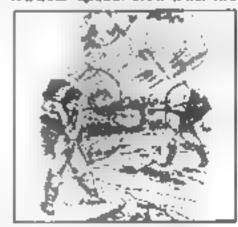

बिहर निकट जावार उसके राज्य आजना केन्यूबीय राज्य ओड़ एवं अशाय सुकारतर भीचन केवल केंद्र दिखा हम अवहर चन्त्रान् विकार प्रतान विवार िल्ह्याच्यां की प्राप्त । मुगोलक्षेत्र अविकारीके राज्य अर्जुनका क्रेप पदा प्रशा अन्तये अर्जुले रिज्यवीके Statisticals with plant 1 fram alle. क्रांपेले अर्थुपात पार पा राजा र मा थे

• संविद्या केन्युक्तः • अर्थुनमे इत्युक्त आहे। इसे अल्ला हुआ उसके हात समा नवा (' इस प्रकार असनी देशकार अर्थुन्ने विकासिका स्थान विरूपः। युद्धिने समीचीन विचार सन्ते अर्थुनने

प्रकार्यके केने के काइका कर कुकने करे । इस स्वयं भागभाता महावेकनी देश रहे थे । यूने । जनस्वतातीय होनेके कारण के अर्थकारे अवनी सामग्र प्रदान बहुत बहुत में, इसीरियर इप्रोटे देवी सीला रची की; अन्तर्भा हैएत होना पूर्वका अन्तन्त्व 🕬 । स्राह्म रंगायोने भागमध्यक्ति कारण मुसकराकर की अन्य सीम को अञ्चा कार स्थान प्रकार कर दिला। पुरस्कान । निवासीका के स्वकृत की, काली तक

मुराजीने क्रीकेट है एक कार्यानीने अर्जुनको want serbit first flew profitefagger कुलकर उन्हेंक दिया था, दिल्लाकी नहीं कर विकास । तक बालकुण जार होनेकले दिवासीके जल सुन्तर जनको देशका अर्जुकको महत्त् विस्था हुत्य। मिर के सर्विका क्रेक्ट राज्य प्रक्रामानं करने समे — 'अहे है जिल्हा की अनुस्तरको बन्ध Partie 2, if Bertrufte serfer

कारिकाकारार्ग स्थानार कार्य दीएक तो से ही है। श्रम ! इस समय की यह क्या कर इत्सा ? अदी ! मगवान् प्रिमकी मन्य **यादी** बलावती है । यह सहै-सहै लागानिक्येको भी मोहनें प्रस्त देतरे हैं (बिट मेरी तो निस्तात 🗗 बदा है) । इसी प्रथम अपने कारणे

क्रियाकर का करेंच-तो लीला रची है ? मैं से

अर्थुत केले—देखनियेव महस्य । ज्ञान को बढ़े कुम्पानु गंधा अपनेपेट वारकारकार्थ है। स्त्रीय । अस्पन्ने मेल अवस्था क्रमा कर देश वाहिने । इसे क्शन

अवदे अंदर्भ कार्यो क्रिकार को सीम-सा

पोला विकास है ? अक्रमने को पहुले करन विकास ।

प्रयो ! आम स्वानीके बाब यह कर्मभाने

पुरुषो निवार है । नन्ते करावे अवले हैं — ब्रुटे ! इस प्रमान क्षांत्राम् अर्थनको नक्षान् प्रकाराच दृश्यः। व्यवस्था के प्रतिक की स्वकारण प्रीकारणीयें। क्लाने होत गर्ने । का देवावर असावतान कोक्स्पर क्रिक अलग के गया। यह वे refreit seint worest ampror har nit night a

शंकरके वक-पार्च । तुव में मेरे काम अवस्था हो। अतः क्षेत्र न वाले । वह तो मैंने अस्य मृत्युरी परीकृत त्येत्रेक विश्वे ऐसी स्टीस्स रवी थी, इस्तिको हुए फोक स्थान से । क्ट्रेन्ट्स कारते हैं --क्री ! ची कालार भागवान कियाने अपने केवी प्राथमित प्रकारका अर्थनको प्रधा नियम और अपने कृष्णे गुरुवेके चामक्ष अन्तरी एकवाकी निमारक

बीरोंने वान्य पांच्युक्त अर्थुक्को सम सदाने हर्न प्रदान करते हुए प्रेमपूर्वक क्षेत्रे । डिक्को कहा<del>- कव्यक्तेर के</del> अर्जुन है में कुम्बर परन प्रसन्न है, अनः अन्य

किया । किए प्रकारतात प्रमुखन् प्रेयर

तुर का भाषा । इस समय मुख्ये जो सुप्तवा

अधिकार्य है। अन्यके स्थापेने समझ्य और

प्रकार एवं आवास विकार है, उसे की समयी एक बार्स रिका है। साम है का का से की शक्ती इच्छारी विशेष है। इसमें हुन्हार अवस्ता है का है। अब: तुक्ती जे एम्स्यूस हो, यह मौग स्ते; वर्जेगीव मेरे स्था कोई की ऐसी कहा नहीं है, को सुकारे नेके अनेन हो। यह को कुछ दूधन है, यह शहरतीये सुमारे यस और सम्बद्धी क्रमाननके रिन्धे अध्या ही पूजा है। पूर्वे इसका दुःक गाँँ भागक कार्युके । अब सुव अवनी सारी क्वाक्ट क्रीड के । क्टोबरको कारो है—सूर्य । सम्बद्धन् प्रोक्तरके की कक्ष्मेंका अर्जून व्यक्तिपूर्वक मानवासीसे प्रदे क्षेत्रम संवास्त्रीये कोले । अर्थुको बजा—'क्रको । अस्य तो बहे आराज की।

इतम स्थानी है, आवारों कवा बहुत जिस है। देव । गुरुर, में आकारी कारणाया कर मर्जन कर सकता है। स्वाधिक ! अन्य से को कथान्तु है ।' यो बद्धावर अर्जुन्ते नहरानु शंकरकी सद्धरिक्युक एवं वेदारका सुनि अर्जुन कोरो--अस्य वेकारिक्वेक्स्को Attent \$1 terremitre t series अन्तर्भ है। स्टालिस ! अवस्था अधिकास्य 🕏) प्रक्रमुख कानेकर ! आवन्त्रे से सिर प्रकारत है। असर कामारी तथा और नेपोसे विक्रित है, अन्यको कांकर क्यापार है।

काम जनसम्बद्धाने तथा स्वक्तो मुखीले

पुत्त है, अल्पने उत्तर है। जैसका 🕽

अक्रमध्ये मेरा गण्यात जात है। वै

रायोग्यतको अभिकारक कामा 📳

प्रकार कार्यकारो है, इन शतकारे पुन:-पुन: क्ताकार है। अस्य निर्मुल, समूक, क्रमार्थित, क्रान्यान्, क्रान्यानुस्त शंची हिन्सार है। असमाधे में बारेबार निर सुधाना है। सिम्होंने युक्तपर अनुमाह फरनेके रिजी विज्ञालीय धारक किया है, जो बोरीके साम पुत्र करनेके प्रेची शका नामा प्रधारकी होताई कानेवाले हैं, ३१ ओक्सको प्रचान है। जन्त्वे जो कुछ भी रूप दक्षिणेया है 🖦 🗓 👊 एक जानका ही तेन कहा नाम है। अस विद्युत है और अनगर्नेदर्स क्षित्रेक्टिये राज्ये कर को है। येथे श्रुविकारणोक्ती, जनकारणे क्यून हुई वारकारकोची तक बरसने कू अल्ब्सी बुद्धेकी शक्तम मही की वर सकती, उसी

प्रकार आको पुन्तेकी भी संस्था नहीं है।

बास्तद्वार्थे निरिकारके बारण कालेकारि कवा ! आएके नुलोकी गणना करदेनें तो कुम्बर्गेस । अस्तरको अस्तरम है। यस बेद भी समर्थ नहीं है, मैं से एक रूपसुर्विद चुनावारी आप कांश्रामको कुन:-कुन: व्यक्ति है; किर मैं प्रकटा कर्नन कैसे कर

क्रमान प्रोप्त को है बचा आर मुख्येकी

बारस धारम करने हैं, जनको नकसार है।

आवका औरिक्ट कृत् कारिक तथा निर्मल कर्तुनके सम्बन्ध और पर्याचन है, इसकें

विकास सुरहेरिक है, तक आप जाप

विकृत कारण विक्रो हुए हैं; अनवको जन्मन

है। बहुत्वर ! आव व्यास्त्रपूर्वक असीव क्षा रजनवंदा पदा लग्दरनेवारे हैं, आर्था

अपूर्णि पान पैन्सरे एको हैं; आक्नके मार्गमार अभिनासम् है। सुन्तर सरस-स्टब्स

क्राक्रीकाने अन्यको क्रान्कार है। सक्ते आदि

क्लोक्टर सेविक आच गुज्यस्थ्यको प्रमान

है। को गर्नेकरकार है, कार्सिकेय जिनके

अनुवानी है, को प्रकारको चरित्र और पुरित

• other feedpart +

क्षत्र । विश्व के कोई भी है, कोइस्ते कावाद सकता सकता है। अनुकार है। कोइस्ते ! असे को कोई भी है, कोइस्ते असने कावुका राज्य अवस्था , को अस्तुको केस सम्बद्धा है। कोइस् ! अस्तु के कावित सम्बद्धा करियों के स्थान है।

white

अगरको मेरा नकस्था है। कोकर ! अग के स्थानी है और मैं अगरका कर है; अस: आरक्के मुक्तर कृता करने हैं काईमें।

नपीयरको बजरी हैं --- मूने । अर्थुक्क्करा वित्ते नदि इस जाकरको कुरकर पर्यक्कत् प्रेकरका कर बरव अस्तर हो तकः। का वै वैत्तरे हुए पुरः अर्थुको कोई।

र्रोकरणेने जारे—-क्षण ! अब श्राविक कार्यके कर अप, तुर मेरी जात सुने और अपना श्रावीय कर जीन तो । इन क्षणा दुन मो पुन्न कार्यके, को सब मैं सुने अपन कार्यका ।

नार्वे करते हैं—स्कृति । परेकारवरित की स्कृतिका अर्जुकी हाता सोक्ष्मर कारकावा हो संस्कृतिकाली प्रकार विकार और किस प्रेम्बूबीय स्कृति कार्यों सहस्य आएन विकार।

अर्थुनने पद्म — कियों । अस्य मी प्रार्थ

है अन्तर्वाचीकाओं सुष्योः संदर किएअवान है (अतः घट-काकी जान्येकार है), देवी एराने में बार कर्तुः त्यानि में जो कुछ काक है, जमें आग सुनिये। चरावत् है गुलाय जाहंशींक्रत को संबद्ध जाह दुआ का, यह से आगर्क सर्वाची की विश्वत्व की गया। अस जिस जावार मुझे इस प्रोक्तवी कामीति। जारं हो सबेर, नेसी कुछा क्रीकिये।

न्योक्त कार्त हैं — जुने । हाल सरकार अर्जुनने अवस्थातन कारवान् संकारको नक्कार किया और फिर के हाथ कोइका कारक हुकाने हुए उनके फिर राजे हो गये ( जब सामी क्रिक्टिको का हाल हो नका कि वह पायुक्त अर्जुन केरा अवस्थ कहा है, तब के भी गरंग प्रारम हुए । किन कर नार्वका स्वयंत्र स्वीतनोके रिक्ट पूर्वक है, अर्थका स्वयंत्र स्वीतनोके रिक्ट पूर्वक है, अर्थकार्के है विचा और इस स्वयंत्र सद्धा ।

विषयी केंग्रे—-क्षम ! मैंने ! सुर्चे अवन्य नकुन् अवा दे विषा । इसे पारण करनेके अब हुन अनक क्षतुओंके दिने अनेच के पाओंने | काले, निमम-स्थाप करो । साथ ही में लोकुमारो भी कहिंग, ने



हुन्तारी स्वाप्तास करेंगे; स्वापित सीमुक्ता वेरे सामानकार, यह और मेरा वार्स कार्नमाने हैं। याता | के प्रशासने हुए विकासक क्षम क्षेत्रों और अपने आई श्रीविद्यों स्वीप क्षम प्रधारके क्ष्मीकार्य कार्यो रहें। स्वाप्तार क्षेत्रस्थीते अर्जुनके मासानकार सामा कर-कार्या एस दिया और अर्जुनकार कृतिया हो से क्षाम हो अन्यर्थात हो गये। इस प्रधार कार्याम् क्षार्यो भारता और अर्जुनकार क्षमा कर्याम् क्षार्यों भारता और अर्जुनकार क्षमा क्षमान् क्षार्यों भारता और अर्जुनकार क्षमा क्षमान् क्षार्यों भारता और अर्जुनकार क्षमा क्षमान क्षमार क्षेत्रस्था और अस्थ मारते पूर् अपने अवभागको (वेट नवे । व्यूर्व अर्जुनमे विलक्त सची पहन्तेको हेला जानन् प्राप्त हुआ नाचे पुरस्क प्रतिने ज्ञानका संस्था हो गया हो। आप समस्य मारकर करनेवाली क्रीव्यीववे अरक्त जुल निशा । जब कर पान्यबोको न्यू हात हुन। कि दिल्ली नरम संदूष्ट हो गर्ने हैं, तम उनके इनेका कर नहीं रहा। उन्हें उस सम्पूर्ण मुतानको सुर्क्तने तुरिह ही पढ़ी होती की । इस समय इस अन्यवने बहायनको बाब्क्वेका धारम कार्यके रिज्ये कन्दरमुख युन्होंकी वृद्धि होने राजी । तब उन्होंने हुर्नेयुर्वक सम्बर्गसहरू। सथा पारकाणकर्मा विरामको कारकार विराम और (वेरह क्लंबरे) शक्तिको कवाह क्लं

कारकर यह निवास किया कि अवश्य ही इनारी कियान क्रेंगी। इसी अक्सरपर कर क्षेत्रणको का बला कि अर्जुन सीटकर का नवे हैं, क्या यह समाचार सन्वरूप करें बढ़ा सुका विकास और ने अस्तिको विकासिक रिक्ने वर्षों कथारे सका कहने सने कि 'इस्मिरिको मैंने बखा का कि इंक्टरकी सम्पूर्ण बाह्रीका विकास कार्यकारो 🛊 । वै निम क्यकी रोज्य करना है, अनः जायकोग भी करकी सेव्य करें।' यूने ! इस क्रकार मैंने इंग्यरकेके विकास कामक अकारका कर्मन किया । जो इसे सुनता अकवा दूसरेको कुरमा है, उसकी सारी भागपाई पूर्व हे and the ( SMALL R4-7(4)

दिस्कजीके हादक ज्योतिर्सिक्तकतारीका सविसार वर्णन

मध्येकरणी कवने हैं—सुनै ! अब सुन सर्वेजाची पणकान् संकानोः कान्द्र अन्त क्योपितिकुरप्रकारी अधन्तरोक्ता वर्णन सकत मार्चे, जो अनेक प्रकारके बहुत करनेकाहे 🖫 (अनोर नाम के 🖫) सीरहरूने सोमपाय, अधिकार चीरकार्यन्, रमाधिनीचे महत्त्वास, ओकारचे अपरेक्ट, विमानकार बेखार, अधिनीले भीमकंकर, माहोंने विश्वन्तव, चैतनीके स्कार प्राच्यकेतार, विस्ताश्रुविधे वैद्यानक, द्यासकाराणे आरोधार, जेल्लाकार शारेकार और श्रिमालको कुलेश । युवे | बरमास श्रम्पुके ने ही से बारड अवसार हैं। से दर्शन और त्यर्थ करनेसे मनुष्योको सब प्रवासका आनन्द प्रदान कसी है। सुने ! उनमें न्यास

अवतार स्वेकनायका है। यह बन्ह्यके

**द: सका विन्यक्ष कालेकाल है । इत्या**त पुरान

करनेने श्रम और कुछ असी, रोगोका नास 🛊 जाना है। यह सोवेकर नामक दिल्लाकार सीराष्ट्र सम्बद्ध कावन प्रदेशने रिव्यूकार्यने विका है। पूर्वकालये कंत्रकरने इनकी दूरत की के। वहीं सन्दर्भ प्रातीका विनादा कार्यकान्य एक वक्कुब्ब है, विसमें कान कारोते कुंदिकम् बच्चा अन्तुर्व रोगोने कुल हो जान है। परमाना क्रिक्के सेमेक्ट कारक पहारिक्षका दर्शन कार्यसे प्रमुख करते हुट करत है और जो भीन और मेख सुरूप के जाते हैं। तात । इंकरजीया मिरन्यर्क्त समक दलत अवतार वीर्वेक्ट्यर हुआ। यह भागोको अभीषु यस प्रकार करनेवास्त्र है। पूर्ने ! अनकान् हिल परंप प्रसानतापूर्वक क्रपने निवासपूर बैज्जासर्वित्तः सिद्धानमध्ये श्रीतीसम्बर प्रधारे है । पुत्र-क्रमिके निर्म पुत्रमही स्तुनि बही जाती

- अधिए पेन्यपुर्वतः + Total | ..... 🕯 । पूर्व । यह को कुरण क्योगिर्लिंड् है, यह - पूर्व । इन - क्योगि विका विकासिका औ क्षांत्र और कुम्ब करनेले गढ़ा सुरस्कारक होता है और अन्तर्ग चुकि भी प्रकृत कर केत है—इसमें गरिक भी संस्था की है। मात् ! प्रीकारवीचाः पद्मानामः सम्बद्धः गीराम अवलार कार्याची जलरीचे हुउस । यह अयने पालोंकी १क्षा करनेकाल है। एक कर रामकर-निवासी कृषक सावक अनुस, को Affect under Ference, Respirit teas सम पुरस रह करनेपाला या, उत्परिकीये का व्यक्ति । तथ केंद्र कालक साहारको पूर्ण विकासिका आम किया । किर हो प्राव्हरकी है पूर्वत ही अन्तर क्षेत्रर कुंकरहरा का असूरको जन्म कर विचार संस्थान अन्ते चनारेका नर्वक काल कार्यकार दिख विकास अंग्रेस - प्रार्थना - प्रस्तेकर - ब्यूक्टास मनक जोतिर्विष्ट्रमानको वही प्रतिक्षित हो रेचे । इन नक्षकाल सम्बद्ध निवृत्ता प्रतिक पूर्वक दर्शन और पूजन करनेले क्युक्तको सारी कारणाई पूर्व हो पार्ल है और अनावे अने परमा गति कहा होती है। परम आत्मारको सम्बद्ध परवेषुर प्रमूपे प्रचीको अभीष्ट करा प्रदान करनेकाल ऑकार भागक क्षेत्रा अकारत धारण विकास । पुने १ विश्वासिरिने असिवपूर्वक विश्वानिकालको विकारीका पार्विपरिष्टु स्थापित विकास क्षा सिद्धने विश्वकता स्टोरक पूर्व करनेकाले प्रकृतिक प्रकृति हुन्। एक हेक्साओंके प्रार्थना कार्यका भूकि-कृष्टिके अकृता अक्रकल्य हिन्दुकरी संबद बड़ी के क्योंने विकास हो क्ये । क्रीकर ? उनमें एक भाग ऑक्टरने ऑक्टरेक्ट काक राज स्वित्रके कार्य प्रतिकृत हुआ और कुरत मार्थिवरित्तः परमेक्तर जानके प्रतिबद्ध हुउत ।

व्यक्ति । व्यक्तुने ! इस प्रयान मेरे तुन्हें इन केचे व्यवस्थित ज्योगीर्विद्यास वर्णन सुक विका । परकारक दिवको प्रांपने अपनारका क्या है केव्हरेस । यह केव्हरने ज्येतिहिंदू-क्याने रिका है। को ! वर्ष श्रीवरिके के क-कारका कारक अवसार है, उनके प्रकारिक करनेका क्रिक्की क्रिक्टिकेट केव्युनिकारकर विकास को गये। के केवी जब केक्नेचर सैन्द्रकी निका चूका फरते 🖟 । कहीं रुप्य वर्षान और यूजन करनेवरले परबोको अप्रीष्ट प्रकृत करते हैं। सात ! सर्वेश्वर होते हुए भी दिल इस सल्बादे विशेषकारी रक्षकी है। दिल्कारिका का अकतर संस्कृति अभीक्षेत्रके अहम कार्यकाम 🛊 । महात्रभू प्रामुक्ते कहे अन्यसम्बद्धाः तस्य भ्यापान्त्रस्य है। क्रा अवकारमें उन्होंने मही-मही लीलाई की है और चीनापुरस्य विलास विस्ता है। more design after the section विकासके पतः है। जीवापुर उन्हें सैतिहर कर रहा का । तक इत्किरवर्गि अवने सरकारी कृष्ण वे<del>र्वेकाले ज्या अञ्चल असुरका</del> क्य करके उसकी स्वार की। जिस राजा सुर्वकारके प्राचीन कार्यवर साथ प्राचारणी क्रकिनीचे भीनतंत्रह जनक जोतिरिक-स्वकारने विश्वत हो गये। युवे ! को समझा महात्रकारकार तथा चेत्र-चेत्रका प्रकृत 🕏, व्य विश्वेश क्षणक सामर्थी अवस्तर कालीमें कृता । मुक्तियास सिद्धायकाः सर्व भगवान् रंग्यर करनी पुरी बादोनें खोतिर्दिष्ट्रकार्थ निका है। विक्यु अवदि सभी देवता,

कैतन्त्रतानी केल और नेत्व मिल जनकी

दर्शन-पूरान किया जान, को प्रकोशी

अधिकारक पूर्व कार्यकाच समझना

West. पूजा करते हैं । यो काशी-विकासकोंद्र भव्य हैं। चारवार वैद्योंके स्वाची अपने सुद्रिय नामक और निव प्रमुक्त अम्बोधक जय करते खोते हैं, प्रस्कादी पहल की और सामग्राम् स्थान-सी ने कार्नेत निर्देश क्षेत्रर केवान-वर्षे स्थालई कार्यकारे के प्रवार प्रमु क्षान् भागी होते हैं। बन्ह्योक्तर शिक्या को त्येच्योंका उच्यार करनेके निन्ने अधिकता-प्राच्यक च्यापा आवारी अवसार है, यह स्वीत प्रवेशिक्षेत्रस्थानी विका हो गर्थ। चीतन च्युनिक प्राचीन करोचर चीतनी पूर्व । जलेवर जनक का दिनसिक्ष्या महीके लक्ष्य प्रकार प्रकार प्रकार का र मौत्रभावी वर्तान समा अर्थन कार्यने पार्टन नेर-संक्रि प्रार्थभरों का युनियों बराव कार्यके दियों। सहस् पालक हांस निवह है जाने हैं। मूरे 🛚 पीकारकी प्रेमपूर्वक क्लोसिवीयुक्तकाने नहीं विकारीमा कारपूर्वे अवसार रावेयुक्तकार अरबार क्षेत्रण विका को पर्य । अको ! ३० व्यालकात है । व्या औरवाय प्रकार विक महेश्वरका सुर्वत्र और अर्थ कारोने कारी कारोकाल है। को बीराओं से स्वाधित कावनार्थं किन्नु के चाने हैं। नन्यक्षत् पूरितः विकार का । विन अस्तवसार प्रांकाने परव भी जिल्ला पाली है। विकासीके अनुस्थाने प्रत्यूत प्रीवार औरतकतो हेन्यूबीय विधायका क्यान देख, वे ही रियामाचे आसिर्युत हुए। पूर्व ! जब औरमाने अस्ता जार्नेन

महेश्वरका सुद्धेन अर्थेप अवदं कार्यको सार्थ महामानाई दिन्दा के मानते हैं। सम्बद्धान पुरित मो निया कार्य देश दिल्लाको अनुकारो मेश्वरका मार्थ गीतारी संस्थे अमर्थित पुरित्द है। इस अन्यकार केव्यास मानते अस्टित्द है। इस अन्यकार केव्यास मानते अस्टित्द कार्यकारी भगवान प्रेयर सम्बद्धा दिन्दे अस्टित्दा पूर्व थे। उस मानव सम्बद्धान अस्टित्दा के नचे। अस मानवर प्रेयत्वस्था मेश्वर कोर्यार्थिव्यापनाको विका-मुक्ति अस्टित्दा के नचे। अस्ट स्वापना पूर्व थे भरित्वापनेक्ष स्थाप अर्थेर पूजप स्टर्शनकोको चोरा-मोक्षित स्थाप अर्थेर पूजप स्टर्शनकोको

बैक्काबेक्ट विकास पाइतकाओं वर्ड

अवना सुनो है, उन्हें यह युक्ति-युक्तिस

घानी क्या केल है। कुल्मी करेक्सकार

क्षानुस्त्रका है। यह अपने पत्तीकी स्थानेत

रिक्ने प्रापुर्वत हुआ का। यह रूक दुर्वाको

क्ष्म देशा प्राप्त है। इस अवसारणें दिल्योंने हैं। यूने ! यूरणकर डिम्ट करानेके कुशक राज्या सञ्चारकों, जो वर्गजनी का, विसे धनकार प्रोप्तर दक्षिण दिससे दिस्स

वालंकर के सेतृककार अवेतिनिवृक्तको विकार के नके । यह समय बीरायने अवकी कार्यकारी केवा-पूजा की । रावेक्सकी अव्यक्त अविकासी कुरायक विकासी तुरवार वृत्ति की का स्वकति । यह सर्वक पृतित-वृत्ति करनेकारी है । यो कुन्य स्ववतिपूर्णक समेक्स विकास प्रमुखनाने कार कार्यका, यह बीक्सक के है । यह इस स्वेकनी के वेक्सअकेद स्वकति के पूर्णक है, ऐसे सम्पूर्ण योगोको जोगोको प्रमुख स्वाप्त कार्यकार आह

कुल्पेस राज्यार प्रोक्तर ग्रीवार कारहर्जा अस्तार

है। यह साथ प्रकारकी सीरवाओंका कर्ता,

चलकारक क्या प्रशासी आनन् देवेबास

• इतिहा संस्कृतकः ÷

देवशैलके निकटवर्ती एक सरोवरमें प्रकट जोतिर्विश्लेका वर्णन किया। ये सभी भीग हर । भूने ! प्राचाके कुमको सुदेहाने बार इस्सा था। (उसे जीवित करनेके सिने घुरुमाने शिवजीकी आरोधना की।) तब अनकी मरिक्से संसुष्ट होकर अक्रमत्सक जाल है शक्त चोग-खेहाको प्राप्त कारत श्राश्चेषे उनके पुत्रको कवा रिच्या । त्यानसर कामनाओके पूरक सम्बु पुरस्कारी प्रार्थनारी वस सञ्जानमें ज्योगितिंकुरूपमे विश्व हो गये । इस समय उत्तरत ताम पूर्वकार हुआ। जो मनुष्य इस दिखाँखुष्या पहिल पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता 🕽, बह इस रनेकमे सम्पूर्ण सुरुगेको धोनका अन्तर्भ मुक्ति-लाभ करता है। शनतकुम्बरको ! इस

अन्यतर मैंने तुल्ली कुल मारह दिना

सुनक है, यह सम्पूर्ण पापीसे शुक्र हो है। इस प्रकार मैंने इस उप्तकानामकी श्रीकृताका कर्णन कर दिया । यह क्रियके स्ट्रै अवतारोकी उत्तम कीर्तिसे सन्दन्न तदा सम्पूर्ण अमीष्ट फलॉक्टे देनेसाली है। जी भनुष्य इसे नित्य संचाहितचित्तसे पहता अवन सुनता है, उसकी लारी त्यालवाएँ पूर्व हो जाती है और अपने को निक्षण ही अधिक जिल्हा करती है । (अस्पाय ५६)

और प्रोक्षके प्रकार है। जो पनुष्य

ज्योधिरिवृत्येकी इस क्रमाको स्थात अथवा

Tr.

µ संतर्कतंत्रीता सन्पूर्ण 🗷

金

# कोटिस्द्रसंहिता

## ह्याल ज्योतिर्सिको तथा उनके उपलिक्षीका कर्णन एवं उनके दर्शन-पूजनकी महिमा

ये पो विकासीय कुष्टाका विकर्णेत्रके कर्महाः सर्व्यक्रतान्त्रीयको स्वयंत्रकोषको। इत्यन्तेपानुसारम् सर्वः एकः ४३ वर्षः व पर्वापन-क्षा विकासकीयार्थको सामगानिको । १ ०

वो निर्विकार होते कुर् की समन्त्री नावाले हैं। दिल्लू विक्रमा आम्बार पारण कर लेले हैं, क्यां और अववारं (केश) विरुद्धि कृता-कराज़के ही बैचन कराने जाने है तक बोरोजन जिल्हें कहा अपने हरफड़े भीतर अहिलीय आस्त्रपुरस्मान्यकार्यने ही देखते है. का नेबोक्स भागकत् संबदको, विकास आवा करीर कैस्टराव्यक्रमणी व्यक्तीके सुकोरिका है, मिराका मेरा अवकार है स १ स कुरावर्गकर्गकर्भाक्षा विकासकेक्ष्रकर्भाष्ट्र Marting Appropriate 1 with their specialists क्षेत्रकातुम्बेद्वार्थस्य को अञ्चलक् । २ b

जिसकी कुराकुर्ग विजयन बड़े है सुधा **ै. जिल्ला मुस्तरकित् कर मुस्तरकी काले** अधिनंत मनोडर विकासी देश है, जो सन्तरमधी काराओं परम उत्पादन है, को आवार्तानक अहींद्र गीनों सहवीको शास्त्र कर देनेने समर्थ है, विस्तवा सारम सविकार को परभावकारो प्रकारित हेता है गण के विरिध्यवनिदर्ग पार्वतीके पुरुवाको अस्त्रीय है, यह शिवनात्व कोई अधिवंत्रकीय हेव:कु सम्बद्धा नक्कर सते । २ ।)

वर्ष केले—स्ताबी । अलन्दे सम्पूर्ण रोकोके क्रिकी कामनके नाम जन्मके अवकानोरी कुल के दिव्याकारका व्यक्ति

पुनः ग्रीत्यके पाम उत्तय स्वयुक्तमा समा दिव्यक्तिको महिनाका अस्त्रास्त्रकेत वर्णन व्यक्तिको । अस्य दिल्याच्यकेने लेख्न हैं, आतः क्या है। प्रको ! आध्येत मुख्तार्गक्यके निवारे हर प्रकार कियो सुरल प्रशासी अकृतका सबने कर्जकुटोहास पान काले. इय युहा नहीं हो यो हैं, अतः किए उसीका वर्षान व्यक्तिके । कालांक्तिक ! वृत्रकारके, मीर्च-सीवी जेनी चुन रेट्ड है अवसा अन क्यानोने भी जो-जो प्रसिद्ध दिस्सनिक foreign B, webar freely or staff प्रिमा प्रयोग्धा समात रहेपार्थि हिम्मी प्रकारके अस्य पर्णम प्रतिकित्ते ।

क्तको । कहा — बहुरियो ! सन्दर्भ सीवी रियुक्त है। सम युक्त निर्मुणे ही प्रतिहित है। का निर्माश्यक्षिको कोई नमना नहीं है, संशापि में अवका कि किए कर्णन करना है। को नरेई भी दूरण देशा जाता है तथा विस्तात पर्णत कृते कारणे विश्वेत कारते हैं, यह स्तर भगवान् क्षित्रका है का है; बोर्च से बस्तु दिवके क्षाक्रको विका पढ़ी है। स्वभूतिरोमणियो है प्रभवन्त् प्रामुणे राज स्वेगोयर अनुमह करनेके दिस्ये ही देवता, असूर और मनुष्योत्तदित तीनों कोच्होंको हैन्युक्तको च्यान कर एका है। सम्बद्धाः लोकोषरः कृताः करवेके ओस्वसे ही करकान् नवेचा सीर्थ-तीर्थने और अन्य कारोने भी जान प्रकारके लिए करन करते है। जहाँ-जहाँ जल-जल करतेने असिन्हर्कस धनकम् मन्द्रका सरम किया, तसै-शर्ह तक का अवसार से कार्य करके से रिका से माराचा है, यह सकूर ही प्रतास है। तक १ अवव : नवे; सोकोच्या कावकर करवेके रिक्वे क्योंने

र, बोर्क्सक्यार, अने कार्येंद्र विसे कार्यक्रक्त संस्थे अवर्थेंद्र स्थानकेंद्री स्था प्रतिनेत

क्राव्यकों से रिक्ट हैं, जानी परना नहीं से proch; tradic à proce-prope ficultuitue परिचय देश है। पुरिशेष-पौत्याः! इस बुश्रीका के पूर्व कुल अमेरिटियू है, क्रांकी 20या में कार्यन कार्यात हैं । समझ्या केन सूच्ये-

क्षणे अवने प्रकारपूर विद्यापी कारणा थी। प्राप्तके पार कु के पाता है। सैरापूर्ण कर वैत्युक्ती पूर्व परणे विभागमा पूरण कीरणाथ", बोर्गलगर परिस्कारपूर", क्रांनीने अवदान विद्यु करा कर नेता है। प्रकारी ! प्रकारता , जीरलगरीकी पर्णेक्टर", क्रिक्टरराजेंड क्रिक्टररा फेक्टर, धर्मकरीने प्रेनसङ्ग्<sup>र</sup>, सारकारि विकास चेदानरीके काल अन्तरक', विजानुनिके वैक्रापा", व्यवस्थानम् अनेषा", वेद्यानमे where we forested galax" to

२. विकास्तानको प्राप्तान मोर्टिसेच् अस्य प्रवेतन्त विकास के, कामा कर संबंधित पर कार्यन है। वह स्थान मानः क्रांत्रों, पुरस्त विकेश क्रम्मानके, बहुन्य है , इसे द्वीकारक फिल्का करते हैं ( ), पद बहुर ना पहल्कातेकर सम्बद प्रदेशनो विक्रम नहींने कहान नवीर जनक नामेंने पेनामधन है 1 स्टरिंगनो आर्थणनांदिर के बोबो है 1 %, दूर हिन्द-निवृत्यं ओक्ट्रेक्ट् के मार्थ है। ओक्ट्रेक्ट्र मान परम्य प्रत्यो कोट कोट्रेट प्रत्य है। क्रीकी बोर्ट्स क्रेक्ट् रेक्टोबर्क प्रोती अञ्चलक मेनद्रात्व अञ्चल होलाए है । स्वाधित का अवन - स्वतः हुए है । वहाँ ओक्टोबर, और अन्योत्पर भागक हो पुरस्क पुरस्क रेपाई है । एउनु देवने पाद को स्थेतिनीयुक्त हो १००० वर्ण गर्ने हैं । ५, वर्गक राज्य का नेपाई का हिम्बानक प्रेस्त काम विकास विकास किए है। दिखाओं सुर्विके और अस्पादकार करना केन्द्रके वह अस्पातक है और मध्यानी मन्द्रविक्षांत विक्रो प्रतिकारक विकासक है। यह का व बीवारी १०० वीक और व्यक्तिको १३३ मील दुर है। ए. क्रीकेन्द्रीयाका प्राप्त कर्नाके को और कुन्नो प्राप्त केवाको अधिको एको अल्पानका पन्न कारण है। पर नेपान हर्माने ((तेही प्रारंपर प्रतिकारी नामध्य १३० मीश हा है। तहा भारती ३५ दिवस्ता गुप्, पाई हम क्योंकिर्देशका प्राचीन व्यन्ति है, क्रांपाने हैं र उपने अपूर्ण होता है कि करने क्षांपाने और पुरीका निवस था र "तुम्बर्गारको एक मध्यांच अक्षारण चीराह्युक अधिकान् आक्षा के सामान्य किन्ये मेक्सिक वाल सामार स्वार्थक (१५८) कारण 'क्या है । पूछ लोग कुळने हैं कि कैनियात जिलेके प्रकारक अनवा स्थानों एक विद्याल दिलाकीन्त है, स्था भीत प्रमुख्य करा है। है, प्रत्योग प्रेरिक्ट कराई से प्रोट्ट से हैं है, यह लोकियों कार्यक मा सम्मान्य के समर्थ प्रसिद्ध है। अर्था कार्यन प्रतिक विभेने प्रतिक प्रकारीने १८ और प्राप्तिकरोंने व्यवस्थान व्यवसिक विकर नोहरूपानि रहता हो हारते हिंग्दी है। ए यह नाम कार्यन पर में है। उन्हें हिस्सीर प्रदेशीर केरानी यह वैक्रकारकार्ये काले प्रविद्ध है। पूर्तिय अनुसर को विद्यार्थन है। क्यों-क्यों 'सर-व वैद्यार्थ में ऐक पेर विकास है। इसके अकुन्त प्रकृति विकृत्यनी विकास है। हुन्ति किरावार करते कुछ प्रकृत अन्य एक व्यवस्थ है। कारी करतेतक एक अन १८८९ एके हैं। एक दनने नेपाले ओई क्रूबर करते गीवके निमार नेतिकान जनक कोरिक्षेत्र है। १० वर्गेस साथ, कोरिक्षेत्रक न्यान करेड गायके अवस्थि केरवेड्स्वरी (अत्योको साह-हैदा भेराची इतिय है। राज्यस्य इतिहा का है। मोर्ट-बोई स्वयापाने, स्वरणी (इत्सान्य पाने नारने हैं। इस बार्यंत अलगर के गाँ। स्थान कियु होना है, क्योंकि कह प्रस्कृति निवार और इस बोक्ने अलगरित है। मोई-मोई रहिना केरकार्योः अन्तरीर औरत प्राप्ते दिन्ता प्राप्तेत्वको के क्षेत्रक अद्वितिहित्त आहे हैं। उस एकेकि भूतरे आसीक्रके हुत बीहर प्रकृत कुर्देने दिवस समित्र ( अलेक्टर दिवस्तिह से क्लेक्ट क्लोर्स्टरिक है । ११ - बीक्सक सेवीको से स्कृतक रीचे भी नाम्हे हैं। यह त्यार कारत पालने समानाम् या उनान्द्र कारते हैं। यह अमुद्रोप ४८वर स्थानका विद्यास क्षेत्र मं भागा है। १५, ओपूर्वकारो क्रूबिक च मुनेक: वे कार्य है। १४क कार देखका कार्यें अन्तर्क रीतामुख्या संदर्भते १३ और १८ केरत कोली क्या है इसूर स्थानकों हो दिस्यान्य करते हैं।

कारण करे । जो अधिके असःकाल उठकर - कको अस्तिक है । वह पुगुककों स्थित प्राप्त कर लेख हैं।<sup>क</sup>

भुनीधरो । विद्यानिका मधेरकारो शामेकी इच्छा रतन्त्रा श्रेष्ट मनुष्य इन कारह मानोका भाउ करेंगे, वे इस लेक और परलोकाने उस मनोरकको अवस्य जात क्रोंचे । जो पृद्ध अन्तःअरणकारे प्रत विकास पायसे इन नायोंका पाट करेंगे. उने बाधी भारतोः वर्धने निवास नहीं करना पक्षेता । इत सम्बद्धेः यूक्तन्यकारे ही इहल्लेकर्वे सम्बन्ध वर्णकि स्त्रेजीके बु:स्त्रीका नत्त्व हो जाता है और परलोकमें उन्हें अकड़न केस प्राप्त होता है। इन बाव्ह व्योगिनियोका नैपेश कापूर्वक प्रकृष करना (काना) काविने । ऐसा कार्यकाले कुरानके सारे पाव असी क्षण जसकर जस हो जाने हैं।"

बार्व मेरे प्रदोशितिकारोके क्ष्मि अक्रैर पुरानका परत बताया । अब उन्नेतिरिक्के क्यकिङ्ग बताये जाते हैं। मूनीकरों ! ब्यान देकर सुने। सोपनाधका जो उनलिङ्ग है, क्षाका बाम अन्तकेका है। यह उपनिद्ध गढ़ी नदी और समुक्तेंद्र संचयक विका है। महिल्ल्यार्थ्नसे प्रकट उपरिच्य रहेशरके

इन बारह नामोंका पाठ करता है, कह राज है और उपलब्धोंको सुक्त देनेवारण है। पापोले पुरत हो समूर्ण विरक्षियोकः पारः ब्यान्कार्यसम्बन्धे अपरिश्व दुष्येवर या हुवनावके जानमे प्रतिद्ध है। 📺 नर्मदाके तरपर है जब समस्त पार्नेका निवारण कारनेवास्य कहा गया है। ऑकारेश्वर-सम्बन्धे अवस्थि कर्दनेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है। यह विन्तु संवेकाके सरवा है और उद्यक्तकारे सन्दर्भ प्रशेषान्त्रित करः प्रदान करना है। केदारेक्यसम्बद्धी वर्णालक चुरेश्वरके सामने अस्ति है और मचुना-बद्धार स्थित 🛊 । जो स्रोग क्रास्थ्य दुर्शन और वृजन करते हैं, अन्ते बहे-से-धहे वायोका 👊 विकारण करनेवाला बताया गया 🌬 भीन्त्रकारकान्यको प्रगतिक भीनेवरके नाम्ये प्रसिद्ध है। यह भी सक पर्यतपर ही विकार है और महाम् बालको पढ़िह कारनेवारत है। नानेश्वरसम्बद्धी उपरिचलक नाम भी च्योचा ै है. यह जीतन्त्रत सत्त्वाधि लावर विश्वत है और दर्शन करनेपालने सम पानीको इर रेन्स है। रामेश्वरसे प्रकट हुए कारियाओं पुरिश्वर और धुरनेश्वरसे जनाट हुए उपनिद्धानो कालोधा कहा गया है। साहारको । इस अकार यहाँ **मैने** ज्योतिर्दिक्तीके स्वतिव्योका परिचय दिया।

मौत्रहे कोक्क्ष व वीर्तिक मीलकार क्षेत्रक श्रामानक अध्ययकारोको प्रशेषका । नेहर है दिवसानुते प्राप्तिको भीना निहरून का जाना । विशेषा व्यवका शीवनीयो । वैदानकं विकानुनी अनेहां साम्बनको मेलुक्यों य स्वेदा युद्धभेश व दिस्ताहरों ॥ **इन्दर्शनिय जन्मनि प्रत्यम्यान सः पहेत् । अर्थवर्गनियार्ग्युकः । अर्थहरिद्यममे** सर्थेद् ॥ (जि. के क्षेटिक के १ . २१ - २४)

ह प्राप्तानेको च नेवेस क्षेत्रज्ञेयं करूला । । तस्त्रज्ञे कर्वत्रभू नि प्रत्यक्रायान्ति चे सुन्तर्म् । (金)(金) 化电子(元)

क्ष द्वित्रकारो सामान्य एक सन्दर्भ है । यूनियार्ड ! के विकासिद्वीरमा पार्थन सुन्ते । कुर्वाद्विते द्वारा क्षेत्रो हैं । यूनियार्ड ! के विकासिद्वीरमा पार्थन सुन्ते ।

.

क्षात्ती आदिके विधिन्न रिश्लोका वर्णन तथा अधीश्वरकी उत्पत्तिके प्रसङ्ग्यों सङ्ग्र और शिक्षके अधिके तथेषनमें नित्य निवास करनेकी कथा असी को है—स्टीको ! क्षांच करनेते मेरे करोका नक है कक है

सूतनी बड़ते हैं—बुनैसचे ! गहामीके सर्वर मुक्तिकृतिके कालीपुरी griftig \$1 or worst from विकास करती पानी गारी है। जो रिस्करिया-क्रमी ही लग्हामा पाहिले । इतना महनार शुल्योंने कार्यके अधिनुक कृतिकनेकर, रिलमाध्येशर, वृक्तश्रकेण अती और महारतागर आदिके संगक्षर, मुरेकर, गारीकर, व्यक्तिकर, पूरेकर, विद्यानीकर, क्रीवर, शहरवर, बेक्सब, क्यांबर, गोबेकर, रंगेकर, व्यानेक्षर, वालेक, व्यानेक, क्रियरिक्य: अवस्थित स्थ्रीकर, स्थ्रेनेकर, पराक्रतेवा, कृष्योका, प्राथीक वक अयोध्यानी मानेवा आहे अनेवा प्रतिदेश विक्रालिक्षेक्ट कर्णन करके अधीवरकी भागांके प्रस्कृते का कारणका कि अधिकती शरकुरायर कृता करके गाहरती पार्ट पदार्थे । अञ्चलको स्थानको स्थान वर्ध विकास करनेके दिन्ये प्राचीन की ।

त्य गृहासीने वदा — अवसूर्य ! वाँद पूरा एक वर्षसम्ब भी हुई पंचारतीयी पूरा और परिलेगाकर काम पुत्रे दे हो से में देखताओंका क्रकार करनेके निक्ते वहाँ सहा ही दिवस रहिंगी। परिक्रकार क्ष्मीन करकें मेरे क्रको सेसी प्रकारत होती है, बैकी कुसे प्रसारों नहीं होती। सभी अवसूर्य ! यह की सुरको सभी कहा कही है। वरिकास चाँका

है। जात: चाँच तुम्य वाश्यक्त वाल्यान श्रास्था व्यक्ति के और स्वेकाक्षितके रिक्ने मेरी गाँगी क्ष्मी वास्तु कुछे देखें के तो में आवश्य व्यक्ति विश्वकारी विश्वास करीनी।

कृतनी करते हैं — चुनिनो ! श्राहणीकी कह बात कृतकर वर्षणाता अवसूचाने वर्षणाता का भाग पुरुष अने हे दिया। अवसूचाने परिश्वासम्बन्धी का श्राहण कर्मको देशकर चर्मकान् अध्येकनी असम क्षेत्रको क्षेत्रकर चर्मकान् अध्येकनी असम क्षेत्रको अंदिर चर्मिनोत्सुको सम्बन्ध अस्तर क्षेत्रको अंदिर चर्मिनोत्सुको सम्बन्ध अस्तर क्षेत्रकोने सम्बन्ध सर्वन दिया।

Sant land te marting and the Control of the Control

प्राणु क्षेत्रे —साव्य अनस्ये ! तुमाराः स्वेककञ्चानकारी क्रियसे करा । च्या कर्म देशकर में स्थून प्रमान है। जिल — लाइन्स्टर्मी कोलें—न्हेकेवर । यदि परिकार । यर गाँचे । क्वीकि तुन मुझे स्थूस अवन प्रमान हैं और जनसम्ब नदूर भी जनस क्षी दिवस को ।

सुन्दर आकृति एवं पञ्चनुक आविते हे प्राप्ते । बुक्त चनवान् जिल्लाहे वहाँ प्रकट हुन्छ । तब गहुर और दिन देनों ही प्रसप्त है देश को लिएकर हुए। उन्होंने इस्त फोड़ का स्थापन, उन्हों ने आधिरिरीमध्य पहले बक्तकार और सुनि भरते को भन्तिकाकों है, प्रतिकृत है को । इसी विकास पान

हैं के श्राप इस स्थोपनमें निवास स्पेतिये इस समय में केनो प्रतिन्ताचे क्रमुण और समझ लोकीके निये सुनाहायक

भागवान् क्रंबरका पुरस् विका। वित स्त वहाँ अवीक्त पुरसः 🕻 (अववान १—४)

## प्राविकायर भगवान् विककी कृषा, एक असुरसे उसके वर्मकी रक्षा करके उसके आक्रमये 'नक्किश' नामसे निवास करना और वर्षमें एक दिन गहाका भी वहीं आना

सकारतः श्रीकृतनीये अन्य अकूत-के पारने सम्मी। अन सन्तक अनवतः पास्तर भूद सीविये । वहाँ यहाँवाजीका कम नश्किता बैत्ते बुआ ? इस कालको भी प्रमाणानुर्वकः प्रसामये 🖰

स्तर्वने वहा—**न्युनिने** ! एक **प्राप्तानो भी, विभागत जान न्यूनिका का । ने**क किसी साइन्स्की चुन्ने की और एक साह्यसम्बद्धे ही बिर्शनपूर्वकः ब्याही गर्नंदे की । विश्वचरे ! यहानि यह दिलाकी उनम आकर पालन करनेवाली की, सक्षापि अवने पूर्वजनके क्रिकी अञ्चल कार्यके प्रधानके 'सालकेचका' को जात हो गयी। सब का

ब्राह्मकायकी ब्रह्मकार्यक्रमके कामनावे सरवर हो

प्राधिकपुरुष्ट्रपद्धिः आसमा कठोर तपस्त

रिक्टिस्ट्रोजेट कामानवास सूच्या प्रिये, जब जानको प्रतिरह एक सूच और व्यवसाद शसूर, क्रुवियोचे पूछा—'बहाको कुनमे ! बैसासः जो कहा मानामी सा, व्यानकारणे केहित सुद्धा प्रमुखीके दिए नद्वानी गर्नको केले क्रेकर कही गया। इस अस्वान सुन्दरी अनुनी ? इसकेर विकेपकार्या वर्णन कारियोको स्वयंत कारी देख वह असूर को जना प्रकारके लोच विकास हुआ उसके साथ कालेनकी भावना कार्य लगा । मुनीकरो ! परंतु जनम करका पालन करने एक रिक्को कारने तथर समेवली वह कार्यो करी कामभाषके उत्तर दृष्टि न उत्तर सब्दी । शक्काने राजी शुई जर उद्यक्तनीने उस असरका सम्बद्ध वहाँ किया; क्योंकि धह अस्यन नवेत्रिक् और क्रिकश्यान्यरायणा बी । इस क्षताबरी भूवतीले जिरस्कृत हो उस देखनाज ब्रह्मे उसके उत्पर समेच प्रकट किया

और जिल्लाका क्रिकट स्था असे दिसामा ।

प्राचेत्र क्षाद् अन सुरुवाने क्यस्तकार पूर्वका

बद्धा और उस ऋद्यानपतीयो बार्गयार हास

a संविद्धाः विकासम्बद्धाः क Sales de Sales de Caracter de la constitución de la constitución de constitución de la co

ret

हेता आरम्प विकास को समय यह सम्बेद महायद हारायार काची सही की । मक्ते वर्ग उठी और अनेक नार प्रेक्ट्रवंक - मुनिया चेर्ग--वेर्वंक महानेत | आराम हे रहा था। हिल्ला सन मन्ते-बाली कर बारी असमा निवास है अपने क्षेत्री रहाके प्रेले अन्तर सम्बद्धी है प्रस्काने क्की।

स्म प्रत्यक्तकार्यः



प्रतिक्षा तथा पर प्राकृतकेको अस्पन् प्रकृत क्रानेके रिक्ते चलकान् किया गाउँ प्रचार हो मधे। मन्त्रवास्त्रक परमेश्वर क्षेत्रको अस बहुत्वविद्वार वेत्रपत्त मुक्तके अवस्थ पान का दिया और प्राक्रमीकी और प्राप्यक्रिये देशन्तर राजनी रक्षके रिने वर्गाना हे क्या-'यर वर्षि ।' श्रोक्तमा यह यसर कुरकार कर सामार्थ अञ्चलकारीने अन्तर इस आमन्द्रकार पहुल्ला कारणका कृति । अस देख पाहिने । उस दिन में भी इस विका । सिर स्थानो सुन वेरेकारे वरनेकः । क्रवंते शिकार करना जानी है । शनको जनम कन्के छह अन्तः करकारती इस राजकेने इस औड़ रहारकेको यह बात सुनकर जाने असका

विक-विकासी पुरात करने राजी। जा कार्यानकालाकः अस्य केरणापु है। त्रव्यूने दिवस्तरिने मनवान् विस्तराः पूर्णतयाः सम्बोधीः सक् यतः करनेवातेः हेवर है। सामी पूर्व पायक असुरते मेरे वर्गकी रहा की है; क्लेंकि आयके हारा यह कुट असूर बारा पत्ना हैना कर्माः आर्थे समूर्य कार्यको रक्षा की है। अस अस्य यूने अपने करकोच्छे करन इसके हुने अन्तर्भ असिर अञ्चन ब्रोडियो । यात्र । यही भी निम्ने नर है। इसमें अधिक और क्या के सकत है? प्रथमे । न्योधार । मेरी कुलरी प्रार्थना भी सुनिर्दे । अस्य सोनोधिः अनुसार्यः निर्मे वर्षा क्या विकास परिचेत्र ।

> प्रमुख्यके का<del>-वर्गके । हर</del> सहकारियो और विशेषतः मुक्तमे परित रक्तोबार्य हो। सुक्ते पुरस्ते ची-मी धर बारि है, के सब की तुन्हें से प्रते ।

> प्राथमको । पूर्वत कोवाने श्रीवित्रकु और age took been out weave from आक्रिकेट हुआ पान इस्की को हुए आहे और अस्तर्य प्रेस्त्यूर्वेस विश्वको अनाम क्रांक जा सबने जनका व्यक्तियोति पूजन क्रिक । किर बुद्ध इसको इक्न और नसक प्रकारकार करावी कहीर भी गी । इसी समय प्राच्या केलच्यी ग्यार कर व्यक्तिकारी उनके प्राचको सरक्षा सालो 😅 अस्मितिक ni vinde s

> ्याने कहा-**ाश्रीको । मैदार दर्गना**नो एक दिन पढ़ी परिके लिये तुन्ने भी तुन्ते

स्वर्ग मक्ते है—महर्गिने )

# Company of the Particular of the Company of the C पारम करनेकारी राती सम्बद्ध प्राधिकारे जारे हमें। इस विकार गर्पकार का सीर्थ रवेक्सिको हैंको अस्त्रातापूर्वक अञ्चल- हेस्स अस्य और पानव हो पना स्था समूर्व 'बहुत अच्छा, हेला हो।' सम्बान् क्षिण कार्योक्त न्यून क्रारोजाके विश्व गर्द ब्रारिजाको आस्त्र प्रकार कार्योके त्रिण अधिकोक्तके कार्यो विश्वकात हुद्। गर्दा थी अस्त्रक प्रसार हो त्रम कार्यिकतिहाँचे अस्त्रे प्रतिकर्त नेप्रारम्भावती स्वातिके विश कुर्ग अंतरते विस्तीन क्षे नमें। क्ष्र केस सम्ब कुमादी कुमाले अधने अन्य मानमारे क्षेत्रिके केवार कारणिक के विकास का पारिकारणी जिल्ले कही जाती हैं, को मनुस्तरिये के पहल प्रशास करने भागे और अपने-अपने सामाने हिन्स करनी हैं। (अकान ५--५)

# प्रकार ज्योतिर्तिषु सोमकाओं प्रश्नुर्व्याचकी कथा और उसकी प्रक्रिमा

महत्त्वार कवित्व नगरीके कालेकर, रामेश्वर आविको महिला जातोः हुए स्तानीने projek neur flan vilmetalisch विरक्षीकृतिकी व्यक्तिकाल वर्गक विरोध । स्था महामान सामक हिल्लीसूनक उद्याप नाकृत्यः मुक्तानः अस्य स्थानः। विकासिक्ष्मेत्रः विकासः स्थानः। प्रकार करनेके नक्षात् प्राधिकोके प्राचेतर वे व्यक्तिहर्मिक्केम्बर कर्याच् आरमे समे ।

संस्था कोओ—आहाजो । की सम्बद्धान्ते को कुछ कुछ है, कह क्योतिनीक्षेत्रीयाः मध्यम्य स्था उन्हेर प्रायम्बर्गात अस्ता अस्ताने सुदिक्षी अस्ताना संबोधने ही सुनावैत्तर । तुम तथ स्पेत्र कृती । मूने ! वर्षे शामित्रिके सामग्रे प्राप्त सीमनाध्यक्त जाम अलग है: अंत: च्यूने क्ष्मीके सम्बद्धानको सामधान क्षेत्रहर सुन्ते । मुनीपूर्व । अहामना प्रकारक ब्रह्म अपनी अधिनी अर्थंद सराहंश वरणकोण्य निर्माद व्यवस्थाने साथ विकास स्था अनुसारको स्वानीके करूने मानूत के दक्ककनाई विदेश को भा बाने कुनी संभा कवाना भी उन्हें वारीके क्लमें बाकर निरमार सस्तेनिक क्षेत्रे समे ।

उन तथा वर्षात्माने भी को लेकिनी जानाही नकी की, पूजालात कही क्षेत्रकानी जिल्ली क्षेत्र थी, काली पुरारी कोई वधी महावि तिय की हो। इसमें दूसरी कियोको प्राप्त दुःक हुआ। से राज अपने वित्यक्ती क्राप्ताने गानी । बड़ी साधार इन्होंने ओ भी दुःसा था, उसे जिल्ला निर्माण किया। हिम्मे रे बड़ सम मुनकर क्षा भी पृत्यों हे एके और सम्बन्ध परि अवसर प्रतन्तिवृत्तीक क्रेले ।

राधने वास्- कालाविके । पूछ निर्मात कुरानी जरपा हुए हो। तुमारे आसाधने क्रिकारी जिल्ली किया है, इन स्थाने प्रति तुन्त्र कर्म म्हलविक्रमात क्यों है ? हुव निरातिको आधिक उत्तर विरातिको साथ पार क्यों करने हो ? अक्टब्स जी किया, को विका, जन्म आगे मिल कभी देशा कियागा-पूर्ण वर्तान तुन्हे नहीं करना वास्ति : क्योंके जने जरका देनेकारका बस्तका जन्म है।

स्तमे कहते हैं। जब्दविये (० अवर् कुनार व्यक्ताले स्वयं ऐसी अर्थना करके जनवरि देश करही जो। गर्ने । को पूर्व निक्रम हो पना व्य कि अब किर जाने ऐसा न्हीं होना । या करूपने प्रकार मार्थीले = संवित्त निरम्**एक** +

कियार क्रेकर करकी बात नहीं कानी। ये. करें। इससे क्रस्त होकर क्रिय करें कनरहित

YZK

रोडिजीमें इसने अस्तक हो नवें ने कि सुसरी। कर देने । किसी प्रतीका कभी आहर नहीं करते थे। आकार व्यवसायों स्थान केरियों सम्बाधि कारो लगे ।

दश बोले—कद्या ! सुने, वे ब्यूने अनेक बार तुमके अर्थना कर कुला 🛊 । निन भी तुमने मेरी कत नहीं जानी। इसरीको आज पान देश है कि तुन्हें कुण्या रोग क्षे भाष ।

सतनी नवते हैं--दक्को क्रम्य स्था ही क्षणकार्थे कवान क्षथरीयाने करत है गर्दे । क्लोंक क्षील क्षेत्रे क्षेत्र का स्टब्स स्टब्स और ज्यान हमानाय गय गया । तथ वेजत और साथि करने रागे कि 'ग्राम । समा । अब क्या करने वाहिते, कदाव केने ठीक होंगे ?' जुने ! इस अकार बु:सम्बे कहकर के सब लोग विक्रत हो नवे। बन्हनाने हुन आहि सम देवताओं तथा व्यक्तियोग्ने अध्यक्षे अवस्थाः सुवितः की । तथ इन्य, अवदि वेकार तका मस्ति असी पानि अध्यानीयो करणने मचे ।

तनको पात सुनका ब्यूज़कीने क्या-हेंबताओं ! जो हुना, स्वे हुन्छ । अस स्व निक्रम ही पलढ नहीं समझा । उताः उसके निवारणके किने में तुन्तें एक उत्तर उनाय बतारा है। अस्टरपूर्वक सुन्ते। बन्नवा देवताओं के साथ प्रथम जयक जुल केलने कार्ये और वर्ष मृत्युक्रकानकार विशिवृर्वक अनुहान करते हुए भगवान् शिनकी आराधना करें। अपने स्तवने विव्यविद्यापी स्थापना कर्के नहीं मन्त्रोग नित्य तथाय

तम क्षेत्रकारों अधा अधियोंके कहनेसे इस बातको सुनकर एक दुःसी हो फिर सर्च । सहवानीकी अक्षाके अनुसार करानाने नहीं कः व्यक्तिसक निरसर स्थास्त्र को, मृत्युक्तम-सवा न्याधीयित वर्णाको दिन्ने प्रार्थन कवारे बनवान् वृत्रधकतन्ता पूजन किया। क्ष करोड प्रशास का और मुख्यापका **ाधन करते हुए कन्द्रना वहाँ स्वित्यक्त होकर** राज्याता सर्वे स्टेश उन्हें स्वस्ता करने देश प्रकारकार भगवान् इंकर प्रवास के अनेद म्हलने प्रकट हो नमें और अपने भार क्षकारे केरे ।

जेक्ट्रकीरे पाछ-सम्बोद । तुन्हरत कारकाम हो; कुमारे अपने को अभीह है, बह बर क्षेत्रे । मै प्रसंस है। हुन्हें सन्पूर्ण अवस्थ कर प्रकृत कार्केगा ।



बन्द्रमा नोले—बेवेश्वर ! यदि ज्ञाप अंतर्क है को मेरे किने क्या असाव्य के सकता के क्यापि प्रची । प्रचार । असर मेरे प्रतिको प्रत क्षमरोक्षक निवारण कोणिये । कुरते जो अवस्थ कर नका हो, स्त्री क्षण स्ट्रीविक्षे ।

दिवासीने कहा<del>ं कालोवा</del> है एक न**श**र्में

Deligant beenen bereigen af vormitet eigen ergen befreigen befrei bill beim geber der den bie tagen be

Persons होते हुए भी से सरकार निरंप दिला अवस्था चेता होते हैं, से सब बार सुरवार्त का प्रत्यार के नने । देवताओंकः प्रस्ता के का व्यान्त्य बान कानेकारमें स्था हो जाते हैं। होत्ये अञ्चलको कहते एक प्रकार बक्तका भिकार करनेके रिक्ते चनावर शंकर क्ट्रीके राज्यर क्ट्री संग्रेशन सहाराये और क्षेत्रमाक्षेत्रं मुक्ते सेवी लेकीचे विकास हरू । प्राप्तको । सोधनकार पुरुष करनेते के प्रशासकों अन्य तथा गरेन आहे देनोहरू

मान कर के है। वे काल क्या है, कुलकुराव है, निरम्पेट नामाने सीमी प्रवेकनिक म्बार्थी साम्राज् अमाराज् संस्था पुरानको

परित्र वारी पुरू प्रभारक्षेत्रमें विकास है। क्षा राज्य रेकालके संस्थानक के फारक्य की है, दिन्हों दिन और बहुक्या

आविष्यक्रिकी कथा राधा उनकी पश्चिमा

भावित्रकार्युकोर प्रमुखीयका प्रस्तु गुरसमा **है. निस्ते सुनकर वृद्धिमन् पूछन समि पाणेसे** मूल के जाता है। जब न्यूजारी जन्मकृत विवास कुमार कार्विकेत सारी प्रकारिके परिवास करके दिल केरकल वर्णन्यर आहे. और गर्भेशके विकास श्रामिकी करा सुरकार

स्तीच पर्वतपर क्ला नचे, कर्वनी और विकासीके सही जानार अनुकेच कार्यका औ बही और तक कारी भी कार कोल हा क्रोर रहे, तब दिया और पार्वती जोतिर्वत भारत कार करके नहीं प्रतिक्षित हो पर्ये ।

प्रतिक्षित तुन्हारी करण श्रीम हो और कृतरे जाई रिकास भाग क्षात है। कारहाना इस कक्षमें बिर नह निरमार काली से । प्रात्मार पायकारन सीर्थके कार्में प्रतिह अपूर्णार बाह्यांने श्रीकश्चामों है। को प्रमुख असमें कार करता है, यह सम प्रमुख्य क्रिकारको स्थात को। इससे काले कालेले पूर्व क्रे जाता है। इस आदि के

> पहुल किए प्राप्त औरवारे इस उत्तर केर्वका रेकन करता है, उस करनको सर्वक प्राप्त कर लेखा है--इसमें संसाय नहीं है। क्यान केनेन होकर अन्य प्रतक

कार्य संस्थाने जने। इस जनार मेरे होन्दर्भको प्रचीतम स्वय प्रमाह सुरा विका : क्रिक्टों । इस तरह ओलेक्टरनिक्का प्रमुखीय हुउस है। यो मनुष्य मोमनायके अपूर्णनेक्को इस कवाको सुन्तः अवका कृतको कुल्ल है, यह सन्दर्ग अन्यक्तो पावा और क्रम मानीरे मुख्य के जाता है। (some 4-tv)

महिलकार्युन और व्यावधनसम्बद्ध ज्योतिर्दिश्चेके

मुलबी बढ़ते हैं—पद्धपिके । अब है। वे केनी पुत्रबंधने अल्पूर के पर्वत दिन अन्तर कुर कुम्मानको वेकानेके रिप्ते उनके पास कार्य करते है। अवस्थातको दिन परावान् प्रकार कर्य कहाँ करें हैं और पीर्णनामीके दिन कर्वनीयो निवास हो वहाँ पदार्थेय करती हैं। क्रमी दिनमें नेपार फामाद रिजया महिनाबार्युत सामा एक रिव्ह सीवी

> लोकोने प्रसिद्ध हुआ । (कारी पार्वनी और विका क्षेत्रीको एक्षेत्रिक प्रतिकृत है। 'व्यक्तित्वद्र'कः अर्थ कर्यनी है और 'अर्जुन'

प्रकट किन्नार कार्यक है () उस विकास जो दर्शन करना है, यह सबस्य पायेसे गुरू से

• मंदिल क्रिक्ट्रांस • #40,000 margarates and approximate and according to the contract of the contra कारत है और सन्दर्भ अधीरको अन्न कर करके बुलावायक गुरु वर्ष सब वचने लगे ।

144

रोता है। इसमें संस्था औ है। इस प्रयान महित्यार्त्त राज्य क्रिये ज्येतिरिकृता कर्णन किया एक, यो दर्शयक्षको लोगोके

रियो सब प्रकारका सुद्धा हेनेकारक स्थापन क्या है। प्राप्तिकोति वाहा—प्राप्ते ! अस्य अस्य विश्रोप कृता करते होती कोडीर्राहरू कर्णन वर्धनिको ।

जुलानीने कहा—प्रमाणके । मै अन्य 🜓

क्तकृत 🖟 यो आप सीवानीका सङ्घ पुर्ण अञ्च हुआ। अल्डु पुक्रनेका सङ् निक्रम 🕏 धन्य है। असः में अन्यत्र स्वेधान्य सम्बद्धान्त मानगरिको परम पायनी दिला करणात मर्जन करता 🛊 । तुल्लोन आदरकृतंत्र सुन्ते । शयक्ति नागरे प्रक्रिया एक रक्कीय नगरी है, को समस्य दिवसनियोगो सोक्ष प्रदान मारनेवारने 🕏 । यह जनकान् विकासे स्थान ही दिया, परम पुरस्तवाची और लोकारवाची है। का प्रीमें एक श्रेष्ठ प्रकृष्ण रहते से, के पुभवार्यकारका, वेद्येके साम्बन्धी संस्थ तथा बैरिक क्षांकि अस्कृतने क्या नाम पुरुषक्ति थे। ये पाने अस्तिकी स्थानन बराके जरितीय अधिकोत्र कार्यर और विज्याची पूजाने प्रदा जन्मर रहते थे । ने क्राह्मण देवार प्रतिदेश पार्थिय क्रिक्टिया क्लाबर काथ्ये पूजा किया करते हैं। बेद्धिय जनक वे इंद्रान देवता सम्बद्ध प्रानार्यको करे छते वे: इस्तरियो उन्होंने सम्बूर्ण क्रामीका पाल परकार का स्टब्निस प्राप्त कर तरे, को संदर्भको ही सुलग्न होती है। उनके क्रियपुरायतका कर तेमसी पुत्र थे. जो जिल-नामसे

पेन्टीय, क्रिक्नेका, सुमूल और सुक्रा ।

बन्धे काम अवस्थि कार्र प्रकृतिको वरिवर्ण हो गयी की। ्राती समय सहस्रहा प्रतीतका कृतन जनक एक वर्षीके असूरने अक्रवीते वर

पादा केंद्र तमें तथा वर्णानाओंपा अस्तराज्य विकास । अन्याने प्रदाने होता लेकार अवस्ति (उर्जन) से जाहान्तेंगर भी पहाई कर हो। क्राची अवसमे चार पन्तनम क्रिय वाले हिल्हा जीवे अरुवाधिके समस्य अवस्य हो क्षे, क्षेत्र से क्रिक्टिकारी प्राक्रण-क्ष्य उनके और नहीं । यह नगरके जाहरू यहत क्षांच नचे, एक उन्होंने बनको आक्षानाय हेरे हुन् कहा— "अवक्तीन क्याकारत कान्यन् चेकारक वरोका रही।' में कह किय-रिवाका पूजन कार्यः वे मनवाद दिवका कार करने स्तरे ।

इत्येने ही सेनावदित कुम्मने असमार क प्राक्षकोच्छे देवस और कहा—'इन्हें कर क्रान्त्रे, क्रांच स्त्रे (' केव्युक्रिक्के पुत्र कर साहानोने ज्ञा समय ज्ञा देशकी वाही 😅 थ्यः कर भागे सुनै; बनोन्ति वे भगवान् क्रम्युके कान्न-वार्गमें विश्वत 🖥 । उस स्ट्रास्त है,यने ज्यों है। उन साहानोंको कारनेकी हका ची, जो हो इसके इस्त पुणित पार्टिन विक्वरिक्षके ज्यानमें सही भारी आकार्यक साम एक पहा प्रकार हो पत्ता । इस गहेसे कारण विवादकावारी प्रशास क्रिक स्वाद हे को, जे बहुब्दार कको विकास हुए। वे पूर्वके विकासक तथा सामुक्ताके कार्याच्या है। उन्होंने इन देखीसे

वक्क-'अने कल ! में हुक्-मेर्स हुईकि

इक्क्वनोंके निकटमें दर जान जाओ ।'

सपुर्णोंने कम नहीं थे। उसके नाम थे— पिनो न्याकाल प्रकट पुआ है। हुन हम

हेरस सहकार पहान्याल प्रांत्याने 'हुमालेन वर भीने।' समार्थ यह सात राज्यस्य महत्र चार दिला। कुछ सेना स्टब्से

Charles the contract of the co

हुरा मारी नवी और शुक्ष चान साही हुई। परमान्य क्रियो कुरमञ्जा कर कर करना वैसे सुबंधों देखका समूर्ण अन्यकर स्टू हे जाल है, उसे जधार भगवान रिज्यके देशकर करावरी भारी संग्रह अकुरण हो गायी। क्षिताओकी क्ष्मीरको क्षम को और आकारको प्रातिको कर्य होने समी । एव pagration and the first of the महामारा कोवर शिवने उसी महा---



होत्राहरीय कुल्लाको अन्ते कुळारपालको सुरक्षार वे तथ लाहाल इन्य ओड् मसि-न्युको भागीनाँछ प्रमान सर्थेः भागास्थ हिन्देनि पहा—महामाना ! महादेश ! कुर्वेको एक देनेकले प्राप्ते । सन्ते । आग

इतें संस्करकारणे केन्द्र प्रदान करें। किया । आप सन्तरायारकाकी रक्षाके रिक्टे सक् वहीं को । प्रथी । प्रथमे । अपना दर्शन कानेकारे स्तुर्वोक्त अस्य सहा हो ब्रह्मर करें। स्तानी व्यक्ते है—**व्यक्तिके** ! जनक देशा व्यक्तिक क्ये अपूर्ण दे प्रमुखन् निम क्ष्मि अक्षोकी रक्षके रिजे इस परम सुन्ध न्तुंबी क्रिक्ट हो नमें । मैं प्राह्मण मोक्ष या गर्म

और खार्ट काचे ओरफी एक-एक कोस चुनि निव्यक्ति भागाम् विकास स्वतः सम् गयी । में किया मुक्तावर महत्त्वकोध्याके नामसे विकास पूर्व सक्तो । अस्य दर्शन करोते काले की कोई दुःसः नहीं केला। flest-flere merenen bener wirf wer विकासी क्यांक्त करता है, को बढ़ अनम क्षेत्रक जात हो आता है तक बरलीकर्ने नेत से दिल साथ है।

(अक्कार्य १५-१६)

महाकारलेके माहारत्यके प्रसम्बर्धे दिल्लमक राजा चनारेन तथा गोप-वालक बीकरकी कवा

सूत्रजी महाने हैं—प्राह्मणो ! अर्थेर निर्माणिक थे । दिल्लोर पार्वकोर्ने प्राप्तान कारोकी रक्षा करनेकाले व्यानकार कारक तथा सर्वरहेकारण्या वरित्रभावी राजा ज्योतिर्तिकृत्वा व्यवस्था विकिश्यानको सम्प्रोतके सरक हो गर्ने है। एवा समय क्षकृतिकारमः है। को कार्यस्कृतिक सुन्ते। क्रवृति सकावर असम क्षेत्रर कर्षे विश्लानानि

क्रमानिनीने व्यवसेन सम्बद्ध एक सहार् क्रमा व्यवस्था स्थानक करे, स्रो कौस्तुम-में, जो सन्पूर्ण सामाजिक तरका, दिनाभक चरित तथा सूर्वके समान देवीनामान भी । यह • व्यक्ति विकासिक •

By affiliated affiliated and resident and resident and resident and resident and resident and particular and p

**344** 

क्षे । सम्बद्धार विकास अस्तित स्थानकर गर्मा संपूर्णन इस विकासीत्रको कारणे कारण write an Riginary both, no देवताओंने वृत्रं नारायणकी चीति शाबी भीका होती की । मुख्येषु जमानिको कामने वित्यानके जोगः हेते हैं, यह प्रकार सरक राज्यक्षेत्र करने का परिनंद और स्टेन्स्क्री बारात कह पानी और में शुक्रा धाने राजे र बहरनार के भाग जना च्यानीहरू केनाके कार अध्या प्रमुपे क्यानिकी जीतिक विश्वे 3mm है। गर्ने 1 के तहा चरस्वर निवर करें के और उसके पान ब्यून-के वैतिक है। अनुति असरावों संकेत और सम्या पानी आकारत विका और उन्तरिक्षीरे करे प्राप्तिको पेर विभाग । अन्यत्रे पुरिको सम्पूर्ण रावाओक्ता विशे क्षेत्रीक राज्य वक्केन कृती भगवान् सहस्रातेष्यको सरवार्थ को और प्रत्यो संक्षितीत सरके वह विश्वको कार कार्यसम्बद्धिः हिल-तम् अकारकारो महत्त्वालयोगी आस्त्राचना चारणे शर्मे ।

क्या दियों का लेड करनी चीड़ी महारिक्त रहती थी, रिस्तके स्टान्सर पुर 🕮 ( me figures of pair positivitit says figibit मानी की । यह अपने जीव वर्गीत व्यक्तिकार रिवर्ष कुट बहुत्वराज्येक वर्तिकारी सबी और इसमें एका प्रमुखेनकृत की हुई अञ्चलकारी कुश्राचा अञ्चलकृषेक स्थान विकास । सम्बन्धे निरम्पुराज्या यह आधुर्वकर क्यांस देखनार and women now how all for बहु अपने विकास-अक्षरण और अपने। मानिकारे का पानको भी वह स्थति कुता देवते की। अस्त भर असीवर उसने

देशके, कुम्पे अध्यक्त बाह्य बार्यन्त भी भौतुहत्त्वत् विकारीमी पूजा सरवेग्य प्रमुख्योको जिल्ला ही प्रमुक्त ज्ञान प्रोतके हिल्ला दिल्ला । एक सुपर पानर शरकार उसे and floffert shift if geer get विभिन्ने प्राप्त स्थानी एक विना और andreis floreflote aprel i filte aprèl whopie gifer we, seiner, we. ध्य, दीन और अक्षा असी हत्य कुछना उनके कुछ कृतन करके नग:करिया दिना विकेश की अधिव विकास । सुन्यर-सून्यर करी र्धार क्रामेशे बारंबार पूजन करके पानि-वर्गीत्वे पूजा विकास और व्यक्तिय प्राप्तान्ते। क्राच्येने ज्ञास प्रकार । इसी करण व्यक्तिको कामान् विक्ते आस्वतिका हुर् क्षाने पुरुष्के को पालों ओपओ विले क्षात्रका प्रांत कावा वर से प्राप्ता क्रिक्ट पूर्व एक दून्त थे। श्रीः वर क्षांकाः भूक्षांका भी इस कारणको चोळन करनेकी हुन्छ। नहीं हुई, तथ कारकी माँ शर्थ कार्य कर गर्भ और उसे फिल्के मार्ग आहेल बंध कर्मांट असन समाने बेचा देख भागक प्राप्त कार्यकृतर क्षीको सकी। प्रध्येक्ट की जेन बढ़ न जात, तब सारी क्रोको अन्याः औ सूच क्षेत्र । परिवर्ष और क्रांपे-वेटरेक के उस अपन दुव की असका, साम असने का **दिश्योतिक अस**न्यार दूर केन्द्र विका और जनगर बक्दमी कई सारी पुरत-सामार्थे वह कर है। यह देश बालक 'क्रथ-क्रम' करके से का । सेवले भरी हा पातीय अपने बेरेको और नक्तारकर पूरः काने कारी नहीं । कावाद क्रिकारी पुरस्को बाराने इस न्यू की तभी देश ना बालन मेल हे केल है अपनेता है। बड़ी मुख्यत करते हुए अक्षा पुरिर्वत होधार निर भग । अस्कै मेर्ड महिल्ल तथा प्रमान्त्रीक रेर्ड सारी । के बावे बाद अब को केव हुआ, जब जिला स्थानोंके नहींता हो एक सुन्तर असने अपने स्केमी।

क्षत गया, मनियोधेः समयोगः योथे उत्तयी प्रतेशक बाह्य रहे हैं। प्रात्नीकी सूर्यन रमाविकार्यांच्ये व्यक्त के राजी की र कराने हुए मोनेक प्रकान में निर्माण प्राप्त कर हिन्तरसम्बद्धे सुक्रेरिक करते थे। उत्तेष विकास हुए, सम्बद्ध और अवस्थि हुए भूवर्गन्य दिलामी केरे में। यहाँ बहुकुन मीतन्त्रीय राजा इर्तिक वने पूर प्रमूतरे क्रोका वे रहे थे। इस विकासको सम्बद्धानने क्रानिकान क्रंपरका कार्यक निवा अधिका था। न्यानिनमें का पुत्रने देवत, उस Realisper and seek & well at पुराय-सामानी सुराविका है। ज्यू तक देश ज्यू बारेन्स न्यूप्त उपकर प्राप्त हो पना । जी मन-हो-पर पड़ अरहार्च हुआ और बह बरवानको राज्यने निमय-सा है क्या । स्वयन्तर परावान् रिज्यकी जुलि करके असे मत्त्वार अनेत करकोचे करूक प्रताक और सूर्वाण संबंध बहुन्त वह चेप-वाल-व Paragraph args Popers i war bear प्राप्त अपने दिविषयों देखा। यह इन्द्रिश्वनके सकार सोगा के का का । का क्षा कुछ गुरुका सुरक्षिण होता? विक्रिय कृतं काम उन्त्यान सैकाले प्रधानिक होने सभा । जिन का उस नवनके चीतन नवा. मो सम प्रकारकी सोग्याओं सम्बद्ध था। कार भवनने सर्वत वर्षित, राज और सुवर्ध ही को पने थे। प्रशेषकातमें साध्य चीवर

प्रवेश करके बारकाने देखा, प्रस्की माँ

करंपनर स्थे रही है। सामन अलेकारोने अर्थित प्रारम्भाग कार विश्वपृत्ति देखा, जानेक क्रमी अंग कर्दात को रहे हैं और मह कारका नहीं ज़िकिर जनकर किर्मा स्थापन वेशानुनाने सनान दिवानी है। अनुवक्ती तरकार व्यान्यतन्त्रा सुन्दर गरिंदर जुनाते विकार हुए वस वार्त्यन्ते अपनी बाराको यह बेन्ह्ये इडाया । का भगवान् हिल्लामे कृष्णका हो कुकी थी। व्यतिकारे काकर देखा, तक कुछ अपूर्व-ता है गया वा। अस्ते नहान् आक्नूने निवश्न हे अन्ते केरेको प्रकार सन्तर विकास पुरुक्त पुरुक्ते निर्वतिकार्यां के पुरस्कात्रकार व्याप्त सारी कृतक कुरवर कारियमें राजाको सुवाप थे. को मिरमार परमान् विक्रके प्रधाने क्रमें रहते से : राज्य अकन निवस पूरा करके पारचे व्यापा नाई अस्ते और नारीनाके कुळका च्या प्रकार, जो कंकारतीयके संसूत्र प्रान्तेजला का, देखा। समिन्ते और क्षेत्रिनोस्तरित सम्बद्ध बन्धानेन वह सम्बद्ध देश परमानवृक्ति समुद्रमे क्षुत्र गर्ने और during the state with their जनसम्बद्धीय विकास सम्बद्ध सीमीन वर्गा हुए इन्होंने का बालकाको इन्हमते राजा र्विका । प्राकृत्यों ? इस समय वर्ष प्रश्न आहे अस्य क्षेत्रे सम्बन्धः स्था लोगः अस्यन्द्रविच्योत हेक्स न्येक्सके क्या और बहाया कीर्तन कारने करने । इस प्रकार दिल्कान यह अञ्चल बक्कान्य देशकेचे पुरनारिक्योको बक्क हुन हुअत और इसीची क्यांने यह सारी तन एक क्षान्तेः सन्तरं स्थानित हो ननी ।

पुरुष्टे निर्म नगरको कारो औरसे केवार रहे हुए राजधीने भी आरःकार अपने पुरावरोके वृक्तने व्या सारा अञ्चल वरित्र सुन्त । इसे सुनकर सब अध्यापीते वरिक्रा के गये और वहाँ अस्ये हुए संख नरेश इस्ता है आरक्षेत्र का अवन बोले— में गोन बहे से, इन समझ राज उन्हेंने जरी राम्य प्रकृतेन बढ़े असी निकारण है; ब्याल्यको क्या हैना । इक्टरियोच्य फारवर काले है । विकास पूर्वके माराज भी ऐसे फिल्मक 🕻 वे पना क्यांत्र से न्यून क्रिक्च है है। इसे विका प्रतेष करेंगे उक्तेर नगीर व्योधाने प्रण क्षम स्रोप यह हो कार्यने । अतः इन मरिकोर कृतक पूर्व केल-विकास के बाद रेक्ट कार्किय । देता होनेन चौकर हमान गाँ। क्रम क्रांगि ।"

प्रकार के प्रकारिकार अनुसरित से महाकारको का स्थापित कारीके चीवर वर्षे । यहाँ इन्हेंने बहुब्बलाया कुल विकास बिरा ने अन-के-सन कर नार्गनाक पहलू अन्यवसूर्व दिन्ह सीनान्त्रती पुरिन्द्रति प्रकार करे हुए उनके परक रचे। कई रामा चन्नारेयमें आने सहस्य प्रमाध कारण-कारण विकास से स्मूलीय by reducings the the retorns अस्तिका पूर्व गोलकानको सार कृत बारनेबंद रिप्ते त्या: प्रमाट हुन् विकासन और विकारिकुका दर्शन करके उन तक राजकोंने अवनी जनम सुद्धि भववान् दिवको कियानी स्थानी । वद्धनंतर इन स्तो नरेहोंने चलक्षर् प्रियम्पी कृषा सहा करनेके प्रियं जा भीवनिवद्यारे बहुत-सी बसूदे उत्तराज्यूर्वक भीद वर्षे । प्रमानने जनगर्दोंने जो प्रकारनाम्य

Beingerfe begefen betrete ber ben betrete men er er an betremmen er mer platen er er er er betre men er

हुए। उनके आने ही पान राज्य को नेन्सी कारत करे है गर्द । इन करने धरिएणानके Party given and women general to काथ विशेष कार्यको निक्षण क्षे प्रण्यान् अवकारीने पूर्वण क्षे व्यवस्था क्रूपान्ती का सम्बद्ध मोनाचे केंद्रे और कर गीनकारण-को प्रकार स्थानक का नोक्षीकी और देवारे हुए केलं — 'सरकारो ! सुध राज स्थेत क्का पूर्वते केवली भी नेते कर सुने । इससे हुए स्थेनोक्ट पहल हुएए । भगवान् विकास मूराची पार्टी है—स्वाहको । देखा विका क्षेत्रवारिकोचे रिक्ट कुमरि कोई गरि निवास करके पूर्व क्रूबाओं का का बाई है। यह बहे बीधान्यकों बात है कि इस भूगार्टीने प्रविकार कान दिये। इनके कान्ये - चेकाकान्याने दिलाकी पुरस्का सूर्वन कार्ये बैरभाग विकास तथा। ये सभी राजा अस्तरमा पहलो देशका भी ३तेर विका सम्बद्ध भी flower gar web art er fren: चीवकारको प्रतिनि स्थानेन्यास्य पद्ध पार्त्यस प्रमुख्य प्रोक्ताच्या होतु प्रमुद्ध है । प्रमु स्रोक्टी कार्म क्षेत्रीका अन्तेत्र कार्यः अन्ते यह मीख अंदर कर नेत्रत । क्रांकी चेवपर परावेत



अभागंत आठमी पीवीचे पहायक्षको नन्द हावि धरकार सम्बन्धित हो महाराज इत्या होने, जिनके वहाँ भाक्षाम् भगवान् चन्द्रतेनकी आहा हे जैसे आचे थे, वैसे नामयन उनके पुरक्षको प्रकट हो होकुन्स भाषको प्रसिद्ध होने । आजने यह चोपकुन्तर इस जगाते जीकाके नामसे विकेष स्थानि ब्राप्त करेग्दा ।'

सुतानी कारते हैं — प्रमाहान्ये ! ऐसा अध्यार अञ्चनीनयन दिवासका कामराज इनुपान्त्रीये समास राजाओं समा महाराज क्रमुसेनबंदे भी क्रमादृष्टिले देखा । तहनकर क्रहोते दश पृत्तिकत् ग्रेमकालक क्रीकरको बड़ी अस्त्रमाने साथ दिखीयासमाने उस आसार-भववारका क्लेस दिक, जे भगवाम् शिथक्ये सङ्ग्रत क्रिय है। इसके बाद परम प्रसम्भ कृत् इनुसान्त्री चन्नारेन और श्रीकरसे बिहा से उन इस्य राजाओंके देखने-

देखते वहीं अन्तर्भाव है भने । वे सब सब्ब (अध्याम १७) विषयको तपरवा, ओकारमें परमेश्वरतिकृके

### प्राथुभांच और असकी महिमाका वर्णन भक्तिके साथ उनकी लेगा मार्ग लगे। हुछ म्ब्रुपिनोने कहा—बद्धाध्यय *ब्*लबी !

आपने अपने भक्तकी रक्षा करनेकले असकार नाथक क्रिक्टनहरूने वर्ड अर्जन काला सुनायी है। अब कृता करके कीने व्योतिर्विष्टका परिकार क्रीतिने --- ओकार नीकी सर्वपालकारी परवेदारका ओ क्योतिर्दिक है, उसके आविश्वांक्यो कव्य

भुनाइये । स्तजी चोले-चार्कियो ! अवेषशा रीवंचे परयेशस्त्रक ज्योतिस्वा जिल

अकार प्रकट हुआ, कह मतक्ता 🐮 क्रेपसे सुनो । एक सम्बद्धने बात 🕏, भववाद् नास्ट मृति गोकर्या नायक क्षित्रके समीव का बड़ी

कालके बाद वे चुनियेत वहाँसे गिरियन विकास आहे और किन्सरे वहाँ की अवहरके साथ उनका पुत्रन किया । येरे पहाँ एक पुत्र है, काबी किसी बातकी कभी नहीं होती है, इस मायको बनमें लेकर

हो स्पेट गये। महालेजस्पी श्रीका की

ह्युकार्जीका उन्हेल प्राव्यः वर्गत

व्यक्तमांके साथ एकरजीकी क्यासभा करने

लगा। व्यक्तराज चन्नसंग और गोपधालक

श्रीकर क्षेत्रों ही बड़ी प्रसमताके साथ

म्बाह्मकरूपारी होना करते थे। उन्होंकी

कारक्षा करके का क्षेत्रीये परम का प्राप्त का रिया। इस प्रकार महाकास नामक

शिक्षरिकः १००५वर्केका आक्रय है।

ध्यानकार शंकर हुए प्रकोधा प्रथंथा हक

कानेकाले है। यह पास प्रमित्र सहस्रमध

**अक्रकान कहा गया है, जो सब प्रकारका** 

सुक देवेकारः। है। यह जिल्लानिओ बक्रने

तका कर्मको अस्ति करानेवास्त्र 🗎 (

विकासकार पास्त्रविके सामने संद्रा है गवा । उसकी वह अधियानभरी बात क्षकार अहंकारज्ञक्क गरद मुनि संबी साँदा साँचकर कुरकार तारे सा गये। यह

देख विकार पर्वतने पूछा—'आयमे मेरे यहाँ क्रीय-की कामी देली है ? आपके इस सरह

लेबी सांस रविचनेका क्या कारण है ?"

कि हैं। क्षिर को कुछ कहा केलों को सुन्ता अपने अपने अपने संस्कृतिक कर्णा अध्यक्षेत्र करा--कुछ । कैलों को सह कुछ क्षित अध्यक्ष्यकाता स्थित को विकास विकास विकास विकास का सुन्ता अपने अपने का स्थान प्रदेश । असीमा क्षित्रीया ।

है। उसके विकासिक विकास वेकसाओंके कोकोंने के ज्यूंक दूधा है। सिंह कुकरे निकास करें ( क्रियाच्या चल गाँउ वर्षे नहीं बहेश सका है। शृतकी कारो है—वेल्ल का⊯कर मानवर्धी बढ़ांचे रिवर तरह अल्पे में, जरी स्तुष्ट कार दिये । परंतु विकास कर्मन 'मेरे affeite berfeint fanne f' feie phone हुआ प्रान्ति-तम संबद्ध हो ज्या । अस्ता, "See & Propose vertex, singula कारावानकृतिक संगतक फरीला' हेवा प्राणिक निक्षम् करके का भगवान् जेकाकी श्रारको नवा। स्वयंतर वर्ध संस्थान् adverteit Reift 3. mil moneyde. पान्य करे किन्से क्षेत्रिकी कर्न और कः पर्यास्त्र निरम्पत सम्बन्धि शहराध्यम पारके दिलके व्यानने धारत है पत्र अपनी त्राधानेत एकामरे है। सामा आहे । विकास वर्णको हेली सम्बद्धा देशस्या पार्वकी-पति इसम् क्षे नवे । इन्होंने विश्वक्रमाने

है और तुम्बारी सम्बारने उत्तर है।'

रिश्म चेरन—नेनेबार बारनी ! आग सहा है असम्बारत है। यदि आग पुत्रवर असम है से मुझे यह आगीह चुदि उत्तर बहारिको, को असमें बारनेको सिद्ध बहारेकारों हो।

अवना वह अवन दिश्यक, को चेनिनीके

रिस्ते भी सुर्वश्य है। वे प्रमान हो जब समय

कारोर कोरो-'विकास ! पुन्न स्केतानिका

कर वानो । में नव्योग्ये अभीक् वर वेरेक्टन

कारणकारण का र पर्यक्रम्य प्रामुद्धे उसे बाद्व अस्य पर है. हिला और बाद्या—"पर्यक्रमा विश्वत है पूर्व केंद्रा पर्यो, केंद्रा करते हैं प्रशी अस्य हैंद्राम क्ष्मा विकास अस्तरकारणास्त्र स्था करके क्षेत्रे और प्रकारकीयर स्था करके क्षेत्रे —'प्रच्ये ) अस्य पर्व विकासकी विकास करें (

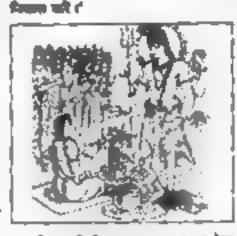

केन्स्राक्ष्मिक यह बात प्रत्यार गरनेकर किय जाता हो गये और स्पेक्टेक्टे सुख हेर्बर्क रिप्क अपूर्णि प्रमुख् बेरत ही निज्ञा । कर्त को एक है ओक्स्प्रेस्ट्र का, वह से क्राम्पोर्थ विकास के गया। प्रकार से स्वाहित्य हे, ने ऑस्ट्रार जनसे विकास हुए और वार्थिकपृष्टिने को निरम-न्केरित प्रतिनीत 🥩, जानकी परवेंचर संक्रा 🧺 (वरवेंचरको हैं। अन्यतेश्वर भी महते हैं) । इस प्रसार अंग्रेकर और पर्यक्त-के केने दिलांतिक क्योंको अर्थात कर अग्रम करनेवाले हैं। का राज्य देखाकारों और स्वरिपोर्न स्थ केंगी Bughab पूरत को और परावस् कुरुक्तान्त्रको संस्था कार्याः अनेका वर साह क्रिके । सर्व्यक्त केला अवने-अपने क्यानको भवे और विश्वासका भी अधिक

अध्यक्तिक अनुभव कार्य समा । अस्ये

अवदे अचीव पार्चको सिद्ध विकास और

क्रवांत्रक परिवासको स्थान दिया । को पुरस

क्षाने संस्था नहीं।

स्ताओ पहाले हैं----**गार्टियो ! ओ**न्सारने

पुर प्रकार कार्यकर् क्षेत्रस्था कूमर कारण को अवेदिनीय प्रकार कृता और कार्यन है, यह माराके गर्भने पिर नहीं आता और आराधगरो जो पाल निरंतन है, यह सब कारों अचीत पालको आह कर रेका है-- वहाँ दुने कहा दिया। इसके कह मैं सहय केवर जानक न्योदितिकृतक वर्णन करीना । (49 HIMBS)

## वेत्त्रदेश्वर तथा भीवर्यकार जायक ज्योतिरिक्तिके आविर्यायकी कवा तका उनके याद्यात्मका वर्णन

विकास को ना-असमा अन्यत से असमार िर्मात्रकार्याक व्यक्तिकार्यक श्रीद है स्थान्या करते हैं, का खेलेंने कार्यिक विकारिक बनावर असमें विकार के पूजा बहुत भारतेके विको भारतान् सन्तुने प्राचीन बर्र । रिकारी कारोबेट अवरित क्षेत्रेक सारण प्रतिक्षित कर्णा करूने हुए व्यक्तिकानुको युक्ति होतेके रिक्ट आया करने के । का इन बोनोके वार्थित-कुरून करने बहुत दिन चीत गर्थे, तम एक स्त्रम क्लेक्ट केंक्ट करन हैकर बाह —'मैं सुवारी आयवनके बहर



प्रमुख प्रमुक्त हैला स्थानिक गर और कुरुपान्ने स्वेत्येके क्षित्रकी सामगाने क्क्स-'हेक्स ! चरि अस अस्त है और भीर चुने का देश करते हैं से अपने सकासे Que uper untbile firt unf fram ib mark (\*



का क्षेत्रों बन्दुओंके इस प्रकार अनुरोक कानेका कारकालकारी महेवा दिवासकरे इस केव्यानीयोगे स्वयं उन्हेरिसिंक्को रूपमे विकार हो नचे। इस खेनोसे खेनत होनार सामूर्ज पुरस्त और कावता जान करनेवारे साल होत्रोका काकार करने और मन्त्रोको इत्रीत हेनेके रिक्ते उसमें वेकारेकाके आओ प्रसिद्ध हो नहीं रहते हैं। वे दर्शन और पूजन प्रत्येकारी अस्तीयते सक् अभीत् कर्त् वरून कारो है। उसी विकार रेक्कर जिल्ले भी व्यक्तिकालो केत्रोरश्वरका पूजन किया, इसके रिक्ने स्थापें भी पु:सा दुर्मण हो गया । को जनकर दिवका द्वीप पक वर्ष विक्रिक्के निकार विकास करते अञ्चित कारत (बाहुन का कहा) नवाल है, का इस परावपुता स्वयनका वर्तन असेह सवस बारोंसे पुता हो जाता है, साथ ही जीवन्यूओ भी हो जाता है। को क्यूरीकान्द्री कांच करता 🛊, को भी पीवन्युक्ति जात होती है । वर और मारायकांके वधा केट्रिया निकांक कार्या बर्शन कारके बनुष्य कंत्राका जानी होना है, इसमें संस्था नहीं है। वेद्यारेश्वरमें अधिर र मानेवाले की पुरान कार्डकी जात कारण कारके क्रमीर जासरक व्यक्तिक व्यक्ति जाती 🛊 वर जाने 👯 वे 🖷 पोक्ष का जाने -put frem mebal semprese मही है। " मेजारतीचेरे महेचकर सह प्रेमपूर्वक केवरेक्स्मी पूजा करके महीका कार यो निर्मेक पश्चान् मनुष्यका किए जन्म मही होता। सन्द्राणो ! इस पास्तवानी सम्पूर्ण जीवीको भवित्रकारको भववान् वर-नारायकार्था नवा केळरेचर क्ष्युकी कुछ कानी वाधिते ।

अस में चीनहोत्तर जनक जोतिहर्तिकुका म्बहुतम् स्रोत्सः स्टब्स्य देशी

विकतिएको कालको साहास भगवान् इंग्सर क्योदिर्शिक्षके कको अवसीर्थ हुए थे। अका यह साम्य करवान और सुक्रका आसम् है। प्रकारके ! पूर्वकरतने एक महापर्वकार्य राज्यस हुआ वा, विक्रमा जन भीन का । यह रहत वर्गका विकास करता और क्रमक प्राप्तिकोको दुःस्य देशा था । 🗪 व्यापाली राक्षण कुञ्चलकोते जीवे और कर्वटीके नर्पमे जयत हुआ था नका अपनी ment mu mp miner fram uter का एक दिन समझा लोकोको पु:का हेरेकाने कवानक प्रस्तानी हुई जीवने श्रमनी बक्रको प्रका—'माँ । मेरे फिलानी कर्ज हैं ? इस अधेरती बाने रहती हो ? मैं यह सम ज्यानक प्राप्तक है। अतः प्राप्तकं पात कारको ।'

कर्मकी चोली-चेदा ! राज्यको कोरे भाई सुरम्पारमं हेरे विता से । माईसर्वत उस महामानी बीराको बीराक्ये कार क्रान्त । मेरे विक्रमा राज कर्णर और सरावार नाम पुजारी का विराध की पति थे, जिन्हें पूर्वकालये राजवे कर इस्स । अपने जिम क्वानीके जारे जानेवर में शको मासा-फिराफे कार रहती हो । एक दिन मेरे भारत-विका अन्यस्य मुक्ति दिल्क धुनीयलको अन्यत आवार बनानेके रिजे गये। में यहे तपशी और महालग में । उन्होंने कृषित होकर मेरे माना-वितानको जन्म कर करना । वे केनी मर गर्वे । तबके में अनेत्सी ब्रोकर मब्रे कुमन्त्रे स्था इस प्रबंधपा रहने लगी। नेपा कोई अवस्था नहीं क रूप । मैं अस्वस्थ और

वेट्टोरमा वक्त के व्यक्तिकार में पृष्क । देवीर पृक्क कारतेव ना कर्म विकास ।

**पु: करे अतुर हेकर वहाँ निवास काती** भी । इस्ते समय महत्त् करा-परकारको

सन्तर रक्षा कुल्का जे रक्षके केटे भाई थे, नहीं अने । इन्होंने करवार नेरे सकत स्थानम् किया । विन ने मुझे क्षेत्रका राज्य

कले गर्चे । सन्दक्षम् तुन्हानः कच हुना । कु भी विसाने समान ही महान् करनाहरू और मराक्राणे के। अन्य में तुन्तारा ही सक्रम रोका वहीं कारकोप करती है। स्तर्भ काले हैं—स्वापनी !

मार्गादीको यह कार सुरकार अधारकः माञ्चली जीन कुरिल हे वह विकार करने राना कि 'ने विकास साथ केला नार्वन कार्य ? इन्होंने मेरे विसामधे बार क्रमा । मेरे नाना-नानी भी बच्चे बच्चे क्रको क्रको को क्ते। विकासको भी प्रमुध्ने ही बार हतान और इस क्यार मुझे बहुत द:सा दिया । यदि मैं अनमे निरासका कुछ है को बोब्रारिको

रेता निक्रम काके भीन महान् तम करनेके निन्धे करार गया । जाने सहारकीकी प्रशासको दिन्दे एक इस्तर क्लॉन्स बहुन् तम किया । तम्बाके साम-साम का पन-प्री-मन इक्केनकर ज्यान किया करता था। सम लोकन्सिमान्ह इन्ह्या उसे वर हेवेके दिन्ने

अन्यक्ष पीवत हैगा है

गर्वे और इस प्रकार केले ( सदानीने करा-चीन ! 🕯 सूच्या असमा 🐮 गुप्पारी 🖃 इच्छा हो, उसके अनुसार वर मन्ति । भीम बोटा—देवेका ! कारणात्म !

भी। शाथ प्रशंस हैं और युद्धों वर देख बढ़ारे है को अराज नुद्धी देखा चल दीविको, विकासकी कहीं तुलना न हो। मृतनी कहते हैं—ऐसा ब्यूबर उस पाव्य राक्ष्म अपने यर आचा और जाताको प्रकार करके प्रीकालपूर्वक वर्षे गर्वते कोरम — 'र्या ! अस तुन्न बेरा कर देखे । मैं इन्द्र आदि केवन्यओं तथा इनकी सहायना करकेक्षके जीवरिका सहाय संहार कर क्राईक 🖒 केवा बढ़कर भवानक वराक्रणी

राक्काने अक्रामीको नवकार किया और

महामधी भी उसे आसीह वर देखर अपने

बारको करे को । बहुततीसे असका कर

भीवने पहले इस आहे हेवलओको जीता और इन प्राथमी अपने-अपने स्थानते निवासक व्यक्ता विद्यात । स्थाननार क्षेत्रसाउनीकी प्राचनको प्रच्या यक्ष नेपेक्स श्रीवृत्तिको भी करने सुद्धार्थ इराया । तिरः प्रारकतापूर्णका पुर्वाको जीतक ज्ञान किया । समसे पहले क्षत्र करायकार केंद्रतके राज्या अनुविकासकी चीननेके मैनने गया। चहाँ राजांके साथ काका कर्वकर बुद्ध इक्षा । बुद्ध असुर भीमने प्रकारिक विके हुए बरके जन्मकरे विकास

नामविक्रेसीक उसका राज्य गया सर्वास अपने अधिकारने कर रिन्या। मनकन् रिक्कोर क्रिय असा धर्मकेची धरण सर्वाच्या राज्यको भी उसने केंद्र कर रिच्या और उनके पैरोने बेटी डालकर उन्हें क्वाना स्थानमें बेद कर दिवा । वर्डी उन्होंने घरमान्त्री प्रीतिके हैको दिलाकी उत्तम पार्थिकपूर्नि बनाकर क्रद्रीका चन्नव-कृष्य आरम्भ कर दिया।

असीका रहनेवाले महाचीर महाराज

लुक्किक्को पराम कर दिन और सम

कुजनकी विकिसे संकरवीकी पूजा सम्बद्ध को । विकित्त्रेक भगवाद दिवका व्यास काके वे प्रमाणकृतः पञ्चाश्याकः (३५ भगः

क्यूमें ब्यांबार महासीकी सुनि की और

कार्यक्रक साम अर्थेट करके गार्थिक-

• स्टिक्ट विकासिक • 

शिवाय) का क्या करने सने। अन्य क्यें अनुने बदा<del>- देशताओं ! कार्यक्र</del> कुरता कोई नजन करनेके मैंन्से अस्मातक हेहाके राजा सुद्रहित्स मेरे केंद्र शक्त हैं। जनसे मही मिलना व्या । इन दिलो कन्बदी जावनी मती राजकारणका दक्षिण प्रेकपूर्वक मार्थिय-पुराष कित्य अस्ती भी। के श्रूमांक अवन्यभावते अस्टेका क्लबाल करनेकार भाषवाम् संग्रहस्या स्थाप करते और प्रतिदिन अहींकी भारतकार्य तत्त्वा रहते थे । इत्तर का राक्ष परके अधिकारके केविन हे बहुवार्ज आहि सम वर्गीका लोग सामे लगा और सबसे बढ़ने सना—'तुव स्रोग सब पुळ मुक्ते ही हो ।' व्यक्तिके 🛭 कुरातक संक्रातीकी ब्यून बड़ी रेन्स स्तथ से उसने सारी पृथ्वीको

अन्तरे कराने कर रिका : मह केंग्रे, कराने, स्थानिको और पुराकोचे करावे हुए अर्थका

रवेण कार्ये प्रतित्याली क्षेत्री कारण

स्थापा सर्व ही अध्योग कार्य राज्य :

WES.

तक एक देवना तक सुन्नि अस्तिक मीकि के मक्तानेपीके नदार गये और भिन्नकर आरम्बन नवा सब्बन करने वरने । क्यके इस क्यार मुनि कानेका प्रयूक्त रिया असमा प्रकार हो देखानऔर चोले---भ्रिकाम काम महर्षिके है है प्रसाद है। कर

व्यक्ति । अपरास्त्र वर्षण-स्त्र वदार्थ नेतन्त्र काले ? " देवाच क्रीते-क्रीका १ अन्तर्वांनी हैं, अतः राज्येः मान्योः हतरे प्रते जानने हैं। जरनने मुख्य भी अञ्चल नहीं है। प्रभी । महेका । क्रम्बाराओं हत्या क्रावेटीका करणाह कुछ प्रकृत की। म्बानीके दिने हुए बातो समितकारी हो देशकाओंको निरम्तर पीक्ष दे रहा है। असः आन इस कुरुद्वनी सक्तलब बाह कर दीविष्टे । इस्पर कुल क्रीडिके, विल्ला व महिलिये ।

नेता एक अनेक कह है। जिर नुकार सकत कर्म्य क्रील 🗗 पूरा हो जायगा। कारो पाइन — 'पानकल देहके अधिकीर प्याराज सुरक्षिण ! अयो ! तुव मेरे विशेष क्या हो । अतः प्रेक्ट्रक् नेतः प्रथम क्रहे । द्धा राक्षण भीन प्रकारतीया पर पायर प्रकार क्षे गमा है। श्रमीविको उन्हों तुम्हारा विश्वनार विकास है। चरेतु अस्त में अस तक्ष्मको सरर क्रानुन्त, क्रानी संक्रेप्र नहीं है।'

क्या वेकारओंने प्रशासनपूर्वक नहीं नानार का व्यागानके सम्बुधी करी हुई सारी बात नम् सुन्तरमे । जनमे यह संदेश सहकार नेवालओं और व्यक्तिकोध्ये प्रकृत आगर आह कुरता और के कथ-के-सक प्रीत हो अवने-शंको आध्यको क्ले ५वे । इयर मरावान् रिक्ट भी अवने गर्याके

यसनी कहते हैं—स्वयुक्ते । सब कर

कर खेळाडूनकी कलको अपने भसावी रका करनेके नियो साहर इसके विकास गर्क और गुलक्करो कहें कहर नचे । इसी समस्य वानकाननेको परितंत दिवको सामने नाव क्षान लगमा आरक्त किया। इतनेवें सै वितरीने राज्यको जन्मर यह दिन कि राजा गुन्हारे (कहन्दे) रिक्ने कोई प्रश्लाम कर rit fin का करवार पुरते ही वह समृत

कृष्णि हे उस और उनके मार हालनेकी उच्चारों नेवी सरकार हायमें निके राजके कर कर। को कथि। असे से समझ रिका भी, जो देशका तथा जाके प्रयोजन और कार्यको सम्बद्धाः सञ्चलने यही भाग कि समा मेरे निये सक कर रहा है।

शतः 'सम्ब आमनिकोतकीत प्रत भौतको में बलपूर्वक अधी वर्ष कर देख है, देशा विचारका का महामतेची राज्याने राजको बहुत इंटि। और बुद्धा 'बब्द कर रहे हो ?' राजाने चनवान् क्षेत्ररवर १३हरूव भार सीवकर कहा—'ने करावर जनलंड स्वामी भगवान् विकास कृतः सारकः 🛊 🖰 राम राधान परिवर्ग प्राचनान् क्षेत्राचे प्रति भारू तिरस्कानुमः हुर्वकन क्याबार गामको धानवास और चनवान् संकाले पर्वतंत्र-लिक्कार गरमनार करभंदी । यह मन्द्रवार कर पार्थिकनिक्का स्वर्ध भी जो कर्ण पार्थी कि अपने साक्षान् मगनान् वर वहाँ अवह हो गर्व और मोले—'देलो, मैं भीनेवर हूं और अवने चमक्ती रक्षाके दिनो प्रकट हुआ है। मेरा क्लोम ही कह हम है कि मैं सक् अपन

देशा सङ्ग्राम साम्बन्ध विवाने विकाससे उसकी सरावारके यो हुकते कर दिवे । सब क्य राक्षको विश्व अवना विकास कारावा, पांतु जन्मुने इस सूहके विञ्चलके भी कैनावे दुवाहे कर हाले । नदनकर प्रोकरवीके साथ असका और युद्ध हुआ निस्त्ये स्वरंग काम् शुल्ल को करा। जब कररातीने अवसार मगभाग् संस्थाने प्रार्थना वर्षे ।

भारती रक्त करें। इस्तीनचे पहलेको सुरक्ष

वैनेकाले मेरे क्लबरी अ्वेत शृहिकार नारो ।"

मारद मोले स्वेगीको

कीत ही इसका संदार कर हारिको । व्यक्तीके इस प्रकार प्रार्थना कार्यपर वरकान् प्रकृते हुंकारकारमे उस समय स्वयन्त राज्यस्थेको प्रस्त वार शत्सा । सुनै रे क्या देवनाओंके देवले-देवले विकासीने का नारे राज्ञपरोको सन्ध कर दिया । नदकसर धनवान् इंकरकी कुक्तने इन्द्र आदि समूह रेक्काओं और मुनीश्वरोक्त्रे सामित विली तका सम्पूर्ण जनम् अवस्थ स्था । कार संबद देवनाओं और विदेशतः वृज्यिते भगवान् प्रकारते जाबेता की कि 'प्रको । आप यहाँ मोन्जेंको सुका देवेके रिक्ने सहा विकास करे । यह देश निर्मित साम्रा गया है । सही अन्तेकले लोगोंको प्रत्यः दुःस ही प्राप्त होतर है। परंतु आवकार दर्जन भारतेसे कहाँ जनका कारणक होता । आप पीनकंशाके जनके निरम्पास क्षेत्रे अतेर सम्बद्ध सम्बन्ध अन्तेरकीकी सिरीज्ञ करेंगे। अराधका यह

क्ल्फनेकारी कोकर ! वी ताथ ! आप अस

करें, समा करें। विन्यंत्रको काटनेके शिथे

करकार चलानेकी क्या आवश्यकता है।

ज्योतिशिक्ष संध पूजनीय और संपत्त अविविश्वेका विकारण कामेकारण होगा / स्तर्वो करते हैं-- प्राथमको ! उनके प्रस प्रकार अर्थना करनेवर स्केमहिनकारी स्वं क्षकारताल परण स्थानक वित्रव प्रसन्नतापूर्वक कार्ये जारें रिका है गर्थ ( अध्यास १९—११)

## वियोक्त ज्योतिर्दिङ्ग और उनकी महिमाके प्रसङ्गवे पञ्चक्रोशीकी महत्ताका प्रतिपादन

स्तर्गी अक्षेत्रे है—मुस्लिये । अस्त्र में न्यान करनेसमय है। सुमलोग सुन्ते, इस न्यातीके विकेशर अञ्चक अवेतिर्विद्वास्त्र भूतलवर से कोई भी वानु तूक्तियोज्ञर होती माहरूप बनाठेना, जो ब्हाअस्तरतेका भी है, वह समिदाबन्द्राक्का, निर्विकार हो।

bill benegange bieret til en sammer frei fing gegen fin if ben andere til bester der bie se se sammelt प्रमानम् सहरतम् है । अपने वैत्रकृषः (अहैन) भाषामें ही राज्येकाले जन अधितीय परमानामें । हिना । जनसमोत रिप्ते जो कोई स्थान है ही काणी एकारे के हो जानेकी एकर जाता, जाति। किर इस क्षेत्रों इस समय कहाँ विका 😭 " । फिर मे ही मरभारम सञ्चानकार्ने होनार अध्यक्षी आहार्ता अनुसार तथ करें हैं। जनक हो जिस सञ्चलने । ने दिला हो पुरूष और सी से क्योंने प्रकट हो गये। उनने से पुरुष का, कारका 'रिस्क' साथ हुआ और के भी हा, जो 'प्रसित' ब्यूने है। इस fingerspream flow safe spilet and अबुद्ध प्राच्या सम्बन्धाने ही के बेलमी (अनुसीर और गुज्य) की वृद्धि की । कृतिकर्त । उस क्षेत्री मात्रा-विकाश्मेको उस सम्बंध सामने न देशका में होती अपूर्ण और पुरूष पहल् भीक्षणमें यह राजे। इस समा निर्मुख धरमाताले आवास्थानी प्रवार छो—'हर क्षेत्रीको स्थलक करावी काक्षिते । जिल पुरस्के परंप जान सुद्धिका किसार क्षेत्रा ह



े प्रकृति और पूरण बोले—'त्रको !

त्य निर्मुल क्रियने नेक्क्स सारभूत वॉक्स क्षेत्र नेने-बीई हुभ इने सुन्दर राजका निर्वाण किया, जो उनका अकत ही अराज मा । यह सम्बे आवस्था अवकरकोरे पुरस था । ज्या नगरका निर्माण करके उन्होंने और हम क्षेत्रीके रिक्ने चेका । यह प्रपर अञ्चलकी पुरुष्के समीव अस्तर विका हो गया। तब पूर्वय —श्रीवृद्धिये क्रम पगरमें विकास है कृष्टिको कालाको विकास काल पर्यो हुए बहुत वर्गनिक सर विकास का सन्ति वरिकारों कारण उनके प्रशिक्त केंद्र सराकी अनेक बारार्ग् प्रकट औ, जिस्से साम सूच जानवार स्थान हो गया । वहाँ शुरून पुरू भी दिकाली नहीं देशा था। वसे देशावार भगवान् किन्द्र कर हो का चीत हो — यह बैतरी अञ्चल बन्धु विकासी देती है ? इस समय इस आक्रमेको देशस्या उन्होंने अध्यम सिर विकास, जिससे का प्रमुख कारणे ही वसके क्षा सम्बन्धे भागि गिर गाहै । जाही यह गाँ**न** निर्दे, का हारा परिवर्तिका नायन पहान् नीर्ज हो राज । जब पूर्वोक्त जनगतियों पह सारी पहालोकी क्षूपने और पहने रचने, सब निर्मूक दिवाने एतिया ही बले अपने विश्वासकी क्रम कारण कर शिया। फिर निष्यु अवनी क्याँ अपूरतिके लाम कही लोगे । तम अनगरी नानियो एक काला प्रकट हुआ और उस क्ष्माने प्रका करण दूर । जनकी अवस्ति भी राकरका आहेज है। कारण या । महनपूर

उन्होंने दिवाची अदाव चनार अद्भूत सुद्धि आगम्ब ची । महाराजीने स्वायकाने चौद्धा पुत्रान वाचाने । सहाराज्यास विकास नहर्षिकीने प्रवास साचेड़ कोजन्त्वर असावा है। किस मनावान् दिवाने पह सोजन कि 'स्वायकोठ मीतर कार्यशासने केंग्रे हुए अस्सी मुझे केंग्रे

प्राप्त कर समेंजे ?' को सोकार उन्होंने

मुन्दिकारियो पहाकोत्रीको इस उपाहने होद

Mary e

"यह वद्यालेकी कार्यो होगाने पाल्याच-क्रिके, सर्वक्याच्या अस् पारनेवाली, इंग्ल्याची राज्य केक्सके प्रधानिक पारनेवाली पाली त्यो है। अस्क् पूर्ण क्या क्रिक है। वहाँ व्यक्त पर्याल्याने "अस्मित्रात" स्वयूच्या स्थान व्यक्त है। अस् वैते अस्त्रपुत हो। तृष्टें प्रत्यो इस क्षेत्रका प्रधान नहीं व्यक्त व्यक्ति ।" वृत्ता व्यक्तव्य धारवान, हाने व्यक्तिवृत्तिको स्वयं अपने

धारणान् हरने वारणीत्रीको कामे अन्ये तिक्ष्मणे व्याप कर मार्थनोको व्याप्ते क्षेत्र दिवा । अक्षरबीका एक दिव पूरा क्षेत्रेकर पाव कारे वारण्यात जनम की काम है, सब की विक्षण के इस कामीपुरीका नाम नहीं क्षेत्र व वस सामा अस्ति की देवीर की कामकान पूरः सामा कर केने हैं और की कामकान पूरः सामा कर केने हैं और की कामकान पूरः सामा कर केने हैं और की कामकान पूरः सामा कर केने हैं अप को किए के इस पूर्णावार स्थापित कर केने हैं। कामीका सामा करनेने ही इस पूरीको 'सामा' कामे

निरास्त्रकार पहला है। जब ज्यानासकी पुरवोको को कोश ज्यान करनेवारण है। पुरविक्तो ! अस्य जोश्रयकार आयोगे स्त्रकाय आदि सुक्ति जात् होती है। सेजार

पुरा करवरीने ही बीबोबचे स्वयुक्त कारण

शर्वोत्तम वृक्ति सुरूष होती 🕏 । विकास सही

है। काशीमें अधिमुक्तेमाररिक् रुख

की निव नहीं है, उनके निक्षे कारध्यती पूरी ही निव है। कारपुर्वनको पहाकोसी करोड़ो हाकओंका विकास करनेवाली है। अहीं स्वाहत अंबरराम भी परकारी हवार करते हैं। किर दूसरोकी के बात ही क्या है। यह संकरकी किय असरी कारी कहा कोए और

योग्रा प्रमान वालोगलये हैं।

कैरणसके जी। को चीतरके सरकपूती और व्यापने सकेत्वी को गये हैं, करकारि वर्क सकते विश्वास है। वे निर्माण होने हुए की अनुस्तकार्थ अब्देश हुए दिख है। अनुनि बरोकर अञ्चल करके निर्माण दिख्यों हुए अवस्थ कर्मा।

कर केले—विश्वास ! जोकर ! में अगवात के हैं, इसमें केवल जो है। काल महत्वेत ! यून अगवातात कृत्या परिचिते ! अगवाते ! स्टेप्टियमी कार्यको आवतो क्या कहीं स्था प्राप्ति । अगवात ! में अगवाते प्राप्ति प्राप्ता है। अगव वहीं स्थार कीलोका कहार करें।

क्तनी करते है—स्वयंत्रका पर और इत्यंत्रके करते रक्तेत्रको अधिपुत्रने भी भवानो कांक्रा प्रक्रिय करते नेक्षेत्रे अधि क्रमे हुए ही अध्यक्तकृषेत्र असे क्ष्म । अधिपुद्ध केलं—करतकारी गेगके

कुण्या अर्थका देशाधिकोच काल्येय !: आव कार्यकाचे तीत्री एकेकांकि काली सभा प्रकृत और किया आधिके प्रशा को संवर्गीय है। देश ! कार्यापुरिको अर्था अपनी एककारी क्षिकार को । में अधिकार सुक्ता प्रशासिक किये कही सभा अर्थका कार्य एकाके कियाकारणे कींद्र एड्डिंग । अर्थ ही मुनिह हैनेकाले सभा सम्बूर्ण कार्यनाओके पूरण है.

कुलत कोई नहीं। अल: अल्प परोप्यकरके

• संविद्धाः विकाहरून 🗻 See \*\*\*\*\*\*<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> हिन्ने इम्प्राहित बदा वहाँ विराजधान हो। विश्वतानने धनवान् संवारते इस प्रवार

सदादित्य ! आन समास अधिको संस्थान कथेना को, तथ सर्वेश्वर दित्य समास सागरमे पार करें। इर । मैं कार्यकार प्रार्थका स्वेकत्रेयता कावतार कारनेके निर्मे वहाँ करता है कि जान अपने पन्नोक्षर कार्य किवजवान हो नने। किर दिनसे धनामन् विकास करें।

स्तर्भ काने हैं—साहायों । यह सर्वश्रेष्ट पुरी हो क्यों ।

स्तर्गा कवने हैं। मुख्यको 🖰 है

प्रेक्षेपमे ही कराजारी तका विशेषको परव

सुन्तर बाह्यसम्बद्धाः कर्णन करमा 🜓 सुन्ते ।

एक सम्बद्धी कर है कि कर्तने देवीने

दिव्य कालीये आ गये, वसी दिल्ले काली (अध्याप ११)

जीवन्तुसः ही समझन्त काहिने । वे हेनों कहीं

भी गरे, शरंश है जेश जार कर हैने हैं। यह

येने निर्देशन जान जा**हे है। सर्वो**सन्दर्शक

बारावाकी तथा विश्वेष्टरका पाहारूप

ह्येक-दिल्को कान्याने वही कान्याके शाब भगवान् क्रिक्ते अविद्या होत और अधिकृतः निवृत्ता ककृत्व पूर्ण । तम प्रतिकर हिल्लो करा—बह बाराजकीयुरी कथांके दिन्हें नेता मुहास्थ होत है और सभी जीवोदी वृत्तिकार करेंगा है। है। इस क्षेत्रके विद्युपत करा मेरे प्राप्ता आक्षय के माना प्रकारके केंद्र कारण किये मेरे लोकको पानेकी इच्छा रखकर जिलका और क्रिकेट्रिय हो निस्य महत्योगका अञ्चल कारो है। जा जान नहन्त्रोनका जान है पासूचर योग । अस्तर श्रीनेचेत्रर अस्तिवस्थ हुआ है। यह योग और नोक्षकम कल प्रदान कर्मकारम है। महेक्सी ! बागकरी प्रतिने निवास करना सुद्धे सदा है अवहा समना है। किस कारणसे मैं सब कुछ छोड़कर कड़सैये रहता है, उसे कराता है, सुन्ते । को येश जक तथा मेरे तत्त्वका इतरी है, वे क्षेत्रों अवदय 🛢 मोशके भागी होते हैं। उनके लिये हीचेची

अनेशा नहीं है। विदित और अविदित देनो

प्रकारके कर्म उनके लिये समान है। उन्हें

देवी को ! का पाय काव अधिपुर्ध सीवीयें को विकोध बात है, उसे तुम बन समाकर सुनो । सुधी कर्ण और समस्य आक्रमीके स्तेत कई ने करका, करन का कुरे, कोई भी करों न हो — करि इस पुरिने नर जाये तो मुख हो हो जाने हैं, इसमें संस्था नहीं है। हरी अवस्ति के या परिता, कुमारी के पर विकारित, विकास हो या कथता, रजस्तान, प्रमुख, संस्कृतक्षेत्र अथवा जैली-तेली — कैतरी ही क्यों न हो, वहि इस होकों गरी हो से अवद्य मोश्रुकी मारिनी होती है—इसमें मोद भी है। सेव्य, अध्यय, ज्युपिक क्षताच्या जलपुर अनुमी वीने सही मरनेपर मोक्ष पहल है, वैसे और मही नहीं पाना। हेकि ! यहाँ मरनेकारेके रिक्ने न ज्ञानकी अनेश्वर 🛊 न धरिकती; न व्यवंती आकारकाता है न दानकी; न कभी संस्कृतीकारे अनेका है और म वर्गवारे ही: वर्धी नामकीर्तन, पुजन सक्त इसम जातिकी

भी अपेका नहीं होती। यो मनुष्य मेरे इस

चोक्रदाचक क्षेत्रचे निकास करता है, वह कहे वैसे गरे उसके किये केक्करी जाति

Actionstates reliables principal and the second second second second by the second second second second second

गुप्रको भी गुप्रकर है। उद्धार आदि देवाल भी पुरुके महराज्यको नहीं सहनते । प्रार्थरूने यह मकर क्षेत्र अधिपुक्त जनसे प्रसिद्ध है: क्वेंदिर नेविया असीर राजी सीओरी बढ़ बेह 🕯 । यह परनेपर अवस्थ मोझ देवेवारम 🛊 । बर्चका पार शरू है, जोक्रक शरू सन्ता है गण सवल हेजें एवं सेवॉक्स तर व्ह 'अभिन्ता' सीची (पानी) है—ऐसी विद्वानीको कार्यना है। इन्द्रानुस्तर चोकर, शंकन, प्रदेश रच्या विकिय कार्नीका अनुसान कात हुआ भी ज्युष्य की इस असियुक्त रीकी प्राणीका परिवार करण है से उसे भीका जिला जारत है । जिलावार जिला जिलाकों अवदाय है और जिसमें धर्मको पाँच जान हो है, यह भी यहि इस क्षेत्रमें कृत्यको अन् होता है से कुछ: प्रेस्टर-कार्यकों अही बहुएत । विका भी जनगरे प्रदेश, और, सरकपुर्गी, कुम्बद्धीता, व्यवस्थितास्य स्तीत व्यवस्थिताहे अधिकारके रहित होनेके कारण मिली जी मंत्रीका स्वारम्य व व्यवस्थाते हैं, उनकी से बारा है क्या है। से संब मुहलों है दिशत है।

इस वालीपुरीने कियमानेक्स अनेक विकारिक स्वाधित विको तथे हैं । वार्वीत ! के राज्यम् अजीव्होको देनेमाले और मोक्स्कारक 🗗 वारी विदारओं में योज-बॉब कोस कैला इसा पर क्षेत्र 'असियुक्त' कहा गया है, यह सम्ब औरसे मोश्रयक्या है। जीवको कुल-बारानों का क्षेत्र उपलब्ध हो राज से इसे अवस्य नोक्षकी प्राप्ति होती है। वर्षि निकास मनुष्य काहीने को हो उसका सकार मेळ

सुनिवित्त है। किये ! मेरा जा मिला पुर. जा कारणपुर्विको प्राप्त होता है। वर्ग शहरे पालपादा अनुभव करके ही बीवें मोशबी लाहे। होती है। सुन्दरि ! जो इस अधिनुस क्षेत्रमें पालक करता है, ब्रह्म इक्तरों नवींचक भैरकी जातन पाकर पाकका करा भोगनिक बक्रम ही क्षेत्र पाना है। इसकोई करवीये भी अपने किये हुए कर्मका क्षम नहीं होता । जीवनों अन्ते हुत किये नवे सुधासूध कर्मका कर अकरूब है जेनक बहुता है। केवल अञ्चल कर्न नरक देनेकारन होता है, केवल क्षेत्र कर्न सर्गको अहे। क्रएनेकल्ल होता है तक सुभ और अञ्चन सेपी कार्येंसे क्यूच्य-केटिको स्वीत स्वतानी एको है। अञ्चल कर्मको करने और शुभ कर्मको अधिनकता होनेपर करूप जन्म जाह होता है। क्षण कर्मध्ये क्षणे और अञ्चल कर्मधी राणिकार होनेकर वहाँ अक्क स्थापी प्राप्ति होती है। वालेंसे 5 जब पूज और अपूज केन्द्रे हो कार्नेक प्राप्त हो जाता है, सार्वे जीवको सका धोक्ष आप्त होता है। वहि विकासि पूर्वजनम् अस्त्रपूर्वकः धारहीकाः वर्जन किया है, नकी उसे इस जन्मने काशीये भ्येजकर कुलुवर्ग आहि क्षेत्री है। यो भक्तुक कार्ती सकर गुरुषे साथ आता है, अस्के रियम्बर्गन और संनित क्रमेका गास हो जलत है। परंतु प्रस्का कर्ज भोगे किया ग्रह नहीं होता, यह विश्वित यहा है। जिस्स्की कामीने नुष्टि के जाती है, करके प्रारक्त कर्मका भी कुछ हो जाना है। क्रिके ! विक्ले एक ज्ञासको यो काहीकार करवाया है. या राजे के कालीसक्ता अवसर कवर हो जान है और जो क्वी क्वूब बस्ता है, मोश रक्षभ करना है।

• संक्षित है।क्ष्मिका • ee k Elipomatus baneterfres beneterfie e barenere en encentre estemberten de baneter de este स्तानी कहते हैं — मुण्याने । पूज शब्द आह. मैं कान्यक अन्यक वजीतिर्विद्वका

च्येण और मोश्रा प्रक्रम करनेवारण है। इसके

सूतनी ५वने हैं—सुनिवने ! सुनी,

कार्तीका (त्वा विश्वेशारिश्वका प्रमुप अञ्चलक बनावेन, विसे सुनका अनुस्व महात्त्व बताया गया है, जो सम्बूल्योंको क्षणयाचे सबस क्षणेते पुज हो जाता है। (अध्याम २३)

काव्यक ज्योतिर्तिहरूके अस्तुत्में महर्षि गौशमके हारः वित्ये गये परोपकारकी कवा, उनका तपके प्रभावसे अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियोंकी

अन्यवृष्टिके कष्ट्रसे रक्षा करनाः ऋषियोका छलपूर्वक उन्हें गोहस्यामें चैसाकर आक्रयमे निकालना और शुद्धिका ज्याय बताना

बैंगे सबूठ व्यासनीके मुलले जैनी सुध्ये है, क्रमी क्रमणे एक कलनाइक कथा मुखे सुक रहा है। पूर्वकारकारी बाल है, मीलम जनसे विक्वार एक केंद्र वहीं रहते थे, विकास परम धारिक धारीका नाम अवस्था वर । स्थित विकास को स्कृतिक है, वहाँ उन्हेंने देश क्यार वर्षेत्रक त्याका वटी भी। अस्थ इत्तरक प्रथम करवेवाने व्यक्तिये । एक श्रमक वर्ष सौ क्लेंगक यह प्रकार अवर्षण के गया। एक सोग महान् दःकार्य पन्न गर्चे । इस पुलानक सही नीता पता की मार्थि दिखानी देश या । विरा जीनोका आयारधूर कर कहाँसे दक्षिकेचर केना । इस क्षाम्य मुर्जित अञ्चल, यहा, पक्षी और मुख bed द्यांने पूर्ण दिएसक्तेको चले गर्न । तस गौतव अधिने छः प्राप्तिमक तथ करके क्रम्बको प्रसन्ध किया । अस्माने क्रमाट क्रेमान

बर बांगनेको कहा—कविने विकेत रिप्ते

प्राचीमा की । बसाको कहा — 'देखनाओके

विधानके विवय वृद्धि न करके में कुकरी

इष्णाके अनुसार तुन्हें रुक्त अञ्चल गहनेक्षल

कल देता है । तुम एक महा विवाद करो ।"

अल्ली हुँग का दिका तथा परीवकारके सुरोतिक क्षेत्रेकले वृद्धिक गीतवर्गे सहरू -- 'सहरूपे ! याची क्षीन न होनेकांस का कर तुवारे फिले सीवंकर होगा और quiter grave in most youth worth केती। वर्ष सिम्मे हुए छन, क्रेम, तम्, वेक्पुराव राजा विन्तरोक्ता वाद्य-नाजी अक्षण होने ।' क्षा व्यक्तार का नावित प्रधारित हो क्कालेक अवस्थित हो नवे । इस जलके द्वारा इसरोका उपकार फरके महर्षि गौतनको भी

क्या सुक्त निरंत । प्रकृत्य पुरुषका अस्तव

क्रके हेल कहनेकर मैलवने एक इन्य

नकता नहार कोन्छ और सकतमे उसे दिन्य

अक्टोनेर विन्ये प्रक्रावकी ही प्राप्ति अस्तरेकारम क्रेसा है। महाम् पुरस् ही महास्थाके का प्रकारको देखते और समझते है, इसरे अधान प्रमुख नहीं। प्रमुख कीसे कुरका रोका बारत है, बैसा ही कर पाता हैं। बहुत्व पुरुषको सेवाने व्यक्त विस्त्री है और सुरुको सेकाले सुरुता । जनम पुरुषेकार यह सरकार हो है कि ने कुलोंके दुःशब्दों नहीं सक्ष्म कर करो । अपनेको दुःस प्राप्त हो » प्रोडियटर्गकेत »

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जाय, इसे भी स्वीकार कर केते हैं। बिह्यू असे हुए अवस्थोंकी शियाँ राखके प्रस्कृषके

दुसरोंके द:सका निकरण ही करते हैं।

द्याल, अधिमानकृत, उपकारी और

जितेन्द्रिय—ये पुण्यके चार कंधे हैं, जिनके आधारपर यह पृथ्वी टिक्डी क्रूई है।

राह्यकार गौतमजी वहाँ उस परम दुर्लम

अल्पको पाकर विधिपूर्वक नित्न नैमितिक

क्षर्य करने लगे । उन मुनीक्ररने वहाँ निरव-

होसकी सिजिके लिये बान, जो और अवेक प्रकारके नीवार बोआ दिये। मरह-मन्त्रके

धाम्य, प्रांति-प्रतिके कुश और अनेक प्रकारके फल-फुल वहाँ सदलक रहे । यह

समाधार सुनकर का दूसरे-दूसरे सकतो मक्ति-मृति, पशु-एकी तथा बहुतंत्वक जीव प्राप्तार रहने लगे । व्या बन इस भूमकातमे

सका सुन्दर हो नवा। उस अक्षण जानके संबोगके अनावृद्धि वहाँक लिये दुःसदानिकी नहीं रह गयी। इस वनमें अनेक सुमकर्म-परावण ऋषि अपने शिष्य, याचाँ और युत्र

आदिके साथ बास करने लगे। उन्होंने कारतकेय करनेके रिक्ने नहीं कान केला हिये । मौतानजीके प्रभावके उस करने सम

ओर आमन् छ। नवा।

एक बार वर्डो गीलबंध अध्यक्ष्ये काकर

∗ उत्पानी स्थानकोऽनं परपु: श्रास्तिप्युक क बार्य पु:कां च सम्प्रातं स-बर्वऽन्तरम् कार्यते ।

ह्यासुरमदस्यत्रं उपनयी विमेन्द्रकः । एतेश कुष्यावकीन्त्र चहाँचिंचांवत यहि ।

(दिन प्र कोटिन क्षेत्र २४ । २४---२६) अप्रयंत्रे जिला ससी कुच्चतो द्वामिता च । क्परमृतं पुरा येख् तेश्ये दुःसं दितं नहि।

यदा च द्वीयते दुःसं तदा बारहे भवेदित ॥ (क्षि॰ क् को क से देंदा १४-१६)

लेकर अलल्वापर नागन हो गयी। उन्होंने अवने चतियाँको उकसाथा। उन स्त्रेगीने चीलमञ्जा अनिष्ट कारवेके एउटे नवोदायीकी

आराधना की। मलयराबीन गणेश्वरीने प्रकट होकर कर माँगनेके लिये अहा—तब ये सोले---' चगवन् ! यदि आप इमें यर देन

पालों है जो हेला कोई उपाय की जिये, जिससे स्वयंत्र ऋषि हाँह-फरकाश्वार गीतनको आधारमें बाहर विकास है।"

गलेशजीने कहा----क्रवियो ! तुथ सक त्येण सुचे । इस समय तुम उधित कार्य महीं

कर रहे हो । विका किसी अधरायके उनपर कोब करनेके कराना सुन्हारी हानि ही होगी । विक्रोंने बहुले उपकार किया हो, उन्हें पवि

बु:का दिया जाय तो का अपने लिये क्रियकारक नहीं होता । जब उपकारीको दुःस विचा जाता है, तब कारते इस जनत्वे अपना ही बाफ होता है। † ऐसी सबस्या अरके उत्तम कलाकी मिनिह की जाती है। सबये ही सूप

करवळा परिस्थान करके अहितकारक क्तको नहीं बहुल किया जाता । हह्याजीने के यह कहा 🕯 कि असाय कभी सायुगको और लामू कभी अस्तश्ताको यहाँ प्रत्या

• ब्रीहर देख्याका • Ther formal trougged with a first committee and the committee of the constitution of t

448

बरका, यह बता निश्चय ही ठीवा कार पहली. होने ही वह भी पूजीपर निर यही और है। पहले क्रमानके करक सब मुक्तकेर्वाको दुःका चोत्तरा बहा व्या, स्था महर्षि गीतको अलबो प्रकारत सरके तृष्टे सुन्त विचा। वरेतु इस समय तुन राज राजेग उन्हें द:सा दे रहे हो। संस्तरने देशा कार्य कारण कारावि संवित नहीं । इस कारकर पूक सब लोग सर्वधा विकास कर हो । क्रिकेकी प्रतिको नोहित हुए तुम्पनेत गरि नेरी बात महीं मानोगे तो तुमान यह वर्णव गीताओं निर्म अवका दिलकारक ही होता, प्राप्त संसम्ब नहीं है। में सुनिसेंह गीतन तुन्हें पून: मिक्षण ही सुका हेंगे । असः करने आचा करन करक कर्तार प्रांक वर्त । प्रारंकि पुरस्केत

कोई पूसरा तर वर्गने ।

मृत्यों असते हैं— प्रमुख्ये । नहस्रक गर्मप्रेम समियोसे के यह कर गड़ी, यह पदानि करके रिक्षे विशवह की, से भी कड़ीने पुर्वे अर्थी परिवास विकास अन्य प्राथमिक अभीत होनेके कारण ३२ विकासकार्य ब्रह्म—'मुक्तवेदीने रिका फल्के किने प्राप्तिक और है, को में अवस्था क्रमीना । पीक्रे को होनतार होती, यह होकर ही खेती। देला महाका में अन्तर्कार है गर्क। मुनीकरो ! प्रतयेत कार प्रम 😭 व्यक्तिकीत प्रधानको तथा अने प्राप्त हुए नावेद प्रधान को घरण परित हुई, को पुने । वहाँ नीतको फीलमें को बाव और भी में, उनके बात गरोप्तजी एक कृषेत गांव करकर पर्य । हिने इर वरके कारण यह में करेगरे को बड़ा कांकर मान और जो करने लगी । इसी जनक दैवनक जैनमंत्री नहां आ नवे । वे दक्तन दव्दे, इस्तरियो मुद्रोधर फिनके हेकर उन्हीरे उस गौको होकने लगे । उन स्विकारिका स्वती

वे कुररे-कुररे (हेकी) आहम्म अहैर जनती पुर रिवर्ण नहीं किने हुए सम नुवा देश रहे थे। का गीके लिसे हैं से स्थानिक तक क्षेत्र को—'स्त्रेयको यह क्या कर क्षत्र ?' चीतम भी आक्षत्रीयधित हो, appropriate agreement welform approxi-दु:स्त्यूचेक ओसें—'देवि ! यह क्या हुआ, केले हुआ ? चान पहला है परवेचर मुहत्यर मुजित हो नमें हैं। अब बना नहीं ? बन्हें

नकर्ते ? पुत्रो प्रशास एक क्यो /

अधिके देखने-देखने उसी क्षण वर गयी :

अवस्थानको पीतीस करने सभी । अनके सुर्वृद्धि विकास कोर पुत्र की गोलकारे कांधार वाक्षाताने और विकास स्थान महाम केत-अब तुन्हे अवना ग्रेह न्द्री दिलाग नदीने। स्ट्रीने साजे, अध्यो । गोक्रवरिका 🏂 देक्ननेवर सकात अस्तर्वाहित साथ सरका प्रातिते । स्वत्रास शुक् पुल अगरायने गुर्वेने, गणनक अधिकेय और

रिवार प्रामारे विशे पूर विकास भी प्रामा-

कारको भएन गाँ करेंगे। इसरिन्ने सबी

इसी प्राप्त प्राप्तान और क्लमी प्रतिपत्ति

र्गाज्यको प्रोटने और बूर्मजनेप्रस

नोप्रत्यारे ! दल परिकारसम्बद्ध भारते अञ्चन को साथे । फिल्म न को । भूतनी नदते है—ऐसा **मा**ख्या का स्त्राने उन्हें प्राथरीसे भारता आरब्ध विकास । से गारिको दे-वेकर केलव और अञ्चलको राजने राजे। वन स्थापिक मारणे कीर धनवानेवर चीतव बोले-- 'तुनियो ! मै थ्यूपि अन्यत्र जान्यर स्ट्रीमा ऐसा ब्रह्मकर नीतम उस स्थानमें तजात्व निकल वर्ष और उन सम्बद्धी अध्यक्तने एक कोल दूर फल्कर

क्लोंने अपने रिज्ये कावाम कवरता। वर्जी भी काकर तम स्थापनेने कहा — जनतम्ब तुन्हरो अपर इस्क सन्ति है, नकनक बुन्हें कोई यज्ञ-यागादि कर्म वही करना काहिने। मितरी भी वैशिक देखका या विश्वयक्ति अनुहारका सुन्हें अधिकार नहीं रह गया है 🖟 मुनिवर गीतम उनके कथनानुसार विश्व शरह एक पक्ष विसामार का दुःससे दुःसी हो बारबार का सुनियोंसे अपनी सुद्धिके रिक्षे प्रार्थना करने रागे । उनके बीनभावके प्रार्थक करनेवर का प्रस्तुकारेने कहा—'गीलन ! तुम अपने परकते उक्तर करते हुए सँग कर स्मृती पृथ्वीको परिकास करो । किर लौटकर च्याँ एक महिनेतक इस करो । उसके बाद इस इद्योगिरिकी एक भी एक परिक्रमा करनेके पश्चात् तुन्त्रारी सुद्धि होनी । अश्रय महाँ ग्रह्मानीको से आकर उन्होंके जन्मी

नक्षानें कान करके इस वर्वतकी म्यारह बार परिक्रमा करो । तत्पक्षात् औ धडोके जलसे पार्थिक रित्यक्रियुक्ते साथ सरानेपर तुन्त्रस ठक्कर क्रेग्स ।' कर ऋषियोंके इस प्रकार कक्षतेपर जीतवाने 'बब्बत अवका' कड़कर उनकी कर कर ली। के केले — 'मुनिकरी। मैं आप लोकनोकी आजाते यहाँ वर्विक्युक्त तथा अञ्चलितिको परिक्रमा कर्मना ।' ऐसा बहुकर मृत्रिक्षेत्र गीतमने कर क्वीक्सी परिस्था क्राफेस पश्चात व्यक्तिकारकोका निर्माण करके करका पूजन मिल्या । सर्वामी अञ्चल्याने भी साम्र रहकार था तम प्रकारिक । तम समय हिम्म-प्रतिकार इस क्षेत्रोकी रोगा करते थे। (अध्याम १४-१६)

कार करे बच्च एक करेड पार्थिवरिक्

बनाबर महादेवजीकी आराधना करो । किर

पत्नीसहित गौतमको अधरायनासे संतुष्ट हो धगवान् दिखका उन्हें दर्जन हेना, गङ्काको वहाँ स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओंका वहाँ कुइस्पतिके सिंहराशियर आनेपर गङ्गाजीके विशेष माहाल्यको स्वीकार करना, गङ्गका गीतमी (या गोदावरी) नामसे और शिवका प्राप्यक जोतिर्शिष्टके नामसे विरुवात

# होना तथा इन दोनोंकी महिमा

सूतर्वं कवते वै—व्यक्तिस्तीन जीतम प्राणिक इस प्रकार जाराधना करनेवर संद्रह इए भगभान् दिल कहाँ दिल्ला और प्रमाणांके साथ प्रकट हो नवे । तदकार प्रसन्त इए कुर्यानिकाय रोकाये कहा-'महाभूने ! यें तुन्हारी उत्तव भक्तिसे सहत

प्रसन्न है। तुप कोई का माना (' उम

समय महात्वा सम्बुके सुन्दर समक्ती देशकर

प्रणाम करके करकी सुति की । लंबी सुनि और जनाम बारके होगों हाच बोहकर है इनके स्तमने एके हो गये और बोले---'बेव ! मुझे निष्याय कर दीविये ।'

आवरिक हुए गीववने विकासको संवारको

चगवान कियने बजा—मुने ! तुम बन्ध हो, कुलकृत्व हो और सदा ही निष्पाय हो । इन कुर्नेने तुन्हारे साथ छल क्रिका । जगतके

लोग शुन्ताचे वर्जनसे व्यवस्थित हो व्यक्षे है। फिर स्था मेरी भवित्रमें उत्पर सुन्नेकारी तुव चया पाणी हो ? यूने ! जिन दुरास्त्रकोंने तुष्पर आवश्वार वित्या है, वे ही वार्ती, पुरस्कारी और इत्यारे 🛊 । क्लोड वर्कनसे कुछरे स्तेन सम्बद्ध हो कार्यने। ये स्तव-वेद-श्रम फुलाई है। उनका काची उद्धार नहीं हे राजस्य :

म्बर्ग्यकाच्या च्या चार पुरस्कर प्यापि गीरण मन-शी-भन को विशेषक हुए । उन्होंने भारितकृतीक विकासी अन्तर्भ सान्त्री हाना बोहर कुर: (10 जन्मार कुरा) (



गीतम जेले---चोधर ! इन अधिकाँहै क्षे मेरा सक्ता सक्ता प्रकार किया । पहि उन्होंने यह चर्तान न किया होता हो चुहै आपका दर्शन कैसे होता? कन्त्र 🖁 🕸 महर्षि, रील्ड्रीने मेरे रिल्के बरम काल्याकावारी कार्य शिक्ष है। उनके इस दुराधारणे ही बैग महान् स्थार्थ दिन्तु हुआ 🛊 ।

गीतपत्रीकी यह कात सुकदन महेका को जला हुन्। उन्होंने गौतनको कृतकृतिहो देशकार क्यें स्थीत ही भी कार विचा ।

् दिलानी मेरे<del>ने - विद्यार ! तुल प्राप्</del>य हो, सभी ऋतिकोने सेहतर हो। मैं तुल्पर व्यक्त जनसङ्ख्या है। ऐसर कारकार सुध मुक्तारे जनम बर मोनी।

गीतम केले -- अथ ! आप सम सक्ती है, उपक्री बॉच अवहरियोंने को बाद दिया क कर दिया, को अन्यका नहीं हो सकता ह जल: यो के गया, सो गई। देवेस ! यदि अल्प जलक है से मुझे नक्ष अक्षन सीवियो और हेला करके लेकका महान् असार स्थितिके। अक्रमाते केल प्रमान्त्रा है, रक्कार है।

नों क्याकर मीतको हैनेक्ट मनकात् विकास केनी पारवारिक्ट व्याद्ध रिप्टे और रनेकादिशकी कालकारे इन्हें समझ्कार विका । सब संबद्धको पुनिची और कार्गके। ह्यारभून जलको निकाहरकार, किसे छन्द्रीय पहलेको हो उपर क्रोहर था और जिल्हाओ सहात्रकोचे विधे हुए जनकोचे को मुख्य प्रोप रह गया था, यह तम प्रशासनत्त्व प्रापृत्ते का गौतक जुनिको है हिन्छ। इस सक्य न्युक्तानेका जार करक सुन्दर स्टीका कथ कारक करने: वहाँ एका दुश्त । सम मुनियर गीनको जन न्यान्त्रीयते स्तृति सान्त्रे जन्ते नगणार विकास

गीनम जेलें- मो ! तुम बन्द हो, कृतकृत्य हो । तुमने सम्पूर्ण मुख्यको परिव निरम है। इसस्ये विश्वित क्यारे नरकार्वे निको हुए भूक्र गौरलको पश्चिम करो ।

तदनना जिल्लामी गङ्गारी कहा---क्षीत ! शुभ जुनिको प्रक्रिक करो और सुरक्ष मानक न प्राप्तक नैवरकत मनुके अनुहरिको करिन्द्रातक को छो । महाने मन्द्र — महोबार ! सही नेश माहाल्य साथ जीएकोर्स अधिन्य हो। और -चर्नते । हुनहार द्वीन नारनेत्री हुनहारो गह पर अभिनेता समा राजीके साथ असर भी बाई इस सुधी हेने (" सें. मध्ये में इस बराजनक रहेती ।

हिंगा कोरों—अक्ट्रे 1 कुन बन्दा क्रे 1 केरी बाध शुओ । मैं सुनके असम नहीं हैं, अवसी मैं सुकरे कार्यनानुस्तर पढ़ी विका स्ट्रीय । इस भी रिवा होती ।

अर्थ कार्य पर्यक्त विकास का कुरकार राष्ट्राचे कर-ही-कर असल हो उनकी पुरि-पुरि प्रकार भी । पूर्व प्रकर देवान, प्राचीन पानि, अनेक काथ तीर्थ और पान प्रकारके होत नहीं का पहुँचे। वर सबसे की आवरणे कम-धनकार कार्य कु मीतन, राष्ट्रप रच्या रिविद्याची विकासक पूजन विकास । स्वयंत्रार कर कथ देवलकोचे नक्तक प्रकार क्षा क्षेत्रका का सम्बद्ध क्षात्रकार्यक स्तुति भी । उस राज्य प्रयान ह्यूं पहल और रितीयने जन्मे बद्धा-'श्रेष्ट वेजनाओं । यह



देशक केले—केल्पर र स्त्रीर अस नहानोची पर जन मुख्या पंच्यान् संबद्ध है और सरिवाओं केंद्र महे । भीर श्वाप भी ज्ञान हैं से इसराइ क्या क्यू-बेसड the write first asserte queryles क्यों निकार करें।

गहर भोरतें-क्रिकाको । रिका से क्षात्रक हैंक क्षातेने रिक्त आयोग क्षाते 🛊 बार्ड करों नहीं रहते ? में से मौतवनीके च्याच्या अवस्थान वालों वेचे अलगे हैं, जाते क्य और अधीरी । असके सनावर्षे पहें वेरी कोई विकेचन समझी सब्दी है, इस प्राच्या पर केले रूपे ? की जान पहरी वेरी विक्रेपता निरम्भ पार शब्दे से में अध्याप बार्ड रहेके — असमें महत्त्व वहाँ है :

क्षा रेक्डमंति क्या—सरियाओपै केंद्र गो । मनके परम सुक्रद बुक्तरियों क्य-क्या सिंह नहींक्षण विका होते, सब-सब इस तथ रहेन वर्ड आका भ्रोगे, इसमें संसद न्त्री है । मान्यु क्योंक्ट कोशोक्त जी पताक पार्व अवस्थित क्षेत्र, उत्तरे प्रकार के अनेवर इस इसी पायराहिको क्रेवेक रिजी आवरपूर्वक पुरुषे काल अववेगे । इतने वह reden und une und bie urbeit ! म्बार्थिक है जात: जुलको और भागपान् प्राथनको प्राथक सोमानेनर अनुम्बद्ध सम्ब इनारा क्रिक करनेके रिक्क वर्ड निक निकार करन काहिये । गुरू अधारक विश्व शरीहरा ग्रेने, वर्णातक इव वर्ज निकास करेने । उस ल्लाक पुरुष्टि काल्ने विकासन्तरमा और पनकर् संकारत रहीर काले इस हुद होने । वित्र पुण्यारी स्थापन रोकार अपने emennt rütte :

- गीवा विकास -

406 

ग्रहा गोराची (गोराचर्ड) नामसे विरूपन 🚮 aft wear from militie bur प्राचन वास्ताच । यह न्योगिरीह यहार पालकोका पाक कालेकारा है। उसी देखी Professor apprehi big value from होते हैं, राज-राज कर सीची, क्षेत्र, देवका, भूकार अनीद सरीकर, यहन अनीद श्रीवर्ण कथा श्रीवित्तपु अस्ति केवाचन अवस्था हो गीवाकीके सवार बंबारते और बाल बारते है। के क्रक मालक गोलनीके विकास खाते हैं, शबाब अपने एक्ट्रांस्ट प्रस्का कोई पान नहीं होता । चंत्रार नहीं है ।

कुतनी पहले हैं—इस उच्चार जर पहले अपने अंग्रहमें सीट आते हैं, बनी पहले देवताओं प्रचा न्यूर्वि गौरावोः प्राचैन प्रचेत्र केववता वाल निरास है। यह जन्मनः करनेवर भगवान् प्रेकर और जीताओं सामो प्रदिद्ध प्रोडिसिंह चैतारीके प्राप्त होड़ राष्ट्रा क्षेत्रों कहाँ विकार हो गर्ने । बहारिकी | विकार है और बड़े-बड़े परावकीका करन पार्रभारत है। यो परिस्नारों इस बानक विकास रहीत, पूर्वत, सामा रही क्यून करता है, यह समझ नानोंसे युक्त है सारा है। फैलके इस क्रीक संस्कर were withfully per short name अनीहोंको केन्द्रामा उका पारतेकारे ज्ञान मोख प्रदान करनेकरण है। सुनीवार्त । प्रश ज्ञात पुराने को पुरस पुत्रा था, यह तथ की क्य पुरुष । अस और क्या सुरता पास्ते हो, बहुते । में और को पूर्व सामदित्र, इसमें (40mm 24)

# वैद्यमानेवर ज्येतिर्तियुक्ते अक्टब्स्की कवा तका पश्चिम

र्ताची बातो है—अस में फेल्पकोक्टर पहोट मैक्कारों काकृतिक प्रतेता और प्रकेशिरिकुका काम्यारी काम्यान कामधीना । प्रतिकारणंकी कराने, जीवर काम्या कार्य । इस सुनी ! राज्ञास्त्रम्य राज्यस्य को बद्धा अर्थान्यकानी । अर्था श्रीनः प्रधानको अनुवादी अन्यका चारतकी भीर अपने अवेदानको प्रथा व्यक्तिकार बा, ज्ञान वर्णन कैत्यासका प्रक्रिकालको भगवान निवसी आंध्यान कर रहा पर। THE PARTIES AND ADDRESS TO THE महानेजनी प्रसार नहीं हुए, तम बह निरम्बी अस्तानाके निक्ते पुरस्त सब काले लगा । प्रशासकारणम् अस्ति एकामे विदेशीः स्वानभूत विज्ञानन चर्नासे स्थित प्रकार भरे हुए करने पृथ्वीयर एक बहुत यहा यहा क्षेत्रकर अल्बे अजिकी कार्यक की और अस्के पास 🛊 भगवान् विकारो स्वापित मारके ह्यान असरका विरक्षा । प्रीक्त प्रकृते बह पाँच अभियोक्त बीजने केहता. वर्ष ऋतने

की । प्राप्त रेडियों राज्याने कहुन तथ जैनक से भी पुरस्काशनिक रिक्ने किरमी विकास करिन है, में परमाना महेकर करनर प्रसन्न महिं हुए। का पहामानती क्षेत्रतक समापने अवन्य कालक कारकर संसारकीया यक्तर आरम्भ विकास विविद्यांक विवयमी पूजा कारके का कारण एक-एक किर कारका और वनकार्यो सम्बंधित कर केवा वा । इस स्टब्स जाने क्रमकः अवने में शिर कार करे। कर क्य ही दिए असी छ गया, तय असवस्तर भागमन् होका संग्रह एवं उत्तव हो गाउँ लाक सामने प्रकट हो गये । भगवान् क्रियने इसके अभी कलावोंको वर्षका संरोप करके को काली इन्हर्क समुख्य समुख्य स्थान मतः प्रदान किया। कारका, विकास कृतिकार्यक्ष प्राचीत राह्यात स्थापने सार्वाच्या हो हम बोह्यत इस्ते सहा—'हेनेसा ! प्रसार होको । मै आवन्ये स्कूलो से पानन है। अन्य भी इस समेरकको समान मोरिको । में आधारी करवारे अस्या है।"

राज्यको देशा सहनेतर जनशाप संस्था बड़े संबंधने पद गये और अनवने हेपार कोरो-- 'राकसराज । केवे सारमध्येत कार सुन्ते। सून की इस उत्तन रिक्सको व्यक्तिपालको अन्यने करको हे बाउने । क्येनू क्य हुन हमें नहीं चुनियर एक केने, तम न्य सही सुरिक्षर हो जानका, इसमें संदेश नहीं है। अन्य सुन्तारी सेनी इच्छा हो, केरव नामे ह

सरायी कहते हैं — इस्क्रुओं । अन्यवस् प्रांचाचे देता व्यक्तिम राक्तराच क्रमा 'बहुत अच्छा' यह यह दिल्लीखु नाम हेन्सर अपने परवर्त और नाम । वर्ष्यु मानी मन्त्रम् रिकारी परकारे को मुकेसर्गकी क्रमा 👹। पुरस्कारका समा सामानीकारी हेर्नेका भी मूल्के केरलो केस म सम्बद्धाः । इस्से सामान नहीं असरा-नामा स्ट्रा न्यारंक्ष्ये देशकर काने अर्थनापूर्वक नक दिल्लीसङ्ग जलके क्रमणे क्रमण दिला और स्वयं कृत्सामोद्र रिप्ते वैद्य पत्ता। एक पुर्हे भीतरी-बीतरे वह प्याप्त उसे विकरियुक्त कारते असमा पीरिका के नामुक्त के नाम, सक्ष असमे को पृथ्वीना रक्त दिवा । निर्म के बहु प्रोरक्तमा क्रिक्टिक वर्षे रिक्ट हे गान । बहु इसीय कारवेपायसे राजूर्ण अजीहीको

क्रेनेकरण और पाचराविष्यों इन सेनेकरण है।

मुर्ग : ब्ली विव्यक्ति कीचे सोवोचे

बैद्धलबेक्सके मानले जीव्य हुआ, जो

सन्तुत्रनीको भोग और भीव ऐनेकान है। बह विका जान एवं होत्र क्लोडीस्टिंड् सर्वन और कुलबरी भी समक्त नागीको हर लेला है और गोव्यक्ती प्राप्ती कराना है। पर विकासिक का सम्पूर्ण कोकांके विकास विका वर्षी रिक्स के गक, का अनम नगनार, क्रिकंड बाध उसम वर पायर अनने परको बहुत गरा । वहाँ कावर का महत्त् असाने को इसीर राज अपनी जिला संयोगीको

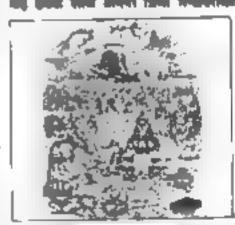

कारी वार्ति क्षेत्र सुकार्ती । इन्द्र असी, सन्पूर्ण वेकारओं और निर्मात मुनिर्माने क्रम यह सम्बद्धाः कुछ, सब वे चरावर स्तरम् काके बहुर्व अस्त्रे । इस संस्थात वन बगवान् दिस्त्रमें रूप पूजा का। वर ताब देवताओं का समय वहीं कही असकताके साथ जिसका क्रिकेन पूराण किया । वहाँ भागकत् संस्थरका अस्य दर्शन करके देवताओंने उस विश्व-प्रिक्रको क्रिकिक्त स्थापक हो और असका वैद्धानम् ताम रकामर जलकी बन्दरा और सामान वारके से सार्गातीकाओं करी गर्ने ।

व्यक्तिमें पूर्ण—सूनवी ! **सम स** विकासिक वर्जी रिवन है क्या तथा राजन अवने परको करा गया, राम वर्ष कीन-सी

a पंजिल्ला विकासम्बद्धाः = 480 \*\*\*\*

स्तर्नाते कहा-ज्ञाक्रको । कारकर्

कार परित हुई—यह ज्ञान कार्यने ।

दिसाको परम जराम भर परकर गाउन, असूर राक्षक अपने धरको करक करू । वहाँ अस्ते अपनी दिवाले वन वार्ते वर्ती और का शरकत अन्तर्भका अनुकत करने राजा। कृत्य क्रम समाच्याको सुनकर कृत्या च्याप गर्न कि पता जी का क्योग्री नक्षण राजन मनवान शिक्के परदानसे कर कार का स्रोगा । उन्हेंने नास्त्रजीको येगा । काव्यजैने बार्का राज्यको स्था—'दन केरणक पर्याच्यो सम्बद्धे, तथ क्षत स्थित कि शिवनीका दिना दुश्य करहार कारीन्य वैक्रमचेक्टन न्यान्य कराया है। समार हुआ।' राज्याको का बात केन इसे सुन्तेनाके ब्युक्तीका कर कार से गमी। सामे प्राच्या केल्लाच्यो काला, पाला है। (अध्याप २५-१८) मानेश्वर नामक जोतिरिकृता प्रमुर्धांच और उसकी महिमा 

निवार । प्रस्को सारा कैल्यस हिल उटा । गर्भ निरिक्कं कहनेसे व्यक्तिकाने राजनकरे कर्मकी समझ्यात इस प्रकार साथ दिया । - महारेक्ष केरे—१ **र दुइ अक दुईबि** काल ! वृ अपने काला कृतन कर्मंद्र न कर। तेरी इन चुकाओंका पर्यंक्ष सूर करनेकाल कीर कुछ प्रवेश ही इस कराई सम्बद्धीयाँ होत्यः ।

दलको कहते हैं--इस प्रकार नहीं से ब्हारा हाँ को कार्यभीने सुना। समान भी जना मेंगा हो जैसे अस्ता ना, उसी गरह अपने बत्तके सीट पना। इस प्रकार की

प्रशासन विरक्षों करेड जनक प्रत्य इतन भार क्षात्राको और विना भा। क्षात्रक कोरोतरिकृते अविवर्गकात अस्तु अस्ते वरिके साथ इक्सपुरार वस्ते सुराक्षिया । बारवारे प्राप्ता प्रतिहत प्रोहे विकास करती थी । राक्षण बारवा अपनी राजाती औ, को पार्वतीके बरकायरे तक भूती श्रातकार्थ साथ वर्ष स्वकर स्वाच्यो स्व क्षतंत्रमें भरी गाति थी। जानका काम्यान् देखा था। जाती फैदिल हुई प्रमाने महर्षि एक्स क्रमा असका पति था। असने व्यूष- और्वकी सम्बद्ध माकर असको असमा कुल में राक्षकोको साथ केकर वर्ज सरकुरकोका सुराजा । और्थने सरकानरोजी रक्षके रिजे सहार बचा रहा। का। का लोगोंके वह और कहासीको का काम दे दिया कि 'में राज़क शर्मका जार करत किरत का प्रक्रिय की पृथ्वीपर अधियोकी हिसा वा क्लॉका समुद्रके तहना अन्या एक यन वा, को किन्द्रीत करेंगे तो उसी समय अपने प्राथिती सामूर्ता सन्दिक्षोसे घरा रहता का। इस हाम को कैंडेने।' केवसओंने जम यह बात सनका विकार एवं कोरते केरण चेवर सुबी, तब क्येंने दुरकारी राक्सीवर अक्ट्रें का। दासका अपने विकासके दिन्ने वहाँ कर है। एक्स वक्सने। वदि से लक्षाईने अली भी, जहीं चूचि, युक्त तथा अन्य राज देवताओंको जस्से को मुनिके सामने सार्थ इसकरणोसे युक्त कह कर भी पाल जाता. यर जाते हैं और बंदि नहीं सारते में पर्रावित

होतार पूर्ण पर कार्र है। जब अवस्थाने ज्ञाने ! में जानका है, जनके अवस्थ है। स्थान दानको कहा कि 'चळाने और अव है स्थान के जीना को जाने हैं। स्थान को का भारे कार्या का्या वर्षे, के स्थान कार्ये का कार्ये कार्ये

एक कर बहुत-को उस्ते उसन उस Pend, के अनुवासे भरी की। स्थानीर्थ क्रमी केंद्रे हुए तथ क्षेत्रोको बक्ता विका और वेरीकोरी जीवका धारानारमें उत्तर हिला। के अने कारकार कारकारों की रागे । कार्ने सुद्रिय नायने प्रसिद्ध एक केवन या. भी क्षा करूका समझ्य का। यह पेक क्रमारी, पान-प्राथमारी तथा भगवन् विरामका परम भागा का । सुक्रिक जिल्लानी कुल किये किया भोजन नहीं करता का र कह कार्य से इंग्डरका कृतन करता है था, जहर-में अपने राजिएकोंकों की उसमें दिवसकी पूरण विराह्म की भी । फिर्ड क्या सोना 'तमः डिस्मम' मुक्तां कर और संवारतीयन कान करने रूने । सुरित्यको चनकम् सैत्यका दर्शन भी होता था। एक्स स्थानको जन इस कार्यक बात रहता, तम उन्हों उधकर सुरित्यको कुरुक्कामा । कार्यक महायो राज्यक सुक्षानाओ भारते देवे। इन सहस्रीको आसा देश क्ष्मिको नेत करने काल हो पने, वर को bud from from sit wit with

क्षण करने स्था। वैद्यप्तिने काइ—क्षेत्रप्त इंक्टर ! वैसे प्रश्ना क्षित्रके ! करण्यानकारो विस्कृतिकार! क्षुत्रपता क्षात्रकारक वित्य ! अने इस द्वाके प्रकृति ! वेश ! अस्य अस्य ही वेरे सर्वका हैं;

स्वारी करते हैं—सुक्रिक्क इस कसार अधीन कानेक कामान् संकर एक कियाने निकार को । उनके साथ ही बार वरकानीका हक्त ज्यान नामित् भी प्रमाट हो गया । ज्यानेत मध्य-ब्रह्मी अञ्चल क्योसिक दिल्लीक प्राथमित्व हो रही था। असके साथ नित्य-परिवारके एक ओप विकास के। सुविका प्रमाण पूर्वा कर्तात पूजन विकास, पुरिता क्रेकेटर चलकार प्राच्या प्रतान के राज waterier four were never travel, उनके एको क्याकरको सथा सेन्यकोच्छे औ स्थानक ही नंह का विका और का द्वावना प्रेंबरने अध्ये जन सुनिवकी रहा की। mergen auger eften nerbunde afte क्षेत्रको के सरीर धारण वारनेवारे कक्षे इस कान्त्रों यह पर दिया कि आवते इस कारे कह सहार, इंडिन, बेर्प और क्का—पूज कारो अमेरिक प्रचेतिक पार्टन के s बड़ी केंद्र मुर्गिर निवास करें और तबेगुसी राक्षार प्रसम्बे काची न खें। विश्वकार्यके क्ष्मेंक्रक, ज्ञासक और प्रकार सेन इसमें

कृतमें करते हैं—इसी समय कर्का क्रम्याने मैजिएको देखे क्रांग्येको सुनि मी ( देखे कर्का ज्ञान में तमी और केर्नी—'मानको, तेस क्या कर्म करते ?' क्रांग्रे क्या—'मेरे बंदाको रक्षा क्रिके ?' देखी केर्नी—'मे रक्षा क्यातर देखे क्रम्यान क्या अर्थनो !' देखा क्यातर देखी क्रम्यान क्रिको केर्नि—'नाम ? अन्यार क्या मान क्यार अन्यो सुनी क्रेन्डि । सम्यार सम्यार

क्कि भी हो, ऐसा विश्व विचार है। मैं भी

States and 1

आपकी ही है और अन्यके ही अञ्चयने रहरी है। असः येसै बातको भी उपानिक (सत्म) क्रीकिने । यह राज्यती दारका देवी 🕏 — मेरी ही पालिक है और राज्यनिक्योंने मरिया है। असः यदी राक्षसंकि राज्यका प्राप्तन करे । वे राक्षण-पश्चिमी जिल कुलेको पैदा करेंगी, ने जब जिलकर इस करने निवादत करें, देवते चेरी इच्छा है।



दिएक मोले — दिएके १ मार्थि दूस केरने बाद कारूरी हो तो मेरा वह बचन सुन्हे । मैं कार्तीका भारत करनेके रिज्ये कारान्यपूर्णक पुरस् वापने

र्ध्यंत्र । यो पुरुष वर्ष्ण वर्ष्णधर्मके पासक्यें नावर हो डेम्ब्संक बेरा दर्शन करेगा, छह ध्यानको राज्य क्षेत्रा । करिन्तुगके अन्य और सम्बद्धाके असम्बद्धे यहासेनका पूर्व बीरसेन सम्बद्धीका भी राजा होग्रा। व्या मेरा भस और अस्तन्त पराक्षन्त्री होन्स और यहाँ आकर केल दर्शन करेगा। दर्शन काले ही गा पक्रकार्ती सकार् हो सावना ।

-------

स्तन्ते करते हैं—अध्यक्ते ! इस प्रवास कांग्रे-कांग्रे लीलाई कालेकांले के इन्सीर परस्पर इस्तपुक बातांनाप सर्वेद स्थर्भ कर्य रिक्स हो गये। जोतिर्मिक्क्सका नक्रवेनमी कर्त गानेका क्यारतये और शिका देवी अनेक्टीके अपने विकास क्ष्मी। वे देवी ही सम्बद्धानीको जिन्ह है।

इस प्रकार क्लेसिकीके काली महिन्तुर म्बन्द्र महाकेकमी क्लेसिर्ट्यूके कार्य प्रकट हुए। ये मीली लोकोकी सन्पूर्ण कारणाओंको स्वर पूर्व करवेवाने हैं। यो प्रतिदित अस्टरपूर्वक नागेकाके प्राप्त्यांचका 👊 प्रस्तुः भूगात है, यह बुद्धिमान् मानव वक्रवराक्ष्मेका नाम कार्यकारी संवारी वर्गरर्भको जात्र कर रोक्ष है।

(सामाम १९-३०)

### रामेश्वर नामक ज्योतिलिङ्को अस्विभाव तथा माहारमका वर्णन

स्तर्की कहते हैं—ऋषियों ! अन्य में या बल रहा 🖁 कि रानेकर अलब ज्योतिर्शिङ्ग पहले किस अवस्य अवट हुआ। इस प्रसम्बद्धी तुम आदरवर्षक सुनी। भगवाम् विष्णुके रामावतारमे जव रावण सीतानीको इरकर लक्ष्ममें से मका, तथ सुपीचके साथ अठारह पंच कानस्तेज लेकर

शीराम समुद्रान्तरपर आये । यहाँ ये विकार करने लने कि कैसे इन समुख्यो पार करेंगे और किल प्रकार समयको जीतेगे । इसनेमे ही श्रीमाणको प्रवास लगी । उन्होंने करू परिव और धाना चीठा जल ले जाने। बीरामने ज़सन्द होकर बहु जरू हे दिख्य । तबतक उन्हें व्यक्त हो आचा कि 'पैने अपने सामी

भगवान् शंकरका दर्शन से किया ही नहीं । शिल बहु अल्ड केले आंग कर सकता है ?" पेसा पड़कर उन्होंने उस जनको नहीं विका। करा रहा हैनेके बहुत्ता रक्तकान कार्यक कुमन भिरम । अस्थाद्धर आदि धोलाह उपनारीको प्रसूत करके विकित्तीय यहे केनमें संबरशीकी अर्थना की। जनान सवा विका स्थोत्रोद्धारा शक्यपूर्वकः इंग्रहानीको नेह्य करके बीराओं परिवासकी उसरे प्रार्थना पर्छ ।

भीराम जेले — उत्तव प्रतास कारण करनेकारे मेरे कामी देव महेक्ट ! अन्यको मेरी सहायात काली काहिये। अस्पेट संबंधीनके किया केरे कार्यकी विक्रींद्र अववन्त कारित है। सुकल भी अन्यका ही कार है। ब्या समावेद विको सम्बोधन सूर्यक है। कांतु आरमेर दिने हुए बन्दानको बह त्यदा कवि भरा श्राम है। यह विद्युवन्तिकके पहालेर 🖣 । इचर में भी अरक्का वाल है, सर्वका आयोर अधीव रहरियाल है। संस्कृतिक ! या विकासकार आवन्त्री की होते प्रश्नामा करना चारिने ।

स्तर्क काले हैं —इक जवार प्राचीन और बर्गभार मध्यक्रम कार्यक्र अनुविध अञ्चलको 'क्य प्रकार, क्य क्रिक्!' प्रवासिका उन्होंच करने इन् विकास राजन जिल्हा । पिर उनके बच्चके उच्च और बाह्यको तरपर हो गये । सामहात् एतः कुळत काले, हे श्वामीके आगे नावने रहते। उस सहय क्रमध्य प्रथम प्रेमको प्रथित हो रहा था, चित्र इन्होंने विकाले संत्रोकोट विको गाल काराव्या अन्यस्त प्रदर् विका । उस समय कावान् र्शकर करनर च्यान जनक हुए और वे उद्योगिर्वय महेश्वर कम्बनुगुरा कार्वती तथा

पर्यक्तमांके राज साम्रोक निर्मेत कर करण करके मनकार को प्रकट हो गये। धीरायको परिको संस्कृतिक क्षेत्रर महेवाने उनले ब्लाइ —'शीराम । तुम्हारा करणाया थे, का बाँधे हैं जब राज्य उनका उस देखाकर वर्षा उपस्थित हुए जब स्थेग परित के गर्ने । विकास वरायक औरावसीने सार्थ क्यात पूजर विस्था। चिर प्रांति-प्रांतिकी सुति एवं अनाम सरके अद्वीने धनकार् निरमके राष्ट्राचे राष्ट्राचे साथ होनेवाले प्रक्रमें अपने सिथे विजयको प्रार्थना की। तक राजभाविती अलग्न हुए सहैश्वरणे बाह्य — 'स्क्रान ! तुस्तरी जब हो।' जनसन् क्रिक्टे विचे हुए विकास्त्रका मर एवं बुद्धाकी अस्तानको पास्ता औरएको पराध्यक्त हे हान केंक्सर उनसे पुत्र: ऋषंगा हो।

ब्रीएम चेले—मेरे स्वापी क्रीकर । यदि अपन संबंध है से जन्मको ओनीको परिता बारने राज्य इस्स्तेची जन्मई करनेके रिज्ये तक वर्ड निवास करें ।

सार्थ करते है—श्रीग्रक्ते हेसा महर्गनर परामान् देशन वहाँ क्योतिर्विहर्णः



 अधिक दिल्लाका क NEX \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

स्वरमें निवत हो जबे। तीनों सोब्बोने अधिकूर्वक कार करता है, वह जीवन्युक रानेवारके जससे बनकी प्रसिद्धि ह्याँ । बनके प्रकारते हैं। अचर राष्ट्राओं अर्थकर चर कारके श्रीतको राजन आहे राक्ष्यकेला प्रीम क्री संकार किया और अपनी निया मीताओं जार कर रिप्का तको इस भूतलकः राजेशस्यारै अञ्चल वर्ष्ट्रियाकः प्रस्तर हुआ । भगवान् रावेकर संद्रा चोन और बोह्र हेंनेबाहे एक ज्यांकी इक्क वर्ष करनेवाहे

🗱 यो दिल गुरुवाको रागेक दिवको

🜓 है। इस संस्थानों ऐक्यूलिंग समक धोनोका क्राधेन करके अनुने काम ज्ञान ककर कर विक्रम ही कैन्स्म में असी उत्तर कर रोग्त है। इस प्रकार मैंने तुमानेगॉर्स भगवान् विकास रावेष्टर नामक दिवा क्योरिरिरेक्का कर्मन विक्रम, मो अवनी वर्षाम सुवनेकारोके समक्त पानीका अव्यक्ति प्रतिकास है। (HUNNET SE)

चुत्रमाकी शिवधरीतमे उसके मरे हुए पुत्रका जीवित होना, बुध्मेचार

वित्यका प्रादुर्धांच तथा इनकी महिमाका वर्णन भूतनी करते हैं—अब में कुल्पेस कियानकथी पूक्तादि कार्यने है करा तमें मानक व्यक्तितिहरूक अनुन्यक्रिक और काले प्रमुख्याच्या वर्णन कालेना ।

मुन्तिबरी । ध्वान देवार सुन्ते । दक्षिण दिवाने एक श्रेष्ठ वर्गत है, जिलका कम देवनिर है। कर देखनेचे अञ्चल तथा निवय काम क्रोचको सन्दर्भ है। अर्थित निकट कोई क्याहरू-कुराने उत्पन्न शुक्रमाँ मानक प्रकृतेना प्राकृत रक्षों से : इनको दिन गुलेका नाम सुदेश भा, बहु सदा दिव्यक्तिक करान्ये काव रहती बी, परके काल-कानमें कुमार की कीर सक्त परिवाद सेकाने लागी रहती थी। प्रियमेश सुवर्ण भी देवसाओं और अतिविज्ञीके पूजक थे। ये वेदलक्ति बार्गपर क्लते और मिन अप्रिक्षेत्र विका करतो से। तीओं कालकी मंत्रक कार्यकी

उसकी कान्ति सुर्वक समान उद्योग की। के

बेद-सामाके पर्यंत्र वे और विल्लीको ध्यापा

करते थे । कनवान् होनेके साथ ही गई काश

में। सीयन्य अर्थेंद्र सहत्त्वोंके नक्तन में।

विकासकारिके बाह्य हैना रचाने से व रिव्यक्तांको की वे बहुत क्षेत्र है।

नाते के। वे रूप्ते के दिखालय के हैं,

पद तथ कुछ होनेवर भी उनके पुत्र नहीं था। इनसे प्राह्मणको से दृश्य गारी होता का, परंतु क्रमको पाने अञ्चल कु:सी रक्षती भी । वहोत्सी और बूसरे स्पेश भी क्रमे सामा भाग कारी में । यह प्रतिसे बार-मार पुत्रके रिग्के प्रार्थन करती थी। यस आयो प्रामीपदेश केकर संस्थानी के, पांतु असका मन नहीं करण हो। असलीयता प्रकारने कुछ ज्यान भी किया, परंतु यह सकत नहीं कुर्वत । तथ प्रकृतिने अत्यन्त कुर्वती के महत इक करके अवनी बहित पुरुतासे परिचार कुलरा किवाद करा विकार विकास कार्रे सुर्वाने आक्रो सबद्धाना कि 'क्रा समय तो

तुन बहिनसे प्यार कर रही हो; परंतु सक

इसके पुत्र हो आवगा, सब इससे स्पर्धा करने

शनेनी ।' असे बचन दिया कि मैं बहिनसे

करने सभी । सुवेक भी को बच्चा च्या करती : अवस्थित देश एक और एक करिया है। हिन्दु क्यापार विकिन्तिक पूजा करने अभी । THE WHITE ME POSITION CONTROL STORE विश्ववाद्यंत्र पहर देखी और ।

प्राचनकी क्रमणे क्रमणे एक कुना भीवान्त्रसम् और सहकुनसम्बद्ध कुर हरत । Aleman die ein ein bein derber मानो 🚃 मेंद्र हो पत्री। तत्रापर का कुल्ला किया हुन्छ। कुलाव वर्ण जा मनी। अब से का और की जरूने लगी। कारकी कृष्टि पद के गाने और एक दिन काने भारते होते कुट कुनको ब्रोके कार्यः क्षारिको कुछन्ने कुछन् करके बार कुछ्य और करे पूर् अपूर्णियो उसी कालको से सम्बद got him, and got while while Bugfest Stande stroft uft a gode श्रातिको ज्ञा भागाको केमान्यर वह स्वैद आनी और कार्य सुकापूर्वक की गनी। कुरमा सभी उत्पन्न अधितितमा पुरस्कारे बार्ग करने राज्ये । केंद्र प्राव्यान सुनार्य करने भी विकासकी राज गर्न । इसी साम्य सम्बर्ध जीह करी सुदेश की गड़ी और बड़े अवस्कार श्राके बाज-काम कार्य गर्मा, अवेदिह बार्क प्रमुख्ये पहारे को ईम्प्रीकी अल्ल करकी बी, यह अब पूछ नदी हो । अल:परम् जन

Bertrifferiert ermptisget parterent albeige feredenten biebentert erfreten bertriebe कानी क्रम नहीं कार्यनी । विकास हो कार्यनर "जनन जनका चारान कार्यनामर्थ अस्त्री ( कुल्ब दार्माची जॉरि व्ही व्यक्तियो सेवा असम्ब्रे कुर बर्ज को ? असमे एल्स राजने नोती हुई है और स्थाप करियों कुछ हुन्हें भूति पुरस्क अन्तर्थ विकासका स्थितिको विद्याली होते हैं। इस्स । मैं मारी असी । हे,ताले का कुछ कार्य किया है?' ऐसा क्ष्मकर का बेबेकी रीज पाने शरीत-मंत्रिके काल जिल्ला काली हुई की लगी। कुरानंत्री पाने क्यों स्थेत की जान 'हाम । वे सारी नारी (' देशा कक्षकर दृ:कार्ने हुए नहीं। इसने स्थानने से कुत्त निर्मात क्षित् का-कि-पर पर स्पेत्रे परी पूर्व की । कुरत भी का समय का प्रमुख दुःसाओ graph and the wilds-grade that विकारिका पार्टी हुई। जानका चन नेकेको देवाकेके कियो प्रतिबंध पर्दे स्थापन वहीं दूरत । and which is but & arrest the क्ष्मान, विक-विकार पूरा नहीं हुआ, स्थानक art gorb Rank wordt form will gif : gegreit war neut geber Greife क्रमचे मुख्यी भनेका समामा हरियात farm, purit such med Mehrenn så हुआ अही अपना यह मोको रजी— 'रिक्युरिक ब्या केंद्रर विकास की, के क्री क्रूपकी रक्षा करेगे। के जनसंख्य बद्धानको है, प्रात्मके भी प्रात्म है और अनुम्मोने अन्तर हैं। एकअक ने जब करेंबर सब्बु ही इसरे रहात है। वे नाता गुंबनेवाले पुरूषकी चर्ति। किन्नो सीक्षे हैं, इन्नो अन्तर भी करते है। अर. इस की किया फानेने क्या बहुने बहुनत परिचये सम्बद्धाने देशत के यह "होगा ।" इस अन्यता कियार करके उत्तरे क्रूपरे कीनी दिस्तानी के और समार दिस्तांद करेशे की साम्य विश्व और उस करिरके कुछ पुरुषे इंदिनोधर हुए, इससे अन्य पुरस्कार अनुस्था नहीं विकास स्था mend mit gim gine i meh ann gelan, uthån finafrigitad state (कुरमा) के पाल कावल विकेश किया — अल्प्योक्ताने विकाद अमोपा उपलांग काली क्रियारे २५३३ विकामी दिश्त ।

स्तर्जे कहते हैं --- प्राप्तानों ! अस सम्बद बहाँ रूपने पुरुष्के जीवित देखका संख्या माता धुरवाको न स्टेबर्न प्रशासीर न भिषाद् । यह पूर्ववत् स्वस्य वनी रहे । इसी समय उसपर संगुष्ट हुए ज्योगी:सम्बन न्योकर क्रिय सीहर उसके सामने अवद हो गये।

दिक कोले — सुनुष्टिः ! **वै** सुन्तर **प्र**रूप 🜓 वर गाँगो । सेरी युद्धा जीतमे इस ज्येष्यो मार बारन था। शार: मैं को विद्यालने मार्केटम ।

जूरवी कारो है<del>—सब पुरूपने दिल्ला</del>ने हजाम करके उस सक्त थ। का मॉन--'नाथ । पश्च सुवेदा येती वही परित्य है, असः अस्तरको इसको रहा बारमी काहिने ।"



हुई उस रास्त्रकके किया गयी। उन पार्कित : जिल केले—उसने के व्यक्त भारी विभूतिको सारकार्य इत्रकार जान वह स्वीतने अध्यक्तर किया है, तुध उत्तवर उपनात स्वीत लगी के उसे अपन पूर्व और सामकों करती है ? दुई कर्य करनेकारी सुनेत से कर करनेके हैं। योग्य है।

> चरमाने चका—देख**।** दुर्शनकारमे बाराक नहीं शहरता । इस समय आवन्त्र सुर्धन करके अल्बत पाप भवन है क्षाच । 'धो अवकार कानेकालॅंबर भी क्रमात पारत है, अलोह वर्तनपातनी पाप बहुत कुर भाग बहत है।' " प्रधी ! यह अञ्चा भगवत्वका मेरे पुत्र रका है। इसरिको प्रदासित ! जिसमे देख कुमार्ग Burr है, बड़ी धरे; में ऐसा क्यों करी (क्रो के कुछ कार्यकार्यका भी भाग है माराम है। ।

> भूतको कक्ष्रे है—सुरुपक्षेत्र देशा कार्यन व्यासित्यु सकारतार मोकर और भी काम हुए तक इस अध्यर बोले— 'मुख्ये ! पूज कोई और भी पर क्षीचे । मैं कुन्तारे रिक्टे विस्तार पर अवस्य हैगा; क्योंक सुन्दारी इस महिल्ले और विकासकृत्य सामानके में बहुत प्रसान है।"

> चंकान् क्रिकारी मान सुनकर पुरुषा केली — 'अभो ! यदि आप कर देश बाहरी है को रचेन्संबरी रहाको प्रेरचे राष्ट्र वर्ड निवास बोर्डिको और मेरे भागमे ही आपनी क्यांति हो ।' शब ब्लेकर कियने अरकत प्रशास क्रेकर क्का—'ने नुकारे ही जानने पुरुजेका कक्षाला हुआ अब नहीं निवास करेंगा और राज्येक निर्म सुरस्कायक होकैना । येस क्षम ज्योतिसिंह प्रश्नेत्र काले प्रसिद्ध हो।

यह सरोवर विश्वलिक्ष्मेंका आलव हो कव और इसीलिये इसकी तीनों खेकोंने रिावालय नामसे प्रसिद्धि हो । यह सरोवर दर्शनमञ्जारे सम्पूर्ण अजीहरेका हेनेवास्त्र हो। सुन्नते ! तुम्बारे वेदावे होनेवाली एक मी एक पीडियोलक ऐसे ही शेष्ट पुत्र अपन्न होंगे, इसमें संदाय नहीं है। वे सब-के-सब सुन्दरी सी, उत्तम पन और पूर्ण आयुरे सम्बद्ध होंगे, बतुर और विद्वन् होंगे, क्यार तथा भीए और योहकको करू पानेके अधिकारी होंगे । एक को एक पीकियोतक सभी पुत्र गुणोंचे सके-बने होंने। सुन्हारे पेशका देश विस्तर वस कोपालका क्षेत्रा ।'

पेरता कार्यकार भरगवाल विकास वर्धी ज्योतिर्शिक्षके रूपमें स्थित हो गये। इनकी सुवर्गक नामसे अस्तिहा हुई और का सरोबरका नाम हित्तालय हो नक । सुधर्मा,

बुदवा और सुवेहा---नीनोने आकर सरकार 👂 उस शिवलिक्का एक मौ एक ट्याजनकर्त परिक्रमा की। पुजा करके परस्वर मिलकर भनका मैल दर करके वे सब बर्ज को सरका अनुमय करने लगे। पुत्रको जीवित देख सुदेश कात लिका धुई और पति तथा चुरवासे क्षमा-प्रार्थना करके उसने अपने पापके निवारणके रिजी अवञ्चित किया । पुनीक्षरी । इस अकार यह क्रमेक्ट लिक्क प्रकट हुआ। उसका दुर्वान और पुजर करनेने स्वा सुसकी पदि होती है। प्रकारणे रे इस तरह मैंने सुरक्ते बारह न्योसिरियंक्रोकी महिना बताबी। वे सभी रिक्त सन्दर्भ कामकाओंके पूरवा तथा धीन और मोक्ष देनेवाले हैं। जो इन क्योतिर्हर्ग्याकी कथाको कहता और सुनता है, यह सब प्राचीर युक्त है। जाना नथा भोग और में क पाना है। (अध्याम १२-११)

श्चन्य ज्योतिर्विक्षेत्रे पाश्चनपकी समाप्ति

#### PRINCIPAL PRINCI इंकरवॉकी आराधनारे चनवान् विष्णुको सुदर्शन चक्रकी प्राप्ति

तबा उसके हारा देखोंका संहार

सुरकर का मुनिवरोंने काची चुरि-चूरि अर्थात वालो स्थेवाहितकी वालको ५० MARK WATER

गानि चेटे--कुल्मी । आन इस कान्ये हैं। इस्तरिको इस अनुको पहले हैं। उस्ते ! इरोक्स-सिक्षाकी पश्चिमान्य वर्णन वर्धनिके । मात्र ! इक्टे वहरेको सुन रका 🖁 कि अनकार् विकृते क्रिकार आक्तानाने सुदर्भ का ber ficus at 1 300; we appear wit विनोधकानी प्रकास ग्रामिने ।

मृतार्थाने प्राप्त — चुनिवाने । प्रतिश्वर-रिक्कारे कुन कथा हुन्हें । भगवान् रिक्कुरे पूर्वकाराने हरीक्षर निकार ही सुवर्धन कह क्राह किया का । एक सम्बन्धी कर है, क्रिक अस्यम्य प्रचल क्षेत्रार स्मेत्रीको गीवुर हेने और क्षपेक्षा लोग ऋरने लगे । उस महामानी और पराधानी देशोले पीदिन हो देखनाओं देवरकृतं चणकान् विकाले अवन्य भाग हः स महार । सब ब्रीहरि केल्प्स्य प्राच्या भागकम् दिवको विधिकृतेक अलावना करने सन् । वे हमार कानोसे जिल्लाही सुन्नि करने गना प्राचेक नामचा एक कामल सकते हैं। तस भगवान् इंग्रहने विकास व्यक्तियानकी परीक्षा करनेके रिप्ते प्रचके लागे पृष् एक कुमार कामरवेनेके एकाको किया दिखा। दिरमको कथाके कारण सरिए हाँ इस अवहर सदमका नक्कन् विकास कर नहीं राजा। इन्होंने एक कुल कर जनका अध्यो स्वेक आरम्भ महे । दुश्चलपूर्वक जनन सनका पालन बारनेकाले ब्रीहरिने भगवान विश्वकी

भारती काने हैं—शुरुष्ठ पद पकर अल्बाबके दिने इस एक पुरुषी अदिके क्षेत्रको सामै पृज्योवर भ्रमण किया । योगु बर्कों को उन्हें बढ़ कुछ बड़ी फिल। सब विश्वविद्या विष्युचे १६६ कुरुवा पूर्विक रिक्षे अपने कामानायुक्त एक नेवको ही निकारका कहा दिवा । यह देश सकता ्य रा कार्यकारे अनुकार संस्था गई प्रसा कुए और वहीं अन्ते सामने प्रचाट हो गये। जन्मर क्रेमर के अविदेश केले- वो । मै तुनकर व्यक्ति वस्त्रज्ञ है। तुन्द वृत्यानुसार बार योग्रे । में तुन्दे भर्तकाविका कार्य हैया। हुक्तरे तिरमें पूछे पूछा भी अनेन नहीं है।"

भिष्यु गीते- जाता ! आवके पार्यने चुड़े करा कहन है । आप अन्तर्गानी है, जर्मः त्रव कुछ व्यक्ते हैं, प्रचानि आक्षेत्र आहेवाका नीरक रस्टनेके रिक्ट ब्रह्मण है। ईस्टरिंग मारे जन्मको पीक्षित कर रका 🗗 लगाहित्य 🛭 इयकोगोको सुख ग्वी मिलता। व्यक्तिन् ! नेता अस्तरा अञ्चलका कैलोके कथाने साम नहीं देख : परपेश्वर ! ह्यांशिकों में अस्त्वती प्रराजने शतका है।

पुरानो करते **१—ओरिय्युका पर** क्यान सुराधार देवाजिनेय गाहेश्वरने नेकोर्साहरूक अवन सुदर्शन कार उर्दे है किया। इसकी पाकर भगवान विभान का स्टब्स अवल देखेंकर का चक्के प्रशासित परिकर्णके ही संहार कर करन । इससे सारा करन् जन्म हो गरा । वेशताओंको भी सुरा निरम और अपने रिग्ये का शतकुरायरे पायार परायान किया की अस्तर प्रस्क पूर्व परन सुसी हो गये ।

अभियोंने पूछा— शिवके से स्कान नाम बी, उसका सक्तर्यसम्पर्ने प्रतिपादन कीजिये। भौन-कौन हैं, बताहवे, किनसे संतुष्ट होकर 📉 हुन्हु अन्तःकरणवाले उन पुनियोंकी

महेचरने ब्रीहरिको सक्त बदान किया का ? वैसी कर सुनकर सुतने हियके सरणारिक हो-इन नामोके माहात्म्यका भी वर्णन कीजिये । का जिल्लन करके इस प्रकार कहना श्रीविष्युके कवर एंकस्कानके केरी कृष्य 👸 जाराम किया । (अध्याव ३४)

स्वरतस्य सचिदनस्थयम् अञ्चली साकार पूर्ति,

### भगवान् विष्णुद्धरा परित दिलस्कुसनाम-स्त्रेत्र

क्षयतां को ऋषिकेहा येन दुवो क्लेकरः। श्रद्धे कवणव्यक्त श्रीवे कवस्त्रकावन् ॥ १ ॥ शुक्ती बोले—सुनिवसे ! सुनो, जिससे महेश्वर संगुष्ट होते हैं, यह क्लिक्स्ब्रामयाम-क्लेक आज तुम सबको सुना रहा 🕻 ॥ १ ॥ in the same तिली वर्षे नृत्यं वाः तुष्मरः कुपलोचनः। अपियायाः सच्चचारः द्वानीः दान्युनीधारः ॥ २ ॥ मगनम् विष्युते करा—१ विष्य — करवाणसङ्ख्य, ३ वरः — भक्तोके याव-साव हर मेनेवाले, ३ गृहः—सुक्कामा, ४ व्हः— षु: सर् पुर कार्यकाले, ६ पुन्तरः — अवकातः -सारम, ६ पुणलोचन:—पुष्पके समान विके दूर् नेत्रसके, प अधितम्यः — **शामिनेको अ**स

होनेबाले, ८ सदावारः—केइ अवकरणवाले, ९ वर्षः —संदारकारी, १० वन्यः — व्यवस्थान-निकेशन, ११ महेकाः - महान् ईवर ॥ २ ॥ याज्ञपीरक्षप्रज्ञीकार्वयं विकासेकः । वैदासभारसंदोदः बन्यती नीलस्वेदिनः । 📖 १२ चन्द्रापीडः - कन्द्रमान्त्रो विरुधेन्त्रकाके रूपमें शारण करनेकाले, १३ चन्द्रपेलिः — स्तिरपर चत्रुमाका मुकुट **बारन करनेवा**ले. १४ विवार्—सर्वस्वस्त्यः 🔍 विवासमेकाः — विज्ञका भरण-पोषण करनेवाले जीविष्णुके भी इंसर, १६ केवनमारसरोडः—वेदान्तके

१७ क्याले — हाधने क्यांक धारण करनेवाले, १८ गोलसंबंधतः—(गरोमी) भीस्त और (शेथ ३शुरिये) रतेत्रित पर्यवासे ॥ ६ ॥ क्ष्माच्यकेर्व्यक्षेत्रके भौतेवार्व गणेकाः। ध्याम्**तिर्वेशम् तिवा**र्यसम्बद्धाः ॥ ॥ ॥ ॥ १९ व्यानपार:—व्यापके शाधार, २० अधरिकोधः—देश, काल और वस्तुकी सीयाने अविचारम, २१ गीरीमर्त-नीरी अन्तर्भत् चार्चनीजीके पति, २२ गणेक्यः---अवकारलोके स्वाची, २५ अहाईमैं:—बास, अस्ति, काबु, जास्त्रका, सूर्य, चनाया, पृथ्वी और वजपाय-इन शाद क्योंबाहे, १४ विध-*पृ*ष्टं:—अकित्र ज्ञातकायम विवाद पुरुव, १५ जिल्लांसर्गस्यप्यः अर्थं, अर्थं, भाग समा क्रमीकी ऋदि। करानेवाले ॥ ४ ॥ अस्यान्त्रे दुष्टको दुष्टकीलालीयसः। कमदेने मत्तरेक मट्ट परिन्दो हुक। ह ५ ॥ २५ जनगरः — जनसे ही अनुभवपे आवेके योग्य, १७ दृष्टप्रक:—सुरिवार बुव्हिक्कले, २८ देवदेयः <u>- देवताओंके</u> स्त्री आसाध्य, २५ हिस्तेचनः —सुर्व, कन्द्रमा और अफ्रिक्क सीन नेप्रोबाले, ३० वामदेवः----न्त्रेकके विपरीत स्वासक्याले देवता, ३१ पहरदेगः—शहरम् देखता **(म्हान्दिकोशेः पी** पु<del>वरी</del>य, ३२ पर:—सव कुछ करनेमें समर्थ

< संदित्। दिवयुक्तमः ÷ 494 एवं कुञ्चल, ६६ परिवृदः—स्वामी, ३४ ट्रहः— अन्ववस्थि आल्या, ५८ पुष्यः—सेवन सस्ते-चोचा, ५१ इमंदाः —'दुर्मासा' नामक मुनिके कभी क्विस्तित न होनेवाले ॥ ५ ॥ **क्यां अवर्तानं, ६० पु**रशासनः—सीन विश्वरूपे विश्वपद्यो वर्गारः पूर्ववरूपः । पानायम् असुरपुरोका द्रथन करनेवाले ॥ ८ ॥ सर्वक्रमणसंबद्धः कृतन्त्रो कृषणसः ॥ ६ ० टिक्युक्तः स्कटन्धः समित्री पशस्यः। ३५ विश्व%पः—जनस्थाकम, ३६ अवस्थितकारियके निर्माणे निर्मित्रका ॥ ५ । किरुपाध:--विकार नेत्रकाले, ३७ अर्थीक:---६१ हिक्जबुक — 'बाज्युकत' आदि विका वाणीके अधिपति, ३८ शुवसकः 👚 अवस ब्यारक कारनेकाले, ६२ कान्यगुरु:— पुरुषोंमें भी समसे शेष्ट्र, ३९ सर्वतम्बन-**कार्तिकेत्वजीके फिल, ६३ पश्मेर्छ---अस्पनी** संबादी—समूर्ण प्रधानोधे सम्बद्धान प्रभूष्ट यहिमाचे विश्वन सहनेवाले. स्थापित कल्पेवाले, ४० वृष्ण्यः अवसी ६४ कारपः — कारणके भी कारण, क्रांचार्य सुवधका चित्र करण करनेवाले. ६५ अवस्थिपध्यनेषयः आदि, यस्य और ४१ वृत्रवाहरः इष्टभः या सर्वेको साह्य अन्यको स्थाय, ६६ ग्रिटेश-—केन्स्रसके मक्तेवाले । ५ ॥ अधिवृतिः, १७ विशेषाययः — प्राथीतीके हैया: विनानके चार्यकृति विकासिकायान्यः । क्लोहरी अञ्चलीनी वेसा काल क क्लीके ५७०० व्यक्तिस ५ छ। ४२ दिकः च्लानी का क्रम्मक, ४३ कृतेरकम् अस्तरहे भेवनगोतमे नुद्धाः क्यापिनेक कोरच्छी गीतकम्प्यः पंरवनी C १० II पिनाको—पिनाका मानका धनुव धनस्थ कारवे-📺 प्रजेरकम् — अवेरको अपना सन् बाले, ४४ सरवर्ता — जारुके बावेकी (शिक्ष) जाननेव्यक्ते, ६९ श्रीकान्तः— आयुर्वतिका एक आयुध् भारण कार्यकाले. इक्क्युश्चासे मुझ्तेपित कण्डवाले, Y's चित्रवेग: —**विचित्र वेश्या**री, 🕶 (वेक्नवर्गेका:—समस्य स्त्रेको और वर्गीसे ४६ विरंतनः —पुरायो (अव्यक्ति) पुरुक्तेतय, 🚉, ७१ व्ह:- ब्लेक्ट सभाववाहे, ७२ ४७ तप्रेहरः - अञ्चलमाम्बद्धाग्यके दूर सम्बन्धियः — समाप्ति असवा विमायसियोंके **बारनेवारी,** ४८ मह थोगी—**महान् भोगले** निरोक्त अनुधवने आनेचेन्य, ७३ केटकी 🕒 सम्बद्धा, ४९ मोहर — रहम्ब, ५० महा **बन्धं**त, ७४ शेलकण्डः— **कण्डमे** स्रोतकर्ता, ५१ वृजेंटे:—जटाके भारते क्राव्यक्त विकास गील विद्व भारण अध्नेसारे, यस्त्र ॥ ७ ॥ ७५ परक्षमी—चरञ्जूमारी ॥ १० ॥ कारावश्यकः वृक्तिकासाः सूचनः अ**पाननकः**। विश्वास्त्रको मुक्कामः सूरेतः ((र्वतपनः। कारतः पुरुषे कृष्यो पुर्वाक्षा कृष्यानक⊯ ८ ॥ धर्मक्रम क्लाकेते भगकम् धरमेश्रमित्।। ११ । ५२ कालकालः **कालके की काल**. ७६ विहास्त्रचः —बडे-बडे नेप्रोक्ते, ७० ५३ कृतिवासः — गञ्जसुरके वर्षको वक्रमाधः—तक्षे व्याध पा किरातके समर्पे सक्षके सम्बद्ध बारण करनेवाले, ५४ सुध्यः प्रकट हो सकरके अपर वाण चलानेवाले, ७८ सीमाग्यज्ञाली, ५५ प्रवय व्यवः— ओंकारस्वस्थ्य अक्षम प्रमानके स्वन्तार्थ, सुंदाः — देवतावनेके स्वामी, ७९ सूर्वतापरः — सुर्वको भी दुग्ब देनेवाले, ८० धर्मध्यम-५६ दशकः—कस्पनरहितः, ५७ पुरनः

e militarellitat e 4#<del>#4444444</del> चर्मिक जावाब, ८२ कपायेजम्—**श्रामके** जातानेकाले, १०३ गोरकि:- सर्वा, पृथ्वी, क्रपति-श्वाद, ८२ भगवन्—सम्पूर्ण देवर्ष, यञ्ज, श्राधी, विस्त्रम, इन्द्रिय और जलके दार्म, बार, औ, ज्ञान कथा वैराज्योंके अवस्था, अवस्थी, १८४ मेहा—१हास, १७५ ८३ भगनेपांचर — अववेद्यालके जेलका थेदन अनगण्यः — सुरुद्यानके प्रशासकारकारी ही <del>व्यक्तेचेन्य</del>, १०६ पुरस्यः—**सबसे पु**राने, इक्ष्यनेवाले ११ ५५ स au पदार्थतस्तालके विकास संस्था । १.२५ मिनि: व्यस्य-स्थयम्, १.२८ सुनीति:- । सारा दावको दशः अशर्वे कल्हास्यः ॥ १२ a क्रमा जीविकाले, १०९ शुद्धांत्य विश्वता असम्बद्धाः ११० सेनः — स्पासदित, ८४ उक् — संदारभारतये अर्थकर क्या श्रारण करनेवाले, ८५ पर्युक्त — कार्यकाले १११ सोगाटः—चन्त्रभावर प्रेस रकनेवाले, **व**र्ष हुर पात्रव⊈ पसुजो (जीव्हें)को ११२वृत्ये—-काम्बन्यसे वस्तिूर्ण ॥ १४ ॥ सर्वकारको प्राप्त पुरत अरखे कार्यकारके क्षेत्रके:कृतः सीन्ते अशतेक महापूर्वः : राजेनको: प्रत्यको जनका सुकारति । १५॥ इनका पास्कर कारनेवाले, ८६ संदर्भ ११३ सेनर- स्थेनपान अतर्गनासे गर्मकृत्यः, ८५ हिप्पतः — श्रामेने देव करनेवासे, ८८ पंतर — क्यून रकने-अक्टब स्रोपनायसम्बद्धे क्यूजाके प्रस्कात, ११४ अन्तरः—सम्बद्धिः इस सरकापुरः शालोको संस्था देनेकाले, ८५ छण**ः—स्था**, अपूर्णका आस्त्रावर करनेवाले, ५० दमापतः—इपानिकान अध्यक्ष कृता क्कानेकलं, ११ हवः —कुशल, १३ कर्याः — १६५ सेन:---वसोके रिन्ने सीम्बलयधारी, वहारमुद्दभारी, ५३ गानदासमः—कार्योकस ११६ पहरोजा — अक्रम् नेमसे सम्पन्न, ११७ महायुक्तिः— व्यक्तवानिकास्, श्चन करनेकाले (१ १६ ॥ ११८ तेनोवयः — स्थारकस्थान्यः , ११९ प्रमाणकेत्वः शुक्तः स्वत्वनको महेन्द्रः *।* होतामधी पुरावीर्त्वकारी व्यक्तिक । 🖽 । श्रम्भागानः **अनुसर्गाः** १२४ सम्बन्धः — श्रद्धालात्, १२१ मुखायतिः— आयुत्तके १४ १मस्यनिरायः — इक्कान्यस्थी, र्ष् भूष्यः—इत्रिवासीतः क्षे सर्वकारीः, WHAT IS EVEN अवस्थितपुरुष्टेक सम्बन्धे सम्बन्धाः । **९६ प्रेग्**पानस्थः **श्रमकृत्यभूमिये** निवास

१०१ महीविधः -- अवस्त्रेणका निवारण कार्यके सम्बद्धः -- अवस्त्रिकाः, १२६ लेककः --विक्री स्वान् अवेषक्षिण्यः ॥ १३ ॥ -- अग्वकं स्वतः, १२७ वेटकः -- वेद्रीके प्रकट स्वतः नोपतिको॥ क्राव्यः कृतकः । -- अस्तिकाः, १२८ सूक्तः -- अस्तिकाः कार्ये विक्रा सुनीतः सुनाल लेकः लेककः सुनी ॥ १४ ॥ अस्तिकः महोद्याः सुनीकः प्रकेताः, १२९

भ्रवसनः—नित्यस्थितः ॥ १६ ॥

पार

१०२ तन्तरः — **शैरमर-२म**नरसे

🛊 व्यक्तित विक्युतन 🛎 429 **महर्गिकरिक्तानाची निवादीतिककोणनः** । महाके प्रवाहमध्य जरूको सिरपर धारण पिनाकमाधिकदियः स्वस्तिकः स्वस्तिकसम्बद्धीः ॥ १७ ॥ **पारनेपाले, १**५३ मध्यः— कल्पाणस्वरूप, १५४ पुष्परहः—पूर्णसम् अध्यम न्यापकः, १३० महर्षिकविल्यनार्थः —स्वीत्स्यकारकके १५५ स्थारिः—इक्साव्यक्रमी चवनके निर्माता प्रणेता चगकार कविकासार्य, १३१ विसरीतिः — अपनी प्रकारे समको प्रकारिक (क्याई), १५६ स्वितः अस्यक्षार अस्यता **करनेवाले. १३२ विलोचनः—सीनी लोकोके** रकानुसम्ब ।। १९ ॥ **राह**ः, १३६ पिनाकवाणिः—**राजनं वि**नाकः विविद्यालयः विकेशस्य गुरुवाहनसर्थाः। नामक अनुष बारवा करनेकाले, १३४५देक कर्मने मनवरमध पुर्वार्शिकसमस्तामः ॥ २०॥ पृथ्योके केन्या—प्राप्तम अक्रम १५० विकितामा—वक्को कराचे पार्धिवरिकुरत्व, १३५ स्वीतदः— र**क्ष्मेक्ष्के, १५८ विधेयका—स्टीर, मन और** कल्याणकारा, १३६ स्वरितृत्— भल्याणकारी, १३७ सुर्थः —विसूदः इन्त्रियोक्षे अवनी इच्छाके अनुसार भाग लेनेबाले. १५९ पुरुवानगरार्थः — क्रमध्येतिक स्थ (प्ररोर)का संवालन **बुद्धिमा**ले ॥ १५ µ धानुभाषः धाकसः वर्षतः सर्वतंत्रः। क्रानेकाले वृद्धिकार स्टारीक, १६० समाजः — महासुन्धिकार्यसर्गः कृतिकार्यक्षः वर्षः (१५ । प्रशंबनकोषेः शाब रहनेवाले, १६१ १३८ पातुचामा — विश्ववारः बारक-योकन ननकाय — गवास्वरूकः, १६२ गुल्हीतः — स्नय **कारनेपें समर्थ** तेजवाले, १८९ घटकर ---व्यविद्याले, १९५ विभयरम् संस्कृतीको कार देनेकाले ॥ २० ॥ रोककी सुद्धि करनेवाले, १४० सर्वनः — सर्वकाची, १४१ सर्वकोच्यः—सम्बं व्याहर, कारोपः कामकार्थः पार्मस्पृत्तिस्थाः। १४२ समाम्यः अक्षाओके स्वराह्मः, १४३ न्यवीको नव्यक्षके कार्य कान्यः कान्यकः ॥ २६॥ १६४ करकेयः - मनुष्योद्वारा अभिरूपित विश्वसून-जनस्के कहा, १८४ सर्वः— स्क्रियकम्, १४५ कॉर्गकार्टस्यः —क्रमेस्के समक्त कामनाओंके अधिष्ठाल परमदेव, १६५ पुरसको यसंद कारनेवाले, १४६ वर्गः — वालवातः सकाव क्यांकी कामगाओंको विकालदर्शी ॥ १८ ॥ वृत्तं करवेवाले, १६६ मस्योदध्रांस्टावासः— अवने शीअड्डोंचें प्रका स्मानेवाले. प्राप्ते विद्याप्ते ग्रेशस्तः दिक्ते विकानकः । **पहुत्त्राचेदाको** भाग्यः पुरस्तानः हाराकीः विगरः ॥ १९ ॥ १६७ परनिषर- जलके १४७ शासः - - कार्तिकेयके कोटे धर्ड १६८ चलकारी—सरस्यर ऋषन करनेवाले, पासस्यक्रम, १४८ विकासः---स्वन्यके कोटे १६९ २०४१ — अयने - डिस्ट - ध्यानीको भाई विद्यासस्य अवना विद्यास नामक सञ्चनेकाले, १५० कन्तः - परम समनीय **प्रापि,** १४५ मेचाकः वे**क्षाणीय**हे प्रकारकारकारकार, १७१ कृतकामः — स्थानत भासाओंका विस्तार करनेवाले, १५० तन्त्रसम्बोके स्वकिता ॥ २१ ॥ शिवः---मङ्गरस्यवः, १५१ फ्लिन्युतः---क्रमण्डेक्रीत्वासम्बद्धाः स्ट्रीहरः। भवरोगका निवारक करनेकारे वैद्यों अवस्थानकपूर्ववर्द्धकारोः दुकादः ॥ १२ ॥ (ज्ञानियों) में सर्ववेष्ठ, १५२ महत्रकेटकः— १७२ सम्बर्धः —संस्थरच्छको चली-

भौति पुगानेकले, १७३ अन्विकास—सर्वत असम्बः साधुराज्या पुनावंद्यस्यकृत्। कर्रोंसे भी इस्ट नहीं है, हेसे, १७४ मर्नेपुड: — धर्म या पुरुषकी राहित, १७५ सदाविकः — निरमान वसम्यानम्बद्धारीः, १७६ अकरमाः—पायरक्रित, १७० पतुर्वातुः—सार पुजाबारी, १७८ दृश्यकः— विन्हें कोशीजन भी नहीं करिवाईले अवने इत्यमन्दिरमें बसा यते हैं, देशे, १७१ द्यसदः—यस्य कुर्वतः ॥ १५ ॥ दुर्लचो दुर्शनो दुर्गः सर्वानुसर्वकारकः। **ध्याक्ष्मियोगनिकयः सुरम्**कस्तुवर्णनः ॥ २६ ॥ १८० पुर्तमः --- भवित्रीम पुरुषेको कठिनसासे प्राप्त होनेकाले, १८१ हर्गयः— जिनके निकट व्यक्तिया विकासि किये थी कठिन है ऐसे, १८२ हुनै:—याव-सावके रक्का करनेके रिच्चे हुर्गकव असाव युक्ति, १८३ समीप्पनियारः — सम्पूर्ण अस्मीके प्रजेगकी कराने सुकार, १८४ अध्यान-थोगनित्स्यः **अध्यान्ययोगमे दिसत**, १८५ सुराप:--सुन्दर बिस्तुन जनम्-का अनुवाले, १८६ रास्त्वर्धनः—सम्बद्धन्यः समुद्धो सक्तनेवाले ।। २३ ८ शुभ्यको लोकसम्बो यगदीहो यन(६-१: । भस्पञ्जिकरो नेप्रोजको पुरुष्टिकः ॥ २४३ १८७ शुमाक्षः — सुन्तर अक्रोबाले, १८८ लोकसारहः स्रोकसाराक्की, १८५ अगदीसः—अग**स्के स्क**पी, १९० जन्<del>दर्शः</del>— भक्तमनोकी बाजनाके उराहणान, १५१ वस-शुद्धिकर — परमसे शुद्धिका सम्बद्धा बहरे-वाले, १९२ मेर<del>ू सुबेर पर्वतके सवान</del> केन्द्रक्रम, १९३ ओजनहे—तेज और महासे १९४ सुद्धविक:—निर्मेक शरीरवास्त्र ॥ २४ ॥

विद्यमान द्वीनेके कारण जिल्ला आत्वा हिल्लोलः चैठने रिपुरीवहरे वसी॥२५॥ १९५ अरूक्ट — सामन-कवनसे हर स्कृतेसाले स्थेनीके लिये अल्पन्त, १९६ साधु-सम्बः—साधन-प्रकर्णनात्रका सायुरुवोके हिन्ते सुरूप, १९७ पृत्यपंटकरामृह-औरायके रोकक कारर पुरुवन्का कथ भारण करनेकले, १९८ विश्ववेताः - अधिस्वक्रम क्रमण सुम्बर्गनय क्षेत्रीयाते, १९९ पीठणः— पुराणोद्धारा अधिपादित, २०० रिपुलेकहरः— पाहकोंके प्राप्त हर लेनेवाले, २०१ वर्ल---अस्त्रात्मी ॥ १५ ॥ मक्कारे कार्याः सिवक्यायन्तिः। म्यान्थर्गक्ष्ये ज्याती प्रशासी स्वामिक अ३६॥ २०२ व्यवस्थाः — यस्मानस्थे । क्रकेवर, २०३ व्याप्तं:—महाम् आकारकार, २०४ सिळपुन्यस्वरिदसः—सिक्हों और हेकताओहर। **व्यक्ति**, २०५ व्यवसर्गन्यः----व्याप्त्रवर्वको वक्कके समान धारण करनेकाले. २०६ =७०% — सर्वोच्छे आयुवणकी श्रीति बारण अरनेवाले, १०७ महापृत:--क्रिकालमें भी कभी २४ न होनेशाले महाभूतासकार, २०८ पहानिक <del>- समर्थ</del> मान निकासम्बाद ॥ २६ ॥ अपूर्णकोञ्चाकाः पश्चित्रकः प्रभूकाः) पक्षांक्र प्रतिकारः कार्याः ॥ २७ ॥ २०९ अपुराकः - जिन्नारी आसा कन्नी निकल न हो ऐसे अमीधर्सकरफ, २१० अनुतक्कु — जिनका कलेकर कभी नष्ट न हो ऐसे—नित्यविक्या, २११ प्रकास्यः— क्याच्या नामक दाह्यस्वरूप, २१२ प्रथानः — वायुक्तसम अथवा

संबारकारी, २१३ प्रवासिक्षतितस्यत्थः—प्रकृति,

पहलल (बृद्धि), अवंकार, सञ्जू, श्रोत्र,

+ गंधिस दिव्यकुरात + ध्रुष <u>^^}</u> प्रतण, रसन्तः, रक्क, बाब्क्, काणि, काबु, बनुवी — कृषेते — कृष्टते कृष्टतिन्तुंकारः । **पर्यंत, उपस्था, पन, उत्पंद, स्वर्ण, कप, रस, सतः सत्वरोऽदेशे वर्धाले वर्धतावरः ॥ ३० ॥** गम्ध, मृक्षी, अल, तेज, कलु और २१४ वर्गणः — विज्ञासकारी, २६५ शास्त्रज्ञ—३२ चौचीस वह क्रमोतिहरू क्युकेंद:- -क्युकेंदके ज्ञाता, २३६ मुक्तर्रत:--प्रचीसवे सेत-तरकदुरूवचे काह, मानक कार्यासम्बद्ध मुगोकी राक्षित २३७ २१४ परिनातः — नाव्यक्तेकी इच्छा पूर्व <del>पुण्यतः — संभूगोको साथि, २३८ मराः --</del>-**कारनेमें कारणपुश्चानम**, २१५ वटनाः— **सर्विका**ण, २३९ सत्त्वदः—श्रीतवरामण, कारण-कार्यकरः ॥ २% ॥ २४० अधीर:—केन्स्राते रहित—अदार, मुक्तिकः सुक्राः वृते अक्रकेटनिकर्तिः। २४१ फर्चक्र:--वर्षका विद्यालयो, १४२ वर्षसम्बद्धः — वर्षमञ् भवित्रभगुर्वानी प्रमुक्तिकार ॥ ३८ ॥ भागान ६१६ हुला -- विक-निरमर विकास कालेकारे व ३० व कानेक्स एकनिह सञ्चल चलको प्रगणको क्षान्यपुरुषकार्थे एको स्थानिक हरू। प्राप्त होनेकाले. २१७ व्हातः —क्सम काल्यारी, व्यक्तिकारो क्यानाचे विश्वकर्तिकारकः (I a q B ११८ हार —सौर्यसम्बद्धाः ११९ महन १४६ सरमहो:--अशीमा प्रकृति, वेदन्तिः—प्रद्वा और वेक्क प्रमुखीकीः २४४ स्थान्यः--वरवारम्यवयः, २४५ एकः---कुरिको एक ऐनेकारे अकवा स्थातकार, २४६ स्थान, २२० विकि: अन्यक्तानी नावेद अवस्थितान, २२१ वर्णसम्बद्धः -- वर्णा और रविक:-कृतिन दावजीकः कृत्य करनेवाले, आक्रमोके गुरू (क्रारेक्टा), २२२ वर्षी--२०० एमः — स्वानकारत्यः, १४८ अधिनातः — अन्यतः कर्णकोत्तः, २४५ कामान**ः**— ब्रह्मकारी, २२४ प्रापृत्रियः—अश्वाकास्य अवस्थि शामुओको जीतनेकाले, २२४ अध्यक्तकः---नायावियोको भी योक्नेसाले यहामान्यणी, पाहरतेको संसाय देनेकार ॥ २८ ॥ २५० विकासमेरिकारदः - नोस्तरक्षेत्रे स्त्रीत कांत्रक: संपक्त सामें अवस्थानकेन्द्रः । करवेले कुछान ॥ ३१ ॥ प्रमाणको दुर्गेक भूतमी चायुक्तस्य ॥ १९ ॥ बेक्सने विशेषका स्वत्ये भूतपायनः। २२५ अध्यक्त — समावेद विकास स्थान, उपक्रिक अनुसर्व विकासके,दी-महिन्द्र ३ ३२ । २२६ सरमः — जन्म-वर्गकोः वञ्चन २५१ जेक्का: -यूजीस्था विश्वा, २५२ मुल्लेकोद करनेशाले, १२० कर — ेपीताय — बनले विजयहील अधवा पनको प्रशासको प्रकारते होन कानेकारे, बक्रमें प्रत्येवाले, २५३ तपली--२२८ ज्ञानवाम् — ज्ञानी, २२५ अवलेखरः -सम्बद्धायसम्बद्धाः २५४ मृतभावनः **सम्बद्धाः** पर्वती अधवा स्थावर पत्तशीके स्वामी, २३० जूलोंके करणायक एवं यहक, २५५ प्रणानपुतः - विस्तरिगद्धः प्रमानकान, २३६ क्ष्मतंत्रः- काम्प्रवेदेः सक्तम तेव भारक हुर्जनः—काँदनगरहे जाननेबोल्य, २३२ करनेकले, २५६ वचनः—यावाके पर्वेचे शुर्थाः —वेदमय सुन्दर पंकासले, गरुक्ता, क्रिमे हुए, २५० वितस्तर:- कामविश्यो, २६६ मधुकाटुनः –अपने भवारे वासुकारे २५८ अस्तिप्रकः—धनवाद विष्युके प्रमाहित करनेवारे ॥ १९॥ -प्रेमी श ३२ म

• कोटिकामिस • 424 करन्याणसङ्जीः करूपः सर्वलेकसन्तपतिः अधित्यक्रकः कानः प्रत्यका अगर्तुरः। न्हर्मा त्यस्ये पीयान् प्रकानः प्रमुख्यकः ॥ ५३॥ तर्वकर्यात्रवस्ताले महत्त्वे महत्त्ववतः ॥ ३५ ॥ २५९ कल्पानवपुरतः— व्यवस्थानवद्यति २८५ महिः<del>--कैस्सर।</del> आदि वर्षेत्रसम्बद्धः, २८६ अङ्ग्रहस्यः—केल्बसः और रबमायवारे, २६० करनः समर्वं, २६१ सर्गरनेकप्रकार्यातः — सम्पूर्ण स्तेकोची कबार आहे वर्धनीयर किवास करनेवाले, २८७ <del>वरणः - सबके</del> प्रियतम, २८८ पाणना **- वराम्य** वरमेश्वर, प्रवाके पारच्या, २०२ तस्त्वी—वेन्यसस्त्री, २१६ तारकः—सङ्घरकः, २४४ धीकन्— विष्युद्ध सुविद्ये युक्त, २६५ प्रथानः— समारो स्था, २६६ प्रकृ —वर्णसमर्थ, २८९ जन्दपुरः—सम्बद्धाः संसारके गृहः, २९० सर्वकर्वात्त्वः — सम्पूर्णः — समेकि २६७ अञ्चयः — अधिनासी 🛮 ३३ ॥ श्रीमन्त्रिकालांक, २९१ तुष्टः—**राम्** अ**श्री**स, भोक्ष्यकंऽशर्तिगरम् सम्बद्धेः सम्बद्धेन्यः । २९२ म्बूल्यः-- व्यक्तकारी, वैदराकार्यक्रमहोधीनामे जिल्लाकः ॥ ३४ ॥ २९३ म्यूल्यकः — स्थालकारियी 🔻 शकिसे २६८ लोकपालः — सन्ततः लोकोम्बरे रहाः संबंध । १६॥ क्षरवेवाले. २६९ अन्तर्धिकला --- अन्यव्यक्ति नहारेका दोनीनकः स्वतिष्ठः कानियी शुक्तः। आह्या अस्तवा असूवय व्यवस्थाते, २०० अक्ष:अंक्ष्मचे व्यक्तिः सम्पर्वे व्यक्ते समा।। १०॥ कल्पादि।— कल्पके आदिकारक, २०१ २९४ कालम — महाम्, सपनी, २९५ कपलेक्षणः — कामलके समाम केकाले, २७३ ऐर्कन्यः—री<del>र्वकात्माक स्थ</del> करलेखले, वेदप्रकार्धतत्वमः —वेदो और कालोके अर्थ २९६ स्थाप्ताः — आस्वासः स्ट्रासः, २९७ स्थापिरो एवं सत्त्वको जाननेवाले, २४३ अनियमः— धुक: — आंते प्राचीन एवं आत्मन स्थिर, १९८ नियम्प्रणारहित, २७४ नियसक्रकः — सम्बद्ध अरःसंकारः—दिन एवं संवासर आदि वाल्यानके विका, जेवकालकार, सुनिधित अल्लायस्थल । १४४ । भागाः सूर्वः यागाः केन्द्रश्रीराष्ट्रीते निवद्वव्यवस्थातः । १९९ व्यक्तिः— व्यवस्थानास्यक्त्यः, १== क्यान्—अस्त्राजी प्रयाणस्क्य. भौतिकारेका प्रदेशक मुगलिकार्वकीरकार (८३५.४ २७५ वनः— वनुवास्त्रको ३०१ पर्स्य तपः असूरष्ट तपस्याः **आहुत्वकारी, २७६ सूर्वः<del>ः सम्बद्धी</del> कार्याणके** THE RESERVE हेतुभूत सूर्व, २०० जनिः—जनेक्करसम्, र्शनसङ्ख्ये मन्त्रप्रस्थः पर्वदर्शनः। १७८ केतुः — केतु नामक व्यवस्थानः क्षकः सर्वेषरः सिक्षे महारेशः महायसः॥१६८।। २७९ वरा<del>कः - सुन्दरः । द्वारीरवाके</del>, ३०२ संवत्सरफरः —सेवत्सर अरब्दि २८० विद्यानस्थाः — पूर्वेक्यों-सी स्वस्य कालविकामके उत्पादक, ३०३पकारकः— कान्तिवाले, २८१ धतिवदर्गः— व्यक्तिके हुना वेद जादि क्यांसे प्रतीत (प्रस्पद्म) द्वीनेपील्प, भक्तके वक्षये होनेवाले, २८२ परवा— ३०४ सर्वेदर्जनः — समके साक्षी, परमातमः, २८३ मगधाभारीकः — युग्यस्थवानीः ३०५ असः — अजन्मा, ३०६ सर्वेषः ---**भज्ञपर नाम चल्छारेकाले. २८४** अल्पः— : सम्बद्धे इक्स्प्रेस, ३०७ सिट:—सिद्धियोके षापरहित्त ॥ ३५ ॥ असम्ब, ३०८ गहरेतः-धेष्ट बीर्येषाले. tio fito vo ( <del>viet zam</del> ) ba......

494 e Ming Angun 4 Builteskinningskintenskindens anningsmilleskindenskaden uttekinden die 488 ३०५ महरात:— प्रमानकीकी महाते सेकले कामनूत् वारण करनेवाले, ३३९ वर्णा---सम्बद्ध व ६८ व निवासकारी, ६३५ सवाक्षशास्त्रीयः - मन चेनी योगो म्याहे*नः विशेष्टः सर्वीशासः* । और वाणीके अधिवय ।) प्रश्ना वार्म्यकुश्याः सम्बः शर्वकार्यके स्थः । ३९ ॥ अवैद्धिये प्रकारकः सर्ववास्त्रसम्बद्धाः। ११० येगे चेप्यः—**सुबोस्य योगी**. कारकोषी भटायके महोताको महाताल ॥४२ ॥ **३११ महातेजाः —≒स्हान् हेक्से सम्बद्धा,** ३१३ ३४४ अलेन्टियो यहामाथः—इन्द्रियालीमः विकि—समस स्वयंक्ति का, ३१३ एवं यहामानाची, ३३५ सर्वन्यसः—सम्बद्धेः भारतस्थातः, १६६ चतुन्तरः —सारी कुरमाधीकी विश्वीकृति मुख्यास मार्गः, सर्वारे —सम् भूनोचे आदिवारक, ३१४ भागः—इन्द्रियोग्धरे ज्ञानसम्बद्धेः श्राविकाः, ३१५ वर्: —तथ मूर्गके वासकान, ३१० कर-वेगे - अल्डबंड - समय - समयो १९६ वंसुक्तः —ज्ञातः व्यवस्थाः, १९७ सन्तः—सम्बद्धाः, १९८ वर्गकार्यः कारको अञ्चल कार्यकाले, ३३८ महानदाः— नामीर प्राप्त कारकेवाले आवाद आगावत क:—शक्त प्राचीका अवदारण कार्यके नार्थम, १९९ महिनाही मार्थक —पदाम् मारण हर कमले प्रक्रिद्ध # ६५ ह क्रवाह और क्लबे सम्बद्ध ।। ४२ ।। सुर्वातिकोगाः सीमान् नेयाने केरावाचीः । न्यानुर्वेशनीयोते मुक्तारे पूर्वतः । क्राविक्तुच्चेत्रने भोत्रम कोक्स्मचे दुरुका ४४० छ Property Bernell registrational party in ३१९ मुक्तीर्विकोधनः —**शसम वर्धि**के १४० व्याप्तिः —शिक्षविकाले, १४६ सुरोपित क्षेत्रेकार्त, ५२० क्षेत्रम्--महारोपं —आगम् पराहरमे, ३४२ पुरावर्ते— विश्वतिकारमा इसाले सम्बद्धा, ३२१ केटहः— मुसन्दर्भेके साथ किसानेवाले, ३५३ प्रेट्स — बेद्यान अपूर्वेचाले, १६४ केईप्रकृतिः--विकासकारका, ३४४ शिकाशाः—वातिमें बेद्धेका विचार कलेक्से जनकील चुनि, विकास कार्यकारे, १४५ शिकारे—होतीके ३५३ अञ्जलम्:-- एकारसः अध्यक्तसम्बद्धाः **व्याध्य प्रभावत कार्यव्यक्ति, ४४६ महाश्राप्ति-**३२४ चेकश्—हार्यच्छेषः वीकोचेक पंतरतंतः— अन्यसमिक एतं केंद्र काश्विसे अकृतस्यक्ष्य, ४२५ भोतर— पुरुवकारके सम्बद्ध सं ५३ ॥ क्यभीग कर्णवाले, १२६ रचेवश्रक:— अभिदेशकापुः स्रोत्यम् सर्व्यक्षणेत्रमेगारिः। व्यक्तिकामान्त्रे निवासम् पृत्तेत्र्यः । ४४ । भगवान् विश्वनाथ, ६२७ दुराबरः— अभितेतिक पुरुषोद्यतः विजयो आत्रकार ३४७ व्यक्तिरंज्यसम् अनिर्वेषणीय अरवण कठिन है, हेरो ॥ ४० H **रामध्यक्रा**के, ३४८ क्षेत्रम्—**ऐश्वर्यव्यम्,** ४४९ अपृतः देशकाः राज्ये चल्चलः इक्ल्प्याः । सर्वाजनंतरोत्रतिः —सम्बद्धेः तित्रवे अविधार्व कमक्क्ष्यत्वा भागी अन्यास्थ्यनगरेकः। ५१ ह क्योगविकाले, ३५० क्ष्ट्रकः -वद्धा अधवा ६२८ अनुनः जनसम्बद्धाः — सम्बद्धाः सर्थक, ३५१ अन्यवस्थः — सही-से-बद्धी बाजा अपुतस्त्रस्य, ३२९ क्षत्रं —झर्मस्यून, ३३० भी जिन्हर प्रचाच नहीं हाल सफती ऐसे, ३५२ क्रानीहरू: प्रशासकर् क्रायमे काम प्रशास निकारमा - अनवदे साम्रमे एसनेतारे, ३५३ कानेवारे जलागे जीर, ३३१ कम्बारमधः— क्ष्पेरहरू — हुक (जिस्य कारण) और अधूव

**। व्योगियाधियां । 499** no en canalista l'antitant de la franche de la company स्वारतच्याकी स्तेष करनेत्याले, ३५% (अमिलकार्य)-एम ॥ ४४४ ।। श्रीयक्षेत्रकेषुक्रियके जनक अर्थकारकः। श्रीवीच्याः **- संभोत्सम्** ३७५ र्सर्वेनस्य - -तीर्धारामकारी अध्यक्त नित्यका नाम पुरविभावे निरंपनुरमः अनामकान्यः प्रभागानाः ॥ ३०५ ॥ ध्वकालासे या स्टब्स्वेशस्त्र 🕯, ऐसे, ३१८४ ओजस्वेचोपुरिश्वरः— अतेल (अल्ब ३७६ सेर्वहरूपः — सीर्वशेषनसे असने श्रीर करा), नेज (सीर्य अवदि गुण) नवा स्वक्रमध्य दर्शन करानेवाले अ**वका** गुरुक्**रा**से शाक्ती दीहियों सार्थ कार्यवारे. प्रत्यक्ष होनेवाले, ३७० संबंध-- परानेवाल-१५५ जनसः—समिके जनसम्बद्धः १५६ मर्वज्ञस्यः—समिके जनसम्बद्धः स्वक्रम सीर्थको हैनेनाहे ।। ४० ।। अन्तरिवितंत्रकार पूर्वचे प्रकारतीत्<sub>र</sub>ः buto grafare -- grade 340, but fire-व्यक्तिकः जनमञ्जे निरम्पकारके तरिः तथ्य व २०१: —प्रतिविक सरकाम दृश्य करवेवार्ट, ३५९ १७८ अव्यविधः—असमे विभाग अवस्थाताः स्वास्थाताम् ३६० राष्ट्रीराम् । १७५ अधिकारम् — स्पादाने-प्रसारक —सूर्य आविको भी प्रकार व्याप्तानको सम पूर्वके आक्षण अवस्त वेलेकारी हा अपना क्षान्य प्रयक्ति अधिकार, १८० पूर्वयः — हाहासचे मुख्ये कराः सम्बन्धः स्वयुक्ताधनः। विकास की का का है। देशे. कृत्रतिकृत्युक्तवर्ती सम्बद्धीः पृत्यक्षकः ४४६ ॥ ber febreit-affenten feg ३८१ अवयासील्—सिक्सकी अधासरकी क्रम्बर्केकारे, १८९ प्रतिहितः — अधिमी अक्षरवासे, ३५२ वृक्तः -क्षान्यस्ट, ३६३ व्यक्तियाचे रिवार, ३८६ प्रभागकः--प्रमाणीके रमाः –सन्त, साम और प्रयूपेर्क क्ष्मानुकार, ३६४ स्थान —स्थाके प्रति समान आता, ३८४ विरम्पन-६—सुधनेयर क्रमक करण करनेकरें, ३८५ हरिः— **यात् रसमिक्त**ो, ३६५ सार**ः** एक — संसारभागासे का क्षेत्रीत रिजे जेकाका, <del>जीवरिकारण</del> स ४८ ॥ १६६ वृत्तरिकृश्यमार्कः — युग्तरिकाः अस्य किनेकाः सुरक्ते केन्द्रेतं विष्टुर्शनकः। कार्यको अस्ति कार्यको अस्ति । महार १४५ । करनेवाले तथा करते प्रशेषके प्रकारक नगर ३८६ विकेचनः—संसारध्यानमे स्थाके मुकानेवारे, १६७ गमीर:—गाव्योवेसे कुल, **विको सुन्न देवेवाले,** ३८७ सुरगणः— १६८ कृतस्थाः —क्यी नावक कृष्णाः समार देवसमुद्धानकमः. ३८८ विदेशः—सम्पूर्ण होनेकाले ।। ४५ 🛚 प्रशेतिकारकः विकेशः सुरुगः स्वरक्षेत्रनः। विकास के विकास करते विकास करते विकास करते हैं। क्षित्रका प्रकारके असरक, १९०वासस्यः— तीर्वकप्रतीर्वकमा वीर्वदृत्रकतु सीर्वद १ ४० ४ कारकार्य साथ बारमा मान्नेवाले, ३९६ ३६९ हरू — परकान्यतसम्बद्धाः **सर्वधिय,** ३७० अनिशिष्टः — सम्पूर्ण अन्यतीयाः -कारसे उच्चत्त व होनेवाले. बिरोबकोसे सीवा, ३५३ विकेट:—विवह ३९२ ऑक्टर्स — विकासकीत, ३९३७४नः — भ्वोत्रहरूक के अनम, ३९४ गृहः — भावस्थे पुरुषोके इक्तुवा, १७२ सूलधः — अन-वर्षकासे निरन्तर सारण करनेकाले प्रकॉके हिस्से अन्ये पश्चमं सम्बन्धे हिन्तमे सुगपतासे प्रयप्त होषेयोन्य, ३०३ स्वरत्रोकः - -रखनेवाले ॥ ४९ ॥

करणं कारणं वर्ता सर्वकर्णकोन्दरः। ४१८ किन्तरुकः—सम्बद्धी सिवाके व्यवसायो व्यवस्थानः १६५-छे बन्द्राहिकः । ५० ॥ अस्तरम् ॥ ५२ ॥ कर्मकरचे महत्त्वपितः स्तः। सक्ते वहे सामन, ३५६ व्यक्तम्—जनतुष्टे अभिरामः स्टालकः सुधानकः मुख्यतिः॥ ५३ ॥ रुपादान और निवित्त बदरण, ३९७ वर्ला— ४१९ वालकिएयः— बास्स्टिकस्य सम्बे रमविता, ३९८ वर्जन्मक्रिक्ट---अधिकार, ४२० महाभागः — महान् समुर्धर, सम्पूर्ण कवानीसे शुक्रानेकारी, ४२१ शिल्लंक — सूर्यक्रय, ४२२ वर्षिरः — ५१९ अवस्थः — विश्ववस्थाः स्थानसम्बद्धाः स्केषिक विकासियों कर्जा न सुननेवारें, ४०० व्यवस्थानः — सम्पूर्णः जनस्थाने व्यवस्थान ४२३ वराः --- अव्यक्तकवारी, ४२४ **करकेवाले,** ४०१ त्थान्दः- सूख आहे. अधिकाः—परम सुन्दर, ४२६ सुसरकः— भागोंको अभिकास विश्वति प्रकृत कर हेनेकाले. रुक्के रिक्ने सुन्दर आश्रयकार, ४२६ ४०२ अगरादियः — विषयकार्यक्षयको समाहोट मुक्कान्य —अस्त्राजीके यस्य हिरीबी, ४२७ आदिमें ज्यार होनेवाले ॥ ५० ॥ मुच्यर्पतः — अपन्यकारमहाके रक्षकः ॥ ५३ ॥ नुसरी एक्टिकेडकेडी बाव्यक्याऽस्मानि संवित्यतः । व्यक्तम्बर्धस्त्रके नेपाधिकासः सर्वसाधनः। वरिश्वये वीरभक्ते वीकानविधिविदर् ॥ ५१ ॥ क्रमान्त्रको विश्वदेशः सारः संसारत्यकपूत् । ६५ ॥ ४०३ गुनदः —शेष्ट मस्तु प्रदान ः ४२८ व्यवस् नोतिनः —क्रीक्रकांत्रीय कारनेवाले अश्ववा विकासुक्तेको मुख्यी क्राक्कार, ४३९ गोम्बन्—प्रकाशकिरणीसे प्राप्ति करानेवाले, ४०४ ल्हिन्तः — सुब्दर कुक. ४३= विद्याप:—समस्य प्रतिपाधीक स्वस्त्यवाले, ४०५ अभेटः—बेट्सीस, राजके स्थान, ४६६ सर्वसाधनः—समस्र ४०६ भागामा इत्यान संस्थितः —सम्बद्धान कारकाओंको विद्य करनेवाले. ४३२ आसाने जरिपीक, ४०७ वरिपाः---ललकान्यः सम्बद्धने सीक्षया नेत्र बारका मीर्रोप्तरीमध्य, ४०८ गीरणहः — वीरधन करमेकारे, ४३३ विश्वरतः—आस्त्रकार, नामक गणाध्यक्ष, ४०९ केएसमीर्थकः — ४३४ लड<del>- सारवचका</del>, ४३५ संसार वीरासनसे बैठनेवाले, ४१० ल्टि — कान्त्-संसारकाले वस्य अस्तिलक्षकाव्यक्षकायः ।। ५१ ॥ करवेताले । ५४ ॥ वीरकुद्रभगंभवेता भिनानको स्क्रैक्ट । अनोकरको सम्बद्धी हिरुको सहसर्वसी। आक्षामार्गकात्त्वर व दिविभेवतः विकालकः । ५२ ॥ क्रमार्थः को गार्थ क्रमार्थे क्यात्रहोत्त्वनः 🛭 ५६ ॥ ४११ वीरकृतमाँगः —वीरोवें ब्रेह. ा ४३६ अमोन्दर्यः — क्रिनका दश्य कभी ४१२ वेल —-विद्वानः 💛 ४१३ विद्यानयः — क्कार्व जार्व जारा है, ऐसे, ४३७ गध्यरणः---विज्ञानानम्बद्धास्य, ४१४ न्द्रीयः — क्रतनायर क्ट्रमध्यः, ४३८ हिस्सः,— सुवर्ग अ**य**वा पङ्गाजीको धारण बारनेकारे, ४१५ नेजःसक्त, ४३९ ज्ञहावर्वसी—इह्यांत्रक्ते अज्ञायारः— अद्भावत वक्तव करनेव्यके, सन्दन्न, ४४ = ५१२३र्थः — मोक्स्क्य उत्कृष्ट ४१६ विक्ली— **विद्युत्स्थाते,** ४१७ अर्थन्त्री प्राप्ति कसनेकले, ४४१ को गाया---शिपिनिष्टः रेजोधयी विद्यालेखे स्वाह, महामायाची, ४४२ शम्भः कल्पाणप्रद्

१९६६ व्यारक्षेत्रमः — कार्यके श्राम्य ध्यानमः श्रुविद्यस्थाते । व्यक्ताणकारी,

१८६६ व्यास्त्रधनः — व्यासम्बद्धः सम्बन्धः व्यानस्य नेत्रीयानिः ॥ ५५ ॥

रचित्रितीयः स्वतं पुर्वाचरचीरावर्षितः ।

टेक्स्ट्रिक्ट स्टब्ट प्रस्ता वैकाले क्या १५६ ॥ १८८५ विकास स्टिप्ट

প্রস্তুর হানি:—-ইন্ট্রিকেন, স্বরুদ্ধ বিশ্ববি:--সমুদ্রেকেন, স্বরুদ্ধ কর্মসূত্র—

विश्वीतः — स्वाहत्स्यसम्बद्धः — १४४६ सम्बद्धः — स्वरतेष्ठाणे सम्बद्धाः संस्थान सुरक्तः, ४४०

सारश्रकाम वन्युक्त स्थान सुन्तर, ४४८ सान्द्रवरिः—सार्वरिक अधिवर्ती, ४४८

मानस्थातः—सम्बद्धाः आस्त्रातः, ४४८ अङ्गरितः—दिल्ले आसी सूर्यस्य.

४४९ रविः -- सम्बद्धः प्रत्येका क्रोपण भारतेवासे, ४५० विरोज्याः — विविध्य स्थानको

प्रकाश फैलानेकाले, ४५१ स्थ्यः — स्वत्ये कार्तिकेकाल, ४५२ स्थाः केरसले क्यः —

सम्बद्धः कार्यम् कार्यकारे पूर्वपृत्रकः यम् ॥ ५६ ॥

चुंतारामार्थिते । रेस्युरमः संस्थः । देशस्त्रात्तिः मानः समितः स्थितिकः ॥ ५३ ॥

४५) वृत्तिकासकीर्तिः — अञ्चलकोणः साहाय तथा कार्यारकेकार्ये केरते वृद्धं कीर्तिने कृतः, ४५४ सामुक्तः — व्यवस्थितः क्रैणः स्थानेकारोः, ४५५ वस्त्रपः —हस्रकेशः विकास

मनेवाले, ४५६ केल्प्सिन्सीः—केल्प्सके शामी, ४५७ वरणः—कम्पीय अक्या क्रान्तियान्, ४५८ विशः—समक कम्बन्धे

क्रवस करनेवाले, ४५९ वंधलंबक — सुक्रैक वेदवाले ११ ५७ ॥

विक्रालो सीवायके विकासकीरिकारित । विक्रते विक्रतालकामाः पुरस्कारकारिकार ५८ (०

विवर्ते । विकासिकामाः पुरुषान्त्रकारानाः । ५८ । ४६० विकासाः — विवर्तनीये वर्णनीतः, वरण

विद्यान्, ४६१ मीतमयः — इस्य प्रकारके श्रवको प्रीतितः, ४६२ विद्योगार्ग — सम्माहकः भरण-योगना करनेकाले, ४९३ अनिवारितः —विन्हे

कोई रोक नहीं सकता हैसे, ४६४ फिन — सर्वस्थवस्थ

४६६ पुरुवकारायकीर्तनः— विकासः नाम, भूग्य, स्वीत्रा और कारकाके कारका सभा कीर्तन पर्म

भागम है, ऐसे अ ५८ छ। दूसका निकास भीतो कुरकारणात् ।

क्ष्मानो प्रकृतिक विकेषे दुस्तईऽमनः ॥ ५९ ॥ ४६७ दूरकारः — सर्वकारति । होनेके

कारण दूरको साम भी सुन रेनेमारे, ४६८ विकास — मतासनीके सम

श्रामानोको कृत्रापूर्वक सम् लेकेकारे, ४६९ व्हेबः—स्थाद क्रावेकीया, ४७० हुःस्था-नामः—श्रिका क्रावेकायो हो स्थानेका

सामको यार क्यारमेकाले, ४७२ वृक्तालः— पार्थका याच क्रारमेकाले, ४०१ विक्रेयः— सामनेके कोला, ४७४ वृक्ताः—विक्रमे बेगको

वाच कार्यकाले, ४४१ वर्वारणः—संसार-

राह्यन कारण कृतरोके निष्ये आवना फटिन है, हेरो, ४५५ अथव —संसारकधनमें रहित

आवारा आकृष्य ११ ५,९ २१ अवस्थितुर्वेके सम्बद्ध (वर्षेद्धे निर्माणिकः) ।

विश्वमेक विकास सुर्वाट विश्वमूद व ६०॥ ४७६ अस्त्रीय:—विकास कोई आदि नहीं

है, हैने समझे कारणस्थल, ४४० गुर्नेने सम्बद्ध:-- यूसॉक और चुनसीकनी शोधन

४७८ विकोडी- - सुकुटवारी, ४७९ विद्युद्धीय --वेक्साओके स्वापी, ४८० विश्वनीय--व्यक्तके स्वापी,

४८१ विश्वकती—संसारकी चृद्धि करनेवाले,

४८२ मुर्वतः —क्षेष्ठः चीरः, ४८३ रविश्वसूदः— सुन्दर कार्यका वारण करनेवारि ॥ ६० ॥

काने समझानांटः प्रेसिन्नवेरिधान्याः । मांस्यः कश्यने मानुनीते मीनपराजनः ॥ ६१ ।

नामाः कश्या चनुष्या मानवाजनः ह ६१ । ४८४ कमः — **मानियानको** अन्य

देतेवाले, १९८५ जनवणादिः**--जन्म रहेने-**

49.0 + संक्रिप्त विक्युक्त + मारोके <del>वाचके</del> कूछ स्थान, पहकारमुटाविकिशे निर्मालेदयः । ४८६ पीडिंगान्—असस, ४८७ विदेशन्— स्वानवेतित्रकाने बहारते पदालेकपृद्ध १६४॥ मदा नीतियराजन, ४८८ वकः— संबद्धेः २०९ पश्चिमकसमृत्यनिः— प्रमु स्वामी, ४४९ वॉस्टः—कन और इन्हिलेको । व्यापक्रीकी समिकि हेतु, ५१० विशेशः— अत्यन्त वस्त्री रस्तरेकारे अववा वरिद्य विश्वनाम, ५११ विश्वलेटनः -- निर्मल मुक्तिस्प, ४९० करक्यः — ह्या अक्टब अन्यक्रकार्य प्राप्ति करावेशारे करका सुनिकार, ४९१ कर:-- प्रकासकार वर्णका, ५१२ अस्त्रकोतिः— स्वयस्थ्, अभवा सूर्यका, ४९२ सेयः — सूर्यको अभ ५१३ अनाराणः — आहि-अन्यते १दिश, ५१४ विवाले, ४१३ धंगरकार –अविकृष कतरः — भक्तोंके प्रति करवारूप-कोहके भववाधक पराक्रमले युक्त ॥ ६१ ॥ कुळ, ५१५ भक्ततेषकृत्-धक्तवनोके प्रमानः सन्त्रवाचाने महान्येको प्रशासनः । अस्ताव । ५४ । जन्मधियो अक्षरेकः क्रम्यनमञ्जूरकः । ६३ ॥ गार्थकेक्स्स्य समूर्विकासः प्रयासः। विद्युपिताः **माद सुरे**गः पुरस्कृत (१६८५) ४१४ प्रथन: — अर्थेकारकाव्या, ४९५ सन्दर्भाषारः — सम्बुस्त्रांनीः वार्णपर ७१६ गामीवलस्थः— नामतीवकृतेः कल्पेकाले, ४९६ महाक्षेत्रः —श्राक्ककादि प्रेमी, ५१> चंशुः—क्षेत्रे सरीरवाले, ५१८ प्राची सोंगोंको अपने चीतर करन करनेक निधानासः अञ्चली जनस्तेः आकासस्यापः, कारण भ्याकोशकम, ४५७ म्हण्ट-५१९ प्रमाणतः — सूर्यक्या, ५२० विद्याः — अपरिवित्त र्युप्रविद्याले अध्यक्त मुख्येरको ची व्यवस्थानम्, ५२१ मिरितः—वैत्रकास्य पर्वास्त्यः रक्क क्रानेकर्ण, ५१२ स्वाद—देवेश्वरीके

धन हेर्नेके कारण महावनमान, ४९८ पामाधिय — जन्म (क्रायाहरू) कवी करावीहर रे**जना, ५०० सम्ब**द्धारमध्यस्थः — सम्बद्धाः शास्त्रोके पर्रगत विद्वान् ॥ ६२ ॥ तमा नम्पविदेशस्य विश्वविद्वारसः । **अर्थिकीयाः ऐश्वर्यजनसङ्**कर्यस्थः ॥ ५,५ ॥

५०१ त**रवम् यथार्थं तस्त्रकरः,** ५०२ तस्वधित्—प्रथापी तस्ववते पूर्णक्या जाननेकाके, ५०३ एकला — **अक्रिके**व आसम्बद्धाः, ५०४ विष्:--सर्वत्र व्यापकः, ५०५ विश्वजूषाः - सम्पूर्ण जनस्को उत्तम गुणोंसे विभूतित करनेताले, ५०६ जन्ति — भिनात्रकृतः, ५.२० सन्तरमः नुस्तरकेलाः, ५०८ ऐश्वर्यवरमामुख्यमतिथः— ऐश्वर्यं, क्रमा, ।

मृत्यू और जरासे अतीव ॥ ६३ ॥

भी उंचर, ५२६-श्रुवेणः सरक्रम्या प्रमधनान्तेंकी सुन्दर सेनासे मुक्त तका देखाल् औषा संहार अरनेवाले ॥ ६५ ॥ अन्तेपोऽरिहनेविध कुनुद्रो निवतन्तरः । क्रायं-विकान्-विकान्य-विकास-विकास-५२४ अधेगोऽरहर्षेयः — अयोग संबाह्यकाले महर्षि क्षश्रमपूर्ण, ५२५ कृत्यः —भूतसम्बदे आहाद सदान कानेक्क् कन्त्रमस्य, ५२६ विगतन्तः — विकारकेत. ५२७ स्वयंन्योतिसन्दर्गीतैः— अन्ते ही प्रकारत्ये प्रकाशित होनेवाहे

**मुक्ष्य**कोतिःस्वका, ५२८ आत्मकोतिः—

असमे इस्तरकृत जनकी प्रधासे

**प्रकारितं, ५२९** अन्यतः — **बह्मलतासे** 

रिवेश संबद्ध अ

**न कोरियामील** ० Whit शिक्षातः वर्षेण्यः स्वत्राचीतने अस्ते वर्षे ा ५५० चीवः **च्यानी— निस्य शु**र्व **रूपं** पाय-सहस्रक, ५५१ अनिवृध-महित्युर नामक शास्त्रकारे महानेतिर्विकेशीतरहरूकः n to u ५३० मिहरू- विकृतकांवाले, **च्यानामा, ५५३ त्याकी:— आधानमारी,** १.५१ पश्चित्रप्रसम्<del>क - क्रमिस - वर्णमी</del> ५५३ इत्पादनेकनारांगः — इक्कामलमें विकास राही-मूंच रक्तनेवाले कुर्वासा मुनिके संबन्धे ५५४ असः <del>- इयो</del>क्स, ५५५ हानः - सन्ति-अवतीर्च, ५३२ धारुनेशः — स्ताबदने हार्वाच स्वस्त्रात्, ५५६कृष्टवर्षः — इतिहरः ४ ७० ॥ नेत्र शास्त्र करनेत्राले, ५३३ वर्णतनुः— क्रमी भूतर्पक मृत्यः सन्।श्रीशर्मकात्तः। तीनों सोक्ष या तीनों केंद्र विश्लेक स्वकार अन्तर्वेद्राष्ट्रकेनः पुरसूतः पुरसूतः ५७१॥ ्रप्रकारणः—क्रमकार विकरी गर्थीसे है, देशे, ५३४ इन्स्टन्टे व्हर्मिक — इन्स्ट्रद उच्चाकानुष्यः, ५५८ गृहपतिः— सम्बद्धाः स्थापिकाको मुक्केः स्थापि, और सेप्र नीरियाल, ५३५ विकेशक:— क्यात्वे अवस्थ, ५३६ अवसः— ५५५ वृध्यः— **स्विद्यानसम्ब**द्याः ५६० नगर्वः —**व्यायमं**त्रास्त्री, ५६१ मोधारकारी १६ ६७ स भूगो विवश्यानदिको नोक्सो विवश्यकि । अनुसंदर्भकः — अग्राचीयाः भागः वार्यमाने, **धन्त्रमञ्जूनसम्बद्धः के प्रत्येकः प्रवर्शन्तरः । ६८ ६** upo মণী বিশ্বকার্যাইলা — ५६२ अधर्मसङ् — अधर्यनासकः, अविक्रियाल भग एवं विकासन, ५३८ ५८३ अहेच:—बुद्धिकी बहुंबारे पर अवका योगपाः—धोग विद्याने वारंग्यः, ५३६ सामनेथे य अपनेकाले,५३४ पुरुषः पुरुष्यः— सक्त-से भागोश्वरा पुकारे और सुने रिवर्तात - इवर्ग सोवाके स्वाती, ५४० करपानपुराजयः— कारकारकारी भूग और वानेवाले (१ कर् १) मामवाले, ५४१ पापहा— क्षवनाकक, ५४२ क्राह्मको ५००गको धर्मकेनुर्वनायमः क्रमहितेने सुरका कुमा, कुमारगणनः ॥ ५२ व गुण्यस्त्रीतः – शुण्यक्षक्रकः वृद्यांनकाते अध्यक ्र ६६६ लागर्थ —ब्युस सिनके पर्भाव पुरुषको ही जिल्ला दर्शन क्रेम है. विक्कि समान है, देसे, ५६६ मृहद्गर्गः--प्रेमे ॥ ५८ ॥ विकास प्राप्त प्रत्यकारणी जिल्हे गर्यमे उदारवर्धनामधीनी सर्वेती सहस्राच्याः चाम 🛊 . हेले, ५६७ धर्मभेतुः -- वर्षस्त्रपी भक्तावारी जोगाः स्वविद्यानसङ्ख्या ॥ ६५ ४ कुरभावी उरवान करनेके लिये बेनुश्वसम्, ५४३ उदारकोर्तिः—अस्य विशिक्षके, ५६८ क्यापः — कस्की प्राप्ति सरानेवाले, ६०४ क्योगी--क्योगशीक, ५४५ स्टॉर्गे---**ब्रोह कोगी.** ५४६ सदस<del>णनः - सदससम्बद्धन</del>, ५६९ अल्डिकेचे—समस्य अंसारका दिन **अस्त्रीकाने,** ५७० सुगतः — **उत्तम इ**त्यसे ५४७ वस्त्रमाली—वस्त्रमेवन काराने भागम अधाम मुद्दानस्य, २७१ कुमाः — अलंबात आकासका, ५४८ सकेतः — स्वर्गके स्वामी, ५४९ काविकानचळवः— कारिकेचक्य, ५७२ कुशस्त्रपणः--स्तिविद्यान प्रक्रके असल्य ॥ ६९ ॥ क्रम्बन्धान्ता ॥ ७२ ॥ हिरम्बक्ते ज्येतिकासमानुहरते ध्यनिः। पश्चितः पान्यस्ये च व्यक्तिकृते ननोगाँदः। आहर्षा अवस्थानको विद्यासको परिश्वरः ॥ ७३ ॥ इत्युपद्वरीकमासीनः उद्धतः स्थानी कृतकर्पनः । 🖦 🗈

+ संबिद्धा निकानुकार ५ ५७३ हिर्ग्यक्षे ज्योत्कान् सुकर्णकः आवपूर्णस्यक्षेत्रीत्रीतर्मन्यूर्विनस्यकः समाप भीर वर्णवाले तक तेक्सी. सोक्योपप्रकीर्विधान्यः सार्वपात्रनीः । ७५ ॥ ५५८ सम्बन्धः स्वयम् प्रशि Life Co. ५७४ नामपूतरतः - नाना प्रकारके भूतीके अस्तिक:--अकृष्टितः वतिवाले, सारा प्रश्नेबा करनेचाले, ५७५ ध्वरि — 444 अहीः—अहि जामक ऋषि मादलकारे, ५७६ अरागः — अससन्तिस्यः, রাখকা टेक्नुकाबीत, ५९७ जनपूर्तिः —ज्ञानस्**यक्**प, ५७७ नगनाच्यकः -- नेव्हेंमें ह्युस्थ्यसे ५९८ महायशः — महायसस्यो, विधायतम्, १५७८ विभागितः--- सम्पूर्ण 488 कंकन्य एक्ने: - विश्वविक्यात वीरोंमें जग्मको प्रति मैदी प्रकार रक्तकेशके मुनित्सक्त, ५७९ कोशः—शतके कापी **अध्यापन्, ६०० जेतः—धूरवीर,** 6ot पन्दः अस्तवके समय अस्पन क्षेप क्रमेर १: ७३ ।। क्रमुक्योस्थित्वस्थाः स्थानकेर्देशस्युक्यः। कृरनेवाले, ६०२ सत्वपदातनः -सबे परावस्त्री ॥ ७६ ॥ मात्रामको मात्रस्थि नभरकालगरुगरुगर्*।* अस्तर म्बलकारमध्ये । दशकास्यः कारमध्ये द्वाः मारमञ्जरः । ५८० हरू जोतिः — उसे सिः स्वकृतः सहाः क्रकंपरियहस्तरो वेजियांक्रिकोक्तः । ७० ॥ ५८१ वर्षभाषा—भुष्यमं और स्क्रेके ६०५ व्यास्थाकरणः सर्वेकि आधुक्तामे मुङ्गार करनेकाले, ६०४ हेलसे प्रकाशित अवका क्युधारकस्य, ५८३ स्वाकोर्गसः-नृतयः-सूर्य आदि क्योतिकोकेः प्रकासक सर्वेशय प्रदान्नेतिःखनन, ५८३ पहुन्तरनः — महासहस्पर्धहरू **व्यक्तपानको, १,०५** करणानुशः— मानाभरः — परमुक्तरओके जनकात क्षेत्रेके इरकारमहोस्की इस्तान पूर्ण करनेके लिये **कारण मातामह, ५८४ वर्तारेश रक्कान्**— बहुत्वव्यव्यक्षेत्रे संस्थान अहार, ५०६ कलांकट — आकारामें विवासीयाले बायुरेक, ५८५ क्याक्रास्त्रकारी, ६०७ अलंकरिक्ः --मागहारभृक्—सर्वजय हार कारण आर्थकार धारण करने या करानेवाले. फलेवाले (1987) ६०८ अवतः — क्रिकेटन न होनेवाले. पुरुक्तः पुरुक्तेत्रपद्धवी स्वकृतकर्थः प्रकारः । विस्तार्वितर्वाचे वैरन्त्रके विद्यासकाः ॥ ७५ ॥ १**०९ ऐक्किन — प्रकाशनान,** ६१० विक्रमीत्रतः - पराक्रममें बद्दे-बद्दे ।। ४७ ॥ ५८६ पुरुक्तयः—पुरुक्तय कामक पुनि, आषः अस्ट्यांतवेषी प्रवनः विकासस्य । ५८७ प्रतः -- प्रतः नायक ऋषि, ५८८ असंस्कृते अंदिषः । इक्षणकाची । पद्मकानः । ४८ ॥ अगस्यः — कुम्बरान्सः अगस्य ऋषि, ५८९ ६९९ अस्यः जनस्यतिः —आस्य तथा जातुकार्यः -- इसी नामसे असिद्ध सूर्विः, क्राजीके स्वाची, ६१२ वेगी प्रवतः-५९० पराशाः—शक्तिके पुत्र तथा वेगकारी तक कुटने क तैरनेवाले, स्थासमीके चिता मुनिवर धराञ्चर, ५९१ ६१३ शिक्षस्वर्धयः — अग्रिकस निरावरणनिर्वारः— आवरणसून्य सम स्कृत्यकन्त्रके, ६१४ असंस्ट:—निर्लेम, अवरोधरवित, ५९३ वैस्त्यः — ज्ञानकीके पुत्र नीलकोहित स्तः, ५९३ विहस्तवः— ६१५ अक्षेत्रिः प्रेमी मक्तोंके मरपर अधिकारी पाँति उपस्थित हो उनका सतकार बिस्तृत यशकाले विष्णुसक्त 🗷 🐠 🗷

• <del>videntina •</del>

प्रकृत करनेक्को, ६१६ प्रकारको—इन्ह्रका क्रीक-वैकान्।—इन्ह्र हो जालेको मनिवर्दन करनेवाले, ६९७ पटवयनः — क्षान्तरका, ६९७ प्रेमः — श्रीवा प्रश्लुस्या,

**वृक्षीयर या कृत्रोंके कीचे अससा ६३८** नगराः—**च्यावदासाय**न, ६३९ रुपानेकले ॥ ५८ ॥

नपुथक इन्हरूक प्रति विक्रमीयन

क्यो महरितामो लेकिन्छ उद्देशकु । १०१ । ६१८ वर्धानः - नारको वन्त्रे सन्त्रा,

४१९ स्थापाट - आहित्युक्तम्, ६२० हरू — सूर्वकारो अथना साथ देनेवाले, ६२९ शत-भीवनः - प्रत्यवकाराये विशेष-स्वारम्बको क्रमण वास क्या हेनेवाले, ६२२ थण:—

पाने चोन्य नामकाले, ६२४ काविकान --बुकारा जादि होचीका विवारण करवेंच्यारे. ६२४ लोकेसाला सन्त्यान्—सोतील वर्णायाने

अधिकम् ॥ ७५ ॥ provid sobrido gualiciralisma,

followed the min serger tice is ६२५ मुल्टकः - विकास अवस्थाने, ६२६

मधीर्वनि:---अस्कालकी क्रवसिके सक्ष्य, ६९७ ह्यातीकः — सुन्दर सरीरवाले, ६३८ र्शियकोहाः - अश्वासम्बद्धारे मासासः,

६३९ विक्रायसम्बद्धः — स्वयंत्रासे सीमानम्, ६३० वेट-चार्यक्षेत्रे उपलब्धित वर्षामा,

434 सम्बद्धाः — **सम्ब**द्धाः delimination.

६३२ प्रत्यक्ष — तेषुरक्ष अञ्चलकेत विकय पानेकले ॥ ८० ॥

मुखानिकः सुनित्यमः मृतीतः विशिक्तनकः,

पश्चने व्यवके पीत्रके नचलो गीजनाहरू ॥ ८१ ॥

६६३ सुकामिलः—सुसदावकः कानुस्रो प्रमाद बारनेवाले इत्यावकारण, ६४४

मुनिन्ताः — विसमे अञ्चल सुन्दरकाले धरियांक होता है, यह हेमलकारकान, ६३५ सुर्यकः विशेषकरूकः — सुन्यन्तितः चलव्यन्तिस्त्रो

मुक्त विक्रिर श्रमुक्तम्, ६३६ स्थलकं मध्यकः—

मेज्याहर:-- यान आदिके बीजरेंबरे प्राह्म कत्त्रेवाला इच्छाल ॥ ८१ ॥ न्योप गुरुकेने विदाने रिकास्टर ।

कराः स्वीतिकार्यको क्यान्य ॥ ८२ ॥ १४० अहिए फु —अद्वित नायक प्रति

कता उनके पुत्र वेकनुर बुक्तवति, ६४१ अक्षेण:—अधिकुमार सूर्वासा, ६४२ विकास-विकास १४६ विकास १:---

समूर्ण जन्मका निर्मात करानेवाले, ६४४ क्याः -परित्र कानेवाले, ६४५ सुनी-विदान—असम ब्रोड्सओ विदान, ६४६ वेता:---विने केहेके विद्यान् अक्का तीवी

वेटोके प्राप्त अभिकारित, ६४७ वरकाई-र — कृषध्यम् श्रेष्ट्र प्राप्तास्थारे ॥ ८२ ॥ क्लेक्ट्रिट्टेश्वरः क्षेत्रक क्षेत्रकारकः।

भागद्रीक्षेत्रप्रदेशीर्वेगाले विद्यागलयः १८५ व ६४८ मनोबुद्धिर्शनाथ — मन, बुद्धि और अर्थकारसम्बद्धः, ६४९ क्षेत्रेष्टः—अक्षणः, ६५० केरकारकः - जर्गस्यकारी क्षेत्रका परस्य कार्यकारी व्यवस्था, ६५१ मागरीत -

ক্ষর্যার ক্ষমত আধিকার, ২০২ বচারিয়া---अनल क्लोड स्थार, ६५३ विश्वतः—अस्ती जराते नपुरवीके जरूको स्थाननेकारे, ६५४ विकासिकः—विक्रविकासः गास्त्व यूपि

अध्यक अवक्कालवें कालावित्यक्त्यते

कार्यके निका कार्यकर्त ॥ ८३ ॥ भ्यंत्रेज्ञात्वे यक सेत्रे भिन्नेवसकः।

वैस्ते कारहरूको द्वार्कार्तरूक ॥ ८४ ॥ ६५५ अमोरः — सीम्यस्यकाले, १५६

अनु<del>सर — स्थानेह</del>, ६५० दक्षः शेष्ठः → श्रेष्ठ **च्याप्य, ६५८ वि: तेपास्य: — कस्याणदाता,** 

• मंदिरम् केन्द्रमान • ६५९ फ्रेंस —दिस्सापय सिम्बुस्मा, ६६० कुळे प्रिल्मे शामनो इच्छे रहचे गुलेसरः । गगनकृत्यमः-- आसामसूच्--चन्नकोः न्युक्तके अन्यको निकाले विकास १८८॥ समान की व्यक्तिकाले, ६६१ दनवरि— र-११ कु**र —पुंदे** हुए सिरवाले ग्रेम्बर्गरी, ८/२ विकपः—विकित्र सम्मारे, क्ष्मेय-ऋषु, ६६२ अस्ति। — प्रमुखीया स्वय ६८६ विकासः — विवासक्तीस, १८४ दश्री — करनेवाले ॥ ४४ ॥ क्ष्मकारी, ६८५ दानाः—मन और इन्हिटोंकः। रवनीयनकशास्त्री सस्यं सोबस्यव्यक्षः कुल क्रानेकाले, ६८६ मुबोतमः—सुपोंसे **पहिलेदालुर्धनाङ्गात्राहर्वाच्यः १८५** ॥ सम्बद्धे श्रेष्ठ, ६८७ विहत्यकः— विहत्य ६६) रजनेवरमध्यात --शुक्त निवस्तान-कार्यके, १८८ वशक्यः— जीवमात्रके स्वयः, ६६४ मि:१०००:—विकासका, ६६६ सार्थी, ६८९ वेलकेक:-- वेसकारक, कोनः अस्य*पृत्*—**प्रत्यानामनोदेः जेक**-६९० विरायक --विशेष ॥ ८८ ॥ प्रक्रपको निकासका क्यां धारण करनेकारे, ६९६ प्रतृषेतः —कार्वे वेद्येक स्त्राचन्त्रः सर्वतः प्रत्येतः कर्वत्येत्राकृत् । **3**40 क्षाकाः वरं व्यक्तिः क्रमार्वकश्चाः ॥ ८९ ॥ जननेयोग्य, १,६७ सतुर्वातः <del>- वा</del>र्वे ६९१ सः सम्बद्धः — सहस्रो । पुनाशीसं युक्तवाश्रीकी आहि कारानेकारे, १.६८ कुछ, १९२ स्टीश:—सम्बद्ध शतको, ६९३ नत्रप्रदर्शियः---वाहर एवं वहर पुरुषेके अल्ब.— करकाच्य क्रिकी, १९४ सर्वर्लक-प्रिय ।। ८५ ।। अस्तर्भे १४ सम्बद्धान्यस्थितिहरू । कृत् – **सम्पूर्ण मोकोको** पारण करनेकले, ६९५ प्रदेशकः - स्टब्स्पेड अवस्थापर अपूर्ण क्यान्य सर्वेजनायकः १८५ व विशासकात, ६९६ वरं प्रवेतिः— वरम ६६९ अलामः --बेब्रस्थानः, ६०० प्रकारकारका, ६९७ साध्यानेपालेखाः--समाज्ञायः—अश्वरदेशेनासूत्रयः— विकासूत्रकान्, प्रत्यासम्बद्ध प्रत्यको साहि करानेवाले ॥ ८९ ॥ ६७१ तीर्व्हनाशकारक —तीचेकि वेक्स और ज्यानम् स्थानमे निकामे निकासमः। विकारमञ्जूषा १७२ **व्य**ापः- **अवेदः** व्यानको क्यो शेरमस व्यानमः ॥ १० ॥ क्रव्याले, ६७३ महस्यः—विमञ्जनकारी, १९८ पदार्गर्थ — अपनी वाधिसे ६७८ सर्वरूपक्रक्यः — **या और अयर** कारामध्ये प्रयाद कार्यकारे निकास्य, सम्पूर्ण काम्याले ॥ ८६ ॥ ६९९ सहायर्थः — किराद् इद्यायक्को गर्भने लावनिर्वत्ये नाची जानाची विद्वार । करक करवेके कारण न्यान् गर्भवाले, ७०० सहस्रपुद्धे देवेन्द्र सर्वेष्टराज्याकः । ८० व विस्तर्गर्य —सम्पूर्ण जगतुको अपने स्वर्णे ६७५ जार्यातर्गयको न्याचे न्याचकर्ता कारण कारनेवाले, ७०१ विचलका - व्यतुर, रामा न्यायसील, ६७६ न्यथभकः<del> - न्यायपुक</del> ७०२ पहारकः — कारण और **कार्यके** ज्ञातर, आचरणसे बाह्य होनेकेन्स, ६७० निरङ्गः — ००३ चल्: — अभीष्ट सर देनेवाले, ७०४ रिर्मल, ६७८ सहमपुद्धी—सहस्रो लिस्कारे, ६७१ देशकः देवसाओके सामी, ६८० सर्वहरूपायानः--- विकास के सामिक स्वपूर्ण ००५ महरूतः — इनस्त्रमः गर्मारः पद करनेव्यने ११ ५० स शासोंको नह कर देनेकले ११ ८७ ॥

देशमृरगृह्येको देखमुरुव्यक्तकः । दंबासुरक्ष्मात्राणित्री दंबासुरक्ष्मेश्वः ॥ ६१ ॥ ७०६ देवसुरमुख्याः — देवतायते । सम असरोंके गुरुदेव एवं आरम्ब, ७०७ देकसूर-नमस्तः—देखताओं तथा असूरोले चरित्रा, ७०८ देवस्तुरमहामित्रः —हेवलाः सभा असूर होनोके कहे क्लि, ७०५ देनस्रशब्देशः रेपराओं और अस्टोंके म्हल् ईक्ट भ ५१ ॥ देवस्थिको दिन्छे देवस्थानकाच्या । देखोजनपेऽज्ञिक्तो देखोजनसम्बद्धः । ६२ ॥ ७१० देशाईशाः —क्षेत्रसमी और अस्टोके शासक, ७१३ हिन्छ —अस्टीकिक स्वकरायाले, ७१२ देणस्त्रमहत्त्रकः —देणसङ्गी और असुरोके महाम् आकार, ७१३ देश्येषभ्यः —ो्याराओये प्रेरचे भी वेपप्राप्तयः, **७१४ अनिन्यः विकासी सीमाने को** विकास । ७१५ टेक्ट्रेसलसम्बद्धः वेक-भिनेत इद्याजीने स्वरूपमें क्यम ॥ ६२ ॥ सकोनिरमुख्याची वेजसिदी दिव्यवदः। निवुत्रामनसम्बद्धः सर्वदेवोभक्तेतनः ॥ ५३ ॥ **७१६ शरोतिः सामग्राजीको सम्बक्ति** हेतु, ४१७ असुरम्बायः—असुरोका किसा करनेके क्रिये व्यासक्य, ४१८ देवल्लः-देवताओं में श्रेष्ठ, ७१९ दिवाचरः सूर्वकन, ७२० विम्धापयर्थेयः —देववाओके अक्कोने सर्वश्रेष्ठ, ७२९ सर्वद्योक्तकेलय —सम्पूर्ण होह रेवताओंके की द्वीरोक्ति ॥ ५७ ॥ रिष्यक्रमस्यः सीमान्धिसम्बद्धान्यः । कारातः सिद्धसूरमे स्टीस्नियमः ॥ १४ ॥ ७२२ दिस्कानसः वस्त्राक्षम् क्रियतास्त्रके विकासमें तस्त्रर, ७२३ संस्थन्-क्रणिया आदि विश्वनियोगे सम्पन्न, ७२४ शिकिशोपर्वतप्रियः — कुम्पार — कार्तियके वर्षे

निवासकृत सीडील जानक वर्गतरो हेय करने-

७२६ सिद्धक्षरमः — इल्लाओंको जार गिरानेमें किनकी बलवार कभी अस्कल नहीं होती, हैसे. ७२७ वर्धसहाँकालयः 🗕 इर व्यक्त्यसे नुविकालो बराजाची करनेवाले 🗷 ९४ 🗈 ब्रह्मकर्ष्ट्र लोकस्कर्त पर्यकर्त परविषः। क्षी क्षेत्रकेशको सामाध्यः गृह्यः॥१५। ७२८ बहुनार्च-- भगवती उपान्डे देवनी वरीक्षा लेनेके विक्रो प्रक्रुवारीकवारे प्रकट, ७२९ त्रोककरी—इसका स्त्रोकीं कियारकेवारी, ७३० वर्षकारी—सम्बद्धाः आकरण अपनेवाले, ७३१ वर्ताचय — धनके अभिवति कुनेर, ७३२ वर्ग-- क्वी नामक क्या, ७३३ वर्षकः—इसी कामसे प्रतिद्व **व्यक्त,** चक्क असम्ब — अन्तरहित, धक्क नभागचर: दिनम्बर सुनेका का पारका कानेवाले, ३३९ श्रुविः—नित्तवस्त्रः ॥ १५ ॥ अञ्चलकारः सुरुवाको योगाध्यको गुगमङः । श्रेषाची कारीत सार्वकार, कारमकारण, व ५६ त ३१७ रिप्युर**ाधाः — रिप्युरोहके स्था**, जात सुक्रककः विकास संविध अधिकति, उदृश् चेपालकः — चेपेश्वर, अ४० युगावरः — कुरके निर्माणक, ४४१ स्वधर्ग—आस्त-विकारका वर्णने विकास आवार्या समार्थ-वस्तुकवा, उत्तर सर्वतः— सार्वसोकावे स्थित, अत् कार्यकाः — सर्गलेखाने जिलके बक्रमा गान विकास साला है, हेसे, ५०४ मरमप्रसन —सार अवदरके सार्वेसे कुरू व्यक्तिकले ॥ १६ ॥ क्षाध्यक्षे वीकार्त वर्गकर्वतम् । द्वांक्रमेचेक्रवेंक्यम्: सर्वपृत्रमंबरः ॥ १७ ॥ - ७४५ <del>कन-५४४: - वाजासरके</del> स्वामी अवका बार्कारेकः नव्यक्तरपं अधिवेकतारूपसे

विकास, अबाद कोशकार्त — जीवको उत्पादका,

बाहे, ७२५ वजहात:--वज्रकारी इन्हरूप,

484 • अंदिन् केन्युक्त • \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ४४७ वर्गकृत्यमेसम्बद्ध<del>ः वर्गकि कारकः और रहित, ४७१ प्रकारकाः सक्के आकार,</del> कपार्क, ४४८ दलः <del>- मानामकपाकारी</del>, ४४२ प्रमुखनः — क्रेस कामिसाले, ७४१ जलोगः— स्त्रोपरवित, ७५० ७७३ मृत्रो नटः—सुस्रकृषकः ह्यं शर्थीयकानुः — समन्ते प्रचीवकाते जानकेत्राहे मान्यमञ्जयसम्बद्धी (१ १०० १) बारकारमधिकाम विक, १०५१ पूर्वः पूर्विका पूर्णः सूतुरुवाः प्रत्येकाः । सर्वभूतनहेक्यः—सम्पूर्ण आधिन्तीके सार्गानीको जातः पुरुष विश्वतासम् ॥ ६०६ ॥ षरमेश्वर ।। १७ ॥ कर पूर्व:— **सर्वकार्यः । पर्वा**क् इसर्वन्यन्यसम्बद्धः केनुस्तीतम्बद्धाः । चरनावस, ५५५ पूर्वस्त — कसोंकी भौनीवराजुरारनेवरमञ्जूषो नागपूरण ४ ५८ ॥ अभिरताचा पूर्ण सामेवाहे, ७४६ पुग्यः— ७५२ प्रमानकेल्यः — स्थानकारके, काम कविक, ७७० सुकुक:--सुकुर कुलार हैं कर् अवः—विकेशनरी, अक्ष सेहः— क्रिक्ट, देवे, ४०८ पुरनेवनः—सुन्दर धर्मनविको प्रकार, ७५५ अवस्थिको:-वैक्रक्षेत्, अपर् स्वयंत्रप्रयः — सामगानके अनुवन स्थानको, ४५६ शिकोनरसुटारकेयः— प्रेमी, ७८० व्यूपः— खरतारहित, ५८१ अल्लेकिक एवं सुराष्ट्र प्रधानको बुक्त, ७५७ पुरुवधितं -- परिता स्वीतिकाले, ५८१ मन्दरः—विनेत्रकारी शतका स्वकाद कावत अक्टब्र — येग-कोक्से स्ट्रेस ।। ६०६ व व्योतिसम्बद्धः ४५८ वरम्बन्तः -सम्बद्धारसं क्येक्स्प्रतीर्वको चरिको सीक्रिक्:। विभूतित ॥ ९८ ॥ अधिकारको निर्दे स्कृतिक स्कूटल ॥ १०५॥ अ(अस्तरिकेत्रोको विक्युक्तकर स्ट्राह्म) ) ७८३ परोकाः — क्लोड समान बीलकेचीऽज्ञानम्भी सम्बद्धिः पुरुष्यानिक्**य** १९ ॥ केम्बक्सी, ७८४ सेर्वकर-सीवेकि निर्माता, ७५१ अन्तर्वातीः — सन्तरकासूरका 🕬 ७८५ व्हरतः —चक्रकारी, ५८६ बीमिनेवरः — मार्गियाले, '७५० मध्येषे —क्युके व्यक्ता सम्बद्धेः प्रात्मेखर, ५८० जीवितासम्बदः— विश्वेत करनेवाले, ७६१ विव्यवस्थरपटः---अन्यकारणे सर्वक जीवनका अन्य पहारत विकास गला शास्त्रीवाले, ७६२ कार्यकारे, ५८८ मिल:—समान्य, ५८५ समदोव:—होबरहित, ७५३ जवानपुरः— वक्षेतः—सुवर्णस्य संस्थाते, ४९० अभिनाती गुलीने सत्त्वत, ७६४ टवारे---**व्यक्तिः — क्षेत्रदेशतः ।। १०३ ।।** दशकेते, ७६५ पृष्टपाणिय्—पूजा वेकाले संक्री संक्री। विदेश सम्बन्धः प्रत्यकारकः। दति सोवनेवाले ॥ १६ ।। करपार्थे न्यायाराम्हः केलकास्यः ॥ १०३ ॥ भूबीटः सम्बद्धाः समनो निकलोऽनकः। ७९१ कार्तिः —सस्युष्यमेके आश्राम, ७९२ अकारः सकारकाः प्रकृतके मुद्दो नटः र १०० व सक्तः—सूच कर्न करनेवाले, ७९३ **७६६ पूर्वदे: —अक्रके मारते विमाधित**, सिद्धिः— निर्वद्वासम्बद्धः, ७९४ सन्तातिः— ७६७ सम्बन्धः — समिता वरस्थाते, ४६८ सञ्ज्ञांके क्यादाल, ४९५ वालकारकः— सकत्मे निकासः---साकार हुई निराधार <u>रहोंके रिप्ये माम्बक्तम्य, ७२६</u> परकारमा, ७६९ जन<del>ाः पानके स्वर्ती</del>ने करावर — करवाकरी, ७१७ महाकालपुर:---कुन, ७०० असनः—कारके प्रकारने व्यक्ति नवक ओलिस्क्रियतम् अवसा

- मोरिक्सॉक -

कारभेद्र भी काल होनेने पहाचाल, ७६८ - ८१७ जोतार्गयः <del>- हेलो</del>गयः, ८६८ स्रक्त्यकः— स्रत्यन्ति ॥ १०५ ॥ गोलासक्याच्यां च सोचोस्स्यास्यः। क्यातंत्रीयकः जावा स्तेत्रकृते व्यक्तिकः ॥ १०४ ॥ ७९९ लोकसम्बन्धकर्याः सम स्वेत्येको भीन्द्र्य प्रदान करनेकारे, ८०० शंतीकर-मुकारणः—सोकोत्तर सुकके उक्कार, ८०१ भग्रतेनीयः जन्म-सेयक्क्यते पापुराको चीवन प्रकृत करनेवाले वर्गकृतकृत रित्म, ८०२ लेकपुरः—समस्य संस्थाने अन्यक्रमाने मानक, ८०६ मानिक— म्बोक्स ॥ ५०५ ॥

मोकाभूमोकाकः कृतः नीर्वपूरकः। कारवर्षाञ्चाः च्यानः सर्वताच्याको सर ४ १०५४ ८०५ लोकसम्बोकसक—सम्बा श्रीकोके क्या क्**र्य** शहर, ८०५ हरकः---अवसारको मान्योकाते, ८०६ व्यक्तिपुरमः—

क्तान नामो निष्कित, ८०० सन्तर्गकेश्यः---विजा**वरवित—अवि**वासकै, ८०८ व्यक्तः— प्रजानकी बहुका अन्य करनेकले, ८०९ सर्वराज्यपुर्व परः—सम्पूर्ण प्रकारतिकी NE B tou B

केनेक्वे प्रक्रिके संबद्धकानकेन्द्र : tiftellen, sympa gibb führen szada

८९० तेजीमचे यूनियाः—नेवासी और **भाग्वमान, ८११ लेकानमध्येः—सम्बर्ध** जनमुके रिक्ने अञ्चलका देवता अध्यक्ष कानुस्के

आगे व्यक्तियाले, ८१२ जन्- अवस्था सुराम, ८१६ पृत्तिसमाः — यविता सुरायसन्याने, ८१४ जनावना—इर्वचरे इत्वाचाने, ८१५

<u> १</u>तेषः —विज्या विजय पाना अ**रवणा पानि**ण है, ऐसे, ८१६ दुरविक्षमः — कुर्वकृष्ण ११ १०६ स

क्वेरिर्मके जगवने निरम्पने क्लेक्ट र

कुरुवीओ नदासीचे निर्मातः प्रोक-४५०५ ॥ १४० ॥ ।

जनसभ<del>ः विद्यास, ८१९ निरास्ट —</del> अस्टरराहित परमात्मा, ८२० वरोबर:--करके स्वाके, ८२१ सुक्कान: — वैजीकी बीजा मनानेकले, ८२२ मध्योगः —संदारके समय कार्य क्रोध कर्णकारे, ८२६ विशेषः— क्षेत्ररहित, ८१४ शिक्यकः — होत्क्रमा नाह क्रालेकारे ॥ १०० ॥ Reduction blaze wigglereigne: 1

अञ्चलकार्य देवे व्यवस्थाने विश्वनाहिः । १०८ व ८२५ विलंबन:—सीनी सोब्होकर पासन व्ययम्बर्के, ८२६ तिलेकेनः—प्रियुवर्धेः कालो, ८२० वर्गस्थः—स्वयो शहिः करनेकारे, ८१८ अमोक्षमः—प्रामुखी और क्रमंत्र विकासेचे असीम, ८२९ अञ्चलकार्यने रेक — अन्यत्वः स्थानकारीः देखता, ८३० विश्वानकः—प्रवास्थितं व्यापकः ।। १०८ स कराईको परमुक पाने मानवर्ग भवः। त्युक्त केरानुः प्रस्थानके ईन्डें रेशग्रेडिवेशः अ १०५ श

८३२ करावेक —बोह्र स्वन्यकाले, ८०० करपुर--करम गुर्जेक्को, ८३४ सा:--सरकारम, ८६५ मनधनः— फ़ारिनक्रमेंड धनी, 434 中华一有新春期。 449 元年一 सुद्धिकार्त्व प्रमात् ८३८ विल्युः प्रशायकः— प्रवासायक विष्णु, ८३९ हंगः—सूर्वसम्ब, ८६० इसगरि:---ईसके सम्बद्ध कालकारे, ८६६ वक---गरुप वर्षी ॥ २०५ ॥ नेक निकार करा व कहा हुई कहुईका ।

वैत्यवर्गहरूकाच्याची सम्बद्धाः स्थापनिः ॥ ११० व ८४२ नेपा विकास काल-अब्रुव, बीसी और विकास नामक देवलाशका, ८८३

स्था— **स्थिपत**ं, ८०४ सर्व—संक्रास्त्रारी,

८४५ वर्ग्क-चार मुखवाले ह्या,

• संविधा विकासमा • 

कैलासरिकारकारी — कैल्याको जानेकाले, ८०१ सहस्तार्वः — सहस्रो किरणीसे शिकास्पर निवास करनेकाले, ८४० प्रकासकार धुर्गहरू, ८५२ दिल्य-सर्वत्रक्षी --सर्वव्याची, ८४८ क्राजारीः---निरप्तर गतिसील व्यवुदेवता ॥ ११० ॥ हिरम्बगभी श्रृष्टिको भूतकलोऽभ कुर्बक्त ।

416

CIG

संबोधी नौर्माधानेची यहारे बाह्यजीवः ॥ ११६ ॥ कार क्रिक्यमई —क्का, ८५० ह्यांपः—

**व्या**, ८५१ पृत्रपालः—प्रा**विकोचा पाल**न करनेवाले, ८५१ जूकी -- पृथ्वीके काली,

८५३ सद्योगी---बोद्य खेली, ८५४

केग्रीबोगी—चोश-किसके क्रक केनी, ८५५ वारः-- वर बेनेवाले, ८५६ व्यक्तप्रिकः--

प्राक्षणमेके प्रेकी () १११ ॥ देवतियो देवन्यभी देवती देवीकरावः।

विवसाओं विकासको कृत्यो कुल्लीनः ॥ ११२ ॥ ८६७ देवनिया देवनायः — देवलाक्ष्रेतिक

क्रिय तथा रक्षक, ८५८ रेका:—देवलकोः ज्ञाता, ८५१ देवविकायः—देववाशीयाः विकार

करनेवाल, ८५० विवसकः — विवय नेत्रक्रके, ८६१ विशालाकः - वये-वये नेतवाले, ८६२

नुभरो नुकर्वनः—धर्मका स्था और पृद्धि कारनेकाले ॥ १११ ॥

निर्मने निर्मन्तरो निर्नोहो शिक्कमः। रपेक् दर्परी हो। वर्षर्तुपरिकाशः । ११३ ।

८६३ निर्ममः—स्पतारकीतः, ८९४

निरहेकार:—अधीकसञ्चल, ८६५ विलीहः—

मोहमून्य, ८६६ निल्यस्यः—क्रमान का क्रमानसे पुर, ८६७ वर्षक वर्षदः<del>— दर्पका कृतन और कल्यान</del>

करनेवाले, ८६८ दुध<del> स्थापिकानी</del>, ८६५

शर्वर्तुर्वरवर्तकः — समस्य <u>प्रमुख्योको बहुतको</u>

रहनेव्यले ॥ ११३ ॥

प्रकृतिक् सङ्ग्राधिः विक्युक्तुरीद्विक्यः ।

८७० सक्तानित्—सङ्ग्रहेपर विकास

अपूर्वित्रविकाः - स्टेकुपुक्तः स्वच्याययासे तका **व्यक्त**, ८७३ प्रवसम्बद्धायः — भूत, मकिय और वर्तव्यक्ते स्वामी, ८७४ प्रश्यः— राज्यी

क्षणिके कारण, ८७५ पृतिनारामः सुरोके हेकर्पका नावा करनेकाले ॥ ११४ ॥ अर्थोऽनभी महाक्षेत्रः ५६०/वेकपीयतः।

निकारकः कुरायके विकासि व्यवस्थाः । ११५॥ ८०१ अर्थः—परमयुक्तार्थसम्, ८७७

अनर्क —प्रचीवनरहिन, ८७८ महाकोसः— अन्यस् अन्यादिकं भ्रमणी, ८०९ पाकार्वकः पन्दित:---वराचे कार्यको सिद्ध करनेकी कारको एकपान विद्वार, ८८० विकासका — साम्बद्धार्थील, ८८१ कुनुमन्:—निर्वाकिक

आन्यद्रामान्यः, ८८२ विकासि स्वासमर्थतः —

सार्च कावारतील झेकर कुलेके कावको नह

करनेकारे ॥ ११५ ॥ mercentien: untelli, dipperiet

अवस्थितं मृत्यासी वैवस्ता नेकवर्तसून्त् ॥ १२६ ॥ ८८३ सन्पनन्—सन्बनुसन्ते मुक्त, ८८४

सर्वतन्त्रः-- सम्बन्धि, ८८५ सरक्यीर्तः---सम्बद्धीर्मिकारीन, ८८६ क्षेत्रपुरमानावः—श्रीकीर्वेह अति श्रेक्षेक कारण विशिष्ठ शागमाँको

अवस्थाने स्वयंत्रको, ८८७ अर्थायकः सुरिकर, ८८८ गुलामधी— गुलीकर आहर करनेष्यते, ८८९ नैकाम नैककर्मकृत्—

अनेकल्प होका अनेक प्रकारके कर्ष करनेवाले व ११६ ।।

सुवीतः सुरुकः सूक्तः सुकत्। दक्षिणानितः। वन्द्रिकरणाये पूर्वः प्रवटः प्रीतिपर्यनः॥ १९०॥

८९० सुनोतः—**अत्यन्त प्रसन्न,** ८५१

मृतक्रयमयमाशः प्रथमे मृतिकानः ॥२१४*॥ सुमृतः* —सुन्दर **मुसका**ले, ८९२ सृ**श्यः**— स्कूलमायसे रक्षित, ८९३ सुकरः —सुन्दर

· without the · See April 64 and 4 april 64 a stranged for selection and a large selection and particular and partic प्राथकारे, ८९४ द्वीवापीकः—भारवाधिककेः ११५ व्रीवासर्गात्रावरमः—वीवस्थापारी मधान मुलाई, ८९५ जीएलानाक:—जनीकी, विक्युके हैंको बहुत्सकारी, ९१६ राजाक:---मीतवा सवार होनेवाले. ८९६ वृर्ष- काम हर्व म्यूनांका, ९१७ सक-सर्वत आदमितका चार का घरके जन्म, अवस्थात रसमेकारे, ११८ पण-८९७ प्रस्टः — प्रस्तोचे सामने प्रस्तद होनेकाले व्यवस्थान, ११९ वृहणः —-पृथ्वीपर शक्त अववा क्रानियोंके सामने नित्न प्रकट, ८६८ कार्यकाले, ९३० पुरूत:—सम्बद्धी निजूपित मेर्शियपैतः —प्रेय सम्बन्धिकारे १। ११७ ।। कारोबारी, १२१ भूति:-कारकाराकार. अवर्गान्तः वर्गानने वेशेन्दः सरकातः। १३३ पृत्राम् — प्रतिनोधी सुद्धि करने-अपूरः स्थापः सिद्धः पूर्व्यानिकोषयः व ११८ व व्यक्ति, १२६ मृतकायः— पूर्वीके ८९९ अवर्गाणा - विश्वीचे च्या व Rept H Spell होतेकारे, १०० सर्वतरः—समूर्व अक्षे परिवासन् प्रस्तुः केरलेकेरः । मुख्यपुरुषे अवस्य अस्ति स्टब्स् अधियोसी manager and Property over 4 222 4 शयस्तिके हेत्, ९०१ मेरीन्यः — गोलोन्सवरि ्र १२४ अवस्य —सर्वितः व हेनेसारे, प्राप्ति करानेकाले, १०३ सरक्कालः— ९३५ चीलकानः — महिल्लामम्, १२६ कृतवाकारमा सर्वाचन कृतिकाचे व्यक्तवाक कार्यः वेतास्त्रः— स्वाचनवाकार, ९२४ वीरानोहीयः— सेनेबाले, १०३ जन्तः—आधारपीम, १०४ भील और स्वेडील वर्णवारं, १३८ सल्बात-अपूर्यः—अपने-अपने 🏚 जिला, ९०५ व्यापन्ये— साम-साम्बरी पूर्व स्थान् स्थानी, विरक्ष:— विकासिक्य, १४६ कुलुर्वि —-वर्वित १२५ - विकासिक्यक्यकः—विश्वस प्रतिरक्तते, १०७ स्थापनः—सुष्यको स्थाप ॥ १२१ » madelitelie) frame frances वारी हा ११८ छ माध्य-क्रमुन्त्रम् सरम्बोरमन्त्रमः । पुन्तः पुन्तर्भा व सुक्तान भूगः सम्बन्धः १२२ ॥ श्रीकारकः श्रीमानेकवान्तेकाम् ४ १९९ ६ १९७ वस्त्वेत्रीर्मातः — वसेपकारक्रती ९०८ करा-प्राप्तकृती--करावाचे को अभीष्ट कराया, ९३१ निराट--मारकार उद्योग द्वापानी शृहोची धारण वैकानकान्, १३२ निरास्तः—विहासकार् करनेके कारण नहीं मानसे प्रसिद्ध ९०९ ९३३ हुन्द शुरकतां—हुन्न हेने और बरम्बन्--विवासको, ११० १००वक — कार्यकारे, १४४ प्रथमक शुक्त सम्बन्-अविश्वीय तेला, १९१ प्रवेशवाधः—केवेची पार्च पुण्यानमा होनेके बारण सुस प्रकारित करनेवाले, ११२ वृत्तिकर्— कववारी ॥ १२६ ॥ विद्यानसे सम्बद्ध, ११३ एकशन् —सम्बद्ध अवस्थितन्त्रः सन्ते क्षणां, कनकाथः । **र्वानाम स्वापना, ९**१४ अनेकपृत्— सन्वयनके वश्वरकः प्रदाने विश्वापनः ॥ १२३ ॥ अनेक प्रकारके कालीकी कृष्टि १३६ अवर्थितः—कालागर्वेस, ९१६ ं अनुष्य **—विन्**षा, ९३० कवी अवर्शः**—स्त करनेवाले ॥ ११९** ॥ भोजवार्तात्रकार प्राप्तकः वर्षे गञ्च । कृषे वर्त्तवातिः, १३८ करवार्थः —शुक्रकीः बुरुके पूरतो शृंतर्गुरुक् पूरकारः ॥ १२०॥ **सम्बन् कावितान, ९३९ जनवानः**—

• स्रीहर देशकुरू • 484 सभावतः कामानवारी, १४० नवारः — कामकः काम्याः वर्त्वनुत्रकार्धः । उदासीत, १४१ समुक्तः—सकुम्बस्यः, लोकके मर्शयां निष्यारक्के विश्वासः॥ १२७॥ १५९ वरत्यक्ष:—कास्य किनवह Papitus Season ९४२ जिस्सक्तः--क्यानक है, ऐसे, ९६० गरुधक — कालके करनेवाले ॥ १२३ ॥ वी कार, १६१ श्रामीकृतकर्तृतः - वासुकि हिस्तको समयो चुलो कठै मुखी व मुख्यको । अव्यक्ति सर्वेद्व्यंत्रक्षेत्रकोचीर्कालाणः ७ ६२४ ॥ मुख्यो अयने सुख्यें कंत्रको समान धारण १४३ शिक्षणी करूनी सुरवे—कोरवेस, कर्णकले, १६२ फोक्सः—महाधनुर्धर, ९६३ व्यक्तिः - प्रश्नीकारम, १६४ कार्य और विस्तृत कारण कार्यवाले, १४४ शिकारम् — **कार्यास्**य, १६५ विश्वारः — अंद्रे मच्द्रे च कृष्यमे --- महा, मुख्यमध्य और **बावक वा**रण **कालेकाले, १४५ अन्त**्र— क्षकर्राति हे १२७ ॥ पुत्रपुरक्षित, ९४६ सर्वपुर्वतंत्रः —सर्वाते वेद्यः guffegeförden: finfar; födgabete i ९४७ रेप्येराज्ञांश्रम्भानः — वेगान्त्राः व्यानानित विकास संस्था सुरक्षे क्यूबोरको सारमुक्त र १५८ ॥ ९६६ सूर्यानकार्णः —शस्त्रकारमे अधिके र्मान्युवादिकम् । ११४॥ हावान प्रकासकाथ तथा थसरेको भक्तानरहे अवंदर्वपीत्राज्येपाला बोर्चमान् वीर्वक्रमादः । क्षाकेट विको जैकास्य सूर्व, १६७ वनः delle friber mergine neben कृतकृत्व, १९८ विदिशः विदिश्यमः— ९४८ असेक्वेचे प्रावेग्यम — असेक्व विविद्याला और विविद्योह सामान्य, १६९ विवास नाम, रूप और पुर्णाने मुक्त क्षेत्रेके कारण *तप्तः*—सर अंतरो मायद्वारा आप्तः, १७० बिक्रीके द्वारा मापै व का सम्बन्धको, १४१ कृतः—**रहारिके कोग्य**, १७१ **भूतरेग**ः— बोर्यक्षम् नोर्वकोषयः— वयस्यति स्व केंद्री कार्यकारों, १७३ माजूक:-स्मी धराक्षायके प्राता, ५५० केट:— सार्वकेकेन, १०१ वियोगसम्ब*— शिर्मकश्रमसम्बद्धाः स्था*निके ब्रोह्माने ॥ ११८ । **अर्थनोर्ड रेस्ट्राले** भर ग्राहणकोषणः । विद्योगमें अवधा विक्रिष्ट केन्स्टी स्वक्तारे संसद्य पुरु कर्माले, १५२ पटकापुरोकाः— विकेषे निकासकार विक्रिके अञ्चलकाः । १२५ स चुरा और भारतकोड ९७३ सर्वकोरि:--सम्बद्धी प्राथितिके क्कान, १७४ निरात<u>कः</u>—विश्रीय, १७५ मुमीक्षप्रकाम अ २१५ अ स्त्राचनावियः —यर-मराधानके जेवी असावा अनुसम्रो व्यापन्ते मधुनीनव्यर्शनः । शिकाम, १४६ निर्मेषे निकासाला – मुक्तिः प्रत्ये वर्गः सन्दर्भाः सर्वे गीते ४१२६॥ ९५३ अनुसर्वे दुरावर्थः—स्वर्धेतम स्व हेक्सवर्करे खेल गाउ वगन्त्रपहरे वतीत कुर्वेच, १५४ सक्तीयकार्यकः—विशवकः दर्शन सम्बद्धाः १७० निर्वतः मिनिस अञ्चलके प्राणियोके प्रश्नात्वयों हेत्, १७८ मनोहर एवं जिस लगता है, ऐसे, ९५५ अञ्चलकः —यज्ञादै कर्मोने होनेकले अञ्च-सुरेक:--वेक्साओके ईकर, १५६ अल्बन्--आसप्रात्म, १५७ तमेः—सर्वत्रपण, १५८ वैकुष्यका नाम करनेकारे ॥ १२९ ॥ प्रान्दराक्षः सर्वे गतिः --- प्रमन्त्रान्यः सन्तर सम्बद्धाः कोन्य व्यक्तम् विनिद्धाः । सरपुरावरेके आसम्ब ॥ १२६ ॥ विकास को का विकास है । स्थाप विकास के विकास के विकास के का किए का किए

e Militarillian e १७१ साम्य-स्तुतिको भीन्य, १८० एक कामा कम हो जानेवर मनकार मिन्युने शर्माणः—सुनिके हेनी, ९८१ सोल- अकरा कम्पनेयम नेत्र ही जहा दिया। इस क्या उनसे चुनिय एवं प्रस्ता हो सियने उन्हें श्रुति कार्यवाले, १८२ ज्यान्त्र्राहः— कासम्बद्धाः, ५८३ नियुक्तः—अञ्चलानीत व्यक्त दिया और इस प्रकार कहा-'हरै । स्वतंत्र, १८४ निरवादेवकेवाच - वीक-सब प्रकारके अस्पेंची प्रान्तिके रिप्ते तुन्हें आहिया निर्देश जनवन्त्र, १८५ की स्वकृषका स्थान करेंचा चाहिये। विद्यारक्षितः – विद्याश्रीमेड सकार, १८६ अनेकानेक पुरस्तीका ग्राम करनेके लिये इस सारिकः न अक्षाणकुरसमें प्रेकी स १६० स स्वकृतकार पड बाते क्या पानिने दना प्रसम्बद्धिराष्ट्राच्यः संचारे निरमपुष्ट्यः। क्षाना नर्भारकीकी विषयिक्त विषये कहा येथे वैकारमुक्ते व्यक्तिः स्वयस्य अधियोगः । १५१ ० 30 **व्याप्ति अवस्त्र्**र्वक व्याप करना ९८० असमापुरि:---पुरस्य मुद्रिकारी, कार्किने, नात सभी कार्किने उत्तन है। दूसरे भी १८८ अवूर्णः - अरेण या माह्यसे रहेन, ९८९ को लोग प्रतिदित इस शहरानामका याठ सार्थ-मानेका संबद्ध कारोधाले, १९० करेंगे क करावेंगे, उन्हें अक्षयें की कोई दु/सर मिलतुन्तरः — स्वयं वर्णेक्ट, १९६ नहीं जन्म क्षेत्र । राजध्येकी ओर्स संबद विवयपूर्वः— च्यालकार्वकारी, १९३ जार होनेका परि मक्क साहोपाई नार्वक:—प्रमुक्तवेके सामी, १९३ प्राप्तकः — विक्रिपुर्वक इस म्यून्स्टरम्बर्कान्या रहे पार प्राप्तक प्रक्रिकार, १९४ गाउँग्रीह -- प्रक्रिके चढ़ को से विक्रम है कल्यालका यांगी काफी कम्लाक्ष्य ।। १६१ ॥ होता है। यह उसम क्रोज रोधका नाजका, विका और यम देनेवाल, संभाग अभीवयों पर्माचैगुक्टेसः भूतिसविकाससम्ब मोनो स्थाने रसक मार्गमारकारणका । १६२ ॥ अदि क्रानेकारम, कुल्कानक तथा सक् ही १५५ परश्चीपूर्वतः स्ट्री - कावावी-विकासीय वेपेकान्य है। जिस कालोर उदेश्याने **लागकः जन्मेतः वेकेल**े प्राची पुर क्तूक वहाँ इस लेड क्लेक्स पाठ करेंगे, उसे एकोक्स, १९६ ऑक्स्प्रिक्ट-निवारिक प्राप्त कर लेगे : को प्रतिदिश सर्वेरे प्रात्मानतीया क्ष्य कार्यकाते, १९० केः — उठकर मेरी प्रजाके पश्चात् मेरे रक्षणी इसका क्ष्यसंक्रित, ९९८ रसकः — मॉक्सके क्रस बाद मन्त्रम है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। १९१ रसर:—जैकरस प्रकार कारनेवालं, उसे इस स्रोकमें सन्पूर्ण अर्थाहको देनेवाली १००० सर्वसरकारतम्बरः —शकास्य प्रतीकारोक्यो सिद्धि पूर्णतका प्राप्त होती है और अक्ती कह स्वयूक्त कोक्षणा चानी होता है, इसमें संस्थ महार देवेकाले ॥ १३२ ॥ इस अवस्य औदरि अधिका स्वयुक्त 咽髓管的 सर्वोद्धारः भववान् दिवकी सुवि, सहस ्र सूराची कंदने हैं—सूरीकृते । हेसा क्षणनेष्ठात करवा पूजन एवं प्राचीन विकास बक्कर सक्षिक अल्वान् स्ट श्रीवृतिके अक्रका रुपई विक्रे और उनके देखते देखते करने थे । एक दिन यणकार दिल्लाची सीत्वारो

+ संदित विकासक + 

वहीं अन्तर्गात हो पने । भगकर निष्मु भी । इसका कारेश विष्य । कुनारे उनके अनुसार प्रकारपञ्जि क्यानसे तथा अन्न जुल प्रकारके भीने बढ़ प्रथम सुनाना है, जो ओताओंके पा अभिने मन-हो-पन कहे इसक हुए। किर जावको हर लेनेकाल है। अब और स्पा ये प्रतिदिन राज्युके काक्युक्क इस अवेत्रका सुरका जाती है ? याह करने लगे । कहोंने अनने महारेको जी

**SMR** 

(2000) 34-34)

÷

## भगवान् दिवाको संसूष्ट करनेवाले सर्तोका वर्णन, विकासी-असकी विधि एवं महिमाका कवन

सर्वका स्थितीके पुर्णवर स्थानीने विकासीको आसमनके इस उनम एकं स्वीवादिक्षत करू आहे कार्यकाले बहुध-से महान् सी-पुरुषेके आम कराने । इसके कर स्रुवियोंने किर कुल--'व्याविषय । किस इक्षरे संद्रा क्षेत्रर अनवार विक अन्य कुरा प्रकृत काते हैं ? विक सनके अनुसूत्रको भक्तअनोक्के क्षेत्र और केक्की क्रिके सके, उसका आप विशेष्यको वर्णन क्षतिकिये ।"

स्तर्याने सारा—महर्षिये ! सुर्गने में कुछ पूजा है, नहीं भारा भिरती संगय हता. किया समा पार्वतीजीने धनसार क्रिक्ते सुनि थी । इसके उत्तरथे शिक्सीने जो सुद्ध थाउँ। यह मैं तुन्तरनेगोंको कह रहा है।

धरावान् दिख्य कोले---क्षेत्रे ब्याल-से अस 🖺 जो धोन और घोश ज्ञान करनेकले 🖁 । उनमे मुख्य दस क्रम है, जिन्हें जन्मानवानिके बिहान, 'दल र्शकाश' बजते हैं। दिशोंको सदा कार्यकंड इन अलेका पामन करना बाहिये। हरे ! उल्लेख अवस्थियो केयल रातमे ही भोजन करे। विदेक्त: कुम्म-पदाकी अञ्चलीको भोजनका भर्मका स्थल कार है । सञ्जयसमध्ये स्वयन्तरिको भी कोकन

और है। किंधू कृष्णवस्त्री एकस्प्रीयरे राज्यो नेरा पुत्रन करपेके पश्चाल जीवन क्रिक क सकत है। सुरूपश्चाती स्पोन्सी-को से सबसे धोजन करना चाहिये; वर्ष्य कृष्णकात्रकारि कार्यक्रीको विकाससमारी कुल्योके सेन्से जोजनका सर्वका विवेश है। क्षेत्री प्रक्रीण प्रतिक मोमकाओ उपस्पूर्वक केला राजने ही भोजन करना पाकिने। विकाल करने मत्या रहनेकारे स्टेगॉर्क रिग्धे यह अभियामं शिवम है। इन सभी वर्तानें प्रस्का पूर्विके रिक्ने अपनी समिकि अनुसार दिवाभक बाह्यजोको मोजन भराग पार्थित करा हुए र्यक्टियों । रेजीवा नियमपूर्वक पालन करना पादिने । जो दिन इनका न्यान करने हैं, वे कोर होने हैं। वृद्धिमार्गने प्रवीक पुरलोको स्रोक्षकी वाहि। करावेदाहे का क्रांका विकासकंक पालन काना वाहिये । वे बार इस इस प्रकार है— धनकार जिसकी एका, स्वापनीका प्रण, क्रिक्टबन्दिरमे क्रम्बस्त सम्ब कार्यान्ते मरण। वे मोक्को मनावन मार्ग है। खेथकारकी अपूर्णी और शुरमाध्यक्षको चनुर्देशी—इन दो निकिनोनो उपकारकांक प्रत रखा जाय ती बद जगकर शिवको संस्ट करनेवाला होता

4m PROPERTY AND PROPERTY AND PERSONS ASSESSED FOR PROPERTY AND PROPERTY A इसमें अन्यक्षा विकास कालेकी

आवासकता नहीं है।

हरे ! इन कारोंने भी विकासिका हुए ही राजने अधिक करवान् है । इस्तीरचे चोन

और मोक्सकी फलकी प्रकार रहनेकरे लोगोंको मुख्यतः इतीका यासन करना

वाक्रिये। इस असको क्रोडकर क्रांश कोई मनुष्योंके लिये हिलकारक सार भारी है। यह

प्राप्त राज्योग शिक्षी प्रार्थिका आस्त्र सामान है। निवास अध्या स्वतम भाग रक्तेकाले श्राची यनुव्यो, सर्चों, आसमें, विक्यों,

बाराको, कुसो, दहिलो तथा देवार आदि श्राप्ती बेह्नचारियोके मेल्ये व्यक्त सेव्हा कर संस्था करे और ज्ञान स्थानमें जी

विवकारकः बताया गया 🖟 🗈

तिरिक्तः विकेष पहलक कारण नक है। ज़िल दिन भागी पालों सम्बन्ध का विकि विक्रमान के, उसी दिन और प्रालंद निर्म प्रकृत करना काहिने । कियाकी करेवी अधार्थिक पायमा नावा मार्थेकाली है।

बेरिएक रे कर दिन समेरिके रोजार को जार्ज मार्गा आवश्यक है, को प्रसामापूर्वक सुन्दे कहा था है हुन बक्षण देखा सुनो । बुद्धिकार, पुरूष सबेरे स्टब्स्ट बडे आक्रमुके साथ बाग असी मिल कर्न की 1 आस्त्रमुख्ये थास व आसे देश किन

पक्षात् उत्तम रेसिसे संबद्धम बरे—

देवदंग महारोग जैलाग्रन्थ स्पेत्रम् है ।

क्वींत्यान्य देव दिल्लीकां

क्य प्रथमप्रेयेस निर्देशेत मानका प्राप्ते में वै पैदां कृतेलु के हैं। 'देखोज । प्रकृतेल ? मीलकम्य !

अस्त्रको नवस्त्रतर है। रेव े में अस्त्रके क्रियरपीर-अल्बा अनुक्षत्र करना साइल है। केक्स ! आवर्ष प्रभावने यह इत किया भेजनी सिहर-व्यापनिक पूर्ण ही और नवन

अवदि कर्यु मुझे मीका न है।" े हेला संन्यान करके भूकर-सामग्रीका सरकारतिबद्ध विकासिक्ष्म हो , असके वास रासमें पर्यासम्बद्धि<sup>1</sup> भूगमानकृति विस्तानकि सामान कार्य क्रमान विधि-विभागका सम्बद्धि को: फिर फिक्के ब्रोडिन या पश्चिम मागर्ने

> कुम्बर स्थानकर प्रमक्ते निकट ही पूजाके रिप्ते वंदित सामग्रीको एके । नव्यक्तर सेंह्र पुरूष च्छा किए कार को । सानके बाद सुदा क्का और उपक्रम कारण करके तीन कर अस्यापन कारनेके कहान पूजन आएण करे। विका समाने लिये की हुन्य नियत हो, उस नकाले कहार उसी हमाने हारा पुत्रा अश्मी

नहीं करणी पाक्षिये। पीत, मास, नुस्त कार्विके साथ परिवासको सम्बन्न है राजिके विवास्तवमें जाकर किसीनकुष्ण विविद्या, प्रकार पहले कुनर करके विक्रम, पुरुष पूजन करके पुत्र दिश्यको नवस्कार करनेके जनका जब करें। यदि जनक पुरुष कर कारण क्षेत्र पर्वार्थकरितकार निर्माण करे तो

कार्यिके । जिला स्वयंके स्वाहेकशीकी पूजा

१. जुहरूपते सारक असम करनेने फरनुन मारके कुछ उचेदारे का फराने करों को की है। बहाँ कुम्बरक्षरी करावा आरम्भ साले हैं, उनके समुख्या नहीं कथार अर्थ फरनून सकान्य प्रक्षिते।

रिरामकर्षे करनेके पक्षाम् पार्थिक विकृतक ही । भी प्रोजन करे ।

इतन्त्री विभिन्नत् स्थानना वारे । वितर पुणनके इनसम्बद्धां संद्र्य करे । पुरिकृतन् दृष्टकां कार्यने कि जा सक्य किलाकि-सक्ते माहाराज्यका पाठ गारे। हेन्द्र भागा अवर्थ मताबी पूर्तिके रिक्ते का व्यवस्थान **ब्रह्मपूर्वक स्त्री । स्त्रीकं वाले पहरोने कर** क्राचित्र विक्रोंका निर्माण करके आवक्रमणे रेक्टर विकर्णनाम अन्यः उनकी पुना करे और यहे जानके तथा जनवानकीय मानक को । प्रमानकार कार करके पुरः बहाँ वार्षिय शिक्का स्थापन और पूजन करें । इस तक प्रत्यके पूरा कान्के हाथ क्रीक प्रशास प्रकारका बार्टकर प्रगासकारकोक चरावान् सम्बन्धे इस प्रकार प्राचीन करे । प्रार्थना एवं विकास Prod; के स्कृतिक क्रमार्थन अस्तानका

Region) एक व्यक्तित् तमे ज्ञातानुकाल् र प्रतिकृति देवेश क्यार्शकान्त्रेत कर बीहरों ना सर्वत्र प्राप्त कर पर्वेची र 'बहुर्गम । अस्त्यमी अन्त्रानी मेरी पो हत पहल किया था, स्वतिन्तु है यह परन असम्बद्धाः भूमं हो गमा । असः अस्य असम्बद्ध विश्वानीय कारता है । वैकेदार कर्य । जनतातिक फिये गर्ने इस असमे आय अवन मुक्तवर स्वयः करके लेलूह हो।'

सर्वकृत् दिल्लको पुरसकृतिः सर्वाकिः मारके विविज्ञानिक स्टान है। किए विश्वासी नगरकार करके असरमञ्जू नियमका विसर्कर कर है। अपनी शरिकके अनुसार दिल्यामा प्राप्तको, विद्योग्यः संपर्धनकेको भोजन कराकर पूर्वतका संस्कृ करके सर्व

पूजर करे। पहले पार्थिक कराजर नोके 💎 हरे। शिल्यावीयो अनेक उत्तरने हैंब कियमक्रीको जिल्ल असन निर्मेश पूजा प्रकार कार प्रकारके कोबोहर भववान कारी वाहिने, हो मैं कारत है सुने । ज्ञान ज्ञानी पार्थिक रिव्ह्यती स्थाननः करके अवेक पून्यर कामार्शेक्षास काम भवित्रभावारे क्षा करें। कारे गया, गुम आदि गाँव प्राचीकार एक प्रकृतिकाली पूजा करकी पार्किने र प्राप्त-का क्राक्ते सम्बद्धाः रक्तनेकाले प्रकार कारण करने प्रवाह प्रवाह पर क्रम समर्थित करें। इसे अन्यर प्रस् इत्यर्जनके प्रकृत् चनवान् वित्यको सम्प्रशा अभित करे । विकृत पूरण को हुए क्लोफी काकारके हो उत्तरे। जनवारके साथ-सम्बद्ध एक को अध्य बन्द्रका जन करके भूती निर्माण-सम्प्रमाना निरमका कृतन करे । गुरको क्या हुए क्याहरा क्याहर विवासी पूजा को । अन्यका नामकानुगः स्थानिकाना पूजन करक चाहिये। विक्रिश क्यान, क्षायाच्या भागतः अपैर यक्षके निरुपेधे परमान्य विश्वको पूजा करनी वाहिये। कन्यर और क्रावेरके: पुरस्य क्रावार्थ कार्याचे र आहा आध-प्रचोद्धारा संवारजीको एक समर्थित करे । वे क्षात क्रम क्रम प्रकार है— वन, सर्ग, स्त्र, च्युकी, का, नक्षत्र, भीन और ईसाय। इनके आरमाने को और अन्तने सतुर्वी विकास कोइकार 'श्रीमध्यन तम ' श्रासाद करणबोद्धमं क्रिक्य पूजन करे। क्य-समर्थनक पहाल कुन, क्षेत्र और वैकेस निर्मेदन करे। काले जानमें निक्रम, पुरूष वैकेक्को विभवे अवस्थान वानवा है। जिस

धीकरमुक विजेक्स देवर सम्बूत

स्वयंक्ति करे । सरकार कावकार और ध्वाप

करके पूर्ण हैंने हुए मन्त्रका सब करें।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

484

मुस्बत पना व हो *से नहा*न्दर (कट दिवार) समावे समावे धनवान् प्रेयन्त्रको संसुष्ट करे, बेतुनुद्धा दिसान्कर जनव नासरे सर्वेक करे । प्रकृत अवनी शक्तिके अनुसार

प्रीय संक्षणीयो योजन करानेका संस्थान क्षरे । किर समस्य नक्तन उत्तर भूत व के कार्य, त्रकाक न्यून् अवन करता यो । इसरा अहा आरम्प हेल्ला कुः

कुरानों रिन्धे संबदन चारे । अवन्य एमं ही क्रमण करते अक्टोचे मेनचे संस्थान करके महारे अपूर्वी पाँति कुल करता हो। व्यक्ते क्षेंक हमोते पुत्रन करके किर जल्माय समर्थित करे । प्रथम प्रदुरकी अनेका दुसूने स्त्रोद्धा का काले शिक्य पूजा करे। कृतीक विश्व, की तथा कनक कुनोले क्रियमी अर्थक मारे । विक्रेकाः क्रिक्कांके परमेक्ट फिल्का थुका भारत जातिने । कुरो अपूर्ण क्रिकीरा संस्कृत साम अन्त्री हेला क्षांतका निवेदा विवेदण करे । क्यार्थन ! इसमें प्रक्रोवरी उत्तेका वक्तोवरी सुपूरी

शायति काती काहिये। किर प्रश्नानीको भीक्षत्र करानेका संस्थान करे । क्रेन सम बारी बहरोच्यी है। व्यक्ति स्वयंक्त करना गई. व्यवस्था दूसरा बहुर पूरा न 🐞 नाम । सीसरे

अहरके अस्पेवर पूजन को न्यूनिक समान है।

योग रुपाने । उसके साथ मंति-मंतिके प्रकृत भी अधिक करें। इस प्रकार पूर्वन करके कपूरसे आरमी अगरे। अनारके बारको साथ अर्थ है और दूसरे प्रदस्की

करे; किंबु जैसे स्थानमें मेहेका उपयोग करे और आक्रके कुल कहाने । उसके बाद नामा

प्रकारके भूग एवं दीन देकर पूर्वा नैनेस

अनेवार हुनुवा सम्बन्धनाय करे। सहसमार क्षीत्रकारचीरः प्रश्राच-कोळनकः संकरप करे और संसरे प्रहरक पूरे क्रेनेनक पूर्ववत् क्रमान करना रहे । क्रीका प्रप्तर आनेपर सीसरे अक्षाची प्रशासन विकार्णन कर है। पुनः अवस्थान असी काके निवित्रम् पूजा करे।

क्रम, केली, ब्रेश, स्टाकन, स्ट्रीयुव min विकासकारिये कालेक्षा प्रांतरकार पूजान क्षरे । अन कामे प्रति-भौतिकी विकारकोत्त विकार समाचे अथवा अवस्थ को आदि बनाकर प्रको द्वारा स्वाकित्रको संबुद्ध करे । वेलोको कारको साथ अथवा अन्य विक्रिय कारोंके साथ विक्रमी अपर्

और क्याक्रीक प्रकाश-भीजनका संबद्धक बहे। बीध, बाब्र गव्य गुरवके दिवसकी अस्ताधनावृत्तीक समय क्रिक्तचे । चक्तजनीको सक्तम बहुन् उत्तव करते रहता बाहिये.

है । शीक्षरे प्रकृतकी अधेक्षाः हुन। मन्त्र-नाम करे

१, केनुबारक राज्यान इस जनक है 🛶 कामपुरनेनो वचीनु रशिलापुरित्यसम्बन्धः। संबोध्य कर्नने दक्षः वरम्यसम्बन्धः। स्राप्तासम्बन्धः स्राप्तासम्बन्धः। इक्षरणानकेर्यानं वर्णने च निकेत्रकेत्। व्यवसम्बन्धः राज्यन्तिः च निकेत्रकेत्।

रम्बातास्था वर्गा क्लिसं व निकेश्वेट्। विदित्तकोतुर्वः केंग् ऐतुह्य उपरित्ति । चार्चे हातको अनुस्थिति भीको समिने स्थानके अंगुरिस्पेयरे संयुक्त करके टाहिनी स्थानिको अभागाने समाने । दाहिने समानी प्रदेशको को समानी सर्वनीको मिलको । भेर बारे समानी अलिकासे दाहिने

क्रमानी समितिया और दक्षिणे समानी अधिनियाके साथ वाले क्रमानी विभिन्नको एंगुरू को । विस् प्रा भागमा पुरा रोजेको और थहे । यह मेलुहर काहे गावे हैं (

जनतक असमोदय न हो जान। असमोदय सहा आवका प्रचन होता रहे। यहाँके आय होनेपर पुनः स्थान करके भारि-भारिके इत्येकक न हो, उस कुलमें मेरा कर्मा पूजनोपवाचे और उज्जारोद्धरा विषयी जन्म न हो।" अर्थना करे। दल्पश्चाद अवना अधिकेक कराये, नाना प्रकारके दान दे और प्रकृषकी व्याचान् विकासी पुष्पाद्वारित समर्पित करके संन्यासियोंको अनेक प्रकारके केक-पदार्थोका मोजन कराचे ! किर जंकरको मधरकार करके पुष्पकारित है और बुद्धिवान्। पुरुष उत्तम सुनि करके निक्राधिक मध्योते प्राथीना करे---

भागास्त्रकार्यसम्बद्धाः स्टब्स् 771 कुमानिने इति प्राप्ता कना चीना तथा **35** (1 अञ्चलकादि क प्रान्थनपद्भाविक मन्य । भूगानिभिष्यस्थानीय भूगनाम सर्वेद àп **अमेनियोग्या**संस 75000 प्रक्रपंच **T** ( रेनेम जीवता देन: इंकर: समाद्रकार: । য়াট লম সভ্যটণ থকা সংজ্ঞা দৰ্বত। भाष्युसस्य बुरते जन्म एव ता की देवता ।

'सुक्त्यातक क्यानियान दिन्त ! 🖣 आपका 🕻 । मेरे प्राण आयमें ही लने 🖁 और मेरा चित्र संद्या आपका ही चित्रन करता है। यह जलकर आप जैसा उपित सम्बंध, बैसा करें । चुतनाव 🛘 यैने जानकर या अनकानमें जो जप और पूजन आदि किया है, उसे समझकर द्यासागर होनेके नाने 🛍 अल्प मुक्कपर प्रसन्न हों । उस उपनासज्ञतमे जो फल बुआ हो, उसीसे सुकदायक भगवान् संकर मुक्कपर असञ्ज हो । महादेश ! मेरे चुन्हमे

इस प्रकार प्रार्थना करनेके पक्कत् अनुसार जाहाओं बच्च प्रकानोंसे तिलक और आहीर्माद प्रहण करे। तक्वनार सम्भवत विसर्वत करे। जिसने इस प्रकार क्रम किया हो, उससे मैं दूर नहीं रहना । इस क्रमके फलका वर्णन नहीं विका जा सकता । मेरे पास पेसी आहे वस्तु नहीं है, निल्मे कियराति-जल कान्देवालेके क्षिये में दे न हालूं । किसके हारा अनापास ही इस इसका पारून हो गया, उसके रियो भी अवस्य ही मुक्तिका बीज को दिया गया। वक्षांको प्रतिमास परिवर्षक शिवरणि-हर करना चाहिने । तस्त्रशात इसका उद्यापन करके ननुष्य साम्रोपाङ्ग फल लाभ काता है । पुरत क्रालका प्रतानन कारनेमें में ज़िला निश्चाध ही उपस्थकके समस्त दुः स्टेका नाष्ट्र कर देता और उसे घोण-मोक्ष आदि सम्पूर्ण यनोकान्तिका काम प्रदान कारता है।

मुख्यी करते हैं - महर्षियो ! भगवान् क्रियम्ब यह अस्यन्त द्वितम्बरस्य और अद्भूत क्यन सुरुक्तर बीकिया अपने यापको हरैट अन्ते । उसके बाद इस उत्तम इतका अपना कित बावनेवाले लोगोंमें प्रचार हुआ। किसी अवन केञ्चकी नार्ड्सीसे घोग और मोक्ष देनेक्करे इस दिव्य सिवरात्रि-वतका वर्णन कियाचाः (अस्याय ३७-३८)

#### हिरवराति-अतके उद्यापनकी विधि

वानि कोले—कूलकी ! अबर को दिल्लाकी प्रतिका समापित करके राजिने क्षित्रसामि-मार्थ्य इद्यान्यन्यते विक्रीय व्यक्तको, जनका सुरुष गारे । आरम्पन क्षेत्रकर विश्वका अनुसूर्य करनेसे सामृत्यू भागकत् पूजनक काथ करन नाहिने । यस कार्यने चंकर निक्रय ही जनक होते है।

सत्त्वीने कहा<del> स्थापिको ! सुरात्तीन</del> वर्गातावाके अव्याग्यांक विकासिक कारनकी विधि पूर्ण, किल्बा अनुस्थ करनेसे कह हम अवस्य है पूर्व करन हेनेबाला होता है। स्थानार चौद्ध व्यक्तिया क्रियामीको सुरकारको सामा परस्य वाहिते। प्रयोग्यानिको एकः उत्तरम भीवान करके बहुईईको पूरा उनकर करक षादिने । विजयातिके दिन निरमकार्व राजक मार्थे हिलानको जाकर विविध्यक्ति दिल्याका पूराम करे । सामग्राम् वर्षे नामपूर्वक क्ष हिला कवार वजनके, से बीने शोकांचे गीरिक्षिका नामसे अस्ति है। इसके मध्यमानमें दिल दिखानेका प्रकारको स्थान यह असमा प्रकारक भीतर सर्वकेच्या प्रधानका निर्वाण करे। मही प्रात्मकत्व नामक काम्मकेकी स्थापन करनी पाकिने । में सुन्न करनक करने, फरन और विकासि जन्म होने पाहिने। उन समको मन्त्रको कथ्रीकारो सामुर्वेत स्कावित धरे। क्याको अध्यक्तनमें एक क्षेत्रेका अनवा क्यारी मालू गाँव आणिका बना हुआ करना स्थापित करे । सर्व पुरस अस कालकार पार्थतीवर्धित विरामधी सबर्पवर्धी प्रतिया क्याकर रहे । वर्द प्रतिया

मुक्त परा (डोर्स) अल्बाहा आचे परा सोनेची

होती चाहिते का जैसी अन्तरी सरीत हो,

असके अनुस्तर प्रतिका करना है। कामधानमें कर्वनीकी और रविकासको

बार व्यक्तिकोके साथ एक परित्र आकर्तका बरण करे और ज्ञा सम्बद्धी आहा लेकर थाकिन्तर्वक निवकी पूजा वर्त । रातको अनेक आपने पुन्तक-पुन्तक पूजा करते हुए कान्त्र को । इसे पुरूष परावस्त्रकारी व्यक्तिन, तीव वृत्ते कृत्य आदिके द्वारा सारी रात विकास । इस प्रकार विविकत् क्ष्मकृतिक जनवान् विकासे संख्या करके प्रातःस्थान एकः कृतन कारकेते पश्चान स्वक्रिक केव करे । बिरा बजरस्तीर प्राचायस निकाय करे। विश् प्राप्तानीको प्रक्रिपूर्वक चोजन करावे और प्रकासित सम वे 1

्राप्तकेत साम् कार्क, अलोकान समा आधूक्योद्धाः वर्गस्तित अधिकार्थि आर्थक्रल कर्माड उन्हें विश्वविद्यांक वृध्यक्ष-कृतक क्षत्र है। किर आवश्यक सामिकाने कुळ कार्युलवित गीवत आवार्यको का बहाकर विशिव्यक्ति दान है कि इस सामसे धानकाम् दिश्य मुहायर प्राप्ता हो । प्रत्यक्षाम् करन्यस्तित एव भूतिको क्याके साथ क्ट्राच्यी वीह्या रक्षकर सन्दर्श अर्थनार्पकृति को आवार्यको अपित कर है । इसके बाद इस औड़ मस्तक हुमा को डेको पहल्द कामीने न्यूकपु मोहारोको ज्ञाचीमा करे ।

#### प्राचंदा

क्षेत्रीय महादित अस्तारमासस्यस्य । क्राल्येंच हेनेश क्षा पुर पर्यक्तित क्रम न्यास्त्रहरूपेश क्रान्तेला पुरी स्थि। म्बुदे क्रानुर्वत्ते भाग् अस्तव्यवस्य प्रोक्ट्स

 वेदिल विस्तृतकः • 486 एकर आहि विकास है, यह अस्पर्धी कुमासे अञ्चलकोर य अध्यक्तकोरीके मण।

कृते तदशु कुल्ला सकले तल संबर्धक देवदेव ! महादेव ) प्रत्थायतकाताल!

देवेबर ! इस अससे संसुष्ट हो अरूप मेरे क्षपर कृषा वर्शिववे । विस्थ-पंचार ! मैंने भक्तिकायसे इस इसका प्रकार विका है। इसमें जो कभी रह गयी हो, वह आयके अलावसे पूर्व हो जला। अंबर ! की

अनवानमें का बाल-स्कूबका जो जन-

सफल हो।' इस तत्त्व परमामा दिवको पुष्पाहाति

अर्थन करके दिए नगरबार एवं प्रार्थना करे । विसने इस प्रकार इस पूरा कर लिया, कार्येक कर वसमें क्येश् श्रूनमा नहीं खती। काले व्यक्त बनोवाधिक सिद्धि प्राप्त कर रेजा है, प्रस्ते संस्था औ है।

(अव्याप ३९)

# अनजानमें शिवराजि-ज्ञत करनेसे एक मीलयर भगवान् शंकरकी अञ्चल कृषा

भारती पूज-सुत्ती ! पूर्वकारको विराहरे इस उत्तय दिख्याति-इसका पाल्य मिया था और अनवस्त्रवें की इस इसका पालन करके किसने कॉन-सा करू जल

किया भा ?

स्तर्वनि क्या —आविको ! तुम सम होत सुने ! 🕯 इस विकाम एक निकासक प्राचीन इम्बिस सुनाता 🜓 जो सब पाजेकर माज करनेवाला 🖁 । यहलेकी वसा है-विसी बनमें हक भीत रहता जा, जिसका नह था — गुरुष्ट्रा । सरका कुटुक्त कहा था कवा का बलवान और कर साधानका होनेके साम ही क्षुरतायुर्ण कर्मचे तस्पर रहता था । बहु प्रतिदिष सनमें जाकर मृत्रोको म्हला और वहीं रहकर सना प्रकारकी चोरियाँ करता था। उसने सक्यमने ही कभी कोई

क्षुध्र कर्य नहीं किया का। इस प्रकार करने

युवारे पीड़ित होकर उससे वाधक की-'वर्गका ! इमें स्वानेको से ।' क्रकी कुछ प्रकार कावान करनेवर यह तुरंत अपूर्व केवार चल दिया और मुगोंके विकासके किये जारे कामे यूगने लगा। देवकोगरी को का दिव कुछ भी नहीं जिला और सर्व अस्त हो गया । इससे उसको यहा दुःसः हुत्सः और यह सोधने समा—'अब पै

प्रसर्देशके करा प्रत्यको नहीं जानता था । कसी

हिंच इस प्रीतकोर यात्त्र-विका और पातिने

नहीं प्रिरुत । घरने को बच्चे हैं, उनका तथा माला-पिताच्या क्या होगा ? मेरी जो पकी है, उसकी भी क्या दला होगी ? अतः मुझे कुछ लेकर ही वर काना काहिये; जन्मभा नहीं।' देशा ओकार वह ब्याय एक जलासमके लगीय बहेका और अही पानीमें उत्तरनेका

क्या करें । वहाँ करें ? आम शो कुरू

कट का, कर्द सकत स्वकृ हो गया। वह का-ग्रे-मा यह किकार करता वा कि 'यहाँ

रहते इप् उस दुरामा भीसमा बहुत समय बीत गया। तदननार एक दिन बढी सुन्दर कोई-न-कोई जीव पानी पीनेके लिये एवं शुधकारक दिखरात्रि आयो । विज्ञु बद अवक्य आयेना । असीको भारकर कृतकृत्य टुरह्मा धने जंगलमें निकास करनेकरम का,

बेरकोर पेड्रपर चन्न गया और अहीं जरू साथ हेक्ट बैठ गया। अस्ते मन्दे केवल नहीं विका भी कि कुछ कोई पीछ आयेग्स और क्रम में उसे महारूपा। इसी अरीकाने मुख्य-ध्यासने पीधित हे यह बैठा रहा । इस राजेंड पहले बहरने एक बासी हरिजी नहीं आयी, को सर्वित होनार योग-योगने योगाही पर रही थी। प्रकारते ! एवा कृतीको देशकार ब्याधको नक् इने दूधत और जन्मे तुम्त से असके कर्मके स्वर्ध अधने राष्ट्रपण स्वर मानका संकार किया । देशा करते हुद् सन्ते हाबके शहेले बोदा-स कर और किन्यक बीचे गिर पड़े। इस फेब्रेंड नीचे क्रियरिक



बा। इस कर और विस्कारते विकास

हो उसे साथ सेकर जारहामापूर्वक बच्चो पूजाके महामानते उस नात्रका बहुत-स आक्रीता ।' ऐसा निश्चन करके का नाम एक नामक सरकार रह हो नक । वहीं होनेनासी कार्यकार्यक्री अवकारको सुरकार प्ररिपति कालो उत्पादनी और देवत । बनाधको देवले 🖈 👊 स्थापुरत हो नजी और बोली—

कृतीने कहा-**ातम ! तुम क्या मार**ना usud हो केरे साधने सम्बन्धक बनाओं ।

इतिनोकी यह श्रात सुरक्त स्थाधने च्या — साथ मेरे सुद्धाको स्थेग पूर्ण है; आः पुनवो भारकर जनती भूक निवर्तनाः, क्षे दश व्यक्तितः।

कारकार का स्थान करन सुनवार प्रथा विको रोकान करिय का, उस हुए भीताओ कार राजे देखकर वृत्ती सोचने राजी कि 'अब्ब में क्या करते ? क्यां कार्क ? अस्त्रा कोई उपाध रकती है।' ऐसा विचारमर गरने **THE OR STORY THE** 

मुनी कोली—धील ! मेरे ब्यंसरी कुनको सुक्त क्रेपा, इस अनवंकारी सरीरके रितरे प्रत्ये अधिक च्यान् युव्यकः सार्थ और नक हो सकता है ? स्थवतर कारीवाले प्राणीको क्रम लोकमें को पुरुष जान होता है. कारक सौ क्योंनि भी क्योंन नहीं किया जा सम्बद्धाः 🐣 । कांसु इस समय मेरे सम कर्षे भी अस्तानी ही है। मैं उन्हें अस्तान महिनको अक्षण प्रानीको सीधकर सीट अपीगी। वनेकर ! कुम मेरी इस महत्त्वो निश्मा न सम्बद्धे । में फिर तुम्बरे बास स्वैट आर्थेंगी, कार्य संस्था नहीं है। सरवर्ग ही धरती दियाँ। हुई है, स्थापे की समुद्र अपनी नर्पाक्षणे अवन अध्यक्ती पूजर क्रम्बल के गयी। उस विका है और करनते ही निर्वारीके उस्तकों

क्रम्बस्कारकीय पद्म पूर्ण अपने निकास्त्र । यस् पूर्ण अपने वैत्र वर्ष्ट्र वर्षक्रियोधि ।

मानाई गिरही श्रुप्ती है। सरकों हो एक कुछ- करी। उसे देखकर जीतने सार्थ बालाको finer t i"

स्तानी कहते है—कृतीके हेरस सहनेपर भी जब काखने उसकी कत नहीं भागी, तब इसने आक्ना विक्रिय एवं चयधीत हो पुन: इस प्रकार कहन अस्ता filera i

मृत्ती बोर्स - ब्याब । शुक्ते, में सुक्तरे सामने देशी प्रयक्ष समर्थी है, जिससे धर आनेक्ष में अक्टूब तुम्हारे कार सीट आर्थनी । प्राप्तान चर्चि केंद्र केंक् और रॉन्वे कारक संख्या न करे तो उसे जो बाद सराता है. परिकी आहाका करहान करके लेखा-मुसार सार्थ करनेवाली विक्लेको विक पापकी जाहि होती है, किये हुए उपकारको म प्राम्नेकारी, भगवान् संकारी विवृक्त रहनेवाले, दूसरोसे होंद्र करनेवले, धर्मकी राजिनेवारे तथा क्रिक्स्पास और कर भारतेशाले लोगोक्डे को बाद सम्बद्ध 🕽, उसी कारको में भी लिए से पाती, वर्ष स्मैरकर भार्त म आहे।

इस तरह अनेक शपक समका नव मुगी सुरकार रहती हो गयी, तब इस स्थापने कारण विकास करके कहा—'अच्छा, अव हुन अपने बस्को जाओ ।' तब बढ़ कुनी बढ़े इवंके साथ पानी पीकर अपने जानाव-मञ्जूतमें गर्भा । इतनेमें ही राजका मह महान अवर क्याधके जागते की जागने बील गया । तम क्स ब्रिएनीकी बहित इसरी कृती, क्रिक्ट पहलीने स्वरण किया वर, उसीवी राह देखती हुई जरूर पीनेके रिक्के वहाँ आ तस्कारते स्थितः। ऐसा करने समय पुनः पहलेकी भौति मगवान् शिवके कथर जल और बिल्यक गिरे। उसके द्वारा मधाना क्रम्बूबरी कृतने प्रमुख्यी पूजा सम्बन्ध हो गयी । नकारि वह प्रस्कृतक ही कुई बी, तो भी क्याकंद्र रेज्ये सुरुद्धांकरी क्रे गयी । पुगीने क्षी कल परिवर्त देश एका—'क्नेकर ! आ क्या करते हैं ?' स्थापने पूर्ववत् उत्तर क्रिक — में अपने भूतो क्रुक्तको एस करवेके दिन्हें स्क्री भाषीन्य ।' यह स्तवार यह कृषी जोएते ।

प्रमेने कक्ष — स्थाप । **वेरी बात सुनी** । वै क्षम है। नेश क्षा-करण सकल हो गया। क्वोंकि इस अधिक भूगोरक द्वारा क्वकार होत्या। परंतु सेरे कोटे-कोटे वर्क करने हैं। अकः में एक कर मान्कर अर्थ अपने मानीको सीव है, जिस सुन्दारे पास सीव अपनियो ।

म्बर्थ बोला—शुकारी **ब**तायर बुक्रे Paresta नहीं है। में स्ट्रोर मासेना, इसमें प्रोक्षम् अही है ।

व्य सुरुक्तर व्य इरिजी धनवान् विकासी क्षया सामी हुई कोली — 'स्वाध ! को कुछ में अक्रम है, उसे सुने। यदि मैं लोटकर ने आर्क से अवना सारा पुरुष हार बाडि: बचोर्कि को बचन देकर उससे पलट जारत है, यह अधने पुरुषको हार जासा है। जो पुरूष अधनी विवाहिता स्रीको सागकर हारतिके वाक जाना है, बैहिक सर्वेका उत्पन्न करके धनोतकारिक प्रमेक

भीत्वह सुरोद पाली अधेरिक ए व्यक्तिः आवेत जलभावतः असे सर्वे प्रतिहत्त्वम् «

------कराता है, पारवाद निव्यास कर होकर

रिवकी निक करता है, करत-विकासी निधन-विविद्यों आह् अहि व करके जो

सूना किता केच है तथा पनमें संतायक अनुभव करके अपने दिये हुए वचनको पूरा महरता है, ऐसे कोगोंको के बाब रक्तना है,

बड़ी खुड़े भी लगे, भी में लीटकर म Application

रहराकी कहारे हैं—अहंके देखा क्यानिक काराने का पूरीसे कहा—'काओ ।' पूरी वार पीकर इन्द्र्यंत अन्ते कान्त्रको गनी। इतनेवें है राजका सूला बार भी क्यांच्ये अन्तरे-जानमे बीत नवा। हती समय मौरारा जार आरम्भ हे मानेवर पूर्णके स्वेदनेने बहुत निरममा पूजा नाम परित्र है। काक काकी जोज करने लगा। अस्तेने ही असने असनेर धार्मधे एक हिरमध्ये नेपरा । यह बाह्य श्रष्ट-राष्ट्र था । जो देशान्तर व्योवस्को बहा हर्षे हुआ और यह बहुत्वर कल प्रकृतका को बार कारणेको काल हुआ। व्हेला

और फिल्बाक क्रिकरियुक्त निरे, सकते इसके सीमान्यसे मनमान् दिल्ली सीमो Maria प्रमा सम्बद्ध के गयी। इस सम्ब भगवाको जावा अक्त का दिलावे।

कारते समय उसके जनकाना कुछ जन

पुरुषिक विदर्भ कार्यकृता प्रत्या सुरकार जा मुनने ब्यायकी और देशत और गुज—

'क्या करते हो ?' क्याबने उत्तर दिया —'मै अपने पुरुषको कोसन हेरेके रिके दुकार

बंध भागेगा।' व्यापनी का का सुरकार इरिज़के मनमें बढ़ा इर्व हुआ और मुक्त ही व्याक्ते इस प्रकार केरत ।

इरिजने करा-में क्या है। मैस हड़-बुद्ध क्रेम सकल क्रे शक: क्वेंकि मेरे करीरके आवरकेपोकी सुन्नि होगी। निसन्ता

प्रतीत क्लेक्सरके कालने व्यक्ति अवता, अस्तर सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः भो कामानी शुक्ते पूर् की विक्रमेगत उपकार नहीं

करता है, अलगी कह सामर्क नार्व असी कारी है तथा यह बसलेकार्ने नरकरगानी होता 🛊 ै। पांचु एक बार सुने वाने हो। मैं

and mountain and make part क्षेपकर और इन सम्बद्धे बीएक बैकाकर व्यक्ति स्वीतः अस्तीन्तः । काके देशा व्यक्तिया काच गर-ही-मन

बक् विर्देशन हुआ। जनका इत्य कुछ गुज्ज हो नक का और उसके सारे मानवुद्ध नह है। सुके से । उसमें इस अस्पर कहा ।

काम बोस्स-को-को कहाँ आहे, के राज तुन्कारी ही सरह कारों क्याकार करें। गये: वर्गत में परक्रक अभीतक बढ़ाँ नहीं तरीरे हैं।

बन ! तुल भी इस समय संकठमें हो, इस्ट्रीको 📷 बोलका वसे वाओगे। का अहक मेरा जीवन-निर्वाह केले होना ?

कुरा कोएस—अवस्था। वी जो कुका क्काल 🐫 को भुने । युक्रमें असल नहीं है । लात कराका सहात्क सत्वते ही दिना हुआ है। निस्स्तरी जानी जुड़ी होती है, उसका कुल्य करते अभा शह हो जाता है; तथापि

चील ! तुम मेरी सर्वी प्रक्रिक सुनी। इंब्राह्मकारको पेयुन स्था विकासिके दिन क्रोजन करनेले जो पाप लग्ला है, सुटी

वे पे प्रान्त-वेंपुरुव नेकार करेशि थे। नकामणे कोट् ध्ववं परा करे वरेत् ।

चनाही हेने, करोहरूको सुरूप रोजे एक रोका न*्याचीको राज्याना* हेकर उन्हें पहेलेराओंके क्रांकी भी तने, पहि में लौटकर न अब्दे । विवासे मुक्तने कभी दिल्ला कर की निकरण, जे क्रमान हो हर नो हरनेका उनका चौ धारत, वर्गींड हैए शीवाल बेह्ना, राज्यान-बहुन करत तक किनकी पूज किने किन और प्रथम सनाये किया भोतान का रेका है, इस सरका पारक पुत्रो तहे, बाँद में ह्वीस्थार प and to

मृत्ये पर्ने हैं—अस्पी का कुमार कार्यने बद्ध-'सार्थ, वंध सीवतः' बारशंद देखा व्यक्तिया कृत कर्या नीवार कार्य महार । के पूर्व अवने अक्षान्त्रम निर्मेश होती ही प्रविकासन् हो सुरेत में । अल्पानी एक-कुलेके क्षात्रको कार्रकारि कुम्बर सक्ते कार्य केरे हुए उन एकने नहीं निहान निहमा कि नहीं अवस्थ सामा काहिये । इस विश्वानके कार काहि मारायोको अस्तानम हेकर वे संबन्ध-किनाव कारेके हिन्दे उत्पूक्त हो नहीं । यह समय केंद्री मुनीने बढ़ी अपने कालीने बढ़ा —'कालिन् ! असमें दिया पढ़ी बाराबर कैसे रहेंचे ? प्राची ? मेरे हो कई पहले असर अस्ति को है, क्रमीलो केवल पुरुषो जान माहिने । अस केनी नहीं में हैं असकी का बात सुमध्य होती मृगी कोरबै—'वहिन ! मैं मुखरी सेविक है. प्रकृतिको अस्या में ही क्याधनेह काल सर्वती है । पूर्व वहाँ रहे ।' वह सुरक्षर कुन बोरय — 'है 🖟 वर्ष जन्म है। कुर केने वर्ष को; क्लेकि रिरमुओकी रक्षर जनाने ही क्षेत्री है ।' काशीकी बह बात सुरकार का क्षेत्रों गरिएकोंने कर्नकी इंदिले उसे स्वीवार नहीं विक्या । ने केनी अपने बरियो डेक्ट्बिक मोली — 'उच्चे ! परिये किया कुत जीवनको विकार है।' तक इन स्थाने अपने

करनेते दिवको जो पान होता है, को पान हुते। और दिवा और जन्मे प्रीक्ष है जन स्वानको प्रसार किया, वहाँ वह काय-विशेषीय क्यारी अभिकृति मेरा या । क्यूँ माने देश करके वे तक को भी बीवे-मीवे मारे आये। उन्होंने का विश्वास कर रिक्स का कि इन काल-दिनाकी को नहीं होती, बही इन्हरी भी हो । उन सब्बत क्त भाष आण देश न्यानके यह हर्न हुआ। काने बनुवार बाब हथा। जा समय कु: बल कोर जिल्लाका दिल्ला करा निर्दे । अस्ते रिहामको परिचे प्रारंकी पूज पूजा भी सन्तर्भ हैं। पनी । का पनन व्यवस्था रहता पन गायान क्रम है। यक र हमनेने हैं। केनी सुनियाँ और पूरा क्षेत्रः क्षं — 'क्याधर्मियमे । प्रीय प्राय काने इन्हों परीत्को सार्वक करे ।"

क्रमणी क्या काल शुक्कार न्याधको स्था

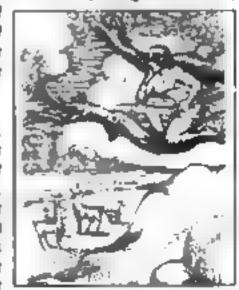

मिल्ल्य हुआ। विक्यूनाचे प्रकारते स्टब्से कृष्य प्राप्त अस्त के च्या । उसने सोचा-- 'मे कृत इस्क्रीन पश्च क्षेत्रेकर भी श्रम्प हैं, सर्वक

## मुक्ति और पक्तिके सक्यका विवेचन

प्रतिनेति पुरा-कृतनी । आस्ते मानिका मुक्तिका जान दिवस है। यहाँ मुक्ति मिलनेयर क्या होता है ? मुक्तिने जीवादी फैसी अवस्था होती है ? मह हमें करहते ।

मुक्ते प्रकारहेकका विकास तथा राज्यका क्षान पारनेवाली मुक्तिका अवस्थ पाळा 🜓 मुक्ति बार प्रचारकी बाहे क्यो हे—सक्ता, सारवेणका, संशिक्ता तथा चौची सामुख्या । हार विकासिकारे स्थ अकारको सुन्दि सुराध हे काती है। जो ज़ानराम अधिकाड़ी, साही, डॉन-गम्ब और हैतरदित सरकात् दिल है, के ही बर्ज रिकल्पनोक्षके तथा वर्ष, अर्थ और सामक रिकारिक भी दाल है। कियाना मानक के परिवर्त पुरिव है, वह सनुव्योधे दिन्हे अस्तर सुर्राध है। मुक्तियों ! में महत्त्वा संस्कृत स्थाना 🗓 सुने । जिनमे वह समका जगन् उत्पन्न होन्छ है, जिस्के हुए। इसका चरना होता है कहा

के एक जारचे अपे है---स्वास और विकास । विकास सम, ज्ञान, अनन एवं अधिकार नामने प्रसिद्ध है। निर्मुख, क्याबिरद्वित, अभिकारी, सुद्ध एवं मिरदान (निर्वतः) है । यह

अल्लामेगरम यह जिल्लो होन होता है, हे हैं

रिष्य है। जिससे बढ़ सम्पूर्ण जनम् स्थान है,

मही विकास कर है। क्रीक्रो ! केंद्रेने क्रिके

न रागल है न बीरम: न स्त्रीम है न वीरम: न होस:

क्कादित काची उसे न क्कार लीट आसी है, यह प्रताक परनाका हो किया महानाता है। जैसे आवात वर्णन नायक है, उसी प्रकार 🖦 क्रिकार की सर्वकारी है। का कारों परे, क्रमूर्ण इन्होंने रहित तथा प्रसारतहरू कार्याक है। वहाँ विकासकार अपन होनेसे विश्वाम ही जनकी प्राप्ति होती है असमा किये ! यूका स्थिति हता तिसका है भवन-कान अरवेले सरकारोंको विकासकी जाति minint fr " .

र्शनसम्बे प्राथमध्ये आहे। श्रामाना मानित्र है,

है न नक और न पेंद्रा है न नहींन । नहींने

कोषु चनकाम्बद्धाः चन्नाः आसमा सुकार कामा क्या है । इस्मीको यात्रीहरोपानि पुरूष मुस्तिह रिक्ते भी विकास अवस ही बारते हैं। अन्तरकार मोक्षाहरू परमाना क्रिय अवनके प्री अभीन हैं । जरिवले ही सकूत-से पुरुष देवीह-रमध्य करके जलकारपूर्वक परंच भीक्ष 📰 गये है। परमान् सम्बन्धे भन्ति ज्ञानसी अवसी कारी गयी है जो सक भोग और मोहर देवेकाली 🕽 । 👊 माधु च्यानुक्रमेके कृष्ण-प्रसादतं सुलध होती है ? जान जेनका अहुन ही जाका शक्षण है। दिनों । यह मन्ति भी समुक्त और विर्मुक्तिः नेपने से जनसम्बद्धी जलमी भाषिये । फिर बैची

और स्वाकारिकारि—के के भेट और केने हैं।

इस्ते वैचीको अनेशा सामानिको सेह कवी

<sup>•</sup> सन्दे - जन्मन्दे च स्तीवदनदर्शीयम् । तिर्नुचे निवर्णात्रक्ष-सन्दः पूर्वे निवरतः । त एको कैंग प्रदेश व केंग्रे और एवं या। यहांचे यात्र स्टिश्च व स्पूत पूर्ण एवं पा। क्षेत्र काचे निकासी अञ्चल परात १४४ स्थाप काम और स्थाप दिकारी/७५॥ MEA'श क्याची पहलू त्रवेच क्याची हेन्छ। क्याची क्याची प्रकारी क्रिकारात् अ कातीय गोदः रिकानोर्यस् सून्त्। कारण शिक्तीय सूनकारम् सत्र प्रेकः ह इंक्षिः कुः को- क- के- ¥१ । १५ — १६)

अवस्थान हैं; क्ष्मित सको क्ष्मित हैं पर्यक्रमारों को क्ष्में हैं। की इस संबंध महाकारों को क्ष्में हैं। की इस संबंध महाकार केवा है। असिक्त संबंध अवस्थी प्रतिकार केवा है। असिक्त संबंध अवस्थी प्रवास है। की क्षम करके की क्षम परि केवे ? अवसा है किस अधियों क्षम क्षेत्र ? की प्रत्यों रेका अवस्था को काव किया है। प्रत्यों रेका अवस्था के काव किया है। प्रत्यों रेका अवस्था है। क्षम केवा है। की प्रत्यों केवा है। किस्त है। का अवस्थ प्रत्यों केवा क्षम हो अवस्था है। की प्रत्यों केवा क्षम हो अस्था है। का अवस्थ प्रत्यों और काव है।

व्यवस्थित हेला स्थापित व्यवस्थ संस्था स्थाप स्थाप स्थापित स्थाप स्थाप स्थाप

तिया नोले—ज्याम ! सुनो, आश्रणे हुण गुपूर्वरपुरमें असन राज्यस्तीयार आश्रम से दिवा प्रोपोचन अपनेत्र पत्ती । तुम्बले पंत्रपति पृद्धि विश्वीयसम्बद्धे होती पोत्ती । देवता पी तुम्हारी अर्थना करेंगे । ज्याम ! मेरे पद्धनेत्र पोद्ध राक्ष्मेणां भगवान् श्रीवाम तृष्ट दिवा विश्वास ही सुम्बले वर प्रवासे और सुम्बले स्वया विवास

हरावारणां के भूति क्षेत्र के इस स्थान प्रेस प्राप्त के स्थान है।

इसी समा में सम इस मनाम्य संस्थान कृति और प्रमान करके मुज्जेनिसे तुस है गर्व एक दिन्त-बेह्नकर्ष हो विभावतर बैंडकर हिल्लो वर्षान्यको साम्युक हे विज्ञानको करे को । कार्स अर्जुद कर्मनकर भवनाय किय न्यानेक्षाके मानके जीवतु हुए, को क्रांत और प्राप्त करनेवर राजाल क्षेत्र और नोब प्राप्त करनेकारे हैं। नासिके ! यह बाला भी कर द्यालं दिला योगोवा अस्त्रेण अस्तर दुशा अवनी राजकारीचे करे राजा । जाने भगवान् होरावची कृष करा दिवक समूज अनु का रिका । अनवानमें है हम प्रतका अनुहरू करनेके काको राज्यात मोक मिल भक्त; फिर को भूगिकभाषाने सम्बद्ध होत्यार प्रश्न हारको करते. है, के क्रिक्का सुन सामुख्य प्राप्त कर हैं, इसके रिन्धे हो सहका ही करा है । सन्दर्भ सामी तका अनेन्द्र अन्यत्ये अनेन्द्रि विकास क्रिकीर विश्वार करके इस विव्यत्ति-प्रमको स्वयते क्रम बालक नवा है। इस स्वेकने से नाथ program per, Rathen ettal, wiffe-withelt विक्रिया सम्बद्ध अनेपा प्रकारके पात्र, तरह-सरहके तम तथा बहुत-से अप हैं, में तथ हम दिवस्त्रीत-क्रक्की राज्यका वहाँ कर सकते। इसरियो अक्त हैन सार्वकारे प्रदुक्तिके इस सुस्तर प्रकार अवस्थ राज्य क्रमा करिये। यह विकासकि प्राप्त दिला है । प्रस्के स्वयं भोग और मोजनो प्राप्त होती है। महर्गिनो ! यह धूम रिकारकि-प्रस क्रांगायके जनके विकास है। इसके नियमने तक बाते की हुन्हें बात ही। सब और बना सुरूत पहले हैं ?

(appear to)

#### मुक्ति और चसिक्ते सक्यका विवेचन

प्रतिन्देने पुत्र—श्रुतको t सन्त्रने ब्रांचार पुरित्या राज रिजा है। यहाँ पुरित मिलनेवर कम होता है ? युकिये जीवनी बैसरी अध्यक्त होती है ? यह इमें कलाहें।

सुरावीने पदा—म्बारियो ! सुरोत में सुकते संस्तरक्षेत्रस्या निकारण तथा परवारं पृथ्य क्षेत्र पार्टनार्टी पुरिकात स्थान करान है। मुक्ति चार प्रकारको सही गयी है—सहरका. प्राप्तेकत, अधिभार तक कैया क्यूका । इस दिलाराविकालो कर अध्यास्थ्यी वृत्ति सुराण हो कारी है। जो जनसम्ब अधिनाती, सार्था, जन-गम्ब और द्वैतरदिन संस्थात् वित्व हैं, वे है वहाँ क्रिक्रणको क्षेत्रे सभा वर्ष, अर्थ और वारकार रिकामिर भी राजा है। केवाचा जानक में मोक्यों मुनिह है, यह मनुष्योक्षेत्र हैको आहम पूर्वभ 🛊 । व्यक्तिको । मैं इसका संभाग वसाल 🖣 , सुनो । जिस्सो यह समस्य मान्यु उत्पन्न होता É, Revik gre geran vezer gien È ron अन्तर्रात्तरात्व पद विश्वचे लीव क्रेमा है, ये हैं। विश्व है। जिसमें का संबंधि साम, ब्याह है, बाह्री क्रिक्का कर है। क्रीक्रो 🕆 केर्ड्ने रिस्क्के क्षे प्रभ बतावे नवे ई—स्वक्त और निकास । विकास करा, जिल, असम एवं स्थितकान मानने प्रतिद्ध है। निर्मुल, क्लानिरहित. अधिनाची, सुद्ध को निरक्षन (विजेत) है। यह म लाग है न पोता; व स्त्रोत है व वीरत; व होदा

है व ब्या और न बेस है न ब्योग। व्यक्ति क्यानीहर काली उसे न मान्यत और आली है, यह क्याक्ष परकारक हो किया कार्याना है। जैसे आवास्त्र राज्यंत्र व्याप्यकः है, उसी प्रयाप यह क्रिकारण भी सर्वन्याची है। यह मानारी परे, समूर्व हुन्द्रेले प्रदेश का प्राप्तकात्त्व परमाना है। वहाँ विकास क्या होनेसे निक्रम की जलकी जनीत होती है अथवा दियों । सूर्य पृद्धिके प्राप्त विकास ही फान-भार करके अनुकारको विकासकी प्राप्ति met k " i

संस्थानमें इस्तवकी प्राप्ति अस्तवन्त्र करीयन है, परंपू भगवान्त्रः धनन अस्तन सुका सना नवा 🕯 । इसक्ति संतरिकोपर्यंत बुध्य मुस्तिके रिक्त भी दिल्लाका नामन ही करते हैं। शानकाम मोश्रहता प्रत्याम दिव धननके ही अधीन हैं। चरित्रके ही चहुत-से पूरण रिस्ट्रि-लाज कर्मा प्रशासन्त्रीय परम मोख या गर्ने है। भगवान् प्रामुक्त भागि ज्ञानकी जननी क्षानी नहीं है जो कहा चोध और घोध देनेवाली 🖁 । व्या साध् न्यानुक्रमेथे कृता-अस्तरके सुराध क्रेफे हैं । इसम हेम्फर अञ्चल ही इसका स्थान है । द्वियो । यह परित की संयुक्त और निर्मुक्तके बेक्से हो प्रकारको जलकी काहिये। फिर बैधी और स्वाधाविकारे—ये के चेद और होते हैं। इस्ते केवीची अधेक सामाधिको शेष्ट मानी

क्षानारों क व्यक्तिकार्विका विदेशे निवर्ताव्यालाः सुद्धे विदेश ह क रहते कैंग पोरक्ष के बोलो जीन हुए। चान्च इस्ते बाब देखेंबा मारक्त स्थान एवं चाप मा क्रमी निर्माण समाप का का तहेव परंग होता वहीं जिलांका है। अभिन्ते स्थानने सहस् नरीय ज्यानो निर्देश सम्बद्धीते ज्यानाने पुस्तानीते विकासम्बद्धाः मानीया वर्गेटर विवासनेटवर् पुरुष् । प्रवाहा विवासि स्थानका सात हिला । (हिल्कु को पर कर पर । १२--१५)

e Tillemiljen a paramana na magaza paramana na maga

Mell

गणी है। इसके विका नेतिकी अर्थर अनेतिकीके गेरते परिवर्क हो अवसर और क्यार गणे है। नैतिकी स्थित कः अवस्थार व्यापने प्याप्ति और अनेतिकी एक हो अवसरकी। निम्ना विकास और अविक्रितकोर केलो विद्यानों अर्थे अनेक अवसर सार्थ है। उसके व्यापनों केल होनेके सारस्य जाते विवास कर्मन नहीं किया जा रहा है। उस होनो अवसरकी परिवर्णों सम्बद्ध अर्थी केलो में अह पार्थ व्यक्तिको सम्बद्ध अर्थी केलो में अह पार्थ व्यक्तिको सम्बद्ध अर्थी क्याने किया हम भारतिकोका सम्बद्ध होना क्याने है और अवसी हाजारे सुरावस्त्रकृतिक हरका स्वाप्त्य होता है। हिंदी | गर्थी और इस्त्याचे सम्बद्ध स्वाप्त्य होता है। निया नहीं बरावन है। इस्तरिको उनमें सेट नहीं बारण व्यक्ति। जान और सर्वत दोनोंके ही स्थानकार स्वकंती है, उसे स्थानकी जाहि नहीं होती। व्यवपाद जिल्लाी चर्चित करनेकारिको ही बीतावपूर्वक ज्ञान जाहा होता है। असः पूर्ववादो ! क्लेक्सकी व्यक्तित सामय वारण आवारकार है। उन्होंने सामानी निर्देश होती, इसमें संस्था अहीं है। व्यक्तियो ! हुवने को पुष्क कृत का, ज्ञानका मैंने वर्णन निर्मा है। इस ज्ञानको सुनकर प्रमुख स्था पानोंने निर्माण्ड पुरत है निर्माण है।

(अस्तर ४१)

# दिया, विच्यु, रुद्ध और सहायेक स्वस्थ्यका शिवेषन

साम निर्मुण साँग है ? इसले इस संदेशका अपन निर्मुण परिवर्ष ; सूर्वान कहा——व्यक्तियो ! के अपन नेद्याको निर्मुण देशा धानते है कि निर्मुण परमानाचे सर्वाध्यम में स्ट्रान्सन प्रकट दूखा, उसीका नाम दिला है ! दिलाने पुरम-नाईन प्रकृति स्वत्स हुई ! अन केनीने भूकावानने विका प्रकृति स्वत्स हुई ! अने केनीने भूकावानने विका प्रकृति स्वत्स हिंदा । यह स्वत्स प्रकृति स्वत्यों स्वत्स सा । यह स्वत्स प्रकृति विवर्ण व्यत्स सा । यह स्वत्सा सामान से वेगमायाने कुक मीहति वहाँ सोने ! नार स्वत्यं स्वत्यों अवस (विकासकान) व्यत्येक व्याप्य विदर 'सराव्या' नामने प्रविद्ध हुए और प्रकृति । 'नाराव्यां के स्वत्यं सी । नाराव्याके नाव्या

कपानमे जिनको उत्पत्ति हुई, ने बहुत बहुतको

मुरियोरे पूछ—शिक स्टेन हैं 7 निया

महिन है ? एक जीन है और स्वाह कीन है ? इन

🖟 । इत्याने स्थापन करके विकास आधारकार विका, 🚟 विका कहा गया है। हहा और विष्णुके विकासको प्राप्त भारतेके निके रिर्मुण दिल्लो को कर प्रकट दिल्ला, इसका नाम 'महरोग' है। उन्होंने महा---'ने सन्तु प्रक्रामीके सम्बद्धे प्रमद क्रेकिया कर क्रमनके अनुसार सम्बद्धा लोकोचर अनुसार कालेके रिप्रो को इक्काबीके ललाटमें इकट हुए, उनका नाम न्य कुशर । इस प्रकार रूपसीक्षर परकारक संपर्क विकासक किया बरनेके रिन्ने साकारकार्य प्रकट हर । में ही राज्यात् नराज्यात् शिव हैं । केनों कुमोरो भिन्न क्रियमें तथा गुलोंके बाब काने जाने प्रदार पालाविका केंद्र नहीं है, जैसे सुवर्ण और उसके आकृतको भूति है। दोनोके कर और कर्म सकत है। क्षेत्रों समानसको म्पार्वेको प्रकम गति प्रश्लान करनेकले 🗓 । दोनी रामानामारं संबंधे सेवनीय है तथा नान उचारके लीला-विवार करनेवाले हैं। शकायक

पराक्रको एक सर्वाता दिवस्तान हो है। ये भारतेके हिम्म्युको सन्तूको सम्बन्ध सेट, अनेका कर्न, रकायन सरवेचे लिने प्रकट हुए हैं । अन्य यो-मो केला रिवर फल्के प्रचट हुए है, जरी कर्ना रक्तको अञ्च होने हैं । वर्षम् व्यक्ति का एक एकि नहीं होते । उनका स्वयूक्त दिल्लों ही रूप होता है। ये जन्मन जानी साथे निरम्बर ही राज्यते आप क्षेत्रे हैं। यांचु का इसमें निरम्कर राजकी नहीं जान होते । यह यानवारी श्राप्तिका अनोहर है । रूप लोग सहका चयन करते हैं, मिंगू सह विश्वविका पहार गाउँ आहे। वे अवव्यक्त प्रेरेके कारण कृषी-सभी अवने-अस्य प्रक-क्योंका विकास कर रेजे 🕻 । को दूसरे ऐसावात च्यान वालो है, वे उलीने सीम होने हैं; उपवित्रिके के वीर्वकारको बाद कहते और हेनेका अवकर पाने हैं । से मोर्ड पहले पात है, ने सरकार किय हो जाते है: अत: उनके दिन्छे दुर्लखी अनेहर को सुन्ते । यह सरकार सुनिवध संदेश है ।

fait ! acpet pries process aben f. मांतु विकासका एक क्षेत्र के बर्गा है। यह अवेक प्रचारका नहीं होता । असको सम्बद्धानेका प्रचान मैं मतारीया, गुपलोग आहरपूर्वक सुन्ते । स्थाने मेकार राजवर्षण को सुख्य की बढ़ी देशन प्रकृत है, का पन विकास है है। असे सराज्या भारतस्य विकास है। सुनिक्षेत्र पूर्व की मैनवारी समा करानी गर्नी है, सुद्धिके करवने भी जिला किया रहे हैं, सुदिनेंद्र अन्तर्ने भी मिल खारे हैं और सब शब कुछ कुकारने परिवत हो जान है, जा सम्बद्ध और विश्वविद्यों स्तरात सहसी की है। अंदर मुनीक्षणे । विकास्त्रे ही समूर्युक्त प्रकृत करा है । से all the primary picks were beyon जाननेकोच्या है। इस अवहर से सन्तर-निर्मालोड नेवले के जावलों हैं। दिना दिनाने के प्रणानन

भार्यको विविद्योप विकास विकास आहे. अनुसार अन्या स्थान स्थान स्थान स्थान पूर्व पूर्व होते. t, to at wegel flowerth par 8-bot क्यान सुरि है। स्वरूप सन्तुनी 'पैद्रोका अवस्थानकर्ता क्या 'केन्स्तीत' कांक्र गमा है। मे है भारत अनुबद्ध सार्वकाने रसकान् प्रेयर है । मार्था, पार्थ, प्रार्थ, साक्षी तथा विश्वेत की से ही है । बूलगेके निक्ते कारकार कार है, वरंतु कारण-राज्य पहले रिक्ट प्रकारको पूर्व गलना साह <u>ि प्रवेतिक में अनुबाद साथे स्तुत्राता है और</u> प्राप्तकर्म क्रमेर मारिन हैं । मार्कन, यह और कारणिको एक-ने ही कवारे हैं। उस क्षेत्रोंने साथ त्यीता कार्नेवाची अवने प्रकारों ही राज कुछ का किया है। कियान कोई उत्पादक नहीं है। इस्तान कोई कारण और प्रकार से गई है। के कार्य अपनेत हैन है। एक क्षेत्रा भी principal and it start it also when क्षेत्रक के एकारको । एक प्रे क्षेत्र बाहर होतार कुछ अर्थर करन आहेती करनी चरित्रण केना हुआ पुत्र: पीव्यसम्बक्ती आह है। जला है। इसी man forced when not work other केंग्रेस के हैं। यह जन्म विकास सरका: कारत रूप है। प्रत्यात पूरत है इसके क्षणा है, पूरत गर्दी ।

> भूति चेंले—कृतवी ! साथ स्थानस्थीत प्राच्या करेर प्रतिके, विस्तके जनकर म्युष्य विश्वपालको प्राप्त है। साथ क्यात दिल्य फैले है अक्या दिल्य के प्रांत्यूनी क्ला केले हैं ?

> मुख्यिक का इस कुनका संगतिक-Britalia graff wrong firefa करवारविष्युक्ति विकास करके असी वका । (Madda AA)

Principal virginia and a second district and the second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the section of the second section of the section of th

# हिल्यान्यनी त्राव्यान्यका सर्थन तथा अस्त्रकी महिला, मोटिस्सर्वदितस्का भारतस्य एवं उपसंदार

कृतिहर – इस्ते प्रकार पूर्व संस्थे विद्वार प्रधानी प्राप्त सम्बद्धान व्यक्ति । सन्दर्भ करन दिवस्था है, यह हात यह अनुसीतन कारनेकोच्या है। प्राचीत निकासको स्था निर्देशनगरे काल कोने कि केर सर्वक 🕼 सहारों नेपार गुजरबंध भी पुश्च करत् Report ter 2, mg our fles de 2 e it equipment at their expension is a new popular इन्द्रम होती है, तब से इस कंप्यूकी रक्त करने है। वे ही समयों जनमें हैं, रूपने कोई महे पालस्य । ने इस सम्बद्धी रचना वालो प्रापं प्रतांत जीवर प्रतिष्ठ क्षेत्रक की प्रतांत का है। बारमाने प्रत्या इसने प्रकेश औं प्रश्न है: क्योंकि के निर्वित्, अधिकृत्यकृतकार है। केहे तुर्व आहे. जोतंत्रकेक असमे जीतीक सहार है, बारतको करके भीता उनका प्रकेत क्याँ हिंगा, वर्ग प्रकार न्यहान, क्रिकोर निवको सम्बद्धान्य काहिने । काहिन में ने कार्य ही कार्य मुक्त है। मार्ग्येट ही कहान है; क्योंकि दिल्लो चित्र किसी है। क्यांकी समान्दी है। क्यांकी दर्शनीने न्यानेट ही विकास जान है, परंह मेवानी नित्य अर्थुत नन्त्वक वर्णन वर्णने हैं। भीव परमाना तिल्ला है सेए हैं; क्यू अधिकारो पोड़िक होकर समाप्त हो पह है और अध्योषोः शिवके विका सम्बन्धाः 🛊 । अधिकारो

कुर्विने कहा---व्यक्तिके । विने विकासना अस्तरके व्यक्ता अस्तरिक विकास है और अन्यूर्व रीता सुन है, उसे कम दक्ष है। दुन तथ स्त्रेण असुनोंने कारणा है। से जब और भूतो, कह आरम्य गुह्य और रूप केंद्रस्थान केंद्रय-नामोंद्र ईक्ट होन्दर तम्बं ही सम्बंध 🜓 प्रकार, नागर, सरकार्येंद्र, कृति जाता तथा स्थापना स्थापने 🐉 से निवास सूत्री department and it will require the बारों, प्रमान के सान करना है, स्क्रीचे , हैके समान बारत है, हो का सकावारण कर अवस्य प्राप्त होता है। ब्यानक अधिनाया प्रतेष प्रवृत्ते विका है; व्यत् जो इस काह्या थन्यन करन्य है, यह आर्थिन्यक्नमे अधिन्यो क्रमाद मार्ग्य हेकाल है। अभी नरह को मुद्रियान यहाँ वर्षित असी जावनीया अस्तुत्र व करण है, को अवस्थ रिल्क्स क्वीन अस होता है, इसमें where sall & s write drawns from \$1, from \$1, तिन्त हैं; दूसरी कोई कहा नहीं है । वे दिन्ह प्रस्की 🛈 राज्य राज्य कारोने सारीता क्षेत्रे 🕻 ।

die regs, flejt seem geré---è अवस्थितके कारणको अन्त केरे है, कार्र प्रकार भारतार इंग्रह की उन्होंक्योंने ही अनेक क्योंने प्रशास है। यहने और बहुन्सनी कारविका नेत् वही होता । केवल प्राथमे भरी क्षां कृतिकोट प्राप्त हो। जानने नेकारी कार्रित होती ै। प्रम पूर होते ही जेवनुद्वी**स्था** जान हो सामा है। यस बीवरी अपूर अस्त्र होला है, सब पह काराज्यके अच्या केरण है; किर अनावे का बीकामने के रिका होता है और अहुर ना हो जान है। इसमें बीवरूपनें हो रिवर्स है और क्या प्रश्नाके विकाद अपूर्णन है। इन विकारणकार अपूर्णको विवृत्ति हो जानेवर पुरुष किर प्रामीक्यमें के स्थित केता है--- प्रासी ्राच्या विकार नहीं प्रश्य काहिये । एवं प्रक मुक्त होनेकर कह दैवन ही हो जाता है। हैका - दिवन है और दिवन हो जात कुछ है। दिवन तक

नहीं है। इसकी चारण लेकर जीव संशाद- निकासकर बुझे उपदेश विधा है। इसका एक षन्यनसे सुट जाल है।

आहारने । इस अवस्य वर्षा प्रकार हर अभियोंने परस्थर निक्रम करके जो वह ज्ञानकी बात बलावी है, ध्रुपे अपनी बुद्धिके द्वारा प्रथानकृषेक कारण करना कारिये। पूरीबर्ध । तुमने जो कुछ चुक्र का, बढ़ सम मैंने तुर्थे बता विया । इसे शुर्वे प्रथमपूर्वक गुप्त रएका कार्यिये। भारतको, अन्य और पना श्वतनः चाको हो ?

श्रापि योहे— कारतीस्था ! अववयो मरस्कार 🕏 । आय धन्य 📗 विस्थयकोचे केन्द्र है। आयमे इमें दिखालकारकार्या पराय अवन मुहनका अभग करावा है। आवन्त्री कृत्यकी हमारे मनकी फालि बिंह गयी। इस आवसे मोक्षशंबक विकासका ज्ञान कारत बहुत संतुष्ट हुए हैं।

सुरवीने प्रका-मिन्नो ! यो मानिक हो, श्राद्वाहीन क्षेत्र और क्षत्र को, को अनकान् शिक्षका भक्त न हो तका इस विकासको सुबनेकी इस्ति न रस्तता हो, उसे इस सस्यतारका क्योग भी देश सामिने ।

व्यासभीने प्रतिकास, पुरल्गों, केंग्रे और

शास्त्रोका बारेका कियार करके उनका सार 47

ब्हर क्रवण करनेपात्रसे सारे पाप मस्त हो को है, अधकको परित प्रश्न होती है और भजन्दी वर्षित बढ़ती है । दुधारा सुननेसे इतम श्राक्ष जात होती है। तीवारी बार सुननेसे मोक्ष प्रका केवा है। अतः चौग और मोशकम प्रकारी ३५० रखनेवाले लोगोंको इसका बारेकार शक्ता करना चाहिये । क्तम फलाकी क्रकेंद्र ब्रोप्यसे इस पुरायकी भाँच आयुक्तियाँ करनी वाहिये। ऐसा कानेवर मनुष्य उसे

यह अवस्थानिका क्यान है। विसमें इस बतान पुराणको सुन। है, को कुछ भी कुर्नभ नहीं है। का दिख-विकास भगवान शंकरको अस्त्रक क्षित्र 🖟 । चंद्र चीन और मोश्र वेकेसस्य तका दिल्लामिनको बर्धानेनेत्रका है । इस प्रकार वैने क्रिक्युरमाको यह कौकी आनवक्रिनी तका प्रस्य पुरुषमधी संहिता कही 🕽, जो

अवस्थ पात है, इसमें संवेह नहीं है; क्वोर्क

कोटिकार्गक्रिमाके मानने विकास है। जो एतम एकामधिल हो परित्यापने इस लंकिकारे सुवेगा या सुकरेगा, वह भवत चोनोका उपचीप करते असमें परमधीको प्रदान कर रोज्या ।

(अध्यायं ४६)

॥ कोटिस्हर्संदित सम्पूर्ण ॥

支

## उमासंहिता

## भगवान् श्रीकृष्णके तपसे संतुष्ट हुए शिव और भवंतीका उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिककी महिमा

में को भूगति सह गुनका सह रक्षकाः संदर्भ रक्षकांत्रों गुनवर्भ मानकांत्र स्वितः। सरकारमञ्ज्ञानेश्वयस्य सहस्रितंत्रकाः निस्ये सारकानकान्त्रीयम् भूगे दिस्ये श्रीकांत्र

'ओ रजोगुणका आसम्य है संसारकी सृष्टि करते हैं, सरवगुक्तरे सम्यत हो सालो पुक्रमोंका करण-पोषण करते हैं, तमोगुक्तरे पुक्र हो समका अंद्वर करते हैं उस विपुणक्यी सामको स्वेक्सर अवने कुछ स्वकृत्यों विभार रहते हैं, उस सरवाक्य-स्वकृत्य समस्य सोस्नाक, निर्माद एवं पूर्ण शहा विकास इस स्वाम करते हैं। वे ही साहिकारतमें सहार, प्रकृतको समस्य क्रिया

और संदार कालमें सद नाम धारण करते हैं

तथा सदैव साध्यिक-भाषको अवक्रकेर ही

माप्त होने हैं।

तृत्वि नोशे—अञ्चलती व्यासिक्य सूत्वी । आवको अवस्थार है। अस्ति सोदिका नामक कैवी अंक्ति हमें सुना दी। अस्य अमार्ग्याक्ति अव्यक्ति काना प्रकारके उपारमानीसे पुक्त को परमाना साम्य सवाधिकका करित्र है, बरका कर्मन क्रीमिसे।

सूतजोंने तथा होन्य आहि पहर्षियों ! धणवान् शंकरकं प्रमुक्ताय शरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्षकं देनेबाला है। तुमलोग श्रेयकं इसक्य इक्का क्षरों। पूर्वकरूमें मुन्वित व्यासने सनस्कुमारकं सामने हेंसे ही परिवा प्रसुक्ते उपरिवास किया का और इसके उत्तरमें उन्होंने परगवान् दिसकं उत्तय व्यक्तिका गान किया था।

अन् अवय पुत्रकी प्रस्तिके निर्मित श्रीकृत्याके दिवसान् वर्षतपर जाकर महर्नि इययन्त्रमे विकने, उनकी बहायी हार् व्यक्तिके अञ्चल भगवान् सिवकी प्रसामाने किये तथ करते, उनके संपर्ध प्रसाम क्रेकर पार्चेती, क्रालिकेय समा क्लेजक्किन किनके प्रकट होने नवा क्रीकृत्यन्ते इत्ता करकी सुन्तिपूर्वक अरक्त व्यक्तिको कथा सुराक्तर सन्तकुमारणीने कहा – श्रीकृष्णका क्यान सुनकर भगवान् भव इनसे कोले—'का**धुरेख** ! सुपने जो कुछ वजेरथ किया है, यह सब पूर्ण होगा (' इतनः बत्तकः, विद्युलवारी भगवान्, तिक विश कंके—''कदकेत्र ! तुन्हें साम्य नामसे प्रसिद्ध एक बहुपराक्रमी क्लबान् पुत्र प्राप्त क्षेत्र । एक समय मुनियोंने भवाश्य लंबर्गक (प्रलबंकर) सूर्वको साथ दिया मा कि 'तुम अनुकारोनिमें उत्पन्न होओगे' अतः वे संवर्तक सूर्व ही तुन्हारे पुत्र होंगे : इसके सिका जो-जो बस्तु तुन्ते अभीक्ष है, वह सम तुम कात करो ।"

रानस्कृतारवी कहते हैं—इस प्रधार करवेबर क्रिक्स सन्पूर्ण बरोको प्राप्त करके ब्रोक्स्याने सिविक प्रकारकी बहुत-सी स्नुतिबोद्धरा उन्हें पूर्णनया संसुद्ध किया। नदनकर क्रिक्सकाल गिरिसजकुमारी क्रिस्ताने प्रस्ता से उन नपत्नी सिवक्स म्हारक व्यस्तिवसे कहा।

भावती बोर्टी—परम चुन्हिमान् वसुदेवन्दन श्रीकृत्व ! मैं तुपसे बहुत

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* मैत्रिक्ष हुँ। अन्य ! तुम शुक्रासे मी उन देखकाओंच्ये तुस कर्णः। सक्तों साधु-क्रमेवाधिक वर्गको जान करो, क्र चुतलबर वुर्लञ्च 🛊 ।

श्रीकृत्याने सद्य —देखि ! वहि आप मेरे इस सत्य तथसे पंताह हैं और मुझे बर दे खी है तो में यह कहता है कि अक्टनोंके उति अध्ये भी पनमें हेन न हो, में राख दिखेंका पूजन करना रहें । सेरे भारत-विज्ञा तक पहले सं<u>तर</u> रहें । में चार्ड कहीं भी काडे, सम्बद्ध प्राणिकेके प्रति मेरे इत्वर्धे अनुबार भाव रहे। आपके दर्शनके प्रभावके सेरी संबंधि बत्तम हो । मैं सैकहो यह काले हम आहे



संस्थातिको और अविभिन्नोको सदा अपने करवर अञ्चले पवित्र असमा चीजन कराळे । वर्षा-कनुजीके स्तक नित्व नेस प्रेस क्षा के तका में सदा संसूक्त हो।

सनस्कारको कहते है—श्रीकृष्णका ब्द क्यन पुरुष्टर समूर्ण अधीर्टोको वेरेकाचे इत्याली देवी पार्वती विद्याल हो क्रमने कोलीं — "कासुरेष । देशक ही होगा । <del>तुन्द्रारा कान्यान हो ।' इस अक्षार</del> बीकुम्पायर काम क्या करके उन्हें उन करीको केवार कार्यतीकेवी शक्षा परचेवार क्रिक क्षेत्रे वहीं अन्तर्वात हो गये। स्टब्स्सर केरिक्ट्र सीक्ष्यको युनियर स्थानकाते प्रकार करते उससे कर-आहिका सारा भव्यक्तर करूका। नव का कृतिने कहा---'अन्तर्देव ! संस्थाने भागवान् विकास विका शुम्रत कौन प्रकारकी ईश्वर है तथा स्थिपके शक्क रूपरा कीन जालक दुस्तह हो उद्यान है। अक्रमकली मोकिन्द ! कान, तथ, शीर्व नमा विधारतामें विषयमे अञ्चल करेन है। अतः तुम प्रामुके विका देशार्थका स्वत अवन करते को ।"

गदनकर जनकचुके प्राप्त विकासी महिन्य सुक्ष्मेंद्र बाद इन मुनीकरको नगरकार करके बधुवेकक्ष्य केव्रय मन-बी-यन उल्लुका स्वरम् करते इत् अवकाश्वरीको क्ले गर्च ।

(जम्बाच १—३)

गार्शि रामापुरे द्वार सेवृत्ताके की विकासके कादंत तथ अवस्पूरी कथ वाववीयर्थ/हराने विस्तारके पार्क आश्रेषे ।

नरकार्ये शिरानेकाले प्रायोक्त संक्षिप्त परिकाय सम्बद्धारणी काले है—सकार्या ! वेनेके पश्चम् किर से लेख है उका को निर्देश

यो पान-परस्था सीच व्यानस्थाने पुन्तवर क्षेत्रानेपण करता है, वह समूच भी अभिवारी है, उनका पंत्रीको परिचय दिया अध-इत्यान क्षेत्रा है। जो पत्ती समाने साता है; सक्तवान क्षेत्रार सुन्ते। परधीको अध्यान पानको केंद्र हुए वेश्व दिव्यको अपनी आह परनेपार पंत्राल, पत्तो बनको विकास अभिवारको अपनानित करके औ

आहा परनेपार संपारण, पान्ने पानको अस्पेरण परनेपति प्रमान, विकास प्रान अस्पित-विकास सभा व धारनेपोल्य पानेपे अस्पर क्षेत्रेपार स्टास्ट्रा—चे पान प्रमानके

अपूर क्षेत्रका प्रामा—के कार अकारके पानरिश्क पानकार्थ है। असंगत प्राप्तक (वेशिय-वेशको अस्ति), सम्पन्त-पानक, अधिक केलका और कीठ-नीके पुगरी पाना—के पार पानिका (कार्यक्रात प्रोप्तकोश) पानकार्थ है। अपानक-पानक, प्राप्तकोशी क्षिता, पानकी सारवेले सम्पन्त और दूसरोंके कार्यके प्राप्तकों है। इस प्राप्तक के पान पाने पानके नके, को पान, पानके और प्राप्ति का सीव श्रादकोंने सम्पन्न केने

कारी पताक एउनाव है। को दिल्लास्थात उपरेश हैनेकारे स्ववस्थाति, पुक्रकोदि और विता-ताह आदिकी विदा करते हैं, वे प्रकार बचुक बरक-एन्युटों वित्ती हैं। स्वाक्तकरा, सदिश कैनेकारक, सुकर्ण पुरुगेत्वकरा, गुक्रकोत्वकी तथा इन करोड़ों १०००के रक्षनेकारक कीकर्षी सेकीक्ट कुछ-ने

है। जो संसार-सागरने कर अवस्थिकते

म्बारोजनीते हेर कारते हैं, वे अध-के-स्था मरकोके संभाने निरमेक्सने हैं। उनकी कहा

समा-के-समा महायासकी को नवे हैं। जो अधेचले, लोजले, जनसे सका हेक्से प्राकृतको अच्छे दिन्ने ज्यान् सर्वकेई क्षेत्रका कर्मन करता है, वह सम्बद्धकार क्षेत

है। में अक्रम्पने पुरस्का को बोई का

विकास अधिकारको अध्यक्षीक सरके अने रिजेन (इससीम) चर देस है, को महाकारण कहा भवा है। जो शुरुरोके पक्ष प्रकेश की सामा सम्बन्ध साथे हुवे पुण्येक्कर अपने-आवच्छे उत्पन्न हैरह पानक है, यह भी निक्रम ही सहस्रमारा होता है। को सहिद्धारा बाढ़ी काली हुई में ओके तक पूर्व करोड़ प्रका करते हुए हिंडोके कार्यने निवा कराता है, जो प्रवासनार काफो है। को वेक्स को, अवहरूरी तथा के आहेत. इसको प्रवेद कियों की कई कृतियारे हर नेवार है, उसे इक्क्ष्मकार कहा पास है। देखार और प्राथमिक धारको हर देना सभा अभावते वन कवान प्राप्तकांक नवान ही कारत कारण कारिये । विश्व विद्यार्थ प्रत-नियम तथा पहालो पहल करके को साग हेना गण पञ्चनकृत्यातिका असूक्रम व करना

कराना की स्वाक्षणकों ही सुरूष है। सर्यु पुरुषकों करिये कि ज्यू समुक्तके सरकों रातन है। उसे धर्मके धरमीमें भी म स्वाक्षके, अन्यका स्वाक्षणका क्षेत्र स्वाक्षण है। मौक्षोके कर्मने, करने स्वा क्षेत्रके को स्वेत्र अस्य स्वाकों है, वे की स्वाहत्व्य ही बरने हैं।

व्यक्तिराजनके राज्यन वसरक बसाया गया है। विका और जनसको स्थान देना, सुद्धी नकाही

केल, प्रावृत्तको प्रका काम करना, दिन्छ-

पालीको कांस विकासक स्था अपकृत

कार्यक गाउन करना बहुदावके सुन्य बहुद

गवा है। करने निरपराय प्राणियोका प्रय

Pipppepanika taresari aktorio era i isaane nefetaresari anikat sa taresari anika इस मराके जो भवानक पान है, वे स्थानीकर, वेद्रीवरी क्रान्तें, नर्ततीकर, स्थानकों स्थान करे गरे हैं।

बैक्क सम्मानिक केंद्रमारेने प्रत्य-केर कारक. अंदर्ग अधिकार और अधिका क्रोप करपा, पायम्ब कैरमना, कुल्लाक करपा, विक्रमेंने अन्तर अन्तर होता, संस्कृत बारमा, सामुक्रमोरी हैंग रकता, परवर्त-समान करन, हेट कुरानी कन्यओंको बार्ग्युक करना, यह, कन-क्टीने, सरोकर स्था यो-एक्टोंका विक्रम धरण, रीवीकार, उपयुक्त तथा कर पूर्व प्रकृतक आदिया सीध करन, चीके बन्ते पीतिका बारांगा, विक्रवेचे अस्तवा वंशीपूर होता, फिलोको १३० न करना तथा करको बराबी निक्रोको मेहन करन, प्रक्रपर्न आहे. प्रातिको प्रमान हेन्छ, प्रान्तकेक अहमानका केंग्रस करूब, अरुक्-क्राओवा अध्यापन बारना, शुक्षे वर्णका सक्तम रेन्स, केन्स, शक्ति, गुरू, साथु शका साहारकारी निन्दा बारमा, निवृत्यसं अवैन वेजन्यकाते ज्ञान वेता, शकी वालीका वरिवास करका, बूरे प्राथमको अपनान, जनिन्छ होता, वार्केन सनम और कदा हुठ चेरनम—१० शक्क मनोहरे पूर्व की-पुरस्तीको करणावती सहा माना है।

में प्रमुख गीओ, प्रमुख्यानको, सामी, मित्र संका तकाके न्यातमधीके पहले मार कर केते हैं, में नरकताची कर्फ नचे हैं ( भी बाह्यशीको दःस देवे हैं. उन्हें पारनेके रिक्ने संख्य उसले हैं, जो द्वान होत्यर द्वार्टकी रोवा करते है तक को कान्क्स व्यक्तिकर

कर्मकोचे स्था देखकीयुर्वेदे अन्त-पास हाकुम्पके सम्बद्ध अन्यास्य कारण, बार-कुम्बर स्वरं करने हैं, बीच, हैंद्र, पाल, पाठ, सींग और परिलोधना भी राज्य केवरे या नेकले हैं, दूसरोके केन आहियाँ प्रीमा (मेप्र) विदा देते हैं, क्रमारे प्राचन करते हैं, इस-कार्यक है कार्यमें रूपे चुते हैं, विजयियों क्रमकर राज्ये कृत् भारत, जान रूका प्रयोगत कराने ही उपयोग कर्क है, के की, कु, मिर, करा, कुह, कुर्वल, अस्तुर, कुल, असिनी सका क्कूकरोको कृते छोड्यर सर्व का लेते 🗓 को अधिनोन्हिन एका सार्व नियमीको सहस क्षान्तेर वितर क्राहे काल हेते हैं, कंश्वास धारण करके भी किस्तों का क्या केर्ने हैं, को रिक्टानिकाचा चेत्रा कार्यकाने हैं, मोओको क्षानापूर्वक काले और वार्वका उपरा दक्त काने हैं. जो पूर्वन पश्च ओका क्षेत्रन नहीं बातो, महा क्ष्रें कीहे राजते हैं, अधिक भार राज्यकार उन्हें पीका केने हैं लक्षा स्टारन य होनेना थी अभवनंत्र को इस का गावीमें जेतते हैं अध्यक्ष अस्ते अस्त्या चेत्र विशेषको है, जे कर पश्चक्रीयो दिल्लाने निना हो धार खेने मा क्रम प्रशिक्तनेक कारणी जोता क्षेत्र हैं, बेचे हुए पूर्व अञ्चलीको चरपेक रिज्ने नहीं क्रोको तक को कारते कावल, तेनले केंद्रित और भूगको जानुर गान-बैत्त्रीका कार्युकीक कारन जो बासो, वे सब-के-सब से-प्रवाहे रूपा नरकाराजी धारे परे हैं।

यो पारिक म्यून्य कैरवेके अन्यवदेश कुरुकारे है और करका नामको चोतारे हैं, वे न्यून्यस्थ्ये है। जो जानाने घरपर आपे इह करते हैं, जो पानकावक, कुर तथा दिसकें, पूजा, पाना और चौंशाको कह करते हुए प्रेमी हैं, को केवलराने, अधिने, जराने, और अवनी हुका रक्षनेवारे अधिकियों,

क्षणयों, सामीन पुरुषे, दीने, कल, युद्ध, । कुर्णेत रूपे रोगियोगर कुमा नहीं करते, से जूह नरकके समुद्रमें निस्ते हैं। बहुक का काल 🕯 तब अल्बार कामाना हुआ कर वर्ले 🏚 छ। कता है। पाई-कम् भी हमहासाय कावर सीट आते हैं, केव्यून उत्तरेंद्र विक्रे हुए कर और पुरुष ही पारतेकके क्वार आनेवाले

का जीवके साथ वाते हैं।

को औरियाको सीनाको स्वीकार मनकान कर क्यून कारत 🖁 तथा कुल्लेको रूप्ता देनेमें ही स्पेट रहाता है, यह राजा नाकवे प्रकारा जाता है। जिस नामके राज्यो प्राप्त पुरस्कोरी, अस्त्वी प्राप्तिक शतुसार कम कुम देवार अभिन्य कॉन्यतंत्रा बाल से हेनेक्स अधिकारियों तथा कौर-शासुओं से अधिक सताबी जाती है, बह राज्य भी नरकोंने कारक जाता है। कारक बिक्वोंके प्रका व्यक्तिकार और क्रेसे

करनेवाले प्रकल्प पुरुषोच्ये से पाप रागमा है, बढ़ी परवर्तनसभी समान्त्रों भी स्टब्सा है। को आनुको योग और कोरफो सानु सम्बन्धा है कथा किया विकास के निरंपराध्यक्ते प्रकारक है केव है, यह रहता मरकने पहल है। जिल-फिल्हे पराचे ह्राम्बके सरको क्यान्त को भूता नेन्वेयर प्रमुख नरकार्ने निरते है, इसमें संक्रम नहीं है। इस सरक्रके बार्नासे कुछ प्रमुख परवेके प्रक्रम् यानमा कोगनेके निन्ने कृत्य सरीर पाना है, जिसमें सन्पूर्ण अस्तार अधिकार रहते हैं। इसरियं किये क्र करका अवद्यान कर सेना काहिये। शन्त्रका को प्रतिष्ठ प्रान्तिने भी विका भोगे हुए परवक्त जन्म नहीं हो सब्धन्त । यो मन, केंको और प्रशेषक्रत सर्व पर करना, क्रारेसे कराता तथा विक्रतीके कुमार्थका अपूर्णका करका है, उसके रिग्वे पायगति (100) di un \$1. (2007 V-1)

स्वरकृत्यस्यी करने है-- व्यवस्था ! मधुष्य चार प्रकारके धानीने क्यानेकने जाते 🜓 बनलोक अस्तरत सम्बद्धका और प्रत्येक्टर है। वहाँ समस्य देवकारियोंको कियस क्षेत्रार कामा बद्धार है। बहेर्ड ऐसे प्राची बही हैं, जो मनलोकने न जले हो। किये हुए क्षानीका करूर कार्राको अकरक भोजक वहरू है, इसकर विकार करो । जीवोंने को **सू**च कर्न करनेकले, सौम्मनित और बणान् है, वे सीम्बनार्गरी जनवृतिके वृत्री शुरुको जाते है। को बाबी पायकर्मस्यायक गया दानले सहित वे भवानक दक्षिण वर्णते क्यावेकको भारत करते है। अर्वालेकने क्रियानी हजार

पापियो और पुण्यात्मओकी यमलेकपत्ता

चेक्क्स पूरी लीक्कर जानकाशके कारनेकको रिवरि है, वह कारना फाहिये। पुरुवकों करकेको लोगोंको से वह नगर निवादकर्ति-सा काम बद्धात है; पांतु भवानक मार्गको कामा कार्यकाले काविकोच्छे का बहुत कुर विकास विश्वाची हेता है। सहस्था मार्ग आही को तीको कांटिंसे कुल है; कही केकढ़ोंसे न्यात है: कभी स्टेकी बार्क समान तीले बाधा का धर्मधर जो गये हैं, कहीं बड़ी भागे कीच्छ बैक्से हुई है। को-होटे कारकोके अनुसार कहाँकी कठिनाहमीचे भी भारीकर और इसकायन है। मही-मही क्यपूरीके मार्गपर स्वेदेकी सुनित समान

धीके कम केले पूर् है।

भारतको और क्लोब्स वर्णन काहे मानी राज नहीं किया है, ने लोग ही इस जानेका भी कुछ बोक्र-का असूध रोग रह प्रकार पूर्व अंडमें और सुवाबी पावक करते हुए जा कर्नवर सत्ती है। कियूंनि महर्गेको ही सुन्तवारी पानेच (शहरावर्ग) हे रशा है, वे पुरस्कृतिक करावेकारी पान माने हैं। इस रेमिने कह बाहकर क्यो जीव जब प्रेमपुरीने प्लीच पाने हैं, यह उसके फिल्क्से करराजको क्वान से जाते है। काली अञ्चल पायर इस वन प्रानिक्षेत्रो यमराज्ये आने से जाकर कड़े करते है। महा को कुछ कर्ता सहर्यकारे होता होते हैं, काको प्रमाण सारामपुर्वक अस्तर देखा पास और अपने विकेदन करते. हिन्द वर्ताकोर क्षा सम्बद्धित करने हैं और काले हैं--'बेदीना वार्ग करनेवाले नकावाओं ? अवन-स्केर धन्य है, जिल्हेंसे दिवा सुकारी अदिके रिक्ते कुरुवादाओं विकास है। अस्ता अक्षाप्रदेश

विकासमानीके भीगते मुख्य अन्त कापूर्ण क्ट्रान्स परमुक्ति वर्णनी चेवन वर्जनतीयुक्त च्याचीचे सम्बद्ध विर्वत रवर्गरोक्षणे साहचे । मही महान् योगीका सम्बद्धानारचीने नदा—स्वाराची ? विच्यंनि जनकोच वारके अन्तर्वे युक्कके श्रीण हो मान: ओ दिन वर्ष आकर मौतिनेता।' भी क्यांका स्मृत्य होते हैं, वे नाने सनश्चाके the Park way to a would कुरुपूर्वक सीम्ब धर्मकाके करने देवते हैं।

मिलू जो छर कर्न करनेवाले हैं, बे न्यानको भवानक स्थापे देवते है। स्थापी होंने कारधार क्या राहीके मारन निकरण कर पहल है। के देवी जीकी पुरा प्राप्तित होते हैं। अनोह केन्द्र काराओं और की है। उन्हें-के पर्क-को केने है। और



कारकी और बद्धावर्ष गुर्हे है। इनके अवस्था भूकारे होती हैं, वे कुमित तथा बाजे कोक्तोंके देर-के विकास की है। उसके क्रमोने सर प्रमानके अभा-सम्बद्ध के बेते हैं।

444 e tiller freezen a में राज प्रकारके राज्यका कर दिसामार का अधिके राज्यक पुत्र पूर्विकान् हो हाओंने पारियोको जीतो रहते हैं। ज्यून को पैरोकर

आरम्ब, रहात नवा और रवल चला धारत

करके कहा जैने कालेको समान हरिलोका क्षेत्रे हैं। अनके नेत्र प्रश्नातिक स्थाप

अभीत्र विकासी देते हैं। उसका प्रस्त अल्लाकारको नेकारी गर्जनको सक्त

मार्थार केता है। ये देशे जान पक्ते हैं वाचे महत्त्वागरको नी हो है, निनिश्चको विद्या

यो है और मेहने आग करत हो है। अनोर समीच प्रत्यकारको अधिके समान प्रमाणको मृत्यु देवना सब्दे एको 🐉

कामाराके समान काले काराकेका और मानानक कुलाना देवता भी रहते हैं । इनके

रिका मही, जा बहुत्वरी, वर्षक्र मारक्तारि, अनेन्द्र प्रमुखनीह रोज कवा चाहि।-

नरकोकी अञ्चार्द्धस कोहियाँ तथा प्रत्येकके परिव-परिव नामको सामग्रे क्षतक्ष्मारको कालो है—क्यालको 🛭

रायरकार प्रकार पानियोको आसन्त तथे हार पामरबर नहे बेनले हे जरते हैं, क्लो कहते मने नवे क्योंको धरामानी का दिया गया क्षे । क्ल समय सरीरसे जर्मर इक्क केव्यारी जीव कालने जुल कहाने स्थान है और सुध-चुम सोकर निकेट हे जात है। तब बायुका

स्पर्ध कराका वे कावत किर उसे जीविक बार देते हैं और अल्बेर प्राचीकी सुद्धिके रिक्टे क्रो नरक-समुद्रने क्रल की हैं। पृथ्वीके नीवे नरकावी साल कोटियाँ 📗 जो स्वापने सहनेत अभावें क्षेत्र अन्यकारके जीतर विकत है। उस

सम्बद्धी अञ्चलेत कोरियाँ है। बहुती कोरि

योग कही क्या है। इसमें स्टॉन है, के

स्कृत, कुर, अकुरा, करा, करा और सक्त र्वको सह स्को 🐩 वञ्चारम पुरत पारम पारनेवाले

न्यान्य क्ष्र, तरकम और क्यूब बार्ज विसे वर्षा क्यारिक्षर होते हैं। स्त्रती नाता प्रकारके सम्बन्ध करने करनेकारे; स्वास्त् बीर एवं व्यक्तित है। इनके अतिरिक्त असंबंध महाबीर बन्द्रात, जिनकी अञ्चलकी काले

कोक्नेके समान करने होती है, समूर्व अपन-प्रथम दिन्ने बहे अनंबार साथ प्रश्नी है। हेले परिवारने किरे हुए कोर बनराज तथा चीनक विजन्मसभी कारिय अन्तरी देखते हैं। काराज का कारकार्विनोक्ते बहुत श्रांको है और भगवान् विवन्तर वर्गनुस्त वयनीहारा कों क्यानों है : Carolisis (6)

एक स्मे चारप्रेस रौश्वादि नरकोकी नामाक्की असके जीचे रिका है। सीमरी असियोस,

> क्रमाना, स्वामी क्रमाना, आश्री कारतराहित क्यीं क्योरकाटा, अस्के नीचे करने सन्दा, उसके भी मेंने महत्त्वन्त्रा, किर पान्य-कोलाक्स तथा उसने भित्र प्रकार है, को करहोंकी नाविका बढ़ी सर्वा

> 🖩 उसके बाद पदा, पदावती, चीता और

केंची महाबोश, भीवती बोरकल, ब्रही

भीना है, जो भीनल बरकोकी बाविका कनी क्की है। अक्षरहर्वी करत्वा, अनेतावी विकासका और बीमची वस्कानोट बच्चा कडी कडी है। तदकसर डिमोक्स,

<del>प्राच्चेता, सुद्देशं, अस्तित्वर्तित, सपा,</del> भीवकता, भीका तक अद्वाईतवी दीतासक

है। इस प्रवता मैंने तुमसे फ्यानक नरक-जाईक, ऋष, कबैट, यजूक, पृतिमुख, कोटिलेके नाम बताये हैं। इनकी संस्था अद्वार्धस ही है। ये कविश्लेको पावन्त देनेवाली हैं। इन कोटियोके कपका: पौक-पाँच नत्पक जानने चाक्रिये।

अब उन सब कोटिबोर्क भाग बताने आहे हैं, अभे । इनमें प्रथम रोग्स गरफ है. जहाँ पहुंचकर देखकारी जीव रोने स्थलों हैं। महारो रक्करी पीड़ाने तो महान् पुरुष भी से देते है । इसके बाद सीत और उन्न नामक नाम्ब है। फिर सुबोर है। वैत्यसे सुबोरतक आहिके पाँच उरक नायक याने नये है। इसके शाद सुमहातीश्रम, संगीयम, महातक, क्रिलोच, विलोच, कच्छक, मीक्षवेन, कराज, विकासन, प्रकारन, न्यानक, काल, कालधून, प्रगर्नन, सूचीवुरत, सूचेति, रसर्क, सुरुपैका, कुर्णायक, शुक्रक, क्षक्रक, असिक्तक्रम, अक्रुपराधिक्रकर, येल, अकुमारील, तीवगतुन्छ, प्रकृति, यहासंबर्गक, ऋतु, नहजन्तु, पश्चनेत्व, प्रतियोश, प्रयुक्तन, क्ष्मुबान, सुन्तिव्यक्तमा, शुरीयं, कृटसकथित, युरिङ्ग, सुवक्रकर, प्रमाद, स्प्रतायन, मेथ, कुन, सामन, विश्वित, कावपुरा, शक्तरा, पुत्रावपुरा, सुकापुर, अवनुरू, महिन्युल, मुक्तवुल, कोकपुत्रा, वृकपुत्ता, प्रदा, कुन्यीनस, नक, सर्प, कुर्ण, काक, गुज, बलुक, इलीक, रसक्त, प्रतिपृत्तिक, कलथुप्ट, अति, कृपि, गन्धिवपु, आक्रीप, अप्रतिष्ठ, स्वीपस**भ**, क्ष्मेजन, कात्मधक्ष, अन्यवक्ष, स्वयंत्रह, सुद्धरून, कथ्दक, सुविश्वाल, विकर, कटपूरन, अधारीय, सटाह, कहदायिनी बेतरकी नदी, सुबाह त्वेद्यस्यन, स्कपाद, अपूरण, घोर अस्थितात्व्यन, अस्थियहुः, मुक्ता, विल्लाका, आसुक्ता, कुटमारा, प्रकटंग, महत्त्वूर्ण, असुबूर्ण, सहस्रोहमय, श्रांव, श्रुरक्षात, कारत्यवंत, मृत्रकृष, विक्रासूच, असुकुव, प्रतिस्त शास्क्रम, युक्तकोत्पुरत्तक, यन्त्र, विस्त्र), प्रायट, लाकुल, क्रमध्यक्ष, अहिएककर, यश्चासकरमञ्जय, शब्देष्ट, शहिनका, त्या, बक्रल, अचोतुह (लोड्रेकी - गेरमें), बहु:स, न्यादेश, करूपर, शनत, मलाद, हालक्ष्मण, विकास, इंद्रक्स, यमानुग, क्षापाद, क्षिपाद, सीम, अचीवार और तम ।

इस प्रकार ये अञ्चाईस अरक और क्रमहर: इनके वॉक-पॉक नायक कहे गये हैं । अलुर्खस कोटियोंके क्रमचः रीरव आहि भीव-भीव ही कथक बताये वसे हैं। उपयोक्त १८ क्षेत्रिकोक्षे क्षेत्रकर स्थापम सी कस्क याने जाने हैं और नहांबरकायणहरू एक सी कारीत गरकोका कराया गया 🖫 🍍

(अस्याय ८)

兪

<sup>।</sup> वहाँ अहाईन कोटियोक्स पहले एकड् नयेन आगा है, फिर अरोकके पाँप-पाँच पायक वताकर तीय. हम की पार्ट्स नरमेशा न जेल्लेमा विका करा है। नोडिओडी क्रमा विला देनेसे सम एक सी अवस्ति होते हैं।

e tight perdam a para managananganan namagangan a विभिन्न पापीके कारण मिलनेवाली नरकयातनाका वर्णन संबद्ध

कुकुरबलि, काकबलि एवं देवता आदिके लिये दी हाँ बलिको आक्ट्यकत। एकं म्हलका प्रतिपादन

स्तालकारची करते हैं--काराची ह पुत्र एक प्रधानक केव्युक्त जन्मोंने पार्क वीबीको अवस्था परेपक क्यापातन क्षेत्रकी बाहरी है। को विकास अस्तर (माक्रीक्टोके क्रका) में प्रकृत क्रेम्स है, यह द्विनिद्ध नामक गरकामे जाता है और निक्कांक आजारने आचे कोवलक पैक्ट हुए सीवन क्रुनेक्षण नहीं और विकेश सीक से उससे हैं। को क्षर मनुष्य पनव-विशेष और मुख्यो प्रोक्त है, अल्बेर कुले परियोगे पूर्ण निप्रा र्देशकार उसे पहल पीवा जाता है। यो प्रमुख दिवयन्ति, वर्गाने, पावती, कुन, पहल मध्य प्राप्तकांक स्थानको मह-५व्ह कर क्रि और अर्थ संस्कानमार रचन करने हैं, मे माना प्रकारके लगेकर सील्यु अलगिक हारा बेरे और क्यांके जाते हैं नवी अवस्थान-भवेता सरक्ष्यांत्रकोते व्यक्ते यूने है। परब्रीमानी पुरस अस-अस स्टब्से ही काविकार प्राप्ते हुन गरि-वीट जारे है । पुराप अपने पहले-जैसे लगीरको धारक करके सोहेजी **पन्ने और सूच तम्बनी हाँ जरी**का पाद आरियून काली एक ओरहे काली राहो है। ये जल बूराव्यारिको स्रोपक राहद अमानिकान कारते अवैद रोते है। स्क्रे सरक्रमंकी किया सुको है, उनके बडानेने लोहे वा सबि आदिकी क्यी हुई फीले आपके सूच गयाचार पर ही ज्याने हैं; इनके निधा असी, प्रीके और पीरानवर्ध नगावार पानीके क्रभान करके उनके कानमें मरा नाम है।

मित कार्रवार गरम कुछ और कुछ नवाक

क्ष बहुत्वेपा कहिए। सा तेथ का दिन उत्तर है। ५०१ मन्द्र कामकः अन्तरे कानीको उनक्ति ब्रह्मकोरे प्राप्ता उनको नामोने कामाई 🐞 जाती 🖁 । धानकः सची नायतेषे सम और वे पुरत्याई प्राप्त होती है और सब्दे नावरिकी कारकार्य कहा कहा देनेकारण होती है। को कारत-निरामके प्रति भीदे केही करते अध्यक्त अवस्थि और ज्ञान्त्राराष्ट्रवेस मृद्धि जान्त्री मा कृत कराने हैं, इनके मुक्तीको अभावक रोत्रीकी क्रीलंके कुल्ल्ब्बंक भा दिया पाल है। जो क्यून्स स्थानकर विकासि और अकारक इंद्रीको केरको है, उनकी अधिकोने क्याच्या अस्तर्वेद स्तर्वान स्तरत वर्ग सुर्वे स्तुवर्ग चर ही जाती है।

हुआ रेस्ट करके पहलीचे क्रास्थ आस है। फिर

को देखक, आहि, मुख्यका प्राह्मकोची अवस्थान निर्मेशन किये दिवस ही ध्येतन कर रिक्षे हैं, ज्यापने विद्या और मुख्यमें रहेचेचने र्मकाहे बढेले गणकर द्वेश के जाती है। जो कोण धर्मका उन्हेल करनेकले जातक कार्यक्रकारी निष्य करते हैं, देवता, अधि और मुल्के भक्तेकी तक समातन धर्मकाव्यक्ती भी विश्वतिकार्य उद्यूते हैं, सम्बर्ध कार्यी, कार्य, विक्रा, द्वीतीयते संस्थि, सार्यु, क्षेत्र, व्यक्तिका, कारक तका राज्यूनी अव्यक्ति विभिन्नोचे आगके समान नवाची हुई क्षेत्र कामराव्यक्ती लोकेकी मधीने बुद्दारीसे क्षेत्री जली है। जब सक्य उन्हें बहुत कह होता है। स्टब्स्ट्रास्ट्र संग औरसे अनीर वाबोवर नवावर दूसर नवक विकास दिया बसर है। किर कर प्रातियों सक ओर कही। चनराजको नहीं देखने और सर्गाने बाते हैं। भारी बात-गर्द होती है। को वस्त्री दिन्छ-विद्यांके पास अवस्या देवलाके शामीकोचे बल-मुख्या त्यान करते हैं, उनके लिख और अव्यक्ष्मकेलको लोकेक कृत्यतिसे पुर-पुर कर दिया जाता है तका आनसे नगली कई स्कर्ण क्तमें भर ही जाती हैं, विश्वमें मन और इत्प्रियोको यहान् रु:का होता है । को कर करे हुए भी तुम्लाके कारण उसका कर नहीं कर्त और फोलनके सक्य प्रत्या अर्थ पूर् श्रातिविका अनावर भारते हैं, वे कावका काव पासर अपन्ति। अरकने निसी है 🔭 । जो क्षतो और मौओको राज्य परा अर्थात् बहिन न देखार स्वयं प्रतेकन कर तेले हैं, उनके स्तुने पूर् पुरूषे हो कॉले टोक के नाले हैं। 'बारगाओं पार्तका अनुसरण करनेकार के इभाग और राज्या (प्रांतिके संक चिनकारे) हो कुत्ते हैं, में इनके निन्ने यह क्रमाना जान देश हैं, वे इस बंधिनके प्राप्त क्षरि (\* 'पश्चिम, पायमा, श्रीतमा और नेतंत्रम विकास रहनेवाले को कुलकार्या कीए है, के बेरी इस वी हुई वॉलको खल्म करे : । इस अधित्रवाके से वच्चेंसे समग्र: कुछ और कर्री एको वर्षन केली काल्किके। जो स्केन कार्यक प्रकार शकार का करके विकित्रम् अभिने आसूति हे विकासन्त्राधी मकोद्वारा वरिष सर्वार्थेत काले हैं. के

एक जीकोर मच्चन चनाकर को गया अधीको अधिकारित करें। दिन ईशान-क्षेत्रको बन्यक्तिके रिक्त और पूर्व विकास <sub>क्रम</sub>ोर रिक्रो करित है। **वशिष्म दिसानें** क्यके विको, व्यक्तिय विकासे स्ट्राहोसके रिवर्ड और व्यक्तिम विकासे विसरीके रिक्ते वरिष्ठ हेकर पुनः कृषं विकास अर्थकाको अञ्चला धारा अर्थित बारे। क्रास्ट्रेसमें बाला और विभाताके रिपये करिन निकेशन करे । सर्वनार सुनी, सुनीकै काली और पश्चिमोदेर निष्टे भूतरूपर अस कुरू हें ( केवता, विसर, मतुष्क, वेस, भूत, गुक्रक, पक्षी, कृषि और मोद्र—ये समी मुक्ताओं अवनी चीविका बालते हैं। म्बद्धान्यार, स्टब्स्यार, क्याट्यार तथा इन्यकार-मे धर्मकरी केनुके चार साम है। रमाञ्चार राजक रतनक पान केवता कारो है, कावायत हैंगर ओन, क्याकारका कुले-द्वारे वेचना और भूनेकर नवा इनलात कृतकः क्रमकः स्वा है प्रमुख्यान पान करते है। जो धारण प्रज्ञापूर्णक इस मानियी केव्हात सक्त कीवा सम्बद्धार पारम्य करती है, का आंत्रहोती हो जाता है । जो स्वरण रहते हुए भी इसका साम कर देता है, वह अन्यकार-पूर्ण नरकमे कुमल है। इसलिये उन सम्बर्ध

बर्कि देवेके प्रकार जलार क्राज के अवाधर

क्रामीको प्रतिदित करिन देनी प्राहित्ते ।

भूगे सरवर्षि में दाने ने सनव्यक्ति तुम्लक ।

अश्लिष प्रकल्पने करें। को गुलाने (अस्पर् के ठूनूने क्रम नर्जांस निर्देशसूची। (får 4- 3- 4- to 1 at 42)

<sup>🕆 🏚</sup> सामी प्रकारकारों १५५५माँ हुऐकारें। मी सारापक प्रकारकी तो पृष्टिपर्यमें पतिन् व केल्लाक्यकान्य मान्य विकासकात्रकः। सम्बद्धः भूत्यकर्णनस्य प्रमुख्यः विकास्यः। (शिक्ष पुर क्षत्र मेरे १० ( ३५-३६)

अतिकिकी प्रसंका नारे । वर्षः वर्षेष्ठं भूससे । कराये । विसके परसे असिक निराञ्च होकर पीवित अतिथि का उन्हें गोवका निकासी स्थितक 🗒 उसे 🕦 अधना पाप दे बदरेगों पुरुष नित्त जान यो को अनने योजनसे जानक कुन्य लेका काल जान है " । पहले धर्माहर्कि सूच उन्हादा भोजन

(अध्याच ९-१०)

यबस्त्रेकके मार्गमें सुविधा प्रदान करनेवासे विविध दार्गोका वर्णन

कासको बोले—इप्ते । क्यी धनुक कर्द मु: क्रके समस्त्रेकके मार्गर्व जाते हैं । अस अस्य मुझे का सम्बोधन परिचय दीनिये, जिनसे और सुक्रपूर्णक अवन्यानेक वाल करते 🕯 (

राजलस्यारचीने अवश्र-च्याने ? अवन्य किया हुआ सुभासून कर्न मिना विका विकास होका भोजना व्यक्त है। अब मैं का मर्मोका कर्णन करता 🛊 🖓 से सुरत केनेकरें हैं। इस लोकारे को श्रेष्ठ कर्न करनेकाले, भोषलवित और स्थान यूका है, वे भवेकर धमप्रार्थपा सुराते बाता करते है। को बेह ब्राह्मगोंको क्या अतेर सक्की दान करना है, बह मनुष्य विशाल कोहेनर सवार हो बहे सुरुक्ते प्रयक्तिकाको जनत है। एव कर कारनेसे मन्त्र क्स नार्गवर करी गरह काल लग्जकार चलते हैं, उंचे वहाँ क्रातेकाले खेल चलते हैं। जिक्किकार अन करवेले बनुष्क रक्षके द्वारा सुसासे याता करने हैं। इस्क और आसनका दान करनेसे दला धन-रकेकके पराधि किलाय करते इव स्टब्स्टॉक अता है। को बरीचे सम्मते और क्रायकार वृक्षका आरोपण करते 🕏 अवन्य सङ्ग्रहके किन्तारे **पश्चिप**का करते हैं, वे भूको की किया बाह्र उद्यन्ते चनलोकको जाते हैं। जी बनुष्य पुरस्काडी समाते हैं, वे पुष्पक विमानो पदा बाले हैं। देवमन्दिर क्यानेवाले का मार्गपर काके भीतर सीक् करते है। को वनियोक्ते आज्ञायका विद्याल याराने हैं और अनाचीके लिये पर मनवाने है, के की करके जीतन क्रीका करने हैं : की रेक्स, ऑफ, कुर, ब्रह्मण, पाता और विकासी पूजा करने हैं, से मनूबा कर्प ही पुरिक्त हो अपनी इच्छाके अनुकूल मार्गहरा लुक्तमे बच्चा करने 🖁 । श्रीयकृत कार्यवाले यनुष्य सम्बन्धं दिवसभोको प्रकासिन कर्ता हर जाने है। नुहुबान करनेसे दाना गैंग-प्रकेकसे रहिन हो सुरवपूर्वक बाजा करने 🕏 । क्राज्येकी हेवा कार्यकारे मारक विज्ञान कर्ती हुए करे हैं। काम देनेवाले अही नरह सुरवसे बाज करते हैं, बच्चे अपने पर जा रहे हों। मोन्हर अस्मेक्टरे लोग प्रामूर्ण भनेशामिका बसुओंसे घरे-पूरे मार्गक्रा जाने है। यनुष्य उस वार्यवर इस लोकमें दिये इक् अल-पानको ही पाता 🛊 । जो किसीको र्थर क्रेमिक लिये जल देता है. जा ऐसे मार्गसे जाता है, जहाँ जलभी सुविधा हो। जो अवदरणीय प्रत्योके पैतेषे उपटन लगाता है,

<sup>•</sup>अतिभिनेस भक्तको मुस्तानी भिन्नी। स् तस्नै दुन्द्रते दस्य भूभागवाच अन्तरि । (作を見す をつい (YC)

या बोडेकी पीठपर बैठकर करन करने है 1

अवस्था । यो पास, अवस् (अपूरान), क्षेत्रक, अस और घर क्षे करता है, उसके पास क्यांग्य कभी नहीं कले । सुवर्ण और राजका दान करनेसे ज्युच्य हुनंब संबर्ध और स्वानेको स्थल हुआ जाता है। पाँछि, जाड़ी क्षेत्रेकाले केन उसेर फुलोकी बारव दान करनेसे साम सुरस्त्रीक ममलोकार्वे जाता है। इस तरहके दानीसे क्ष्म सुप्रपूर्वक क्यालेक्वरी प्राप्त करते 🖁 और सर्गये रूटा चाँति-धाँतिक बोक को 🖁 । सम दानोंने अस्त्रहानको 🗗 स्थान कराना गया है; बनोर्सेंस यह गासक वृक्ति प्रयान करनेवारस, बन्धने दिख लगनेवास्त स्था बल और युद्धिको अवलेकारम है। सुनिक्षेद्व । अस्तरहरूके स्त्यूम दूसरा कोई द्वान नहीं है। बनोसिंह असने दी जानी करत होते है और अवक्रे अध्यक्षमें मा जाते हैं। अलएड अवदानसे महान् पुरुष अवस्य पना है; क्वोंकि अञ्चले किस भूसकी अध्यक्षे तह

ही सब लोग प्रशंका अपने हैं; क्लॉक अफर्ड ही सब सुद्ध प्रतिद्वित है। अपने सन्तर कर न तो इक्स दै और व होता। कुने । कह

हुए अध्वतः प्राणी यर जाते है । अतः आतंत्री

इत्युपी जगत् आसरे 🗗 पारण मिला जान

🛊 । लोकमें अपन्यो क्लकारक कारण गया

🗽 क्योंकि असमें से जन्म असितित हैं। \* त्राज्ञ दूर् अञ्चरी कभी निका न करे और न मिली तरह को केंके ही। कुने और क्षाकारको रिक्टे भी किया हुआ अन्नदार क्यों वह जो हेला। जे बनुष्य बके-सर्वे और अवस्थित वश्चिकको अन्न देता है और क्षेत्रे समय बहुका अनुसन्द नहीं करता, यह राजुदिका भागों क्षेत्र है। यहासुने । जो रेककां, विवरी, प्रावश्मी और अधिक्रिकेन अपने हुए करना है, उसे वक्का कुष्यकारमधी जाहि। क्षेत्रों 🛊 । अब और जलका कुन कुद्र और प्राव्हानके रिक्ने भी

क्यानकारो बहुत रकात है। अतसी

рक्काक्टरे पुरुवसे असका गोम, सा**धा**,

काबाब और देश जो पूछ्य प्राहिपे। अन स्वकृत नवा है, अब सावान, विक्यु और दिख है। इस्टिक्ने अवके समान दान न कुशा है और म होना ! औ पहले सहा भारते काम करके भी पीछे अक्रमा दान करवेकारम के बाल है, वह सब बावोंसे मुक्त क्रेबर सर्वक्षेक्षमें नामा है। अत्र, गरा, बोहा, भी, जन्म, स्वचा, क्व और आसन--इन ज्याद कर्युक्तीके दान चनलोक्तीर लिये ब्रह्म करने गमें हैं। इस बकार टान-क्रिहेक्से बहुआ विकास्पर बैठकर धर्मराजके

बनाये जाता है; इसलिये सबको दान करना

सर्वेक्ष्मेव स्वकृतकारण मा मृत्यु । सक् मित्रकं दर्ध करमुद्धिकर्यम् ॥ बाबदानमध्ये दान विक्षते गुनिमानम्। अध्यक्तकीन भूदनि नदभाने विर्मात म ।

कार्य भागुम्बन्धर्मे प्रचेतिन्। तथा सुध्यतिन तम विवर्ता प्रचेतिनः ।

अक्रमेन प्रश्नेवरित सर्वतने परिक्षितम्। बर्वन कर्मने प्रति न प्रति न विकर्णीत । क्रोन धारी रहाँ विशे जनदिए कुरे । अक्षपुर्वकरे लोके जन्म प्रति वर्षप्रैयनः ।

<sup>(</sup>ब्रिक्ट पुरु के मेरे १६ । १७ १८, २४, २९-३०)

माहिये । यहानुने ! जो इस प्रस्कृतको सुनता - विश्वरीको अञ्चल अञ्चल प्राप्त होता है । अवना शास्त्री ज्ञाननोको शुनका है, असी

(अध्याय ११)

🖁 । विकास सङ्गानमे सरकातस्य अस

दकरना है, उसे पाइक चौदानका फरू दिलता

🕯— इसने संक्षय नहीं है। जिसके हालावयें

हेक्क और सिसिर-अध्यक पानी मौजूद

٩Ó٠

अलदान, जलासय-निर्माण, बृक्षारोपण, सरवद्माषय और तपकी महिमा चल केवला ई—हेस्स सहाजीका कवन

सनस्क्रमस्यी तस्रते 🖫—भागां ! परिन्तन राजाने होता है। यह सब दानोने सदा उत्तम है; क्योंकि जल ऋषी जीवक्युक्को तुप्त करनेवाला जीवन वदा रूप 🛊 🔭 । इसलिये नहें चेड़के साथ ऑन्यार्गकाओ प्रपादान (पीयारम धनमावद दशरोको धानी विभागेका प्रकार) करण कार्कि । अल्लापायका निर्वाण प्रश्न सोक और परलेकमें भी महान आननकी प्रति बारानेवारक होना है — यह सक्त है, सन्द है । इसमें संबाध नहीं है। इसमिन्ने व्यवस्था चाहिये कि वह कुआ, व्यवही और तारक्ष मनवाये । कुऐवें तक पानी निकल आहा है, मन बढ़ पापी पुरुषके पानवार्यका अल्पा भाग हर लेका है तथा स्वकारोंने कने हर मनुष्यके सहा अथला पायोग्रहे हर लेखा 🕯 । विसके बुक्काचे हुए जनसम्बन्धे मी, ब्रह्मान तथा काध्यक्त मदा यानी चीते हैं, यह अवने मारे वंशका बद्धार कर केल है। विकास जलाञ्चले गरपीके कोसको भी अहंशकां-एवसी परनी दिका रहता है, वह काफी दुर्गक एवं क्रियम संकटको नहीं प्रका होना। जिसके पोक्रोमें केशक वर्षा-अक्ट्रचे कर

रहाता है, उसे प्रतिदित अग्रिक्ट कार्यका

यान्य है, यह बहुन-सी सुकर्ण-धुद्धाओंकी दक्षिणामे पुरा पहाका परल वाला है। निकके वरोपाये बक्त और प्रीककात्मक क्या क्या रहता है, उसे अमिरात और अक्षमेन कारेका पत्त विस्तता है—देशर पनीची प्यास्त्रकारोका कथन है। मुन्दिक काल ! जीवोधने तृति ह्यान करनेकारे अववस्थार काम प्रस्का कर्मन किया गया । अस वृक्ष रहवानेचे को जुल हैं, क्ष्मात कर्णन सुन्ते । जो बीरान एवं धूर्णन स्थाओं वृक्त सम्बद्ध है, यह अपनी बीती त्रक अर्थकानी सन्दर्भ पीक्षिक्रोको तार देख

है। इसल्बे क्रम अवस्य समाना चाहिये †।

वे वृक्ष लगानेवालेके दुव होते हैं. इसवें

संभाग गाउँ है। कुछ लगानेवाला पुरूत

कालोकने कनेका अञ्चल स्टेकोको पाता

है। बोक्स सुक्रकेकल, बृक्ष लगावेवाल

और यह क्रशनेकरण जो क्रिज़ है, यह तका

कृतरे-दूसरे अत्यवादी पुरूष—चे सार्गसे

<sup>•</sup> परिचार्त । एतं सम्बद्धानं ३७ । वर्षेत्र अस्तिकारं क्षेत्रं भीतां १५०५॥

<sup>(</sup>कि. कु. के के स्थार) अस्पेरानशराम् सर्वत् विकृतेरांक् वार्वत् । कालोः वृक्षवेत् अक्षास्तर् कृषांस् केरवेत् ॥

<sup>(</sup>विकास के सार १२ : १७)

कामी नीवे नहीं गिरते ।

सत्य ही परवक्त है, साम ही मरम रूप है, सरा हो शेष्ठ पत्र है और सम है अपन श्रासकान 🕯 । सोचे हुए पुरुषोधे राज्य 🕸 ज्ञानता है, तस्य ही परबंधर है, स्वकते ही पृथ्वी रिक्री हुई है और मध्यन्ते ही सब बुक्र प्रशिक्तित है। तथ, यह, युक्त, देवता, प्राप्ति और विसरीका कुमन, जल और विद्या—ये एक सरकार क्री अवकारीका है। अवकार आमार सत्य ही है। जत्य ही पक्ष, तथ, दान, सन्त, सरम्बनीदेवी तथा प्रक्रमर्थ है । ओधार भी सल्पन्न ही है । सम्बद्ध ही जानू चलको है, सरवसे 🖈 सूर्व सबता 🕽, सामले ही जान मानारों है और सरवरे ही सर्ग दिका हुआ है। स्टेक्टरे समूर्व केट्रेक्ट कारण संस् सन्दर्भ रीधीका काम केवल जनके सुनन्ध क्षे जान है। सम्बंध रूप प्रकृत प्रकृत है, प्रसमें संसम् नहीं है। एक महल अन्हर्भन और माओं यह एक और समयुक्त रहे आर्थ और दूसरी और सम्बक्के से साध्या क्री घरमहा भारी होत्य । देवना, विनय, पञ्चन,

सन्दर्भ अस्य वर्ण कहा क्या है। सन्दर्भो ही परभवद बसाधा क्या है और सलको ही पराक्षा परमाना कहते हैं। इसरिन्ये सर्वा सम्ब कोल्बन चाक्रिये " । सत्तवसम्बर्ग मुनि अस्य कुष्यत् स्थ परके स्वर्गको जास दूर् 🖡 तका सरक्कांने अनुरक्त रहनेवाले सिद्ध पुरुष भी कलके हो सार्गके निकासी हुए हैं। अलः बद्धा सम्ब कोरधना जातिये । स्तवसे व्यक्तर कृतर कोई वर्ष रहीं है। सरक्रमी गोर्च अगाय, विकास, रिख्न हर्व परित अस्त्रभाषा है। इसमें धोमधूल होकर भवके क्रम आन करना वाहिये । सामश्री परनगर बद्धा नवा है। को बनुष्य अपने हिंको, कारिके रिक्वे अवस्था अपने बैडेके रिक्वे भी क्रुड वहीं कोलते ने ही सर्ववाकी होते हैं। केंद्र, यह बचा बचा—वे आह्मपोर्ने सह विश्वास कारो हैं; परंतु अन्तवकारी साहानोपे इनकी अतीति नहीं होती। अतः शव नाय चेतन करिये ।

ारद-एक तक्की यही भागे पहिला बताने क्ष कारकुश्वराजेने कहा—**युवे ।** संस्तराजे नाम. राक्षम तथा करांकर लागियोक्तील हेला ओई सुक नहीं है को तपरवाके किना रामस्त रहेका जनको ही प्रशंत होते हैं। हत्यम होता हो। तको है सारा सका निस्ता।

सामानेक पर अक्ष अनुसनिक करें अन्य । शास्त्रीय करें कक्ष: सन्तरीय पर नृत्यन् । सार्च महोतु च्यापि शर्म व परनं पदन् । सार्वेष्य कृत पृत्रवे माने शर्म संविद्यनम् १ क्रमें प्रश्नास पूर्ण न देवांपिश्यूपाने । अन्ते विकास से समें माने प्रश्ने प्राप्तदिवयु प्र सार्थ नवसायों दाने भाग देवी सरकारी (स्वाप्तर्य नव) अवस्थित अस्तर्भव भाग कारोग कान्त्रांगीति कान्त्रेय संग्रेड स्थित । सार्थ-वीड्यंडीन स्वर्थः सार्थन लिहाति अ भारते वर्षत्रेकारं सर्वविर्धाणकान्यः। सर्वतः व्यक्ते शोके सर्वताकोद्यमञ्जूतः। शर्माचरात्राचे च सर्व ५ तृत्या पृत्यू। तथानि सामार्थेन सन्तर्यम विकिन्तरे ह महोग देवा विको मार्कोराग्यक्ता ( प्रेरको सत्तकः सर्वे त्येवात स्वत्यपतः ( अन्यातः परे को सरकारः परे परन्। सरकारः परे का अन्यातम् २८। परंत् ४ (tille up in the text the eat)

a स्थिति जिल्लामा न 

WIFE

है, इस व्यवको वेदलेख पुरान काओ है। इस्त्र, - बारते हैं। इस्त्रकारों ही लिप्सु इसका फारण विज्ञान, आतेष्य, सुन्दर ३०, क्षेत्राच्य ३६० - करते हैं। तयस्त्राके बरस्ते ही स्वदेव संहार क्षापत सुरत तपसे ही लाह होते हैं। क्षारवाने ही। बारते हैं तबार करके, प्रधावले ही क्षेत्र आहेप **अद्वार जिला परिक्रमके हो सम्पूर्ण विश्वको सुद्धिः कुरायहरूको बारण करते है। (अध्याब ११)** 

मेद और पुराजेंके स्वध्धान तक विविध प्रकारके क्रनकी पहिया, नरकोंका वर्णन तथा उनमें गिरानेवाले पापीका दिग्दर्शन, पापोंके लिये सर्वोत्तम प्राथश्चित शिवत्परन

तवा ज्ञानके पहल्बका प्रतिपादन

सनरकुरातजी करते हैं। शुर्व 1 जो फरक्का भी भागी होतर है। बचने जंगली करा-मूल प्राचन श्रव करना है और वो बेदकी एक ब्यूक्तका स्थापन करता है, इन दोनोका करू सकत है। केंद्र हिल भेक्टरक्यको दिल क्रकारे याल है. हमसे हुना कल वह इस बेल्को क्कूमेंने कल श्रे ! जैसे क्यान और सुबंध किया मानले अन्यकार का काल है, क्वी प्रधान पुरायको विया अस्तका आल्बेक नहीं स पाला है---अप्रानका अन्यकार क्रांका रहत 🛊 । इस्तीको सदा पुरानाका अभ्यक्त करन च्यतिये। आक्रमके कारण नावाने पहला सदा मंतर होनेकले लोकको को जनस्था प्राप्त केवार समझाता है, बह प्रश्नापका अपनी इसी महत्ताके कारण सक्य कुल्लीय है। जो मासु पुरुष पुरान्तकाल विद्यान्त्री मानका यात्र समझक्र वदी प्रस्काले श्वश इसे उत्तमोत्तम वस्तुई देख है, का पान गरिक्ये प्राप्त होता है। जो धुनाव साहानको भूरि, गी, रथ, क्राफी और सुन्दर क्रीड़े देख है,

अस्के पुरुवकरूका कर्मन भूनो : नव् इस

अवये और परस्थेकमें भी प्रमूल अक्रव

मनोरक्षेत्रके या लेका है तथा अनुबंधकार्क

कवा सुरूत है, 👊 करोंकि विश्वाल बनको अरुक्ता संस्थारमे वर जाना है । जो नो स्थी, क्य पड़ी अथना क्य क्षण भी परित्रपासी धनकान् दिलाकी काक सुनते हैं, उनकी क्षांकी कुर्गति नहीं होती । मुखे ! सम्पूर्ण दानी अध्यत सम्पूर्ण यहाँ में जो पुरुष होता है, सही कर विकासक सुननेसे अधिकलल्यमें ब्राप्त क्षे अक्षा है। कालको । विशेषतः करिन्द्राचे पुरस्कातको सिवा बन्धोंके रिक्ने दुसान कोई होड़ कर्न नहीं है। यही उनके लिये मोक एवं ब्यान्कनी फल देनेवासर कारणा नया है। दिल्कपुरस्थाका अवण और विषय-जानकार बार्रार्थन सन्दर्भोके हिन्दे व्यक्तकार राजीय कर है, इसमें संस्थ नहीं है। बहा, कर, रूप और सीर्यसेयनसे में। कल फिल्ट है, उसीको मनुष्य पुराणीके

कृतिका ! जो पुरुष भगवाम् क्रियकी

ज्ञासम्बद्धारमे था लेख है। प्रतिक्षित सुचाप लोग्लेको सहे-करे शुन देने चाहिये, से दान दाताके इद्यापक होते है। विकास ! सुकर्णदान, गोदान और मुनिकन—ये परित्र रूप 🗓 जो दाताको

केते है। स्टबर्महार, गोहान और भूगोद्धा — इस शेष्ठ द्वानोको सन्ते सनुवा सम परवासे पर्या हो जन्म है। स्टब्स्ट्रायकी बड़ी प्रशंसा की गयी है, ग्रे और प्रकार राज भी अञ्चल एवं समान समितवाके हैं। पोत् करमतीया कुन इन सबसे अधिक काम है। निस्त युद्धे व्यक्तिकारी पन्त, काल, सक, भूता तथा असा और अह—ये सक क्याई पावकोंको हेरी पाक्षिते । अवस्थाको मध्य अपीक्षित व्यवकारिको को संश्रास्त्रकृतिक धनानि पासुओन्या शान निरमा जनत है. काले दला नगरमी होता है । खेकां के की-जी असमा अधीक और तिय है, यह चौद्र वर्तने के से को अधून कार्यको प्रधानको पुरस्को पुरस्कान् पुरस्कको क्रम करन भाविते । तुला-पुरस्का स्था तथा द्वारोधे काम है। को अपने लिये बारकार करो, उसे मराज्या वैकल और अपने क्रोसी सीती मधी बस्तुका दान करना नाहिने। दिल्ले, रातने, क्षेत्री संध्याओके समय, क्षेत्रकरे, आपी रातके समय गंधा भूत, वर्गकर और भविष्य—सीनी कार्यने पन, कार्या और

सी तारने ही हैं, लेनेन्क्लोका की उद्धार कर

इसके कर करकहरातना नक्तक एवं महारक्षण गर्मन करके समाव्यक्रात्वी कहा मुक्तियरीचे होता च्याचा १ पालागरनेकारी कवा जी शरक है, प्रथात वर्णन सुक्रमें सुने; याची पुरूष अवस्थि शासनार, भोगले हैं। रीरव, जुवार, रोज, मार, विकास का विश्वास, भारतकार, राष्ट्रपुरम्प, राज्यम, प्रश्लेषीय, चीच कार्यकारी केरली, इसे स क्रमीत,

प्रतिप्रकृत किये गर्ने मही क्रावेक

कुमा-पुरस्का दांग दुर कर देश 🖟 :

कृषियोजन, कृष्ण, असिवज्ञन, क्ष्मा राज्यका, कृतका, कव, विद्यासक, क्याःदिता, संदेश, कारण्युत्र, गमस, अपीर्कि, ग्रेजन, श्रध्येजन, जातिश्व, न्याचीरक और सराजारित प्राचारि बञ्चानी द:स्वरायक गरक का है। कासकी ! उनमें के नायकर्त-पराधन पूज्य प्रकाप जाते है, क्रमा क्रमा: कर्मन करता है; सामगान होकर सुनी । भी पनुष्य शाहकों, नेपालओं क्या गाँआंके रिक्ते दिलका कार्यकि निवा अन्य निवसी कार्यके दिनके प्राप्ती गमानी देता 🕏 अन्यक रूका क्षक भोरतना 🕏, यह पैरस मनकोर भारत है।

को भूग (पर्यक्त दिल्लू) की समा और सुवर्णकी बोरी करनेवान्य, गावको बद्धवरित्रे केंद्र कारनेवारण, विश्वासकारी, क्राराची, अवक्रमारार, कुरारोके प्रथमा अपहरण करनेकारत एक इन सबका संगी दे. यह मानेवा साम्युक्त नामक नामाने जान है। मुल्ले कथारे की इसी नाककी प्राप्ति होती है। ब्लीविंग, बाला, गी संबा धुनीयाः कर करवेले भी सहस्राध्यमे ही गिरमा यक्ता है। सरकी सीको वेजनेवाता, आधिक ब्यास सेनेकारक, केरब-विकास करनेकार राज अर्थ अवस्थे स्थाने-करब—वे सच पानै महरतेषु नामक नम्बद्धने प्रवासी जाते 📳 को नरायम नुस्त्र-वेका अपनाम करनेवामा सथा प्रमुक्त प्रति एवंचन कोलनेवाला है और जी बेहकी निक्त करनेकस्य, केंद्र सेक्नेनाता संधा अन्तर्भ स्त्रीते सम्बोग करनेपारम है, बे क्य-के-सम समाप जानक नरकार्वे जाते हैं। कोर विस्तेष्ठित जनक नरकार्व गिरता है। कर्माद्यको दक्ति कालेकाले पुरुवकी भी हेसी

+ वंदीम् रीमपुरम् » in will betaff president benaterte ber andere der benateren bit pengin filer same alle des benaterte and ही पति होती है। को पुष्प देखता, ब्यह्मण अलेका त्येश करनेवारे तथा अवसे अस्तानके निले हुए हैं, ने ग्रेजों की जनस्के और विक्रानमधे हेन करनेकाल है राजा के रावको दुवित (असमें निरमान्य) व्यत्सा है, पुरुष अवस्थि कृतिन रहित मानक नरवासी गढ़ वरीरपात जानक नरवाने पहल है। जे कामाने पक्षे है। से अपनारी क्रेका भी वृत्तित कह (बुहरीको हानि क्यूकारेके रिक्के स्क्रमें कीर्वज्ञानन करते हैं तथा को पुर्तिने आधिकारिक प्रयोग का दिलाप्रधाने कार्यात क्षिप्र व्यक्ते 🛴 के प्राचीवार जानक नाकार्य **पत्र) करना है, यह क्रमीक राजक राज्यों** रिस्तो है । इस रुवा ये रावा और की नैकाहें, हकते कता है, विनये कक्करों आके बक्रम है। को उसक्षम विकृतक, क्रेयक्स और चुन्नकोची क्याने प्रतस्य नवाचे जाते असीरिक्कोको क्रीकार (व्यक्तिकोको साम है। इस अवर्थक पानेक समान और भी विकास अस्तिका प्रत्य करों, अर्थन विक्रों किस

404

पदास है । से नवी जनामित कालाने हे वर्गकी मनोहाको सोक्षा है, अन्तरिक अस्तार-विकारके आहे है और पुरस-मध्यक्त स्विधिपाट चलाने है, से सुरूप यानक कान्यमें उस्ते हैं। को अध्यानक ही कुछोन्द्रो कुछान है, बह अस्तिकायः पात्रक क्याप्ते साम 🛊 । भेड़ोको केवकर जीविका करवनेको स्वा पश्चातीयो विका यानेयाने कार्या बंद्रिज्यास नामक नामको निर्म है। भारतिकारी प्रस्तान, स्थाप और वेट्स करा भी करी क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा

प्रकानके रिप्टे क्यानेमें आग देश है, से सम

इसी प्रदिप्तास अस्ताने सिसी है। जो

🟗) जोपान कर लेखा है, यह का साराज्यक

नरकाचे रिकास है। जो सन्त-सन्द्रशेका निर्माण करता है, 🖦 भी क्राप्ति सम्ब 🕏 ।

जो दिन अचलको केना नेन्स है, असन् राम

क्कार वरणा है, कहारे, अवस्थितकारियोर्क प्रा प्रात्तात है और अध्यक्ष न्यापन प्राप्त है, ये

स्थ-के-स्था स्टेसीय (युवक) नामक

परवार्थे विको है। जो खेळाव्यको केव्यव्यक्ती

है, क्लारे भी बड़ी गृहित होती है। बड़ा और

प्रात्मको स्था व्यापेनकात कोर कैनाको प्रदेशे

क्रार्थिक ३२ सची असोव्यक नार्थित जीवनिको देखती है। प्रत्योत्त्रीय नरका-मोरानी अन्तरत प्राप्तः असी अस्ये सुर् स्थापत्, कृति, पारवर, पक्षी, पञ्च, समुद्रेत, अर्थाता कारक-केवला नवा पुत्रुश्च क्रेमे और अंगली मोक्षा प्रकार कर तेने हैं। जिसने जीन कर्तने है, जाने ही परवाने हैं। जो पानी पूतन अपने परकार अन्यक्षित नहीं करूत क्षेत्रे स्टबर्ट Same Ba कार्यक्ष्यक्ष । स्थापन् पट्टो पहल् बाबोर्क मेरने पहान और राज् पाजेके रिन्धे ल्या प्रकाशिक कार्य है। इस अहीन प्राथकोरि शिने को-जे आपश्चित्र-सन्त्रकी कर्ग कराचे तमे हैं, इन सक्ते जनवान् । है राशिक्ष प्रसिक्त है लगान प्रकासन विका पुरुषके विकास कामानी कामेके अनवार प्रधानाय केला है, उनके लिये से

न्यानी प्राथमार्थ है, निन्ते शरकीये प्राथम बहुक क्रेम करते हैं । क्रे ओन का, क्रमी

और विकास अपने को और आसमें विकास कार्य कार्यन है, वे वरकार्य निरात है।

रुवाने दिया बीचे बारके एककाने को प्राणी

mpt dethannet stander transplear

क्रमें हैं और हैक्सरोग भी मैंने हुँहैं

मनकान् कियका स्वरण ही सर्वोत्तव अवस्थित है। अतःस्थलः सर्ववसर, रातने सक नवाड्ड आदिने भगवान शिक्का स्थान करनेसे प्रयन्तित इक्ष प्रमुख प्रदेश कामचे उदा कर लेक है। जनकान शिक्षके क्लाबले समझा काचे और देशोंका क्षय है। जानेने जाना कर्न अवना मोश्र प्राप्त कर हेला है। निलका किल जन, होय और पूजा आदि काते समय विरन्तर धरवान् व्यक्तरमें ही राजा शाला हो करके रिग्ये इन्द्र आदि प्रकृति साहित्यन पान हो अन्तराम (निक्र) ही है। मूने ! के पुरूत भवित्रपासके दिन-राम प्रशासन विकास मरन करता है, उसके सारे पालक का है

अले हैं। प्रावीको यह वाणी नरकमें नहीं यक्रम । यसक् और सर्ग—ने पाप और कुण्यके ही इसरे नाम है। इनमेंसे एक ती **्स देनेवाल है और दूसरा सुख देनेवाल** । क्या एक की बजा कभी जीती प्रदान कारनेकाली होत्ये है और काफी दु:ए। देनेवाली कर जाती है, तब वह विश्वय होता है कि कोई भी पहार्थ न से हु:समय है और न बुरस्यम् ही है। ये सुन्त-दुःस्त तो यनके ही विश्वास है। ज्ञान हो परावह है और अन हो बारिक्ट क्षेत्रका कारण है। या सारा बारका किए अल्बाब 🖟 🕯 । अर पाव विकासको निर्मा सुराते भौति करतु नहीं है । (#### th--th)

## मृत्युकाल निकट आनेके कीन-कीनसे लक्षण है, इसका कर्णन

इसके प्रधात द्वीचे, लोको और मनुजीका परिचय देकर संस्थानक फरू, शहर एवं की स्थानम् अवस्थितः वर्णनः विस्ता भवा । तदक्या भारतके विकास अवस्थाने पुरुषेक सनस्कारको क्षा-विश्वेष ! क्वीकारकी पार्वतीतीचे काम अवसरको विका कामाएँ सुनकार परमेखर दिलको प्रकार करके उनके को बात पूरी की।

पार्वासे नोर्टी— चलकर् ! मैंने उक्कारि कृषासे सम्पूर्ण यस जान रिक्य । देन 🗓 जिन मधौतारा जिल विकिले किस प्रवार जायकी पूजा होती है, यह भी पुत्रो ज्ञान के नवा। किंतु बच्चे । अब भी एक संकव रह गया है। यह संसंध है कालकाओं सम्बन्धने । केव । मृत्युका कवा विद्व 🖟 ? अत्रकुका कवा प्रमाण है ? अब्ब ! चर्चर में अल्प्यूट दिला है तो पुत्रो ने तक कर्ते करापूर्ण ।



महरेवजैने करा-सिचे ! अक्रकृष्ण क्रारि एक ओएले स्टेंबर या मीला

• वंदिया विकासका » एक्टब्राह्म स्थापन अस्ति ।

कारण, मेश और विद्वारका सरकार है जान, तब भी क: कारिकेट चीतर है कुन्यु उक्तानी

WHICE MARKET

पार्तिये। पर्ये। यो यह कुम्मेर सेके क्रेन्टिकारी विकासी पोर्टिका सम्बद्धाः सम्बद्धाः पर्ये कर्ते पर्ये कुम्सा, सम्बद्धी कृत्यु परि कः ब्रह्मेनेक भीतर क्रेन्टिका साहित्ये। सम्बद्धाः स्वाप्त

या अधिके संनिध्यमे अवद क्षेत्रेयाने अवस्थाने स्मृत्य नहीं देशसा, को स्था कृष्ट स्थान-कारण — अन्यसारस्थान के दिखाने देश है, तथ अस्पार जीवन क: जानने अधिक महिंदीता। देशि ! तिथे ! अब स्मृत्यास कार्य हाथ स्थानस्थ कृष्ट बहुत्वस्थ स्थानक क्षेत्रक के हैं। स्था अस्पार जीवन कृष्ट बहुत हो होने हैं — हैस्स सरका कार्यने ( मुसने संस्था नहीं है। अस

सारं अपूर्णि जैलाइन्हें आये लगे और तास् इत्स जाया, तय वस्तु वज्या एक कारतात ही जीविया गाता है—इसमें संस्था जाते हैं। गिर्मुच्ये जिलाइने जावा वस्तु एक्ट्रेस, इसमा जीवार मेश्ट्र हिल्मे जविया जाई परमा । पूर् और कारत सुमाने सारं से वस जानमा वाहिये कि कः वहीये कीरती-मीमाने इसमाने जाया समान हो जायारी। कार्याने ! विस्तानी जीवा सुसा जाया और कीरोड़ो भाषात निवानने समें,

क्लामी भी कः महीनेके भीतर ही मृत्यु हो कारी है। इन निवासने पृत्युकारको सम्बद्धना काविये। सुन्दरि ! कार, तेल, की क्या क्रीकने भी तक अवनी बनकाई न दिखानी दे या विकास दिखाकी है, तब कारनकारके जान

पुरस्का का जान केना कावियं कि उसकी थी अस्यु कः अस्तरो अधिक क्षेत्र वहीं है। वेशेवरि । अस मुस्ती कार सुन्ते, विस्तरो नोर्धिका जाँ स्थान । पार्वाचे ! ये क्षेत्रे असूनेचे प्रकार होनेकाले कृत्युके राज्यान कराने हैं। यह | अस कार्य प्रकार होनेकाले राज्यानीका कर्यान कराता है, कुले ! हेर्कि ! जाव कार्यानकाल का सूर्यानकाल

प्रभावित होते सम्बन्ध दिवसभी है, सब अपने

वालमं के व्यापनार्थ पृत्य के वालों है।

हारमार्थी, व्यापनार, व्यापना — हुने को न देखा

रखें अध्यक्ष किले साराअध्यक्ष हुनेन न के,

हेला पृत्य पृत्र परमात्रक कोवित द्यार है।

वादे व्योपक हुनेन होनेकर की दिलाअधिक
प्राप्त न के — सरकार पृत्रक कार्यों को के क्षाप्तिकों विद्यान की दृत्य को आती है। वादे

प्राप्त न के — सरकार पृत्रक कार्यों को के कार्यों

प्राप्त न के — सरकार पृत्रक कार्यों के कार्यों के कार्यों के कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यों के कार्यों के कार्यों क

स्वाहान व्यक्ति । यो जनस्वाह सूर्व और व्यक्ति शास असर देखार है और स्वाहत दिवाद नित्रे पूर्ण दिवसको देती है, यह अवस्था है क: व्यक्तिने वर वासर है। यदि व्यक्तिवाह नीती नविवालों आर्थार पुरस्का वेर से से वाकावने अस्ति आयु एक सार है क्षेत्र वादनी वाहिये । यदि मीम, व्यक्ति अध्याह वाद्यार निरमर बढ़ वाय ने वह पूक्त सीत है एक व्यक्ति मीसर ही वर असर है, इसने संस्था नहीं है। (अन्याब १७—१५)

कृत्योंको उस पुरस्का ध्रम् छ। यस ही सेव

पुर्वाच्य अस्तिकांच होता है। पुर्वा साहि

भूत सम्बद्धः अस्मे मतरकार्वे स्तीन होते 🗱

पुण्योके पाँच, करके जार, रेडके शेन और

क्षानुष्टे के पूज होते हैं । आकाकका एकाला

इस्ट के पूज है। पूजी आदिने को गुरू

कालको जीतनेका उपाय, भवका सन्दत्रहा एवं तुकारके अनुसंवान और

उससे प्राप्त होनेकली सिद्धियोंका वर्णन

आवारकार भी नाम होना है। यह पर्यकर मारा पदा विकास है। का सर्वक भी एकवल कामी है। अन्यने को रूप कर दिया था, परंतु अनेया प्रधानके क्षेत्रीकृत तम इसने आपको सुनि परि, तम आग विन इंद्राह हो पने और यह साल पुर: अपनी अपूर्णिकी आहे हुआ—पूर्णकः स्थाप हो गया । आस्त्रो सम्बंद समयोको पहाः— 'बारक । तुम सर्वात्र विकारोगे, विकास स्रोप तुन्ते हेवर जार्रे सर्वत्ये (\* अस्य प्रयुक्ती कृत्यानुष्टि होने और का निरामेक्षे वह बातन भी कहा सभा इहस्या प्रचान स्तून कर करा । अतः मोधूर । क्या धार्र ऐस्य मोर्थ स्वान है, जिसके इस बालको जा फिल क स्तरे ? पनि हो तो पुत्रो बराहके; वर्जनेद आप वोरियोचे सिवेमधि और स्वाप्त प्रमु

देवी वर्षतीने सदा— प्रको ! बध्यको :

दिला चोले-**--देविंग १ जेवा वेकाल, वे**ला, बहा, राह्मल, कल और समूख—विकासि द्यार भी कारावा जरू नहीं किया था इत्यान: क्षेत् को काल-प्रशासन सेपी है, से प्रारंभारी क्षेत्रेयर भी सम्बद्धीय कालको मह बार देते हैं। चरानेहे ! यह कहाचीरीक प्रतीप सदा उन पूर्णिक पुर्वाले सुन्त ही जनम होता है और उन्होंने इतका लय होता है।

है। आध परिचयत्त्रोर निर्म की प्रतीत ब्रांग्य

भारते हैं।

कारने को है, काने कार इस अकार है— कुछ, राजी, राज, राज और राज्य । उस्के सूत अपने पुरुष्ये लाग केव है, तम गा हो जाता है और क्या गुलाओं व्यान करता है, स्थ क्रमात अस्पर्धात होता करूका जाता है। केनेहरि । इस प्रकार तुन परिचे सुरेके

वकार्य कार्यको समझ्ये। देवि ! इस

कारण कारण्ये जीवनेची स्थापाने केलेको प्राथित कि या प्रतिकार प्राथत-

पूर्वक अधी-अची कारणे जाके अंतरक griften former uit a केन्द्रेय पूजाने साहिते कि सुराह आकृत्यार केंग्रांत विकृत श्राम (जन्मका) ज्ञार केनान्सस और। रसके जब पता लोग को जाये, जर समय क्रीपक

तर्वक अनुस्तित केनी व्हानीको संद सरके के प्रक्रीतक प्रकार रही। इस अवस्थाने अर्थितीया एव्या सुक्रमी देश है। इससे संस्कृते वादवा रहक हुआ अन् क्षणभाने क्या काता है और सन्दर्भ रोग्ने तथा न्यर अगरि बहुत-से स्थाननेका सीच नाम कर केल है। को सरकार अतिविद्य पूर्ण प्रमान से

कुलका अञ्चलको जेन बारम करे।

शक्षीतक अक्टुब्राका साधानकार करता है, व्यः कृत्यु नवा कामध्ये जीतका इसे जनस्ये स्वयान् विकासा है और सर्वत एवं सभवती

मैजलाब अबट होता है, बेबड़ो कान्यव प्राप्तत्व क्याचा एक है। और अल्पे

मितृतिको हेत्र सितृतिये ही निवल जानते है।

स्वकारांसे क्या करण होगी है, क्यारे

• प्रतिहास विकासिक • क्षेत्रर राजुर्ग निर्देशको अनु कर रेजा है। अनु क्षेत्र है। युद्ध कुल्ले की अक्षेत्र कीरी अस्त्राहरूमें कार्यारे कुछ कार्या कार्याला आव्याचारे होनेवारि स्थानका विकास देखा कार है, मिल काल क्युकारों इस सावकारों है, अर्थ प्रकार कर क्रम्में कुरवार मेंनी पूर्व रक्षभ हो इसके रिन्ने में कहना है सक स्तायक प्रेस्तर-वश्यको भूक हो साथ है। है। यह सम्बद्धान में ओसार है, न मन्त्र है, न सहकार मोनियोक्का प्रतिक्रित विकास विकास कीय है, व अक्षर है। यह अन्तरत नार with for at and man, filmy (पेक्स अल्पानीर अस्त्रक दिला चन्छने हो क्षाप्रकार हो जात है। देखि ! इस अवस्त की हार्चे क्षात्रकांद्र विकास कार कारण है। क्रम्बर क्रेनेकारम प्राप्त) है। प्रत्यास स्थारण देशे पान पाप्रवेकात दूका पुत्रकारको होत् हिल्ले किया हो जिल्ला होता है। यह प्रान्तका कान सम्बद्धानका है। प्रेले । सुन्नु सुर्द्धानके केरा है, जारी राष्ट्र गोलाको इन्हरासाल केली पूर्ण क्षान्त्रकोत्रो स्थल देश है। कुछ ब्रह्मुर्वेक शिक्षा स्थान अनुसंबन कार्य है। अनः में प्रकारके कवा कराने नमे इस सम्बद्धानको पानर भी को ब्रामी है, दिल्पे अल्लेख पुरुषेने स्वीत्ता विका है। क्याची अभिकास बाते हैं, वे चुकित में जो जाता करते का पा दे। का आवारको माने और पूक-मानती कारण करते हैं। यह स्थानक से पुरस्त, प्राचीको प्राचीतीह को पानी है। में प्राच भोजना पारण, पान-नीतर्था गेली mage: par mage 🖫 चीत, अधिकारी और सरक प्रशासिकी चीन, वर्गक (प्रमीत आहे), गुहु

प्रान्तकारी अधिनको सक्रमेन्यस्य अर्थन्यः यह राज वेगीको हर वेगेन्यस्य राजा समयो

भीत काम है। हमें कारका करून भूक है। बारों है। जो स्वेत कारणकारी नोहित है राज्यात्राच्ये वह जन्मे, वे व्यक्ते और क्रमुद्रि गरुवा खेलके क्षेत्री क्षेत्रे क्ष्मे है। मनुष्य सन्तेतवा संस्थाने सन्त नेते हैं, water web amongo well-to (परप्रकृ परकार) की प्राप्ति नहीं केवी । करपारकार प्राप्त है जानेका पहुला क्या-कृतुके क्यान्त्रे कृत हे कारा है। क्या-काले-काले परवासक हो कारा है, सब भी और असरका सामानाम पहुन गढ़ा निया है । यह दिल-राम कर जनकरने ही राजा हो । इस प्रमुक्ते कार्युर्वक जीताका युक्त ऐसा वार्यके सात हिन्तेने व्या प्रका प्रकार अस्तानका अस्तान हो प्रतिकृत कार्यकारका होता है, जो कृत्युको बीक्टेकारन है। हेति । अन्यास करन व्यक्ति। सी वर्गनी यह क्रम्य में उत्तरराज्य है। सरका में anneumen auf gen ausber seine werdereit wirt were bi mit in अन्यान करे से जान्या प्रतिस्था कना चेन्यान्य नार अन्या होना है, से मुक्तुको जीवनेकाम हो काम है और यो आन्यपुद्धिका सहस्र प्राप्त है। यह साम

(विकेश अवदि), प्रकार, ग्रीमा अवदि, क्रोड्डी, पुरुषि, प्रश्न और नवीं वेस-नवीर —हर से प्रधानके सम्बद्धिको स्थानकर कुंब्रारच्य अन्यास वर्षे । इस प्रकार स्था ही ब्यान करनेवारम केनी कुन्य और पानेंसे रिया नहीं केता है। क्षेत्र । योक्कालके इस सुर्वेका प्रथम क्रावेका को सब केवी क प्रांतीको पर्वे पुरस्त और अध्यस

\$400 CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED TO ASSOCIATE T बहुरिकुर करके अवनी और इरिक्टेकारर है। केनीको एरकुर्व करा प्रदा हो करा है। शुरत कांक्क्य है, में क्रमिनोची गरियों क्रुट्रिका विचल करनेवाल संबंध वन क्रानिक्स कर देता है। यह दिना, चून और व्या और मुख्यीर क्याने कुट काश है। देनेक्सी 🗓 कारि समाने जीवन है—हाने संस्था नहीं क्षत्र-वाला अनुसंबाद होनेवर इन्हानुसार है। सेवरा श्राप्त-जब है, को अधिकारो सम्बन्ध राज्येकाम है। सन्दर्भ स्त्रुप्ते प्रकृतक और मारको वियोग एवं प्रयोग सुरुवस नहीं बाल्य पहुल। कानने । जो को । चीवा करा-सर् है: निरामा संस्थित करनेवार किया ज्वाराम करने है। यह पन् भारतुर्व हेल्लाओको अस्तुबह कर रेखा है, नहीं होता। इसे परोपाधिका निन्दि जार दिल कुलको क्युक्तिको हो बात ही क्या है। है जाती है। वह सर्वह, सर्वहर्ती और बाजी और क्याचीकी कम्बाई का नाको इन्कानुकार काधारी क्रेसर सर्वत विकास आकृष्ट के योगीओ उल्लंध इकाले अनुसार जाता है, जानी विकासिक वारीभूत नहीं महारितींह प्रदान करती है तथा करती राज्य होता । यह स्वकृत दिना हो है, इसमें संक्रम कारकार्य की कूले करती है। प्रांतकों कर अही है। परवेकीरे । इस प्रकार मैंने तुकारे मीजा है, फिरो जोनी पुरूर ही उस्त सुनों है । सम्बद्ध सम्बद्धान्द्र करना करन्यतः पूर्णस्क

निवुक्कारा गलेको परिनेका स्पर्ध कृति बेही—प्रयो । बहे श्राप प्राच्यामाने माना है साथ। हैना सर्वान प्रशास है हो चोली चोलावा प्राथमिक पानुस्थाती

प्रत्यको । मान्यन् सिम्ने वका—सुन्तरि ! पहले कि केमिनोंके दिलकी कामाने पर पूछ uner t, freit argent übfertit कारनर विवय प्रश्न की की। बोजी दिला प्रवाहर कामुका कारण बारण कराव है, अस्तेत रियम्पे भी बद्धा गया है। इस्टीओ सेन-

प्रक्रिके प्रश्न कृतु-दिकालो कारकर

विका प्रचार जात होता है, यह एक चुटे

क्षेत्र । इस बीन्य-काले दूर-दुर्शनकी प्रतिक वर्तन विकास है। अब और पना पुरुष अप केले हैं। वंदरियक्क काम क्रमेकरे काहरे हैं। (MINISTER) काल का मृत्युको जीतकार अधरत्य जाले करनेकी चार नीणिक सामनाएँ — प्राणाचाम, भूमव्यये अभिका ध्यान, मुक्तसे वायुक्तम तथा युद्धी श्ली

अपने जालमें भी जंद आणे हुए सामानाने जीत

रेका है। इसकी विका को जननामु स्था

अधिको अधि वारनेमानी है । उसे अधिका

सक्रायक काराचा गया है। यह कानू बाहुर और

चीतर सबीत स्थात और च्यान, है। हान, विकास और समाह—समाधी अपूर्ति वासूनी

🛍 होती है। जिसमें वहाँ क्यूको शीत रिम्मा,

भूतको सीतनेकी प्रकार सद भारताले

राज्याको पाहिले कि वह बरा और

काने इस सम्पूर्ण कम्पूरर कियब का भी ।

क्रम बारण करनेवी स्तित क्रम के कारी है।

नेक्याकोः क्रियामके योगीको ग्रामी नियमिका

जीवीत स्वातिकारे स्वात्वे हैवराका

कार करता है, असके रियो कुछ भी असरक

• मंदित विश्वपूर्ण • Security of the Principle of the Security of t

No.

रिला हो; क्वोपि जेनकरका केन्द्रिको सिरीह प्रमुख्या है, या एव विश्वास सैरे भागेपाँगि भारता और भागमें सारत कुछ। बड़ा दिया। जान केवारे जिला प्रदेश वह माहित । मेरे पुरार मुक्ते जीवारियो सिहित्साम करता है, को वी का पह है। **\$--**\$कावर का चलके क्रम अन्ये कर बार्यको निरम् प्राप्त है, सबै समार योगीको प्रमाणनक श्रमका स्थान मानिके । प्रान्तवस्थिते स्थान विकास काल **विन्ध प्राप्ता है, ये आराध्यक्तेत्र प्रयोक्त** सहको मनावा, नेप, पैर और इस्केंद्रे कुछ है क्षण समान परिवर्तको अनुसा कर्ना साने of the state and from the author magin afte aport figh-rapide मानावेका तोच कर कर और प्रान्तन्त्रुपरे रेजे रहे। प्रान्तेक प्रा आकारका साथ प्राप्तकार है। कहा और पूर्व आहे. वह पा-सामार और आहे हैं। परेषु अन्तरकामृतिक आन्तरराजा केले आनेवर अस्थातक नहीं स्पेर्ट है (अवर्ध्य कुछ क्षे रहते हैं) । देवित ! जो दिवा रहे क्लेंक्स राज्या भागो प्रकृति अवधानने एक है। मार पीता है जब दिया प्रताबों जात है, बहुँ married forms are then अरुवायानके क्षात्र निवद सामा है। को है। राजेरे इक्कर एक प्रान्तका करना है, क अपने सन्पूर्ण मानको सीच हो गह गर हेत और स्थारोकको जल है। ये अलक्-रहेन हे राह एकामने समामन करता है, यह अरा और कृतुको सीलकर कार्युक्त भागम गरियोक हे आवासी विकास है। यह रिद्धोंके रूपमा, सतीन, नेवर, नरहाम और फीर्चको प्राप्त कर लेला 🛊 । अल्बी प्राप्त बायुके समाप हो जाती है एक को स्वकृतीय सीएन एवं काम सुपल्धी अधीर होती है। वेपेक्टी । योगी जिल जनार मानुके

यहाँ दूसने रचेन्नेकी वाक्तीरका बोस्सकर न व्यक्तिक हो, देले क्रम्य—एकाम स्थापने अपने सुकार अस्तराज्यर वैक्रावर प्रमुख और कृत (चाँच और होतुल नेक) वर्ष नार्वको प्रकारित प्रकारती हेत्र पूर्वप्राप्तानों के अधिका हैन अन्यक्रकारे ज्ञातील केन है, क्रो आरख्यकीय चोनी सैच्यानीय अन्यव्यासमूर्व कारणे विकास वार्रापर िक्षण ही देख राजान है — इसमें संसाय नहीं Er with proof digliosité magdar die and de ann and the safe desirates neg merk thelem den क्रमे पूर्वाच्या प्रवृत्ति विकास परित स्वयन्तर अन्यन्त्रसम्बे की न्यान सर्वनर का का ईवरीन न्येनिको ऐस समाव है। यह कोरी कोल, स्वर, फेसी, कारी सक इन्स्यानुबन्धेः सन्तरः रेन्यान्ती क्षेत्री है। चौहोंके योक्यो सरकारणी वालकृतिः कारत विकास का अधिकेता सम्बद्धाना कर्णक केली इक्कापुरत्य एक बारण कर्णकरम हो पाना है हमा क्लेक्टिकर क्रपेर भारत करके प्रोक्त काम है। वह केल काल-कालो प्राप्त काले उसी असीन्यु कृष्या, कुरारेचे प्रतीरचे प्रतीक कारणा, अधिका आदि पुलीको पा लेका, करते ही शर कुछ देवाचा, इतकी धालोको सुरक्त और प्राप्ता, अपूर्ण हो साथ, बहुत-से स्थ करण कर रेक्ट एक अस्त्राज्याने विकास प्रकारि विद्वितीको विरुक्त अञ्चलके प्रभावनी प्रदा कर रेगा है। को अध्यक्तारी को और पुर्वीद समान तेवाकी है, अभी इस

महान् क्वोतिर्मय पुरुष (करपशमा) को मैं जानता 🖁 । उन्होंको जानकर चनुव्य चन्नन वा थुरपुको साँच जास है। मोक्षके रिक्ने इसके शिया द्वारत कोई कर्न नहीं है। " देखि ! इस अकार पैने तुक्ते तेमस्तरको विल्यानकी बल्ध विधिका वर्णन किया है, जिससे जेंगी कारकार किवार काहर शायरकाठी जाह कर रीवा है।

देशि ! अस पुन: बूलरा सेंग्र करान बताला है, विश्वासे अनुव्यवदे कृत् औँ होती । हेकि ! ब्यान कारनेकाले कोनिकीकी चौधी गति (सामना) कतनी कली है। योगी अपने विलयों कहने करके क्याचेन्य प्रभावने भूपाद् अस्टान्स्ट केंद्रे । यह प्रात्तिको क्रिया कार्यक अञ्चलि जीवका चीवकी-सी आकृतिवाले मुक्तके क्रम और-और कायुका धान धारे । ऐसा कारनेसे अन्यभागे तासुके भीतर विश्वत जीवनवाची कराजी की उपवरने स्वाती है। इन वैद्योको कानुके छए। केवल सैये । बध् गीतल जल अवस्तवका है । को भौगी वसे प्रतिवित पीता है, यह बाजी पुरस्के अवीन नहीं होता। उसे पूरत-प्यास नहीं लगती । अवका शरीर दिल्ल और तेव नकन्। हो पाता है। यह सराने प्राची और वेपने

कोकेटी समानता करता है। सामने एडि करवाके राजान तेज हो जाती है और उसे इसकी की भागें सुनाको देने समाती हैं। काले केल काले-काले और ऐंगलने हो जाते हैं तक अञ्चलकि कवर्ष हुई विद्याधरीकी रामानाम काली है। यह प्रमुख देवालओंके कारी भी क्योंतक जीकित गुरत है तथा अवनी जलम मुखिके द्वारा महत्त्वतिके तुल्य 🛊 काल है। अल्पे इच्छानुसार विकारनेकी स्वीक आ बाली है और यह सक है सुली कार आकारों विवरणकी सीव प्राप्त मान निका है।

बरावने 1 अब कुब्रुवर विकास मानेकी कुत: कुतरी विकि वाल छ। है, जिले हेक्क्कोंने की प्रकार्यक किया रजा है। तून को सुन्ने । केमी पुरूष अवनी विद्वारकी बोह्यार राज्ये त्यन्तेश्वर प्रयास सरे । कुछ कारकरका देशा कारनेसे बढ़ प्राथक: लाखी क्षेत्रर गरेकी वार्थनक व्हेम जली है। तक्कार क्या जिक्कारे गरेकी पाँठी सक्ती है. तम बीतर पुथनका काम कामी है। उस सुकारके को बोनी सक्त पीता है, यह अन्यकाको प्रदा होता है।

(अव्यक्ति १७)

### भगवती उनके कालिका-अवतारकी कवा---समापि और सुरक्षके समक्ष मेधाका देवीकी कृपासे मधुकैटभके वधका प्रसङ्ग सुनाना

इसके अनन्तर साथ पुरुष, सर्ग, वर्षन सुननेके पक्षात् मुनियंनि सूतवीसे कत्रवर्षात्र), भन्त्रका, मनुषेत्र, सरकारादि- कहा—ह्याबेक्तओं बेह सूक्त्री ! इसने बेहा, पितृकरूप तथा व्यक्तिराणि अवदिका अववके पुरस्के चगवान् विवकी अवेक

केट्यूप्रेरी मुक्ति महस्त्राधीरकार्य करार. पर्यात् । क्षेत्र विक्रियोणिकुर्वित जन्म- कम्य विक्रो मानवाय ।

है। अब इंप आको जनकारी परावती क्षेत्र सवास है। क्ष्मका क्लेक्ट करिल कुरूव ब्याको है। पूर्वकरने व्यवस्थ पुरस्ते कार्र पराक्ष परमाना योग्रस्थी में अग्रह वेधाने पड़ी पान पड़ी थी। इस समय नेवाने स्थानके साथ है, के जब करते निकास जो उत्तर दिया, मैं बढ़ी करा बढ़ है; हुक्तोग to it de finisalist grow terbaget

इतिकानेले मुक्त राजनीय मान्या जुन्ने, को जाना है। विकार जरावनावाले वर्ग आदि करके राजावकारोने राज्यन रहती है कक कार्त पुरुवार्तीकी अनावता प्रदेश होती है, समुख्येको चीम और चीक्ष अनुस् कर्णकारी। उन देवी उत्तावी आरावक बीच हेन्न पूर्व

मानी जानामा अवते गुलोको पूर्णके मोंच वृद्धिकार कुम्म रिक्त हो स्टब्स्स है। प्राणी पूर्वत की बार्जी प्राणी प्राणा-कार्याके पुण अध्यानको गाउँ कोहो । मुक्तीने स्था—स्थानको । पूर्वापन मन्त्र है और सर्वत्र कुल्कुल है; क्वेडीट Til state steils mint affekt finadi 🗫 मो हो । यो इस कामाओ शुर्मा, युक्ते और बन्ति है, उन्हें परन्यक्रमानेक्री चुरिनको ही व्यक्तिकोने शीर्य प्रकार है । जिन्दका Fore were elfforg-recover allowablelle. विकास में और है, से पूछा करा है, प्रारम्भाव हैं, करवर माना और कुछ भी करा है। के रमक कारणोकी भी कारणका हेकेकी इलकी सुनि नहीं करते, वे बायांके पूछोते मोहित गांव भाग्यहीन है—हारूने संबद्ध नहीं

पुने। भूतो सावेगित क्यानार्थे विश्व परावर्षिक है । स्थापको । दक्षास्त्रका सबी और पानको अभिन्द्र एक कका हो भने है। अन्तर क्रियाम्बर्धे हुति पार्वती—वे उन्होर्स् हे कुत्र कुरु को सक्तर कर और अस्तार इस्से हुने। सुरुषी । अब इस्से परामानी मन्त्र है। है सुनीपूर्ण, बुधरे अन्यवारीका कर्मन व्यक्तिके । एक्की-सरकार, स्वानंकुकर, सिक्कर, देगीयक, कारकार तथा समामनोका मर्गामीह पारम अस्टेकार्ट में । इसके समान रेमानी क्ष्म पुरस्के पृथ्वेपर प्रमुख करने सारव ने ऐसे राज हुए को उनके हासने questions that the back small and थे। उन्होंने कुमल सुरक्षको राजवाकी कोरमपूर्वको करों औरते के दिन्हा ( उनके भीच राजका चक्र भक्तमा वृद्ध हुआ। कर्ने प्रमुक्त को प्रकार थे। अतः कुर्क भूकर सुरक्षको करका 🚮 । स्ट्राओंने सारा क्षम अपने अधिकारों क्षमे सर्वके नोरानपूर्वने विकास दिया। राजा अपनी कुली चुरीने आने और नहीं वरिक्योंके साथ क्षान्तर राज्य कारने राजे। पांतु प्रकार विश्वविक्रोंने बढ़ी भी आक्रमण बार्क अहे कार्यक्त कर किया । क्षेत्रकोत्रको सकाके क्याँ है। को काम्यानस्थाने विस्तृतकार आहे. तम भी प्रत्ये सन् वन बैठे और महानेपीका पास्त नहीं बारते, के संस्थानकी सम्माने को कर प्रतिक था, उक्त प्रक ३५ कीर अन्यव्यक्तने वर्गते हैं। यो देवी जनकों जिल्लेको काली अवस्ति अपने प्रकार कर क्षेत्रकर दूसरे देवी-देवातकोची क्रम्म शेवा हिन्छ। है, यह मानो महान्यीओ क्षेत्रकार प्रतास

ाम समा पुरस विकास वाले शुक्रमेके रिज्ये मनत्व्याचे जानकाचेद पास. अधेओ ही बोहेलर प्रधार हो नगरसे व्यक्त - क्यांकित -

W١

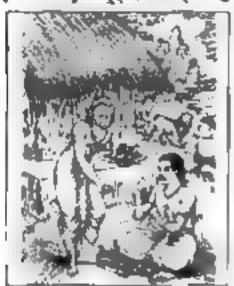

मुनिया आपना हैएक, मी मानी और पूर्णांके मानी ने लाई प्रेमी मानी प्रोच्छ मा दा का । मानी नेहानपरिती मानि गुँउ गई भी । जार मीन-मानू शर्मामानको गुर्ज से । मुनियो हिल्मो, अहिल्मों सम्ब मानेन भी हिल्मोंने का आपनानो मान अस्पर्ध के एक धा । स्वापनी प्रमुख्य नेपाले क्यापनी का आधारने प्रमुख्य नेपाले क्यापनी मोनि महिल्लाने मी आहि प्रमुख्योंको सेपाले महिल्लाने मी आहि प्रमुख्यान के मानि प्रथम, भीना मानि मानि कार्या कार्यान महिल्लान कार्यान क्यापन क्यापन कार्यान

क्या दिन राजा कृत्य कहा है निर्मान राजा मोहके पर्वापुत हैकर अनेक जवत्त्वे विकार कर रहे थे। इसनेने हैं कहाँ क्या कैता श्री कहेंजा। राजाने उसके चूहा—'नैया ! हुम ब्रोंप हो और फिलसिको पहाँ आये हो ? पाप भारत है कि दु:को दिखाओं दे रहे हो ? पह पूढ़ो कावजें हैं समाने सुराते पढ़ पद्र गान- सुरावद केंग्राहमार क्यांकिने केंग्रों हैकोंने क्षत्रि बहाते हुए क्या और पहास्तृत्वें प्राथित हुए अक्षार अतर दिखा।

वैश्व कोरण -रासन् ! मैं बैनम है। वैश्व कन सम्बद्धि है। मैं व्यक्ति कुम्पने सम्बद्ध हुन्छ है। परंपु मेरे पूर्ण और जो आहें। वर्णाः सोम्पने पूर्ण परंगे निकास शिवा है। आहः अवने प्रस्तानकोरे दुःयो हो मैं काने वर्णाः अवन्य है। कानसम्बद्धि को में काने सम्बद्ध में पूर्ण, मीतो, यही, पर्या-परंगे के सम्बद्ध सन्दर्भ सुक्किन कुम्पन-सम्बद्ध पर्या

एका योले—जिल पुरुवाली सभा वर्णक लोगी पुत्र अस्तिने तुन्दे निकास दिया है, अवस्ति वर्ति पूर्ण कोवन्तरे नहिंद तुन तेन करों बालों के ?

नैश्यमे कहा—कहान् १ आवने इतम बात बहुते हैं। आवनों मानी सारमधित है, नवारि बीह्यामचे किया हुआ नेश सम आवन्त नोहाने बहुत हो शह है।

इस साथ बोहाने मानकुर हुए हैएन और राजा केले पुनिया नेपाने पास गर्ने । कैस्पार्थित समाने क्षण जोक्या मुख्यि प्रशंस किया और इस प्रवास नाइ— 'नावान ! अस्य इस केलेंक रोष्ट्रधारको वाट कैनियो । युक्ते राज्यस्थानि केन्द्र दिवा और मेने पास कनारे प्रशास गर्दे संस्थेप मही राज्य किम आनेके प्रशास गर्दे संस्थेप मही है। और यह कैस्प है, दिस्से को आदि राज्यमेंने वालो विकास दिया है; नावानि अस्ती ओरले इहामी प्रमान हुए नहीं हो रही

• व्यक्तिक रेक्टर्स्ट • 444 String to addition by could be see the makes have a been a seed to enable blished by spirit and do be

है। प्राप्ता क्या कारण है? जातुने। जाती हैं, वे देती महत्ताना नवेन हैं? और राज्यक्रात्तर होनेवर की इस होनोक्ता कर विकास समार उनका आहुर्जन हुआ है ? यह क्षेत्रके व्यापुरत हो एक, व्यापे वर्ष भागे जुला करके सुहे करवाले र मुखीना है।



पूर्व केल---पास्तु । सम्बद्धाः प्रतीय-(वर्गा) कार्यका स्थापको बढी करे हैं : के ही अवस्थि गुरुको परिकार मोक्ष्मे हाल देखे है। प्रभो । प्रमधी भागाने मोहिन होनेक कारण बहुत आहे समान देवना भी पान राज्यके नहीं काम करते, मिरर मनुष्योची से कात ही क्या है ? वे परनेश्वरी ही रूप, सरव और सम्-प्रम नीवी गुलीका अलाव से स्वयानुसार प्रापृत्तं विकासी सुद्धि, कारण और संदार काली है। नुपलेक र निवर्तक क्षेत्रर के इच्छानुस्कर कम जारण कारनेवाली अस्तरियो जनस्या जनतं होती हैं, नही बोह्नेह येरेकी लोड काम है।

करि केले—जब साथ काम क्यानंबक साम्बे रियम का और योगेकर भवतान केवल केवली क्षता विकास बोनन्त्रिया अस्तर से सबन कर ये के. इसी दिया जनकम् विकाले कामीके मानते के अञ्चन प्रचल हुए, जो भूतरायर यम् और किरणंड मान्ये विकास है। ये सेने विकास कर अपूर प्रस्करणको

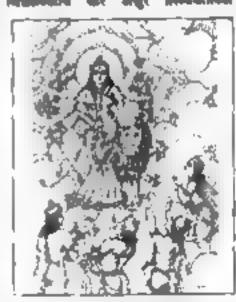

सुर्वको पानि रेकावी थे । इन्लेंड क्रबर्वे ब्यून बंदे थे। अन्ते पूरा श्रामीके कारण ऐसे विकासन दिवानी हैंहे थे, मार्च में सम्पूर्ण जन्मको रक आनेके रिली उद्योग हो । उन केनोर्व परवाद विष्युको समित्रे प्रयाट हुए क्रमान्त्रे ज्ञार विद्यासम्बद्धाः प्रक्रमते देशकर पूज — 'जरे, मू काँच है ?' ऐसा करते हुए राजाने पूरा-पूर्ण ! जो समयों चेत्रीया थे उन्हें पर दालानेके रिस्थे उसल हो पर्थे ।

स्थानानीने देशत—ने केनों देख असलका कोहित हुए उन होड़ क्षतवोंने लड़नीपतिसे करना बाहते हैं और धराधान् क्यार्थन कहा— युव हम्बो क्लेकवित वर प्रहण सकुरके बरलने स्त्रे धे 🗓 🗪 उन्होंने करे।' थरनेश्वरीका कावन किया और उनसे प्राचीत नारायण मोले—महि कुमसोगः प्रस्ता हो

मर्श—'अभिनेत्र !' शुक्ष इन दोन्ते दुर्वात ज्यातीको जीवित करते और अन्यास

चनकार नाराज्यको जन्म हो।" यनि नदरो है--इस प्रकार क्यू और कैरलके रासके रिये प्रक्रातीके प्रार्थन

सरनेपर सम्पूर्ण विकाशीयी अधिकेती माराजनी महाविद्धा फारन्त सह ह्मदर्शीको हैरकेक्य-फेक्किन सहस्रोह स्वयं प्रकट है महत्वतरोंके अवने विकास 🥩 । **अव**न्तर आकारायाची **छ**—'काल्यास्त्र। क्षे गरा। आच चुक्के मस्-केरणको

मारकार में सुन्दारे कान्यकादा नाक कार्यनी ।" मी काइकर वे पहानामा सीहरिके नेत और मुख आहिसे निकासका अञ्चलका महाके वृद्धिपवने भा काई हो गयी। किर तो देवाभिदेव ह्वाँकेस कनके जल के । क्रमीने अपने सामने खेनों केंग गय और केटभको केला। उन केलेके शास अञ्चल रेजली विष्युक्ता परिव इज्ञार क्येंग्रेस्ट,

कार्युद्ध हुआ। तथ महामानको उपायते सन्पूर्ण देवताओके तेजसे देवीका महस्त्रभगेकपर्ने अवतार और

तो मेरे हायसे जारे साओ । यही मेरा बर 🕻 (

इसे थे। मैं कुन केनोंसे कुतरा कर नहीं क्षि कार्त है—का असरोंके देखा,

शती पूर्वी एकपीयके बसमें सूनी हुई है; तक के केदनकों केंद्रे — 'हम केनीको देशी बन्द करो, नहीं बनले जीनी हुई बरती न हो । 'बहुत अक्त' बहुकर धनवान् विकृते अनंक परम रेक्सी कह इसका और अपनी जीवपर उनके महाक प्रमुक्त कार जाता ( राजन् । यह कारिनामधी स्वतिका प्रसङ्

क्या नवा है। स्थानते ! अब नदालक्नीके प्रमुखांकादी कथा सुनी । ऐसी उना निर्विकार और विराज्यर द्वेकर की देवसाओका दुःस क्र करनेके रिज्ये चुन-चुनमें साव्यारका मारम काके जबद होती है। उनका इनीरमञ्जल क्याकी इच्छापत बैभाव कहा गया

है। के सीराको इसरिज्ये प्रकट होती हैं कि भक्तका उनके मुन्तिका गान काते रहें। (新聞時 キャースペー

उनके द्वारा महिषासुरका वध **गापि महाते हैं----एकान् १ राभ्य नापने । इनके सिद्धारानपर जा बैठा और सर्गालेकार्ये** 

प्रसिद्ध एक असुर बा, जो दैनक्षित्रक प्रकार तिलोकीका राज्य कार्य लगा। तब क्रियेमनि कर्ना कता का। उससे क्सकित हुए देवना ब्रह्मानीकी करकारें नवे। महारोजनी महिन समन्य सम्बन्धः सन्य अक्रमी मी उन सनको साथ रहे उस स्वानगर

हुआ था। इन्त्यराज महिन सनका गन्दे, यहाँ चनकान् तिथ और किया देवताओंको युक्ते पराणित करके देवतम जिल्लामान थे। वहाँ गहैनकर सब

• अंदिया विकास क 444 AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR हिमाओं दिल और वेदानको नगरना अस्त श्रु थी। वेदा कादनके वेजने

जिला पहें है। इस अधूनने इन्द्र अवदि केन्द्रप्रभोको स्रोत-स्रोत-स्रो स्ट्रीस भूती स्रो है। कुर्व, कहार, काम, कुर्मेर, बन्द, हुन, arft, ung, mort, flaguer, afre कारण—१० समाह तथा अन्य स्टेन्डेनेट जी वी क्रांन्यको है, उन सबको यह स्वयस असूर अन्ये के प्रत्येत है। असी देशन्त्रक्षाओं green ger me Rem & e prefferb per 1886 विकास अन्यवादी प्रारंतानी असने हैं । असन क्षेत्री इसरी रक्त को और उस अनुबंध करका करान जीता की कोचे; वार्तविक करण केचे **ऐ**सर कारोने समार्थ है।\*

केरके को उन्हें के कुन स्ति। सा प्रभावकार पुरा परवाद विकार देवले करोहर पुर, भोगारे हेवले और सर were got at a speed thought him depleted appeals they what we

विकास समा अन्य प्राप्त कृतान्त्र प्रकारीकान्त्रे । अतिवर्त्तुत हुन् वे । इनके क्षेत्री कार प्राप्तान्त्रे महीकार कर जुलाया। के बोले— केवले प्रकट हुए में। कटिलान इसके मेलने 'बरनंबर् । कुरान्त न्योत्राहरूचे प्रत प्रकारों प्रधा अपूर और क्षत प्रकारों, तेनके वैद्य पूर् प्रकारकृत्यों जीतावर प्रजीतीनारि विकास थे । पृथ्वीति वेदारे विकासकी और विका है । प्रारोक्त क्षत क्षत अर्थानोवारी प्रकारकोत्र तेवारे केन्द्रे प्रपत्नीका अर्थान्यीत भाग्य को है उत्तेर वाही को हमें बारित जाति हुआ व्या ने केरेको अंकुरिको सूचीर तेयारे alle proud depletel ungelich frait सरक को थी। पारित्य कुनेत्रेट, की प्रकारिक, केनी के अधिक, केनी जीई १८८४ वर्षे, क्षेत्रे कार कार्युर क्रम अन्य नेवाराओके देवके जनक हुए में । इस जनार केन्द्रातिक रेक्टरे प्रकार हुई परस्थानक न्यूनी है का परनेवृत्ती थी। सन्पूर्ण houseled behaltet wax al er definit bereit me democked mer pf क्षप्त हुआ। परंतु अन्तर कार कोई अन्तर की का क देश कहा आदि देशेवरोंने किया केवेको अस-समाप्ते सम्बद्ध करनेका विकार केम्बाक्रीको पद भार पुरस्क भारतम्, विकार । तमः प्रकेतरने प्रकेतरिको पुरस हिला और विकास अस्तर प्रदेश विकास समित विकास समान, विकास प्राप्त है है क्कारे क्या, अधिको प्रक्ति, समु अस्तर कोच्यों को हुए काव्यम् निक और देववाने बकुर तथा वालीने को से सरकार किन्युक्ते पुरवते अन्य अन्य वेकारकोके और प्रातीकी हुन्हरे यह एवं कार अवस क्रांतिके केन अक्रत कुछ । तेतावर यह महत्त्व किये । जनस्वते स्वात्त्वम्, जनस्वति व पुर अस्तर जन्मीता है को दिक्ताोंने अध्याता, अक्रमे कारणाह एवं सुनीको अवस्थित हो उस । पुनर्वतीके शहरूने रागे अनक रोजपुनीने अन्तरी किरते असिंह पूर्व अन्य केन्याकांके कर केन्नके जनक नहीं। कारणे कई समस्तती हुई सरा और विवार । सम्बूर्ण केलावातीके प्रार्थिके विवासक अल्पान थी, क्षीरपालकर सुन्दर क्षाप तथा हुआ यह आरमा नीधन तेन एका है एक जाने पुनने र हैनेकारे के दिना पना नेर महीके क्रमी परिवा हो पर्या । वह वर्षः क्रिके । स्वय ही अपूर्वे दिव्य पूर्वापित, वे कार्यन्य प्रतिकारित हेती और जी। जनक कुन्तर, ब्यूप-से पहे, अर्थनन, केन्द्र, अन्यक, पूर्वर, पूर्वक, विशेष और

कैन्स्स क्षेत्र करका खाने रहो। इसस

का क्षेत्रक समय कर-पार्ट्स हो बीको

रूप । इस राज्य राजाराज्य पुत्र क्षेत्रिके

बीनों न्येकोने कोई भी असूर बळारे सेरे

वी वक्तार सर्वधारावची हेती कहता

महिलाकुरपर कह गर्नी और अपने पैरते हो।

कारका उन्होंने पर्वचर सुराते अस्के कस्तुने

रतानी क्रिक पढ़ी सकते।

त्रीपृष्टिकों भी हों । निकासनीर उन्हें पर्यक्तः करोड़ों एकावारी महाबंद वहाँ का शहूंके । भारता भेंद्र किया। सामादी अनेक प्रकारके मिळूर, जावर, उदार, करास, बद्धार, मच और अनेव करण देने । संपुत्ते सदः कावार, कहा, कारत, कार्यर्ग, विकार,

प्रत्य रचे सरक रहनेकाली नाम्य है और क्या काररणका पूरत केंद्र विकास विकासको अञ्चलकु—के कथा अन्य अञ्चलकी कुर्राक्षकार

कामरीके रिक्ने विश्व तथा आधुनकके दिन्ते। जुरबीर सकरातुकार्वे हेलीके साथ युद्ध पारते माना सम्बारके रात दिये । कुनेत्ये उन्हें अधूनी (तने । ये अधू-वेद-वान अध्य-पार्ध्योगी

मत पात्र अर्थित विकास तका समेथि केला विकास कांगल के। इस प्रकार देखें अर्थर प्रेरकाने विकित्र रक्ताओकारो सुवेतिल एक प्राप्तार के विकास विकास पान

अकारको सुन्दर नारिको सुंधी 😅 वी । इत सरको तथा कुरते देवताओर भी अर्थुक्य बाद जीवतार वेतीके तथा पामास्त afte area-gree bare before comme each comme विकार स्वतान्त्र क्योंने व्यविक स्वयुक्त । तक देखी व्यव—रे क्या ! तेरी पुरिद् कार्यं प्रकारते गर्मन को। क्यां इस मार्थ नार्थ है। हु नार्थ हर क्ये करता है है

वर्षका माहो संपूर्ण आकार पूर्व हहा। कार्य को परिचर प्रतिकारि हो, विकास गीनों सोकोमें क्रान्कर कर राजी : क्यो स्तुप्रेमि जन्मी नर्माक क्षेत्र क्षेत्र क्ष्मी बोराने रागो । का राज्य महिवाहरते वीदेश हुर ऐजारओंने देवीची चय-सम्बद्धार ची ।

राजनगर एक वेचनाओंने का नविनावुर अन्ते बुक्तो क्यारे काहर अवस्थानिकारका वर्गातिक अवस्थाना विकारके रूपा । अभी अर्थ प्रारी से यह मनि-गर्गर समीक्षर ग्रम्म विकार सम्पूर्ण बैंगकेकीको क्षेत्रकला हेक देवनेची अवस्थित को रोक दिवा। अस्था निवास देख अपनी समान संज्याने बालब आदिते. होनेवर भी वह सहा-ज्यान देख देवीके साम मुतरिक्षा कर इन्त्रोमें इन्विकार के रावत्त्व कर पुद्ध करने राजा। तक देवीने बहुत कही एको हुन्। रोपको भरा हुक्त अहिनासुर को उस । साम्बारको उत्तरका सिर बारकार अस असुरको

सं व विषय प्रकृत कोटा समझ ५ ०० .....

arrang figur : anfa feit unt ficher uft

भारत निकारणे पांचा वह कि देवींने अपने

कामकी और लक्ष्य करने केंक्र और आने क्षयांची कर दिया। निर्द से अस्ते म्यूनिकार जाने देवीको देवा, को जानवी विभिन्नका 'क्रूब ! क्रूब !' करके दीवे पुश्

प्रभारते तीची त्येष्यपेको प्रकारिता कर रही. किये क्याचीत हो त्याधुनिही भागने और भी । इस समय महिक्सुरके द्वारा पारिता आहे-माहिकी पुरात करने राने । उस समय

 विद्यास विकादशका क **vt**é \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* इन्द्र आदि सब वेक्ताओंने देवीकी सुक्ति दुवसे देवीके पहास्त्रवरी-अक्तारकी कथा

की। जबार्ट और आवे सने और अप्सवर्ष, कही है। अब तुब सुस्थिर-चित्तरे सरस्वतीके नुश्च कार्य सर्गी । समय् ! इस प्रकार मैंने आदुर्धानका प्रसङ्ख सुनो । (अध्यान ४६)

देवी उपाके शरीरसे सरस्वतीका आविश्यांव, उनके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुभका उनके पास दूत चेजना, दुतके निराज सौटनेपर शुभका

इस्पद्धाः युप्रकोचन, चण्ड, मुख्य तथा रक्तवीजको भेजना और देवीके छरा इन सबका मारा जाना

मानि महते हैं--- पूर्वकारको सुन्य और - फैरककपिनि १ आध्यो नकस्तर है। आप निवृत्य नामके से प्रमाणी केम के, को आयसमें भाई-भाई है। इन सेनोंने बराबर

प्राणियोम्बान समान क्रिकेकीके राज्यपर बलपूर्वक आक्रमण किया । क्यारे पीडिय

हुए देवताओंने दिवसका वर्णनारी सरक ले और सम्पूर्ण अचीव्हेंको देनेवाली सर्वभूतवनमें देवी उनाका सम्बन् किया ।

देवता जोले — महेबारि दुवें ! असमबी क्रम हो । अधने चक्रकनोका जिम करनेकारी

देखि है आपन्ती जब हो। अस्य मीन्हें श्रीकोकी रक्त करनेकारी किया है। आपको बारेबार नवस्वतः है । आव ही केक प्रदान करनेवाली परा अन्या है। आध्यके बार्रवार नमस्यार है। अध्य समक्त संस्थरकी

क्रपति, स्विति और संद्वा करनेकारी है।

आवको नमस्त्रार है। कारिनात और संध-क्रम पारम करनेवार्ल देखि ! आवको श्रम्बद्धार है। विजयन्त अन्यका ही त्यक्य है। आप ही श्रीकिया है। आपको जनकार

प्रयोधारि ! सायको नगरकार है।

🟚 काल्याएकै और धूकावती है। आपको आरंबार नवकार है। आप है जिनुरसुपरी और पल्यूरी हैं । आपको बारेबार नगन्त्रर 🕯 : अभिन्तः, विश्वका, कन्त, महश्ला और

किल्लासियी — से सब्बी आयके ही विधिन्न

ल्लांबरी संज्ञारे हैं । इस सभी क्लांमें आपकी

बस्तकार है। ब्रेग्धी (मता अथवा

कामधेष्) कामें आपको नककार है। घोर आकार धारण करनेवाली आवको नमकार 🕯 । अयद्वक्रिकासमये आध्यके प्रयास 🕸 । नित्व महाविद्याचे कथमे आपको बार्स्वार नवस्थाः है। अस्य ही संप्रधानसंस्था भारत्य करनेकाली स्वप्नणी है। आधनने नारेनार नवस्त्रकर है। नेदासके हारा आपके ही स्वरूपका कोच होता है। आपको नगरकार

करनेवासी अस्य जगरूनाको बारेबार नवस्थान 🕯 । देवलकोंके इस प्रकार सुति भागपर

ै । आय परमान्या है । आएको मेरा प्रचाम है। अनुकालेटि इद्यापक्षीका संवालन

<sup>+</sup> देख कक्:— अथ दुने भदेशती जन्माधिकनकीये । कैलेक्स्यानमाहिनै शिक्की से उसी नकः ॥

बरदाकिनी एवं कल्कलक्ष्मिकी औरी देवी बहुत प्रमात हुई । उन्होंने समस्त देवनाओसे मुद्रा — 'आयल्प्रेग वर्षो किसकी सुरी। कसी है ?' तब उन्हों गौरीके जरीरने एक कुमारी प्रकट हुई । बहु एस देवताओंके देरले-देरले शिवस्तिमे अवस्तुर्वक केली—'वर्ष १ वे प्रयक्त कर्गनारी देवता निकृष्य और मुख मानक प्रवास देखोंसे अखना नीवित के अपनी रक्तके रिजी मेरी सुद्धी करते हैं।" पार्वलीके एवीरक्षेत्रासे था कुमारी निकासी बी, इसलिये कोविको नामसे प्रमित्त हो। महेशिकी ही सम्बद्धार कुल्लानुस्का कहा करनेकाली सरक्तती है। उन्होंको उपलब्ध और पढ़ीकारच भी बढ़ा गया है। सम्बद्ध शारीरले कातः प्रकार क्षेत्रेके कारण के इस भूतलयर माराष्ट्री भी बाइलानी है। उन्होंने क्षणक देवताश्रामे कहा--'तुक्कोन निर्मक रहो । मैं स्वतंत्रा 🖟 । अनः नितरीयत सहारा रिच्ये किया ही सुन्हारा कार्थ सिद्ध कर हैगी। ऐसा करूकर के देवी स्वकार वर्षी अञ्चल क्षे यूनी ।

क्ष दिन शुरू और निक्कांट रोजक क्या और मुख्यने देशीको देखा। स्टब्स पनोहर रूप नेजीको सुरू प्रदान करनेकास्य मा : उसे देशमें ही में मोदिन ही सुन-पुर

क्षेत्रक पुर्वापर निर वहे, पिर होशमें अवनेवर में अपने राजाके कार गये और आरम्पने ही सारः वृत्तान बताकर बोले---'ब्ह्नाराक ! इय दोनोंने इक अपूर्व सुन्दरी नारी देली हैं, जो विवासकोर राजनिय जिलास्वर रहती है और सिंहपर समारी कारती है।" क्याइ-मुख्यारी यह करा सुरकार बहुत् असुर सुरूपे देवीके पास शुर्मीत कृषक अवन हु। भेजा और बहा-- 'हर ! क्षित्रसम्बद्धः ब्होई अवूर्व सुन्दरी रहती है। तुन कहाँ काओ और उससे पेरा संदेश कडकर क्से प्रकारकोक चर्च से आओ ।' यह आहा पाका क्षत्रकारियोग सुनीय इंबारक्य गया और जनक्या महेवरीसे हर हत्यार केरण ।

दृतने कहा—केवि ! केव सुरवासुर अपने महान् वस और विहासके रिजी मीनो लोकॉमें विकास है। उसका छोटा भाई निकुर्म भी बैसा ही है। जुन्मने मुझे तुन्हों। बाल कुत बालकार भेका है : इसरियमें में यहाँ आधार है। सुरिधारि । क्राले को संदेश दिया है, उसे इस सबर सुने । 'केरे समराङ्गणायें इन्ह आहे. टेक्साओको जीनकर उनके समक रखेंका अधहरण कर प्रैन्था है। बाहमें देवता अविके पिके पूर्व वेदालामका में उनमें ही

**नन्देः भृतिकाराधिन्यैः कालावैः नन्देः काः । तमः । अग्रत्यांकारोत्वीतरिकार्याकार्तिकः ॥ महारिक्तकप्रमाणके जनसङ्ख्या अन्य । विकास सम्बद्धान विकास के अर्थ अर्थ ते ॥** मुक्तेंद्रिक जनसङ्ख्ये जनसे मेरकावसे ( क्लोडस्य क्लान्डस्ट्ये स्पात्रको नही नमः स कार्रासपुरस्त्वने कराहाचे हे उन्हें उन्हें (अर्थाकार्य रामसूच्य विकासये नामे राम स जनारै पश्चराने हे विकासिक को का । दोव्योक्ये जानूना हमें मेशपुरीक्षदु है ॥ क्योजन्त्रविक्राको विकासी को का प्रकार क्यानिकी स्थानी है को जा है। न्यो वेदारानेदाने काले परकारो । अन्तर्वोदिकाक्ष्यवर्गकार्य रावे करः ॥

• वंदित नैन्यक्षण • \$4.000 \$4.00 \$1.00 \$2.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00

काचोन बारता है। मैं पानता है कि तुम सुरक्तर का कारण कामेकाल द्वान कृतित बिजोंचे का है, रूप क्लेंबे बनर रिका है। इस्तरियो तुम कामयानित रतने साथ मुक्ताो अवना मेरे नाहिन्हें अपूर्णिकर असे (

कृति हैं हैं। इस्तार यह स्टेश कुल्यार बुरायाच्या भागवान् दिवाकी प्रान्तवानगरः बहुत्स्वयाने इस स्टब्स बद्धा ।

देनी बोर्सी—का ! सुरू रूप काली हो । हुन्हारे प्रध्यनमें कोड़ा-पर की अस्तर नहीं है।

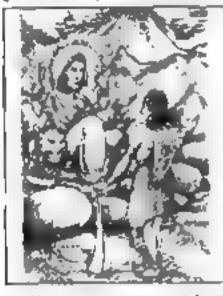

क्षांसु कीने पहलेको सुरक्ष प्रतिदास कर तरी है। उसी सुने। में नेत बनंद का कर है, को चुने मुद्धारे जीत है, उसीको है पति क्या सकती 🗜 गुरुरेक्के मही । यह नेगै कवल अनिका है । इसमेन्द्र पून पून्य और नियुत्त्वको नेरी यह Mittel unt ib : für per fremit der प्रक्रित हो, मैला में करें ।

वेबीकी यह मात सुरकार सारण पूर्वीय सीर क्या । व्यक्ति जनार अस्ते विश्वासकृतिक एक्को सब को बसली। हुउसी बात

हो का और कामानोंने केंद्र सेनानी कुल्लामे केल-'बुल्ला !' क्रिक्सकार कोई सुन्दरी रहती है। हुन सीम वहाँ पत्कर केरे की का का जाने, उसी तरह की से मान्त्रे । असुरक्षमः ! उसे सार्वेने पूर्वे पन व्यक्ति पात्रक व्यक्तिके । धर्मी, व्यक्ति पुरु करना को से हुएँ जन्मपूर्वत उसके साथ पुर ची करण स्थापित ।"

पुरुष्य हेर्स अस्ता नासर देख ब्रालेक्ट क्रिकारकार गया और उसके अंक्ष्मे अक्ट हुई चनको कुन्नेश्वरीके an - Perfeife ! भेर भागीके साम करते, नहीं के नूनों सरका क्राईन्स : मेरे सरक साह कृतन असुरोको केन हैं।"

देखें कोजी-कीत ! दुखें कैनसम्बर्ध बेका है। यदि बुद्धे कर ही क्रानेने से पात करीकी । क्षेत्र पुरुष्टि किया मेरा बहुर्ग करना अवस्थानक है। मेरी ऐसी ही पराचार है।

देवीके ऐसा कड़नेवर दानक स्थानीकन अंदे क्याप्रवेके निर्म श्रीवा । यांद्र महेवारीने भू के बहुतन्त्रकारों कालो कर कर हिंदा । सपीले के देखी इस पुरस्तार पूजावरी व्यक्तको लगी । जनकी आराधना करकेरर के अपने भागोंके प्रमुक्तिक संक्रम कर करन्ती है । ब्युक्तक्रके जारे जानेकर अवकरा कृतिया हुए देवीके व्यापन विदेश प्रतास मात्रा अरले हुए राज्या अनुस्थानीको क्या क्रांस । जो न्तरेके प्रचे, में पान कई पूर् । इस प्रचार देवीने दिन बुक्तनेकाको गाँउ प्रत्य । इस लाकाको सुरका जाती सुरको पह क्रोध दिला। या अपने क्रेमों ओएंओ ब्रीकेने वृद्धावर श्र क्या। अपने कारकः कक्, पुरुष्ट मध्य राजवीय कामक असुरोक्ते

423 

भेजा । अञ्चल क्रमार में देख जल स्वास्थर मह गौरहकों कभी अपना भी। गर्ने गर्ने, वहाँ देनी विरायमान वाँ । अधिना कार्यन्त्री । इतिनी प्रश्लेखी और माधिन अर्थाद्दे सिन्दिक्ष्मोने नेवित तक अलगे प्रकारों । सर्वाप्त व्यविद्याची नहीं वरेगी : देखे ! हम सब समून दिशाओं अवस्थित करते हाँ औन कुठ केली है; क्लेंकि कारकारी भागवरी विकासिनीयो देशकर 🛡 हेंग्र

शाला और मोले—'देनि ! तून सीम ही हुन्द और रिसून्तके पास करे, अन्तवा सन्ते राज और महन्तरहैत परक करेंगे। कार्थ । शुक्रको अपन्त पति क्रम स्त्रे।

रोक्स्पार आदि भी उनकी सुद्धि करते हैं। ब्राञ्चको प्रति क्रम सेनेवर तुन्ते क्रम स्कूम आक्का प्राप्ति केली, जो केलाओके प्रेक भी समित्र है।

क्लको ऐसी यात सुकार परवेशनी शका मुकलकर सर्थ प्रकृत कार्कने केली (

वेचीने कहा —आदिनीय महेका परवाह परकारत अर्थेद विशासका है, के सकतिय बाह्यस्तरे हैं। बेद भी उनके रूपको अहि कारते, फिर किया असीहार से बात ही क्या है। क्वी स्थानिकारी में क्वम प्रकृति है। जिए श्रमीको भी। केले क्या प्रकारी है। शिक्षिते विकासी के बाजाहर करों न से बाय.

लाकि करेने पेले हुए हो। तुम या से कारणको स्वेद काले का क्रीय से से प्रद हेतीका यह स्रोप केंद्र सारोकाल क्या सुरुपर वे देश केले---'प्रशासिक अवने करने तुन्हें अवस्य सम्बाधकर पर नहीं हो थे। वस्तु वहि सुन्हों कार्य पुरुषी है

इस्ता है से विकार सांबर क्षेत्रर बैठ काओ और बज़के रिक्ट आने बढ़ी है इस सरह कार-विकाद कारी धूर् कार्ने कारक वक् गया और प्रमाश्चालने केनी क्लीवर गीकें ब्युक्तिकी कर्ण क्षेत्रे नगर्छ । इस नगर कार्क लाव त्रीरसपूर्वक युद्ध काके परवेष्ट्ररीने बन्द-मुक्तानीत महान् अश्वर नार्वाक्को बार क्षरम । ये देवनेरी असूर देववृद्धि कार्या अपने थे, से भी अन्तर्ने को का कान रोकारी जाहि हो, दिवाने देवीके नक unt fte

(SHIER Ye)

देवीके प्ररा सेमा और सेनापतिकोसदित निश्चन वर्ग शुभ्यका संदार

भूषि वस्ते है—सम्बर् ! प्रश्नेसनीय परामानकारणे न्यान् असूर शुलने इन सेव् देशोका बारा काना सुरक्त अन्त्रे अ वृत्येक गानीको पुरुक्त विन्ने जानेकी आहा है, को

हो विकासकी आहा रहाकर सीम पुराने हिन्दे प्रत्यान करें ।' निश्चम्य और सुम्म केने वर्ष्ट्र कर देखेंको क्वीक आदेश देकर श्वाप असमञ्जू हो एको भी नगरसे बाहर निकर्त । इन पहास्तरी सीरोकी आजारो उनकी भेजाएँ क्रमी तरह बुक्केंद्र रिप्ते असरे कही, जाने

संबाधका ताम सुनते हैं इनेसे सिम्प स्वतं में। इसमें महा—'आज मेरी अक्सो करकोन्युख परकु आनवे सुद्धकेंद्र रिक्वे दह माराम, कारकेय, मैच, देईर राज अन्य संबे हर हो। जा सक्य असुरसजने पुन-असरनक कही भारी सेनाके साथ संपठित

स्थानने पुरङ्गा, गर्नान, गेरी, विश्वित्तन, प्रार्थना से । प्रशुक्ती देशी ऐन्याके आकानन कासी और क्षेत्र आदि वाने कारको । उन सुक्रातः हैका जनकारने अपने क्युक्तर अवक्रा बाजोकी अस्त्रक सुरक्ता पुरुषेचे कीर हाई पहाली । साथ ही अधुक्रीको स्रोतात एवं जन्मको भर वर्ष: वर्ष: वर्ष: क्यो अको करवेलको परिवर्ध भी ब्रह्मका । भूत हेक सिंह

प्राण ही अधिका कारे थे, में उस रक्ष्युनियें औं अपनी कांत्र और प्रशासीक केन्द्रीको

+ विकास के व्यवस्था ।

आदिते आचारित अवुन्तते वे चेत्रु विकासकी अधिकारको अध्य-प्रदा स्थान किये पुरास्थलके का पहिले। विद्वार ही केरिया प्राधिनोधर समार थे, बहुत-से देश मोदीकी रीजन मेरे से और अन्य अपूर जिल्लाकों एकीन्सेके पर्यापाको प्रजीवर महार्थित जा रहे है । जल समय क्यूं सन्द्राप्तेचें विकृत पुरवाहों भूति सरस अन्ते-न्यानेको प्राचान गाउँ होती थी। क्ष्मीने अनुसर्काक प्राप्त अन्यक्ष्मकाने कुन्तीनीके रचनीन प्रतिस्था सांस्त्रीके पहुँचका राज अंक्रेग्ने युद्ध आराज कर हिला। मारेकार एत्यारी (श्रीप) जी काव्यान होती राजी, जिस्से सुरक्ता देखक ब्लॉप को र क्षा और पूर्वे आवालमें मान्य अन्यवा का भवार कृतिक रच नहीं दिखानी देख था। अस्तर अधिकारी व्हरिक्षे वैक्त केन्द्र formed afternoon flow gaptered असमार क्षा गये थे । पुरुषका, क्षावीसकार अस्त्र का र' यह सुनवार वह पहारची और तमा अन्य रम्पान्य अनुर भी मही अवन्य ५५ के समरमुधिने वानोको अञ्चल असरात्मे काम वार्षप्रोपी संस्थाने वहीं वृद्धि करने समा, कनो सदल बहाबी नारा असमे थे । जल महामानको काले वर्गतीके अस्ता को हो । जल समय उस रावहोताने वर्गा-क्रमान विकास करवन गवकन जोर-जोरहे. ऋतुका आलगन हुआ-सा अल पहला का। Person of it, with this then forestic राजान केंद्र भी अनमे नामेशे नातृत्वत् जूता, करते, विविद्याल, परिथ, बहुत, व्यक्तिका विकास करने रागे । अच्छी चुनिये चुनुनिष्ठ, अला, शुरूत सम्ब वर्षी-सही कारण हुए ओड़े गरीमें विकास कामबार कामबारेले पुत्र करने समा। बाले पर्वतीके करण किये जोर-बोर्ड देवदिन के थे। ये. समूत बद्धे-को प्रकार कुम्मार विदेश

421

भाग भरे । पुरानकारी कार्ते तथा कार्य संस्थात कुला और-जोर्ता कर्मक ्याने स्था । ा का समय विकास वर्गवर पाने हाँ रवर्गात आयुक्तां और अधोर्क सुर्केतिन firm helmb site iterate frager कार्याचे केल्स-'न्यूक्री : सूच-वैत्री कारका एक पर भी जार दिया भाग से यह व्यक्त प्रत्यक कर देश है। ऐसे मनेपूर milet gie ferman gant feiner fich कर को है ?' का कर कार्कर का रहान अपूर चुर के नवा। सब चरिएका देवीने क्या—'यह असर । सर्ववी क्यों को कारत है ? युद्ध कर, अन्यवा कारताओं मको ब्रह्मा दूशा गढ़ शहर सेची मान, अनेक प्रकारकी वालें जानों में और हो सनेके कारन समाजूनमें कहा कारने हाकिनीते. मसल्याना नेर उन्तो हुए रूपे। उन्नये नीवपर पाइरानी हुई चून्य-आनार्यानंते परित्येको परित्य का कि निवृत्तको पराकार, को असी सूर्

बरगकरको (क्यूप्रेरे)ओ वेरिक्योधि सम्बन्ध क्रमा क्रेस्टम सूच्या मार्थ भारी पासि कारिका क्षेत्रर जीने रिर्ट समी। क्षत-विकास समित्याले केच प्रथमित निरम्पार महारिक्षीके सरकर सहय को थे। करिन कर नानेके कारण योहीके समूह यह वर्गकर दिवाली के थे। कारियाले दिवाले ही देशोको जीतके पाद असर दिया समा देशीके माहर सिंहरे अन्य महार-से असूचेको अन्य अपूर्ण कर विका । उस रूपन देखीने पारे सानेनो का राजपूर्विको राजपूर्वि वरिक व्यक्तिकारो विकास हो स्थित का कार्त । कैरिक्टोमें: केवर पार्थने रोजालकी प्रतिक विकासी केरे में और अस्ती करते करेन बैक्काइ प्राप्त अल्पा कार्यो सी र

इस साथ क्षेत्र कुट्ट होने काम काइसीका महान् संका के जानेक प्रकार केने अधिकारी किसी को हुए तीचे वालेकर नियुक्तको जल्पार वरणान्यो कर दिया। aren't seeling spilingerich gibb weglie mit करेवर कुछ रोक्ट्रे वर क्या और त्यक बैक्कर अन्य चुन्काओं एक हो ग्लेकर-क्रिक अधिकारके पास गया । जाने सोए-बोरने प्रज कराक और शहरतेका कर mediant arguest given burrentle बड़ी तथा बेबीया सिंध भी अपने प्राप्तानीयो फिल्ला एक प्राप्त स्थान है। इस सीव murch mfeith attain-fun भूग च्या ।

केंद्र विद्यारको देखे की, अपने प्रधानको छोड़ी, विद्यानी विद्यालो अवस्थाने प्रधानक निकार रही थी। यस्तु देवीने एक करवाने हारा जो चार निराम्य । सुम्मके माराने धुर सामोके केवेने और देखेंके माराने सुर वालोक कुम्बने स्थानो पुन्नहे कर दिये। arraging without the freque popular are च्यान् अपूरणः अध्यक्षः विकासः । विद्यालको चेक्ते पूर्वित हे वह इन्हेंद्र हुए। नेक कार विके उपलेक्ट निर्देशको वर्गकारी स्वीत सामान, पूर्ण क्या समुद्राले करिया कुरका पुत्रक समितिया है। नक्षा स्वयंत्रका कुर्णके अस्तरात्ते क्षेत्रेकाचे व्यक्तको स्कूका का महत्त्वली अञ्चलने दल इजार नहीं कारण का साँ और वेमराओका को नाव करनेने प्रकार प्रक्रोपुरत सिक्स्सील महेक्से विस्थानर शासन्य करका आरम्प क्रिका । असके करमने हुए ब्यानेको ऐएए-ऐएएने हो विकीन करके fifth figer seem afte an argiver कार्य प्राप्त किया । दिलाके सोकाराध्य व्यक्तिपुराने वृत्युको आह क्षेत्रन वे केने असूर करन कर्म नागी हुए।

का भागपालको विद्याल और कारका काश्वती कुमके भी भागेता प्रवास केर जातानों पूछ गरे, अन्य व्यापनो सन्दरीको काली और विदा आदिन का रिका तथा हैय देश करते जाकर है क्रों विकासीने जान एवं । नदिनोका आर रुख्य हो नव्य । मे बीव्य न्यानि महाने स्तारी । सर्वात काम्याके अञ्चल विकार, क्या-क्या बादु बहुने लगी, जिसका स्वर्त विरामी सम्बद्धा अनुस नोवक हो को । यह जुन्हार प्रतीन होता का; अन्यत्रक निर्मेत हो देवीने कुरवारे पाक कि 'कुर पुक्राने पाक क्षेत्रकारों और अक्रिनिने किर विकासकृतिक कहे पहें कर केवल केट पहलागाहि आहम कर दिये। इस अवदि को — 'कन हो , कन हो जनस्मानके ।' इस । एक देखन सुन्ही हो पने । प्राने । देशसम्बद्ध

क्षा-अस्तुको पुत्र अस्त प्रस्य प्रतिक संस्था । इस असार सुन्यस्थिक संस्था स्था-अस्तुको पुत्र अस्त प्रस्य प्रतिक संस्था । इस असार सुन्यस्थिक संस्था स्था-अस्तुको को सन्द्रापूर्णक कार्यका क्षान्य कार्यकालो केली सरस्यतीके परित्रका वर्णन

मंदित विकासक +

धा पार करता है, वह इस लोकों केन्द्रार्थन किया गया, वो स्ताकार रूपके अंसर्थ प्रकट भोगोबा कार्यात करके प्रस्थेकों गया- व्हर्ड थी। मानाने प्रतासी प्रमाणको कार्य है। (अन्याप ४८)

ж

हेजताओंका गर्व दूर करनेके रिज्ये तेज:पुद्धकारिको उनाका प्रापुर्भीय पुनियोग कहा—समूर्ण प्रकृषीक सहस्रतर क्री समय उनके समझ

पूर्ण हाला कुल्ली ! पुजरेवारी हालके. पितरे राज्यारी हाला हुई थी, अवकारके पूर: वर्णन वरिधिने ! वे देवी परावद्य, पूरामपुर्ति, ईश्वरी, निरामका हेली हुई भी सामार तथा निरामपदावर्ग करी वही जाती हैं। स्टूलनीने कहा—सम्बद्धी पुण्यो ! आवारोग हेलीके हाला दुवं बहुन परित्रकों प्रेमपूर्णना हुई, जिल्ली जान्येसकाने म्यूब्स प्रमुख गतिकों हाल है। एक सम्बद्ध विद्याओं और एक्लीने वरद्धा बुद्धा हुआ। इ सामें बहुनावर्ग प्रमुख हेलाओं कर्मने

MAG.

आवारोग वेतीके जन्म एवं महान् वरित्रकों प्रेम्मूर्वम एवं, जिसके जानकेम्याने प्रमुख पाम गतिको जात्र केम्म है। एक सम्बद्ध विमाओं और एउकीने वर्षण पुत हुआ। उसमें महान्यकों जनकों केम्माओंको जन्मी प्राचीत्ताम कहा गर्म हुआ। में जानकारीको जन्मी प्राचीत्ताम कहा गर्म हुआ। में जानकारीको सम्बद्ध को कि 'इसकेम धन्म है, क्रम्यकारोको केम्मा है। अपुर क्रमा कम कर रेने। में क्रमानेमान अस्त्या कुसक जनक वेशकर प्राचीत हो 'साम कमें! जान कसे!' सहोत हुए वास्त्रकारोकों पूस गर्म। इसका क्रमा असूत है! इसने आक्रमां क्रमा किसक करनेन स्वार्थ है! अही! मेन्नाओंका करनेन स्वार्थ है! इस क्रमार में क्रमानेमान

श्रीम श्रीकने लगे ।

के पूर् गर्मके करावर बुधने सने—'यह क्या है? यह क्या है?'उन्हें व्या करा नहीं क्या कि यह क्याका (अन्तरती अंग) कर स्वाह जनाव है, को क्यारत्यीका अधिकान कुछ करनेकारण है। कर समय केवराय हमाने हैक्याओंकी स्वाह है—'इन्याकेग सरकी और प्रवासी-क्यारी परिकृत करते क्या करा है।' क्यारी कराके यह क्यार्टिंग करते स्वाहित्य कराके क्यार्टिंग करते से ?' उस पक्षक संस्था हम प्रवास पुरुषेत्य कर्मकेश अधिकानकूर्यक करते — 'में वास् है, सम्बूर्ण क्यार्ट्स प्रसार है भूक समीबार

देकता एक महान् पुत्र प्रकार हश्तों भी

बहुते कथी देखनेथे नहीं जाना था। दने देखकर इस देखना जिल्लाकी पर गर्ने। वे

संवादन करता है। जब कर महानेसने बहा— बाजों! भदि हुम जनस्के संवादनमें समर्थ हो तो यह तुम रका हैंशे। है। इसे जनने इकाके अनुस्तर फाराओं तो सही। जब मामूरेकको सभी उपाय करके जबनी सारी जिक तथा दी। पहि यह

पन्येक्षापे 🏚 🚌 स्थानर-जेनमञ्ज सारा

कारत् ओराओर है। मैं ही समस्त विश्वका

रिक्का अपने स्थानसे विकास भी व इस । इससे बाबुवेद लब्बित हो गर्व । वे कुछ हो इन्हरी संप्रयो और नवे और अवनी पराजवके जाथ बढ़ाँका जात करून उन्होंने सुरम्भा । के कोरी — 'देवेन्द्र ! हम तथा स्तेन क्षते के अवनेते जनेश्वर होनेका अधिनान रकारे हैं: क्योंकि किसी क्रोडी-से क्यूका भी इन कुछ नहीं कर तकते।' तब इन्हरे करी-वारीसे समका देवनाओंको केंका । कव बे हरी जाउनेमें सपर्य न हो सके, तब हुए क्षेत्र एके। इसको असे देख यह अस्तर बुक्का रेज सरकारः अनुस्य क्षेत्रस्य । इससे हेंद्र को विशेषा हुए और पानी-पा nich-Brewn ben men f. unb क्रवेंप्रस्की में सरक लेता है।' सहवा-नेक्स्परी इन्द्र वारंकार इसी भावका किया कार्य रही । इसी समय निवहत कार्यायन शारीर कारण कारणेकाली व्यक्तिकारण्ड-इक्टनियों क्रियोंडिया स्था का क्रेस्टकोंपर बका करने और जनकर नर्व इतनेके किये वैक्कूक न्यनीको क्षेत्रकारे वर्ध प्रकट 💋 । में कर रोक:पुरुषे कीवने किराय रही थीं, अपनी कारिको दल्ते विकासकेको प्रकारिक बार गढ़ी भी और समल देवलाओंको मुल्लाहरूको पद उत्तर हो भी कि भी साकृत् पंत्रका परकाम 🟚 🕻 🖰 🐞 पार शाओंने भागतः वर, यस, अहम और अध्यक जारक विक्रों की । श्रीवर्णी समझर होन्दर उनकी रोज करती थीं। वे कही रमसीय द्वीरकी की तका अपने कुछ भीवनवर उन्हें नर्ज का। वे लाल रंजकी साथी

क्षा करेड्ड ज्यावस्तिक स्थान करवीसी वर्ष्ट्रीये सुत्रीचित्र व्याः स्थापी अञ्चलित्री, सम्बल् पुत्रीकी साविकी स्था पराव्यक्तसर्विकी का व्यवकारको इस उत्पन्न करा।

रूप चेटरें—में ही पराक्षा, परम नवेती, प्रमाणकीयों राजा मुगरानारकारियी



में जा तेय: पुल्ले क्रीयारे निराम नहीं थीं,
अपनी कारियरे क्यों विकासीको जमानिता
कार गई थीं और संस्था क्रेक्साओंको जमानिता
कार गई थीं और संस्था क्रेक्साओंको जमानिता
कारा है, वर्षत्त्वकारोंको है। में विरामार होयद भी
क्या गई थीं और संस्था क्रेक्साओंको
कारा है, वर्षत्त्वकार क्रेक्स है। में विरामार होयद भी
क्या प्राथ्म परावा कर हो। भी क्रि भी
व्यापता परावा परावा है। में ही कारी
व्यापता परावा कर है। में ही कारी
व्यापता क्या क्या है। में ही कारी
व्यापता क्या क्या है। में ही कारी
व्यापता क्या क्या है। में ही कारी
व्यापता क्या है। में ही कारी
होयर क्या है। में ही क्या क्या होती
क्या क्या क्या होती
क्या क्या क्या होती
क्या क्या है। में ही क्या क्या है। में ही स्थिता में हो
क्या क्या क्या है। में ही क्या क्या है। में ही स्थिता में हो
क्या क्या क्या है। में ही क्या क्या में ही
क्या क्या क्या है। में ही क्या क्या में ही
क्या क्या क्या है। में ही क्या क्या में ही
क्या क्या क्या है। क्या में ही
क्या क्या क्या में ही
क्या क्या क्या में ही
क्या क्या है। क्या क्या में ही
क्या क्या क्या में ही

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* एक्ष्मी और सरस्वती आदि सब्दर्भ प्रक्रियों मेरे के प्रकारके कम माने यसे हैं। हन्मेंसे को ७ जाभकर तुक्तोग कार्थ है अपनेको जेक्ड्रॉक जारायक करो। \* करी प्रकार में ईसरी ही समझ अध्यक्षेत्रों नवाली है। मेरे चनारे इन्य कामा है, मेरे भयसे ही अधिदेश सबको जलाने है उना वेश भार वातकर ही होवायासका निर्मा अपने-अपने क्रमंभि लगे गुते हैं। मैं सर्वक म्बरूप है और अधनी सीलाने ही कारी देव-रायुद्धायको जिल्ली सनाती है तथा कामी वैत्योंको । गावारी यरे जिल अधिनाकी पराधर कावक श्रुतियाँ वर्णन करती है, यह मेरा ही करा है। कर्मून और निर्मुल—ने

तथा ये सकल कलाई मेरे अंहाले ही प्रकट जनव को मानापुरः है और दूसस धुई है। मेरे ही प्रधाको तुमलेगोने सम्पूर्ण (प्रशासीम । देशतओ ! ऐसा जानकर गर्य र्रे,वॉपर विजय पापी है। युक्त सर्वविजयिनी- स्टेस्से और शुक्त शनसानी अकृतिकी

भागेंश्वर मान यो हो। जैसे इन्ह्रकाल देखीया यह करणायुक्त सकत सुन बारवेवासा सुत्रवार बाठपुरावीको नवासा है, देवक अस्तिधानको पासक सुबानार उर वरनेवरीकी सुनि करने रूपे-'क्लाक्रिक्री । अन्य करे । परमेक्री । प्रयास क्षेत्रके । साल: ! ऐसी कृष्ण करी, जिससे बिहर साची हो। वर्ष के से हैं

> बक्ते रूप देवत गर्व क्रेड एकामीका हे पूर्वमा विविज्ञांक स्थावेगीकी आरावना कारने रुप्ते । प्रश्नायोः । इस अकार मैंने शुपसे क्रमांद प्राहुश्रीयका सर्वन किया है, क्रिसंत अवन्यकारे पानवद्यी प्रदि होती है। (अस्पाद ४५)

सर्व विर्मुण केंद्री बहुदे हिनियां मध्या (स्वत्यक्रातंत्रम नैकं द्वितीयं सहस्वीतरम् ॥

को विकास माँ देख: स्रो स्ट भने विकास स । पसल

प्रथमिक: प्रकृति में सम्बद्धीय ह

企

<sup>»</sup> हमोन्द्रभ--परं ब्रह्म एरं व्यक्तिः जनसङ्ग्रहस्यानेनी । अहमेन्द्रनिय सम्बन्धे स्वरूपो मालि अध्यक्ष () वर्षकारकारिको । सारावर्षकुकः निरुषः वर्षकारकारिको ॥ हैस**्था**र्थि स्टब्स् क्टोनिरकुरकार्गके । न्यद्भीकर् कशकरा सर्वाकसारमेवारे 🗈 **कटियां कार्या** e Artiferalbrillen वयन्त्रकारमञ्जूषः । सः । रहेरात्वर्ताः Artis: attendit कर्ष है एकनः। गर्भारेष संवक्तवानेषाः सकतः पताः व वर्गीलहरू स्थानक वेतुन्त क्षाविद्वित्रस्य । स्वविद्यास्य मे वृत्रे वृत्राः सर्वेत्रसन्तिः ॥ महाप्रकारिकाः सरी नतेन्द्रव्यक्रमेश्वरी ॥ नर्शकानेक्यारिकः । सर्वेष सर्वमकानि मन्त्र श्वनवर्गः योग्धे मद्भवाद् वादि प्रकाः वर्षे दास्ति हरूकमुक्। होक्कारसः अवृतील सारकसर्गाण्यनारसम्॥ अञ्जितिकारमञ्जू । करोपि विकर्ष स्वयंक् असला निकलीसमा ॥ **बद्धारिके**क्यांच वर्षयके मृत्यूषं सु पर्वत है। अधिनाशियरं कार वाकारेंग कारणम् : महत्वे

# वेकीके द्वारा दुर्णमासुरका चय तथा उनके दुर्गा, शताबी, शाकव्यरी और आमरी आदि जाम पदनेका कारण

मुनिनेन करा—ब्यास्टा सूचने ! इन कर लोग जीतील दुर्गानीका वरित

सुनग काको हैं। असः अस्य और विक्रां अस्तुत लोरलरायका क्ष्मों सम्बक्त वर्णन मीचिये। वर्णअसिरोशको सुन ! अक्षां मुखारमित्रको नाम अवस्था सुन्यकपुत्र पशुर कामार्थ सुन्यो-सुन्यो क्षमारा का सम्ब

स्तर पर्वी होता ।

शुरुवी खेले—मुस्कि । कृति पान्ती निकारत एक असूर का, को कांग्रह महत्रमलनाय पुत्र का। असने प्रकारतिक बारतानमें जातें केंद्रोंको अपने हायने हत निम्मा का गया देखातऔर निर्दे अधेक पहर बाबार काने पूरालयर बहुत-से हेरी क्रमन मिये, निर्णे सुपंतर देवलीको देवता की मानित हो हो । वेदोंके अधूरण हो पारेवर स्तरी वैशिक किर्मत नष्ट हो यत्यी । इस शर्मन जन्मण और वेच्या भी दुरावारी हो अपे । य करी कर होता था, न अन्यन्त उस कर विकास पाला था। न यह केल का और न क्षेप ही मिल्या जारत था । प्रत्यक्षा भवित्रक्षण पश्च प्रदेश कि पृथ्वीपर की क्वॉक्क्ज़ें: किये कर्या केंद्र के गयी । तीनो लोकोने इध्यक्तर क्या गया । तथ स्थेग पु:सी हो गये। समझे सूक-म्बासका कान् कह सताने सना। कुँगत, वाकारे, सरीवर, स्वरिताई और सम्बा औ जरको रहित हो गर्छ। सन्तरम कुछ और रक्तर्रे भी सूच्य गर्नी। इससे सन्तर प्रमाओंके किलों बड़ी देखा का गर्ना। उनके महान् दुःसको देशका सब देखा

महेन्द्ररी चीवककार्य शरकार्य करे।

देवशानी नह- न्यानमें ! अन्ये सार्ग प्रमानी रहा करे, रहा करें। अन्ये सोकारों केने, अन्यक्ष सम होग विक्रम हैं। या हो सार्थें। हार्गिशनों ! रीकारों ! देते हुन्य जनमा हैन, यहनारी विहास, सुमान, कन्द्र, मुख्य, नहन् सर्वेश्वराती राज्येंग, कन्द्र, वेहन तथा महिनाहरका हुन्ये क्या किया का, उसी प्रमार हुन्ये क्या-नगर अन्यक्ष हैं संहार करें। मारावारी का-नगर अन्यक्ष हैं संहार करें। मारावारी का-नगर अन्यक्ष हैं संहार करें। मारावारी का केन्या कार्यों विका संसारों हुन्य स्वीय है, से उसे अन्यक्षित सहस्र कार्या है। कार्या है, त्या-तथ सीम हैं अन्यत्तर सेवार हुन सम्बन्धियों सुम्बी सन्तरी है।

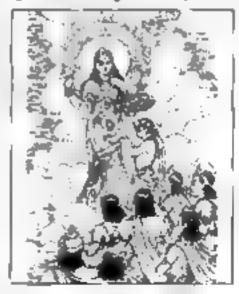

रेन्द्राजीको व्य व्यक्त प्रार्थक

- वंदिया केरलाव -<u> Lai islii ali i meri epigi qor pripares es a errerante con con copenie da da da inicipi di inicipi di in</u> कुरकार कुरकार्य देवीने कर समय अपने को कर्त, अन्तरिक्त और कुरविरा बद्ध पार्टी करना नेजोरो मुख प्रमान दर्शन कराया । बोलाइक यह गया, और पुरवार जा क्रमा पुरातकित क्रमानने विवास हुआ। क्रमाना हैल्पे करों ओसी हेल्पुरीओ जेर का और में अन्ये कार्य प्रथमि सन्त्रः हिन्छ। इन हिन्छ हेन्सओन्द्रे स्कृते हिन्दे

बहुर, बार, कारत क्या क्या प्रकारक पाये क्षेत्रक क्यानक विश्वास कार-पुरः निर्मे हुए भी। इस कार्यः चार्यः वर्षः का वेतेने वाहर आ गर्थे। विश हमाननीयों नहां सातों देश उनके राजी तो हैवी और देश होनीनें चेर युद्ध असमा है नेवोचे करणकोर अनेत्र क्लाब अवने । वे कार्यक्र होका राजार में देव और में रहा हेती सुर्ते । कहीने अन्यने नेव्हेंने अधुन्तानही स्कृतो भारत् प्रकारित की । इन काराओं प्रम प्रमेष शृह हो जमें और सरका ओवरियाँ भी विश्व नहीं। इतिकाओं और समुक्ति अन्याद कार भर नका। पुरुषेका वाल और Ant-desp with mean despey the pay प्राचने त्यां कृत करत क्षीको नामी। अनुके

मीओर्थ प्रेरं सुन्त पान और कुरे seferifik firk warden skun sept मिले । केवल, प्रयक्ति और प्रयुक्तिकीत सन्दर्भ जनी संदूष्ट के नमें। यह देवीने वेजनाओं के पूर्ण-'पूजान और प्रोप-सा कार्य विद्यु करी ?' इस संस्थ एक हेल्ल क्ष्मा होवर क्षेत्रे—'देवि ! अवके स्थ मोनिको संबद्ध कर दिया । अब कुछ कर्नेड कृतिनातुर्वक प्रया अञ्चल पुर्व केंद्र नावार प्रवे Cfeb i' ein ficht feinig' unter प्रकृ—'केव्याओं । अपने प्रत्यो संस्थे,

पारको । में प्रोत्य हो सम्पूर्ण केंद्र सरकर हुनों अधित कारोजी (\* च्या सुरक्ता एक देखा को जाता हुए : वे प्रकृतन मेलकामनके समाप नेतीकारी अनकोनि जनकारको परवेगाँव प्रकार कारोर अपने-अपने व्यवस्थे वाले गरे । विश

क्यानको मुख्य अस्ता वस ग्या का अर्थ। वे no-ab-no fuggis ares (C)rest विकासी केरी भी। प्रस्ति सन् कर व्यक्तानोके मान केलेक प्रकार पुरू आर्थ्य कुशा । इस सम्बंध निरम्बार उस रीस्क कारण पूर्वन केवाडी को अधिकियों सेवाई न्या कर है। इसके कर देवीने विकासकी कारते का कुर्रण देशको नार कारत। वह कुंच ब्यूको प्रतिदे गये युक्तको चालि पुरसीयर मिन प्रकृत इस अवस्य ईयुरीने का सन्त कृतेकातुर जानक कैनको मानका वार्ता वेद ment in America (such it fürb : तम देणका केले---अभिकांत । असमी इक्कोनोके रिक्ने असंक्य नेवॉर्ड पूक्त कर कारण कर दिवस था, इसरियो पुनिजन अल्लाको 'प्रकारको' क्योंने । अन्ये क्रारिस्ते करत पूर् प्राचीक्रत अस्मी प्राचन

रवेकोका परम-चेका किया है, इसरियो

राज्य । सामग्रहणार्थ केली औरती कारणार्थी

क्रिय-फिर्म कर देनेवाले तीचो व्यत्नीवर्ध वर्षा

होने राजी। हारी बीचले बेबीके प्रारीको

कुन्त कार्यक्रमे कार्य, तस्य, दिवधान,

क्षीरक, पुर्वाचर्च, बैस्के, क्यान, बुक्त,

बोक्स रिक्ट्राइन्टर्न और गराही—से इस

regulacy of speciary flow Present a araging their splitters and another respond

क्रमार हो। पर सबसे अपने मध्यासन

द्वीगी । विक्रो । अवनी कुर्वत कानक । म्बारीलका यम किया है, इस्तरिये स्तेत आप करणाजयनी जनवर्तको 'हुनी' कोंगे। केपन्ति । कनको प्रकार है। महाको ! आक्को क्यावत है। हान-क्रोपिन ! आवको सन्तकर है। आव प्राप्तासको धारेवस अवस्था है। उपन्यति आदि महत्त्वाकर्वोद्धार किन परकेवरीका प्राप होता है, इस अन्यस्त्रकोटी प्रश्नानहीका संपालन करनेवाली करवारी दुर्जाको मार्ग्यार मनकार है। बाल है आवलक हन, मानी और सरीरकी चहुँक होनी कारिय है। कृषं, प्रपत्ना उक्तै। जरीर—ये तीनो असमीड के हैं। इस आयके प्रमानको नहीं कानते, इसरेजे आकारे सुनै काके असका है। सुरेक्षी माता सामग्रीको ब्रोड्सम कुल्स मीप है, यो इन-वैसे अन्योक इंदिया। करके ऐसी इक करे। देति । अरक्को स्वय ऐसा ही यह करना चाहिये. किक्से हीओ कोच्य निरमर विधा-साधानीके निरक्षक व है। आन इससे समुजीका करा करती कें।

रेकी वहा-देशमञ्जू । क्रेने महत्त्वेंको देशकर गाँउ जन से उत्तकारीके काम क्यापी ओर क्षेत्रमी है, उसी तरह में हुन स्तको देशकर व्यापुत्त हो खेड़ी आसी है। सुर्वे न रेलनेसे नेग एक अन्य की दूसके समान जीवता है। मैं कुई अपने क्योंके सनान सन्द्राती है और तुन्हारे रिजे अपने प्राण भी दे सकती है। प्राप्तेन मेरे प्रति

<u> ANTONOMORPORANTANIAN PARTAL PARTAL PARTAL PARTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTAL PARTA PARTAL PARTAL PARTAL PARTA PARTAL PARTAL PARTAL PARTAL PARTA PARTAL PARTAL PARTAL</u> 'पानम्मधे'के जन्मे आन्द्री क्यांत अधिकारमे सुनोधित हो, अतः तुन्हें मोई भी निका नहीं करनी काहिने। मैं तुकारी करी अव्यक्तिकाम विवास्य करनेके रिक्र स्क्रीय काल है। मैसे पूर्वकालमें मुखारी रक्षके रिक्षे मेंथे देखीको पास है, उसी प्रकार जल्मे भी अस्त्रोका अंदार करीनी---इक्के मुखे संस्था नहीं करना नाहिये । यह मैं करव-राज्य प्रवृत्ती है। अधिकाने जब पुनः कुल और निकास जानके कारे केन होंगे. का समय में पक्षेत्रयों देवी उच्चाती क्योक्के गर्वने केरिसम्ब शहर करके गोक्करणे अपन क्षेत्रेगी और बनासमय इन अपूर्वका पथ करीनी । नवाती पूरी होनेके कारण का स्थल पूर्व लोग 'प्रचुता' करेंगे । क्ष्य में प्रचारको क्ष्य कारण करके आस्त्र कारक अञ्चलक पंच कार्यनी, तथ संसारक क्यूक कुहे 'कानरी' कहेंगे । जिस मैं भीप (पर्वकर) का करण करने राहधीको काने कर्नुनी, इस इक्स नेरा 'बीमहेती' नक प्रतिक क्षेत्र। जन-जन प्रकीयर क्रमुनेकी औरके बाधा क्रयत होगी, तब-तब में अवसर नेपार प्रकाशीया क्रमान कर्मनी—इसमें संस्था नहीं है। यो देवी क्रमहो बसी नदी है, वे हो सावस्थी मानी क्की है भवा क्वीको कुर्ग बद्धा गवा है । तीनी क्रानेप्रस एक है व्यक्तिका प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वीयर महेकरी प्रताबीके समान दूसन कोई दवालु देसता नहीं है; क्योंकि वे देनी समझ प्रवासीको संस्तृ देख में दिनों-क्य रेडी क गरी थीं। (अध्यास ५०)

देवीके क्रियायोगका वर्णन —देवीकी मूर्ति एवं मन्दिरके निर्माण, स्थापन और पूजनका महत्त्व, परा अम्बाकी ब्रेष्टता, विधिन्न भारते और तिबियों में देवीके इत, उत्सव और पूजन आदिके फल तथा इस संहिताके अवण एवं पाठकी महिमा

क्यालकी चेलं-म्बाह्मके, स्वाहत, राजीत सनसङ्घनार ! ये डमाने करण अञ्चल क्रियाचेगका क्याँन सुरुत ब्याक है। जा क्रियाचीगका लक्षण क्या 🛊 ? काका अनुक्रम करनेकर किस कारकी प्राप्ति होती है तथा जो परा अच्या उन्हमन्त्रे अधिक दिय है, का कियाचेच कहा है 7 के एक जाते पुत्री बताइये ।

हैरासम् । तुम किम सहस्रको कल पूछ गो हो, यह सम में बनाता है; ब्यान देकर सुनी । ज्ञानकेच, क्रियाधीच, श्राक्तकेच—के ब्रीमासम्बद्धी उपालनाके तीन नार्ग क्षत्रे गये हैं, जो भोग और योक्ष केनेकले है : विकास की शासको साथ रोजेन होना है, उसका कर 'ज्ञानबीग' है; उसका नक बसुअंके सक यो अंचीन होता है, को 'क्रियाचेन' बाहो है। वेनीके जान आत्काकी क्कताकी भावनाको चलिन्दोग करू नका है। सीन्दे योगोने जो क्रियायोग है, उसका प्रक्रिकार किया जाल है। कर्मने परित्र उपक्र क्षेत्री है, भक्तिसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे मृक्ति होगी है—ऐसा प्राप्तोंने निजन निजय नक है। मुनिकेष्ठ । कोक्षका प्रधान कारण चेन 🐍 मर्रम् कोनके ध्येकका उक्क स्टब्स

तिस्याधीम है। अकृतिको नावा कर्न और

सनावन प्रदानको प्राचानी अध्यक्त मानाच्या स्थानी सम्बाद्धे । अन होन्सेके अवस्थाको एक-कुरोने अभिन्न जानकर मनुष्य प्रेस्तर-ककरो मुक्त हो जाता 🕯 । 🤻

कार्याक्यून ! स्त्रे मकुवा देवीके रिग्ने कार, रकाडी अवाचा निष्टीका मन्दिर क्याचा है, अनुदेश पुरुषपुरत्यका वर्णान सुन्ते । अतिहित कोलके हारा आराधना रमञ्जूब्यारमीने चया—च्यान्द्रीयसम् करनेकाकेको जिल पहान् परनकी आहि होती है, ब्यू शारा परंच इस पुरुवको फिल जाता है, जो देवीके रिज्ये वन्दिर जनवाता है। श्रीवाराका पन्टिर वनकानेकामा प्रयक्तिया पुरुष अपनी पहले बोली हुई तथा आगे अनेवाली इजार-इजार पीडियोका स्टार कर केल है। करोड़ों जन्मोंने किये हुए नोड़े वा बहुत को बाद क्षेत्र रहते हैं, वे औनाताके मन्दिरका निर्माण आरम्भ करते ही क्ष्मण्याने नह हे अले हैं । जैसे नदिवंधि गहा, सम्पूर्ण नकेंगे क्रोक्तक, क्रमाने बच्ची, गहरहंने कता. और जमन क्योंने सुबीवका विकिष्ट स्थान है, इसी प्रकार समझ देवताओं में औररा अम्बा बेह मानी गर्नो 🕻 । मैं सनस वेक्काओंचे पूरुष है। जो उनके रिजे पन्दिर कम्बाना है, यह उन्ह-सन्दर्धे प्रतिष्ठा पाता 🖢 । कार्योः, कुरुक्तेत्रः, प्रचागः, पुष्करः, महीपरमध्य-सह, वैधिकारक्ष, अभरकाष्ट्रक-

(fig. og av 40 kg ( 122)

<sup>«</sup> मार्च तु प्रकृति निवास्थ्यम् । अप् प्रस्कात्। अस्ति समुद्रीतः गुम्को पानस्थात् ।

teb. Enthe participate in the partici

अपनीत न जाने हैं इस जन्मर जीनाम

करी, परंप पुरस्तान सीमानि, प्रस्तानीत, प्रतिकार और और प्रस्ता पानी कोई गोपानं, प्रमुत, अलोपात और प्रस्ता positi que séplit acom fore facili भी प्राप्तको सरमाना मन्दिर सम्बाधिकान म्यून नेपारकारको पुर्व 🛊 साम है। मानिक्त्रे (होस्स) मोद्र सम्बद्धाः स्त विक्रमे वर्ग किया है, उसने इनका कार्नेस्ट का पूरत परिवर्तनमें प्रतिहित केन्द्र है । के सनका पुण राक्षणंत्रके अध्यक्ष अध्यक्षी प्रतित्व प्रवासक 👠 यह निर्मन होकार अन्तरम् इतके प्राप्त काली बात है। यस बहु, युव का और कुछ report deliant affect weren were योगनामध्ये कार्या मन्त्र क्रम्पन हे साना है र कामके आरमको सेन्द्रर अन्यानक speck flowth didpoil ofter well it after रिकारी अभीवार्ग्य है, का सकती पहुल ger büglich men web er

the factor weighter was presented प्राप्त होते हैं, इसे प्रमुख की नामन कारिये । वे सामुक्ता देवीके पान है । को परनी-विक्ती, पोले-अल्लो अस्ता पत्री होते जनक 'कर्म' इस के अध्यक्ति नक्तात ज्ञारण करते हैं, के विकास के नम है। के ferr-Alleber mild year or site रीनोक्कर केनी जल दिल्लाका कुनल कानी है, के शिक्सकेट ब्यूक्टी अपने हैं। को अधिक गोवा का विद्वारत है की के क्षित्रकों गोवारे हैं अवस्था जाने हराह की है, वे की अवस्थ बाजी जते हैं। किंग्रेने देवीके परण जन्म क्षे अनीय परिश्व निर्माण प्रत्या 💃 सके कुलके मोनोको कर का सह अवस्थितींद्र केली हैं। से सक्कारी है, 'से स्केल केरे

है। इस्त: पुराने देखके पानी को गुकर सी

tion file

von-fire acceptants but if a floorie supplyit कारको सूच पूर्विका विश्वास कारका है, अर्थे कुरुके का एकर केर्डिकेन्सके स्तेत व्यक्तिको सन्तरमुख्य क्ये है। न्याधानाची वृत्तिको स्थापित सन्तरे स्थापी चानेकीं एक भागेते पहान् सामक Para-Para militaria Mail stades access है, ज्ञा-कारको अन्तर्भ प्राप्त कर रेतन है। के केकारक कार्रेस की हाँ उपर श्रुविको प्रमुक्तिक भोगे स्थानम है, अस्ते पुरुवकारको स्थान कीन कर स्थान है? क्या, अपूर, कहा, प्राथमित क्या क्षानानीका अवस्थिते पुरत कार गत्ता पूर्व रूपाने क्रिक्रोरेर कुन्यो नामेश्वरीको पहाराचे । क्त्यान् अक्तुक्रक्कपुर्वतः प्रशः अधिने क्रमा असूनि है तक कुर और वाईपादित वरियोक्तर वेतीयो उद्यंती प्रवर्त । कृत्य पहाली अपूर्णी, ज्याची, अन्यासामानी अवक स्थानकारी प्रकृति और प्रार्तनी Beforde our, yet selft grantiger सन्तर्भवनी विशेष एक चरनी चाहिये। यांच्युका, श्रीकृता अक्का क्षेत्रीतृत्वाको वक्षे क पुरस्कार कर करते हुए देवीको धारायण करनी चाहिने । विल्युकाना और क्रमांको क्रोक्स केन सभी एक क्रेसिक

रिक्षे औरिकारक कार्ये वाहिये । सामान्या

चुमा प्रमाद हिन्दे विश्वेष प्रीतिकारका होता है ।

को देखेंको कोने-कठिके पूरत प्रकृत है,

यह करोड़ो रिव्होरी पूर्व अन्दे परंग वान्ती

क्षा है। देवीके स्वयूक्तिको पुरानोर

अच्छी प्राप्त अन्त्री अन्तराजीके रिक्ते सुन्तर-

प्रचंत्र वाली कारिये। 'जनसको आरम्ब

• महिला विल्लाहरू च 6 o'c Piete des Papalais Sallais aut thing gabar tappage auf la banages topulage pet la banata

प्रकृत कारनेवाली वरनेवृति ! प्रमाप्त होओ ।' व्यक्तिक और वृत्तिरियां वरनेवा नाम वर्तक

रांकरस्त्रीत गैरीकेक्स पूर्व करवा है, यह जनस्वाते अर्थन करे। जो विक्रम् मरोदों जनोने किने को कामीनक, इस प्रकार देखीका कुछन्, इस एवं रक्षेत्रक

इसारि वाववेद्वार स्त्रीर एवं न्यान्यत वर्ग, अर्थ, कान और मोड्—इन वाले करता हुआ हेतीके अवस्थे रचन रहतेकार पुरुक्तवीको अनुस्कारणे प्राप्त करता है। क्यानाम क्रमान क्रम क्यान क्यान करे । हेवी 💎 चोड्ड स्ट्रान स्टीमाओ क्रम करके जो विकार करता है। जनके प्राचीने अध्यय पूर्व आकर्ता अध्ययको साथ अदेशरिका पूजन परकी जुतरे हैं अब ये पालेको अभीत कावा है, अनेद रेजे पुत्र की अनका नहीं पाल अक्षुत कर्तन्त्रको है। इस अन्यत क्षेत्रा अत्यान्त्रे मुक्तन्त्रकी कृतिकार्त्र महिन्द्रारिका ब्यान करते हुन्हें नैकेनके करने अपने बैक्कके अनुसार रक्षेत्रक करे। यह नाना प्रधारके को पूर् कार अधित को । जान देवीको अस्तर देव है । पृथ्वीको रच को परास्त्र अनुसर्वाच्या विधा प्रकृत प्रदेशो, प्रयुक्त और पूर्वको अन्तर प्रविधे करता है; यह मनुष्य अपने को कम्पनुष्यों। कर्म, केव्रेंको क्षेत्रे और प्रकृतनीको सार्राध बोक्सर निर्मात हो जाना है। जो मैत कुछ पुर्तीभाष्ट्रो भूकानीको जनप्रमाने विन्ते प्राप बारत है, 👊 उन्य-मध्यक्ते बन्धनते कुछ हे परन्तवानी प्राप्त क्षेत्रत है। विश्वास पुरस्त हारी तृतीशाको दीरवेतस्य को । इसमें संकार-स्थीत करावाच जाताते पूजा को । पूजा, कुरूत, बच्च, कर्ड्ड, अनुष, क्यान, ब्रुट, क्षेत्र, नेवेद्ध, पुरस्कार नवा जन्म गना-प्रमोद्धा विकासित सर्वकारणकारिकी महानक न्यूंबर्ग बीलीर्ग वेशक पूजा करके उन्हें जुलेये सुराये। से अधिकार

अपीक्ष पदार्थ केमे है। हारिया त्रिकि आती है, जाने आरम्बर्धात जावर पार्च कर रक्षण हेवीबर्ध भूषा परे हो को अध्यानकार प्रश्न करना है तक बेरवा, और जाना प्रवासके स्रोतनेसे प्रकारी मारती, पाना, बान (अव्हार), बाबुध: शुद्धि कामों किर औ वहाँके अर्थ घर है (बुम्बुरिका) और कामरको कुरुनेने अपने। महक्तार सँकाई बार प्रकास कारके

निवासकुर्वक कार निविध्यो क्रिकेट इस और

दोरोलाव काला है, इसे विका देखे सन्दर्भ

क्यो । इस अक्टबरी महिल्लीक रक्यी speem with the governmental कुरोरिका करे। दिल कुरोर जीतर विकासिको विकासका परि संविधान क्रीहरून पुरुष व्या भाषाचा को कि गरा अन्या प्रमादेवी सन्पूर्ण जनस्क्री प्रकृति रिमो कावी देवाकार कार्येक निर्मा स्थये फेलर केही है। कहा एक बीर-बीरे करेंग, सब क्य-सम्बद्धार करते 🚃 प्रार्थन बारे---क्षित । केन्द्रास्त्री । इन अन्त्रती क्रार्ट्स अस्ये हैं। जान इससी रक्षा व्यक्तिये । (पारि देनि जनगरनान् प्रशासन् गीनमत्सरे 🖒 🗩 कार्याक्षण देवीको संद्र्य पर और परवर्षा समय सका प्रधारके काने क्यानाने । प्राप वैज्ञान मारके पुरू पक्षने के अनुवा का उनस्को सीवके अनारक रहको है।

अरमेग करके अन्तर्ने वेचीके कन्नको स्वरूप है।

शायम और महाम्युक्ताओं सुह सुर्वीयाको को विविधूर्वक अञ्चलक सब और कुरून करता है, यह इस स्पेक्टने कुरू, चीत्र एवं क्षम आहिते अन्यत्र होन्यर सुन भीगात है तथा अन्तरों एक सोकॉसे करन विशासमान जनस्तेकमें मारा है।

आवित्रपायके स्टूब्स्य नवस्था कारण बाहिये । इसके बारनेवर सन्पूर्ण कामनाएँ निरुद्ध के के साली है, इससे संसाय नहीं है। इस संबदाय-असके प्रध्यानका सर्वाप कारोनी कतुराज्य अद्या, क्वानन कार्येक राका बहायर कारिकेट भी सथर्थ औं है: किर इसरा कीन समर्थ हो समस्य है। मुन्नि-केषु । नवरात-सर्वकी अस्तुहान करके. शिरकोर का तथा सुरथने अपने स्टेने हर पानको प्राप्त कर विच्या । अन्येकार्यः चुन्तिमान् गरेश सुचनेनिकुमार सुवर्तन्ते इस ब्रह्माले स्थानमें ही राज्य अन् विस्थ, के पहले इनके हामले किन नमा बार इस प्रतासकार अनुस्थान और महेक्पीकी शारायक करके राजांचे केंद्रव संस्था-बन्धनसे मुख्य हो जोशके भागी हुए थे। जो मनुष्य आवित्रमासके जुलुक्क्षणे विविज्योक अत करके तृतीक, बक्रमी, सत्त्वी, अक्रमी, म्बानी एवं चतुर्दशी विकिन्तीको देवीका पूजन करता है, देवी विका निरमार उसके स्त्यूनों असीह नवेशकारी यूर्ति करती रहती

कारता है, बढ़ इस स्पेकने प्रस्तूर्व सोगोंका है। जो नातिक, सर्वधर्व, क्षेत्र, बाव और चलपुर भारतीः जुङ् पक्षये कृतीयाको जत करण तथा साल करेर आदिके फुरते एवं सुर्वाचन क्षेत्रे महरूनमी देवीकी यूक करता है, का सन्दर्भ पहलको प्रसा कर लेका है। क्रिओक्टे अपने सौप्यान्त्रकी प्राप्ति एवं रक्षाने निये सदा इस नदान् प्रतन्त्री अवस्था करना बाहिये तथा पुत्रनीको भी प्रिक्षा, क्षम एवं प्रकारी प्राप्तिके निर्मे इसका अवस्थान धानमा बाह्यिये । प्रमुक्त सिका आन्य को जो देखीको जिस समनेशस्त्रे करा महेखा आधिके इस है, मुख्य दुसर्गोको उपका व्यक्तिभावते आवरण करण वाहिते।

> यह उन्हर्नक्ति परम प्रकारके तथा हित्यपारिकारे व्यवनेवाली है। इसमें मान प्रकारके ज्याराजन है। यह कल्याकनकी हांक्षित पोण तथा चौदा उत्तर कार्यधाली है । को इसे व्यक्तिवाससे धुनता या क्यामिस होतार सुरात अधक बहुत या पहारा है, बहु परमाननिक्को जाज होता है । विस्तके भएने सुन्दर अक्ररोचे निन्दी जनी वह संविता विकास प्रवित्त होती है, यह राष्ट्रम अप्तीहरेको जाम कर रोका है। असे भूत, बैस और विकासादि युक्तेंसे कभी चय नहीं क्षेत्रा । यह पुत्र-तीच आदि सम्बर्तिकरे अववाद पान है, इसमें संज्ञान नहीं है। असः क्रिकारी नहित्र वाक्रोकाले पुरस्तोको सदा कृत पराव पुरुवनकी रामग्रीक इमार्गिक्रियका शक्त को पात करना वाहिये।

> > (अव्याच ५१)

## कैलाससंहिता

#### ऋषियोंका सुमजीसे तथा वापरेकजीका सक्दसे अम्र—प्रणवार्थ-निस्थणके लिये अनुरोध

न्यः विमाय सम्बाय समाया असून्ये । प्रधानपुरुषेशस्य अर्थीन्यवस्त्रोत्ये ॥

भी प्रमाप (जक्रति) और पुरानेत निधना तथा सुष्टि, पास्क और संद्वास्तेत मारण है, का वार्वतीस्त्रीत विकासी क्रमेत पार्वते और मुसेके सत्य प्रमाध है।

व्यांचे नोले—कुल्बी । इसने समेक आरमानेंसे युक्त परा वनेवर कमसंदिता सूची । अस आप पित्यासम्बद्ध कृत्य बद्दानेवाली कैत्यासमंदिताका कर्तन स्रोतिको ।

न्यस्थाने पायः—कृते । तिल्यान्यस्थः प्रतिप्यस्य वार्यस्थात्मः विस्ता वेत्रस्थः स्थितास्यः वर्णन कत्याः है, तुव क्रेक-पूर्णक शुनो । तुवस्य स्थार केद्र क्षेत्रेके कार्यकः ही में सुनी यह अस्सूष्ट सुन्तर कार है।

इतना व्यवसर व्यास्त्रीने कार्याने मुणियोके तथा सुरातीके संगय, व्यास-मुणि-संख्या, विस्त-कार्याने संख्यान विकासके द्वारा पार्थतीके प्रणि संख्यान-कार्यान, संख्यास्त्रद्वतित्यास, वर्णपुरात, प्रान्थको प्रदृति आदि प्रसंगोक्ता वर्णय कर्तके पुनः व्यक्तिणा तथा सुरातीके विस्ता क्षे संबादकी क्ष्यास्त्रा करते हुए सुरातीके प्रति अपिने प्रसंगा करते हुए सुरातीके

मूर्ण बोरे:—म्ब्राधान सुनजी ! अहन हमारे मेह गुरु हैं। अत: यदि अलबका हमक अनुमद हो हो हम आयसे एक इस मुक्ती हैं। सद्मानु जिम्बोबर अल-जैसे गुक्का सहा स्रोह रससे हैं, इस बनको असने इस स्वयंद क्ष्में अलक्ष दिका दिका। यूने । किरणा-क्षेत्रके कावय प्रदेश आपने को वाप्यदेवका या सुवित किया था, उसे इसने विकास-पूर्वक नहीं सुन्ता । अन्य इस बड़े आरत और क्ष्मके साथ को भूगक पाइते हैं। कृत्यदिनको । अन्य जानकापूर्वक जाका वर्णन करें।

व्यक्तियोकी का बास सुनकार सुरके स्तीरचे केमसा के आवा। वर्षोंने पुरकेत की पान केम्ब गुरु महादेवजीको, विकृतन-कारणे वहादेवी उपाको तथा पुर व्यक्तिको भी भवित्रपूर्वक नगरकार करके पुरिकांको अञ्चलका करते हुए गाळीर कार्योंने इस प्रकार करते।

स्तर्भ केले—बुनियो । तृष्शरा बार्क्सक हो, तुम सब स्वेग सदा सुरवी रहे । बहुत्वरण **बहुत्वरको** ! तुम अगदाब् विश्वको



ः विकासन्तिकः । १९१४-सन्दर्भाष्ट्रम् स्थापन्तिः । स्थापन्तिः । स्थापन्तिः । स्थापन्तिः । स्थापन्तिः । स्थापन्तिः । स्थापन्तिः स्थापन्तिः । स्थापनिकः । स्थापन्तिः । स्थापन्तिः । स्थापनिकः । स्थापनिकः । स्थापनिकः । स्थापनिकः । स्थापनिकः ।

क्षं बहुत बारसहित्ये पूर्व का र असमें सम्पूर्ण

में तथ ओगोंके समक्ष इस निवयका प्रकारमञ्ज्ञेक करीन करात है। ब्यान केंद्र राजे । क्रांकारके रजनार कारणे व्यापनि बारकेव कारले गर्नने व्याप निकाले ही Reprietable probability and such प्रति । वे केंद्रे , आगर्ते, पुरान्ते क्या अन्य कार प्राच्यांके की मानिका उन्हेंके पानीपाने में व वेजन, असूर तमा अपूर्य शामि जीयोके पान्य-पानीका स्टेर पानीनांकि प्राप्त था । अनुसर सम्पूर्ण अन्य प्रमुखेनी क्ष्मान दिवासी देश का। उनके मानकार बाह्य औरता समूद्र प्रतेषा हेता था। ये Paratria sention reff it i prote more भित्रकी बन्तुन्तरे इच्छर नहीं भी । वे सील-कन आदि इन्होंने को क्या अनेकारकृत से । से रियम्बर महावारी महत्त्व दुवरे मोचानो स्वाप क्या कार्त के। अधिक-वैसे स्वाताक्रवाके बाई-को मुनि ग्रीतन क्रेका करे पीरे रहते थे । ये अपने करवीके व्यक्तिकीत पुन्यते इस नृज्योको भक्ति करने हुए स्थ aits famel air and forest forest परमञ्जय-स्थान परमञ्जू परमञ्जूषे सम्बद्धे रक्षों से । इस नगर भूजो सूर कान्क्रेकतीने मेक्ट्रेस इतिक तिवार-इक्कान्याचे प्रस्कातानुर्वक प्रकेश किया, उद्धा वयूरwater floorgaper, gentre telle meen करनेकारी, समाग असुरोके काम्य और

करपेकारे हो, का निर्देशकार्थ का स्थान ही

सावार्यकारक कुल निकारण थे। यह जनकृत स्वाद्धानानेक समीप ही था। व्यापुरि व्यापीयने दिल्लीके साथ अली कार करके विज्ञास केंद्रे इस सुनिवृद्ध-हेकिन कुमानका दर्शन निरम्प । के जनते हुए कुर्वके: इंग्लिन नेपानी में । मोर उनका सेंग्र कार मा। एको का भूताई थी। सभी अनुरिते प्रदानन सुरिक्त होती की। सुनुहर अर्थीर करवरी फ्रोचन बढ़ा रहे में ! सामून से प्रतिकारी क्रांची क्यांतक प्रति औं। अहोंने अपने चार इप्लोगे समझः चर्तिर, कार्य, यर और अचन प्रतय का रहे थे। कार्यका वर्षात्र और एका कार्या का कुर्वभूरते कही प्रतिकृते कारण सामा agreem Shrow to कारोग चेले—को प्रस्थके कारार्थ.

populate afrance, accompan-बीमाने पुत्र तथा प्रकारक है, इन शाम कामी कार्गिकेत्यको स्थापन नगरवार है। केद्रारके अर्थपुरः स्त्रा हो विकास स्वर्धन है, को केन्द्रपालक जार्च करते हैं, केन्द्रपार्क अर्थको अर्थको है और निस्त विभिन्न है, उन इक्रक्रमधीको क्रांका नगरकार 🕯 । क्रमम व्यक्तिकोती क्ष्मणुकाने प्रतिकृत गुरुके नवस्थार है। को साथ गुरू है, निरम्बा स्था मुक्त है कथा को नहा सम्बोधित हाता हैं, उन कानी नार्तिकेवको जनस्वत है। प्रश्ने t अस्य अगुरो की आक्ष्म अन्य और बहारही समीव-वरिक्र कामान् सम्प स्त्री थे। क्रके राज्य काफी सक्तिपुरत 'राज्यानार्थ' थी करक सहस्य है, स्वारक अहैर सार्व्य अध्या भी भी । नहीं स्वान्त्रसम्बेद नामले प्रस्तित एक का और महिन्छों भी जाता है। अस शरोबर का, यो सम्बाद्ध समान अन्यत पूर्व पर्यक्रमाञ्चलके स्थानक है। साथ स्थान (मामोर नर्परे मान) है। सामान (गारी) विकास विकास देश या । सामा यह देश

< विवेदा विकासका + 

504

स्तालन) ही आपका रूप है। आप सूर्व असूरविदारण देवको नगरकार है। अस्पका और अस्वके सकत केवली है। निधि 🐉 आयको जनकार 🕏 अस्य मञ्जूषांके बारम्क, कृतिकाओंके मुधार, भगवती प्रयाचे पुत्र तथा मरवंद्रोके करवे शायन करनेवाले हैं। आय महत्वविकार देवनाको नगरकार है । वहक्रर सक्त आयका शारीर है। अस्य छः प्रमहत्त्वेह अर्थाया विश्वास कानेवाले हैं। आवका इस व: वार्गीसे के है। आप पद्मानगर्धे वर्तवार नगरवार है। प्राचनात्मम् ! आपके बारह विदास नेज और पारह को हुई भुजारे हैं। उन भुजाओं है अस्य सारह आयुक्त सारण काले हैं । अस्यको मनकार है। आप चतुर्भुजनकथारी, सामा तथा चारो भुवाओंने कन्दाः स्तिः, कुकुर,

बर और अध्यय घारण करते है। आग

वक्ष:क्ष्म गवाकरतीके कुवाँमें तमे हर पारिजातको मारकसे सुद्धोपित, मुकुट आदि पुत्रुवले अक्षित है। अपने फोटे भाई धारण करनेवाले आप सक्दरवायीको सद्ध नर्कस्थीको अपन-दासको महिला सुनकर नमस्कार है । आप रिज्ञके क्रिका और कुत है, अला कर-ही-यन आवन्तित होते हैं । आपको दिव (करकाण) देनेवाले हैं, किक्को क्रिया जनस्थान है। लक्क आदि देखता, यूनि और 🖁 तथा क्रिया और क्रियके दिन्ने आनन्त्रकी क्रिन्यगर्नोरे गानी बानेवाली गावा-वियोगके हारा जिनके पवित्र कीर्तिशायका निमान दिवा बस्त है, उन आप साम्बर्ध ननव्यक्त है। देवताअधिक निर्माल किरीकाले विश्वविक करकेवल्यी पुन्य-मालाओसी आयके प्रकेश करनारकियोंकी पूजा की वाली है। जानको नपाकार है। वो बावदेश-प्रशा करियेश प्रथा विकार सक्त्यातीप्रका पाट का क्रमण करता है, यह परमगतिको जास होता है। यह स्तेत्र शुक्तिको क्यानेवास्त्र, विकासीकारे कृति कालेकारक, आयु, अररोप्य तथा वनकी प्राप्ति करानेवाल और

> रुक्त सन्दर्भ अपीक्षको क्रेम्बरना 🛊 🖰 कान्द्रेयने इस प्रकार देवलेगायति भगवार कार्या यही करके तीन वत

<sup>•</sup> व्यक्तित स्थान-

all प्रयु: प्रत्यार्थन प्रयुक्त विकासित । प्रत्याक्षरकोष्ट्र प्रयुक्त पर्ये परः ॥ वेदान्तर्गराकारकः । वेदान्तर्गराज्यान्तर्भागोति । वेदान्तर्गापदे निर्दे विदेशान गर्वे गर्वः । मने पुराय मुख्य पुरास् मिनाय थ। युवाय मुख्यस्य पुराययम्दे यकः ॥ अन्येरगीनसे तुम्कं महानेओं अहीनाने। नंगः परामद्वारण परामस्यकंपिने।। स्थन्यम् स्थन्तस्यम् निर्देशकानोनसं। स्थे गन्यस्थलोकनुकुर्यादेक्ने स्या ॥ दिवदिष्याम पुराप दिवस दिवदिष्ये । जिल्लीका दिवसेयक्यनेवर्षे नमः ॥ महोत्राम नगरपुर्व कार्तिकेशक भिन्नो । असपुराम स्थले सरकाननपूर्णने ॥ पद्भिष्मचीनव्यक्ति । पद्भक्तिसम्बद्धः भव्युक्षमः असे नयः ॥ षद्भारगरीवव ।

<sup>्</sup>राप्तकेक्षानम्बद्धवे । क्षादक्षम्बन्धकः क्षादक्षम्बन् नवीजस् हे ॥ रांदराह्यतंत्रीय । चतुर्वमय प्राप्तान प्रशिक्षकृत्यातेले । सरामनकृतान नगोऽस्टोनेत्रस्थि ॥

गकावस्त्रवेषुकारियमुञ्जूनाञ्चितकारो । भन्ने अस्तरकान्द्रविकानिकानी

क्रमणी परिकास की और पृथ्वीपर दण्डकी मति गिरकर ज्लमसन्द हो कर्ग्यान अक्टूड प्रमान और परिक्रम करनेके अननार के विनीत भावते उनके पास कड़े हो नवे। बायदेकतीके द्वारा किने गने इस कामार्थपूर्व

स्तोकको सुभका महेबरपुत्र करवान् स्वार को उसप हुए। या समय ने पहलेन वानदेवजीसे कोले---'सुने । ये मुख्यपी की

हुई कुता, सुनि और वर्षको तुक्तर बहुत प्रसान है। तुम्हारा करणाण हो। अरुन में तुष्पारा कीन-सा किय कार्य विद्यु कर्न ?

तुम कोशिक्षीचे प्रवास, सर्ववर परिपूर्ण और मि:स्पष्ट हो । इस जनस्थे कोई ऐसी नहीं महीं है, विकास किये तुन-जैसे जीवतान यक्षमि याचना गारे; तथानि धर्मको स्था और

सम्बूर्ण बागलूवर अनुस्क बारनेके प्रैरपे तुल-जैसे आयु-अंत युक्तस्यर विकासे रही हैं। प्रदान् । वर्षः इस स्तर्थ गुजरे हुक धूनमा हो तो प्रयो; में लोकावर अनुव्य

क्षरकेते हिन्दे अन् विभवकत कर्णन कर्णन । (कारोपी का जान सुरका भारती। कार्याचन विकासका हो नेको सकत

गल्बीर कर्वामें कहा ।

वामदेव मोरे — कावन् ! आन बर्गेश्वर है। अल्बेकिक और लेकिक— सब प्रकारको विजुतियोके राज है। सर्वह, सर्वकर्ता, सन्पूर्ण क्रम्तिन्त्रेको करण करनेवाले और मार्क स्थान है। इन

बोकनेको शक्ति वा साम करनेकी घोष्यता इनमें नहीं है: संश्राध यह अध्यक्त अनुम्य है 👫 जाय सुक्रको मारा कारते हैं । महत्याम ! 🗗 कुळार्च है। कलपान विज्ञानसे प्रेरित हो आर्थके समक्ष अवन अस रहा रहा है। मेरे इस अवराजको आप क्षमा करेंगे । प्रशंक राजने उत्तथ प्रका है। का रतशास वानेश्वाका क्यक है। पशुओं (जीवों) के पास (कारत) को क्रम्प्रेयाने करवान प्रमुखीर 🟚 व्यापेड व्याध्यार्थ 🛊 । 'ओविसीदे सर्वम्' (के क १।८।१)--ऑकार ही यह काक्ष रोक्तनेवाला समान मनम् 🖫 पाः सरकार सुविधा काम है। 'ओहर्गित सहा' (के क ११४) १) अस्त्रीत् 'के यह सह

है' सक्त 'सर्ग होन्द् बस्त' (माच्यू-१) — 'बब सम-का-सम प्रक्र ही है ।' इत्यादि वालें की कुरिलोझरा नकी गयी है । इस प्रकार मैंने सम्बद्धी नक्षा काश्चिम्बासने प्रणयार्थका समय क्रिका है। सामार्थ यह है कि समाहि और महि—सभी पहार्थ प्रशब्दे ही अर्थ हैं, प्रकारके प्राप्त सम्बद्धा प्रतिसादन होता है— क्क कर की सुब रही है। महसेन । सुने

कार्यी आव-बैस्स गुरु नहीं मिला है, अतः पूजा कर्गीर अस्य प्रकारके अर्थका प्रतिकार्य क्वेडिये । उपदेशकी विकिसे गथा स्वयुक्तर-परम्पराको व्यानमे रक्तका आव

क्षी प्रकारकार्यका स्थापन है।

विनेके इस अवता मुक्तिया सामाने साधारण जील है। अस्य वरनेक्को समीच प्रकारकारण, अकृतेल लेह कलाओहारा

स्वर्गतेकृतिकार्वकारकारिकेन्युविकार्वकार्वको । स्वर्कातकार्वको विकास स्वर्कातकार्वकार्वकार्वकार्वकार्वकार्वकार

को अन्दर्भ देखं कार्रेज गर्नेलम् । य ग्रीकृत्याम् स गरी गर्ने गरेन् । मान्याच्याः क्षेत्रीकानीयाः व्यवस्थानाम् ।

e gyld Hedan -e gyld Hedan -

स्थित स्था स्ट्रा पर्वाचानमें उच्चको काम कर्मन अस्टब्स विका, किसे सुरियोरि भी रस्तरेवाले और मुन्यिसेंसे बिरे हुए मण्डमन्, विन्धा रहार है। स्माप्तिकाची प्रकास कारके का केवाक

4te

(400ge t—tt)

प्रणवके वाच्यार्थस्य सद्यक्षिकके स्वरूपका ब्यान, वर्णाश्रम-शर्वके पालनका पहल्व, ज्ञानक्ष्यी पूजा, संन्यासके पूर्वाङ्गपूत नान्दीशाद्ध एवं सक्कषण आदिका वर्णन

शीकारहे सहा—बहाभाग मुसीक्षर बार्स्ट्रेंस १ पूर्वे सामुख्य है; बचेन्द्र गुन भागवाद विकास अस्तर शहर हो और विक सम्बद्धीः जाताक्ष्मीमें सम्बद्धी क्षेष्ट हो। बीजो क्लेकोने क्याँ कोई देती वस्तू जा है, के सुनी हाता न हो । तथाएँप सूच श्रीकारत असुन्ता बारनेवाले हो, इसलिये तुन्हारे सबक्ष इस विकासका कर्मन कर्मना । इस स्टेक्टो दिल्ले भीव है, में एक शाम अवस्थित प्रश्लीके मोतिल है। परमेश्वरको अनि विक्रिप प्राप्तन **अर्थे** पाणार्थके परिवार कर दिला है। असः प्रणयके बाज्यार्थपुर सामान् क्रोबरको वे नहीं जानने । ये म्क्केबर ही अनुवा-निर्नुक तबः तिर्देशोके जनक पराक्षा परधाना ै । 🕸 अवना स्टब्सिन हाथ उद्यक्ता नुससे स्वयन पूर्वक प्रदान ( कि यह साथ है, कार है, सम्ब है। मैं करियार इस सत्त्वको केंद्रराज्य है कि प्रणाने अर्थ साम्रात् विथ 🛊 🕏 श्रुतियो, लुटि-सास्ते, युक्तो तक श्रामधीर्थे प्रधानसम्बद्धाः उन्होंको प्रशासकः

बानवार्व धतावा नवा है। उड्डॉसे बनलीत मानी कर परकेक्सको र पाकर सीट आसी है, किसके आक्का अवस्था करनेवासा क्षक विकासि क्रमा गड़ी, अप्रत, क्रिका तथा इन्डराहित यह सम्पूर्ण जनम् धूतो और इन्डिय-सक्ट्रक्के साथ सर्वप्रका जिस्सी प्रकट होता है, को भरमाता रूप दिवसिने और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, निसमेश निवार विद्युत, वृत्तं और क्षात्राका प्रकास कान नहीं देना तथा जिसके प्रकाशने ही पर राज्यनं जनस् सन्य ओरले प्रचलक्षित होता है, का परमञ्ज परमाना सम्पूर्ण ऐसर्वसे सम्बन्ध क्रेक्ट्रें बररफर साथे ही रखेंचर 'तिया' गांप कारक कारता है।" इत्यानहाराके भीतर विराज्यम् स्रो चणकार् सम्बु सुदक्ष पुरस्रोके क्षेत्र है, जो भर्वकारी प्रकारताता, भारतसम्बद्धाः एवं विकास है, जिन पान पुरुवकी पराक्षतिक क्रिका शक्तिकारको सुरुक मनोहरा, निर्मुण, अपने गुणोंसे ही निशुह और निकास है, इन भरनेक्टके तीन सह

मने भारते निवर्णने सम्बन्ध १५०४ म्युः आन्द्रदे वस्त में विद्वार विशेष्ट कृतकृत । वरकान्यादिदं राजे विविधानस्य पूर्ववान् । तम् कृतिकान्यतेः स्वर्ण समस्याते ॥ र सम्बन्धे ये वे कृतक कदाना। बीहर नाहे शिक्ष व क्षेत्रं र सन्द्रक व पान भागो निवाहीर करन्यु वर्ष करनात । वर्षेत्रवेष कर्माते नाम प्रतिकट स्वयम् । (Mr. 17 fr. dr. 12 13-20)

Proper, respel beneath recent आदितेया, अपने विकास-स्थानन एवं प्रशासन कारे जाने हैं, उन रेजानिकेंगकी सावान्य वृत्ति स्वादित्य है। ईस्तानाहि गाँव गांव अन्तेः क्ररीर है। ये पहलेक्सी पहलाल रूप है। भागों अञ्चलित सुद्ध संबोधको स्थान अन्यक्त है। ये क्या अलग स्क्रीयको अस श्रीतार अवधारी पुरत हैं। इन प्रमुक्त चीन पुरस, यात भूगाओं और नेवड नेव है। 'ईकान' मान करका पुरुष-वर्षिका मार्गन 🛊 🛭 'मरपुर्वा' यस का पुरवस्य प्रमुख्य कृत ै । 'असीर' पान कृता है। 'कानोव' कर पूछ क्षेत्र है तक 'सबोजात' क्या उनके के हैं। इस्त अवदार ने प्रयूक्तान क्या है। से ही प्रत्यक्त अभाग और निरामार परमाना है। सम्बंदन सार्थित हाः प्राधिकारी उत्तरेक प्राप्तिको छः उत्तर Er & groudt urbrich zufte इत्य-कामन्त्रे अस्य शुक्रेरिका है। सामनानमें मन्त्रेनाचे चलक अनके सर्वात्रे Reglim (t.)

one if we self, to provide क्राचीको प्रकार चार्यकः प्रको से अमेरिकारको बद्धी है, उन्हें हुए प्रकार राजी और स्वीतन्त्रको चारार्थका वर्षन क्रांत्रिकः परंतु काले क्रमेशका कम काम जीवन है, इस्तीओ क्तीको क्षुने । क्रुने ? इस मानकर्तको कार कर्म प्रक्रिया है। प्रकार में प्रकार, प्रक्रिय अहै। वैत्य-मे हीन वर्ण है; उन्होंका पेटीक अनुस्थानने प्रत्यक्ता है । कैन्द्रिनियोगी ऐसा ही firets first energy and \$, on upday

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* है—स्कूत, कुल और इन क्षेत्रिते की। वेद्यालको अधिकार की है। की सब पूर्व ) कुनुशु चोल्यिको निवय प्राण्याः स्थांत क्रियोचिकः अपने-अपने अस्ताय-वर्णने हुन स्वकारीका ब्यान कारक व्यक्तिके । के प्रमेश्व - व्यक्तिके इंग्लिक अनुसारके एक्क आगे हों के क्यात है। सुनियों और स्ट्रीरिओं प्रतिस्तीत वर्गीत अनुसारमें अधिनदार है, क्लीका कार्यात नहीं । शुरित और स्तृतिने अधिकारित क्षात्रिक असून्य करवेगाल वृक्त अवस्थ विदेशको अपूर्व होत्य, यह सन्त वेदोकामानीको frenchmie urdert und ein bi क्रमेक्ट्र और अध्यक्तिक पारत्वापित क्रमा परवेकरका दूसन साथ्य ब्यूत-से में पूर्ण प्रकोर सामुख्यको जात हो पर्ने हैं। प्राक्तिक प्राप्तको अधिकोषो, प्राप्तकोषिः अनुक्रमध्ये देशमध्योकी नवा संक्षानीत्मक्त्रके विकारिको पूरीह क्षेत्री है---वेदार सुरित्वे पास है। पूरा जन्मार अभिन्यान, देश-मान प्रथा विकृत्याम---इन तीनीचे पृत्त हे बान्सवा-अस्तराचे प्रतिकृतिकार क्युच्य वीति, कार क्या सुन्त-पु:कादि प्रयोको न्यून करते हुए विकेशिया, प्राप्तकी और विकासकी हो प्राप्त-निकार असी, पोल्पस आकास बारे, जिसके कुर्विद् मिक्कर गया आसमा पूर्व के बाथ । इस प्रकार कामकः अञ्चल करके सुद्ध-विशे हात पुरूष संस्कृत कार्योका संस्थान कर है। क्रमण कार्नेका संस्थात कारोके प्रश्नात क्राच्ये समाराचे मरनर यो । हानके सन्तर्भारको हो उत्तर्भको पुत्रत स्थाने है। बह पूजा जीवादी सामान् विक्रि साम क्षाताकः क्षेत्र कराकर जैक्क्युविका **पर**ा क्रेनेवाली है। व्यक्तिके विन्ते पूरा बूजाकी सम्बोधन क्या निर्देश सम्बाधन साहित्रे । नावाना । पूर्णन क्षेत्र क्षेत्रेके कारण रनेकानुस्तानी कान्यानो ने इस क्याची विभिन्न कर देश हैं, सामनाम क्रेकर देशों र

सामक आकर्षक वाकेर जावर विकित्तीक **रूप-प्रचाम आहिते हात उने व्यक्तीय** संतुष्ट बारे । किर नुसबद्धे अवद्या से बद्ध काव्य विनोत्तक केवार क्षत्र मीवार हो। स्वान्यार सुप्रदक्षणी सतुर्वी सा इसलीको जालकाल विकिता सम्बद्ध सुरक्षित हुआ विहान् सावक मिल-कर्य काचे गुज्जो कृतकार प्राचीक विकित्ते क्यीकाद की। मान्द्रीशास्त्रमें विनोदेगोकी स्टब्स प्रत्य और पह बतायी गयी है। प्रश्नन देशसद्दर्भ नान्धेपुरत-विवस ब्रह्मा, विच्यु और गर्नुम कड़े 🕶 हैं। क्सरे महिलाद्धने क्ये अक्षान, वेजार तथा राश्रमि कहा गया है। तीको दिव्य सामुधे प्रत्यते सञ्जू, सह और असीवन संद्र्य नगरनी गर्वी है। क्षेत्रे क्यूकास्त्वते सम्बद्ध असी बार मुरीक्षर है अन्दीपुरत-देवक है। बीको भूत-आञ्चर्ये चीच शहरपूर, नेश साहि ज्यादा इत्रिय-प्रकृतका ज्ञानुक स्रोते प्रतृतिश अधिरातभूदाच पान्दीनुका व्यक्ते क्ये है। वर्ष विद्यास्थ्ये विता, वितायह और प्रदिशास्त्र—ने तीन नम्पीनुस-नेवता है। शतन्त्रे मानुशासूने कता, जिलकी और श्रीमान्त्री—इन संशेको क्र**ी**मुस-वेका वताया गण्ड है तथा आठवें आवानवाने

सारकारों जाहेने कि यह समूर्ण काला, विका, निताना और प्रविशासक्—ने प्राचीके सम्बाधिक प्राचा, नेवानकानके कर नामेनुस केवल नके एके हैं। मांगर तथा पुरिश्तानोंने केंद्र काशानंत्री पातान्त्रात्रक आहरे पातान्त्र, प्रधानन क्तरानी जान। जनन सुद्धिते युक्त एनं सनुरः और कृत-प्रधानकनाः—ये सीव नानीमुक्त केवार राज्यकेक कारणे गर्न है। प्रत्येक शासूनें के के प्राप्तान करके जितने प्राप्तान जनवर्गक हो, इसको अवस्थित को और सम्बंधनिक अक्टबर करके जीवा के वर अक्टबरेंक देर कोने । अन करूप और प्रकार पढ़े — 'जो समस ल्लानिको प्राप्तिने कारण, भागी हा अवसीतीः सम्बाद्धां ग्रह कारोके रिको कुर्यात् (श्राप्ति) क्या तथा असार संशास्त्रवारके पार राज्यकेले. विको सेस्ट्रोड समान है, वे साहार्योकी करवाद्वीरको रहते परिवा करें । जो आयोगकारी क्षे अन्यकारणां का कार्यके रिक्ट मूर्व, अविष्ट अर्थको देखेर विष्ये व्यापनेतु तथा सकता बीवंदिः जलमे वर्षेता मुसिवां है, वे **ब्राह्मकोको परकपृत्तिको मेरी रक्षा को ह**ै :

> देशा बाई पुरसीका क्ष्माकी चर्मित पहुंचर श्राप्तक प्रयास को । समझात् युव्यभिनुका केववर भगवान् संवारके पुगत बरगारिको-का विकास करते हुए पुरुषपूर्वक आसन् प्रमुख करे। सार्थने पश्चिमी के पहल से नुसन वर्त्रोकवीत आरमकार तीन धार प्रत्याचाम करे। तक्षणा निधि आदिका स्टरण करके इस बाब इंग्डिंग करें—'वेरे संन्यासका supun al unit frateum que, fire केलाहे अपूर्वित साह तथा अन्तर्वे

मन्त्र, सम्बद्ध, सन्दर- और क्यानुम्बर ।

क्षेत्रकृतस् अवदिने अस्तानावां नो तिर वी कार्यपुण करे है—अन्त, विद्य और विकास ।

इच्छा वेद्यानवीकेन वर्षान्यव्यक्तिकः ज्ञानकान्यक्तिकः पूर्ण य प्राप्तकानिकः। अनुद्वा (कार्याकार वर्षेत्र) कर्षेत्रीय केरिया करेगर । कार्या के कुन्ने अनुवेशे (श्रेष्ट्र के स्वानिकार केरिय (विकास के के साथ हर । पह पहले

पातामक्कान् है, उसे अल्लोगीकी आहा। लेकर में पार्चणकी विकित सम्बद्ध करीता।' ऐसा संकल्प करके अस्ताके

किये सुक्रिण विश्वासे आरम्ब करके उनलेकर क्रमोका त्यान करे। संस्कृति अस्यान करके सक्त है ब्लॉक्स्फा आरम्ब को। अपने हाक्षमें महिली कारण करके में क्राह्मणीके हाजीका कार्य कार्य कुर इस प्रकार कडे—

'निवेदेवार्थ भवन्तै वृत्ते । प्रवक्षाचे नान्दीकार्थे कृतः प्रसादनीयः । '

कार्यात् 'हम विश्वेषेत कार्यके लिये शाय दोनोका बरण करते है। आप दोनो मान्द्रीशास्त्रमे अचना सत्त्व देनेकी कृत्य कारे ।' इतला संभी अपनीके लाइकोके रिक्ने क्रहे । सबैव प्राह्मकारणकी विकित्त पहि

काम है। पुरा प्रकार बरकाका कार्य पूरा करके क्स अञ्चलीकृत विर्माण करे । उत्तरमे असरम्ब करके रही प्रकारोका अधारते पूज्य करके क्षाने क्रमण: प्रवादानीको स्थापित करे । विश्

इनके चरणीयर भी अक्षत आदि च्याचे । अवनकार सम्बोधनपूर्वक विनोदेश अवदि मानोंका स्थारण करे और कुछ, पुण, अञ्चल एवं सत्यते 'हर्द कः भारत्' कडकर पाक निवेदन करें \* ।

इस प्रकार फार्ड देकर सब्बे भी अपना पैर जो रहे और उत्तराधिमुख हो आचापन करके एक-एक जानके लिये जो यो-यो

**प्रमाण क**ियस हुए हैं, इन सम्बन्धे असम्बोधर विद्याचे तथा यह सहे---'विकेटेनस्कापस्य बाह्यमस्य इदमासम्म् ।'— विक्रियसकार प्राथमिक सिये वह आसन

स्कृतित है, ज्या करा कुसासन है सर्व भी लको कुल रोकर आरम्बर विका हो जान । इसके बाद को — 'अस्मित्रा दीपुराश्राते विवेदेको प्रवदर्भ एक क्रियतम्—इस क्रप्रेत्या अञ्चले विकेशको विन्ते आप हैनो क्षण (समय प्रदान) करें हैं तक्षणकर

देखा बच्चे । दिन्त के दोनों ब्रोड प्रदायन इस प्रकार कार दे 'कश्चाच-क्ष्म बीमी प्रकार करेंगे।' इसके बाद कमपान वर्ग नेप बळागोरी क्रावंक करे-'मेरे मनोरमकी वर्ति हो, संकल्पकी रिलीट हो—इसके रिज्ये

'प्रापुता धवली--आव केनो प्रकृष करें।'

आण अन्दर्भ गरी है शानकाम् (पद्धानिके अनुसार अपने हैं, भूका कर) सुद्ध केलेके वर्त आदि योथे हुए भाजीये परिवार अस अस्ति भोपन पदानीको वरोसकर पुषक-पृथक कुल निकामार और

एको बढ़ों बहा विकासका अधेका पालपर

अस्तरपूर्वक केने सम साम 'वृधियी ते

इसी कुरूर अन्य आद्धिके दिने बारगाओं उद्या का देनी चारिये :

प्रमान नवाइमों से विक्रेनेकेने दिनों, निया अवस वन्यानीने जानका देखाँद आठ वार्कोंने अधिकतानिकें स्ति तथा दक्षरे कवालमे तनके व महाव्या अवस्थित किये यहा आर्थन करने चाहिये । अर्थन-अस्वयन प्रयोग इसे THE 3-

३% सम्बद्धांत्रका विकेशन: जारोजुला, गुर्जुन: ४४: इर्द २: पार्च परहकोच्यां सारवस्थारमं वृद्धिः ॥ १ व ९७ कारिक्युकोश्याः करीनुत्रः पूर्वतः स्ट वरं कः क्षत्रं करकोणने करववारः वृद्धि ॥ १ ॥

<sup>35</sup> देवरिकार्शिवर्णने अन्त्रिका पूर्वतः स्ट. इदं वः यदा क्यानेका करकतालनं वृद्धिः ॥ ३ ।

 संविक्त दिवस्थान । 

448

पात्रम्' 🕯 क्ष्मक्षेद्र क्ष्मका कठ करे। वहाँ सुक्रका क्षमकाव्यक्तवित पाठ करे। पुरुष-रिश्त हुए देवता अहरिका ब्लुऑन्ड उद्यास करके अक्षतसकित जल से 'स्वक्र' बोलकार रानके रिज्ने अन्न शर्मित करे और अन्तमें ज मम् इस काववका क्वारण करे 🕫 सर्वक---माता आहेके रिजे भी अग्र-अर्थनको च्ही विधि है।

जनमें इस प्रकार प्राचेन करे-भाषाद्वपंत्रसराम्बर् नाम नामकाद्वीः।

न्दर्भ कर्म क्षेत्र वर्ग न करे क्रक्कोक्टर् ॥

'विक्के कामराविक्के विकास कृत माम-अवने श्वासायूर्ण अध्यक्ष अध्यक्ष कार्य भी पूरा हो जाता है, उस सामा संग्राजिय

(रुवानोबर)की में क्यूज़ करता है।' ¥नका पाठ काके क**े**—'सक्का !

मेरे हारा किया हुआ यह शन्दीयुक्त शब्द घश्रोसारकारो परिपूर्ण हो, यह आप कई।" ऐसी प्रार्थनाके साथ अन लेड जन्मानीको प्रसार करके जनका असरीयांद के और अपने हाभर्मे मिया हुआ जल बोद दे । विश पुजीवर ह्याच्या असि गिरकर प्रजान करे और

**३**ठकर ब्राह्मपोसे को —'क्टू अत्र अनुकरस हो।' फिर कारचेता सामक हाम मोड़ शताना प्रसप्तसायुर्वक प्रार्थना करे । श्रीवद-

सुककी यो विविवत् आयुत्ति को । मनमें कामान् रूक्तियका कान काते हर ईहानः सर्वितयात्राम् इत्यादि शीव सम्बोधव अथ वरि । का महान्यकेष क्षेत्रक कर चुके, उस सह-सुकारत कड स्वयासभ्य श्रामा-अर्थना-यूकेस

का प्राप्तानीको पुनः 'अनुसारियानर्गास स्वाहा' बहु क्या पहला जानाचे हानके दिव्ये जार है । रुक्तका क्रथ-वैर हो आक्रम करके निव्यक्तको स्थानका जाय । वहाँ पूर्वाचित्रक

वैक्षकर जैनकावने स्टेन बार प्रायाचाय करे । इसके बाद 'वे 'नल्टीवृत्त' आञ्चल अङ्गपुत विषयकार वालेखां हेला संवस्ता करके रुश्चिमके रंग्यार उत्तरको और ने रंकाऐ स्वीके और पन रेक्सओवर कामझः कारह-बारह पुनांत कुछ विद्वार्थ । किर दक्षिणकी ओरसे देखता आदिके पाँच 🕆 स्थानीयर चूनवाप अध्यम और सन्द कोहे। पितृपार्गके तीनों 🌣 स्थानीयर क्षण्याः अञ्चल, चल क्रोड्रकर नवें

मानामकादिके स्थानमार की मार्जन करे ५०

नस्वश्रम् 'अत्र पितरो मात्यध्यम्' सम्बद्धार

वेकारिके पाँको स्वानीयर क्रमणः अक्षतः, सह

क्षेत्रे । इस प्रकार सम्बन्धन दे पश्चि स्थानीपर

प्राचेत्रकोतः विश्वे स्वीय-सीत विश्वतः हे=। (पूर्वी

पृथ्वित ते पत्रं कीर्यन्तानं अवस्थल पृथेऽपृटेऽपृक्तं नुवित कार्यं का पूर क्या है।

<sup>•</sup> व्यवस्य अनेन इस अवद है। 😘 सर्वन्यमुन्त्रिको विशेष्ये देवेको अधीव्योक्त स्वाह न कर्न' इस्करि ।

<sup>्</sup> देव, अभि, दिल्या क्यून्य और क्या—प्रत्येक प्रीप तकार स्वताने कारिये ।

<sup>🛊</sup> पिता आदि, परता आदि तथा आरमा आदि । वे कीन स्थान 🕻 ।

<sup>\$</sup> राम सम्बन्ध इस प्रकार कहे - - 'शुक्तको सहस्रको सन्दोनुसकः शुक्तको निकालो न्यनीमृक्तः शुक्तको महेकत

मान्द्रीमुक्ताः :' यह प्रथम रेक्सक्य कार्यन करते समय कहे । इस प्रथम अन्य रेक्स्प्रवेश भी कहता करते । "गिम्हदान-व्यथ्य इस प्रकार है—'बहाने न-विनुतान स्वार', 'विन्यं अन्येमुस्यव स्वार' ।' इस्पादि ।

शरह होच स्थानीकर की बारे।) अचने क्रेम्ब्रम्भ और सरिका आदि लेकर समुद्र या

गुहासुत्रमें बताची हुई बद्धतिके अनुस्तर सभी

नियह पृथाक-पृथाक होने व्याहिके। किर

विक्तोंके साम्युक्तके रिजे जल-अक्ट

अर्थित करे। साथकात् अपने इत्यक्तसम्मे सदा-क्रिक्ट्रेक्सा ध्वान को और पूजेंक

वटगवपद्रसारमात् ' क्रांकी

क्रोक्स पुन: कर करके स्थानीकी मराज्यारकोक अधारतीय सीवना है। किर

स्विधीके रिजे क्षया-प्रार्थना करके वेकता-Partitus Person act : Program agent

मारके कई पीवरीको कानेके रिक्त है है

शाक्षा काले द्वार है। सरवद्वार पुरुषक-बार्क्स करके सम्बन्धित साथ भोजन करे।

कुरते दिन जल:बारन काका सुद्ध कृतिकारम प्रत्येक अवकारपूर्वक आ एके ।

कारित और इयस्थित सल्डोको छोड्कर सैन शंसी बाल बैहुमा दे, परंतु क्रिकाचे साम-आह करन अकहब कहा है। जिर कहन कार्ये सुने इत् क्ल प्रक्रिकर सुद्ध से वे

कार आधारन करके जैन है जिसका अस भारत करे। पुरुवक्तातन करके ज्ञाने अवने-अल्ब्ला जेक्षण कर कक्-भीताले शुद्ध के क्षेत्र, पूज्य और आफार्यकी

व्यक्तिपार्के प्रत्यको होत्तकर क्षेत्र सन्त्री प्रत्य महेक्सपेश-बुद्धिते प्रस्कृतो और विजेन्सः विकासकोको बाँद है। सक्यान पुरुक्तानारी

विश्वके रिच्चे क्या आदिकी रहित्या है. पृथ्वीयर रूप्यान् प्रकान करके होरा,

कौपीन, सब तस रूप सादि से धोपर पवित्र क्षिये गये ही, शास्त्र को । सहस्तर

न्हीके सटबर, पर्वतपर, शिकानवर्षे, बनमें क्रमण गोलातामें किसी काम स्थानका कियार करके वहाँ वैठ पान और आकार करके पहले कार्यातक का बारे । फिर 🕉

को अध्योगे इस अवस्था और बार कर करके 'अक्रिकेटे प्रेडिएम्' इस मुख्यम पाट करे । कुलोड कार 'अथ महास्तम्', 'अधियी

Ken.

देखनार्, 'एकस सम्बद्धनम्', 'ॐ हमे लोजें रक कश्वरूप', 'आह आयाति बोलपे' तथा 'शे ये देवी रजेष्ट्रमें प्रकारिका कर करें।

area an क्षेत्र का स्थान कर्ने 'क्या-इंन्युक्टबबर्च, 'सम्बद्धकः', 'अब क्रियां प्रकारपनि', 'कृदिरादेश्', 'अश्राती वर्धीं व्यवस्था, "अश्वाती व्यवस्थितास्थ"— इस स्वाचन पाठ करें । स्वाचनार प्रधानमध्य केंद्र,

कृतक असीका स्थानक वर्ष । इसके बाद 45 सहामें जन: , 165 हमाय नमः , 175 सुर्वीय करते, १३% मोध्यय करते, १३% प्रभावताचे नवः', 'ठ% असमये नवः', '४%

अन्यकारको नगः", "ब्रॉन झानाराने ममः", "ब्रॉन प्राचनके मनः" प्रथमि समाप्ते अक्षा आहि प्रकारिक जातियाँ 'उठे' और अपनी 'तमः' क्याच्या असीर धराव्यांना क्याच्या वय करे। इसके कर तीन यूरी सन् तेका प्रशासी उद्धारकपूर्वक होन बार साथ और प्रणासी

करे । इस समय आगे बसावे जानेवाले प्रकारिक अवस्थि प्रकार और अपराधि निमः रका जेइकर करका अकरण करे। क्या---'३५ व्यक्तने काः स्वदा',

ही के बार आकार करके राशिका रवर्ष

कारिएकुमारने प्रत्येक देवलाई हिन्ने के के विकास निकार किया है, अक में स्वार्टिड २० देवलाओं के लिने ५४ पिष्ट होंगे।

< विदेश विषयुक्तम **८** 414 

'८५ अभारतपने नथः स्वर्धः', 'उ८ अनस्यने स्वरुकतः पुनः 🖒 बार अध्ययन सर्वे । इसके

नमः त्यात्रा", "७% प्रशासन्दे नमः स्वत्य", "७% वाद धनमधे विवर करके भृतिवर आसनपर प्रभाषतये नमः स्वतां इति । नवन्सर पृथ्यक्- पूर्वाचित्रुल बैठकर भावतेल विधिये तीन

पृथम् प्रधानसम्बद्धे है तूप-दक्के निन्दे कुर् कर प्रमानक करे। घीको (अध्यक्ष केमान अलको) तीन पहर (अक्ट्रॉच १२)

संन्यासघरणकी साम्रीय विवि—गजवति-यूजन, होय, तस्व-सुद्धि,

'साविजी-प्रवेश, सर्वसंत्यास और दण्ड-घारण आदिका प्रकार

स्थन्द कारते हैं — बायदेव ! सहायदर अपने अभीष्ट कार्यकी निर्मित पृत्तिक लिये मध्याक्रकारको स्थल भारके स्थलक अपने अर्थन को । मनको बक्तमें रकते हुए गया, पूजा और तक्तकार अच्छे गुहुन्दुमधे सतायी **ा विक्रिके अनुसार औपासनासिये** 

अवता आदि पूजा-हलांख्ये से अस्वे और मैक्ट्रक्योगमे देवपुर्वत विकास वर्णसकी आव्यापारका । इसन करके अधिकेता-शन्त्रन्त्री व्यविकायक स्वारतीयक क्षेत्र करण पुता सरे। 'गणाना त्या' इत्यादि क्याने

विकित्र्यंक राजेक्शंका आवाद्य करे। पादिने । इसके कार 'मु: रक्का' आवाहनीर पञ्चल अन्ते स्वयनका इस इस क्याने पूर्णाद्वीर क्षेत्र करने प्रकार ध्यान करना चारीये। उनकी इक्कम कार्य जनाम करे। तत्प**ध**न्त अञ्चलानित एवटन है, क्रमीर विद्याल है। एक अवस्थापक्षित है। अपराज्ञासम्बद्धाः गायबी-

प्रकारके आयुक्त क्यारी सोचा कहा से हैं : उन्होंने अपने कर-कान्सोंने अन्तर: पात. श्रह्मा, अक्षमाला तथा धर कावक गुरुक् धारेंग कर रक्षी है। इस प्रकार आवाहन

आहे, करके और ही गुलकी अतहा और स्थान करनेके पद्मान् सम्बुद्ध गंधानक्की पूजा करके खीर, पूजा, नारियल और गृह आदिका काम नैकेट

'प्रकृष्टीमः' अमेर कृतीय बार 'मिल्क्टीस' ।

से यह प्रकार : फिर अंतिमें समिता, सस और जेकी कालक्तरे और संदोजातादि चीत यन्त्रोसे पृथक-पृथक आहीर निवेदन करे । तरप्रास्त् वास्तुत अवदि दे दे। अधिये जनस्रदित पहेचरकी भावना क्षेत्र संस्तृह कारके नशकाल करे और करे और जैरिकेसिका विकास करते हुए वर्गीसन्त्रमध्ये इतके दिने तोन मात्र शिक्ते हैं। प्रथम बार बारवाद को 'तिकृदीन', हिटीम कर

क्याका कर करना रहे। शहरतर कान

करके सर्वकारको संध्योगाच्या तथा

रवर्षकारिका क्यासनासभावी निरुद्धोन

<sup>• &</sup>lt;u>क्रमक्रिक्त</u>के अनन्तर असिने में चल अवस्थित से कार्य है, उनमें तकन दो सो 'सक्या' और मांकिन रोगरे 'आव्याध्यम' महते है। प्रधानी और इन्हों खेड्यरे 'आवट' उथा और और सेमके ब्हेरमसे 'अञ्चलमा' दिया जल है।

mellen tegent fram gefelle en er for ter berieft en en ell territorie er fir en belieft geren bet tegen er er 'मीदेविंगान <sup>क</sup> इस भक्तमे एक को आह बार 'जन्मम न्याह' इत्यदि, चाँच न्याहेद्वार क्रेय करके 'अपने रिवहन्ति उच्छा' इस कुन्स्क्रीत करकी असूति है। इसके कर क्याने एक मर असूनि दे।

इस प्रकार क्यारे इसर कार्यके प्रकार विकास पुरूष व्यक्ति असमें एक जानगर **6**हे, जिसमें पैर्ड कुमा, अलंड अन मुख्यमं और अस्ति अस्त पन्न विका कृत हो । ऐसे सुराद आस्तरपर वेद्यार कीन-मानको सुर्विकारिका हो सामान्यपूर्वक प्राप्तपुर्व अनेनक क्यानित वर्ष चला रहे । इसके कर कार करे । जो जाको कार कारतेचे असमर्थ हो, यह व्यक्ति ही मिर्दिकपूर्वक प्रकार पहेरे विकास का अविकार है। क्रम्य अवस्थार को बीचे हर मेरे। को अगरकार अधिको ज्ञार विश्वानी कुलान्द रहो । पुन: पीसे कान्यो निर्माण करे । इसके कह व्याद्वीत-पंचा, सामुद्रात तथा क्योचामारि चीय संचीका जन करे और इसके क्रुस कोक्सर क्युंबर्टन क्यारक को पुरिवादिक्यक क्यारको है। पान, सर्वा,

'अहारी स्विष्टपुर्ने स्वाह' कोलकार एक आहीर और है। बाराना जिन साहित तथा ईक्रमारि चौन सम्बोधन चन वर्र । न्येकारि च्यूच्यंद्वः क्योधः भी गरा करे । इस प्रकार कळ-क्षेत्र करके अवनी गुळकासओं कारणे र्च बहुनिके अनुसार इन-इन देवलाओंके क्षेत्रको क्षश्चिमन् पुरुष सामु क्षेत्र करे । इस त्रस्य को अधिक्षण आहि कर्मनकार्थ प्रवर्शित विक्रम राजां है, क्लाक रिन्मंतु मारके विरुक्त होना पारे । इन्लीम सन्तरमा द्वार प्रतिन्ते क्रिये हुए पत्त-लबुक्तकारी सुविक्री विको विराम क्षेत्र कराना वालिये । क्या समय बढ़ कहे कि 'मेरे हारीरनें की

के करवा है, इस समायने सुद्धि के हैं उस प्रवाहत अध्यानकार वृद्धिक विका व्यक्तकेतृक नक्तिका कर करते हुए पृथ्वी क्या-क्या आहरी भी है। विजयो काम्बार् आहे गरको नेवार कुल्लाकार्यक बन्दाः क्रिक्के परकारिक्को स्थापन प्रकारी, अभी संबोधी सुविके निर्मा प्रापुतः pri, विश्वेष् और प्रकृति विश्वेष की कामा होन करे गया तिनके करनारिन्ही-एक-एक आहाति है। इन प्राचीर कालीर का विकास करने हुए सीन रहे।। पुन्ती, आहेरों 🗗 और अपने 'पन: एका' कहा, सेन, वाचु और आकारत मे (बचा—३३- प्रकारको १४: १०५३— इस, रस और कम—वे सध्यदि नक्का है। इक्कोरे) । सर्वकृत् पुरुवकृत्यक करावेश चन्द्र, चर्चित वस, वाच् अक उपका—वै 'आले क्या' इस क्यारे अधिके कुरूने चल्कीत्रकृतः हैं। खेत, नेत, नारिका, अव्यक्ति हेनेतरकाम कार्य सरका करे। विक्र जाना, और व्यक्⊸ने स्रोक्तिका∏क है।

पूर्व क्या पूर्व काल है—वैदेशिका प्रतिस्तार स्वातंत्रकार विषये के क्यूक्यों। अञ्चल्यों कार्यों वयुक्त सहस्रकार पर्य कोल्य कात । (अवेट के १ कुर १६५ (४१)

हं ताबाहरिक्टेंद्र तिको पुन्तक-पूजक काल केंक्ट कार्य जाहिये, जैते पूर्वा आदिये तिन्ते— पुरित्यक्तोओं बायुक्याओं में पूज्यके कोर्डल में विश्व विकास पुजर हिस्सी प्राप्त मेराका शिवा, पर भीर आञ्चलो कार्यस-अलोक अधुरीमाँ दे । इसी तब्द भागे त्यांके का नेपार माना-केवच गरे।

हिए, पार्ची, पुत्र और आश—ने धार है।

इन्होंने जड़ाको भी जोड़ ले। फिर लाड़ कारि मान पातुरै है। ऋण, अवान सादि पाँच बाबुओको प्रकारिककुक कहा नक है। अञ्चलकारि पाँचों कोक्रोंको कोक्रप्रकृष्ट

**बाहो है।** (उनके नाम इस प्रकार हैं— अञ्चल, जनवन, क्लेक्न, विद्वापन

भौर आक्यूबर ।) प्रमोत रिला गय, क्रिय,

सुन्दि, अहंबतर, स्वातीर, संख्यान, पुन्न, अकृति और पुरार है। धोधानकाने जात हुए पुरुषके रिक्ते भोगवासको को बांध अन्यस्तु साधन है, उन्हें राज्यपञ्चन नक गन्न है। इसके जरू ने हैं— निकार, बाहर, रहा, बिद्धा और कारा। ये गाँको मानगर प्राप्त 🕏 । 'भाग्ये तु अवस्ति विकास' । इस स्रविधे

क्षण हुए हैं, इसमें अंधान नहीं है । आस्तात स्वयान ही 'नियति' है, ऐसा व्यक्तिक कथन 🕯 । ये नियति आसि जो परिव तत्त्व 🕏 इन्ह्रीको 'बहुबाहुक' बज़ते हैं। इन क्वेब करवेंकी व

प्रकृति ही माधा कही क्यो 🛊 । क्योंचे ने तत्व

नियमि प्रकृतिले नीचे है और वह पुत्रव प्रकृतिसे कार है। कैने क्वैन्नि एक 🕏 आहित उसके खेली गोरमकोचे धूनती रहती है. रुपी प्रकार धुरू प्रकृति और निवर्ध क्रेनोके बास रक्षा है। यह विकासन सहा गया है।

जाननेकारन विद्वाल् भी मृत्र ही कहा गया है :

सुद्ध निवा, ग्रेथर, सदाविष, प्रतिः और रित्य—इन पश्चिमो दिन्तरस्य बहुते 📳 **एकान् ! 'प्रजाने अवर्' इस श्रुप्तिके पाणवसे** 

यह क्षिमतान ही अतिभावित हुआ है। मुजीबर । पृथ्वीले लेका विकार्यक क्री

क्रको-अपने कारणमें तीन करते हुए उसकी स्रवि करो । १ वृक्तिकादिपञ्चक, २ सम्बद्धिकारक, ६ मागारियकक, ४ क्षेत्रविषयक्षकः ५ विराविषयकः,

तन्त्रसम्बद्ध है, क्समेसे प्रत्येकको क्रमणः

६ लगाविभक्तास्त्रकः, 🔞 प्रशाविभक्तकः, ८ अक्रम्मान्त्रिकोक्रमञ्जूक, १ मन आदि पुरुषान्य वस्त, १० निपत्यदि तस्त्रपञ्चक

(अवक व्यवस्था) और ११ तिकास-क्काल-चे न्यास्त वर्ग है; इस स्कादशासर्ग-राज्यकी वच्छेक अवस्थे 'परस्थे क्रिक्टमोरिने इटं न वर्ष इक करकवना ब्यास्य करें ै। इसके क्रम अन्त्रे ज्येत्रकात स्थान कारण क्या है।

कृतके बाद 'विकिता' तथा 'क्वेरीक'

सम्बन्धी प्राथमिक अन्तर्गे अर्थात् विनेदान्ये कार्य, 'सम्बंत्यय कार्य हरके अनार्ये कारावाचे रेजे 'न्युपनाय प्राम्थिने दिर्मानोतिने विश्वान्तवसनोत्स्काय वरली वेक्कप क्टे न नमां इसका क्रमाना करे। संस्थान 'इतिह बदानस्ते देववनस्तेपहै। क्य व नजु करनः सुख्यन्य इन्द्र प्राराष्ट्रीयाः स मां पुरा बनाके अन्तरे क्रियकपान पुरावय 23 रणक्ष' बोकका स्वायस्थानके जीके 'सोकारकार्वाको परकारको शिक्रकेट न कम' का उवारण करे । सदस्या अवनी शाक्तमें नतानी 😅 निर्मित्रो पहले समावर्गका सन्तरहर करके प्रतिपतिस जक्का प्राप्तन क्षं अस्तवनन करनेके पक्कार पुरोक्त अन्यर्पको कुर्का अर्थको सम्बद्ध समुचित

र्खाप्य दे।

<sup>:</sup> क्या— पुष्पित्वारिकाके में शुक्तकं क्येतिकं नित्तक विकास कृष्य**्रेतकः** पृष्पिकारिकासस्य काली दिवस्थीतने हुई २ मन् ।'

फिर जहारका विसर्भन करके प्रात:-'अञ्चयस्त्रेष्टि' ६ करे सचा वेदोक्त वैद्यानर स्मार्लाका होय करके उसमें अपना सम

प्रकेदकत् ।

कुक दान कर दे। पूर्वोक्तस्वपसे अभिका

अवस्थाने आरोप करके आक्षण चरसे निकार

काव । मुनीकर ? किर वह साथक

प्रनेजसमि इ मनो देखस्य भौतरि, ३५ सः

सर्वार्थी प्रवेशकांथ, धियो यो तः प्रचोदयत्,

8% पूर्ववः तः सर्वित्री प्रवेशकपि, तस्तवितुः

कीच्यं पाने देवस्य स्टेमहि थियो यो गः

—इन कावकोधाः जेनपुर्वधः उद्यारण

🕉 पुः सरवित्री प्रवेदायमि, ॐ

निवादिकाण्यसे 'स्वित्रीप्रवेदा' करे---

क्रसनितृकीण्यम् 🕮 पुनः

फालिक ज्यासनासम्बन्धि किय होय करे।

इसके बाद पतुष्क 'से मा सिवानु मस्तः' इस

मन्त्रका जप करे।\* क्ल्फ्बाव—'या वे अते

**म**त्रिया तन्स्तयेकारोहात्मात्कनम् + **प्रत्या**दि

मन्त्रोसे द्वाबको अधिको स्थापन उस

अप्रिको अहित्याम-स्वरूप जपने जानसर्वे आरोपित करे। तहनत्तर क्रतःकालकी

संध्योपासना करके सुर्योपस्थानके प्रकृत्

जश्मकामें जाकर नाधितक जलके चौतर प्रवेश करे। वहाँ प्रसम्बद्धानुर्वेक नक्को

रिश्वरकार अस्त्रकतापूर्वक चेक्क्क्केका कर

भारे । ३

भी अधिकोगी हो, यह रकापित अधिमें

• पर्मीराञ्चकरने कहा है 🔣 'हे व्य प्रिकृत्व नवतः' (स्त् गुन्तरे) अदिवस उपस्थान करोह उस्री काञ्चमर पहामात्रीको जल्ल है। यदि पता तैजन कराके से के उन्हें आधार्यको है है।

पूर्व गण्ड और बसका वार्च इस जनम है---में मा सिक्क्ष्य मन्द्रः अधिन्द्रः सं कुल्पितः । सं व्यवस्थि क्रैस्स्यक्ष्युक्त क क्लेन व क्लेक् पायुक्तक क्रोतु वा । अधीत् मन्त्राम, इत्रा, कुल्लारे। तथा अधि—ये कामै देवला मुद्राचर अस्थानको वर्षा और । मै आर्थिका

पुरी कान्, क्रमलगी धन तथा तथानको प्रतिको सन्तव करे । साम हो गुहको दीर्वजीवी भी बनायें ।

🕈 पुरे स्वयः और अर्थ 🕸 🕯 —

यो ते अमे पंत्रिया समूलपेकारोकास्वरूपम् । अच्छा चत्त्वी चुरुवासरे वर्षा ग्रहीग ॥ पक्को भूरुवा बङ्गासोट को बोन्स् । कारोप्ट्रे मूल सम्मानमानः सहस्य छी ॥ के मामिदेश | जो तुम्हारा पश्चिम (महोदेश समद होनेनाका) स्वरूप है, इसी स्वरूपने तुम नहीं पश्ची

और मेरे किये बहुत-से महुब्येपयोगी विद्युद्ध धन (साधन-सम्बद्धि) की गृष्टि करते हुए आत्रारूपसे मेरे आकारी किएजमान हो जाओ । तम बदावय होकर अकी कारणहरू बज्जी पहेंच जाओ । हे आरावेदा ! तुप

पृथिनीसे तत्त्व होमद अपने मानके स्थल वहाँ पधाले (

ा पहाँ चार रोकर उसे 'आहा जिल्लाना' इस मुख्यों अधिमन्त्रिय करने 'सर्वाच्यो देवताच्या स्वाहा'

पैसा कड़कर स्रोड़ है। फिर संन्यासका संकरण से तीन कर जास्त्रतीर है। उसके मन्त्र इस प्रकार है— ठ% एवं ह वा ऑप्र: सूर्य: प्रार्थ गर्क काक्षा ।। १ ≈ ठ% काल चेविं वर्क काक्षा श १ ॥ ३% आयो नै गर्का

स्माल ॥ ३ ॥ (धर्गीरान्ध्) ५ 'वदिष्टं यस पूर्त बक्तन्यनापदि प्रजाननी सन्तर्मास सुनेति। विज्ञुकोऽने देववित्रदेवकत्त्वारा' ऐसा कर

बीकी आहुर्ति दे—'इदं प्रकारतये न मन' बहुकर स्वार करे । वहाँ प्रकारलेंहे है ।

🗴 वर्षिक्यमें 'प्रविदर्कम' पाउ 🕏 ।

tio edilogistis a Anno 1940 para antica de la company de l मारे और किसमों महाल द होने दे।

को—के धनकते जनके सकत नम्मार प्रकारके कार्य शरीएने जास करनेकाणी है। प्रमुक्ति परिक्ष प्रस्ता और प्रस्त मुजारी है । ने नंबा नेवीसे प्रकारिक होती है। जुल्ह सामय बिरोडने बनभगती हुई क्यांन्यर इन्हे मलकार्यः मिन्त्र्यितः काली है। कुनकी अञ्चलके स्टब्स् व्यक्तिक प्रकार क्राव्यक्त है। वे शुध्यतक्ष्मण देवी अपने का इस्तोंने एक उक्ताने आवृद भाग्य करते 🕯 । शार, केव्हर (काक्केट्), कावे, कावजी और पूर्व आदि आयुक्तांसे उनके अपू बिराइतिल है। इन्होंने विका करा भारत कर रका है। इसके साथै आयुक्त सामितित

गन्धवेराम और सबुन्त ही सह इसका सेन्स करते है। ये सर्वकारियो विका सर्वकार-केलकी सनोक्तारिको सर्ववको है। सम्बूर्ण सग्त्वरी नाता, मीनो स्पेक्तेकी जन्मी, Argement, firfest von angem & 1 um प्रकार गामानिकीक स्थानका विकास क्रांत हुए सुद्ध-पुरिकाल पुरूष स्थापक आहे.

काल कालेकारी असला साहि देवी केलक

= अद् कृत्यस्य देशिकः। वर्तितः पृष्टे स्पेतिस्यः। जन्यविद्योग्ये स्वयित्तीयः स्वयूक्तवितः। अस्ति स्वय्येतस्य,। मुर्वेक अनुसेक्तः । इति विस्तुतिद्वनुवकन्त् । (वितिकः ६ । १० । ६) में पंतारपुष्तक उन्मेद करनेकरर हूँ , नेवे कोर्टि वर्वजंद विकासी पाँच अवत हैं; असोरकर्क स्त्रीपरे मुक्त सूर्णन मेंसे तसम अन्त है, उर्ज उत्तर में जो जोरधन प्रीवर अनुस्थानन (प्राप्त में प्रकारमुक भनक भवार है, परकारकार अवृत्यों अधिक तथ के पुरस्कार है—इस तथा का सामू प्राप्त

सनुपन किया दूधा विदेश प्राप्त है। ः बहस्यन्द्रशानुबन्धे विश्वकरः । सन्द्रेन्योधनसङ्गतसम्बन्धः । सः वेत्यो वैश्वसः स्कृतेतु । अनुसासः देव महानो पुरस्तम् । अहि से विन्तर्वेतम् | विद्या ने समुन्तरम् । सार्वन्तं पूर्व विद्युपन् । सहनः केलोऽनि नेपना भिद्धितः सहं मे मोपान ।

चन्द्रीका का करे। जनजी व्यक्तीयोंसे इस समय **पान्टरिया इस प्रकार गा**न्न **समय हुई है और उन्होंने तरे**न होती हैं। न्याद्वीरची प्रकारते प्रकार हुई है और प्रकारने ही रूपको अस होती है। प्रणय सम्पूर्ण केंग्रेस असीर है। यह शिकास मानक, क्योक राजनियां, म्हर्मानसम्बद्धाः और केब्रु जन्म है । दिन जनम है और जनम दिन कहा चया है; क्लोकि सम्बद्ध और वासकने अधिक केर की होता। इसी न्याक्तको कार्याचे प्रतीर-स्थान करनेवाले जीवोंके कार्यक्रमध्ये ज्ञे सुरक्षात वर्षात् विक क्या क्रेस प्रदान करते हैं। इस्तीन्त्रे सेष्ट क्षी अक्षे ह्याच्याको वसमे विवासमा क्षात्रका प्रथमका परम शास्त्र विक्रोपकी क्रमाना करते है। इसरे मुनुशु, और एवं विरक्त मौतिक पूजा भी पनसे विक्योंका हैं। किन्तु, श्रद्धा, देवना, अभि करा चरित्रात वाले प्रशंतका वाच विकास भूकारण करते हैं।

> pa par renden ferenten प्रकारके काम कार्यक्र 'आई गुशास देशिक' " इन अनुसामका कर को । सर्वकृतः 'पञ्चन्द-कानुष्यः (विकित्यः ११४११) —हर्न अनुवास्त्रकारे असरकारे सेवार ...... हुने

> वे गोजन' : तक बच्चार वर्षे — 'दरिवनामध

The state of the s विरोक्ताका रहेकेक्ताका म्यूनिकोऽहन् अपन् भी कोची पानक, धनकी पानक और लोकोने स्थानिकी कार्यको करा क मक है।' कुषे ! इस कार्यका मन्द्र, मधान भीर ज्यानरने समाप्तः गीन कर उत्तरण करे । सम्बद्धार सुद्धि, स्थिति और स्थ्येक कामने बाहरे प्रमाणकात्रा प्रदूत करके किर सम्बद्धः इन कार्कोकेत उद्धारक करें → 'ॐ ४) बंबाओ भेषा, 'स्के एक संस्थातं समा, 'स्के पुक संगतं क्या', '३३ पूर्वमः सुकः संगति शक' " प्रत प्राथमिक प्राप्त, प्रथमन और स्वयूक्तने इत्वर्षे सर्वात्रकातः साम करते हुर् सम्बद्धन किस्ते उद्धारम करे। स्वारमार 'अध्ये सर्वजूरेको महा कार्या (वेरी जोसी का प्राणिनोको अध्यक्षक देखा गया) —हेवा माने कु पूर्व दिवाने एक अव्यक्ति पता नेपार ufeit : gerte une ftraube übe auräub प्राथमे रक्ता वर्त और युक्तिकीयको निवास्त्रकार व्यक्ति सस्य प्राची के कुछ प्रकार को—'श्रेन भूः सनुद्रं राज्य स्वयूर्ण को क्यांकर

क्लबर बरम्बे ही होन बार है। बिन '३३- फ् संस्थात कर्या, "३५ क्षाः संस्थात कर्या, "३५ राजः संभावते वर्षा — स्वा प्रस्तर कीन स्वत क्रम पहले स्टब्स अधिक करें । युक्त दर करेगर आकर्ष असी नहीं, 'ठारों, बहरी चण्यत् । सोवा-सरकारके जिले बोचेन और क्या व्यक्तित करे ।" के क्या अकार्य अवने अवने ही हते करियार और चौचीन देवार गेरूमा क्या भी अवस्थित करे । सरपद्धान्त् संन्यासी जाव काली अन्ते जीरको काकर से कर आकरत का ते का अवसर्व केल्पो को—'एउस नकेर्जन का नक केरकार एक काल करे। का का इस क्याची को और 'तस स नोपार्थक: अस्त केज्योग्रह्म क्योजी सामित पूर्ण के कर कराने प्रतिकार है :-- पूरा करावता उक्तरण करते हुए कुळाडी आर्थण करके हते क्षको से । (संस्थात प्रकार का कार्यक्रिक

क्यकर कीर कर प्रत्यों अधिनक्षित करके

काका अनुस्थान करें। किर अन्यत्रकारे

विकास अकार पास और सारिश्वास्त्रो सूचितर

ज्ञान दे तथा कार मा पूर्वकी ओर पुँड करके

कारण करके कारकार जान करे ।) महत्त्वार जनमान् दिलके वरकारिका-का विकास करते हुए गुरुके विवाद का बह क्षेत्र वार पृथ्वीने लोकार एकात् प्रमान परि । जा समय पह अपने मान्यो पुनीत्वा

<sup>&#</sup>x27;में केटेने सर्वतेत है, कांग्य है और अनुस्तानक केटेने अक्तानको उत्तह कुछ है, यह सरका साले मानेवर मुझे मारमानुका भूकिये सम्मान को । है देव ! मैं अन्यको कृत्यके अनुसामा पर्यक्रमार्थ अपने कृत्यमें मारम मारमिनारस कन जार्थ । नेव क्रांस निर्मेश भूतीरस—कम स्थानको केम्प्रीम क्री और नेवे सिक्क अस्तिहास मधुमनो (मनुरक्षरिको) हो क्रम : मैं दोनो क्रमोद्धाद अधिक पुरक्ष रहे । (है परन्त । हु) वरिषक सुदिहो वर्ता हुई फलाकानी निधि है। हु मेरे हुने हुए अन्द्रेशको एक कर।

मेरे मुलेक्टर संन्यस (पूर्वत: स्वर) मा दिखा की पुरु (अन्तरित) संकास परिवल कर दिखा सन्य की वर्णसंकास के कांग स्वर का रिका की पूर्वत, कुलांक और कर्णलेक—इन अंकेट भनेकी जन देखा.

है है पन्य ! हुए मेरे करत (महत्त्व) है, केंद्रे रहा करें । केंद्र और (प्रवासीट) में एक करें । इस को मेरे स्था हो, जो इनके क्रमने काले करने क्षते हो हो । तुन्हें हो प्रध्नान्ते आवार अले क्षत्रपुरहा सहा विका है। हुए केंद्र दिनो सत्त्वाच्यान करो। चुहते जो चल हो, उसका निचलन करे।

• विभिन्न निरम्पूरण •

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* प्रेयकों एसे। फिर मेरिने उद्यक्त जेन्सूर्यकः जनकोः अर्थकः भी योध कराने। सेंह गुरुको अपने पुरवारी और देशते हुए इन्य चोड़ अनेड - चाहिये कि वह प्रमानके छः प्रधारके आर्थका रामानेकी आता है। शतका सम्ब इस अकर 🖢 । 😘 ऑर्मिक्स चस्म सामृक्षी भाग कराविता चाम स्थालविति चाम क्योभेनि चाम वर्ष ्रेय स st भए। का शर्मान पश्च[मि" प्रश्न प्रकारो भागमध्ये अधिकारिका यहे । सहस्रक ईवानकी

117

शक्तिमें कारणः विकास भारतः को । सरकार के दिल असे प्राप्त बार्वाको विरायकार उक्तरक्रित भगवान् इंब्रिंगका भारतपुरत विकास करते । विका गृह निरम्बंदे वसायायर द्वाच रहाकर उसके

बरकोको सबीप प्रकार हो जान। संस्थान- प्राप्त करने हुए सबके बारह नेदोका सबीध क्षेत्रा-विकास कर्न आरम होनेक कार्र ही है। सरसावत विवय कवारी असि पुर्वापर क्षुत्र गोक्टर रेक्टर अविदेश बराकर काके केले. क्यूकर गुजरो स्वाहन प्रकार करे और साह कता है। और कुर्वकों किरणोर्ट ही उन्हें करके अधील हो, उसकी आहाते किया हुत्तर। सुकाने । फिर क्रेम आस्टा क्रेनेकर उस कोई कर्जा न करे । नुकारी आहाते हिस्स नीरमेको क्षेत्रपाकिक सीचने कार है। क्षेत्र वेक्क्यके सारवर्गके अनुसार सनुग-निर्मूण-क्षणात् क्षेत्रेका का प्रथमों संबद्ध भागों चेत्रों विकास अपने माना भी। पुर अपने मुर्दिक्षण रहे । तहरवार क्षेत्रकारको पश्चम, ज्यो दिल्लो क्षार अवल, परंग और कृत विकास क्रिक्टोंका इस कुँक प्रारमको सेन्यर विकास सम्बद्धित करके अपने प्राप्त सामित्रक अनुभारे दिल्लाके अञ्चलि राजाने अन्यस्थ को अनुने निजनीयर अनुनान कश्याने । केरवार कार्य प्रमुक्ति विक्रि हरा प्रक्रियांका करिके अनुसार विकासी स्वार विकासका करे । नहीं पुरुषेत आहेशका अनुसार का प्रतिकार को एकर महाराज्य देवता विकास पूज करनेने असपने हो से उसरे चौध नव्योक्तर। इस नवस्था दिल्लोक अ्यूनिने अवस्थित व्यक्तिकार विकरित्यु वहन सर स्वर्ध करावार जो स्वताको सेवार वैरोजक से और कहीं भी सहका निम्म बाला पूजा verigit reachts fieb & & firm no विकास करे । वह गुरुके निश्तर क्रमण साले हुए service Saffregular growth rivers इस सन्तु प्रतिदास करे — 'मेरे प्राप्त कारे आये, 'मानुक्ष्' ' समा 'मानक्ष्य' (' इन केने का अच्छा है। येथ किर कार रिक्टा कान, यह क्यांको तीन-नीन कर पढ़ते हुए राज्याः असीः ची अन्तर है; बांत् वै चलवान् विलोधनकी कृत विक्री किया करहरि भोजन भी कर समाज ।' ऐसी प्रकृति सुनुद्ध विकासित जिल्ला कर्म क्रिक्टी चर्चित रिमी मुख्के निकर तीन का प्राप्त कार और उनीते जनने जनक रकार कार चौक पानले स्थापारम-क्ष्मिने कानमें खरि, क्या और देशकार्यात पुरस्का पश्चीनेक अनुसार अधिनेत प्रशासका प्रारंक को । इसके कह कुछ करके । महादेवकीकी कुता करे । (अस्ताव १३)

ज्यापं अस्तोः अवकार जिल्ला करेने, ज्यापं ज्योज्य ज्यापन्। (कर्नेट ११६२)
 ज्यानं नक्षणे सुर्वान पृष्टिकेस् । अवैद्यानिक क्याप्यकोर्द्रवीय कर्न्स्ट । (क्यूबेट ११६२)

#### प्रणवके अर्थोका विषेचन

मान्द्रेकमे केले—कावान् वद्यक्त ! सम्पूर्ण विद्यालयम् अनुसक्ते सम्पर ? सन्पर्धः देवताओंके कामी मोक्से पुत्र ! प्रणासानिके भ्रमुक कर्राविक ! अस्पने कहा 🛊 कि प्रशासके छः प्रकारके अर्थोका परिज्ञान अचीह करहको देनेकरण है। क हा: क्याएके अवस्थित आग वाम है ? जन्मे है बे कः प्रकारके अर्थ कॉन-कॉनने हैं और इतका परिवास क्या क्या 🛊 ? उनके हरा प्रतिपाद्य कल कल है और उन अधीका परिज्ञान होनेवर क्वैन-का थान निलात है ? पार्वतीक्ष्यल । येथे जो-जो बजो पूजी है, जा रावका सभक्त-समारे वर्णन सीकिये । सामक्रम्य सम्बद्ध क्षेत्रे मृत्रिकेश ! तुको को कुछ कुछ है, जो अवदानुबंध सुनी । समाद्रि और श्वाहिकानके पहेन्दरका परिज्ञान ही जनामार्थका परिज्ञान है। मैं इस विषयको विस्तारके नाम कहता है। उतन प्राच्या पारवर करनेवाले बुनीवर ! वेरे अन प्रकारको इत छ: प्रकारके अस्त्रीकी एकताका भी केव होता। यहरा मकता अर्थ है, बूलरा क्याशासित अर्थ है, मीलरा देवताओध्या नर्थ है, बीधा प्रवक्तक अर्थ है, परिवर्ध अर्थ गुरुके शकको दिकानेवास्य है और इस अर्थ, शिक्के स्वरूपक परिचय देनेवासा है। इस प्रकार ने कः जर्व बताये गये । चुनिकेष्ठ ! का बाह्रो आवेति को मकारम अर्थ है, उसको सुन्हे करून है। उसका ज्ञान होनेपायसे मनुष्य व्यवसानी हो

कारता है। प्रायनको केहोने चरित आहार जातको

है, पहला आदिका—'अ', दुसरा परिवर्त

इसके कार प्रकार अञ्चल करे और इसके भी जार कार्यका अभिन अक्षर बकरा रिवर्ते । प्रवासके भ्रमर अनुसार और वसके को कावा अर्थाचनप्रकार माद अञ्चल करे। इस मरह क्यांके पूर्व है आवेदर साधकता क्रमूको बनोरम निरम् क्रेसा है। इस प्रकार बच्च प्रकारकार को क्रमानों की बेदित करें। इस प्रश्नान है प्रश्ना होनेवाले पार्ची प्रय व्यक्ता अवसम संपर्के ( बुने ! अब मैं देवलक्य होतरे अर्थकी कारहेना, को सर्वत गुरु है। मानदेव है तुन्हारे श्रीवृक्षक भगमान् शंकारके द्वारा प्रतिकारित कर अधीवन में तुक्ते मधीन कारता हैं । 'सहोजाते प्रपत्तामि' शहीसे आरम्भ करके 'सद्धितयेष्' तक जे पनि " पन्न हैं, बुरिने उपकारो हुन समका समक कहा है। इन्हें अक्षानारी पन्ति सुक्ष्य देवता समझना बाहिये । इन्हेंबर जिनकी वृतिके रूपमें भी विकारपूर्वक वर्णन है। दिख्या आवड • इन चौची पन्धेका उन्हेंना करने है कुछ है।

क्रमहिन्छ है: किनुस्त जो बार अक्षर है, ये कहिल्लो सिन्याक्क प्रकार aftitier it i किन्द्र ! अस्य क्याक्य का प्रकारतीयन अर्थ सुने। यह यक्त से क्रिमलियुक्तमें निवार है। सबसे मीचे पीठ (अर्था) रिन्से। उसके उपर पहला कर अकार रिक्ते।

क्ल-'ड', तीसरा बद्धम वर्ग कार्गका

लांकिय अक्षर 'य', उसके बाद कीवा अक्षर

विन्यू और परिवर्ण अक्टर शद । इसके सिमा

क्लरे वर्ज नहीं है। यह संपश्चिमा बेदानि

(प्रकार) कहा गया है। यह सब अक्टॉकी

\$ true 

मन रिम्प्यूनिया भी सामाद है; क्योंकि मूर्ति और मूर्तिकार्थे अधिका भेद नहीं है। 'रंजन युक्टनेत' इस समेक्को अवस्थ कार्ये पहले हम मन्त्रोद्धारा विराधेः निव्याका प्रतिभाग्य किया या भूतव है। अन्य क्रमेट पीत पुर्वोच्या कर्मन सुने। यक्षण क्या 'ईस्पर सर्वेत्राजन' को आदि चारकर कार्य नेवार कार्यक 'सर्वताव' नवालक कारकः एक प्रकारे अञ्चल प्रदेश विद 'सबोचल' से बेब्बन उंधन' बन्धकर प्राप्तकः असे कार्यने अधिक करे । ये ही चौध भगवान् कियोः प्रीत कृतः बनाये गये है। बुक्तमे रेजा राजेजनस्य जे अकुन पर मन है, वे ही मोधनोकोर जनुनह जन्म अभिनेत्र है। 'ईप्रम' कर सर्वेत्रकारी; कीवी मधीकः वनद्विका है। पुरे । पुराको रेकार sediment ib me um & 4 dust-

देशके अधिका है। इमें अनुसर्गात पात पानी है। यह प्रमुखेबा कारण है। या सुक्त, विविद्यार, शासाय परवक्तशरमा है। अपूर्ण भी है प्रकारका है। एक से निवेश्यय असी पणि " कालोबेंद्र अन्तर्गत है, कुरूर जीवीको कार्यकारण आधिके कर्यन्तेने भूति होते। समर्थ है। का देशों जनारका जनक स्वातिकामा है। ब्रिकिश पुरस्त पांतूर गया है। मूने । अनुसद्धने भी सृष्टि आदि कालोका चीग होनेसे चलकान् विकास पांस कृत्य माने गमे हैं। इन पांची बुज्योंने भी ऋदोजात असीं, देवाना असिविक बसाये गये हैं । ये परिवो पराह्मकार प्राप्त तथा है क्रांच्यक्त काम वर्द कालो है। हाह जना-कारणकारे रांग्याधिकोस्तो किलने संग्य पद गाउँ है। ओ स्वादित्यके जनसम्ब है और जिल्ला किस जनकादासभागे रोस्ट्री है, उन्हें भी दूरी कर्मा प्राप्ति होती है। इसी प्रमुक्त पान्तर कुर्वेदरका का ब्रह्मकरी महादेवजेने साथ अपूर हिल भोगोवा अपनेत सरके म्बारक्षकार्य क्रिक्ट सम्बद्ध आह है कर्म है। ये कुछ भीत विर मानी **अंकारकाणाने गडी निर्मा** । वे कार्योच्य प्रकारते प्रकृतः प्रीतुन्तीत क्रीत

(Appending to the Color

है । अनुष्यानम् च्याः सम्पन्नीतः । सारास्थ्य

है। राजनिकारे अधिक्रित होनेके प्रयाण औ

-- bit també figu big vegés अधिकारण विकास है । विकास देखाँ भी गा सम्बद्धिकार के हैं। अव्यवनिवादी बुरीर भी प्यानी है कि यह मन्दर्भ देखनेने श्रापक है। सम्बर्ग देवन अद्यान करनेवरी पुरिद्य स्थापितको क्षेत्र भारती गाँवी है। कारकारकों, वहने वह सुवित होता है जि जिल्ली कहार दूसरा गरेई पर नहीं है। प्रश्ना-पंजाबंध निकारको ही प्रथम कहते हैं। इस the samplified it begin soft with कार्य है है। वे अब-बरी-सब सुधानूत क्राम्बिक्क क्षेत्रेने ब्रह्मालयमे जिल्लात है। क्यम सरका प्रत्य करनेवाले माम्बेव ! स्कृतकारों प्रसाद को यह जगत-प्रयोध है.

प्रसन्ते किसने क्षेत्र क्रांबेक्टरा म्याप्त कर रहत

है, बंद क्या अपने कर चौतों कर्योंके स्तात

मानवाद्यास्य प्रथम स्वापन स्वापन है । भूनियोग है

वृद्धि, रेचरि, संबंदि संबोधक क्या क्युक्त—में प्रत्येक्टर चीव कृत्य है। र कार्यम् प्रीत है --विवृत्तिवाल्यः, बीव्हाकारम्, विद्यान्तरम्, द्वार्विकारम् तथाः आसर्विकारम् ।

पुरुष, भोष, बाली, कब्द और आकार-पुरु चाँच रुखोचलकरी बहुस्ते व्याप है। इस मीपोक्ती अद्याने ईक्टनस्थाने व्याप्त कर रहा। अव्याप व्याप्तवस्था प्रशासकारकार है। क्याप्रवासे है। सुरीक्षर ! अकृति, तरक, चर्चल, कार्य, कार्यक पत्रा जो दिख्याज्ञक प्रकार है, बह और बायु—इन गोक्कर अपने है कुम्बरूको अस्पर्कत गोंको वर्जीका समिद्रिका है तथा ब्याह कर रका है। आधार, नेप, बैर, क्या किन्द्रपुक के बार वर्ज है, वे प्रकारके काहिकार और आहि — वे पाँच अमोरकारी स्वाप्ते न्यातः है। दिल्लोड उन्हेंस स्थिते हुए पार्गरे उन्हाह हैं, चुन्दि, स्तम्प, पायु, सह और कल—ये अव्याधियान विकासने अस्तवार पूर्वीस बायदेव-प्रणी अक्रमे नियम नवाइ एको है। याध्यक्तके क्रियम कार्य पाहिसे ( थन, मारिकार, उनका, कवा और क्रीकार्ड—के

(अध्याम १४)

# शैषवर्शनके अनुसार दिवलत्व, जनत्-प्रयञ्च और जीवतत्त्वके विषयमें विराद विवेचन तथा विकार जीव और जगर्नुको अधिवताका प्रतिपादन

सदनकार उत्तम शेल पत्रातिका वर्णन करके । सृष्टि, स्थिति और रोहार—सक्को दक्षिकः। शिककी स्त्रीरम प्लानाने हुए कामटेकर्ज़क पुक्षनेशः कान्द्रने कहा — मुने ! कार्याहितकाले रेका जो विकास प्रकार है अधीर वर्ष-सत्ताके प्रतिपादक कर्मफलकार्य आस्त्रक करके सामोधे में विकिय विकास किएए विवेशन है, व्या ज्ञान अंदान ब्राह्मेक्शन्त है, अतः हामपान् पुरुवको विकेकपूर्वक इसका शक्क करना चारीचे । तुसके जिन वित्कोओ

क्ष्मेंच दिया है, उनमेरे कॉक सुमारे स्वाम है ? वे अयम दिन्स आस मी अन्यान्य कान्योंने भक्त से हैं। अमेश्वरकारी दर्शनीके महारमें पहचर केंग्रित हो गई है। छः प्रतियोगे क्ट कार में रखा है; क्योंकि पहले से क्रियमी निन्दा निरुक्त करने थे । अतः उनकी बातें नहीं शुक्ती काहिये; क्योंके हे अन्यकासादी (विक-प्रकार कियरित बात करनेवाले) है। व्यक्ति क्षेत्र वे अध्यक्ष्योशे पुन्तः अनुसामके अभीगांद रिक्ते भी अवकारत है हो। अस

<sup>•</sup> प्रतिक्ष, नेषु, उदायरण, उपनय और निगनन—के अनुसारके बाँध असमय है। 'फ्रांटी वहिपान्' (वर्षनक अवस है) — यह <u>जीवेज</u> हैं 'कुम्बरका। (जोकि वहाँ भूग दिव्यकों देख है) — यह <u>हेत</u>ु है। जन्म-जन्म भूग क्षेत्र है, कर्त-वर्श आप अन्तरन शहरे है, होने रावेश्वर -नव् उद्यापन है। 'बलोडने धुमवान्" (चूँकि कः भर्वत भूमवान् है) —ष्यः <u>स्थल</u> है। 'अलः अधिमान्' (अव आसि) मुक्त है) ४८ निगमन है। इसी कह रोक्टर रिप्ने भी अनुकार केंग्र है—कवा—'विस्तकुर्योदक कर्तृत-वर्ष' (वृत्तिवी हजा महुर व्यक्ति किसी कर्महारा उत्तर हुए हैं) —शह प्रतिशा ै। 'बर्धकार्' (व्यक्ति में कार्य हैं—) यह देश है। "मरा-कर् करवे सकत् वर्तवर्ण क्या करा कुर-३०१८-४०" (यो जो कार्य है, यह विज्ञ<del>ी क विद्यी प्रश्नीसे</del> उत्तक होता है, जैसे पदा कुणभारतो उत्तव होता है—न्या उद्यक्तम कुमा। 'यह इट कार्गग्' (व्हेंकि ये पृथ्वी आदि आर्थ है) — वह उपनय हुआ। 'अनः कर्युव्यक्त्' (शबकिये कर्तुये) उत्पन्न ३५ हैं) — वह विनासन कृत्य । पृथ्वी आदि वर्ग्न क्य-वैसे सोमोधे उत्तात कृत्य है, यह कहन सम्बद नहें; कहा हराका नहें विस्तान कर्ता है, वर्षा अर्थकांक्रियन ईवार है।

६६६ - व्यक्ति विकास -<u>हांकोक्तक क्रिक्त करवेगाले आयोग | येते 'कृतिक' अस्ता वेत् विका</u> वाला है। यस

वृत्यात दर्शन क्षेत्रेस स्थेण अनुस्वनक्षारा वर्णन्य स्थिति क्षेत्रका स्थित्यम क्ष्मे हैं, उसी क्ष्मार इस अध्यक्ष अध्यक्षि दर्शन्यम हेतुका अध्यक्ष्मन क्षमि शर्मक प्रतिक्ष्म वर्णान्य स्थिति क्षित्र क्ष्म क्षमात है, कृत्ये वंशन्य स्थित क्षित्रकारका है, देख अध्यक्ष है देखा काल है। क्षः स्थितकार को अधिर है, क्ष्मों आहित क्षम क्षमात्रके अध्यक्षे क्षमा हुए हैं और अधिरक क्षम विद्यांत अध्यक्षि —ब्रह्म

या किन्नु प्रति-मूच्याच्या है, देखा प्राप्तता ही देशन जाता है। हाः महेकारण को प्रार्थन है, क्रांचे आदिके बील कारानेक अंत्राली प्रत्यक पुर है और अधिन और निराधे अंग्रहे—यह श्रुतिका कृत्वन है। इस प्रकार सभी स्टीरॉवें क्षी-मुक्तभावको अर्थकान स्रोप है। मूने ! विश्वानीने परमानामं की सी-पुरुष्पायको मान्य है। सुधि बस्तारी है, पराञ्च वरमाना सन्, तिल् और अन्त्यक्रम है। असन् प्रश्तको निवास कार्यकाल जन्द 🗗 सहार काल काला है। कियु-कार्यने 🚐 चन्त्रको निवति को नागी है। वक्रमे स्व-क्रम्भ सीनी रिक्रोने निकायन है, सक्रानि कही पराप्रकृत परपालको अर्थने क्षीलक सत्-राज्यको 🛊 सहस्र करना प्राप्तिने । 👊 स्था-प्रत्ये प्रविद्याच्या प्राप्तिक है। जिल् मकारा '— सन्-कन्द्र स्वकृतन्त्रे प्रतासन्त्र मानक है। परमानने को राज क प्रकारकारण है, यह उनके पुरस्कारको सुवित भारती है। उसन एन्स्यूबन वर्णायकानी को निम्नु-सब्द है, यह प्रतिन्तु है अर्चात् परमानाने विकास उत्तरे सीम्परको सुवित काली है। प्रवास और वित्—से क्षेत्री जनगर्के कारण-नामको सञ्ज हुए है।

पूर्ण जन्मर स्विकास बस्तेकर में उक

सामाने कारणधन्त्रको आहा होते हैं अह उन

एकपान परमान्याचे ही 'तिरव' पाय और

व्यक्तिक क्रम्य अभिनास्त्र विकास राजा है। जीवके अलील में निवारित है, यह क्या पूर्णन क्षेत्री है। कारबी शिवृत्तिक रिप्ते 🛊 परमात्वाचे सार्वकारिका कर्नेक्तियस विकासन है। ईवर करनान् है, सरिवनान् है—ब्बर् क्यांकर देशर काल है। ब्यासुर्व क्रम्बोल । स्पेक्ट और नेहर्न भी तथा ही क्रमानकारी विकासकार और प्रविधिकारमध्य स्थानका वास्त्र पद्म है। कि और क्रांक्रके अंबोर्ग्स निरम्त आग्न्य स्थार क्या है, जा: पूरे ! जा जानको प्राप्त कारोकी प्रोप्तको हो काराहित गृपि हिरको का समावार विशासन केवा (माम कामाना एवं परमानम् ) को अञ्च हुए हैं । कारिपारीयें रिक्ट और प्रतिनारे ही सर्वात्त पूर्व प्रक्र न्त्रक प्रथम है। इंका-स्थापने पृष्टिभाग्याचेत्रम न्यानकार पूर्व कार्यानकार हो अतिनकार होता है। प्राप्त नामक विकास ब्रेक्टर और कुर्व (म्बन्धन स्थे विकासत) निर्द निवास है। एको जातादि प्रकारकार रिन्नोपम्बं निकारी प्रतिति प्रदा-प्रकारी ही कही सभी है। बायरेंच ! 'प्रेयः' बहुब्ये काल देखे 'भेडक' 🐯 पर्या 🖟। क्लो प्रसायका प्राच्या केले होता है का गुन्हरे नीहका में कार पार है, सामकार क्रेकर सुने।

सोधन' व्यवसे कवार और इवार नावक

केल और वर्षने परिचल होती है, तब

कर्णंद्र प्रयासकों भी परिच्या आ बाली है।

विकासी अन्य अविने अधिकार और

क्रमिक्ता रख्य देखने काली है । अल: मरीकाता

आदि आरोपिन पच्छ है, उसका निकर्नक

क्षेत्रेके प्रायम परमानको 'निराम का ही

कार्यको स्थान देनेने स्थान 'ओन' सन्द विकाला का रहा है। 'उद्यान' कार 'चैतन्य' क्य रक्ता है, जो परमान्यका बावक है ! कर पर्याप है, इसमें संस्था नहीं है। सुने !

राज्यदर्भे मृति कहते हैं कि उसे पहायपकार

जनना जादिये । उसमें को सुक्षम जाउनका 🕏 बस्थत बहुत में तुन्हें कर रहा है। 'ऐसः'

क्वमें तीन अक्षर है—'इ, ३३, स', इन सीनोंचे जो 'अ' है, यह पंजाने (अनुसार)

और सोल्क्नों (किस्लॉ) के साथ है। क्ष्मारके साथ को 'अ' है, का किलनेस्क्रीत

है; यह नहि सन्तरको साथ ही बहुबर है के आहियें चला साथ से 'ईस' के विवरीत

'सोप्राम' यह महायम हो जानना । इसने जो क्रमार है, यह रिज्यात क्रमा है। अधीत् रिल्म ही सरकारके अर्थ करने गये है। भावन्यसम्बद्धाः दिश्य ही प्रदा ग्रहानकोः माध्यानं है, यह विश्वलंका निर्मन है। गुरु

क्य विकास हम भारतकार कार्युत के हैं, सब 'सोऽहम्' कहते इसको शक्कालक क्षिमका क्षेत्र में में महत्त्व अलीह होता है।

अव्यक्ति यह यह अनुषय को कि 'में प्राच्याकामा विकासमा है।' इस अस्तर अस यह महारूप जीवयरक होता है अर्थन् भीवको दिवकपताबर केव कराना है, कर

पशु (जीव) अयनेको सकावात्रक वृत्ते

विकास अंदा जानका निकास साथ अवनी

क्षांत्र क्षित्र हो जानेसे विकासी सामानाता भागी हो जला है। अन सुनिके 'दलने बढ़ा' इस बायकी

वो 'प्रजनम्' पर अन्य है, अस्ते अर्थको

विद्यापन है।

अब वै कारावद्यके साथ प्रकारकी क्षाताच्या क्षेत्र करनेकाले प्रमानुबंधाः वर्णन

शिक्काने वह कहा गया है कि 'चैरान्यम्

अक्षा अर्थात् अस्तवः (सद्धा या परमानाः) केल्प्यूक्त है। केल्प्य-स्त्यूने यह सुवित

हेक है कि विसमें किएका सम्पूर्ण हान समा

राजन्यकानुर्वेक स्टब्स्ट्रोड निर्माणको विकास स्थानकः विकासन् है, उत्तरेको अञ्चन पा

परकारक कहा गया है। इस प्रकार मेरी बड़ी

बहुवर्ग (क्रीक्स्प्यूट्य) का सञ्जूष कार्या नक है। इस दूसने अभी का 'जन्म्'के श्रम

विशेषकाम प्राप्त और विरामका होता ही जीवका राक्षण कहा राजा है। यह जान और

किया पराविकास प्रस्ता सम्बद्धा है। कृष्ण-

क्युवेंक्षी केल्क्सर शाकाका अध्यक

कर्णकारे विद्वारोते 'स्थ-वर्णको प्रध्यक्तिया

व" इस भूतिको द्वारा इसी परावाधिका

इस्तानकर्वकः भावतः विका है। प्रशासन्

राम्बरध्ये सीथ धुविधाँ मानो गर्मी है--शान,

किया और प्रकारमध ने तीनो दक्षिणी

जीकोके करने रिका हे इतिहरासनारेका केने

प्रवेश करके जीवका से एक जानरी और

करवी है। जल: यह इंदियंपलय जीव अहरव

(म्बोब्रर) का सकत 🖩 है, बेशा विद्वाल

'क्रमें क्रमः' का स्तरत विकास 🛊 । इसमें

क्रिक्ट्रमंत्री व्यास्था ही की है।

**य साम मार्ग कार्य म निवास प हरावाद्याध्याध्याध्यात्र इत्याने । प्रतृत्य अधि विवर्धन भूगते आगणियो हामग्राधीनमा य स** देश और इत्तिकों उनका है सन्तक जार्रे कोई। वर्षक कर्त, उनके सर को वो दोक सा न क्यों कोई।

क्षात्रभ, बर्द्धभूभ, क्रियासम् इस्तरी स्वाहारिः वर्षः। विभिन्न कराने सून्ते पन्ने हैं, स्वाध्यक्ति उसने सरी ॥

म्ह ब्रोत केलक्ट्रोकॉन्स्ट (६१८) औ है। इसका पूर पट ह्या १००६ है—

< विदेश केल्युका क U4 \$1 to \$100 to the manufacture of the state o कारेज़ । 'जोरीनोर्ट सर्वे' (तैरिकोच- प्रार्टिकार्य, अधोरके विकासका, मार्ग्यक्ते ११८११) अर्थात् पद्म प्राथम् विरातनी प्रतिकृतकाल और सम्बोधातले नियुन्ति-देवेबारा सरका जन्म ओबार है—या सरकारी अधीर हां है। ईवारने विकरित-स्तारिक सुरितान कार्यन है। इससे प्रसाद और प्राप्त निव्युत्ताहिकांकी जरमीर होती है। पान्त्वी एका सुनित हेती है। 'नरन्य' (विविद्यान २ | १) इस कामादे धारम करके विकास श्रीति संसारको सुविधे प्राप्ता कर्मन विकास है। क्राफ्रेस है कर

बुरिया में विकेशकार्त समर्थ है, जो में पुष्कते चेववात क्या पात 🐌 सुन्हे । दिवस्त्र किया सेनोंन हो प्रत्याक है, पर असे मुक्तांका निक्रिय का है। विकास के बरायांकि है, अपने विकारित जनार होती है। विकासिको आस्पाक्षाक्रिया अस्पान होता है. आवर्षकारिको प्रयान-प्रतिकास स्थाप पृत्रत है, purelleri propin sår propins मोक्की किमावनिक अवन्य वर्ष है। पूर्व ! इन्होंने निवृत्ति आदि कारवर्द अवज्ञ रही है। विकासिको नाम् अपैर आस्त्रश्रामिको विकास प्राथम्बर करावा प्रथम है । इच्छाप्राधिको संगत्ति प्रमाद कुरत है । इस्लासिको परिवर्धों पर उत्तर क्ष्मा हुआ है और विस्थाननित्ने अध्यास्त्री प्राथमि कुई है। कुछैक्त ? प्राय प्रधान की पूर्व प्रमाध्यक्षे असमित कारताओं है ।

क्ष्म ईप्रान्तारे पक्ष प्रकृति क्ष्मिक कारि कुते । विक्रमे ईवाप अपन हर् हैं. हैताको तत्त्वकात अनुक्षीय हुआ है, शापुराको अधीरका, अधीरने मार्थकान और कन्येक्से सहोत्सालक प्रान्तक हुना 🕯 । इस आदि अक्षर प्रकारते 🗗 मुरुपूर चीव कर और रेतील स्थानमंद्र सम्बंध अवसीत अध्यारीच्य प्रानुष्टीच हुआ है। अस कारमध्योगारे अन्तरित्या प्राण शुन्ते । ईंग्यनमे यह विश्वान के 'अन्तव' कार्यन्तर है ।

नवस्य है। पुरिन्देश । अस्त्रात्त्रात्त्रिके सामने इस परेको नियुक्तिको स्थापित पूर्व है। इसमें ब्रह्मा निवार है आसाम, दूसरा पानु, जीवान अस्ति, चीचा करा और क्षेत्रको निवास qual for great assumption from कृत्येकाले पूर्वेश केर प्रकृत करण गुना है, उसे सुने । आवादानें एकमा सम्ब क्षे पूज है। कपूर्व क्रम्प और स्वर्ध के गुन्त है। अर्थिको प्रका, स्वर्ध और कम-कृत सीम पुर्वोक्ती प्रथमका है। सर्वे प्रमा, स्वर्ग, क्य और स्थ—ये कार पूज नमें गये हैं क्या पृथ्वे कृष्य, स्वर्ग, क्या, रह और क्य−्राट कोट कुमोरो समाप्त है। मही कुनेक्ट सहस्रकार कहा गया है असीत् क्रकारी पुर्वेक्षण आस्वरकारी पूर्व पासु अवदि वरवार्थे जुलेचे जिल अकर ज्यानक है, वह दिसावा गया है। इसके विकास क्यारे कुळेड कारते ने कुर कुर्वकरी कुछेरे काक है अबोर, गक पुगवारी पूर्वी जानका और रसपुरस्कार कर seffent mem 2, profe soon profe

व्यानकानो सन्त्रामा नाहिते । परि कृतिस

शास्त्रकोत्रकात्व रूपम 💓 है। क्युक्यमे सर्वतन्त्रीका में अन्या है, अस्थित याम

अनुसर, विशेषात, पंतार, विश्वी और

कृष्टि — इस बॉब कुल्लेका हेत् क्रेकेट बदला

को प्रकार काले है। या बार राजवारी

प्रात्ते पुरिष्ठेरे स्त्री है। माम-मानको

प्राच्याको अन्त्रे विश्वासम्बद्धी असी। पूर्व है। कारत वर्णासकात इस प्रक्रको पुरावक्रकारी

'मिल्ड्' है और पृथ्वीक्यते लेखा करकः क्रियतन्त्रसम्बद्धाः यो तस्त्रोका समूख्यः है, वही 'सक्तरमा' है । यह सामग्रः तरमसम्बर्धे स्वैतः होता हुआ अन्तरोगला सबके जीवनपूर **बै**सन्तरम्य परनेश्वरमें क्षे राज्यके जना होता है और सुद्धिकालने किन सर्विद्धान Rough Programme region strategie strate प्रत्यवस्थानवर्षेत्र स्वापूर्वेक विका रहता है।

अवनी इच्छारो संसारची सुनिक्ते रिको महार हुए क्लेकरका जो प्रथम परिकाद है, की 'शिक्सरक' कहते हैं । यहाँ इक्सरहरिक नाम है: क्योंक समूची क्राओं क्राक्त अनुवर्धन होता है। पुनीबर । हार और विकास—हार के प्रतिक्रवीचे कथ प्रान्तका अल्पिक्य हो, त्या को स्त्राविकास सम्बद्धाः व्यक्तिः वयः विका-प्राचित्रक क्षेत्रक हो कर को मोजुरमान सरकार कारिये गया जब जान और विकास केले शरीतवी राजने हो तथ वहाँ सुद्ध विद्यालया-सरव राजकृत पार्वको । सन्तर भाग-पदार्थ परनेवरके अनुस्ता हो है। समाधि प्रती के मेक्ट्रीय होती है, असका नाम मामा-तमा है। क्या दिला अपने परंग देवर्गहाली समयो मानाचे निपृष्टीत वाल्के सम्पूर्ण पदार्थीको महाम करने समात है, तब करका नाम 'पान' होसा है। 'तस्वष्ट्रमा तदेवानु अभिनत्' (क्ल शरीरको रक्का रूपे अल्ले अभिन्न हुआ ) हम कृतिने उसके इसी लग्नका प्रमित्रका विका 🕯 अच्चा इसी सन्दर्भ प्रतिकारण करनेके रिक्षे कार सुनिका आदर्शन हुआ है। यही पुरूष माधाने जेवित क्षेत्रार संसारी (संस्कर-कारने केव हुआ) पत् ब्लावन है। विकासको प्राप्त पुरूष होनेके कारण जाती ब्रोड पान करेंगे असाव हे पुरस्को

जान के जाती है। यह जनत्त्वरे शिक्त अभिन च्याँ चानका तथा अपनेको भी वित्रमले चित्र ही स्वतास है। प्रभी ! महि दिवसे अवनी समा कुलाहर्क आधिकालका क्षेत्र हो जन्म से इस पत् (और) को चेहका नवन न ताह है। वेशे प्रदर्शन-विकासे शास (कामीनर) सी अवनी रही पूर्व अञ्चल क्यूट्योंके कियमर्थे मोह या भूक नहीं होना है, उसी अवसर इस्त्यमें गीको की वहीं होता। पूर्वके उन्हेलहरा अपने केंद्रवंका क्षेत्र प्राप्त के बन्नेका का Representational distribution & c

forms the sales \$-1-10unfregung, 9-malerengeng, 4-spilensent, ४-विकासका और ५-काकासका । जीवको पाँच कारवर्ष हैं— १-कारवर, १-विका, ६-सम्ब, ४-कारण और ५-निकांत । 🧰 कारण-बहुद्ध काले है। से वहाँ बांच लगांके कालें प्रकार होती है, समस्य सम्प 'सरस' है। मी कुछ-पुष्ट वर्गाको हेतु करते है और पुष्ट तन्त्रका प्राचन होती है, इस फरनवा मान 'किया' है। के रिक्कोर्ने अल्लीक केंद्र जाने-कारी है, उस ध्रम्भका नाम 'शन' है। मेरे पान **१६३वों और प्रकारतेका कार्यासम्बद्धान** क्षमधः अवकेषम क्षेत्रम समूर्ण पूर्वेचा अब्दे क्यान्सरा है, बड़ी 'काल' है। यह नेश कर्तक है और यह यह है—इस प्रकार रिकारक करनेकारी के विश्वती शक्ति है, क्रावार पान 'नियति' है। उसके आक्षेपले जीवका परस्य होता है। ये परिन्ने ही जीवके क्रकारको अस्त्रातिहर अस्त्रेयाने अध्यक्त 🛊 र इंडिंग्ने 'पञ्चवस्थात' कहे पर्व है। इनके निकारकोर दिन्छे अन्तरपु सामनकी (अम्पान १५-१६) Marketon († 1

🕶 बेर्निहा दिख्युका 🛎 महायाक्योंके अर्थपर विचार क्या संन्यासर्योके खेगपट्टका प्रकार (तैचिरोय- २।८), सक्दर्भ वक्रते है—सूने अन्य Total Control १२-अक्रमनित पर ऋहा परात्परम्। महाबाक्य प्रस्तुत किये याते 🖫 🐣 १-व्यक्तानं ब्रह्म (दिलेक- ५ । ३ छन्। १३-वेदशासनुबन्धाः तु स्वयमान-दलक्षणाम् । १४-मर्गभूत्रांभातं हाद्वा तदेवाहे न संदायः। ARREST E). १५-तत्त्वाच प्राफोअव्यक्ति पृथिन्याः १-आई प्राक्षारिय (मृह्यसम्बद्धः । ४ । १०), १-सभावति (सा-उ-स-८से१६ वर्ष), क्रम्पे सम्बद्धिः १९-जनां प प्राचीज्ञानीन तेमसङ् ४-अध्यक्तातम् ऋदः (ग्वन्युक्तः २; कृत-जाणो अस्परित. RIGIRS). ५-हिलवास्थान्दं स्त्रीन् (हिन: १), १७-४०-५५ प्रत्येजनस्य आधासम् ६-जाकोऽस्मि (100 to 15) प्राप्ते अपनि , (106/-3). १८-विजुलस्य आजोउद्यापितः ७-व्यापतमा ८-मोश सम्बन्ध स्थानिकः (कान-२।१।१०) १९-अवॉड्ड स्थालको संसारी चन्नी ९-अन्यदेव वर्तिनितादची अविविद्यादकि यस भाग यहाँगाने सर्वात्रकान (44° t (1). विक्रीयोजन. २० नार्व स्वरीनार् प्रद्धा (सान्द्रेग्यन ६ । १४ । १), १०-देश वे आस्वायसर्वाच्यकः (क्र-3:913-333. २१-वर्गात विज्ञानेश्वर । २२-फोड्सी फोडो इंग: फोडामसि ।

३ : ७ (३ — २३). ११-म चक्षाचे पुरुषे पक्षासामारिके स इस प्रकार सर्वत्र विकास करे । अस इन

बार्ध में है।

इस प्रकार सर्वेत विकार करे। शक इस चुका है। (अब 'शहे सहाहित'का शर्व महाजानवंका पावार्त कहते हैं—'वार्त कताया जाता है।) सक्तित्वका शर्वका बहा का बाववार्य पहले ही सम्बाज्य का स्त्रीतन्त्रक वरवेत्वर ही 'शहर्ग वहते शर्वभूत

इत क्यंग्रेटा प्राच्याय कर्ष में अव्याप च्यादिये—१-व्याद प्रमृष्ट क्रायक्काय अकता नैशायक्य है।
 १-व्या च्या में हैं। ३-कर च्या सु है। ४-व्या अवक व्या है। ५-व्या क्या क्यादियों क्यात है। ६-वे अल है।
 १-व्यादस्थाय हैं। ८-वो प्राव्या व्या है, कहें वर्ष (क्यादोक्ये) भी है, को व्या है, यही वर्ष (इस स्वेक्ये) भी है। ९-वह क्या किर्देश (क्यादाओं) से क्यादी और क्यादित (अक्षादा) से भी क्याद

है। १०-वह तुन्हारा आता अन्तर्गार्थ स्वपून है। ११-वह को यह प्रवर्ग है और वह जो यह स्वदित्वमें है, इस में है। १२-में परावरसम्बद्ध प्राप्त प्राप्ता है। १३-वेदों, इस्तों और पुरुवर्गक नकते से स्वप्त से स्वप्त है १४४में अक्षान्दरसम्बद्ध सहका अनुगंध और त्याता है। १४-वे कलूर्ग पूर्णमें दिवत है, यह सक में हैं—इशमें गंदाय नहीं है। १५-वें वहबाद कल हैं, पृथ्वीका कल हैं। १६-वें कल्का कल हैं, तेसका सब हैं। १७-वह्मा प्राप्त हैं, उनकाताक कल हैं। १८-वें क्षानका कल है। १६ वें सब हैं, सर्वकर हैं, तेसका सम्बद्ध

है। २० नह सम निवास के हता है। २५-वें कांग्रेस है, जुक्क है। २२-को यह दे, वह में है : मैं का है और

- संदेश वेजन्यका -639 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* है। बरंतु को असमा है, यह सर्ववान है, यह असने समृत्यु और सर्ववानम पराहत नहा गमा है। असी सीन बेट है—पर, अपर विकारिको अस्य नहीं हो सरकांका । अस्य: स्थानन सक्त परस्य । यह, सहा और विम्यु-वे क स्ता आदि कर पूर्वकर् सर्वकार् वरवेकर शिवके ही बोक्क है, यह मानक प्राहिते । तीन केवल जुनिने ही प्रवास है। ये ही प्राप्ताः पर, अवन HAD प्रकलस्था है। इन लेमोसे (अस्त 'एन स जनमा' स्था 'नवाने पूर्ण का के पायनीके अधीर विकास विकास भी जो हेड देवला है, में सन्तु 'परमहा' बारा है—) यह तुन्त्रय अवकारी आता क्रमाने को उने हैं। केंग्रे, प्राची और पुर्ण्ड सम्बंधि है, को कार्य है अनुस्तरकार रिन्ध है। यह को arrand from and ret & पुरावारे प्राप्तु है, जाहे भूती भी रिवार है। इन पूर्वानका प्रमुख अपूर्वन होता है। होपोंचे क्षेत्र केर नहीं है। को पुरुष्ये हैं, यही अधीरको है। इस क्षेत्रोंने पुन्तका नहीं है। यह marie align from the second मध्य पुन्न ही है। स्त्रीको ल्लॉका व्यक्त गया अध्यक्त हो है। यह से है, इसमें संस्थ पहि है । में दिला है सम्पूर्ण संस्थ-समुक्षणका है। पूर्व और शादिक—इन के उपनिकाले कुछ को अर्थ विलय बातर है, पह ज्ञान है। affereitet & i die gengen und mit gefreit केल ब्लाबर सम्बन्ध किर करते है— पुषे । में विका अस्तराज्य, विकास करेंग **क्रिल्यम्य प्राप्ता है। फ्रिल्यम्य** स्था पूर्वत को नामू राज्य है, यह त्राप अपूर्विक विकास---कृत क्षेत्रकेला साम है। पृथ्विकी aufgen of mer fit gest anfickt काराधार है। अन्यक्षा उसे क्षेत्रकारी बाहरा पुर्वोत्त्वका क्यून क्षेत्रेन यह समझ स्त्रे कि विकास भी नामने प्रमान गाउँ केया। व्यक्त सार्वे अस्तातान्त्र गुर्वेग क्रे गर्ने । किर क्रम्बोन्सीयनिक्दमे को यह स्त्री है—'न

अवस्थि को नातु कारण है, यह जब अवस्थित कारण्या है। अवस्था को हिन्यवार्ध नकार क्रिकी भी जाले कारण यह हैना। क्रिकी भी जाले कारण यह हैना। क्रिकी भी जाले कारण यह हैना। क्रिकीयोगित्रकों किरण्यान को हैना। क्रिकीयोगित को निर्माण है। है। क्रिकी क्रिकीयोगित को निर्माण है। है। क्रिकी क्रिकीयोगित को निर्माण है। है। अने क्रिकी क्रिकीयोगित को निर्माण है। के हैं। अस 'नहानित को नही क्रिकी क्रिकीयोगित को निर्माण है। असे क्रिकी क्रिकीयोगित को निर्मण क्रिकी के है। अस 'नहानित को नहीं है। क्रिकीयोगित को निर्मण है। असे है। क्रिकीयोगित को निर्मण है। के है। क्रिकीयोगित को है। के ही हिला में है, हेली

साववार्यकोत्रास अवस्थ होती है। उद्योखने

प्रतिपद्दे होते. इस सामान्यक अर्थे पहले

माराम्य का पूजा है। में धारणमा हैनेक

स्वतरण पूर्ण हैं। जिल्लाका भी में ही है। यह जिल्लाको हो जिल्लाको के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निरम्भ के न

सहायों लेकर अध्य-नव (यह) में स्था भारता अस्ती सृदि करके को अपने स्थाने कीकोर पंचारने स्थानित करे। किल ओकारका अवस्त करके गया असीके हारा कर सहायों पूजा करे। असे पंचा स्थेट दे और सुराधित कर भरवार प्रकाबका क्वारण करते हुए अस्ता पूजन करे। तरवशास साथ वार अनवके श्वरा विश्व कर सहायों अधियांका करके सिकार करता है— चेत्थात स्थान है, यह पंचार करता हैं। यह मुलिका विद्याल कराया गया, इसरिको सुन असने विद्याल कराया गया,

निर्वत हो काओं 🕆 ।" ऐसा बहकर गुरु सर्प पहलेक्कोक्कोका श्राम करते हुए उन्हेंकि स्थाने हिष्णका अर्थन करे। शिष्पके आसनकी पूजा करके उसमें जिसके आसन और हिस्स्त्ये वृत्तिको सामना कने । किर सिनाने वैसाक 'सक्केजासकी' पाँच अन्त्रोका जास करके नकक, युव्ह और कलाओंके नेवरी प्रशासको कलाओका भी म्यास अरे। श्चिमके जरीरमें अक्टीम मन्त्रक्या प्रकासकी करकशोका त्यान करके असके मस्तकपर दिल्लाका आव्याप्तम करे । तत्त्वकृतत् स्थापनी आहे पुरुक्तिका अर्जन करे। सिर अञ्चलक करके आसन्त्रकृष्टि ग्रेडक क्वारीकी कल्पना करे। जीएका पैनेक क्ष्मंत्र करके '३% ल्वक' का क्यारण करे । कुरूल और अवस्था कराने । अर्म्न आहि केंद्रा प्राथक: जूप-रोपाने सपर्वित करे। विकास आह नामीरी पूजन करके नेहोंके भारतक प्राप्तकारके आभा "महाविद्यानेति परन्" क्रकार, प्रकाश-स्थाननीके मन्त्रीको सभा 'मृत्युर्वे कालीनः' स्थानादि भृत्युक्तनाकेत क्यांको को। सन्यक्षय यो देवाना प्रकर्म पुरस्तात् — (१०४६) से लेकर 'तत्म प्रकृतिस्थितस्य यः पदः स म्बोधरः' (१० ( ८)

तस्त्रचोश्वरम्पदे प्रणः वर्षः सर्वात्रको प्रमृत् । वीचका चार्डाचीवर्ण्यानीकेत् तस्त सर्वतः ।
 कृत् पृत्ते प्रश्न भागे प्रद् अविकात् वर्षयेक च ः स्त्रचारकाद् सर्वः सर्वः तत्ते नै प्रत् प्रत्यि ॥
 कृतिहार पृते का वि अववात्रिकानुकोदतः । सर्वन्यः पर्वतिकित्तं प्रदेशिवर्ण्यानम्बद्धाः ॥
 क्ष्मान् प्राह्मवित्रप्रदृष्टिकोज्यकोतः वि । सर्वः वर्षत्वतं वद्वति जन्मवर्षः पूर्वपितः ॥
 कृतिकां भागकभावतिकानुकोद्धरोतः वि । सर्वः न्यात्रकोतः मृतः व्यवस्थितः ॥
 क्षेत्रचे । विवादः समुद्धोत्रोतं केत् विवोद्यसम्बद्धः । इति च सर्ववस्थवन्ये वान्तंत्र किर्मादितः ॥

<sup>(</sup>दिश पूर्व के सर १९ । २६—३१) † बहलपारे निविद्धने कुलोजक्की चीवित्यह । इत्यहः श्रीतकारण दृष्टसम् मार्थनेर्थ ।

<sup>(</sup>दिश पूर्ण केट क्षेट्र १९ १३५-व्ह)

» संविद्या शिक्युरुण +

3,1% 

सकः महान्यसम्बद्धीयनिष्यक्षेत्र मध्योषा याठः और उपने शिष्योको भी मसम्बद्ध हुन्ताये । करे। इसके चार शिष्यके सकते कक्षा

आदिकी बनी हुई मारण लेकर रखे हो गुरु शिवनिर्दित कञ्चारिक परकाके

रिविद्यालका भीरे-बीरे जब करे । अनुकृत विकासे 'पूर्वोऽहम्' इस क्षम्बनकात का बारके गुरू का मानाको शिक्सके कच्छने

पश्चा है : तहकतर सलस्त्रों निलक समाकर समादाबके अनुसार जाके सर्वाहरे

विधिवत् चन्द्रकतः हेय करावे । तत्वक्रत्

गृह प्रमाणापूर्वक औपावपुरत नाम वेकर प्रियम्बो एक और करकरक्तुका अर्थित करे। उसे कारभाग देने तथा अस्मानक

क्षार्व आहिके दिन्ये गुर्जासन व्याण करनेकर अधिकार है। फिर मुरु अपने वस रिज्यानी

समाधिका रहका 'में दिला है' इस प्रकारकी धाकना काले हो ।'' यो कहका यह स्वयं क्षिक्को नवस्कार करे। किंग समाध्यक्ती

शिष्यपर अनुष्य करके अदे—"तुम सदा

यचीवाके अनुसार तूसरे स्केग भी उसे नमस्त्रार करें। इस समय जिल्हा क्लकर

गुक्तो नवस्थार करे। अपने कुरके गुरको

इस प्रकार नास्कार करके सुधील

क्रिक अब मीन और विनीतभाषसे गुरुके समीय रवदा हो, ला गुन्ह स्वयं उसे इस इक्टरका उपरेत रे—'बेटा । आजरी तुम

समस्य लोकोंबर अनुबद्ध करते रहो । यदि कोई किन्छ क्षेत्रेके दिल्वे आचे से पहले कारकी परीक्षा कर रहे. किर शास्त्रविधिके अनुसार उसे किन्न बनाओं। राग आदि क्षेत्रीका स्थान करके निरमार दिवासा किन्तन करते रहे । लेह सम्प्रतायके निज

व्यक्तीका सङ्घ करो, इसरोंका अहीं । प्रामीकर

संबद्ध आ जान हो भी दिखका पुत्रन किये किया काची भीत्रक न करो । गुरुमस्थिका अव्यक्त से सुन्ती रहे, सुन्ती की 🖰 म्बीकृत सामदेव ! तुष्टारे स्रोहणस श्रापण गोपगीय होनेवर भी तैन यह

योगानपुष्य प्रकार तुन्हें बताया 🕯 । हेता कहकार स्थान्त्रे चलियोगर कृत्य करके उनसे संन्याविकोके और और कामणिकिका कर्मन किया ।

(अध्याम १७--१९)

## यसिके अन्येक्टिकर्मकी दशाहपर्यन्त विधिका वर्णन

सामदेकती बोले—-जो मुक्त बति हैं, मुख्यो वर्षान क्रोजिये; क्योंकि नीमों लोकोमें आयके शिका कुरूरा कोई इस विषयका अनके शरीरका दाहकर्म नहीं क्षेत्र । बरनेकर उनके परीरको गाड दिया जाता है, यह येने वर्णन करनेकारण नहीं है। धरायन् ! सुना है। जेरे गुरु कारिकेस ! आज क्षेत्रक्रक्त । जो पूर्व वश्रद्धामें अहंपायका प्रसारतापूर्वक परिचोके उस अन्त्रेक्टिकर्पकः आधन से देखनारसे मुक्त हो गये है तथा जो

(हिल पूर्व के संग्रह) ५३-५४)

समादिक्षेत्रम् शत्कम् द्वित्रभवनगरे भव । सत्कम्यतम्पर्वस्पर्दः सङ्गं कुर न नेतरैः ॥ अनवार्ज दियं अतु व पुद्धकारभारतक्ष्य । पुरुषांक समस्त्राव मुखी पन सुबी पक्ष ॥

mende transferreigene der natur balan salan, einer er er er filt fingen ver er er ferreigene der e falle bagen, de क्षात्मको क्रानी प्रतीरक्षकाने कृत हो आक्रिकानी—वे तथ क्रिकार प्रीव होते हैं। क्रमान्यको अञ्च क्रू है, उनको नरियो क्रमा के चौनो विकास केन्द्रा स्थित अनीने अन्तर है—क्य कराहरे । प्रको ! मैं आकार अधिक हैं । जाएको कराहर ! अस तुम कर क्तिमा है, प्रतिको अन्तरी क्या विकास सम्बंद । एक वेकारओवरी प्रविकार नार्वन पुर्वे । प्रकारमान्त्रिक पुराने इस विकास कर्ना करित अनुसारों रहते हुए मीनोची साथ है ublirb i

सहरते पर्या—यो बोर्ड बीर बार्व है और वहाँ वर्षेक प्रोचीका उरकीय सम्बाधित्य है विकार विकारपूर्विय अर्थ कार्य में भीव पूर्ण हीन हेरेश पूरः कृतिकार परिवास साराज है, यह पनि स्थान, अनुस्तानेकाने असे तथा पूर्वका, काम स्थान और हो से परिपूर्ण दिल्लाम हो जात है; विद्यु पहि मोर्च अधीरिका हेनेट फारण समाधिकान नहीं कर चार से उसके रिप्टे क्रमान स्थापन 🜓 स्थापना क्रेमार सुन्हे । बेक्स-भावनेर कार्योरे यो उत्ता, इस और हेम—इन क्षेत्र पक्षणीया परिवन होता है, को मुख्ये पुरस्ते कुल्बर की का-निवासीका केवका अध्यक्त करे। इसे करते हुए का असीमाति विकास माराजे समार को । को । उसे निता नियंत्राहिक mank us alle stillheitel migh सराने रक्ता कदिने। को ! नहें देखते पूर्वकारके कारण बीरता करण करकी second till frathermon firms स्वरंग करके अपने जीर्थ करिएको स्वरंग है से भगवाम् नदाविकोः अनुस्करे गर्वके क्षेत्रे हुए विश्ववाह परित असीरवादिक देवान कारी है। उन्होंनी महेर्य के अलीवार श्राविकारी, योग्रं क्येति:युक्तका, योर् क्रिलिकारी, कोई सुक्राधारिकारी और कोई जाराज्यका अधिनान्न होता है। वे चीचो एक व्यक्तियोगर अनुस्थ करवेले सरक को है। इसी तक क्यांक्यके, तकक अधिकारी, राविका अधिकारी, कन्य-

मध्या अभिकार और द्विमाध्या

वे परिवे देवता अन्तेः पुरुषक्तः अन्तिकानो metr te ्यांक विकास के उत्तर कार्यक संबंध

देखा है, वे कुमको नेवार प्राथमिकानकी क्रमंत्रके कृष्टि जानीमें विजन्न करके परिचने प्राप्त के प्राप्तकः अधि आविके पार्टने केरे हर को स्वाधिकके बन्दर स्विको है। यहाँ केमानिकेस बालोकोर प्रत्योगे प्रमाण पानी मोन्यानुस्तर्क व्यर्थने के मनाचे गये वे अनुवादार वेक्स का स्वाधिको पीवे कार्य के पाने है। चर्नाको अलग नेप देवांक्षिक स्टब्सिक प्रति वह निरम्प हो से को प्रात्मको सम्बद्धाः स्थाप है गव्यवीकं पहल अधिकत करते अपने हैं स्थान प्रतिर क्षेत्रे हैं। इस प्रधान सर्वेद्रा सर्विकाल कामान् क्षेत्रा सारार अपून्त कर्ष है। को अनुसूचीन चार्नेह निश्चार समानि देते हैं। समाने अति क्षाराधानाती काराव्यक्त पर्य पूर्व अधीके वार्य क्षानेको प्रवेकानक देशी निर्वादानी प्रकार करो है, जो वर्धी अवस्था नहीं होती । साथ है के जनकर संबंध उस बनियर यह परत मुद्रि केरे हैं, जो अक्टरबीयर्थ अन्यू समाप्त

होनेकर औ कुल्लाकृतिके प्रकारने हुर रहती है।

am: बड़ी करविकार अन्तर्भ देशनीरे युक्त यह है और पड़ी पोक्षका समझाते हैं, ऐस्प नेवानामान्य निवास है।

स्वत्याच्याले इस्ते यति अव्यक्तात्रवर्धे भावना के काके वालें और एके के जाने ( वे सम बाई क्रमकः प्रयम आहि बाववीका क्रावेश है असोट सामार्थकर स्थापनानी और प्रसारको साथ सुरुष्ट्र वर्णन को सक रावताल कार्यंत प्राचीका राज व हो याच त्यास्था निर्मुण परमध्येतीः व्याप्त क्याहित्यका उसे निरम्पर करून करने रहें । सब परियोक्त कई समानकार संस्थार-क्राम क्षारका काला 🛊 । संस्थानके एक कार्नीका स्थान करके भगवान् दिलका अकान प्राप्त मार रोते हैं। इसरियो उनके सरीरका मुक्तिकार नहीं होता और उत्तरे न क्षेत्रेत क्रमणी पुर्णीत नहीं होती। संन्याचीके प्रानीरको इपित करनेकाले सकाका राज्य गङ्ग हो भारत है। इसके गाँधोंने खनेवाले खेन असम्बन्ध कृष्णी हो जाने हैं। इसलियों उस क्षेत्रका परिवार कार्यके रिग्ने प्रार्थिका विकास कराया भागा है। इस संस्था वर्ग इरिज्याम' से लेकर 'नम अम्मेनकेच्यः' सक्षके मन्त्रका विनीत्तरिक्त होकर क्या करे। किर शंभाने जीकारका जब करते हुए निहासी देवकारमधी<sup>क</sup> पूर्ति करे । मूनीक्षर ! देखा मारनेसे उस खेंचकी सारित के जाते हैं।

(अब प्रेन्यस्थित क्रमके संस्कारकी बिचि कराते हैं।) दुस का दिल्क आहेको ष्णांको कि परिषे प्रशेषका प्रयोकित रेतीको क्तम संस्कार करे। स्थान ! मैं सम्बन्धंक संस्करकी विकि बात एवं 🕻 सामाधान

होकर कुने । पहले चलिके शरीरको सुद्ध जिल समय बाँत मरणास्त्र हो हमीरने। बसने महत्त्वकर गुण आदिले अस्त्री पुजर विकास के जान, कर राजने अंत्र होते करें। कुननके राजन औरहरान्ध्राणी क्यान्याच्या और स्वव्यान्यात्रका पाउ करके कामुकाका उद्यारण करे । उसके आगे सहाकी स्वारमण करके प्रदास करती व्यक्तिः इतीरका अभिकेतः करे । सिरवर पुज रक्ता प्रमाणात सामा नार्थन करे। व्यक्ति वर्तनीय असीवने संस्कृत पूर्ण नवीन स्वीपीन साहि सहस्य स्वराचे । वितर विक्रियुक्तिक प्रकारि प्राप्ति अस्ति अस्ति राजाने । विशेषमा विषुध्य साराधार बन्द्रस्तात मिलक करे। किर कुल्वे और नारकार्थको व्यक्ति प्राणिएको अस्त्रेक्त करे । कारी, कान्छ, गामक, बोह, करेगाई और कारोंने क्रमकः नक्षश्रमधे पालके आधुनन क्योद्धारककृतंत्र जारव व्यवकार का सब अक्रोंको लुकोशित धारे । फिर भूम देकर का प्रतिसको इन्हाने और विकासके क्रमर रक्षकर हेकामदि प्रकृतकारण रक्तीय श्वया क्रांचिक करे । आदिने ओकार्के जुन्ह पाँच व्यक्तिकाताहि अञ्चानकीका अधारक करके शुभावत पूर्वा और वात्त्वजीने कर रक्षकी सुरविकत करे। किर क्रम, बाद्य तथा प्रकृतिक वेद्याचेद्यारमधी व्यक्ति साम क्रमंकी क्राह्मिक वाले पुरू का जेतनी क्कर से कवा।

करन्या साथ पर्वे हुए वे सम पति नीको पूर्व था जार दिलाने पवित्र स्थानने विद्वारी परिवा कुमुक्ते निवाद वेक्सपान (गळ्डा) स्टेवें। उसकी सम्बद्धं संन्यात्रीके क्कांके बरावर ही होती पाहिने । जिर प्रकार

इंग्लाके प्रदेशने ग्राहके दिने से ग्राह्म ग्रीट करा है, उसके 'एनका' ग्राहे हैं।

करके कई प्रजन्तः एमोके का और कुल विक्षान्त्रे । उनके स्थार कारता गुप्त विकासन इसकर योगपीट रची। उसके अग पहले कुल किक्नो, कुरोंके जनर गुरवर्ण सना इसके भी तथर तथा विकासन प्रकारतीय मक्रेपालि श्रिक्षक्रमच्चेका गरु कसी हुए भक्षण्योक्ता का सकत क्रेश्न को। सर्वकृत् कातुमा एवं प्रमाणका अवस्था कार्त हुए १६हके जनके उनका अधिकेत भागों काने मनकार कुर हमे। क्रिय आदि संकारकार्य पूरत वहाँ गये हर पूर महिने अनुसूत्र भाग रको पूर् विकास विकास कारतः यो । त्यान्यार अन्यारका क्यारंग और क्रिकाराध्य काफे का क्रमणी स्थानार गाहोने भीतर भीतासन्तर इस नक्ष रिकाने विकास करना मुख्य पूर्व विशासी ओर खें। किर सम्बन्धुमने अस्तिका करके को यूप और गुणकार्थ शुक्ता है। इसके बाद 'निका । उत्पर्कतः रक्षा' देश बक्षर आहे छहिने इसमें इस्तु है और 'प्रजापते न स्थानायाना-' (सू- यापू- १३ । ६५) इस मन्तरके पहला कर्षे प्रवर्षे कल्लाक्षेत्र कारकातु अस्ति करे । बिर 'का बार प्रथम ' (कु- क्यू-६६ । ६) इस स्थाने अस्ति पश्चायक स्था काने केने प्रीकृति सर्वपूर्वक साञ्चनक क्य करे । सम्बद्धार, 'मा श्रे कारकान्त्र' (जून पापुर १६११५) इस्ली कर स्थाक पहुन्तर नारिकाको छरा करिके छनके मराकारा नेवा शरे। इसके बाद उस गहरेको कर है। सिन्न जस सकरका रखाँ जिल्हि हुन्हे।

States and a particular descriptions of the states of the त्रचा ब्याहीत-सन्तेते एक भक्तका प्रोक्षण करके अवन्यविकार पाँच अक्रमणीया वर्ष करे । लहरूपर 'ने देशनो प्रथम पुरस्तात् (१०) ६) से शेकर 'तरक प्रकृतिसीवस्य मः क्ट स श्लोकरः।' (१०।८) सम्ब महारायकोधनिकको जनोका अब करके संदर्भकारी रोजके भेगम, सर्वत, स्वनन तक प्रकार अपूर्ण करनेवाले ज्याकांका व्यक्तिकारिका कियान एवं पूजन सर्वे। (प्राप्तात विकि यो है--)

> एक क्रम केने और वे प्राप्त संगे-मीडे कुछ क्षेत्रक निर्माण हात दिलांच प्रते । किर को गोजरहे सीचे। यह गीव बीचोर होना पार्किने । उसके प्रध्यप्रकारने क्या-महेश्वरकी म्बाधित वारके गर्था, अक्रत, सुगरिका पुध्य, विकास और कुल्लीवर्लेंसे क्लाफी पूजा करे। गणकाम् प्रकारते पूप और रीप विकेशन करे । विरत कुछ और प्रविक्ताना नैतीय लगाक क्षेत्र का परिकास करके नगन्तीर बारे । किस कारत जार प्राच्यका जन करके प्रकार करे । स्वयंत्रात् (अक्षीभूत प्रतिकार वृत्तिके दिल्ले नाराजनकृतन, विश्वास, कुलक्षेत्र-कुरुका संवास्य आसी गरीके कृता कृष्णक विश्व क्रमान्तर प्रत्यस्काने पूजा क्षाके पुराविक्षित पायरको गाँउ है। प्रीका क्षेत्र काल प्रावसकत्त्रिको काल्पे झाल है) क्ष्यक्रम् विकासिक्षिकानेके प्राप्ते प्रकारे क्कारकार्यका '३८ व्यक्ते जनः' इस **समा**से प्रक्रीपूर परिने रिने स्यूपो आहे गार अर्जिक्त है । इस अन्तर कर दिनेत्रक करता छे । चुन्निक ! व्यः दशक्तकको विधि तुन्हें कतार्था एको । अस स्वतिनीके एकाव्याहकी (अध्याच २०-२१)

a विद्या विकास क 434 वतिके रिप्ये एकादशाह-कृत्यका वर्णन

कुल्दर्भ करते है—सामोग ! चौल्या ज्यान करना सामित । उन समोर चार-सार

एकारकार जात क्षेत्रेयर को विशेष कालकी कुछ है। उनकी को हाकोंने के बाज और मुक्ती है, जनकर में हुन्तरे बेहनक मनीन कारता है। विद्वीरती केंद्री क्याबार अवश्र सामार्थेन और उन्हेंन्स को । तस्त्रहात् पुरवाहराकापूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिकारे रीमार पूर्वकी ओर चौंच नन्त्रक करने और

कार्य प्राथमात्री अस्तरिकत्त्व वैक्रमार सार्थ को । अनेक्स्पन संगा-चीक चीकोर प्रचार-क्याकर आके प्रध्यापनी विन्यू, उसके क्रमा विकास करता, उत्ते जार कालेल सम्बद्धान अहेर इसके उत्तर गोल कन्यून बाराने । किर अपने कार्यने क्रमुन्ती राजका करके कुमके रिये काची हो बहारिक कारणे आयान, प्रान्तनाथ क्षे रोनार करके पूर्वीय गाँव आरिन्सीहरू केवलाओंका केवेचने देविकोट काले कुरूव बारे। यसर और आसम्बद्धे निर्म पूर्ण

क्रमास्य जनमा नार्व गरे। चीवनमे असम्ब अस्ते पूर्वपर्वन को समूहर कराये मने हैं, उनके भीतर बीचके कार्य कुछ रहे और ३म पूर्णोपर करना: उस प्रीको Meriter menge uft auch arte-पुरुवकरियों आरिक्सीय हेरीया शासकार करते हुए इस प्रयास कहे—'a5 ही ऑक्स्प्रेसिक सम्बद्धिकारिकारिकार अस्तार प्राप्त नेपः' । इस प्रकार अनंत्र नाकक्येत्रमा और बावना करे। इस नवा वर्षि वेरिक्नेका

अस्त्राह्म प्रत्ये प्रत्येक्ट निष्ये अस्त्रापूर्वक क्षापम आदि मुहाओका प्रदर्शन गरे। माराक्रम् इते की वें है ही वे:--हर

बीरमण्डीहरा पहरूक्ता और काल्यम

करे । इसके बाद उन देखियोगा इस प्रकार

अञ्चल भारत करती है तथा सेन से समोने क्रमण और पास सुद्धारे हैं। उसकी अञ्चलकी सम्बद्धारिकार्यको समान है। राजा अनुविधीको प्रभारे क्योंने समूर्ण दिकानोके पुरा-क्यालको रेग विक है। वे

लाहर कथा चारण करती है। उनके हान और

क्योंने अन्यानीत है। परकारीत्रनीये

न्यक्रिक्विक्वित क्ष्मकेनोक्के प्राप्तकर क्षेत्री

केर कारणकीर सम्बद्ध को भा बनो है। सीन नेतीने सुन्तेरिक युक्तको पूर्व क्षत्रावदी कदानी में करको जोड़े रोली हैं। व्यक्तिका-निर्देशित मुख्यांकी प्रकारित चन्त्रतेका अपके सीमनाओं निभृतिन का गई है। समोलीवर प्राचन कुम्बन प्रान्तका रहे हैं । उनके उनेन बीन सका जाना है। इस, बेलूर, बाढ़े और mentalist selpitet firefor gibb कारण में कई क्लेज़रियों जान पहली है। क्या व्यक्तिमाल क्या और निराम स्थान है। इन्हें अंग स्थल रंग्ने दिन

पानी है। पैरीकी अंपरिप्तीने विद्यानीकी विकि आरम्य सुन्दर एवं वारोक्त है। बार अवस्था परित राजान परिनाद हो से उत्तरी क्या लिक्द हो सकता है। इसरिक्ट वे वेकियाँ महेश्वरणी भारति प्रश्तकारण वृत्तिवाले अस्तुतको सम्बन्ध है। अतः उनके अनुष्यक्ती राज्य कुळ निरम् हो राज्यभा है।

राज्यर अनुष्ध धारोनातं चरावान् शियने 🗗 का बांध वृत्तिकेको एरीकार वित्रमा है। इसरिको से फिला, सम्पूर्ण कार्य चारनेमें समानं तथा पर्य अनुवाहते तस्या है। इस

प्रकार का एक अनुवक्तरराज्य करकानमधी

दे। स्थिर राज्यात, भूग और क्षेत्र देखर

परिकार एवं नगरकार करके प्रस्कार क्रम

कोड हर कर देखियोंने इस समार अर्थन

करे—'हे जीवाराओं ? अस्य आक्न प्रकार

हो विकासको अधिकारक रक्तोकारे का

यतिको परमेश्वरके बरणहरिक्योगे रस है

और इसके निष्ये अवको स्वीकृति है।' इस

प्रकार अर्थना सामेद कर सक्तात. ने पैत्रो

देनियोक्क चान सरके इनके देखे बहुत्य अरुके निव्हारोद्वारा वैरोधे पात, प्रामीवें अरक्किक समा क्याक्रीयर अर्थ हैक वाहितं । ज्यूनवर अञ्चले कारको बैहोते क्ला साम्बर्ग सम्बद्ध करान गाउँने । क्षान्त्री नकुत् विका साल रेपके बाह्य और क्रमीय असिंग सरे। ब्यूक्टम गुकुद एवं आगुरुष है (इस सन्दर्शके अन्यवनी सन्देह प्राप्त पानक पानक प्राप्त अर्थन कारण चारिये)। सर्वक्रम् सुनर्वका बन्दा, आक्न सुन्दर अक्षत तथा अन्य कराते पूज क्षेत्र एक कहते। आका प्रतिका कृत और बीकी वर्षक्र पूर्व रोजन विवेदन को र पुन क्या प्राप्तुक्षिको अर्थन कार्य समय

अस्ति बारो बारा पारकोत्तक का है है पार्विके । क्षेत्रामनेत्रके प्रकार प्राप्त केवार median darbis fired spenig-game algebris परीयर पूरा-पूरा सुवारील बेवेक रहे । यह मैनेक की, कवार और पहले निविध परि,

शास्त्रको 'श्री हो' यह प्रयोग सरके हैं।

'सर्वकाम नम्' धेरका व्यक्ति करा 'ॐ ही

अस्त्वादिकायामाः वक्रोपीन्यः छन

क्रथविनामि नारः ।' इस समझ अन्य अन्यानीको

दुआ, वेलोके कल और युद्ध आदिके करने क्रेमा चाहिने । 'मूर्जुन: १९:' जोतनार क्रम्माः मोक्स अपी संस्थान करे। वितः '35 वी स्कार केरेचे निरेट्यांन कर बोलाइन नेवेक-सम्पन्धेर पक्षण '३५ व्हे नेवेकने अस्यभनम् प्रतीतं सर्वार्यातं करः।' बहुते हुए गर्द प्रेयमे व्यक्त आर्थित यह । युनियोद्ध : eregre permende fabreit un Rauf इस दे और जा एकानको सुद्ध बतके

and of, ask my flag law, fourth कर दे और उनका अलाद लेखर कुमारी कारकारिको स्रोत है या गीवनिको विकास है अक्टा करने कर है। इसके दिया और कारी किसी प्रकार भी न करें। नहीं जार्चन को । जीनेह हैंको कहीं भी एकोरिए अञ्चल विभाग जी है। जहाँ कारीय-सामुक्ते तिर्थे को नियम है, को मै पतार पता है। पुरिसंद्ध ! तथ उसे सुनी। इसमें कार्याकारी अस्ति केनी। अञ्चलको पूरण कार कार्यक अल्लाका करे। भारतीय पान सामध्या है हमारे परित्री कारण करके देश-कारणका क्रीकेंट कारनेके बहुत्व भी इस क्यारिकियो क्योग-शाह्य क्रांनियाँ इस मध्य संस्थान करे। संस्थानके कार कार दिसाने अकारके दिक्ते काल कार विकास । विकास व्यवस्था स्वर्ध वही । इस अन्यन्त्रेयर पुरुषापूर्वक अस्त्र प्रस्का पास्त्र

कर्मवारे का रिजनक प्रक्रमोंको कुरुधार परिवक्तको विकासे । वे प्राकृत

ज्ञादन लगावर कार किने होने काहिये।

क्लोरी एक जावानारे को -- 'अवन

विकेरिको विके पार्ट बाह्य अपन प्रत्येकी

कुरक करें हैं इसी कहा दूसरेले आल्लाके

विषये, बीक्रोले अपराम्यक्रिके विषये और

कुर्मण, आकार क्या अवस्ति तिथे जार चौथेरो क्यानकोट तिथे आहे. प्राण

• मंदिरा विरामुक्ता +

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* करनेकी प्रार्थना करके शासकर्ता यति शरहः करे । तहरूतर प्रकालको विधिवत दक्षिणा

KY =

और आहरपूर्वक उन सकका वजीवितकासे बरण करे । जिए उन सबके पैर धोधार उन्हें पूर्वाभिवस बिठाये और गम आदिसे

अलंकुत करके क्रिक्के प्रमुख चीवन कारचे । सदानकार वहाँ गोकरते कृतिकी

स्प्रीपकर पूर्वात कुल निकाये और प्राणाचामपूर्वक पिष्यक्रमके रेक्वे संकल्प काके तीन प्रवासीकी पूजा करे । इसके बाद पहले विकास हाथने से 'अहमने हमें विका

ददानि ऐसा बस्तकर इस निष्क्रको उत्तन मञ्चलमें दे है। तत्पक्षत् दूजो जिल्ह्यको 'आन्तरापने इमे निन्हं दर्दामि' **चहुन्तर हुस्से** बरुक्तुरुप्ते हे है। जिस तीलरे विश्वकृत्यो 'परमात्वमे इमं मिण्ड बार्लाव' बाह्यकर सोस्तरे

मच्छाराने अधिन वर्षे । हमा तरह शरीक भागको विचित्रपूर्वक विष्यु और कुरोकक है। रात्पक्षात् अञ्चल परिवास्य और पायत्वार

क्या और अञ्चल अवस्ति जनकी पूजा करे। क्यों रीजे विविधुर्वक जुता, क्रांता और क्या अवस्थित है। अस्यान्य अस्थिते असि-व्यक्तिके सुरा कवन बसकर रूपें संतोप है। बिर पूर्वाच कुलोको विकासर 🌤 प्र त्यक्र, 🌣 पुत्रः स्वाहा, ३५ सूमः स्वाहां ऐसा उद्धारण करके पृथ्वीपर सौरकी महिन् है।

है। जरी जन्म और उसी दिन नारायणवरित करे। एक्सके रिज्ये ही सर्वत शीविष्णुकी

कुलकुर विश्वान है । अतः विष्णुकी महाकृता करे और कौरका नैवेक लगावे । इसके बाद

केन्द्रेके प्रतंतन कारह किन्नान कान्नागीक्ये

क्रमाकर केवल आदि नाथ-वन्नोधारः गन्ध,

👢 अव्यापूर्वक पुन्ते । (अध्यक्षि ११)

मुर्गाचन ! यह येने एकार्काक्की विकि

काची है। अब इन्द्रप्राधको विकि काला

숍

यतिक हादशास-कृत्यका सर्णन, स्कृष्ट् और वामदेवका केलास पर्वतपर जाना तथा सुतजीके हारा इस संहिताका उपसंहार

स्तरपूर्ण काते हैं — जन्मेश ! सारहते हिल आसःकारः बद्धकर साञ्चकर्य कृतन कान और नियक्षमें करके विकासकी, घरिकों शवका क्रिकेट प्रति क्रेक

रक्रनेवाले प्राप्तारगोंको है निवस्तित करे। मध्याङ्ककालमें खान करके पवित्र हुए उन प्राप्तायोको कुलाका व्यक्तिभावले विकि पूर्वकः महिन-संविके स्वादितः असः ध्रोतक

करुवे। किर परवेशको निकट विकास पञ्चनका-पद्धतिसे क्ष्मका पुसन करे। तत्वक्षात् वीनधायसे ज्ञानायाय करके

काले हुए—'अस्पर्गुपेरिस पूर्वा करिके (ये अपने गुरुको पड़ी पूजा करूँगा)' ऐसा बहुबार बुद्धांका स्पर्ध करे। फिर

देश-काल शासिके कीरीन्यर्वक नवान

रोकारणको प्रकारिके अनुसार संकल्प

📺 पुरावसे हिंदे गर्थ कर्वको अनुसार काल स्वक्रमोधी निर्माणक सत्त्र अवस्थान है।

क्ष्मिक्षकं अनुसर सोरक कारणेके नियमित करन चित्रे । इन्लेसे कर तो गुर, परमपुर, परमेति एक और पहत्वर मुक्के दिन्ये होते हैं और क्षक कारानोधी केदाबांट नामेंसे पूज होती है। परंतु

\*\* I TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CONTROL OF THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OT THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OT THE TOTAL CONTROL OF TH ब्राह्मकोंके के केवर अध्यक्त करके केवेके कर, मरिकर और यूई के रहे । बारकुवर्ता चीन यो और भवनके विश्वविक वर व्यक्तीको रक्तनेक रिन्ने आसन भी आसग-प्राप्तकोच्ये कृतिवयुक्त अवस्थान विकासे । वर्षा लक्षरितम असमित वामले उन ज्याद प्रकृष्णिका यहे साहाके साथ किया को अर्थात् क्षे रक्तिका अतिहार कृत्वन करे । मुचे। अन्य चरा संस्थानीच्या भी पत गुक्कोंके कार्य विश्वन को र वार्थ पुरु वे 🕽 — मुरू, कावपुर, कावक पुर और परवेड़ी मुक्त परनेत्री गुरूका क्रमी क्रमानीत मोक्षरकी जन्म कर्त हुए विकास करे। अवने पुरस्का कम रेकर नाम करे। स्थ क्रमके क्रिके इरकातम् हेल प्राचन पुराक-पुरान्तु आसम्ब एके । असीके प्रमान, बीक्के द्वितेकाल पुत्र तक अपके 'शतकावाति तकः' बीकका अध्यक्त करे । क्षा — ३३ अनुकारको नृहत् अनुकारको । मार । ३५ परमञ्जून अवक्रमानि गरः । ३५ चार्करम्बद् सम्बद्धानादे स्थः। ३३-परनेतिगुरुन् अस्वकृष्यां वर्षः । इस प्रकार आवादन प्रत्ये अव्योक्त (अवेथे रहे हर् करू ) से पाछ, अस्यायम और अर्था निर्मेशन मारे ३ फिर क्या, गम्म और अञ्चल देवार '३% पूर्ण पर:' इस्तारि करने पुरश्रोको स्था '45 सद्दिल्यम नक' प्राचीर कर्मा अस्त मानीके जातरणपूर्वक अस्य अस्य माइगोको सुगरिका पूर्णले सार्थका को ।

सरवद्वास पूच, दीच वेदान 'कुलमिर्द

शकावनारायनं सम्पूर्णनम् (वर्ष मधी मा

सारी अवरायक पूर्णक्याने सवास हो।' ऐसा बद्धावर प्राप्त हो नवस्थार करे। इसके कद

बेरलेके प्रतीको प्राथकको विकास जलमे

श्चन्न करके जनक शुद्ध अल, सीर, पुआ, हाल और साथ आहे कहान परेसकर आरम् है। इन आसमोब्द्र क्रमकः जेक्षम करके उन्हें चनात्मान उन्हें। फिर चोवानकात्रका भी प्रोद्यान वर्ष अधिकेत करते हाथने उत्तवा स्वतं करते हुए बर्वे — किन्ते ! क्रमिदं रक्त (हे किन्ते । इस प्रविकासो जान सुरक्षित रहें ) ' निरं स्थान इस प्राप्तकोचके चीनेके रिक्ते चार देखार असी क्र प्रकार कर्षना को —'सर्वातकारों मे केंग्र करना जानतु (स्त्यानिक आहे। बुक्रमा प्राप्ता हो अभीत यह वेरेक्टर हों। '। ं इसके कर में नेक' (कु मह-१७ (१३-१४) साहि क्याका स्वारम कार्यक्र अध्यानसंभित्त इस अस्तरका स्थान करे। फिर राजकार काफे के और क्षेत्रकार भागान हो। है कि स्वापन सामान्त्रको ब्रेक्ट करके 'नवानं ता' (शुः कर्युः २३ ( १९) इस क्याचा यहाँ कव कार्या करों नेकेंद्र अमेरिककोच्हा, सहस्रातका, क्षणकारकारका, वेद्युकारक हवा सक्तेमानादि पाँच सहाभगोका कर करे। प्रमाण-भोजनो अन्तरे यो वधारान्त्र शका बोले और जाइल क्रोड़े, किय अवकारकोर कार है। इस्य-नेर और पुर क्षेत्रिकेत हिन्दी भी कार अधित मही। अनुस्तरकोड प्रश्नाम् सम्ब अध्यानीको gergier anneiter fretert mit unt केनेत अवकार मुक्तसुद्धिक सिन्ने चनोकित कपूर अवस्थि पुत्त नाम्युटः अधिन सरे। मित्र वर्तिका, चरणकातुका, आसान, क्षेत्रा, कारण, ब्रीवरि और व्यक्तिकी वादी हैकर परिक्रमा और नवस्थात्के प्रता स्त माराज्येको संबद्ध को तथा अस्ते आसीर्काह **क मंदिता देखानुस्ता क** 

qx3

हे । युनः प्रयास्य कारके गुरुके प्रति अधिकारः वस्य अञ्चार्यक्य कैल्प्साहित्सरको सहे विसर्वनकी फावनासे को — सर्वातकदक प्रीता ययासुर्व मन्द्रन्तुं (स्वकृतिन अवदि संतुष्ट हो शुलपूर्वक यहाँसे पकारें) । इस प्रकार विक्ष करके एरकजेतक उनके पीछे-पीके जाय। फिर उनके रोकनेपर आने न बाकर त्येंट जाये । स्टेटकर हास्पर केंट्रे हुए इक्षणों, क्युक्ते, रीने और अनलोके साथ स्वयं भी योजन करके शुक्रपूर्वक खे । देशा करनेसे उसमें कहीं भी कियुनि नहीं है। भ्रावारी। यह तक तक है, तक है और बारंबार एका है। इस प्रकार प्रमित्तर्व गुल्बरी क्तम अग्रराधमा कारकेकाला किया इस कोकार्ने महान् भीगीका उपधीप करके अन्तर्भे हिमालोकको आहु कर लेक 🕯 ।

जुने । यह जाकृत् धननान् विश्वास कहा हुआ उत्तम सहस्र है, को केव्युपार्क विज्ञानसे निक्षित किया कवा है। तुक्ते मुक्तर को भूक सुना है, जो निकृत पुरस तुन्द्वारा ही मन कहेंगे। अलः परि इसी बार्गसे बलकर 'दिलोजनस्म' (वै क्रिब 🕏) इस कामें आत्मरकाम क्रिकारी मानन क्षाता हुआ जैतकस्य हो जला है।

स्तंती कहते हैं—इस प्रकार म्लीकर बामदेवको उपदेश देकर दिया जनस्त्रत गुरु देशेखर कार्तिकेच चित्र-म्यानके सर्वदेख-वनिक वरणर्राकचोका विन्तन वस्ते हर अनेक किरमरोसे अवदात, खेळकारांनी एवं

धतिको लिये प्रार्थना करे। मत्यक्रम्य क्ले। केंद्र शिक्योमहित वापदेव भी प्रकृतकान कार्तिकेयको प्रणाम करके और 🛊 परम अञ्चन कैलासप्तिसरण्य भा भट्टी और महादेवनीके निकट का उन्होंने उपायक्ति पहेचरके पायागासक मोक्षयपक घरणोकः दर्शन किया। किर चलियानसे अवना साम अङ्ग भगवान् शिवको समर्पित काले, वे शरीरकी सुधि धुलाकर उनके निकट द्रव्यकी श्रीत यह गये और बार्स्वार का-काका नामकार करने लगे। नलश्राम् क्रकेंचे वाजि-श्रांतिके क्लेब्रोहरा, जो वेदी और आगधोके रक्षके पूर्ण के, जनव्या और पुरुवक्ति परमेश्वर दिनका सन्तर किया। इसके बार केने पार्वली और महावेचणीके वरकारविष्यको अपने यसकाया रहाका क्रमका पूर्व अनुवाह प्राप्त करके ने नहीं श्वक्यूबंक राजे लगे। तम सभी भाषि भी इसी प्रकार प्रमाणके अर्थभूत महेश्वरका तथा केट्रोके गोपनीच रहता, केट्सकंस और केशकायक सरक मन्त्र श्रीकारका ज्ञान प्रकार करके चहीं सुरूसे रहे तथा विकासकारिक वारणीये सामुज्यसमा अनुवन एवं असम पुलिका मिनाम मिया क्रके। अब मैं गुरुकेच्की सेवाके लिये बद्धरिकाशम तीर्वको बाईका । तुन्हें किर मेरे हांचे सम्बद्धकान्य इते सत्सँगमा अवसर ज्ञात के ।

(अध्याम २३)

故

### वायवीयसंहिता (पूर्वसम्ब)

प्रकारमें ऋषियोद्धारा सम्बानित सुतजीके द्वारा कथाका आरम्भ, विद्यारवानी एवं पुराणीका परिकय तथा वामुसंविताका प्रारम्भ

**400 275** 

नमः विकाय सेवाय समावय समूत्ये । इथानपुरुवेदायः सम्बद्धितरमधीनाते । अतिस्तर्वातमा वस्त स्त्रीयार्थं व्यपि सर्वतम् । स्वाधित्ये च विश्वयो च सम्बद्धि सम्बन्धाते । सावद्धितं व्यक्षमधीने सावति दिवानम्बद्धात् । स्वादितं व्यक्षमधीने सावति द्वार्थं विकास ।

व्याद्वानी कार्य है - को जन्मकार सुद्धि, बारक और संवादको हैनु तथा प्रकृति और पुरस्कर हैक्ट है, अर प्रमाणनाय, पुरस्का सका कार्यक्तिक बारकार हैक्कार स्वादकार है है विकास देखाँ कार्य व्यादकार है कार्य प्रमुक्त और विकास किन्यत व्यादका कार्यका गया है, जर विकासक, स्वादका कार्यका, अधिकारी, बाह्य हैंच, बाहकारक करवाति विकास में प्रस्त हैंच, बाहकारक करवाति

जो वर्षका होत्र और महत्त् नीर्थ है, बहुँ बहुं और बहुवाकर संगय हुआ है कथा की बहुं और बहुवाकर संगय हुआ है कथा की बहुं के करावत्त्वात कराव हुई इह्मकार सरावत्त्वात कराव कराव हुई बहुं की किया। यहाँ हुं हुई कि कर्म बहुं के का करावत्त्वात कर्म बहुं के का करावत्त्वात कराव सरावत्त्वात हिल्ला सरावत्त्वात हुं इस्ता हुई किया कराव कराव इस्ता हुई क्यानकर अस्त्री। सुरावीको आस्त्री हेला मुन्दिकोका कर प्रस्तात्रको हिल्ला कराव इस्ता क्यानकोका हुई क्यानकर क्यान क्यानकर इस्ता क्यानकोका हुई क्यानकर क्यान क्यानकर हुई इस पूराबरी प्राण करके सुपनीने उनकी इंएनाएं) अपने निश्चे कारके गावे उनपुक्त आहारको स्थित्दर किया । उस शास्य कार्कितीने अनुकृत सम्बद्धारा उनका इसकार कारके हुए उन्हें आहारा अधियुक्त प्राणी का कार करते ।

अपि मेरे— विश्वपानीकारी । अस्य प्रांत्र है और कार्य महत्त्व में स्वार कार्य की । अस्य प्रांत्र है । से के रहे कार्य महत्त्व में कार्य कर्म कर्म है । से के रहे महत्त्व के देनी कर्म कर्म कर्म कर्म है । अस्य प्रांत्र कर्म कर्म कर्म है । अस्य अस्य प्रांत्र कर्म कर्म क्षित्र अस्य हो । अस्य प्रांत्र क्ष प्रांत्र कर्म क्ष्म है । अस्य प्रांत्र हो अस्य प्रांत्र हो । अस्य प्रांत्र हों क्ष्म क्ष्म है । अस्य प्रांत्र हों क्ष्म क्ष्म है । अस्य प्रांत्र हों क्ष्म क्ष्म हो । अस्य प्रांत्र हों क्ष्म क्ष्म हो । अस्य हो । अस

कृतकी) करण — कार्निकी ! आयो वेश सकार वित्या और पुरुषा कृता की है, हेली दकार्य आयो जेरित हैकर में अस्पेक सब्देश कार्नियोद्धार स्वातीयर पुरश्यका श्रीकारी प्रकार करों की कार्निता ! अस में व्यवकारी, देवी कार्नित, मुखार स्वात, स्वोतायों, उन्हों स्वा श्रम्वानिकृत्या स्वाताय भगवान् स्वातान्यों प्रवास करने इस वरण प्रविध नेप्यून्त बुरायकी कार्या नाहैता, को विकासकों प्रात्यका करना है और कोन

= व्यक्ति विकास = mod कृषं बोद्याकारी काम देवेगाहरू साद्यान् सात्रम नाम अविकासदेशका हुन्छ । जुनिशाः हे है। विकास सम्पूर्ण नाम्योच्या, पुरान्तीयोः श्रीकृतन्त्रीयायको नेहीको सीकृत वार्त्यः वर्ते संस्थाका और उनकी अधीवका विकास है। कार प्राप्तिने निकास विकास प्राप्त प्रवेश पार वालोवे केवंबत काल (विकास) शरनेके के का है। आवारेन मुक्ती इस विकासों नोक्यों वेदालकांके पायने विकास हुए। म्बार्क्ट्रें का हो। इन केन्द्र, पर केन्द्र, बीमांका, विकास न्यानकात, पुरान्य और इसी क्या उन्होंने पुरान्तेको संक्रित परिके धर्मकार — वे प्रोट्स विकास है । पूर्णा साथ कर स्थान प्रत्येकोने जीवित विकास अस्य अवस्थित अनुवेद सम्पर्केत और उपन भी क्षेत्रकेवाने प्रशासीका विकास की बहेरि अर्थानसम्बद्धी भी निय विकास कर से पे प्रकारियों है। को दिन बच्चे अनुने और रिकार अक्टब के माने है। इन अवस्थ क्वीन्त्र्वेत्रीय क्वारे केवंद्रीय से कावण है विकासीके वार्त एक-वृत्तीने विकादी । प्रत किया पुरस्काते जी साम्या, यह तेह विद्वार सम्बद्धे निर्मात विकारमानी विद्वार समाध्य नहीं हो समाना । हरियाना और पुरास्त्रेले भगवान् जुल्यांना तिल्थ है, हेला व्यक्तिया केन्द्रकी राजस्था नहीं। विस्तरका प्राप्त प्रदेश कार है। समूचे अन्तर्भ मानो स कुल है अधान को चीरानिक क्रान्तो कुल है, पर्याप्त विकासी कर संस्था संस्थाती सुद्धि र्को पुजर्मा केंद्र पद शोकाकर क्रमा है कि पह कारनेकी इच्छा हुई, तक इन्होंने सकते पहले मुक्तार अक्षर मान बेवेन्स । सर्ग, प्रतिसर्ग, अवर्षे समान्य कुत्र मध्याम् सङ्गानीको अन्तर वंद्रा, क्रम्पार और पंपकृतित—पै बिक्रम और अस्मे का प्रयूप पूर, निकारित spensor with reason the mile white subject paper with their word when नेवारे अनुसद्ध पुरस्त समाने गर्न है। प्राप्त आह पारचेके रिक्ते पहले के रूप विद्यार्थ t. margine. १. पर्वपूर्णन, 🗗। इसके बाद इन्होंने पालन बारनेता विशे a. Rengerat. ४. क्रिक्स्सल, भागमम् अधिरिको नियुक्त निरुध और अपे William (CO) ६. धरिकामुसम् मन्त्रहरी रक्षाके निर्म प्रतीक प्रधान की। वे v. magaza, ८. कर्कन्येनपुरस्य, क्षण्यान् विष्णु प्रक्रामध्ये भी पालवा है। to. Michaelgern, ९. महिन्द्रसम्ब इन्ह्याची विद्या प्रदा सामेंद्र कन प्रसामी ११. बारकपुरस्य, tt. Parton.

th. samples,

१५. क्रमेन्ट्रम,

१४. कावस्तुतान,

gu, unungen,

१७. गर्नामुक्ता और १८. स्ट्रायमुक्ता—

क्य पुरस्तेका प्रोता सन्त है। इसमें विकास केवा है, से कावाद विकास

सम्बद्धाः प्रकृतिः है अवैर स्वयं मन्त्रेपस्त्रीका

काश्रम है। इस सम्बद्धी स्रकेकशेट्या दक

न्यान है और यह करता संवित्यकोंने दिशका

अधिक पुरस्ते सन्तर्भ सम्बोधी अनुति ह्याँ । प्रापनमें भागमान् बीदरि सामनाविक गर्भरे असे लग्न ज्याद हुए, जैसे जारियो आप अबार होती है। जेन समय अन्यत है। प्रस्तक निर्मात वाधान परावान् विकर्ण

सुर्विके विकासकार्यके सके, तक वर्तीय

सम्पूर्ण कार्याने पहले पुरत्तको ही स्थान

बिल्या और क्युनियों में प्रकारकों सामे।

पुराओंके प्रकट होनेके अनुसर उनके कर

मुक्तेले वार्त वेद्वेका ज्ञापूर्वन हुना । किर

चेवन्यासने इस एक साल स्टोककारे विमापुराजको संविद्धा करके चौचील हजार इस्तेकोंका का दिया 🕏। इसमें सार शंकितार् है। यहारी विदेशसमिता, दूसरी कारोहिता, तीकरी प्रानस्त्रकेष्टिक, चौची क्षेत्रिकार्राहिता, परिवर्धी जनलेकेता, करी केल्डावर्गकेतिका असेर प्रसाननी चारानीनार्गहीतक है। इस प्रकार इसमें कार ही संदिलाई है। रिक्रोक्सर्विकामें के अवत, खालेक्समें का हजार पाँच सी, सलक्करंकिकने के इकल एक सी असरी , कोटिन्डलंडिखने खे बकर को सौ बालोस, क्यामंदिनाचे एक इसार आह मो कलील, केलाक्संक्रिको एक इक्टर है। जो चारनेस और कल्पीनलेडिकने बार इकार इस्तेवा है। इस बरण परिव

ही निरुपा है तथा इसमें धर्म अभिद्वित है। तिस्वपुरानको आयरनेजेने सून विन्या। केवार कर हका प्रशेकोनी वासवीय-संक्षित रह गयी है, जो से मानोंसे पुरू है। अस्ता कर्णन में कारिया । को बेटॉक्ट विद्वान न हो, अल्ले इस ३सम साम्रका वर्णन नहीं करन वादेवे । से प्राजेको न जनता है और विश्वको पुरस्कार सन्द्रा न हो उससे भी अभावे कथा नहीं कहनी काहिये। को प्रत्यान् विकास भक्त हो, विधीक कर्मका पारम्क करता हो और क्षेप्युद्धिसे रहित हो, जल जाँचे-कुछे हुए धर्मीला रिक्का है इसका अनेक देन कहिये। विकासी भूगानी पुरायते पुरायानीविकास्ता हान है, का अधिकतेत्राकी धनवान व्याक्षकी क्लाकर है।

(अस्ताच १)

٠

#### प्रदुषियोका प्रदूरशीके पास जा उनकी शुक्ति करके उनसे परमपुरुषके विषयमें प्रश्न करना और प्रश्नाजीका आनन्दमञ्ज हो 'स्ड' कड़कर उत्तर देवा

स्तर्ग कार्य है—व्यक्तिके ! व्यक्ते अनेक काम्पेके कार्यार बीवनेकर सुरीवीकारको पञ्चात् जात यह वर्गमान कारण रुपरिशत कुरत और मुख्यिक सर्व आस्मा हुआ, जब जीविका-सध्यक कर्ज--कृषि, गोरका और वाकिन्यकी प्रतिक्र हुई तक प्रकारत के लोग सवात को सबेत हो गये. तथ कः कुलोमें अपन बूए यहाँचेंबेंने परस्वर महार क्रिक गरी। 'यह मराक्षा है। या नहीं है' इस प्रकार उनमें बहान् विकाद होने सन्त । वित् परम क्लामा निकारण आरम्भ काहित होनेके मतरण उस समय लहाँ कुछ निश्चम न

के समान । एक के अब कोग जनस्थाता अधिकाती प्रकारीका दर्शन करनेके रिप्ने का स्वान्यर गये, जहाँ देवलाओं और अस्तिके भूकते अवन्ये सुति सुकी हर व्यवस्थान होता विरासकात से । देवताओं और क्षानवीते भरे हुए सुन्दर रमगीय मेंध-विकासकर, अर्थ विदेश और चारण परस्पर कराबीत करते हैं, बक्र और गनार्व सदा रहते हैं, विहंतीके अनुदाय करात्व करते हैं, वर्षित और पूँचे जिसकी क्षेत्रत बकृते हैं तका विकास, कारवार्ड, क्रोटी प्रकार और अनेकाकेक निर्मात निर्मा सुरमेधिय करते हैं,

• वर्णिका विकास्त्रात्तः • 

**tre** 

नारा प्रकारके क्यापस् भरे दूर है। असकी उनकी सही सोचा से भी भी। संबद्ध हो क्षेत्रय और ब्रोक्स दल क्षेत्रस्थी 🕯 । करके: भीतर एक रमणीय सरायर है, 🛎 सुरुवादु निर्माण जनसे भए। सहस्र है। सहसिद रक्जीय पुनिस्त कृष्टीयर काव्यके सीर कृष्टी रहो है। का बन्ने एक प्रमेश एवं निरम्त नवर है, जो जल:बारको सुर्वको मानि प्रकारित होता रहता है । वहाँ कुर्वर्ग सर्वकर्ष द्याः क्यानियाची देख, दल्या २४६ राक्षारोका निकास है। यह स्वर तकावे हुए सुकर्णका क्या जल काला 🛊 । जलकी पहान्दीकारेचां और सदर कारक बाल क्रिके हैं। क्षेत्रेट पूजी, करतू क्षणी, अराज्यस्थाना थका र्मकामें गरियकेंथे का उपस्की कहे शोधा 🕯 । वह विक्रिय प्रमुख्य प्रक्रिकेट आकारमध्ये जूनार-सर जातिन होता है तथा

कई करोड़ विकास अवसेले अस्तुम है। का गराचे क्रमानी सक अपने समाजवोके साथ निवास करने है। वर्षा जाकर इन पुरिनोर्ने स्थान सोकरिकान्य क्रमानीको देवतः देवनिनीके अनुसार went there is all time force श्चान सुवर्गके समाय वी । वे सक आयुक्योंने विश्वकित थे। उनका गृथ प्रमय 🐿, उपने सीम्बन्सम् प्रमुख केला 🕬 । उपने मैच ब्रह्मसम्बद्धीय सम्बद्धाः विकासः से । विकास काणिये समाव, विकार गन्ध एवं अनुसेयनसे कर्षित, रिव्य केन बढ़ोंने सुक्रेपिश तका दिल पालाओंसे विश्वविक प्रदानीके चरकारविष्ट्रीकी बन्दन सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा योगीन्द्र भी करते से । जैसे ३४३ क्लिकरकी बेना काली है, उसे जनार सनात जुन राक्षणीरी पुरस राज्यान सरकारी देवी प्राथमी

एक स्थापन राजने प्रसिद्ध कर 📳 सामें केंबर हो जनकी सेवा कर की की, हमसे

ा प्रक्रियोच्या दर्शन करके का सभी महर्गिकोहर मुख्य और नेत्र फिला वर्डे । अमूर्वि मसाम्बद्धाः अञ्चलित् स्वीतम्बद्धाः का सूर-नेक्क्वति कारीय परि ।

ज्ञा चेते-संसारको सुन्नि, पाला और स्थारकं हेतु तीन कल धारण करनेवाले अपूर्व प्रतासकृतक करवारका प्रदानको नगवापर है। अनुत्रीर विकास सरीर है, जो अनुसीर्थ क्षेत्र प्रका करनेवाले है क्या अक्सिकाने नेक्षेत्र विकासोसे जुला क्षेत्रेयर भी जो बारकार्थ निर्मिकार है, उन सहस्रेकार्थ क्याच्यार है। अञ्चलक विकासी केंद्र है, हे को के प्रक्रमणके अपने निवास क्रमे है एक वर्ष राज्य विकोत बार्च और सरक अन्यत्र-कार्य विद्या है 🗃 स्वाचीको नवस्तार



को सर्वातीकल्याम प्रथा समझ स्पेपनिक

malacidos o AND PROPERTY OF STREET, SANSON OF STREET, SANSON

**CYC**e

राष्ट्रा है, को सम्पूर्ण जीवोका अरीरके संबोध और वियोग करानेमें हेतु है, उन स्थानीको

नभरकार है। नाम ! निवास्त । अवन्ते ही सम्पूर्ण जनत्वते सुद्धि, परस्य और स्कूर होते है, तथापि मानाने आनुष होनेके कारण हम

भायको अर्धे जानो ।

युक्तवी कहते हैं—इन महाधान महर्किपेकि इस प्रकार स्ट्रॉन करनेक सहस्री

रूप मुनियोंको आहुत, प्रदान करते हुए गण्डीर पाच्चीमें इस प्रकार केले ।

ह्याजी नह--महर् अवक्रको

सम्बद्ध बहायाग् महत्वेत्रस्य महर्तिये ! हुन इस रहेन एक साम गाउँ निवस रिस्पे आने हो?

ज्ञाहरू होते । ज्ञाहरू व्यक्तियर

ह्याचेताओंने हेतु का सभी पुरियोगे प्राप जोड क्षिप्यमरी वाजीये कहा।

मृति चोले—चनवात् ! इन्यानेन स्वता सरीर कृतविक्त के बंदा और ने इस अज्ञानके स्वान् अञ्चलस्तरे अववृत्त के विका चौक्रकर कोने । हो सो है। परकर किया करते हुए हुने

परिपूर्ण एवं सम्बद्धन परमेश्वर 🕏 ? सीम अपने अञ्चल क्रियामारमप्रमुख समसे प्रधान संस्थानको सुद्धि कराता है ? महाभाषा ! हन्हरे इस संदेशक: विकास करनेके रिकी आव क्षे पायाचीरायका उपदेश हैं।

परमलकाय साक्षतकार नहीं हो रहा है। आम

सम्पूर्ण जनस्के बारग-क्षेत्रम करनेवाले तका समस्त कारणोके भी कारण है। नाथ ।

यह कोई ऐसी यह नहीं है, को आपको

विदित न हो । बर्धन ऐसा पुरूष है, जो सम्पूर्ण

जीकोंके पुरसन, अन्तर्वानी, इस्कृष्ट विसूद्ध

मुश्यिके इस प्रकार प्रक्रोपर ब्रह्मांके

नेता अध्यानी विकास करे । ये केवताओं, क्षणमें और मनियोंके निकट सबे हो गर्ध और विस्त्रातालय ध्यानमा है 'मा' देशा करते हुए आकर्षिकोर हो क्ये : उनका

(अध्याच १)

ब्रह्माओके द्वारा परमतत्त्वके कममें भगवान् शिककी ही महत्ताका

प्रतिपादन, उनकी कृपाको ही सब साधनीका फल बताना तथा

उनकी आज्ञासे सब मुनियोंका नैपिकरण्यमें आजा

सहार्याने परा--पुनियो ! किये व सा और हम्मूर्वक व्या सवस्त अगत् घाले पाकार मनस्वद्वित बांबी स्वेट अली है, किन्के 'चकट क्रेसा है, जो कारफोके भी बढ़ा और

आमन्द्रमा स्वक्रमधा अनुनन करनेनासा जिलास्क परम कारण है, जिलके रिस्ट और पुरुष काची किसीसे नहीं हरता, किससे सम्पूर्ण विक्रतीये काची भी जनस्की स्थानि नहीं धूलों और इन्हिंग्वेंके स्थल सद्धा, किन्तु, होती," सन्पूर्ण ऐस्परित सन्पन्न होनेके

 वर्ते भागों विवर्तने जातन्य मनस्य एक । अवनर्थ पत्य में निवृत् में प्रिमेद मुख्यान ॥ मस्यत् सर्वोषद् अस्यविक्तुरहेन्द्रपूर्वस्यः। स्वः क्लेन्द्रने वर्षः प्रथमे सम्बद्धनते ॥ भूत्यानं व मे का जात प्रशासक्त्रः। न सनस्मित्रेत्रनस्य बुराधन महास्य ।

a siling floogiji e \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कारक जो साथ ही सर्वेशन पाप बारण करते । हैं, सब युपुत्र किर सम्बुक्त अपने क्रहन-असमायाचे जीतर कान करते हैं, निव्हेंने रक्तरे पहले पुत्रों ही अपने पुत्रके कारणे कारण किया और चुते ही सन्दर्भ नेदीका प्रत्न विदा, जिनके कृषाञ्चासके मैंने ना क्रमानसिका पर प्राप्त किया है, को ईवर अवेले हो बुधानी मांति निकार भागते प्रकाशकान आकाशको विरायकान है, जिन परमञ्ज्ञ परकामाते यह सम्पूर्ण गण्ड परिवृत्ते हैं, जो अवेति की बहुत-से निवित्तव जीवोंके सामक एवं उन्हें सक्रियन प्रदान मार्गवाले हैं, को क्वेबर एक बीजको अनेक स्वयोधी परिकास कर हैते हैं, की सकका सुप्राय करनेवाले ईश्वर इन जीवोजर्दित इन क्षणका लोक्जेको क्याचे रहको है, उस्य क्लोबे जो एकमान चलवान् नह ही है, दूसरा कोई नहीं है, जो अहा ही मनुष्योंके हर्माने धलीवर्ति प्रविद्य क्षेत्रत विका है, जो कार्य सम्पूर्ण विश्वको देशने तुर् भी दूलरोने क्रमार्थि राजित नहीं होते और रखा रूपक मगान्ते अधिद्वाता हैं, को अन्य प्रतिकारणी एक्समात्र भगवान् हा कानले

मूल समझ कारनीयर भी जानव करते हैं,

जिलके रिवे न दिन है न पति है, जिल्के

समान भी फोर्ड महीं है, फिर अधिक से हे

क्षेत्र केल्ले करवाला है. विकासी जान, करा अवैन

🕯 ।' \* जो इस कर (विनाससील), अञ्चल (अपूर्ण) पर तथा अमृतसम्बद्ध अक्षर (अधिकारी) जीवात्वापर क्रमान आसे हैं. इनका जिल्ला काम करवेले, मनको उनमें कराने क्रानेसे तथा उन्होंके तत्त्वकी मानना कर्त्व हुए इनमें समय रहनेते जीव अन्तमें उन्होंको जान हो जाता है। फिर तो नारी बाबर अवने-अस्य दूर हो जाती है। उनके यान न हो जिन्हां प्रकार करती है और न सुर्व तथा कनूमा हो अवनी प्रधा कैनमते हैं, अभिन् अपूर्णि प्रकारको यह सम्पूर्ण जगन् प्रवर्शकत क्रेम्स है। ऐस्स समातन श्रुतिमता कार्यन है। 🕆 एकमात्र भक्तरेच महेखाको ही अपना आरम्पनेत जानन माहिते। उनने केंद्र इसन कोई का उपलब्ध नहीं होता। पै कर्ष ही संबंधि असीर है, जिल्हा हनका न अपनि है म अपन । के स्वयानको प्री निर्माल, कराना, परिवर्ण, सेन्द्राधीय सवा कराकरकार 🕯 । इनका सरीर अञ्चलकार (शिव्यः) है। ये ओलान् महेवार लक्ष्य और लक्षकरे पर्वत हैं। वे निरवनुसा ग्रेकर

स्थानो वस्थानो मुक्त सरनेवाले 🗱

क्कानको सीमाने यो सुकार कालको प्रेरिन

कारनेकारे है। इ.चे शक्के क्रवर निवास

करते है। सब्बे ही सबके आवासकान है,

सर्वेष्ठ है तक कः प्रकारके अच्या (वार्ग) से

क्रिक्स परवर्तक स्वधानिक एवं निस्प

२ यहा अपनी सीर्ल कालो न पानिकः : सामाधिनी प्रकारितन्ति झालिने अपि ॥

<sup>(</sup>防衛衛衛衛衛 美(大)

र पुरिस्त पहले विद्युत कुर्वे न अ नद्भार । तार पास विपक्तिवीक्तेण प्रापती हुविः ॥ (शि: पु: का के पू: की ३ । १४)

<sup>🛊</sup> अञ्चलकाः संस्था सभवसभावनंतिः । सर्व पुत्ते नेकाम् इत्यतः सम्हनोदयः ॥

andreifer e

प्रयोग सम्बार दूसरा मोर्ड स्वी है। अन्यर शाक्यपारिकारी कवान्यवा कार कार्यकारे बस्तात (प्रतर) है। अवस्था सहायोगी मकारकार कृतिराज्येक स्थापन कर केरेकी माराजे परिवार है। क्यांगर, परिवर, पार्मास्या और महाराज्ये पारमान्य है। इसके सम्बन्ध को कोई परतु नहीं है, दिन कुरते बकुदा से हो है जैतर कुरती है। वे क्ष्मार्गात है। सरका अन्तिके राजाविकाओं कार्य विकासक है। ये के कृतिके प्रारक्तने अन्तरे अञ्चल विकासकारक-प्राप्त प्रक पर्वकर्त जनसम्बद्ध सुब्दि चारने है और properties of the public the it मानक । एक प्रकी प्रतिके बाहने हैं । के ही part fafes until free arbeit 🕯 वरावन्तिसे 🗷 इनका स्तर्भन केन 🦜 सन्य विक्री प्रकारने कभी नहीं।

क्रम, सम्बूची दाल, संबंधन और from-pr my market geleenst स्तुप्राचीने नामपुद्धी तथा अनुसरमधी प्राथमिक रिक्ते ही कारण का, प्राप्त संस्था को है। है, सरवाद क्षित्र, स्क्रीय स्था बुलो-बुलरे बेचक एने असूर अस्य भी का प्रवासकोति क्रम करेंद्र क्रारिको प्रकारको है। वर्णप्रम, पूछ, युद्ध और पूर्णिक आकार-विकासकार सोन्डेको अनका सूर्यक क्षेत्र अस्तिक है। प्रकार केर और बाहर भी इन्हींका पूजन एवं अलग करने है। बह क्या कीन जनसरकर है—स्तूरा, सूक्ष्म और इस केवेंसे परे 1 इस एक देवता आदि किस सम्बद्धी प्रस्ति देशको है, यह स्कूट है । सुप्ता प्रत्यक्ष सुर्वीत केव्युक क्रेमिनकेको होता

मुक्त इस समूर्ण जन्मके प्रतास है। ई और उससे भी यो में निता, इससम्बद्ध क्रमोत्तर क्रमुख पुरोशे में परंप क्रमुख है। अवस्थानम क्रम अधिनकारे भगवतनमध्य है, का अपने निक्र एक्ट्रेक्ट प्रस्तानसम्बद्ध प्रात्मेको हो दृष्टिने ४००१ है। भगनदृश्यास same debute was it seems ber uit है। इस विकास अधिक कहरेरी क्या स्थान, पुरुषे के पुरुष एवं अवृत्य सावन है पर्वकार क्रिकोट प्रति परिता को उस वर्गको पुरु है, यह संस्तरकानो युक्त हो मान है -- हमने सोद नहीं है। यह नहीं परमान् रिक्की समाने है उसरमा हैनी है और क्यूकी कृष्ण की करिएसे ही सन्वरूप होती \$--क्रा अक्ता वे क्षेत्रे एक-एमोके अलीका है—बीबर चैने ही, जैसे अहुएते the air that age the \$1 shoot ध्यापाद्याच्याचे हो सर्वत सिर्मान विकास है। तापूर्व प्राथकोते अन्तरे चनवापूर्वा कृत्य ही प्राच्या है। अन्य:कारणकी पुरिष्ठ मा प्रस्ताकार प्रत्यन है को और उस क्लीन marrier affrence dieb flete ft : debte क्रमानको पहलेका पुरस्त और पार्वको सम्बद्ध आहे है, इस क्यानो प्रताद (प्रसाधन क क्रमा:प्रदेश) का सम्मर्क प्रदान क्रेमा है और काले कर्नकी श्राद्ध होतो है। कर्नकी पृत्तिकी क्यू (जीवके) पानीका क्या क्रेक है। इस क्या विकास कर क्षेत्र के गये हैं, जा बीवको अनेक सन्तेके अञ्चलने सन्तर्भः क्या-मकेवरके रूपकार राज जात होकर क्रांके प्रकृति काहे. प्रति अधिकार क्रम होता है। इस महिन्यानके अनुसन् ही ग्लेकाके कुरुक्तान्त्रका स्रोक होता है। इस अस्वयूरी क्रमीक साथ होता है। क्रमेंक साथना अधिक्रम उनके परनोके सामले है, बामेर्कि क्रमान: क्रमां औं। मा: था विक

हुआ कि क्रमीक्रमोदे जानमे क्रिक्कोंने क्रिका ने क्रम अक्रम उन स्वेकताथ सङ्ग्रहरूको अवृत्ति। होती है।

इसरियो विकास कृतस्थल गाउ करनेके कहेरको तुम तक लोग अपने ची-पुत्री और अधिकोंके साथ वाली और करके क्षेत्रेचे रहित क्षेत्रर एकमान भगमान् दिवास है भाग सत्ते को अहीने निक्र प्रकृतक प्रकृति अवस्थि लग्ध के आओ । अधीने का सराह्यर अन्ते आदिता ईन्कर हते। तथ कार्य कार्य हुए काले अधिका विकास विकास करते । एक सक्का विकास करेंकि विको दीर्वकारिका काला आरम्ब कार्या असे पूर्व बती । यहके अनन्ते बन्धाना जनन्त्र कारनेका साधान कार्यक्रमा वर्ष क्याने । हिंदर के ही पुत्र का लोगोंक स्थानकार प्रस्तान को प्रसाद करानेगे । नामधान सूच क्रम मोरा पाप कृत्य पुरुवानी सारामाने-प्रीको साम, जर्म विमानकति सीतान् प्रत्याम् विश्वासः भारतकोगः अनुवा merbit. Duit duit medelink same som विकास करते हैं। दिलोजओं ! जहाँ तृत्वें कहा भारी भागार्थ दिव्याची देशा । अन आहर्यको बेक्कार तथ किर केरे क्या अन्य , रूप 🖣 सूर्य मोश्राका ज्यान जनसँगा । इस जनमारे क्या ही जनमें भूतित सुचारे हामारे अब बाजारी, को अनेक जन्मेक संस्तरकान्त्रो कुरवास हिलानेकारमें होती । यह कैने वर्गायक सरकार निर्माण किया है। इस सकतो में सहीते कोकृता है। जहाँ स्थापर प्रतासी जेने विदर्शन हो जान-दूर-कृष्ट कर, भी समानंत प्रिण्ये पूरण देश है।

देशर बहुकर किसाना प्रकार जन कृतिकृत्य हेजाती अधेवान प्रक्रामी और देखा और महस्वतीको प्रमान करके परे क्षेत्र

व्यानीयो प्रसाय काके का स्थानके विस्ते कार दिये, उहाँ उस बाहरती नेपि और्ज-सीर्ज होचेक्समें की । इस्तारिका केचा दशा नह कुषर कार मनोवर विस्त्यक्तकोसे पुत्र और निर्मात एवं प्रमाद्धि जलते पूर्ण भिन्नी वनमे शिरा । इस बहुबाई वेरिक्ट सीम्बे क्रेनेने मह व्यक्तिका का विवयं नामने विकास हुआ । अनेका प्रश्न, गरकार्व और विकास मही आका सुने जर्म। पूर्वकाराचे जाल्ह्यी pleat pur restant frauer qu selferit present प्रकार्यकारि की दिल प्राप्त



क्रिक था। वहीं इत्युक्तक, अर्थलाक क्रम न्यानकाकोर ज्ञांक विद्वार न्यविकेषे स्रवित, ज्ञान और क्रियाचीच्छे क्रम सामीय विशेषका अनुसार किया था। असे स्थानवर वेक्टेसर विक्रम् स्टा याच्य और अध्यक्ते मरमसे कृष्ट कवनेष्ट्रार अस्तिका कार्यकारे वेक्पकुर्य नारिक्योको परक्रम वा वेसन्ति **। प्राप्तिकारिक प** 

करते हो। तथीरो विकासमा महिन्दोको कारण वह कर वह स्वयोग प्रति होता है। सप्ता हो। तथीरो विकासमा महिन्दोको कारण वह कर वह स्वयोग प्रति होता है। सप्ताको बोल्य स्थान वह प्रता । स्वयंत्रिकः वहाँ प्रायः करवण स्थीते कर देवेवाले वृक्ष महिन्द्य प्रवेतको दिल्लाकोरो हुन्दो हुन् है तथा वस वन्ने विकास वीव-राणुकोका

अनुसर्वेद सम्बन्द पतुर एवं त्याच्य वसमेद अन्याद है।

भ्र नैपिबारण्यमें दीवीसप्रके अन्तमें मुनियोंके पास कापुरेबताका आगमन, अन्या सरकार तथा ऋषियोंके प्रक्रमेपर वायुके द्वारा पश्च,

क्ष्मका सत्कार तथा ऋषियोंके पूछनेयर वायुके द्वारा पशु. यात्र एवं पशुपतिका शास्त्रिक विवेचन

स्वार्ध कारो है—वृत्तीवारो ! उस वाले कोई होय से वह आपा ? जार समय साथ प्रत्या पालन करनेवारो सा श्राप्ताम व्यक्तियोरे उस देवारे महादेवजीयो हेक्सानीचा स्था विव्यक्तिका विक्रिका आहाराम करते हुए एक व्यक्ति व्यक्ति महिलाका महिलाकि पूर्ण करके व्यक्तिवार आवोशक किया । वह वह जार साम्या हुआ, तथ वहनिवेशको सर्वक आधार्यक्रम व्यक्तिया व्यक्तिका प्रत्याप किया ? इस वहन वहने तथा । तहन्त्रत समय वीतनेवर जार साहर विकासिकी वृत्ती वह कर मानाम



कहा-प्रभी । इसारे

प्राचनकी पृद्धिक रिप्ते जब आप स्वयं

व्याँ अत गये, तक अस त्यारा सम प्रकारते

(असमि ३)

संस्के ने फुसल-यहार पुत्रने समे । तापुरेकता मेरें---आहम्मे ! इस प्राप्त पासका अनुहान पूर्ण हेन्सक तुम सम सोग सकुरस्य से २ ? व्यक्तन रेणकेंगे देखोंने कुने काशा से नहीं महंजानी ? पुन्ते कोई प्राथक्षित से नहीं करन पक ? सुन्तरे

पुरसार-स्कूल हो है क्या हमारी क्यार भी वैक्सिलको प्राप्ति । त्या—हैस् । इतमा होती । अस सहतेका मृत्यान सुनिये । असको ईक्टिक्कक प्राप्त वैतरे प्राप्त वैद्यान इनारा प्रदेश अञ्चलकार्याको अस्तान्य हो मका का, तथ प्रथमे विद्यालको प्रातिको विको

142

पूर्वकारको प्रकारकारको उपरास्त स्रोत प्रारमाणसम्बद्धाः प्रकारतीयो इत प्रारम्भावी-भर क्रिक करके इस क्रकार सक्क-'अञ्चलके १ प्राचीन राजाने होता है। ये हो परान urb : Columnes undereit un unte

जाहि क्षेत्री।' मक्तभाग । वेला अलेक केलर परमेड्डीने इस सम्बद्धे बढ़ी केवर र इस इस देशने जानके आनवनकी जातिक करते हुए Der eine fein udlen Schaffen. व्याने अनुहारणे सने से है। ३००: इस समय आयो. आयवनके रिवा प्रवर्ध दिनो

कारी कोई अर्थनीय कलू शही है। वैवेदारको बहारहारको छ। हर उन महर्षिकोचा यह पुरातन कृतान पुराता बाबुरेका वय-ही-सर प्रस्ता हो बुटिस्सेरे मिने पूर्य वर्ध केंद्र स्वेत किए इस सम्बद्ध पुरुषेत कर्ने परित्यक्ती वृद्धित विन्हे अपूर्वि अन्यान् प्रयानोः स्त्री अपूर्व रेक्टर्वको संकोपने कारका ।

ner and articularly terrolish from निका प्रथम पूर् ?

ज्यूरेका केले—व्यक्ति ! स्त्रीको करणके का केलनेकियान राज्यान पारिकेत करी बारको बहुर्गुक उन्हरी दक्षिकी पालकारे करका की। उनकी का पालन है। उसे उन्हेंने नहीं काम का और परवाले लेखा है वर्ण उनके दिल सकार्त । मस्तिम्बर् कुम्ब ही कार्यः स्थानको । तेत्रके महेक्टरे एक्ट्रे वर्षात्र विका । के दिला बीचा-पीचा हेपाला और प्रस्तुत्वन है। याँचा कुम्बरायाकानी पूर्वत कर बारान बारांक भी अन्यों कुराने ही निरमी है और यह अनुसरोंने के के पायक भूनि होना दिया कृत्याचे हो परमान्यवारी जाहिर होती है। असः अस्ति योगमं हुए असी मानने उपनिता हुए। अर्थेद कुल्याकाराकाओं जात चार्रावेद तियों केव्हेचेद आविकारि मंत्रा प्राथके पालका विशा कुमानेन वैजितारको यहात अस्तिक मोदान्य कृति वृत्ति स्वारीतिक martin of your flow oft with क्षार परम्प प्रवरम प्राप्तिकारी आगावनी। पाने । जाना प्राप्त प्राप्त । जान प्राप्त विकास नक्षेत्र अन्तर्भे अन् नक्षेत्रके कृता-प्रतासने नक्ष्मुंक प्रक्षा कन्त्रूनं वरावर कृतिक सूत्री मामुक्तिमा वहाँ प्रकारेने । उसके मुख्यते वहाँ काले रहते । सम्बद्धाः प्रत्येवर विश्वके सुनकर तुन्दें अस्थानाम होत्या और उत्तरी कार्यानामा प्रकारीये अपूर्णनाका प्राप्त आहे किया कर इस्तरिको की राज्यकोंद्र कार्यो उन्हेंकि स्वयंत्रे सर क्रमाचे स्थापन विकास

> र्कुरुपेरे पूरा-अवने यह कौत-स जन जार निर्मात के सकते भी पान पता क्षे पुत्र है तथा निसमें क्यम निक्र रहत्वार पुरुष परवारपाने प्राप्त करना है ?

> पापुरेका क्षेत्र-मास्त्रिके । क्षेत्र कृतिकारमें च्या-सक्त और बहुनसिन्ध से ज्ञान जात किया या, सुवा व्यक्तिकारी प्रथमके अभीने केली निवार रक्तनी वाहिये । न्याकरने जनक क्रेनेकारण दुःक प्रकारों की पूर होता है। प्रमुक्त विवेक्त्या पान हान है। मधुके तीन केंद्र माने वर्ष है—अह (अपूर्णि), बेबन (चीच) और उन दोनीहर

रियाना (मरमेका) र इच्छे सीनीको क्रान्यों। कम पुरान (सीम) है र मार्ग ये प्रचारके भारत, पञ्च गया पञ्चमीर महाने हैं। समाहः है—पुरस्कार्य और प्रकार्य । पुरस्कार्यका कुल अन्य: कुनी सीम तत्त्वीको हम, सहस मन्त्र का योगोले अलीत कहते हैं। अवहर ही क्या बद्धा गया है। अर सम्बद्धा 🗗 मान धार है तथा क्षर और सक्त केन्स्रेस को के परकारक है, असेको स्त्री या प्रकृती करने है। प्रकृतिको है का पहल पर्या है। पूर्ण (जीवा) की ही अक्टर करते हैं और को इन बेनोको प्रेरित करता है, यह इर और अकर केनोंके निवा तथा परनेवर अब्ब नवा है। ब्यालाक हो जान प्रकृति है। पूर्ण कर महत्त्वके अनुसर है। यह और कार्निक प्राप्त प्रकृतिका पुरुषो साथ सामान्य होता है। fier di pe debb free für E : wer अक्रेब्रस्की स्तरित है। विस्तरकार प्रीप का महत्त्वाने अञ्चल है। चेतान जीवनाने अवस्थानिक कारोजाल असरकार वास है पर कार्यसम्बद्धाः है। उसके सहद्व के वालेक्ट कीय ver: for \$ ver \$1 or fresh \$ Restor 8 a

कृतिकीर पूरा-अर्थाव्यक्षे वेद्यवसी मान्य विकार केपूर्व अन्यूत बारती है? Bereifelt grown arreit bill fine \$7 aft fair servit serve freien

क्ष्युरेक्स कीरे—स्थापक स्थापने भी अधिक अध्यक्त प्राप्त क्षेत्र है: क्योंकि कार आहे भी प्राप्त है। योगोर रियो किया पान कर्न है इस आवस्त्री पहला है। जलका राह्न होनेने यह आकान हा हे कात है। काल, विका, कर, कार और निवासि—प्रामीको करण जाति व्यापे है।

चरित्राको स्थान हुए गोवाके margaret went ven fint f afte नावका कहा के सारेका पूरू विकेश— विकास समान हो पास है। विका पुरस्तारी अन्यतिकको और काम अन्यति विन्याpřímuk selkenem mehmeté 🛊 i ver चोल्य बस्तुके विन्ते क्रिक्टमें प्रकृत क्रमेक्ट्र केंद्र है। बाल कार्ने अवकेन्द्र क्रमा है और रिचरित को विकासमध्ये रक्ष्मेकार्थ है। स्टब्स्ट्रक् से करण है. क्ष विकास है। जीते का जनाकी क्रमंत्रि क्रेमी है और क्रीमें क्रमम सब क्रेस है। तन्त्रीकारक पूर्ता इस आवारको है प्रमाण और अपनी काले हैं। मध्य, रश और मध्य—ये सीओ गूल प्रकृतिको जनम होते हैं; **क्रिको त्राको जोति वे प्रकृतिये सुर्वाणको** विकास रहते हैं। सुन्त और कार्ने देशको क्षेत्रेको स्वरिक्य स्वय गया है, कुल और अपने हेतु राजस वार्त्य है तथा सहता और क्षेत्र—के व्यवेषुमके कार्न है। सारिवकी पुरिष् क्रामंत्रके के सार्वेत्सको है, सक्तारे पृष्टि अकेन्द्रीये क्रान्तेकारी है तथा राजनी वृति कर्मकरका से असेन करन है, जीक महाम विक्रिके रक्षकेवारी है। पीच

कार कुछ और पानकर्मक कार द:क है।

वर्ज अवसी है और कार्या प्रयोग गर

केनेक कार्या अन्य हो पान्य है । कार्या पान

क्षतीका केरन अन्यतारे कुछ प्रत्यान गर्ने है.

क्यारि अक्रमाना प्रीयने को अपने-अस्पर्ने

मूल रक्त है। योग करीका विजय

कार्यकारम है, प्रकारिको कोन्य कार्य है और कोन्स्य जानम है क्रोर । कहा प्रीकृष और

अन्य:काम्य कानेः क्षा 🛊 । अस्तिम्य

Mil.

• संदिद्ध विकासिक = 6406 

ही कठित है ! सस्यूष्टम मुद्रिद्ध, इन्हिय और

प्रतिको आसा नहीं मानते; क्वोंकि स्पृति

(चुर्विक्या अत्र) अतिवस 🛊 सचा अमे सम्पूर्ण प्रतिसद्धा एक साथ अनुस्ता नहीं

होता । प्रतिस्थिते केटी और वेदान्तीये

आकारो पूर्वपृथ्ध कियमेका सरणकर्ता,

राज्या होन प्रकृतिनि जारक राजा अप्तर्मानी प्रकृत करना है । यह न सी है, न

पुरुष है और ने न्यूलक ही है। में करर है, व अनुस्य-बन्तलमें है, व नीचे है और व

विक्रमी क्यान-विक्रीयमें। यह सम्पूर्ण बल

प्राधिये अवियाद, निरामार एवं अधिकारी

क्रमणे रिकार है। ज़रूरी चुक्रम निरम्पर क्रियार करनेके जल अक्षणानकार सरकारकार गरि

कुलरे क्यूबर अस्तुत्, पशकीन, दःश्रमक

और अस्थिर कुलरी कोई मन्तु नहीं है। सरीर

क्षे कर विधारियोका भूत बदारक है। इसके

कुछ हुआ पूर्ण अपने कार्यंक अनुसार सुक्ती, बु:की और यूद्ध क्रीक है। र जैसे

वानीने सीवा हुआ नेत अहुर अपन करता

है, ज्यो प्रचार अज़ानके अनुस्थित कुआ

कर्म जान सरीरको जन्म देता 🛊 । ने शरीर

क्रावण द:पविक आरम्भ माने जाने है।

इनकी पुरुषु अभिकार्य होती है। भूतकारतने

मिलाने क्षी प्रार्थर ज्या को गाने और

पुरुषका को यह सरीर बाह्य राजा है,

सन्दर्भाई, पाँच भूत, श्रीव इतनेविहर्ण, गाँव कर्तेनियां तथा प्रधान (चिन), व्यक्तव (बद्धि), अवंकार और मन-ने जर

अन्तरकारण-सम्बद्धाः क्षेत्रीय सम्ब

होते हैं । इस प्रयास संक्षेत्रमें ही निकारसर्वाक अञ्चल (प्रकृति) का वर्णन किया नगी।

बहारधारकामाँ रहनेका ही हुने अन्यक कहते 🖁 और इसीर आसिके क्याने जन 🔫 कार्यायस्थानो प्राप्त होता है, वय स्थापी 'माक' राजा होती है — ठीवर अहे तता, बैसे कारणानत्वाचे विश्वत होनेपर विश्वे हन 'किट्टी' बाक्री है बढ़ी करवांबरकारें 'कट'

आहि पान भारत यह रेली है। मैंने यह आहे। कार्य मुलिया आहे, कारकले अधिक रिका नहीं है, क्ली जन्मन समीन अहरि ननक वर्ष अल्लामे अविद्य किए की है। प्रमाणिके म्हण्याम अन्योक्त ही पारण, करण, कनका आचारकत स्थीप तथा जोन्य

बस्तु है, सूलश कोई नहीं। मनिलंति पुरस--प्रची ! चुदिह, प्रमेशन और प्ररीएसे क्वांतिरिक विजयी आरता जानक. बाधूकी भारतविक विश्वति कहाँ है ?

वाष्ट्रेक्स योगे—व्यक्तियो ।

सर्वव्यामी चेतरका पृद्धि, इतिहर और सरीरके नार्कक्य अकट्य है। आला गर्यक मोर्ग पराची निक्षम ही विकासन है। कास्तु कारकी शतानें मिली हेतुकी उनलीय बहुत

त च को न कुर्वास के कार प्रमुख्यः । वैद्येष्यं जार निर्वत् च स्थलतम मुख्यात ॥

असरीत प्रतिषु करेलु स्थानुकालका(१ सहा प्रत्योग हं कोर्ड वर सरवानानिक्य (計・声中・中・中・大(36-74)

कर्म है। "

९ **प्रमा**रिकेट क्रोफ पुरस्का होड परम् । अञ्चादकारकं दुवसमूर्य उत्तर विवासे । मिन्हों भीतपूर्वत पुरस्कोत संपुष्ट । सुनी दुन्हों न मूदन कर्नह जैन धर्मन । 

मविष्यकालमें सहजो छतीर आनेकले हैं, वे सब आ-आकर जब जीर्ज-सीर्ज हो जले हैं. तम पुरुष उन्हें कोड़ देशा 🖫 कोई 🕬 जीवाच्या किसी भी पारीरमें अनन्त कालक्क रहनेका अवस्तर नहीं यसा । यहाँ बिक्नो, कुतें और क्यू-बाञ्चवोसे जो क्लिन होता है, जह परिकर्क मार्गने फिले इस कुछ परिकर्कक समागमके हैं। समान है : जैसे पहासकरवें एक काष्ट्र कड़ीसे और दूसन करन कड़ीसे

बहुता आता है, वे क्षेत्रों काश्च कहीं चोदी

देखे. किये मिल जाते हैं और मिलकर फिर विक्रुद जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियोका यह समानम में संयोग-विद्योगसे पुक्त है। ब्रह्मानीचे लेकर स्थावर प्राणियंतक समी बीब एक बढ़े गये 🗗 इन सभी पश्चोंके विन्ने ही न्यू दक्कण का दर्जन-आक्र कहा गया 🕯 । 🕶 जीव पालोंने बैंधता और सुस-द:स चोनता है, इसकिये 'पस्' कहत्वता है। यह ईक्सको सीलका सावन-पुरः है, वेसा जानी प्यास्त्रा पात्रों है ( (अध्याय ४-५)

깏

#### महेश्वरकी महत्ताका प्रतिपादन

मापुरेनता कहते हैं—महर्षियो ! ३६३ विक्रका निर्याण करनेवाल्य क्येड्र वर्षि है, जो अवन रामधीय गुजीका आजन बाह्य गन्न है। बड़ी पशुओंको पात्रसे कुरू करनेवाला है। इसके बिना संसारकी सहि कैसे 🕸 लकती है। क्योंकि यह अक्रमी और पास अश्रोतन है। प्रचान परमाणु अवदि निकले ची जह तस्य 🕽, इन सम्बद्धा कर्त्वा ग्रह पति 🕏 है—यह बात सार्थ सम्बन्धे का जाती है। किसी वृद्धियान् या चेतन कारणके किया हर जढ तस्वोका निर्माण कैसे सम्बन्ध 🖁 । पस् पारः और पतिका नो बालक्ष्में पुत्रकु-पुषक स्वरूप है, उसे जानकर ही उद्यक्तिक पुरुष योनिसे घुक होता 🛊 । कर और अक्षर-प्ये दोनों एक-एकरेले संयुक्त होने हैं।

क्षेत्र के पहेचर ही व्यक्ताव्यक्त जनस्का भरक-योक्न करते हैं। वे ही जगत्की क्यानरे ब्रह्मनेकले 🕏 । चीत्रा, चीत्र और हेरक —ये तीन ही तत्व धाननेवीन्य है । विह पुरुवोंके रिक्वे इनसे फिल दूसरी कीई बस्तू जाननेकोच्य नहीं है । सुनुष्के आरम्पने एक ही रक्षांच विकासन रहते हैं, बूलश कोई पड़ी होता । वे ही इस जगरूकी साहि करके इसकी रखा करते हैं और अन्तमें सबका संहर कर क्काले हैं। उनके सब और नेत्र है, सब ओर मुख है, सब ओर चुवाई है और सब और करना है। ये ही सबसे पहले देवताओं में इक्कामीको उत्पन्न करते हैं। सुनि कहनी है कि 'स्क्रोब समसे क्षेत्र महान् ऋषि हैं। पैं इन महत् अनुबद्धास्य अधिनासी पुरुष

नैतास परिता न्यंक्तारी क्यांत कार्याक्त्। पणि संगण एकचे औः पुरेक चन्तुनिः।। यथा कार्य व कार्य व क्येप्यको कारेपनी । तमेल च व्यक्तिको सदद, पुरस्तागमः ॥ (कि कु क से क से ५। ५८-५९)

444 • Agid Bandin •

परमेशको अस्तरा है। इनको अञ्चलकी सुर्थक सथान है। ये प्रापु अञ्चलकात्रकार परे परे विश्वकात है।' इस परवास्त्रको परे सुरती कोई कलू नहीं है। इसके अस्त्रक सुबद और इससे अधिक काल् भी कुछ नहीं है। इससे यह सारा काल् थरिकूलें है। इसके सब और हाथ, कर, नेत्र, सराबा, मूल और काल है। ये लोकाने स्वाको काल्य करके निवस है।

और हाथ, वेर, नेत्र, स्वस्था, मुख और साथ है। ये लोकाने स्थापने स्थापन कार्य दिवस है। ये सम्पूर्ण प्रनियोग्ने विवयोग्ने आवश्यक्ते हैं, यश्च वरकार्यों स्था प्रमियोग्ने रहित है। श्रमके स्थापी, सरस्या, प्रराचकार और सुद्ध है। ये नेत्रके विवा भी देखते हैं और सानके विना की सुन्ते हैं। ये स्थापने जानने

भी आराज आयु और सहज्यूने की करण महत्त्र है। ये आक्रियाली महेश्वर इस जीवाडी इस्ट-गुकार्य निकास करते हैं। 1

है, बिह्न पुरुषके पूर्णकारों जानकेवारक कोई

न्वी है। इन्हें परम पुरुष बढ़ते हैं। ये असूने

प्रमा साथ प्रमेणके से पत्नी एक हैं। एस (सरीर) मा आभय रेका रही है।

पृक्ष (करार) मा आध्य सम्बर रक्षा ह

उनमेंसे एक ले उस प्रकृति कार्यक्रय फार्लेका रकद से-लेकर उपयोग करता है. जिल कुरत उस कुक्के फलका उनकेंग न करता हुआ फेक्स देसतर रहता है 1‡ औदात्य हुए। कुक्के असि आस्तरिको दुवा हुना है, असा भोदिन क्रेकर क्षेत्रक कारत रहता है। यह जब कवी भगवन्त्रकते शहरोकित वास कारणका परवेशरका और अता महिल-का माध्यकार कर तेवा है, तब प्रोकारित के सुरते से अला है। कई, बल, कर तथा भूग, जांचान और भवित्य सम्पूर्ण क्रिक्क्ये क्ट परभाषी रकता है और बाबाने हैं। इसमें प्रमित्न होकर एतम है। प्रश्नामित्रों ही याक रामकृत्यः भारतिये अतेर महेन्द्रर ही छ। जाराजी है। ३ के विश्वासभी महेश्वर ही परंप देवता वरमाला है, जो सकते हरवने विराजधान है। क्यें कारकर हो पुरूष परमानक्ष्मप

अनुरुक्त अनुभव करना है। अक्राप्ते ची

नेष्ट्र, असीन एवं अधिनाती पापस्तामे

निका और अभिवा येथी पुरुषासके विका

निवासक्तिको प्रती प्रतानको प्रकृत अधिकार्य कातः प्रतानको प्रकृत । १५-१८)
 पित्र पुत्र का के कृति का १५-१८)

सर्वेतापाणिकारोऽकं सर्वतिः विद्यानिकोतुका । कर्वतः भृतिविद्यानिकोतः सर्वतानुस्य विद्यानि ।।
 सर्विद्यानुष्याकाः सर्वेदिर्विद्यानिकोति । कर्वतः प्रमुक्तिकः सर्वतः अत्यं सूति ।
 सर्वभूति यः परवरकवर्णोऽपि कृति । कर्व वेदिः । वेद्यास्य कर्वतः पृत्यते पर्वत् ।
 सर्वभूति यः परवरकवर्णोऽपि कृति । कर्व वेदिः । वेद्यास्य कर्वतः ।
 सर्वभूति ।

<sup>(</sup>विक पुन क्षार पुर पान ६ । २६ —१४) इ.जी. सुराणी य समुजी कामने कृतावारियों । सुनोत्रीह विकाद स्वीतालानु प्रशासीत ह

<sup>(</sup>शिन पुन पान रीन पुन पीन व (३०) इं अमारिक पदाः असानी काहतं वास्त्रोत था।

भाग निर्व सुक्तवरिमीतिको पात्रक वट । कार्च वु अपूर्ण (क्षाप्राधिन) वु ब्लेक्स्स् ( (कि- फु- क- रंग कु- के- ६ । ३०-११)

untur fore-formen bi d mitt महेला इस कलाई समी पूर और physician up-oc ment who parch rape proc Street with \$1 Par armit siger spels, ameli sebush क्ष्माने परिवास कर केंगे हैं समा पूराः physical result place room strike stude auffrenz unit fin fich gef क्ष्मेलक ही प्राप्त नीचे त्या अन्यत-सन्त्राची दिकार्याको अवस्थित व्यापा हुआ शर्म की हेरीन्यमान क्षेत्र है, अर्थ अवर्ष से नामीत बारेका अंदेर्ज है समान कारणका पृत्ती अहादि तार्थाका निवारत वालो है। अहा और भारतिको पानको प्राप्त क्षेत्रिकोच्या, अध्यापनीय क्रके क्रानेकारे, काम्युकी क्रानीत और संक्रार क्षानेकारे, व्यापाल-स्थान एवं केन्स्र क्षारकोको रक्षा कर वर प्रकृतिकारे के व्याची है, से सरीरके बन्धनको स्थाके दिन्हें भाग के है जनार प्रश्न-प्रमुख प्राप्तने हुए meh it i के ही पर्रोक्त क्षेत्री ब्यानीके परे, Penns, with Reporting the court

spect up \$1 stept for refer to है। वे सवको जन्मीके कारण केवर के एको असल्या है, जुलिके बोल्य है, प्रजानतिक पारका, वेक्स्प्रशीक्ष भी केवल और अधूनी बार्म्यके रिक्ने पूर्वाचित्र है। जनके हरानी विकासका का कार्यकार्यों का कार्यक बहरते हैं। को प्रकार आहिते परे, विकासे पह बावन प्रमुख प्रकार होता है, यो व्यक्ति

हैं। विश्वसार्थिक स्वापनीको ही नहीं अधिकाः चारकः, पानके मानकः, धोनोके स्वापी सक माहर राजा है और अधिरामारी प्रोत्यादी निवार परमूर्ण विवादि काम है, यो हंपरेंकि भी परस मान दिया गया है; को कर केनो किया और अवेदर, वेक्साओंक भी परंप देखता सक ब्रोडिक को परंच की है, वह पुक्रिकोंक अधिकार प्राप्त करते हैं, ने क्रोधर अपने नी होत्वर नहार्यक्रमी हम सम्बंध परे प्राप्ती है। क्रमंद्र प्रतीरका मार्ग और इतिहा तथा प्रकार काम जो है, उनके मचन और क्का अधिक को इस कारणे कोई की विकास केर वास्त्र का और विकास क्रमारी व्यापनार्थिक व्यापनीय वेद्योगे मान्य प्रकारको सुन्ते नवी है : प्रमुप्ते क्रिक्कोर्स प्रक सामुर्ज निरम्भको रचना वह है । सनका न स्केन् regal & a mind fielber fleg &, a meet विकासिका प्राप्तान है। यह स्थान कारणेका कुरूप केरा हुआ है उनका अधीवर भी है। क्रमा न बोई जनवात है, न कन है, न सन्तर्भः काल-अन्तर्भः हेतु हो है । यह एक ही कर्म क्रिके, बचन क्रेके पुरुक्त wert to sell von gebem ur-erreit afte unfang appent fo up um gebit क्षेत्रर काल हुआ, मानव्य सूध, सामूरी, केलर और मिर्नुस है। यह एस है, बनी है, जनेकी formers follow technic work rectaure to an Partie Per-केंग्राहेका केंग्राह है। यह एक है, बरानकारित है और ब्यूबीकी शायन पूर्व करनेकार। हेंग्रह है । सर्वस्था और बोल अवनि सन्तर्भेग क्षेत्र विवादान कार्यक्षेत्रको प्रकृत कारवेकीवा क्रमों कार्यास्य से प्रच्येक संस्थित क्षापक्षर जीव समूर्ज पासी (बच्चने) से पुर्व हो जान है। वे सन्पूर्व विकास पहल mile, and if such mounts by, प्रान्तकार, प्रान्ति के स्थार, मन्तूर्व दिला

गुरुकेरे रूपाय, प्रमुक्ति और बीचारकारे

शरपाने जाता है। 📍

इह्यरबीके पुक्रमे इस इक्कारे क्या वा । जो - सेने हैं।

स्वामी, स्वयंत गुजोके प्राप्तक तथा संस्तर- प्राप-इपसे तक्षित हो, उसे इस परम उत्तम सन्धाने सुद्धानेकारे 🐌 जिल परप्रदेशने ज्ञानका उन्हेंहर भूते हेना चाहिये । जो अपना स्वारे पहले ब्रह्माओको इल्ला किया और पुत्र, सहाचारी तथा विश्व व हो, उसे भी वहीं स्वयं क्रतें चेदोंका ज्ञान दिया. अयने देश चाहिये। जिल्ला परवदेव परवेदारमें सास्त्र्यविषयक बुद्धिको ५६५३ (शिकारिका) जान थाकि है, जैसे परमेशरमें है, वैसे ही करनेवाले उन परमेश्वर दिखको जानकार में जुक्ते भी है, उस महत्त्वा पुरुषके बश्यमें ही इस संस्कर-कन्पनसे पूर्णके किये उच्ची ने क्लाने हुए सम्बन्ध अर्थ प्रकारित हैते 🖁 । 🧸 असः अंक्षेत्रसे यह सिद्धानन्त्री वान यह केट्स प्राथका परम नोक्सिय सुन्ते । धनवान् विश्व प्रकृति और पुरूपसे परे ज्ञान है; पूर्वकायने मुझे इसका उनकेस है। ये ही स्वित्यसमें जनम्को स्वते और किया गया या। मैंने बढ़े भारी भीधान्यले इंद्यारकारकों पुनः लक्को आमासात् कर (amount t)

핲

व्यक्तिकारणकारः व एक वर्तन्तः । प्रतिकृतिगुणकोत्ते वह स्वत्तन्त् ।
 ते विभागवान्तः व्यक्तिकां प्रवानीतः। देवति समापुनं अनिवानगुणकाते । काराविभिः को भागम् प्रदाः वर्तकति। वर्णकाः वस्तुते केनेत्र विश्वसाय व । सबैद्यालों पहले महेको से देशकाने काम व देशकान्। पहि वर्तानं परमे व्यवस्थितान देशे भूगोनवीभारम्।। ह तथा विकार कार्य पारणं य द विकार । । स्टारमेश्वरकारण स्विकारकी पुरस्ता। परास विकास क्रीका पूर्व अपनीयनी कुछ। प्रशं बावे क्रिया की अपनी विकास पूराप्त न क्राम्बर्स्स प्रतिः परिवृतित निर्मू न चेकित । ७३०मं कारणाई म स सेक्स्परिकारियः । त्र पहल अभिन्न पर्देशक पर्देशक पर्देशक । या अस्त्रीत्रवालाहु व्यवस्थात्रक पर्देशक । या प्रस्ति । व्यवस्थात्रक प्रस्ति । व्यवस्थात्रक प्रस्ति । व्यवस्थात्रक व्यवस्थात्रक प्रस्ति । व्यवस्थात्रक । इत्रोकृतीत्वाक्षा राज्यों केल च देश्रीक (एवरे वर्तर विकित्यक समूत्र विकासकार) निरामकारणार्थे निरामिकारणं य जेतर । एसे जरूर जायम वास्त्रीक अवस्थाति । सीक्यवोगाधिमान्यं वर्ष् सारणं अनता परिष्। अल्ला देवं चतुः पारीः शर्वरेण निमुक्तते । विधकृत् विक्रमित् व्याकामेन्तिः अस्तकृत्युन्तै । प्रयानः क्षेत्रक्रमीवर्गुनेकः गासमीयकः । **प्रा**क्तने किर्देशे को वेद्यंश्रीव्यदिशासकत्। यो देशकाओं पुरुषक स्थानकृतिकाराकाः । मृत्युरस्य संस्तरम् अन्ते अस्य विक्या (कि कु क के कु के ६। ५६ — १८६) 🕇 महरू देशे कर अतिरुपेक देशे तथा गुर्धे। तसीते वर्षणता सर्थः अवस्ताने अक्षरपनः । (दिश- कु- बान सं- पूर स्त्रे- ६ । ७६)

#### बहार्योकी पूर्वां, उनके पुलसे खलेक्का प्राक्तक, सप्रान हुए अञ्चाजीके द्वारा आठ नामोसे महेबस्की स्तृति तथा रहकी आक्रामे ब्रह्माद्वारा सृष्टि-रचना

रिवरि तथा गर्ग आदिव्य मर्थन करके कर्- शासका-प्रतित हो समूर्ण सेवाकी स्वापना, देवताने प्रका—सहस्रे प्रतासीन चीन क्रियानका प्रचा प्रका-संस्थानकी पृक्षित सिन्हे चारराजुरीको अन्तर विकास को उनके ही समान थे। उनके नाम प्रमा प्रमान है— स्तरक, स्तरपान, विश्वाप, सन्तरका, प्रानु और क्रमाहरूपर । के क्रम-के-एक बोली, कीरराज और प्रेंग्डेंब्रेफ्से स्ट्रेस के हुए सम्बद्ध पर farig farmen eine eine an e probeit उन्होंने महिन्यनाची हुन्छा नहीं की । स्वीती विरस हो समझ आहे, बहुत्या जब परे पने, राम प्रकारकीरे पुरः पृष्टिको इकाले कही भारी संबंधन की र प्रत प्रवास कैवेदारकारण त्याका करनेपर भी जब बंधां बदन न करा, मार अनीव मनादे पुरक्त पुरुष । अन कुपाने क्षोप प्रकट हुआ। क्षोपने अस्तिव हेरीयर प्रकारकोचेर केनी नेपीको अविश्वकी की प्रिपटन सर्गी । ३न अस्ट्रिक्ट्ऑमे यूत-प्रेत क्रक हुए । अश्वरी क्रमन हुए का तम भूगो-क्रेतीयाँ वेक्कर प्रक्रातीने अपनी विषय की। का समय स्रोध और योकी सरम्ब पर्द सेन क्ष्मां आ नवी। क्षेत्रसे आणिक हर प्रधारमिने नृष्टिन होनेवर राजने प्राप्त राजन प्रिकेश तथा प्राच्योके स्वाची प्राच्यान् मेरावेदीन का शतुरूत कृतकात्व प्रवास कारोबेर रिज्ये प्रदास्त्रीके जुलाने नहीं प्रकट हुए। इन जनकेश्वर प्रथमे अववेद्यो न्याय राजीवे प्रचार विरुक्त । व्यानेकारीने अकी उन वक्रमा भारत सम्बंधि कहा—'वर्डा ! की रवेकानर अनुबद्ध कारवेके दिनों रखनी न्योकर अनने करण सुरुद्धानक

सहराज्य कारम्पदित्व, प्रत्यं, व्यानकर्यः मुक्तरेनोधीः पृष्टि भी है: असः सुर ामका करते ।'

> मोक्स्पे ऐसा कालेका ने रीने और कारों और खेलने करें। ऐसे और एँड्नेकेंड बारका प्रमान कार 'सा' हुआ। सो का है, से Proper dit wen it after all wen it, in व्यक्तिक का है। सम्बद्धान् प्रशासन वर्षेत्रको क्क करके मरे हुए देवता परवेड्डी ब्रह्माओंको कुर: अन्य कुर है। स प्रक्रानीके सरीरने प्राणीके और अनेवर महोक्या गुक अस्तानारो जिला एक । का निकासकी ब्रह्मचीले यह जल्ब यान वाही—'जान प्रांतका पालन कार्यकाने बणावून्त महाभाग विशेष ! को यह ! हरो यह ! की ह्यारे प्राचीको मुक्त बीवन प्रकृत विकास है; आर: सुक्रमें को (' क्यानें सुनै हुए पानक्सी चरित्र इस करोबुर क्राक्यको बुक्कर सहासीने प्रकृतिक कान्यको स्थान सुन्दर नेप्रोद्धरा बर्विकी चलवान् इत्यों और वेदा । इसके आप पहलेको सद्ध सीट आहे थे। असः ब्ह्यातीने केचे हात खेड चेड्यूक नजीर वालीहरा उन्ले बद्धा-'त्रची । शान इजन्मको के जन्मो आक्ट प्रदान कर से है: अत: बारहरों, आज करेंग हैं ? जो प्राणुली कारानोक स्थापी दिख्या है, कारा के ही कारतान् आव न्यास्य क्रमोचे क्रमद हुए है ?" करकी यह एक कम सुरक्तर देखकाओंके

करकारमोद्वारा अक्षाजीका रूपां करते हुए चूर्ति और आठ नामकारे आव धगवान् बोले---'देव ! भूजें ज्ञात होना काहिये कि मैं परपारमा 🛊 और इस समय तुन्धत पुत्र शेकर प्रकट हुआ हैं। ये जो न्यांच का है, तुन्हारी सुरक्षाके लिये वहीं अब्बे हैं। अतः तुम मेरे अनुपहरो इस तील मुख्यीको त्यायकार काम असे और पूर्वका समाधी सहि करे।'

भगवान् दिल्ली देता वालेका ब्रह्मप्रीके भगमें बढ़ी क्लाइस हुई। इन विकासमें आहे नामेहार परमेश्वर रिकास सम्बन्ध विस्ता ।

सहरणी नोसे---सन्तवप् ! वह 1 आपका केन असंस्थ क्योंकि समान अवस है। असमाधी नगरपार है। सारवरण और प्रत्यय विवर्कतने आव गण्डेकारको नमकार है। क्वी और सुर्रीव (कालकेंपू) ये बोमी आयके स्वयन है। अन्य कृषी-केमधारी क्रेम्बेचे नगरकार है। स्पर्धकर क्षांकरपाति आवको नगरकर है। आन 🗗 वसुभवधारी होत है। आकार्य नवस्था है। असम्ब हेक्को अधिका अन्य पञ्चनीको नगरकार 🛊 । अञ्चलकारो पुरा अस्यत्रतासंप्रमाति अस्य जीनदेशस्ये गारकार है। उपक्रमचाले क्यामकपूर्ति आक्यो नवस्त्रार है। सोवक्ष्य अस्य अस्त्रास्त्रीर्ग बहुदेवजीको नकसार है। अन जवार आह

Constitution property and the second विकासी नेप नगरपार है। "

> इस प्रकार विश्वनस्य प्रकृतिकारीयार सुति करके लोकधितथर उद्याने प्रकारपूर्वक करते प्रार्थना की—'सूत, भविष्य और कांचानके सामी मेरे पुत वक्तान् कोहर ! कावसहन ! आव सुधिक रिक्ने की सरीरसे अवस पूर् हैं: इत्तरिको अवटाको । इस महान् जार्ची संस्था हुए युद्ध सहस्थि आप सर्वत सहयस करें और स्था भी जनकी सुद्धि करें।

व्यक्तिको इस प्रकार प्रत्येना भारतेयर कुल्क्क्क्क्करो, शिवुरवालक स्ववेशने 'सहर अरुक्त' कड़कर उनकी मान मान स्मित त्वाच्याः अस्य पुर् व्यानेकरीका अधिनव्य कार्येक सुक्षिके रिक्ये उनकी अवस्थ पाकर क्यकर सक्ते अन्यत्य प्रवाशीकी सहि असमा वर्त : अगुरेने अपने मनते ही मरीबि, **भृ**प्, अक्रिया, कृत्याच, कृत्या, सामु, अक्रि क्षीर जरिएक्की सुद्धि की । में प्रश्न प्रकारणीये पुत्र बाह्र तथे है। बार्य, मंबातय और स्वके **१८वा प्राप्त**ी संस्था नारह होती है। **ये स**न्द पुराने पुराना है। रेक्क्नोस्ट्रीन इनके बाय दिव्य जेल कहे गये हैं। वो जनावान, विकासम्बद्धाः संबद्धाः महर्षिक्तेने आर्थकृतः 🕏। लक्ष्मण् करावर विका हुए प्रदूरकीत प्रधानीये केव्याओं, असूरी, वितरी और

<sup>+</sup> प्रयोगाय--

नुपाने प्रकार ३४ धारकर्राकारेको । को अन्यक देखन १८४मानुस्थानो ॥ पूर्वम् विकित्याम नारीमुराजे नाः । ईजम काले तुन्धे परः लागीनमान्ते॥ पशुर्वः गरमे वैशः करकायनिवेकते । योजन अवेकत्यको उन्हर्भक्षय ते स्थः ॥ प्रक्रायोपश्चकताम् काम्युन्यस्यते एक । वश्चारिकाम् सेम्यानः नामस्यपृक्षपृति ॥

Managan and the property of the party of the कार्यको पूर्व करनेका विकास विकास parellé gépis des produce à arel विकासी एकार विकास समाप्ता कुमाने हेक्काओको, कोक्को मिल्लेको, साहिके क्षानीर भागके असुनीको तथा जनकरिया (रिक्)के का व्यक्तिके अन्य दिन्तः। इन्हेंद्र गुहुरकारके गाहिल इन्हेंसे हुए, की कहा भूताने जानुका रहते हैं । अनी समेनुका और रकेनुकारी प्रकारत केले है। के शास्त्र रिकासे और कारकन् होते हैं। साँग, पांध, मूल और गामर्थ ने की प्रमानीके अनुवेत कारक हुए। उसके प्रश्नाच्याको पानी हुए। कक्षः स्वानंते अव्यान (कारणः) प्रार्थन्त्रीयाः याम् हुआः । मुख्ये अवन्ते और गर्वाचान्त्रे मुक्तन्त्रीयो कार्याः स्त्रुं । केन्त्रे केत्रेते केत्रे, क्षाची, सर्थ, जीरमास्य, मृत्र, जैद, स्थार, न्यू सम्बद्ध कृत क्षेत्र व्यक्तिको अन्यत्त्र प्राणी जन्म हुए। रेग्याचीरचेते श्रीचीरचे और परा-पुर्वेग्य जन्मक हुन्। personal from the sale of आकेर, प्रेमून असेन, रक्तरर राज वर्ण श्रीकोच पानक बहुत्तरे सम्बंध ह्याँ । उनके इंदिल पुराते क्यूनि, तिवृद् सन्दे, क्यारा क्रोप,पुरस्का और उत्तव नामक नामक्री प्रमाण हो। प्रमाण अस्ते पर्याप पुरस्ते प्रान्तेत, बन्दरी कन्त, स्ट्राइक स्टेन, बैसन्त काम और अधिकार पानक पानको प्रकार विकास । करनेर जारकार्ति पुरुष्के स्वाधिक प्रतेल, अध्यवेत, आहेर्यान जनक पन, अञ्चल्या और वेतन अवन मानवा प्रमुखीय दूशत। उसके अपूर्णि और की ब्यूक्त से क्षेत्रे-बढ़े जानी जनस हुए। जन्मी tigi, Pegra, mari, aranadik शासुरात, कनुमा, विकास, स्थापन, पार्टी, पर्टी,

कुछ और वर्ष अवदि समूच्ये नित्य पूर्व अवैतान कारणा-प्रमुख कारणात्री रचना गर्ने । प्रश्नोते प्रिन्तुनि चैते-चैते कर्त पूर्व करणेले अन्तरको थे, पुर-पुर, सुद्धि होनेका असूरि मित क्यी कार्यको अवस्था । जन समय है कारते पूर्व प्राक्ताके जातिक क्षेत्रक विका-अविलाने पृष्ट वृत्तु-सर्वार, वर्ष-अधर्म तथा was aft from unfah arrest fo क्षेत्रीक क्षेत्रको कारणोर अञ्चल कर्ष हो क्षे कके नकी है। पुरा प्रमान विभागाने ही पाने इतिस्थित

विका, कुर और प्रधेर आहिने निनिधना क्षे कार्यातको पृथ्व को है। उन विराम्यने जानके अस्ताने केवल असी अस्तिके गार, का का बार्च-विकासको विकेच क्रमेन्ट्रेट अनुसार ही निविद्या निव्या । श्रुविकोक्ते साथ प्रथा जीविका-सामान कर्न को प्रकृति केहीति अनुसार की निर्मित निर्मे । अनुसी राज प्रकृति होनेका अनुसार स्कृति प्राथमिक प्राथमिको है ही पान और वार्न क्रिके, को पूर्वकारकों कर्षे जाह से। विका mure frem frem magnitte uft:- ger autor ands the old record with कृतेका जाते हैं, उसी सम्बद्ध पुरस्ती, कारणे भी कर्मा पूर्वभाग ही पृष्टिकेचन होते हैं। इस त्रकार सम्बन्ध स्थानीयो तोकाहीह उन्होंने विश्वीपात असूरिके प्रायम्भ पूर्व हैं । नक्तुके रेज्या विकेचनचेत्र सक कुळ प्रमुखेनक विकास है। वह प्रकृत सम्बद्ध समान और कुर्वकी प्रभावे क्कारिक, प्रमु और क्कारेंने वरिका, व्यक्ति, चर्चनो राजा राजुनेने असंबुद्धा और मंति-चरिके रचनीय कार्य एवं राष्ट्रिकारी andri dapen fir tepir megen का व्याप्तकृत स्थाने हैं।

पूर्वित क्रीक्यक स्थान है। स्थानकी

का महाकारों अन्यक्त एवं सर्वत पहल सुरोकाको उनका मसका, आकासको विकास है। यह सम्बद्ध अक्षपुत्र कवित, काइन्स और कुर्वको नेत, दिसाओको अध्यानामधी बीआहे प्रकट एवं हैंक्स्फे कहन और पृत्तीको उनके पैर बताते हैं। मे अनुसद्धार विका है। कृदि प्रकार तथा और अधिकारकाम स्केशन ही एक भूतीके कβ-कβ अभिनर्भ है। इत्रिम्म जीवर्थक विश्वीस है। उनके गुरुने अञ्चल अकट हुए क्रोंक्ट है। व्यापूर प्रस्का सीमा है। है। व्या:क्यून्क स्था कारले श्रामिकीकी विशेष पहार्थ इसके निर्माण पत्रे हैं। वर्ण और - इत्योग हुई है, होनों जीवोरी बैहण और पैरोंसे अध्यतं प्रताने सुन्दर पूरत है। इसमें कुछ और न्यूड अन्तर हुए है। इस क्यार अन्ते अपूर्णि दु-सरकरी कार अन्ते हैं तथा का सामूर्ण है समूर्ण क्योंका अपूर्णय हुआ है।

(America — 11)

#### भगवान् त्यके प्रदानीके मुक्तरे प्रकट हेनेका खत्व, काके महामहिन स्वकृतका वर्णन, उनके द्वारा स्थापनीकी सृष्टि तथा सङ्घानीके रोकनेसे उनका सक्तिले विरत होना

प्रति केले--प्रको । असमे पर्युक्त प्रकार पुराने परमाचा सार्वेक्की पृष्टि करावी है। इस विकास इक्को संस्था होना है। को अन्तरकारको कृतित क्षेत्रर सहार, विकार और अर्रिस्टिम समान सोक्या संदार कर बल्को है; किये अक्षा और विका भवते प्राणाम कार्त है, किन लोकांक्यकारा म्बोधाके बचारे में दोनों सक ही नहीं है. जिन महारोजनीने पूर्वकारकी इंद्रात और विश्वासके अवने प्राप्तिके प्रकट किया था, जो प्रमु नक 🕄 इन क्षेत्रोंके को गर्वाच्यात निर्मात करकेवाले है, वे आविदेश पुरातन पूरण परावान का अव्यक्तराच्या अक्षणि एवं केले के गर्ने ? तास । परमान् प्रदाने वृत्यिको नीती बात भवनी थी, बढ़ तब जार रोक-टीक क्षतिने। याचान् क्रिक्के स्थान नक्षता समान करनेके रिक्ते हमाने हमाने नही सम्बद्ध है।

चन्द्रेयराने का--अव्यक्ती । पुत्र सर्व क्षेत्र विकासमें कुमल है, अतः तुमने मह augu ift affeit fiet fleiet fi 40 46 पूर्वपारको निवास अकारीके समझ नहीं क्रम रक्ता था। क्लके कारने मिनानाने कुरने को कुछ नक का, को में तुन्हें कार्यान । वेरी कार्यक अनम हुए और जिल भिन्न प्रकार होता और विच्युकी पास्ता राजी। हो, यह सब विश्व सुन्त रहा है। कार, विका और का-मीनों है। कारणाती 🖁 । वे क्रमकः करका कारहको सृष्टि, पानन और अक्ररके हेत् हैं और सावाल महेचारी अबाट कुन् हैं। उनमें परम देखर्प विद्यासन है। वे वरवेश्वरते पाकित और उनकी शकिने अधिक्रित हो रक्त उनके वार्ग करनेने समर्थ होते हैं। पूर्वकारणें निता गोधाने ही का क्षेत्रेको दौर करोने नियुक्त सिया था। सामग्री वरिकार्थने, विकासी स्थानार्थने

स्तर पहली संक्रमकार्थने निमृतिः ह्याँ यो । कारणारको परकेका विकास प्रकारको क्योगने प्रका और नाराज्यको ध्रीह सी भी । इसी तरह दूसरे कान्यने कान्यन प्रकृते ME THE PERSON SHOP PART OF 1 PART कार्यकारों प्राचन विकार में क एक इक्कानो सुक्षे को को । इस नवा पुर: सहको मानवनको और स्क्रेको स्थानको सुद्धि को । इस अवस्थ निर्मित्त स्थानीने प्रकृत, विभाग और महेला परवार प्राप्त होने और क्या-कृतनेका क्रिय व्यक्ती है। ज्ञा-का कारोंके पुरस्तको रेका व्यक्तिक प्रकं प्रभावका वर्णन किया कार्र है।

अनेन कारने कारना स्तरे आविश्वीयका को कारक है, को बात कु है। अपेने अपूर्णको स्थानीको प्रदेशक प्रवाह अधिकारकार काला कार है। materials aren abbanis man arbur ब्रांग्यों प्रकारी पृष्टि करके प्रक्रियोकी प्रदेश में क्षेत्रिके कर जानना पुत्रकी के मुर्जित ही जाते हैं, तक उनके पु:सरकी कर्तन और प्रवासनीयी प्रदेशोंद्र सिम्बे का का प्रस्तिनी partitie eine autendem the either महेकर का करने कारणका क्रिकेशकी शासनो प्रकारीचे का क्षेत्रर अपन अक्रम मानो है। वे ही रिवोरवर्षिक, अस्वार्यक, अरमाहि, अरमा, नाता, मूल्लोक्टराट और सर्वकारी पाला हैत कर देखती राकुत, परवेशुरके न्यांक्त और इस्त्र अनुविधी प्रतिको अधिक्रित हो प्रतिके निष्ट धारण बारते है। ज्योंके जनसे प्रसिद्ध के ज्योंके क्रमान स्था धारणकर उसके कार्य करनेवे सार्व्य क्रेने है। इत्यान स्तरा व्यवसार अधि परनेक्ट्रपंड सम्बद्ध केल्ल है। में उसके

क्षात्रको प्राप्त है। स्थानो पूर्वकि सनान क्या हेन है। ये सर्वकाले आयुक्तके कार्वे कारण करते है। उनके हार, कार्कर और यहे सर्वयम् है। ये पुँचकी नेपाल कारण करने हैं। कर्रावर, विशेष और इस जनकी रोकार्गे कहे रहते हैं क्या अवसे क्रकारकाम् उनकी क्रोमा मक्ता है। नक्षान्त्री केची संस्कृतिके उनके निकृत क्केक्स केन और पुन्न की पार्ट है। suit morter favore which feffers जान हो। हां क्ष्मिके सिंह असी, बन्त प्रकृतिके अवस्था है। सम्बंद कार्च कार्नेक with electronic sprager Specificeren spra है। वे पहल् कुरमार समारी मारी है। प्रमुखे कार्य बहुत्य नेक्की नर्वनके समान पार्थर है, कारीन प्रचान अधिके सनाम स्टीत है और कल-परकाम भी भारत है। इस अध्यान प्राप्तक प्रोप्तक विकास का up waren \$1.0 parellel figur केवर प्रविधानीर क्रम्बी स्वाप्त करते हैं। an use present the unit उपायीको अवस्थि अस्तरको विस्त भी main in a

der bend tellbagg giengiger क्यक्रम् स्थाने सुद्धि करनेकी अर्थन की। त्व परावद् साथे सामीत्व संवयको ह्राप शहर में पूर्णीकी सुद्धि की 1 वे सक-के-सम अने अने है जन्म थे। नामे नामा बारक बार रही थे । सभी निर्माण, मीरमान्य और विनेष है। यह और मृत्यु करते सार नहीं पहिलों कारी थी। यनकोंने कुछ इनके हेडू अल्पूब के । इन कारणेने समूर्ण कीव्ह पुरुषेको आकारित कर रिन्स का। स्ट After spirit traver formal union

मेर्बिया लिक्ट्राण व

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* क्या — 'हेक्ट्रेडेश्वर ! आयको नगरकार है। नहीं होगी। अञ्चन अकओकी सृष्टि तुग्हीं

558

ब्रह्माजीके ऐसा बाहनेयर परनेश्वर बाह हो उसे । हनमें ईसते हुए बोले—'वेरी वृद्धि वैसी

आप ऐसी प्रजाओंकी सृष्टि न कीकिये, करो।' इक्काबीसे ऐसा क्यूकर सम्पूर्ण आयका कल्याण हो । अब दूसरी ककाओकी श्रूबोके स्वामी मनवान् स्व: उन स्वागणीके मृष्टि क्वीजिये, जो अस्थाकर्थकाली हो ।' साथ अस्थानी सृक्तिके कार्यसे नियुक्त

> रवा कुछ देनेकाले, स्त्-अस्त्रासे रक्ति, स्वकृत अवश्वक्षेत्रे सून्य, प्रारणाग्राकस्त्र

> और सनातन विकास द्वापाद प्रणाम करके

(MORITO 93-84)

ब्रह्माजीके हारा अर्जुनारीश्वरत्यको स्तुति तथा उस स्तेत्रकी महिमा

मायुदेव मन्दरे हैं—जब किर सर्व स्थानकोके पास गये। ३२ सर्वच्यापी, ब्रह्माजीकी रची हुई प्रका का व नकी, तब क्लोंने पुष: मैथुनी सुद्धि कानेका विकार किया। इसके यहले ईकाले जारियोंका समुदाय प्रकट यहाँ सुभ्य था। इसरिक्ये गवनक विसायह येथ्नी सुद्धि नहीं कर शके है। तह उन्होंने याचे ऐसे विकासको स्थान दिया, जो विशिवसम्बद्ध उनके बनोरक्षकी सिद्धिर्म सहायक का। इन्होंने सोका कि प्रकाशीकी बृद्धिके रेखने बरमेक्स्से ही पुरुवा साहिये: क्योंकि उनकी कुलके विना ने प्रसाएँ क्या नहीं संश्रती। ऐसा स्तेककर विकारण अञ्चल करनेकी वैकारी **ब**ह्नै ∤ तब जो आहा, अवन्ता, लोककार्विनी, सुक्ष्मतरा, सुद्धा, भावगान्या, मनोहरा, विर्युपा, निक्रपञ्चा, निकाला, निरम नक सदा ईश्वरके पास रहनेवाली को उनकी पश्या इस्ति है, उसीसे युक्त मरावान् विक्रेकनक अपने इत्यमें किन्तन करते इब ज्याननी करि भारी तपस्पा करने रागे । तील तपस्काने राने

अपने अनिर्वसनीय अंक्रमे किन्से कद्भुत

पूर्तिमें आविष्ठ हो समयान् नक्राटेन आये

इक्कारी हुँहे और हाथ बीट महादेवनी नंभा अक्रदेखी धार्मतीको स्तृति करने लगे । पूर् परमेही प्रद्वापर उनके किल नकदेवयाँ बोहे ही समझयें संशुरू हो गये । नवस्तार

क्या केले - देव ! प्यादेव ! आपकी

ज्ञय हो । ईश्वर ! यहेश्वर ! अवयकी जय हो । क्षरिरसे नारी और आमे क्षरिरसे ईक्षर होकर सर्वजुलकेस किया। अस्पन्नी जर्म हो।

Mitangalar terrangan der seren ben aus ber ein bei ein ber ein bei ein geben ben begebeit ber ber ber ber bei ein ber bei ein सरपूर्ण वेजनाओंके जानी मंद्रात ! आपन्छे । हंबरि ! काले प्रपूर आवासिको परासर बार हो । अवसीनारिकी कारकावको हो ! आपको कर हो। प्रकृतिको नाकिह है आक्वी जब हो । जातीले कु स्टोनहरी दिन । आक्वी जब हो । जातीलुक्टी ! शास्त्री यय हो। संबंध पहासपा और रानान पनोरवकारे केर ! अववादी कथ हो, यथ हो । अन्तेय महासीत्य और पूर्ण कर्त म व्यक्तिको पहल् करन्ते पुरा वरनेकर ! शतकारी कर हो, कर हो । इन्यूनों कनाहरी माना को । अस्पन्ती पन हो। प्रिक मन्त्रको । सारको यन हो। विद्य-मंगवाकी। अन्यारी क्या हो। सरका पंजारकी राजी-सहाविके ! अवकार कर हें : 34 ! अन्यव्य देवने तथा वान हेने समाप्त है। आवादी कर हो, पार हो। श्रापका पान और अनुसर-वार्ग को अवस्था ही चरित्र सनावन है। आवनी क्या हो, अब है। अपने तीन प्रणोहात गीवों कोपहेना रियांग, धारण और संप्रत वारमेवाओ देनि र अन्तरमी कर हो, कर हो, अब हो र

प्रत्यकारणे आवती कोवानुक करावानुने कृष्टिले को अवस्था आग अवस्थ होती है. इनके इस साथ भौतिक जना करा है जना है; आकरों का हो। केंग्रि । अस्पन्ने सम्बन्धनात सम्बन्ध प्रधा harm andleit fire oft appropri file भारत्वी कर हो। अन्य जनसङ्ख्ये स्थान

क्यानो जात यह एका है। आकरी पर हो, पन हो। सभी ! निवास प्रश्लीका राष्ट्राप्त अनेक और एककाने आकी ही न्यानस्तर रिका है, आवकी सब हो। अन्ते के केवबीका सन्तु क<del>ो क</del>ी अक्रोंके परकारण भीव एकता है । आकर्ष कर हो। सरकाराजेकी रहा करकी अर्थनाम् समर्थे परमेक्षरे । अनुस्कृते सम हो । जीवारपानी जिल्लाकृति जननेवाले अञ्चलका अञ्चल कालेकारी को ! ज्यांच्या पर है। प्रोहेश्य रेखने, सीने और प्रीचीवा विकास स्टिकेन्स के हैं। भारती का हो। विक्रो में विक्रमा का है अन्यो अन्यो वैकामी पुरस्के वैकामीको शिल्युक्त कर दिया है, अक्टबर्टी राज हो। व्यक्तित केवाल पुरुवक्ति उन्हेन्युरा परवारकार अवस्था प्रदेश करनेवाले क्लोकर ! आवशी क्रम हो। बहारिक पुरुवानीत विद्यालका अनुसरो परिपूर्ण मोनावाकीयर्थं करनेश्वरि । अन्यवद्या सम तीनी लोको अध्यक्त आका, अध्यक्तका और के। आवन्त क्यानक संस्तानकी न्याकेनको पूर करनेत्रको वैक्रावियोजनि । परमाना — मीओ असलाओको जाविके ! अस्त्रको सब हो । इन्हे 🕽 सन्त्रके बहरू अलब्दी क्या है। अन्तरि कर्ननर एवं रासीका अनुभाव और विकास अस्टब्सी अक्रमणी अवस्थानतीयको दृर वारनेकारी व्यापारकारिको हिल्ले । जानकी जान हो । क्रमपुरिके हैं। अधीन है, आवारी कर हो। Region forms under first untilli-कारण पहलेल । आयाची जब हो । स्वर-केवीर । सारकारि जान हो । सीवीं जुलोंसे पुरू कोशर ! जलकी क्या हो। होने पुर्वेक वर्षेत्र कानेकारी पहेल्दी । आवकी नम हो । अमेरिसर्वत ! अस्वती नम हो । क्यांने जन केरेकाने क्षेत्र : आवकी क्या अपने अधारित होती है। अववही कहा है। हो । अपूर विका असूति सुरतेनित हेस !

REN.

देवि ! आपकी क्य हो । फनवन् ! देव ! = व्यक्तिपूर्वक जिल किसी भी गुस्की जिलासे कहाँ तो आपका उत्कृष्ट काम और कहाँ मेरी। इस स्लेडका बाद करता है, यह फिल और तुष्कु कर्णा, तवावि धक्तिभावसे प्रस्त्रय कर्वनेको प्रस्त्र करनेके कारण अपने करते हुए सुक्रा सेककके अवसम्बक्त आव अधीत करूको आप कर लेता है। जो समस्त Mसाकर है। \*

क्रतुर्युस्त ब्रह्माने स्त्रः एवं स्वाच्येको वार्रवार । इसीर वारक करके विश्वत है, उन करुपाण-पृष्टित एवं उत्तय श्रद्धंगारीश्वर-स्वेत्र विक कस्ता है।

आपक्री जय हो । यनोकाञ्चित वस्तु देनेवासी जवा धार्वतीके इर्वको बढ्स्नेवास्त्र है । जो धवनोके प्राणियोको उत्पन्न करनेवारि हैं, इस प्रकार सुन्दर अधिकोशास भगवान् जिनके विवद वन्य और मृत्युमे रहित है तथा सद और देवीका एक साथ गुजगान करके. को बेह नर और सुन्दरी नारीके क्रवमें एक झे ममस्कार किया । अञ्चलके द्वारा पठित यह । कारी चनवान् किय और दिकाको में प्रणाम (आधाल १५)

(दिल पुरु कार सेन पुरु संग् १६। १६—३१)

÷

+ वडोक्य-

देश अपूर्वतः अनेकः ग्रहेकः। जन सर्वगुनकेतः जन सर्वसुवनिमः॥ यस प्रकृतिकालकोलं क्षय अनुसंक्राधीयके । यस क्ष्मानित्ये को जम प्रमृतीस्तुन्त्रीरै (। प्रस्थानेकमहामास अनुसंक्ष्माकेकम । अक्षमोक्षमाक्षास्थितः जमामोममकासास ।। विकास कार्या । विकास कार्या । अस्य विकास स्थापि । अस्य विकास स्थापि । पाय अस्थातिकेवार्य अयः अध्यानिकारम्यः। यथः आधानिकायाः कयः आधीनश्चानुगः। क्रमास्त्रवर्गकर्मिति जनामक्रमासिति । अधानस्यानेति । अधानस्यानेति ॥ प्रमायकोक्तांन्सानं । अवशेषाकदाशीत्वपुराष्ट्रपुराष्ट्रीयक क्य रेजद्वविदेने रक्तरस्थान्द्रकोत्स्वके । जन स्थूतरम्पक्रवर्णके नम् स्थापनधाने ॥ गाँगरकियस्त्रिकेच्यान्यसम्बद्धाः । जन्मसूर्यस्त्रवेनिक्रलेक्ष्यस्त्रक्षाः क्रयोग्पश्चितसंरक्षासंविकानपदीवसि । ज्योक्पृतिरुक्षस्यर्ववेषस्थानुपर्यस्य **अदेशिके प्रवंशीयंत्री विश्वज्ञानम् । जन**िक्तविष्यंत्रः विश्वसम्बद्धाः ॥ 9.52 प्रमीतपद्मार्श्वप्रयोगमस्याम् । असः पद्मार्थीयश्च-शुप्पास्तेत्रसरूपिणि ॥ ज्ञयातिकोरसेसारण्यायेगांपनम्यः । जन्मनदिशन्धक्रामसमःपदारण्यांद्रके तिपुरकालारे जब जिपुरकेरिक। कर विमुणकिर्मुक्त कर विशुणसर्विति (। रूप प्रथमसर्वेत एक सर्वप्रविधिके। कर प्रमृतदेशकानु अय प्रविधितदायिने ॥

क्र देव ते वो शहर के ए तुम्के हैं जो क्या । तमापि प्रमावन् प्रशंस प्रस्तपन्ते क्षमस्य मान् ॥

# महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकटन और देवीके पूजव्यभागसे शक्तिका प्रादुर्णन

यामुदेवता कहते हैं—सदरनार महारेक्जी महानेककी कर्जनके समान प्रमुर-गम्भीर, सङ्गलकाचिकी क्ले क्लेकर बाजीये बोले—'ब्रह्मर् । तुसने इस समय प्रजाननोंकी वृद्धिके लिये ही नवस्क की है। सुन्दारी इस तपनासे में संतुष्ट है और तुन्हे अपरीष्ट्र क्षेप हेला है।" इस प्रवास परव अहर सभा साधायतः प्रधाः क्यान क्याकर वेलेकर पूर्व अवने प्रारीतके कामधानके हेजी स्क्राणीको प्रकट किया । जिन दिया मुग क्षाच्या देवीको ब्राइकेसा पुरूष वरमास्का विकासी परावासित कारते हैं तथा किनसे अन्य . घाष और वश आहे. विकासिका उनेत नहीं है, से चकानी इस समय सिक्के अञ्चले प्रकृत हो । जिल्ला बरमध्यक देवताओको भी प्राप्त नहीं है, से समस्त देवत्वाओंकी भी अधीश्वरी देवी अपने स्वामीके अपूर्वे प्रकट हुई । इत सर्वलोक-म्हेबरी परवेशरीको क्रिकर विराद कुरूब प्रदानि प्रकास किया और वन समीत, सर्वभवनिनी, सुक्ता, संदर्भक्षायसे रहित और अवली जभासे इस समूर्ण जगत्को क्लादिन कानेकली परावर्गक महादेवीसे इस जकार आर्थना की ।

आयाती भोले सर्वजनपानी देखि ! महादेवजीने प्रवासे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजासी सृष्टिके कार्यने लगाना। इनकी आजासे में समस्य जनवळ सृष्टि करता है। किंतु देखि! मेरे मानसिक संकल्पने को गये देखन आदि सम्बद्ध जन्मी बारबार सृष्टि करनेथर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अत: अब में बैबुनी सृष्टि करके ही अपनी

इसरी प्रजासके सक्तमा साहरण हैं। आपके प्रसंक्षे नारोकृत्यको सृष्टि करनेके लिये प्रमुखे जातिकृत्यको सृष्टि करनेके लिये प्रमुखे अस्ति नहीं है। सम्पूर्ण स्रांकर्योका आधिकांच आपके ही होता है। अतः अर्थेत सम्बद्धे क्रम प्रकारको स्रांत देवेवाली आप सरहावित्री क्षार देवेश्वरीके ही प्रार्थेन करता है, संस्थरक्षयक्ष्ये हुए करनेवाली सर्वेश्वरूपियो हैंगि। इस क्षार्थर स्थात्वरी



वृद्धिके सिये आप अपने एक अंक्से मेरे पुत्र दक्की पूर्वी के जलचे ।

अञ्चलकि ब्रह्मके इस प्रकार शासना करनेवर देखी स्वाप्ताने अपनी भीतीके वस्त्रवानमें अपने ही समान कान्त्रियती एक अस्ति प्रकट की। उसे देखकर देवदेवेश्वर हरने हैंगते हुए क्या—'तुम तपस्पाद्धारा उद्यानकीकी आराधना करके उनका मनोरथ \$\$6 • militä ülunyalt +

पूर्ण श्राप्ते । ' पर्वश्वन विकासी इस जासको हिरोधार्थ करके यह देवी जासकीकी प्रार्थकके अनुसार समयी पुत्री हो कर्मी। इस प्रकार प्रशासीको जास्किकीक स्थापन भागित होता होती हिल्ल महानेक्कीक स्थापन प्रशास हो नर्का। दिल महानेक्की की अन्तर्भाव हो गर्का। दिल महानेक्की की बीत्रर स्थापनियों जोग प्रशासीक हुआ और बीत्रर स्थापनियों जोग प्रशासीक हुआ और बिश्वन्यस प्रशासी सुविका कर्म करने स्थाप। सुनियसे | इससे स्थापनीको भी आवन्य और संयोग ज्ञास हुन्छ। वेगीसे जनिको ज्ञादुर्भागवर यह स्वरंग अस्तु मेरी तुन्हें यह सुन्यता। ज्ञानिकोच्ये सुन्दिके ज्ञादुर्भे इस निकास्ता सर्वन किया गया है। यह पुरुवधी वृद्धि करनेकाता है, अतः अव्यास सुन्देकोच्य है। जो प्रतिदिन वेगीसे व्यासके ज्ञादुर्भागकी इस स्थानक करिन कर्मा है, जने सब प्रकारकर पुरुष ज्ञास होता है क्या वह सुन्याकान पुत्र पास है। (अस्तास १६)

Ĥ

धरावान् दिक्का वाजीति तथा पार्वदोके साथ कदरावस्त्वर अकर रहता, हृज्य-निश्चामके वधके रित्ये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे शिवका पार्वतीको 'काली' कहकर कृत्यित करना और कालीका 'गौरी' होनेके सिये तपस्याके निवित्त कानेकी आहा चौरना

वानुषेत्रता काले है—इस प्रधार प्रशासनीय है सकतन पर्यातिकको प्रधार प्रशासनि सहार नैक्क्षणे शृष्टि कारकेलो इत्थार लेकर धर्मा भी आके प्रशासने अञ्चल नाती और आके प्रशासने प्रका हो गये। अपने प्रशासने को गारी अन्यत्र हुई गी, व्या करते प्रशासना है ककट हुई गी। व्यात्मनीने अन्यते अपने पुरान प्रशासने सिनाइको कारक किया। वे सिराट पुरान ही व्याप्तन्त्री कारक किया। है। देनी प्रशासनी अस्त्रान पुरान कारका प्रशासने कहिला।

इसके प्रकार मुक्ति वंश रूक वर्ध-पत-विश्वेस अस्त्रिके अस्त्रक सुम्बास्त्र बाधूदेवाताने व्या क्याचा कि मनवान् संकरने दक्ष तथा क्याद्राओंके अन्यान कृता कर विश्वे ।

त्रहरूपर जनियों पूछ-लाने ! अवने नवों बचा देवीके साथ अन्तर्जीन होका जनवान् दिल बाहीं गये, बची रहे और बाल काके विश्त हुए ?

वायुरेव वीरी--- नहर्षिको । वर्षशीर्थे क्षेत्र और विधित्त कान्यतामध्ये सुप्रोधित की करव सुन्दर कन्यराक्तर है, क्षेत्री अवसी सरकाके प्रथानमें हैजावित्रीक वायुग्यानीका दिन विभाग-स्वान हुआ। अदिने वार्वशी और दिनको अस्त्री सिर्वर क्षेत्रेके सिन्दे बद्धा वारी कर्म विध्या था और दीर्वनकाके कार और उनके कारकारकि-होके स्वर्शका सुन्धा आह हुआ। अस वर्षात्मे स्वर्शका सीन्द्र्यका किस्त्रारपूर्वक कर्मन स्वरूगों सुन्धोद्वारा सी कर्मक क्ष्मीय भी नहीं किया था स्वरूगा । अस्त्री सामने समझा वर्षात्मेका सीन्द्र्य सुक्क के आस है। इस्तित्रिय कारोक्योंने देवीका किन मारनेकी हमानो का कारण रचनीन प्रामांत मारके पिनो वेजवाओंची मर्थतको अपन अमाध्या कर रिजा । इस अधि बीजिये ।" सर्वतेत्र प्रवेतकर सरक करके रैप्य-याते नवे । अवस्थानको स्थापने बहुसकर देवीसाहित च्येक्टर ब्यूकी राज्यीय क्या विका अन्यः पुरस्को पुर्वनकोचे रचन बारचे लगे ।

कर इस तथा पुरू क्यान कीत गया और अक्रमिकी पेसूची पृथ्विक द्वारा कर प्रवार्त क्या गर्वी, तम सुम्म और निकृत राजक से केन करना पूर् । वे परस्य पर्द थे। क्रमंड तर्नायको प्रकारित हो परवेडी प्रकार का बेमो पाइयोंको यह वर विक श कि 'इस जन्मकी विकास की पुरुषके हुए को नहीं का संबंधि है का क्षेत्रिक सहारकीर वह प्राचीना क्यों की किए 'पार्थकी केवीके अंग्राकी क्रपन को अधीरिक करना क्रपन हो, जिहे पुरुवको स्थर्ध तथा रहि वह छह। हाँ हो स्था जी शतकृत पराधानो समाय है, उसके प्रति कार्यवासो पीवित होनेना हम पुर्दाने क्रीके प्रधी की कर्न ।' क्राफी इस क्रधीकृषर प्रकृतनीते 'तत्त्वाम्' महन्तर स्त्रीकृतीत है हो। सम्बोधे कुन्नुमें कुन्तु आहे देवताऑको जीतका का केनोंने जन्मको अनीविक्ष्यंक केहोंके साम्यान और मक्त्रपुरार (चल) अधीरते रहित कर विका तम प्रकार का केरीके वक्के रिन्मे केरक हिन्मले प्रार्थना की--'प्रच्ये ! शाय एकानाने देवीको निष्क करके भी देते-तेते। अध्या करते हुए ही बोले ।

प्रधानीके इस राज्य आर्थना करनेपर आधारके समीच विका कुर् अन्तिकारतीयः चारकान् नीतलोदीत पद कुकराने पार्वदीकी भगवान् क्रिकेचन सहिते अन्याधीन होका विन्यानकी काले हुए मुलकारकार केले—'कुन जो काली हो।' तम सुन्तर क्रांकली देवी पार्थती अधने एकावकार्यक ब्याफ अब्बेन चुनवर कृतित हो उठी और प्रतिकेती पुरस्कारका सम्बन्धानीक व्यक्तिकार कोवर्ध ।

> रेचीने कहा- - अन्ते । वर्षः वेरे इस बार्क रंज्यर आवना देव नहीं है तो इतके distance and finance out and बच्चे करते से हैं? कोई की किस्ती है सर्वातु-कुक्ती क्यों न हो, नहीं वरिका कारण अनुसाम नहीं हुआ में अन्य समझ कुरोंके राज्य ही जातार जन्म रोना सार्थ है। बारत है। विज्ञानिक यह सुर्वह ही परिके नोपक जनम शह है। गरि का जन्ते च्याक के गयी से अगया और वर्षा अग्येन हो लक्का है ? इस्तियो आपने एकापाने रिकारो देशक की है, का पर्नकी स्वरायार अब में सुरुष वर्ण प्रदूष कार्यनी अभवत कारे के लिए कार्ड में।

> देशा प्रक्रमार देशी पालेशी प्रश्नाती कारण कार्य से गानी और शवस्ताने रिग्ने का निवार करवे। गावा बर्ग्डरो वार्गेकी आक्र जीमे स्थी।

> प्राप्त प्रकार देश गढ़ डेमेर्स प्रश्नाम से पुरस्ता सरकार दिल सर्व प्रकारिको

क्ट्रे सोध दिल्लाने और क्लें सम-रेक्सी भगवार जिसने कहा—क्रिये 1 वैने निनारी जनम हुई, कारनावको स्थित, स्रोद्धा न पर्नेश्विनेत्वे प्रिये वर्ष यात वर्दी कुमारीसकाना प्राधिको निकुत्त और है। मेरे इस अधिप्रायको य मानकर तुम

नहीं होगा तो और किसपर हो सभाग है ? लेकर भूपे इस तक संबाध हो रहा है तो शुभ इस प्रान्त्वी माता हो और मैं निया सभा इसके मिन्ने सवस्था मारनेनी समा अधिपति है। फिर तुक्तर केंच्र केन न होना आवात्रकाता है ? तुक्र मेरी या अपनी कैसी सम्बन्ध हो सम्बन्ध है। इस दोनोंका न्याः इन्यानकारों ही दूसरे बर्जारों पुरस है। जाओं । की है। काल्केट जुड़ो साधान्य केवलके हो मैं क्रीय नोरी हो जारीन्हें। कार्यन महस्त्रात नेता कुळ-कुळ वित्रकात . वित्र कोले---अहरोति । पूर्वजातानी कारने जाता था, अतः मैंने को चान कर जेते ही कुथाने ब्रह्माओं अञ्चन्द्रकी आहि हुई दिया । १४ दोनोबार यह लोजपियार भी भी । अने: जनसमूचरा उन्हें सुरानकर दून पना मनाहरी रक्षाके रिज्ये ही है, अतः अधिके कार्येची ? रियो आज मेरे तुम्हारे और यह वरिक्रमानुसा देखीर नदा — इसमें सीह नहीं कि लहार

अधित होनेवर को मती अपने अल्लेका भी शुक्ताक्षण हेनेका की राजुकांक्कण निर्मा जाना कैसे राज्यन हो समाप्त कर । नेश - नहारेजीके देशर जारोगर कार्यक माराज्यम अवस्था द्वार गाँ है, इसलिये वह जुलकाती हुए-से चुन रह गर्क । वेदराओंका सायुरानोक्का भी विभिन्न है; अनः कार्य सिद्ध कार्यको इकारो बनोने देशीको समामाद्वारा इसका स्थान विक्रो किया क्या में। केवनेके रिल्मे इक नहीं निवना । महाँ एउ हो नहीं समसी।

सुम्बर रहेव ही सम्बद हो सामग्री ।

हैल भी बया ब्यायकेक्टी प्रेरणाने हुआ है, देवीने क्यां—मैं आक्टी अपने रेन्सी बारानि वहीं; क्योंकि क्राम्पेयको उत्पनियो परिवर्तन नहीं बारानि । राज्ये 😘 हरी पहले हो प्राप्तहारी सम्बंध हुई है । परायोगकी । पदानीका संस्थान नहीं कर सम्बंधि । अस कृषि को पैने सरकारण स्तेनीकी चीत्रेन सैन्त्रे को स्वरत्मकृष्य अक्रुस्केन्द्री अवस्थान करने

कार कही थी। मेरे इस कारणकी शासक अवधि समान वेजावओंको सामाने ही शास क्योंकी ऋषि क्यें हैं, स्थापि आक्यी आज्ञा देवीने प्रश्ना—भगवन् ! प्रविके प्यारके प्रकार में स्वयंक्रमा सहाजीकी आराधना करके हैं। अपन्य अचीव सिद्ध करना भारती भरित्याग नहीं कर केते, यह कुल्पकुन्त और 📲 । पूर्वकारको जन में हार्राके नामसे बक्रकी कृते 🥳 की, तब सबलाहरा ही मैंने आब ही पानक्षी जाती है। मेच करोर और क्लीका जन्मदेवरको अनिके क्याने प्राप्त निरम का । महीं है, इस बालको रेक्टर जानको बहुए इसी प्रकार अगन भी सारवाहरा जाहाना चोट होता है, अन्यक प्रदेश का वरिवासने (page के संप्रदेश के मौरी होता साहती है। भी आपके प्रचा गुर्के 'काली-कानुकी' महा हैला करनेने नहीं कर क्षेत्र है ? यह बसाइयें ।

(preprint to -- 1%)

Safe barret er a water langer befreiere er auffe singe der aufte benefer er fin er eine er lanfe billet and पार्वतीकी तपस्या, एक व्याप्रपर उनकी कृत्या, ब्रह्मजीका उनके पास

आना, देवीके साथ उनका कर्तात्वय, देवीके द्वारा काली त्यवाका त्याप और उससे कुळावर्जा कुमारी कन्याके कामें इसक

हुई कौरिनकीके द्वारा जुल्ल-निज्ञुलका बद

कार्यक्र अन्तेर विकासके क्षेत्रेयाने कुत्राच्या देवाचार भी देखे वार्यसी आवारण पारीकी विकास तरह केवाबार विकासन वर्धानर काले. जीति सरकाको विकासित नहीं पूर्व । उस राजी। अनुष्ये नाहरे स्वरिक्योंके सान्य मिल

स्थानकर तथ जिल्हा का, जल स्थानके जनका हेमा हो जन्म जा । अन्य: बिल कारिको उन्होंने एकेकांकर कि 'स्कृत केरा कोन्यन है' विरस्तार trends fieb gur merre our-फिलके पर का अनुका बर्गन और अनुक बार्क को इस सम्बद्धा समादा काली अस्ता के ज्योगे को अस्तूत्व ज्यार विके

स्थलीका कार्याक्त के कारण जाने अस्थान सील मुखे करण कुम्बर सम्बद्ध बार्यका संवास विकास वे काली-वार संस्थ वर्तिके परवारविक्योका विकास काली र्श किसी क्षतिका सैन्यूनों अव्यक्ति कार

और दिए एकेक्कों का काले काल

काके पुरासको बाह्य विशिक्षेत अनुसार street stre-ger auft averreigen तीची प्रत्यं प्रयक्त पूजन करती भी। 'भगवान् संबर है उद्योग्य कर धारत बारके नेरी सकताका करा चुने देने ।' देख

कृत विकास रहाता है अतिहार तरकाने स्क्री सहती थीं। इस सन्द सकता करते-करते का अपूर संस्थ कीत रूक, तब एक दिन असे कर कोई बहुत बड़ा स्थान देखा

मना। व्य कुलाको व्यक्ति साथा सा। क्रवंतीओं के विकास आते ही जा हुतावाका स्तरि अक्रम् से नका। यह उनके समीन

कीताला माना परवंती परिवारी परिवारत कुरधानते करा आवे हुए जा स्वतानको

> काराकी सारे असू जानाव गावे है। मह कुमने अन्यन नीहित हो यह था और नह देखीकी और हो देख यह या । देखीके सम्पन्ते काक्र-काक्षी पात्र करावती क्रमांसन्ता-सी कारते राज्य । हमार देखीके इत्याप साथ नाहे जान अक्टा का कि पक्ष जाता मेरा हो इकारक है, पुर का-क्युओंसे वेरी रक्षा करनेकाल है।

> च्या कोचकर में कायर कृता अतरे समी। प्राचीकी कृत्यमें उसके तीनों प्रकारके बन तम्बारः ग्यु के गर्ने । दिन से कर प्रमानके रकात देवीके स्वकारका क्षेत्र दूजा, स्वकी कुछ किए गानी और प्रतके अनुविधी जनक भी पुर के चली। साथ के उसकी जनसीरत बुद्धार पद्ध के गर्क और को निरमत सुनि की रहते सभी। ३५ समय अवृत्यालयो अवनी कुलावीसका अनुभाव काली पर संस्थात पता हो गान और वन परनेपरिका हेका करने रागा। सम व्या सम्बद्धा

केवार केवी क्वी । वेतात क्षेत्र अभी क्षेत्रीक कुरवंदरी कुन्में हे. ज्ञानीकी करनने पर्य । ज्योंने समुगीकरवानिक आपने दुः समावे क्रमसे निर्वाचन

बन्दुशीकरे एकेइसर हुत्य सर्वकानमें विकरने रूपर । इकर केवीकी राजस्थ कई और सीमने

वित्ता । सुम्य और नियुक्त व्यवहान सानेक प्रत्येको देखलाओंको जैसे-जैसे दुःस के से, यह सर्व सुन्याद अहानोको सन्तर यही सम अस्ति । उन्होंने देखनाओं दिन्से व्यवस्थ पेक्टाओंक साथ हुई व्यवसीत्रकार एएक व्यवसी पेक्टाओंक साथ केरीके स्वीवन्त्रको अस्तान प्रतिहित्तिस व्यवसीत प्रतिक्रित स्वान व्यवसी सी । सन्दर्भ अस्तिके स्वान व्यवसीत्रको देखने । से सन्दर्भ अस्तिके स्वान व्यवसीत्रको को जन्मका विता व्यवसीत्रको व्यवसीत्रको स्वानकेर प्रतिस्वानकेर्यो व्यवसीत्रको स्वानकेर्य

हेक्त्यानेत प्रत्य सहायीको आग हैक हैक्टी प्रत्ये पोल्प अर्थ देखर प्रस्क आहेको हुए स्थात स्थात हैक्स । प्रस्के स्थात प्री स्थातर और अधिकायन सर्थे स्थातको अस्पातको असे देखीको स्थातका सर्थ्य पुरुषे स्थे।

स्थान के नेलें — वृति । इस वीत स्थानको प्राण अल वहाँ विका अर्थान स्थानको संभूति वाला प्राणी है? स्थानके स्थान वालोको सिद्धि से अस्पति ही अर्थान है। से स्थान स्थानको स्थान अस्पति स्थानका संभूति व्याप्त प्राप्त अस्पति स्थानको स्थानका संभूति वाला अस्पति अस्पति व्याप्ति स्थानको स्थानका संभूति वाला है। वाला अर्थानको व्याप्ति से सह है कि अस्पत्त सुरो दियोको व्याप्तिकोति विस्तुविद्य वाला केले स्था प्रति है?

रेचेरे क्या—स्मृत् ! जब पृष्टिके आदिकारको च्यारेककीचे आवनी क्यारे सुत्री कारी है, तब समझ प्रकाशीचे अवन होनेके कारक आव के जोड़ कुछ होते हैं।

वित्र साथ प्रमाणी पृतिको निर्म आपने राज्याको प्रमाणक वित्रका साहुर्थान हुआ, इस अस्य मेरे वर्तिको निरम और की साहुर होनेको स्वारण पृत्रकारिको स्वोदिने आ जाते हैं और पास में यह सोपाली है कि सार्थ मेरे निर्मा निर्मित्तक हिन्साली आपने पुत्र है, राज्य आप मेरे स्वारका विकाल सम्मान है। सोपाल विकाल ! पुन्न राज्य आप सोपालकारको विकाल है। अस्तानुको प्रतिके साम्य को कृति वाल साहुली ? अस्ता नाई बहुत वालको पुत्रका साहुली ? अस्ता नाई बहुत वालको पुत्रका साहुली ? अस्ता नाई बहुत वालको पुत्रका साहुली है। इस्ताली कोनी—नेहीं ! पुत्रकों हो

प्रयोक्तको हैको अस्ति ऐसा करोर तर वर्षे form ? was grok first across prov-पान ही पानीत नहीं की ? अध्यक्त पा क्ष्माची पुत्र सीता ही है। जनवार: 1 served other of rivellarly first di होती है। जार: अस्य इसके द्वारा की कुछ aratu manuli fielig midwie Frigne और पूजा नामक हो देख है, जनके की कर दे रक्त है। प्रत्यो सन्त्रम प्रत्येत बहुत नक नाम है और में देखाराजीओ स्थार से हैं। उन केन्द्रेको आर्थ्य हो प्राप्त को प्राप्त क्लान प्रदा हुआ है। अनः अस विकास करनेसे कोई राज नहीं । साथ क्षणायरके रिक्ते सुरिक्तर हो जसके। असको स्था को चींक रेवी मा बोडी करती, व्यो ज क्षेत्रीके देखे कृत्यु के सामग्री । प्रकृतिकोति पुरू प्रवृतित प्रार्थन्त कारनेका

निर्देशकाञ्चलको हेको प्रार्थिते स्थान

असे बाली त्याचे जनगणी जागार

कृत्वाक्षणी कत्या क्षे गयी। वेलीकी व्य यायायमी सक्ति ही जेगनिक और बैच्नवी कतराती है। उसके आठ वही-वही मुनावे थीं। उसने इन क्रथोंने सक्क, च्या और शिकुष आदि आयुध कारण कर रहे थे। क्स देवीके तीन कर है—स्क्रैक, योग और विका। यह जीन नेवोंके चुक्क थी। उसने महास्थान अर्थकात्रक मृत्युट नारण कर पक्त था। उसे पुरुषक स्वर्ध नक परिका बोय नहीं प्राप्त वा और वह अस्वन्य सुन्दरी बी। देनीने अपनी इस सन्तान शरिनको स्रातिक शक्ते हे दिना। को देखाना श्वाम और विश्वन्यका का वालेकाको हुई। क्त समय अस्ति हुए सहासीने उत्त

गौरवयां हो क्यों । स्वयन्त्रीय (अज्ञती पसक्तिको स्वारीके दिन्ने एक अवल सिंह लबायय आवरण) संबक्ते स्वानी नवीं को अवन विकार को उनके साथ ही आहा हा । अनुवारि स्था अस्त्वार काम 'कोशिस्की' अस देवीके रहनेके रिस्ते इस्तानीने हुआ। यह काले वेकके समान कारिनकाली विकारिया बाससभात दिया और वहीं कता प्रकारके काकरोंने क्ला पूजन किया। विश्वकर्ता काले हरा शक्तनित क्क वद स्थित अधनी बस्ता गीरीको और सक्तानीओं कामकः जनका करके अपने ही अक्षोरे क्रक और अपने हैं समान प्रतिकारिको स्कृतंत्र्यक प्रतियोको साम ले देवतव जुल-निशुनको मानेके लिये कार क्षेत्रर विकासमाँतको पानी समी। करने समस्त्रकाने उन दोनो देखराजीको नार विराज्य । असे पुद्धका अन्यत्र कर्णन हो सुका है, प्रारक्ति करायते विश्वत क्रमा यहाँ नहीं कड़ी पन्ने । कुले स्क्रवेंसे उलकी बहा कर संबो वार्क्षिके। जान में प्रचलुन प्रसाहकार कर्मन भारता है। (अव्याख १५)

गौरी देवीका व्याप्तको अचने साथ ले जानेके लिये प्रद्वाजीसे आज्ञा मौगभा, ब्रह्माजीका उसे दुष्कर्भी बलकर रोकना, देवीका प्रारणागतको त्यागनेसे इनकार करना, ब्रह्मजीका देवीकी महत्ता बताकर अनुमति देना और देवीका माता-वितासे मिलकर मन्दराचलको जाना

करवा करके उसे अध्यानीके अधने देवके रक्कके किया दूसरा कोई मेरा क्रिय कार्य नहीं प्रकात, गीरी देवनि अनुभवाके रिक्ते है। यह मेरे अकानुसर्व विवस्तेयाला होगा । विकायको कहा।

रहनेवाले इस व्यावको देवा 🛊 ? इसने 📆 👚 अल्झोसे घेरे त्रप्रेयनकी एक की है। मा बहारे अपन्य यन लक्कार अनन्य मानसे

मापुरेगता महते हैं---कोशिक्तीको बेस फका करता का है। असः इसकी धनवान् प्रेथतः इते प्रसन्तापूर्वकः देवी मोर्ले -- क्या आपने भेरे आसममें विमेशस्त्रत यद प्रदान करेंगे : में इसे आगे करके सक्तिकेके साम महाँसे जाना नाहती हैं। इसके रिपये आप चुने आहा हैं; क्योंकि उत्तर प्रस्काति है।

• मेरिया विकास •

AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO

देवीचे देख व्यक्तिक को चीवी-व्यक्ति है ? आकोर किया विकासी सर्वकरित आन हैको और पुरस्करके हुई प्रकारी का भारती पुरानी कुरतापूर्व कांची बच्चो हुए क्रमणी बुहुन्सका कर्णन करने रहने ।

महापीने फरा---वेर्डिंग ! पार्की को महाओं के जात और बड़ों का आरबी महिल्लामी पूरवात अगर विकास प्रतिक्र चुराने संस्थान अवस क्यों सीच रही है ? च्या केवल जातको प्रत्यो द्वारेकार होई हुई निवासर है। इसमें बहुत-सी मौज्हें और संबंधी प्रक्रमानिको एत कुरू है। यह कर राजनो प्रकारपुरवर नाम हेता हुआ जनकत पन भारत बाले विभाग है। का: हवे अपने मानवार्वक कर अध्यक्ष चोनाव कारिये । ऐसे द्वारीयर अराजको कुला करनेको क्या आक्रमकात है 7 पूर्व सन्वाको है wights foreign up which below our काय है ?

रेची नोर्टी—अरुकी को कुछ बक्त है, च्या पर्या क्षेत्रक है। यह देशा है स्वर्ध, क्यारि मेरी करकार्वे अस जन्म है । अस्तः मुक्ते क्रांस्था रक्त भूते करना चाहिये ।

मकानी महा—हेरि । प्रति मार्थित प्रति परित्र है, इस कारको पाने first & 44 area's year year yel-पारितका मर्मन मिल्ला है। बढ़ि प्रत्येद पहिला पर्यक्त है को पहलेको प्रकार प्रकार विषयमेकान है; स्वीतिह आपने प्रकार कभी माह नहीं होता । यो उत्तरपदी आहारका मारन की करता, वह प्रत्यकर्त होवर से क्या करेगा। क्षेत्रि । शहर ही अवस्था, मुद्धिनारे, पुरसान पावित और परवेवारे हैं। शंबके क्या और मेहन्यी कावता आके ही अधीन है। अल्बेंड विका चंदलकी ब्रौन

महोत्री विक्रिय स्तरित है। स्वरिक्तील मार्ल कार करोने और-जी सकरका प्राप्त कोगा ? करवान् विकासो, मुक्तको समा अन्य केवार, कुनव और राक्षरतेयो कर-कर वेक्टोंकी कहि करनेके रिप्टे अलकी र्मका 🗗 करूप 🖫 असीवन कहा, विका क्या पर, यो आवसी आक्रमा पालन कार्यकारे हैं, बीठ कुछ है और प्रविध्यों भी girt i bright ; garrell agereur fieb रिका कर कर होड़ देखा भी भर्न आहे; बारी कुरुक्त केरिकी असीव पहुँ पहल स्वत्यते । आयाके र्वेक्टरके प्रकार और स्थानकार स्थान न्यास्था (पेल-स्थान) भी हो स्थल है अवनेत् प्रमुत स्थापन (पृथ्व अतनेत्) क्षेत्र प्रतान है और प्रकार प्रकार कोरीय पुरुष और च्याकोर परस्तोवारी व्यावकार अस्तरने ही बार्स है। अपन के अन्तर्क स्थानी परनाता निर्माणी अपादि, अमना और अनम आहे समाप कृष्टिः है । अस्य प्रन्यूकं स्टेक्टब्राक्टका निर्वाद webbs first famili angre spifel and up में क्या अकरके क्योंने कीम करते है। भाग, आको ठीवा-ठीव कौन जाना है। let: यह परकारी स्थाप भी अन्य उत्पन्नी क्षणारे पराव रिस्टिइ प्राप्त करे, प्रसमें करिन कारण के कारण है। Die mille Brife den neuen bertei

निर्वेश कर हो सकती है ? आग ही अर्थक

कारणार प्रकारणीये कर जीवत प्राचीत की, त्या -वैर्त्तिको अकत्वाहे निवृत्त हुई । सहरकार वेपीको आहर रेकर प्रक्रमी अलोकीन हो नवे। बिर देवीने अनमे विक्रीनवर्धे न सर्व क्राज्यके प्राचनिता केल और क्रिक्स्यक गर्मन करने उन्हें प्रकार किया

तथा अने नान प्रकारसे आकासन दिया। ध्रमके कर देवीने तरस्यके जेवी तसेकको प्रकृषिये देशल । वे उनके सरपने प्रकृषिकी वर्ष कर रहे थे। ऐसा जन पंछा क. याने उनसे होनेवाले कियोगके जोकसे फीडित हो बे अस्टि बरसा रहे हो । अपनी जारलओपर बैठे हुए जिल्लामोक कलरवंकि नकतरे मानो ने व्याकुरकान्त्रके गाना जनस्तरहे र्वनसमूची विकास कर से थे। सहस्रक

पार्विके वर्षांक्षेत्र रिज्ये उदावरणे हो उस व्यासको औरत पुषकी धर्मि सेहले आगे करके स्वरित्योगी बातचीत करती और देशकी दिव्य प्रधारी रुखे दिलाओंको अहेक्ति काती हाँ गौरीदेवी पन्दरावलको कर्तर कर्णी, बढ़ों सम्पूर्ण जगरहोत आधार, क्का, पालक और बंद्वारक परिलेप मोधर विकास के र (अध्यक्ष ए६)

मन्दराष्ट्रलपर गौरीहेकीका स्वागत, महादेवजीके द्वारा उनके और अपने शकुष्ट स्वरूप एवं अविष्केष सम्बन्धपर प्रकाश तथा देवीके साथ आपे हुए व्याप्रको उनका गणाध्यक्ष बनाकर अन्तःपुरके हारपर सोमनन्दी नामसे प्रतिप्रित करना

प्रापिकी पूज-अवने सरीमको सैका गीरवर्णसे युक्त बनायर निरित्तककृत्यरी वेची पार्वतीने क्या सन्तराक्षक प्रदेशने वर्षश बिर्मा, तम के अपने परिन्ते किया अवसर मिलीं ? अवेशकालमे अनके कान्यारका रहमेशाले गर्गाचरीने क्या किया तथा महानेकतीने भी उन्हें देखकर इस समय उनके साथ केसा बतीव किया 🛚

व्यक्टेवताने कहा—किस प्रेक्नार्थिक रसके द्वारा अनुरागी कुरलोके बनका हरण हो जाता है, उस परम रजका ठीक-ठीक कर्णन करना असम्बद्ध है। द्वारपाठ बढी इताकर्गाले राह देखते थे। उनके साथ ही महारोक्को भी देवीके आगामको विको असुका थे। अन्य ने प्रकारणे अनेक करने रागी, तस प्रक्षित हो उत-उन क्रेमजनित भावींसे से अन्तर्धे और देखने समे : देशी भी anal और उन्हें घरबोसे देख की भी। का

केबीबरी बन्दाना बरी । फिर देवीने विनयपुरत बाजीत्वारा बनावान् विलोधनको प्रणाप क्रिका। से प्रकारक करके अभी उठने भी नहीं क्वी भी कि वानेश्वर जो होने हाहोंसे पक्षक्रम को आनक्षेत्र साथ इदयमे लगा रिण्या । विरार मुख्यकराने इस् के स्वाटक देशीते इनके चुक-अनुको सुधाका पान-सा काने लगे। जिए उनमें बातबीय बारनेके रिक्षे उन्होंने चहते अपनी ओरसे वार्ता आरम्ब सुरे । रेक्कियरेन महादेक्की बोले-स्वाह-

समय उस जनगर्व प्रानेकारे हेश पार्वहीये

सुन्दरि जिथे ! जन्म भूगारी का मनोदक्षा देर हो गयी, जिल्हों शहरे तुन्हारे क्रोथके कारण मुक्ते अस्तुकप-विकासका कोई भी उपाय नहीं स्क्रमण का । यहि साकारण सोगोकी भारित इय क्षेत्रीये भी एक-इसरेके अधिकका कारण किस्तामन है, तथ से इस बरावर

High feeders a

सोमके । इस केनोसे ही यह अधि-संस्थानक बावार् अतिवीक्ष है । बावार्क विकास विकास स्वेत्यान्ते प्रतीर वारण वार्त्यः विकल्पेकारे हम देनोंके विश्वेषमें वह बन्त् विश्वान है। ब्रायन्त । इसमें कावा और कृषियो निवित्र विका हुआ हुत्तर हेनू भी है। या राजवर-धेननकार जनम् बार्या और अधीरम हो है। पुन साम्राज्य वालीलय अनुस्त हो और वै अर्थनम् परम् अस्य अनुत है। ये क्षेत्री अनुत दश्य-मुत्तेने निवास केले के सबसे है। पूज मेरे क्रकारका बोध करानेकारी विका क्रे और मैं तुनारे दिये हुए विकासपूर्ण योजने बारनेकान परमाना है। इस होने सामग्रः विद्यालक और वेद्यालया है, किए प्रकृति कियोग क्षेत्र केले सम्बद है। में अपने प्रयक्ती शनम्बदे सुद्धि और अंदार गर्दी परनार। क्षाचार आक्रमे ही सरको सुद्धि और संहर क्ष्मप्रक होते हैं। यह अस्तर पीरवर्ष आहर तुन्हें है । देवनेक एकाल सर आता (प्राप्ताः) है, चंत्रीक वर्त कारेपनगरका नाक्षण है। अञ्चलने निवास होतिशर नेता केवार्च केवार होता । हवान्त्रेनीका देख-कुरोने किया क्रेकर स्कृत कथी सम्बद्ध uff å i hannalite unrich feitalt क्टेरपाने ही की उस सामा उस दिए गीएस-पूर्वत स्थापन करना स्थाप का । तुन्दे भी के बह बात अञ्चल नहीं थी । किन तुल कृतिन कैने हे गयी ! असः यहै कहन बहुत है कि तुन्ने मुक्तपर भी जो स्रोप निरम्न भर, पर रिक्तेपरिवरी रक्षाचेह विक्ते की बाद क्योंक्रिक हुन्ने हेवी कोई का की है, के क्लाफ क्राविकारिया अन्तर्भ क्राविकारिया

क्यानुका नाम पुत्रत ही सम्बाग्य पार्शिये । वे इस प्रामात रीज अवन मीरन्तेवारी अधिको प्रकारका निवास है और तुम प्राथकित परिवार विकास और शृहररायुक्ति सारका कारोबी सक्तीक स्थापूर्ण केरी पार्थिक अनुने परिचारे पार्क हुई यह पर्वाहर का सुरकार हते हता यात मुसकावार क पार्के, राज्यात्रक बोर्ड ज्या प वे सम्बर्ध । केल्ल क्षेत्रिकोचे प्रतका कर्नन क्षेत्रकर और पुरू क्योंने नहीं सहस प्रेमेने abbeibt fereit ib ger um som क्रमीर कारण 🕻 ।

े हेर्न केलों — 'कारकत् । वीर निरम चौरित्यीको कृष्टि की है, हरो क्या अवस्रे नहीं देवता है ? कैसी साम्या न मी हुए स्वेकाने ब्रहें है और य होती।' की बहुबर देवीने



अर्थं क्रियानकीयर क्रिया करने सक राजराजुरको सूच्य और विस्तृत्यक्त कर काके उनका विकास करेगा प्रसाद सुराज्य प्राचीर कार-वराक्षणका कार्यन विकास । साथ है यह की कराया कि यह उसलाय बार्ट-याने सोनीको पात्र अन्यत प्रस्त की है जब

विरक्ता ओक्टोब्टी रहा करती रहती है। इहा क्टॉविट विद्यु बारण करके राज रिका रहे।' विषयपे प्रकारी अस्ताने अस्तानक सूत्री प्राक्तवंति ।

इस राज्य प्रश प्रकार भारतीय काली ह्याँ देवीच्यो अस्त्रास्त्रे ही एक सर्वाने दस ध्याप्राची संस्का करते प्राच्ने कहा वार विका। को देखकर देखें सक्ने राजी--'हेम । यह ज्यान में जानके दिन्हें केंद्र रहकी 🛊 । आय इसे देवियो । इसके सम्बन्ध केरा ज्यासम्बद्धाः कोई नहीं है। इसने पूर मन्त्रभोके समुद्रों की उन्नेक्ट्राकी १६० की बी। यह मेरा अरवान पक्त है और अवने रक्षणात्त्वा कार्यसे नेत विकासकत का गया है। येरी जनवसके रिक्ने का अवना देश क्रोडमार पड़ों का गया है। ब्लेडन । यदि मेरे आनेले आच्या प्रकारण रही है और पहेंद्र श्राप पुराने अस्ता केन पाने है से मै भावती है कि यह उन्हेंचरे अवहारों केंद्र अन्तापुर्वा प्रस्ता अन्य स्थानिक साथ

अन्दरेश करते हैं--देखीके इस प्रमूप और अन्तर्यन्त्रका प्रेम बद्धानेमाले सूच क्याची सुरकार स्कृषेत्रजीने कहा—'सै ब्बाल प्रस्क है।' फिर सो यह स्थाप उसी क्य राजकरी हुई सुकर्णकरित केरकी बड़ी, स्त्रीके व्यक्ति विशेषक क्रम्पन, सर्वनी-वर्षे अवक्रिकारी पूरी क्या च्याचेतित केन वारण किने नगानाक्षके प्रदेश प्रतिकृत विकास दिया। इसमें क्यान्त्रीस अक्षर्थ और न्य्येको आयरिक किया वा : इस्टेस्के सोमक्ष्मी नामने विश्वमान हुआ : इस प्रकार वेबेका क्षेत्र कर्ण कर्क क्यानेक्स महारोजनीने उसे स्थापनित विज आकृत्योते जुतित तिस्य । समूच्या wrong flow's principalitell feltern-कुकरी चीरी देवीको वर्तन्त्वर विठासर अन राज्य सुन्दर आनंबारोधे श्राप है प्रत्या श्रामर जिल्ला । (अपनीय १७)

### अप्रि और सोचके स्वयनका निवेधन एका जगत्की अमीबोमात्मकताका प्रतिपादन

स्तरिकीं पूर्व-अधे । वर्षति से अपूर्व है, वह प्रतिद्वा अध्यक्ष स्तर्भ है; देतीका समाधान धारते हुए महादेवजीने बहुः और मो तेल है, यह स्वद्वात, निहा नामक बाग क्यों बड़ी कि 'स्कूर्ण कि शत्रीचेत्रास्त्यः एवं पानवास्तिः 🟗। ऐक्रपंका सार क्यान्यत आसा ही है और यह शासा सुभ हो ।' जतः प्रथ विकास का सामग्रः चनार्थं कार्ते सुननः बाह्यं 🕏 🗈

कारेन मेरे-- मार्निके ( स्क्रोकात जो फोर तेजोधन सरीर है, उसे आहि सहाते हैं और अपूरत्य सोम अधिनात सामा 🏗 क्ष्मेंक स्थितक स्थान अधिकारक है।

कार है। सन्दर्भ सुक्षा भूतों में ही होती रत और तेज है। वेजकी चृति से जकारकी है। एक सुर्वक्ष्म है और दूसरी अप्रिथम। इसी नरक रक्षणीत भी के उकारकी है--- एक सोन्यवर्गिकी और कुसरी जलकाविकी । तेज निवार अवस्थित समाचे क्यान्यम होता है सभी रस, मनुर आसिके बच्चों । सेज और राजे नेवॉने ही इस करावर वगनुको बारण कर रका है। आणिरे अध्वयो अवस्ति होती है

अन्द्रम अणि और फोपको दी हाई अस्त्री करमाने रियो क्रिकारक होती है। साव-सन्तरि इंग्लिका जन्महर काली है। वर्ष प्राथमके महार्थ है। इस अवास कारित के इतिन्यका प्रापृत्वीक होता है, विद्यार्थ का अधीयोप्सानक जन्मह दिवन हुआ है। अधि ब्रह्मिक प्रश्लाने प्रश्लामिक क्षेत्र है, ज्यूनिक स्वेत-सम्बद्धी क्या अनुत विद्यालय है; और प्राथित्वा अधिका प्राप्त है, ब्यूडिक्ट कोय-क्रमान्त्री आपूर्व नीवेवरे प्राप्त है। प्रतिक्रिक कारचीर गेचे है और शर्कि कर। क्वांस्क भारत है, अलबंद नांत असरकार ओर है और कें क्षरच्या आहावन है, श्राची गाँव केवेवरे और है। आधारतीयों हो इस प्रमोक्तरों मानवर्गिको बाला का रक्त है तक विक्रकार्थ प्रोप क्रिय-प्रातिको आधारपर प्रतिक्रित है। दिएक करना है और करित कीचे तथा करित करना है और विश्व मीने । इस प्रमान विश्व और प्रविद्ये बार्ड एक पुरु करता कर राज है। वर्तकार अस्तिहार जन्मका हुआ अन्य, काल्यका है जीता है। यह अधिका बीचें है। कावार है शामिक कीर्व कक्षो है। यो इस प्रकार भारतीर जगत् 'बाजी और अर्थक्य' है—इसका प्रतिपादन मानुदेशक करते हैं—ब्युवियो ! अध क्य क्रमा रहा है कि जनकरी करणांक्यसम

और अनुसम्बन्ध पीले जात्रिकी चृद्धि होती है,

केंद्र एक्काको प्राथकर 'लाफे' इत्यादि क्योद्धारा क्याने कान करता है, यह बैधा हुआ जीव करूने मुख्य है। जात है। अधिके बीर्नक्य परको सेको अनेप-परिके क्षत विर अवश्वामित विकास: इस्सीरचे यह अकृतियो अधिकारचे कल भवा । यस केमब्रीकरे प्राप्त अपन्यक्षीके प्राप्त का भागक जा और अञ्चल हे हे च्या अप्रतिके अधिकारीको निकृत कर केव है। अस: प्रश्न सन्त्रका अन्तरक्रका सक् कृत्यार किया पानेके लिये ही क्रेम है। क्रिकाफिक साथ क्रीम-सम्बन्ध अनुस्त्या स्तर्ग होनेनर सिमाने अनुसन्तर अञ्चल जार का रेक्ट, कार्क पूर्व केरे से कारणी है। जो अविषके इस पुद्ध स्वस्थाने सथा क्वीक अनुसर्वाचनको दीक-दीक सामग्र है, क अधिकेत्रका जन्मको लाजका विर च्या जन नहीं तेना । यो विश्वतिको स्टीरको इन्ध करके व्यक्तिसक्त्य सोवायनसे योगवार्गके प्राप्त क्षेत्र अञ्चलीका कारण 🖫 वर्ष अस्तरकारण के काल है। इसी अधिकायको इन्हरने धारण क्रमें व्यक्तिकोरे इस समूची सन्तरको अभिनेत्रात्राक्षेत्रं काल का । अंश्वयं नहे परवन witer after \$1 (अस्माम १८)

की तिक्षि केमें की गर्म है। 🗷 अपन्यानों (मार्गी) का सम्बद्ध ज्ञान में एंक्रेयने ही करा रहा है, बिलकाने नहीं । कोई भी देखा अर्थ भड़ी है, जो बिना फ़ल्सर हो और बोई

भी बेला सन्द नहीं है को जिला क्षर्यका हो ।

अतिः समयान्त्रार् सभी इत्यः समूर्व

अव्योगिक नोत्राह्म होते हैं। प्रमुशीत्राह्म पह चरिकान प्रमाणका और अर्वभावनके भेदने दो ज्यागका है। उसे परनामा सिक नशा धार्वतीयारे प्रशास वृति कहते हैं। उनकी को प्रव्यवर्धी विश्वति है, को विक्रन और प्रकारको बताने हैं—स्कूरव, सुक्ता और परा । स्थान वह है जो कालोको अलक्ष

सुन्धानी देती है; जो केवल रिक्सनमें आदी है.

म्बा स्कूरण सही गयी है और को विकासकी। आरम्ब हुआ है। अस्य पुष्प उनके अंक्सी आहित रहनेवाली, परायक्ति वही गर्ना है। अन्यकृतिकोर संयोजने नहीं प्रयास्त्री क्योर्जिंग्या (को वृद् करनेवार्ग) क्रेकी 🕯 । यह राज्यने प्रतिक्रवीकी सम्बद्धिकता है। बड़ी प्रतिसामको नामके विकास हो सम्बद्ध बार्लक्षकारी कुट प्रकृति क्याँ गरी है।

क्रमीको कुम्ब्रालिनो स्ट्रक रूप है। पर्य finggreen was \$1 or occur-विभागगामित होगी व्हां भी कः सम्बद्धनीके कारों विकासको जार होती है। या क क्षाक्रकोनेने तीन हो प्रत्युक्त हैं और बीन अधीरम पार्ट्स एने हैं। अभी पुरस्केन शास्त्रहात्थाः अनुसर्व सम्बन्धः स्थानेतः विकासने स्था और योगके अधिकार १४३३ होते है। ये सन्दर्भ नगरकारतथीहरा बक्कोन्य अप्र है। एक प्रकृतिके से आर्थिने मोप प्रकारके वरिवास होते हैं, से ही विक्रीर असी, करवाई है। जनसम्बद्ध, सहस्ता और क्षांच्या—चे सेल अच्छा स्वयते स्वयत्त्र रक्ते 🛊 क्या कुल्काल, स्थापन और बारमध्या—चे तीन अचीरे मध्यम रक्षतेक्रमे है। इस सक्ये भी करक क्राच्य-स्टान्स क्या क्यांना वर्तन है। सम्बद्धां क्या क्येने कात है; क्येंकि है साववस्त्र है। सन्दर्भ पर् भी बन्हेंने न्नाह है; क्वोपित विद्वान, पुरुष क्वोपित रुगुरको ही मद करती है। ने वर्ण की मुक्तोंसे ज्यान है: क्षेत्रीय उन्होंने कान्यी जलातिन होती है। मुख्य की तस्त्रीके समुद्धारा कवर-बीतरने

हुई है। इस कारमञ्जूष राज्येने ही उसक

भी सीमाने परे है, जले परा बढ़ा नक है। हो प्रमाट हुए है। जनके कुछ से पुराकोंने क्या प्राविक्ताकार है। बढ़ी दिवसकार प्रतिद्ध है। अन्य पुरावेका इत्य हिम्बर्गनान्त्री कारणकी प्राप्त करना मधीले । कुछ तथ हरेगा और चेनवालीने की प्रदिक्त है। ्रीक्रक्रकोंने प्रक्रिय क्या सुले-सुले

भी भी तरब है, में सब-के-सब करन मेहिता क्याकेच कात्र है। यस प्रकृतिके को आक्रियांको प्रीय प्रतिकास पूर्व में ही Suplic milk arreit \$1 4 als arreit क्यांचेनर सर्वाते व्यास है । असः यस स्थित वर्तक प्रतासक है। यह विकास की से हैंगा भी पर अवस्थानिक प्रवासे विभाग है। व्यक्ति नेवार प्रकारनावर्णन प्रापृत्ते ग्राचीका प्रमुक्तीय क्रिक्स्मको हुआ है । असः केंग्रे को अवनि निर्मुक्ते ज्यान है, उसी प्रकार वे जारे गांध क्यामात्र शिवके ही स्थान है। को छ: अपन्यात्त्रीये प्राप्त होनेन्याल है, जहीं विकास परंप क्रम है। पीप असीके क्षेत्रको व्यक्तिका और सन्तानिका परिष कारी कारी है। विकृतिकारको प्राप क्षाकेक्ष्मकेच प्रक्रात्मकी निवरित्ता प्रोक्त क्रेश है। अरिका-कारकक्षण करने भी समर न्यारेग्स क्रम्यकारी सीचा है, व्यक्तिश्राणी भीव की कार्य है। बाववसीनी विका कराबुद्धा कराते भी कार विकेशरणनेत स्थानको सोवान क्षेत्रक है। समीतकारमहारा अस्त्री भी अवस्त्रे स्वरूपात तथा दशकातिन कराके प्रश अवस्थे जनस्था सेवन के जाल है। जारेको 'परम स्वीम' महा चवा 🕯 । म्बार्टर है: क्योंकि करकी क्यति है सर्वारे

ये पॉप राज ब्रह्मों को, निकरी राजूनी सन्त् जातं है। वह स्वयन्त्रेको नह सन

- मंदिक्त विकास -Lco कुछ देखना पार्तिये; जो अध्यापी व्यादिको । विक्रके ही साथ अध्यी मृदिकी बनकर रहती

सुद्भिते गाँका स्तु पाल है, अल्के पालको अन् दिल बर्म्बालको संसान है। तिल पार्म है नहीं या सम्बन्ध । उसका एक्स परिसम्ब कर्म, और क्रफि व्यक्त । यह कर केनोका चेद केवार नरवाकी हो प्राप्ति भारतनेवारम होवा है। व्यालको एकपान साक्षान, विम ही के है। प्रतिस्थातकः संयोगं हुए किया संयोगाः अधोगे निका है। कुछ सोरोका कहना है कि क्षेत्र-डीक हान नहीं से समात । स्थाने ब्यापि और पृष्टिका प्राप्त को असम्बद्ध है। विकास को विकासकता परवेक्यों परा प्रतिक है, नहीं अस्ति है। यस धारणका अञ्चल क्षांक्रोत्रको ही विका सम्पूर्ण निकारिक अभिकृता होते हैं। विकासक्षिके देवन काम हो अभागे कामी निकार नहीं केता। वह विकास को अधिक प्राचनका है। ये के प्राचन ी और न श्रा कन्यनमे सुरकारा शिरम्पेकारी **:** कोई मुक्ति है। हिल्ला को अवस्थिताहिकी परा प्राप्ति है, नहीं सन्दर्भ देवलंकी बराकराष्ट्रा है । यह प्रमुक्ति समान वर्णकराती है afte feifein: weit au-m feregen धानोसे पूजा है। उसी शरीकोर साम विश्व अतिवादन करते हैं।

र जारकार कोशन श्रारम जातक है, जह है। को प्रकृति-जन्म प्रथम्-कार कार्य है, सही जी और पुरस्कानों ही उनका की है। अन्य रचेना प्राथमें है कि पराश्रांक रिक्पों निक स्त्रकोत है। जैसे प्रथम सूचेने विक नहीं है. sel mur ferenselert werden freet अधिक की है। जारे निरम्भात है। अतः निरम करन अगरक है, उनकी आजा हो परकेवरी है। इसके हेरित क्रेक्ट क्रिक्की अधिनाती क्षा प्रकृति कर्जनेक्षेत्रे ब्यानामा, पाका और क्रिन्स्वाक्तिक प्रकृति — इस तीन क्यों वे for i o: semisitet muz weeft it : क्य कः प्रवासका अवक वानवीतव है, कहे सम्बंद जन्मके करने विका के सभी warren geb weren franch

(appens 99)

## व्यक्तियोक्ते प्रदनका जान देते हुए काबुदेवके हारा विक्के स्वतन्त्र एवं सर्वानुप्रशास त्वरूपका प्रतिपादन

एक—बायुरेन ! नहें दिन स्ट शानामाम्मे राज्या ही समस्य अनुम्य करने है हो सम्बद्धी अधिकायकोंको एक स्तय है क्षां अने नहीं कर के ? ने सन कुछ करनेने समर्थ क्षेत्रत, वह सम्बद्धे एक साम ही प्रधान-पुक्त क्यों नहीं कर सम्बेज्य ? महि क्यें अन्तरिकालये क्ये आनेक्यरे सक्ये विभिन्न कर्ष अलग-असम् है, असः सम्बर्ध

पहल्ला भने हुए है और वह भी तक ल

हरूनकर क्रांपियेने कई कारण दिवास्था। एक सम्बन्ध करा नहीं विकासकार से न्यू होन, जा है; क्योंक क्योंको क्रिकाल भी नहीं फिरामक नहीं हो संधारी । कारण कि के कर्ज की इंक्लिंग करानेसे ही क्रेसे हैं। इस विश्वकृषे व्यक्ति अञ्चलेते क्या स्थाप । जनकुँता-कारो क्रिकित पुलियोहार केरतकी गर्क जारितकार जिल अभारते कील ही निका है जान, बेसर उनकेरर केरियो : क्षपंत्रको क्य-क्रको । अंग्र-

541

स्थेपोरे पुरित्योरे प्रेरित क्षेत्रर को संस्था क्षेत्रेकर की विकास प्राप्त हों निष्यास

इपरिकार विकास है, यह इरिका हो है; क्योंकि: (विर्मुध पर निरम्धार) दिवनकी प्रतीत होती विकास कारणो परस्थेची इच्छा उत्पन्न मरकारको सेन्द्रे उत्तरम पना पन unggegend grade untereren क्रमाहर नहीं कर समाज । में इस निरमाने देशा प्रयास प्रयास कार्यन्त, जो कार्यक्रीके चोक्को पुर करनेवारम है। अस्तर पुरस्कात में अन्त्रक कर होता है, जारे प्रयु दिवाकी कुरवाता अञ्चल के ब्यापन है। परिवर्ण करवाला विकास करण अनुवाहोत विकास कर की वर्तान की है, ऐसा विकास किया गया है। नरमुख्य धार्मने सम्बन्ध है। पर्यात (कृतीत: समर्थ) है, अन्यक रि:स्वापन पूजा विकास को अपूक्त को कार समाना । यह और प्राप्तकार सारा करता, ही पर कहा गर्मा है। यह अञ्चलक पान है। पर्या अनुपूर्ण करपेने एक ब्रीम्स proper process approach to the शास हेरेकार है, जह सक समय अनुस्त भारता है। जल अनुस्कृति विको हो आहर-करा अर्थको स्वीकार करनेवर रिव्य परस्य केले महे वर स्वारं है। अनुवादकारी अनेवर न रक्षात्र मोर्च भी अनुस्त्र तिहा नहीं है स्त्राहर । असः स्वरूपन्य-स्टब्स् अस्त्रीयीः सबेका न रक्तन ही अनुस्थान राजन है। को अनुसाम है, यह परतान नामा नामा है: मुनीविक परिवेद अनुस्कृति किया को न्येन कीर मोजाबी जाति क्यों होती । को मूरवीनन है, के भी अनुस्कृति पात है; क्योपित करते भी दिलाको अनुसन्धी निवृत्ति नहीं होती —ने भी विकास आहारों कहा की है। कई मोई देखें क्यू जॉ है, जे फिल्को अवस्थि अधीन न हो । प्रस्ता (प्रमुख चा (वकार)

🖟 उस पूर्वि का प्रिकृति स्थाने सामाना विश्व ही विकास को है। यह 'तिस्तरकी सूर्ति है' यह नहां से उनसर्थ सही सारी है। से सामृत् Proper क्या परम सारम्बरून क्रिम है, मे विकारिके प्राप्त की अन्यान अनुस्थाको क्ष्मानीक्षा नहीं होते. देवते मात नहीं है । नहीं प्रमाणका क्षेत्र कार्य सम्बद्धाः स्थानकः न्हीं है, जनम अनव जीवायको अनेका-व्यक्तिक क्या नहीं होता। ये काम सामके कारा-क्षणकाय है, इसके शिक्ष अन्यत और पोर्ट अधिकार को है। सोई-ए-मोर्ट चुनि हो आक्नाक साक्षात् उत्तराहरू होती he through spill & you warrow श्रीकार का है कि इस मुर्जिन कार्य परन हिल्ल विकासकार है। सूर्ति क्याना क्यान्यूल है। केरे काई अभी अल्लान्त्रका आक्रम Sed fore doors selle and present all केती, क्रांते प्रकार किया की मूर्जानाने कारण पूर्व किए जनस्था नहीं होते । नहीं wegfeife bir bit funtet up unter हिंद 'सून अरु है अवन्ते' उसके द्वारा अस्तरी हाँ राजधी असीके रिका साक्षर, अति नहीं प्राची अस्ति, जरी जन्मर दिल्ला पूजन की क्षरिकारों के के राजान है, अन्यका नहीं। प्रतिक्रिके पूजा आधिने 'स्ट्रांस्त' की वरियानका होती है; व्योधिक कुर्जातको प्रति को कहा किया सारा है, यह संस्कृत कियोंक प्रति विकास राजा ही सामा नावर है। तिहा आहिते विकेशाः अवस्थिताति को कुरावद्याल होतर है, यह जनवन्त् तिराजन ही पूजा है। अन्यान पूर्णिओंक करने दिलाकी प्राचन करके इसकेन रिकामी से उनामन

tel e din fieligen e engagengenengggggenengagenen erken production bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt कारों 🕏 । केले परवेड्डी दिवन पुर्वाच्याना एउटीवाल केलो विभाग का सरकार है । स्लेकानी अनुस्क करने हैं, उसे प्रकार पूर्वालने जाई नहीं की निरम होता है, वह पनि रिवस क्रिय क्रम पश्चमीयर अनुस्थ करने हैं हैं । विक्रेज्यूबॅक न हो, सभी केंद्र परण माना है । परनेत्री विकार रविकोचर अनुस्त्र धरवेर्थर को विका पुत्रको एक वेकर उसे अविका

मुन्तिका केल्प अधिका—अन्य व्यक्ति

रक्षकर अनुसूक्षीत किया है। भगवाद हिल सम्बन्ध अनुष्य हो चाले है, विक्रमेका निष्क नहीं करते, क्लेकि निवार कारनेवाले स्वेपीने को क्षेत्र होते हैं, वे विश्वमे अञ्चलक है। यहा अवस्थि और की रियद देलो गर्ने हैं, ये भी जीवग्राज्यूमी विकास प्राप्त स्वेकादिवसीय विको हो विको पर्ने Bi Registelt gilet Fong vå serendt कृषित नहीं है। (जब यह राग-देवने वेरीत क्रिक्ट विकास जाता है, प्रश्ती विन्यारीय प्रत्य क्षात है () इस्तिकि वृष्कृतिय अवनिवर्ध-को एकाओको ओरचे लिने हुए एकाकी प्रश्नेत्रा की कार्यों है। की अनुवर्ध स्था बारने है के अध्यक्ता रिकार बारव है क्षेत्र । पहले एवंचे असी, सीन अपनीते अवस्तिक विकास कार्य कार्य कार्य है। यदि यह प्रभव समान नहीं हुआ से अन्तर्म क्षेत्रे अन्तर द्वापात हो आत्रन निवा साना है। यह रूप्याप्त अनुसाराज्य rienfunk fieb it flow was with a वर्षा कर्णा औरंतावको परिवर्धका कराय है। यदि अनुसारम् अस्त्रे विकास से से

क्षों अधिनवर मदले हैं। यो सब देलों है

समे क्लेबाले हैं, उन्हें इंबल्बर पुहला अर्थ

समाने एक्क व्यक्ति। (ईक्क केवल ब्रह्मेंको से दण्ड केरे हैं, इस्तिर्काने निर्दाय को

करों है।) जार जो कुरोबों ही कर के है.

च्यु क्रम निवाद-कार्यको सेन्द्रर एक्नुसरोद्धाय

हिन्ते ही स्वयुक्तिय आहें। सामूर्ण दिलीहरू बन्ताम है, यह सामने हेर मही Willer to format amplion terror of the & और जो केन हैं, कहे क्लाद अनुसद है। अल्लाहर सम्बद्धे दिलने नियुक्त कारनेवाले विका सम्बन्ध अनुवाद कार्यकारो कार्य गर्म 🕻 । के उपकार-कव्यक्त कर्ष है, उसे भी अनुबद ही बहुत रहता है; क्योंकि कुल्बार भी हिल्ला क्षे क्षेत्र है। असः सम्बद्धाः उपन्यार कार्यकाले क्रिय सर्वोद्रसम्बद्धः है। क्रियो हरा अक्र-बेतान संबंधे राजा दिवारी के निवास केरे है। परंतु अवको को एक साथ और एक क्रमान क्रिक्सी क्रांस्त्रीच नहीं क्रेसी, इसमें ज्ञांक राज्या है जीवनक है। वैसे पूर्व क्ष्मणी विहरणोद्धारा सची वागरनेको निवासकोर विश्वे क्रील करते हैं, वर्षतु के अवने-अपने सामानके अनुसार एक साम कीर एक प्रमान विकासित की होते. संबंध को पहलेंकि पानी अनीक कारण हेला है, सिंगू यह यह होने हुए अर्थको undatile fred fleg till att trains केले अधिकार संबोध भूगार्थको ही विकासक है, कोक्ले का अक्टरको नहीं, उसी अक्टर मंग्यान् विष परिवत मान्यारे पञ्चानेको 🛊 करमञ्जूक करते हैं, पूरतीको शहें । ओ च्या मेली होत्से चाहिये, मेली यह सबने नहीं क्यति। केले क्योनेट प्रेरो सार्वाची व्यवस्थाः व्यवस्य क्षेत्रा आवश्यकः है। वार्काको नाजवाके विका हेला होना सामग भूति है, जात: वाली सक्त स्थानन होता है।

होती हो से बीच करे नियमपूर्वक सेमराने

भारतांत्र और दिल क्यों संस्तर-कवारों को आगरतकावर और आक्रमान सीतीहर क्यों ? विक्रम, पूरण कर्ण और मांगर्क क्रेने है। कुरुपार्टी के मीरावा 'संस्था पर्या है। यह कारण कीरपाते की उन्हें केना है, रिरम्पाते महीं । इसमें बारण है, सीवक मामानिक बार । यह प्रतरप्रदात क्षेत्र कोन्सेका अनुवा स्थापन हो है, अलगहरू महि है। महि शास्त्रपुर्व होता से विज्ञानों की निर्मा की मारामारे कथन प्राप्त हो जाता । के यह हेतु : मिल्लामा है । को स्वध्यायक मुख्याय है, यह है, कह कुछ है; क्योंकि कर प्रोप्तेक क्रम्पन पु:स्त्राहित कैसी को बन्यान है। सामानी कुछ-सा है। बहुति अन्तर्थ एक-सा अल्या- काल-फेट नहीं है बाहुता। बेह्नजी कुछते कार है, को भी कारों परिवाद और रेज अरोज की केल। का रेजनीविक अवरिकासके बारान कुछ और बादू है और अनुस्थात असके बातके सुकार्यक प्रदार कुछ क्यानो पूर्व है। बद्ध जीवोने की पुरू का देता है। इसी अवस्थ की स्वधानन: स्त्रेण राज और चीराके अधिकारके अधुरता अक्षा और निवृत्य होकर इस और देवने प्रकृतीको अन्त्री अध्यापको अरेनिय देवर अमिन्द्री विकासायों, प्राप्त होते हैं अवस्ति, किया बुत्याने सुद्धा की है। केन होतेने कैय कुछ सोग अधिक इस और देखकी युक्त होते हैं तथा कुछ सीन कर । मोर्ड गुर्जाका जारत है। अनः रोग और वैकोर दुस्तानी phi & after mid respect flowing streke विवारनेवारि होते हैं। युवांकाओंने बोर्ड से Bergeron il uni promobile per fron होते हैं, कोई अध्यक्तीके क्रम्यकर्तने बहेका क्रेकर रहते हैं और कोई विक्रायाओं एकते हैं। जीनीने से स्वास्त्रीयक पर है, कारमानो विका होने हैं। दिल्लीर समीनमार्थी बड़ी उन्हें संस्ताने कहाने हरसात है। स्वकारों भी माध्यों को होतीह कारण संस्कृत्या कारणपूर मी पार-अवेतन अपूर्व, बावन और रिवृद्धके केली कीन परण आदि है, वह विकास स्वेतिक अस् differed which it-may be removed than then were degrades out in concess of

Charles Charles and the Control of t सम्बन्ध अनुस्त् कारोकारे दिना विका अन्यरकारकी विकी है और को समस् क्रम् करमानते ही निर्मात है, जाने क्रम्म अनुस्त अंग्लीका स्थान है, अर्थने परमानताओं 'श्रीव' एक्न काल कालेकाचे अक्रवर शिशी है। ये ही काली: लाह, निष्णु और क्षान्त्रकाः प्रतिन क्षेत्री है। यदि देशी कार व प्रतिक प्रकारते हैं। योई प्रयू (पीप) प्राच्यान्त्रपात्र अस्तान नेतेताले होते हैं, स्केई कर्मान् हिन्द हो अन्यक्ता हो जनन

प्यानीको कथानो पुरू चलको सम्बर्ध है। बिहर में उन्हें कन्यनमें इस्ते रचनकर बनों कुन्स के हैं ? वह देश निवार का सेंद्र की काम कारिने: क्लेकि आह जेतर graphy of & ton formulation foliars महिला पूर्वत सामानको हो पुत्रको है, पन बारक को है, क्षेत्र संस्थानकी क्षत्रीरने निष्ध विकार और संस्थानंद्र कहाँगाने कामनंत्र नहीं है। क्रांतियों इसके हारा क्रियम हेमारोपक भी दिला का स्थान । कर देश समानfrom \$, one flow week weren deck at अस्तराहरी, विकास है, जनाम एकाओं जैसे चुन्यमा पनि मोदेका संभिन्न सम्बन्ध है + प्रेरिक् किन्दुराज +

**t**cx उपकारक होता है—लोहेको लीकता है, रही प्रकार दिथि भी जह नाया आहिका सांजिस्य भारतर ही उसके उपकारक होते हैं. टबे सम्रोह बनाते हैं। उनके विद्यासान मानिध्यक्षे अकारण इरावा न्वीं का सक्ता । अतः जगतुके सिन्धे को सदा अञ्चल है, वे शिव ही इसके अधिकाल है। विकास दिशा यहाँ कोई भी प्रयुक्त (केहाकीतः) नहीं होता, उनकी आक्रके जिन्ह एक पना भी

नहीं हिल्ला । उनसे होरित होकर ही यह सारा फारम् विश्वित प्रकारकी बेहरने करना है, स्थापि वे शिव करी नोवित वहीं क्षेते। अवसी अवस्थाकांपिकी जो सालि है, यही १८६६। निरामका काली है । अस्वत क्या अहेर मुका है। बसीने कहा इस सम्पूर्ण दूरण-अवस्था विस्तार किया है, तसानि उसके क्षेत्रको हित्र सूचित महीं होते । को दुर्वन्ति बानक मोजूबस इसके कियरीत कानास रकता है, बह यह हो जान है। शिक्की शांतिके सैभवसे ही संस्तर जनक है, तथापि इससे क्रिय दुष्मा नहीं होते।

> दास धर्मका प्रतिपादन, शैवागमके अनुसार पासुपर्र ज्ञान श्रावियोंने पूरत -बाजुरेक ! यह कहा भया है। इसके सिद्ध होनेपर साहतर,

कौन-सा श्रेष्ठ अनुकान है, जो मोश्राकस्य ज्ञानको अपरोक्ष कर देख है ? उसको और इसके साधनोंको जान काव हमें बनानेकी क्षमा करें।

नायुने कहा— शक्कान् दिस्तव्य स्टाप्त हुआ जो परम धर्म है, उसीको श्रेष्ठ अनुहार

इसी समय अवकाशसे शरीररहित काबी सुनायी दी—'सरवम् ओम् अमृतम्

सीय्वप् 🕈 इन क्लेंका वहाँ स्वह उवारण हुआ, उसे सुरकार सन लोग बहुत प्रसन

हुए। इनके सबका संसर्वोका निवारण ही क्या नवा उन कुनिबोने विक्रिका से प्रपु क्यान्द्रेकको प्रजास किया । इस प्रकार उन वृत्रियोको संदेहरिकत कशके भी वासुवेदने

क्द नहीं पाना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। 'प्रमुख आने आधी अनिश्चित नहीं दुधा है' केला सन्दारकर ही वे इस प्रकार बोले । जन्देक्सने क्या - मूर्मियो । धरीक्ष और अवने क्षके चेवले ज्ञान है प्रकारका माना

राजा है। परेक अन्यको अस्विर कहा जाता है और अक्टेश जनको सुनिकः। पुरिवर्ण इंब्लेइसरे जो उसन होता है, उसे विद्यान पूराव यरोक्ष कार्यो 🖁 । कही केंद्र अनुकानसे अयरोक्ष हो जायना । अवरोक्ष ज्ञानके विना मोक्ष नहीं होता. हेरल विश्वय शाके तुमलीग आलगरदेत हे हेड अनुहानकी सिदिलें रिक्वे प्रवास करते । (अध्याय १२)

# प्रश्ना उसके साधनीका धर्णन

प्रेक्षद्यमञ्ज दिला जनसेहा हो जाते हैं। यह बरमधर्म चीजें क्वेंकि कारण कथन्नः पीव अध्यक्षक जानना चाहिये। इन पर्वेकि नाम है.—क्रिया, तय, ऋष, ब्यान और ज्ञान । ये

उन्हरोत्तर क्षेष्ठ 🕏, वन उत्कृष्ट साधनीसे सिद्ध हुआ। अर्थ पराय धर्म माना नवा है । जहाँ परोक्ष

• इन प्रदेशक सम्पितन अर्थ इस प्रकार है—हाँ, यह २०० हैं, अगुल्यव है और सीमा है।

हान भी अगरोध हान होकर मोधक्कक बाला करना है। श्रीनारमय से रीय-परक होता है। वैदिक धर्म हो प्रधानक कालो गये हैं, काला विकार की करोड़ क्लोकोंने है—नरम और अवस्था। वर्ग-क्रको विकास नवा है। क्रांपि कारक 'पाञ्चल का' प्रतिकार अर्थने इक्तरे निन्ने सुनि की प्रणान है। भोनवर्गन को पतन वर्ग है, व्य क्रुरिस्टोर्क दिस्ते पूरा उप्योग्यक्ते मार्थिय है अर्थेर यो अवस्थ वर्ष है, यह उसकी अपेक्ष जीवे हरिकें, जुक्क-भारती अर्थात् संक्रिय-क्योंक्रत प्रशंकाकि कुछ है। क्रिके क्यू (क्यू) जीवेक्ट अधिकर जी है, व्य **क्षेत्रपार्वार्थित धर्म 'परम वर्ग' फाना गमा है।** रतनो चित्र को पत्र-वानादि है, काने सम्बद्ध श्रीयक्षार क्षेत्रेके यह मार्कारण का 'अकान धर्म' काइराजा है। यो अवस्य कर्न है, बढ़ी भूरम् वर्गाका सरकार है। वर्ग-सामा अस्तिके धूर्म प्रतास सम्बद्ध काले विकाससूर्यक स्वयोगात् निरम्पन हुत्य है। भागम् हिल्ली इस प्रतिकारित के परण वर्ग है. ज्लोका नाम क्षेत्र अनुहाल है । इतिहास और म्राजीक्वर काका किसी प्रकार विकास हुआ है। परंतु रीय-मानवेद्वास व्यक्ते विकासका श्रेष्ट्रोपाङ्ग निकाल क्रिया गया है। बड़ी अली महान्यका सम्बद्ध स्थाने प्रतिकारण कुमा है। भाग ही असमेद मेरावार और अधिकार भी सम्बद्ध जनमे विस्तार-पूर्वक करावे गये हैं। रीय-आगमके से मेर है—औस और अधीत। को सुनिकं सार रासको प्रान्तक है यह स्क्रैन है; और को स्क्रम्ब है, यह अर्थात माना नक है। सक्या रीकारण काले का स्थानका क, निर अवस्थि प्रकारका पूजा। या सामिका आहे. रोजाओं से हिंदू केवर विद्याप पाप

Assessment of the second secon और 'आकृत्स क्रम' का कर्णन किया गया है। मूल-कृतवें होनेकाले किन्योको जाका क्योहर हेरेके दिन्हें मरावान् दिन्ह सार्थ ही चेन्द्रवर्गक्यो वर्गनाई सम्तीन है काल्य क्रकर करते हैं।

्राप्त क्रीय-क्रम्बको संदित्त करके काके हिट्यालका प्रथम कार्यकारे मुख्याः कार व्यक्ति है—चंद, दक्षेप, अगरवय और व्यक्तकार्यः ज्यापन् । इन्हे संदिनाश्रीयाः प्रकृतिक 'काकूना' व्यथना व्यक्तिके । जनसी अंतरन-परम्परान्ते सैनाई-इवासे गुरुवन है कुछ है। प्राकृता विद्यालये के परम वर्ग बारक एक है, यह वर्षों असी का शाहेके पहल्ला कर प्रश्नास्था नामा गमा है । इस बारोपे को परश्चका क्षेत्र है, यह कुरुपूर्वक विकास काम्राज्य कार्यकारा 🕯 । इस्तरियके प्राप्तपार धोग ही होश अनुहान माना नका है। इसमें भी सहाजीने को उनाय बनाना है, अरबार कर्नन विकास जाता है। प्रमुक्त विकास प्राप्त परिकरियत से 'अञ्चल्याक केल' है, उसके द्वारा सहसा 'रीची उद्या'का उदय होता है। कर बक्काम पुरुष क्रीक की सुरिधार परम ज़ान बाहा कर लेका है । किसके क्राफ्के बढ़ आन अतिहित के जाता है, उसके उसर चगवान् सिव असल होते हैं। कार्क कुल-प्रकारते का परम केंग विद्या होता है, को विकास अवसेश दर्शन कराता है। जिल्लों अवरोध जनसे संसार-क्रमानक कारण हा हो काल है। इस प्रकार

<sup>-</sup> वर्षा, विका, विका और बेश-मेर कर कर है।

क्षार क्षेत्र क्षेत्र

4ct

= अंक्रिक दिवस्थान *-*

है। ज्योपन पृथम् फर्नर भारते है। जिन्ह मोश्वर, रह, विल्ला, विकलर (बका), संसारकेता, वर्णक अपेर नरपाया— पे पुरुषतः अस्य पान है। ये आही गुरुष पान firmir mireren ft : paile tell; ufe नार्थ करवातः सामानीता आहे, परिव पालकोंने राज्या रहते हैं और वर पीन प्रकारिकोची सहस्र करनेसे स्ट्राप्टिक saffeir, abares gist fi i murbraft finglis क्षेत्रेवर इस चेटोकी निवास के सामी है। यह un at Peru ft : Neg unt unter saletten प्रिकेशनो अधिका क्यो गये है। क्योका परिवर्णन होनेका कहनाते पुरूष पुरू हो असे है। वरिकारिको अस्त्राप्त कुनः **क**ारी अनुसाक्ष्मिको जार पक्षकी प्राप्ति काराणी कार्ती 🕯 और उन्होंके के आदि पाँच नाम नियम हैसे हैं। इस्प्रांत आदि चेत्रारे अन्य संघ नाम (कंताचेत्र, सर्वत और भागता) थी

क्यादि सरम्बद्ध संसर्ग कामे महरोत्ते हैं। मही है तथा में क्यानमा; स्थानमा पुर्वाच्या है, इस्तीयमें 'दिया' कामानों है सरकार से हैंद्वार समझा कामानाभ्य पुर्वाचे एकामा मनीवृत्व सिम्बद्ध है। इस्तीयमें विकासकों, स्थीयों आन्नेयांने केंद्र महान्यों किया कहें किया कही है। नेहंग सम्बोधी को को कहारि महान्ये कर्या है, स्थाने की की क्योनके सरकों स्थानमें कुम्बदी कामक माम है,

विकिथ क्यांक्रिका प्रतिकाल बार्ट हुए

शिक्स ही अनुगत होने हैं।

है। ओकर और पुरुषे पान्य-पानक-पान क्रमान है। उसके प्रमार्थ सक्ताका ३४० एकामा केवने के ब्रेस्ट है। वे के केवानमें श्रीतीक है। सिंगू का प्रकृतिक संयुक्त है; आत: असने की वर्र को बाम कुछन है, प्रशन्ता कर 'स्केकर' है; क्लेक्ट प्रकृति और पूका केनोन्द्री प्रमुशि क्रानिंद अधीन है अधना यह को अधिकाती सिकुलक तथा है, इसे अकृति ररम्बुरूक कार्किने १ इस अकृतिको नामा कहते है। यह बाबा विश्वकी प्रक्रि है, इन पाया-परिचार पान 'परिचार' है। स्केबरफे मुख्याओं को पहल अवका प्रमुक्ति औष क्रमा करते हैं, वे अवन या 'विन्तु' की गर्व है । वे ही धारतावा और वरणाता आहे क्योंके पूजारे कारे हैं। इस्तिके स्पूल और क्रान्त्रम भी नक्षा गया है। कृष्य समित कुन्नके अल्बार क्रम 'सन्' है। जो प्रमु इंग्लंड प्राथम कामे है—जो नार चनाते है. क्र पर्य कारण निरम्धे साम् पूरत 'सह' काले है। करता, करता आदि गरवीले रेप्कर कृतीने पुर्वती-वर्णन की बनीस" तत्व है, wille wifte wirm & t um melte, pfige आहिये को गुलारहित हो नवस्थानकरो निवन है, के जनवाद शिक 'रहा' केंद्रे गये । अभार्के विकासन जो सूर्यांका है, उन इसके विकास कार्य जनकान् दिवा निराधनात्र है; इसरिस्के वे 'निवारमा' यह एवं है। जैसे रेजीके विद्यानको जाननेपाला केंद्र नवनुष्टाल उपायो

और ब्रामओंने सेमको दूर बार केन है, ज्यो

क्या हिए सम्बोधिकारो प्रदा पर-

काल, पाल, निवर्ते, निवार, क्या, अपूर्ण और गुण—ने त्यार क्या, पद्मारण्याम, एक इतियाँ, यह अस्तुत्यक्य, वर्षण क्या, अवदि निवय क्या अस्थात्त्र, क्या, क्षेत्र, पाल और पुणियों में असीस क्या है।

अतः राज्यं सर्वोदे प्राप्त विद्वार् वर्षे 'बीरवार्षेक' करते हैं। इस विकालेके जानके रित्ये दलो इतिस्थिके होते हुए भी और तीनों बारनीने होनेकाले स्कूल-कुछन कराजीको पूर्णकाओं नहीं नहनों; क्योंकि याकने ही क्यें मार्के आयुक्त कर दिना है। बॉल् बनावान् करातिक सम्पूर्ण विकासिक प्रार्थक सरकारका इन्त्रिकारिके न होनेपर भी को करत किए उनके विका है, उसे वहीं करने डीफ-डीक अन्ते हैं: प्रशासिक के 'कुर्वात' काइएसरे हैं । को प्रम सभी उत्तम गुण्डेंसे विका संयुक्त होनेचे पतान्य mark men t, forek first mubik अविवरिक्त किरमे वृक्षरे अस्त्यांच्यो राजा नहीं है, में भगवाद किया सर्व ही 'परपाल' है।

अवसर्वको कृष्णके इत अवस्ते सर्वोक्त anderfor andre wear free and, who मानीक्षरा निवृत्ति ३०वे नविके कामाओवके प्रतिकास करायः केवन और गुणके अनुवार क्षेत्रम करके पुरिता, अस्तानपुरा और शामिकात अरुपेक्षण प्रथम, सम्बन्ध, साम्बन, साम्बन, भूतका और अञ्चलको कुछ वृद्धीकार केरन करके सुक्ता महिन्दा रूपी राजाको सहस्रार प्राप्तके भीवर से बाव । उपका शुक्रावर्ग है। यह रहान सुर्वक स्ट्रांत राज्यार्थ बीक्षको प्राप्त रहिला और अपने मुख्य है। इसके धवार क्लोने स्थित 'अ' से लेकर 'ब्र' क्य स्तरिक् अक्ट-क्रिकिक बीचने नेर्क्ककर कन्-नेन्यस है। यह बन्तनन्त्रक इस्तन्त्रको रिक्त है। असने एक कार्यपुर, प्रापक-कार कारताओं अस्पृत कर रचन 🛊 । इस कारताओ क्रांतिकाने निवृद्ध-तद्वा अक्रकादि विकोश क्या है। यह प्राथम पानी और गुल्लान

मुख्यादीत संस्था-तेलाडी निवृति चाले हैं; होनेके बारण यह परिवृत्तिके संस्थातक है गमा है। इस क्षेत्रके प्रकासको बरिकीट है। अर्थेद जीवन्त्रे नात् विन्युक्ते अर्थः ईसनीय है। ज्ञान्य करन क्रिय विश्ववदान है। उस क्या-मन्त्रपन्ते ज्ञार विरामे तेत्रमें असी आरमच्ये अंक्ष्य को । इस क्यार जीवको विकास स्थान करके प्रतक अनुस्तककी प्रत अपने वारीरके अधिकार क्षेत्रेकी पानका को । मानक्ष्मा अनुसम्बन विश्वकृताले अस्त्री आवनको प्रकारको आरकार स्थानी क्राया-पार कारान्ते भीतर विश्वत प्रयूपको को क्षेत्र कार्यकार अर्जुलानेक्षर कार्यने विकासकार क्योहर अस्तुतीयाले निर्मत के वक्रमान कार्येक शंकरका विकास की । profit principles of their स्तान प्रत्यक है। ये जीवत प्रयाने पुन और प्रसास है। इस प्रकार बन-ही-बन ब्लॉन करके परमाधित हुआ प्रमुख विक्की अस क्रमेक्ट्रम 🛊 नावमा पूजीवे उनकी पूज करे । कुळनके अन्यये धुन: अन्ययाम बारके Brook websilb spire took by file-कारक्षका का वर्ष । विर पावनका नहर्षिको असङ् अस्तुनिकोन्द्रा इत्यन वारके पूर्वाही एवं अवस्थात्वर्वक अगड पूर्व वकार अस्ति अर्थन देशे वस्के चुल्हें हिम्मे हुए जानकी प्रस्ति जनने-अन्तर्मक क्रिक्के चर्चोंने संस्थित कर है। इस प्रकार कर्मने जीत ही स्मृत्याच पासुंपत हानकी जारी के कार्य है और साध्या का जानगी कुरिकरता पा लेका है । अतथ ही बढ़ परंप करन पाञ्चल-प्रात एवं करन केराओ सामार नुस्क है। क्या है, इसमें बंदान की है।

(सम्बद्धाः ६१)

- प्रविद्धा विकासिका -REE The Principles of the Commence of the Commence

प्रोक्के रिके विकिन्त अभिन्नी स्कान्य करे। इसके बाद बान करके वर्ष सह

पास्तुपत-जतकी विश्वि और विश्वित तथा भ्रत्यवारणकी महत्त

कृषि कोले—अनकर् । इन कर्ष्य जानः कृत्ये ऋषकः थी, स्तीववा और काले हक्य बाहुबत-प्रताको सुनवा बाहुने हैं, विकास बारे। सम्बद्धान् प्रकोकी सुद्धिके सम्बेदाने अनुसार करके हुना जाने का केवल किर क्रूनक्कार उन सरिधा आहे. पाञ्चका भाने गये हैं।

पापुरेको करा—वै **हम सब संग्रिको** गोपनीच वासूनत-प्रत्यक्ष गावा सामा है, विकास अवस्थितिये वर्गन है एक को राज पानीका बाह्य करवेकारत 🛊 । विकास बुक भीनोजारी इसके रिग्वे जन्म बाल है। रिवर्षक द्वारा अनुस्कृति प्रमान ही प्रार्थक विन्ते ब्रम्प देख है अध्यक्ष क्षेत्र, क्लीके आहे तथा मनप्राप्त भी कृत एवं प्रकार देश है। पाले म्बोदर्शको प्रत्येचीत क्या कर्ष विकास कर है। कि असे मानार्यभपे अद्या नेपार कावा पूजा और रभावता करोड प्रकोड अञ्चलको देवभाजीकी क्रिकेट क्षण करे। उपलब्धकी कर्ष देत पात, देन व्यक्तिपतीत, हैन पूर्व और बैस कंचन बारण करक व्यक्ति । यह कालों आसम्बर वैकास क्षाप्ते महीचर बार से को का जारको और के बारके बीन प्राच्याच्या करकेके पश्चीत् प्राचकार विका और देवी पार्वनीका ध्वान करे । विन क र्मकान करे कि मैं किनाविकों कार्यों की विभिन्ने अपूर्णर का पातुका-सर कारिया । का जबताब सरीर मिर न बाव, त्वस्तकोह रियो अधन्य पास्तु, प्रः पासीन वर्गीद रियो

सार्वाक्त्रेकी ही आहरिकों है। यह स्वय न्य नारंकर का कियान को कि 'नेरे प्रशिक्ष को ने क्या है, यह स्ट्रंट के साने हैं का क्रमीके कार इस अध्यत है—सीवो पूर्व, कालो क्रोको सन्त्राचार्य, योच हानेन्द्रियाँ, पूर्व क्रोडिएन, जीव विकर, सामा असी कार बार्ड, प्राप्त आहे, चीच बाबू, यन, सुदिह, अस्तुपूरर, प्रकृति, कृत्य, राग, विस्ता, काम, निवरि, अस्त, पाया, सुद्ध विक्रा, महेवर, पद्मित्रम, प्रस्ति-सम्ब और दिन्द-

सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः नवे 🛊 ।

विराट पच्छेले उत्तहीर प्रत्येत होता राजेन्सरकेंग सुद्ध हो जाना है। बिर्स निकास अनुवाद कावार का ज्ञानकान् होता है। स्थानमा चोचर एकार कामी विपद्य क्याचे । विस्त को क्याब्रस अधिवधित काने, अधिने पार है। इनके बाद इसका केंद्राण कर्मा इस दिन करी केंद्राल इतिया काका सो। यस एक बीतका प्राथ:साल अवने, तक काईप्रीने पूनः पूर्वोक्त राज प्रतन करे । इस क्षित्र क्षेत्र समय निरम्हार खंबार ही विकार । विक पुर्विकाको प्राप्तःकाल इसी क्या क्षेत्रकांचा कर्ण करके श्रातीयका क्यांकर करे। क्यान्तर नामक्रीक कार्नेसे अक्रम मान्य, सः, तीन का एक व्यक्तिके अल्प प्रकृत करे । इसके बाद सामक पाई रिन्ने अक्स बादा, कः, तीन वा एक विन्के अदा उत्तर हो, बाढे सारा दिस मुझ इस प्राप्ता केवा से 1 अवस्था प्राप्ते विकास है का बादे की केवाद विराय किया वार्य

रनेकारकार्त कार का एक है से दिवाल है जन। अनन नेक्क पक, कृतकों स यादे-पुराने चरिक्केको ही कारण कर हो । एक बार्क करन करे का कावता व्यवस्था हो। करियें नेपारक कारण करने इन्हर्ने कुछ के है । सहरकार के में के केवल आकरण करे । निरमाधिने प्रयाद हुए प्रकारको स्थाप सार्थः 'मधिकि पर्य' प्रवादि कः अवविदेशिय मनोद्वारा को अन्त्रे क्रारिये राज्ये। मरावाने रेकर बैसाक क्यी अनुधि औ अवारी तरह कर है। इसी सामग्रे प्रकार क विकास का का का राज्या का प्राप्त का प्र का प्राप्त का प्र का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप 'मानुबन्' झालके कालेले सामा असी अक्षेत्रे प्रेर्म्यको स्थल को । इस प्रकार Particular and & Particular survivo करे । सैनो संभाक्षांक अन्य देख हो कान माहिते । मही 'साहास-सर्ग है, को ओन और लेख देवेकल है। या अधिक पशुम्लको निवृत्त कर केव है। इस प्रकार पायुक्तामाने अञ्चानक प्रमुख्य मरिनाम करते तैन्तुनुति स्टब्स्ट महानेक्सीका कृतन करना वादिने । वहि र्क्षण है से लेकेन अनुसर प्रकार करवाने, विकार में जनात्के का नहें को वो । जनमें कारिनेका और केल्ट की हो । हैले कारान्त्री सरकार्या आस्त्र कार्यः। बराधान हेनेका राजा या गरेन्द्र काराओ मुलाबार आराम अस्ति सारे । यह भी न मिले हो केवल जानवाद कार्य सम्पर्धत को । का कामानकी कारिकेटने नीर्वकार-स्थीत कोरेने समीव्य परिवरत रिक्सक

क्यारने पुरिन्ती कारणना करके प्रकृतक अवस्ति पूर्ण, अर्थने कंपकोर असुसार संपूर्णत भरे हुए सुक्रमंत्रिकीय महत्रमंत्री जह पुरिको काम कारते । जिल सुनिवत प्रता, कर्र, करूर और कुट्टूम आहेले केईलड़ित पुरस्तपृत्ति विक्रियाचा अनुरोत्ता करके Repaires, store moves, the upper, there कारत, अन्यान सुनन्तित पूज, परित्र हर्ष क्रम पर पना पूर्व और अधून आहे. Reflect anders respect femology सामानिकीकृत महायुक्तमार्थ विशिक्त अर्थन मुर्जिकी अञ्चर्यक गारे । वित्र कुर, ग्रेम और नैनेक निर्मेशन करें। इस सरह मानकान् formit mer van febru verbraern कार्यम को । का अनी विशेषतः वे नारी कर्म् हेरी वार्षके, को अन्तर्वको अधिक किन हो. केंद्र हो, और न्यानपूर्वक करविन हों से । विल्लाका, जनका और घटकारिकी र्वेकतः एक एक इतार क्षेत्री काक्षि । साथ unt afte greiftet unbaraft eigen gen की आरंग होती चारीले । हम सामाधिकीरे भी विकास करते विकास परस्तुर्वका शुक्राचे । असे भूतकार भी न क्षेत्रे । प्रोनेका वन्त हुआ एक है केना एक नक्त कंपनोंने हैंह बहुक पना है। मील मामल आहिके विकास की नहीं पान है। वे तक विकासकोंके समान ही व्याप्त रक्ते हैं। अन्य पुन्तेके रिक्ट कोई निकार नहीं है। ये फिल्मे फेर्टर, उसमें ही काने कविने । अहन्य अन्तर्भ कहन्य पाना मान है। यून और असोन (प्राप्त) के म्हाधना करके क्रमणः विविध्यक्ति स्थानः विभवने क्रिकेट साथ यह है। 'बार्काक' मूनन करे । उस विकुक्त सीवन करके व्यक्ते करका जूनमें करान, 'ससूचन' व्यक्त कार्योज निर्मिके अनुसार कार्यो साम्यन जुनमें इतिसार और 'ईसान' बावक मुक्ते

कर रोजी पाड़िये । किर अस्तर हे समुक्ति

करा राजान करीने । योद्रं-योद्रं परमाधे अस्तित पुरीवरोगी, नोनिनीधी, स्म क्रोकी, इसक सूर्वेकी, कानुकाओकी, कान्य अवनेत्रका विकास करते हैं। कृते इन्द्रान्द्रे कृतका विकास क्षेत्री कृत्र स्तेत

• व्यक्तिस विकासिक •

क्योंक्षित क्षेत्रकारीकी और इस स्थान क्राक्त अवस्था कृत करने कविने । इन प्रशिक्त ब्युवाद निवेश स्थाते हैं। 'असीर' सम्बद्धे इंग्यरमीकी किन्द्रीर जानकर सम्बद्ध मुक्तेष रिक्ते केल अनुक्रमा श्रूप केरा चाहिते । 'सायुक्त' अन्तर पुरस्के सैको क्रिकारी प्रसारकोंक रिक्ने हैं। इनका पूजन कृत्य अस्तुत्वेद सूच्या विकास है। कारक श्रीका है। 'बान्देश'स रिल्वे गुन्तुर, 'सबोक्का' क्रम प्रकार आवरण-पूजने नेवान्

मुक्तके विको सीमाध्यक तथा 'ईवला'के रिक्रे भी वहीर कारी भूगको विकेत्सको केल कार्यके। सर्वात, कह, कहा, कार्यक राज्यका की, क्यानिक वृत्त तथा अगुरू नामक काम आहिता पूर्ण-इत समयो विकास के भूव तैयार किया काम है, की प्रकार दिलो सामान्यकारी उन्होतांक केन्स कताना गन्न है। क्यून्बरी नक्षे और चीके dun ummer demme bil uffich : शासकात् अनेक मुस्तके हैं को पूजाब-पूजाब शको और जानाना देनेका विकास है।

प्रयास अस्पारकाचे गाणेक और क्षातिकेत्वारी कृष्ण करणी वार्ताने । प्रणी स्तर हो बाह्य अस्त्रेयो भी दूजा अवस्थात 🕯। प्रधानस्थरमध्यी पूजा हे जलेका वितीयामस्याने कामकार्ति विकेशनेका पूजा करना आदिने । तुनीकाकरमने अक अवदि अस्त्रपूर्तिनोक्षरे पृथाका विभाग है। नहीं महादेव आदि एकादक वृत्तिकोचा भी पुजन आक्रमण है। सौथे आक्रमणे सची महोद्यार पुजनीय है। यहाधानसभी कारानीह बाह्य सामार्थे अध्यक्षः दश दिक्याची, उनके अक्षों और अनुवरीकी सनकः वृक्ष करने चारिये । वहीं प्रदान्धे पानस क्वेंबी, सकत

आकाश्चलाविकेकी, कालानकाविक्लेकी,

वर्गक्त विकास पूजन सरके उन्हें मध्यपूर्वक का और अक्षणतक्षित नवेकर इतिथा निर्माण करना काहिने । मुस्सकृतिके विको अञ्चलका जनसङ्गीरावित रातपूरः केवल पत्ना जनारके कुलोंने पून: इक्काना नुसान करें। आस्ती क्तारे। सन्दक्षण कुरकार प्रेस कृत्य पूर्ण करे। जातन गया क्रकारका सम्बद्धित्वोत्तरील स्टब्स समिति को । प्रकार प्रकार करने करने वस्त्रीत ger है। राजोपित वनोदर कसूदे कर प्रकारके संस्थित धारके है । साथ भूगान मारे, इसरोंने भी मार्च तथा प्रत्येक पूजनों क्ष्म्बर्धीर है । इसकेंद्र वाल महारित, प्राचीना असेंप क्षा करके प्रकारत विकास स्थे। वरिकास और प्रसाध करके अपने आवादी सम्बद्धीत करे । महत्त्वार हाईको सम्बन्धे ही क्य और प्राप्तकारी कुना करें। इसके कर अंबों और अस्य फूल देकर पृथ्ति रिव्यू का वृतिने केल्यका किल्बंव करे। किर अधिनेकका भी विसर्जन करके पूजा राजार करे। क्युक्को कहिने कि प्रतिदित इसी प्रकार पूर्वेकरूपने सेवा करे। पूजाके अन्तरे सुवर्णका कारत तथा अन्य सम उपकरणीरसील उस सिवारियुक्तो सुरुके क्योगिर्गकोकी, सब देखें केवलकोन्डी, संधी क्रमाने हे हे असमा विकासको स्थापित कर

हे। मुख्यते, अद्भानी तथा निवेचनः

PARTE PARTE PARTE BERTANDE PARTE PAR असभारियोगी पूज करने स्थापन हो से । अस प्राथके अनुसार अनेक करायें संबद्ध करे । सन्दे अन्यकारी अस्तर्भ क्रेनेक पाल-पूर्व प्राचार या दूध कीवार रहे अवस्थ विकास नेपी है क एवं सकत भोजन करे। एलको प्रतिकृत परिका चोजन को और परिवासको पुल्लि ही होते। अस्तर, पुजारर अध्यक्ष कीर का मुख्यानीयर क्रायर क्षरे । प्रतिकृत क्ष्मान्त्रीया नारण करते हुए इस प्राच्या अनुक्रम करे। यदि प्राप्ति हो से र्मियरके दिए, अर्था न्यूकों केने पश्चेकी पुणिया और अध्यान्यकार्यो, अञ्चलीको पद्म महाईसीको अन्यास करे । यन, कारी और क्रियाहरा कांक्रो अवलो जवरची, कींक, राज्यात भी, कुरवार्थ को हुए स्टेन क्या अन्यक्त अवस्थित सम्बन्धिता स्थल करे । विराज्य कृष्य, ध्रम, सम्बद्ध अस्तरकारक और अविकास प्राप्त स्त्रीत स्त्रीय और प्राप्त सुका का और नामों तम के विन कार साथ को अध्य पत्र-साथ का है। मन, बार्ग्य और विस्ताहत निर्मेष क्या Rent tet i per floreri seffen merin क्षक लाग ? कारशती पूरण क्षेत्री अञ्चल अध्यान्त म महे। प्रत्यानक महि केता आकर्ष का कार्य में उसके गुरु-सावकार विकार करके उसके केवल निवस्त करनेके रिग्ने पूजा, क्षेत्र और जन आदिने प्राप्त अधिक अवश्वीतम् वर्तः। स्थानी सम्बद्धिकारीय पुरस्कार की असूध अन्यान्य न करें। सम्बन्धि को सी उसके अनुस्तर मोद्यप, क्योतार्थ और पूज्य करे। अन्य you fromwood found william find हैं एक पूक्त करे। यह संक्रेपने इस प्राप्ति स्थापन विके स्थी पनी है।

पाक प्रभावनी साथ दोनों और अन्यायोगों भी को जिल्लेस पूजा है, उसे पायानी है। described this of \$1 feelinger पूजन करण जाति। नेतृकारचे मन्त्रत मन्त्रिक विकासिक्षको पूजा अस्ति है। अवस्थानकारों कोबोर्क को इस् शिक्सीरहरूको कुळारेच सम्बद्धे । जनसम्बद्धान्ते जीवनावर का पूर्व क्रिक्टिक् पुरस्के केन्द्र है। पारक्रमार्थि पुरुष्ठे निर्म प्रकार प्रतिकृति क्रिक्टिक्ट्रको उत्तर पान पन्न है। militaring appointing my file रिक्क्ष्मी क्रमा करको । कार्तिकारमध्ये पृथेक क्षेत्र व्यानीविकालने केव्यंत्रिकेत वर्ष पूर् Bayes garan fran \$1 diseased कुल्यान (पृथापात) भारतीय सथा सामuttert gefenreellete fregun gen क्षमा व्यक्ति । कानुकारणे वयकास-ब्रोक्ट और केंग्से पूर्वकरणतीरके की पूर प्रिकृते, पुरस्कारी विक्रि है । अधारा स्थानि न विक्रमेदर सची भागोंने सुवशंक्य नेवाया ही पुराय प्राप्ता पार्विये । सुप्रयोक्ति आधाराणे wild, silk, warr, Port, risk or afte विकास कार्यक को प्रत्य हो, नियु क्रम केना व्यक्तिके। अस्तवा अस्ति स्वीतिके अञ्चलक सर्वाचनका हैन्सून्य निर्माण करे। posit realists new former and काने पूर्वक विकेष पूजा और इस्प क्षानेके बद्धान् आवार्यका तथा विशेषतः क्रमी क्रमानवास पुजन मारे । मिर आफार्नकी क्राज़ से पूर्व का जारको और पैद्र करके कुलुकारका केहे । प्राचीने कुछा छे, आन्याकान क्षाने, 'लानास्कृतिक' का ध्यान काले हुए क्याप्रातीतः कृतकारका जन करे । किर कृतिकत् अस्ताः हे इत्या औद् ज्ञान्तार गालीर इस व्रवका उस्तर्ग करना है।' ऐसा कह दिव्यस्थितके मूल भागमें उत्तर दिखाकी और कुशोका त्यल करे। तदम्बर द्वार, चीर, जहां और मेक्साको की खान देश इसके **धारे** फिर विधिपूर्वक अववयः करके पद्माक्षर मन्त्रका जय करे।

भी भारपन्तिक बीवन प्रकृत करके अपने सरीरका अन्त हेनेतक रहनाभावके इस बनका अनुहार करता है, वह 'नेक्ट्रिक हर्ती' कहा गया है। उसे सब आक्षयेंसे हतार इहा हुआ महापाशुपत जननत साहिये । सहै सवस्थी कुलोमें श्रेष्ट है और नहीं महत्त् प्रस्थारी है। जो बरण विशेषक प्रविद्या विधिपूर्वक इस जलका शन्त्रान करता है, बह भी नैशिकके ही तुल्य है; क्वॉकि कार्य रीत इसका अध्यय किया 🖟 जो अपने श्मीरमें भी लगाकर क्लके सभी नियमोके फारजनमें सम्बर हो ही-सीन दिन का एक दिन भी इस जनका अनुक्रन करता है, 🔫 भी मोर्ड नेडिक ही है। को निकास क्षेत्रर अपना परम करीव्य मानका अपने-अववद्यो विश्वके बरणोंने समर्थित करके इस उच्च वतका सदा अनुज्ञान करना है, उसके समस्य कहीं कोई नहीं है। विद्वान् ब्राह्मण परम लगकर महापातकजनित अत्यन्त करून मार्पोसे भी तत्काल पूर जना है, इसमें संदाय नहीं है। स्क्रांत्रिकर जो शबसे उत्पर चीर्य (बरु) है, बड़ी भस्म कहा गया है। अतः जो सभी सम्बोधे क्या लक्ष्ये स्टब्स

कड़े—'भगवन् ! अब पै अल्पकी अवक्रशे हैं, यह वीर्वकर् मतनः गया है । प्रसमें निहा रकानेकाले पुरुवके सारे क्षेत्र क्स भरपात्रिके संबोधको वन्य होकर नष्ट हो जाते हैं। विभावत सरीर परपवानमें विश्वद है, यह वकान्स कहा गया है। जिसके सारे अञ्चीने चका सन्त हुआ है, जो जलसे प्रकाशमान है, जिल्लवे प्रकारण क्रियुष्य स्था रक्षा है तका को अकारी काम करता 🐍 वह क्कान्टिक माना गया है। युव, प्रेस, विकास तवा अल्बन्स दुःस्य रोग भी भागतिशुके निवादने पुर प्याप्ते हैं, इसमें संक्रम नहीं है। का वर्गारको पासित करता है, इसस्टिये 'व्यक्ति' बद्धा कर 🛊 तका पार्वोक्ता ध्रमात करनेके कारण असका नाम 'भारत' है। यूनि (ऐश्वर्ष) व्यक्त होनेसे उसे 'सूनि' या 'विश्वति' भी बढ़ते हैं। विश्वति राज़ा करकेक्करी है, अल: ठरका एक बाम 'रक्षा' भी है। भारतोर भाइतत्त्वको रेकार नहीं और क्या कहा जान । महासे जान करनेवाला सवी पुरुष साजसन् भवेचारवेच कहा रामा है। यह परमेश्वर (सहसि) सम्बन्धी भक्त कियधकोंके रिष्ये बढ़ा भागे असा है; क्वॉफि इसने बीम्ब मुनिके बढ़े भाई क्रमञ्जूके सपये आयी हुई आयतियोंका निकारण किया जा; इसलिये सर्वथा प्रकार करके पञ्चपत-प्रतका अनुष्ठान करनेके पक्षत् इवनसम्बन्धी भसका पनके समान संबद्ध करके सक चरपस्थानमें तस्पर क्ता वाहिने।

(अव्याच ६६)

बालक उपपन्तुको दूधके लिबे दुःसी देस मताका उसे शिवकी आराधनाके लिबे बेरित करना तथा उपपन्तुकी तीच तपसा

ज्ञानिकोने पूरक—प्रच्ये ! **चीव्यक्टे** कहे

मार्ट स्थानम् तस्य कोटे पातस्य से, स्थ रुपोने कुमके निको नवस्या की सी और भगवान दिवसी समार केस्टर को औरसामार

भगवान् विक्रं प्रस्ता हेक्टर को औरवानर प्रदान किया था। वरंदु हैक्स्सावनकों अहे दिल-साम्रोके प्रकानको स्रोंस केले अस

हु अध्या वे केले विकास लगानाओ मानकर तामकाचे निरंत हुए ? स्थानाओ

करी जो गराके विकासकी प्राप्त केले हुई, विकास को स्थानिका जान कीई है, का आस्त्रस्था भारको उन्हेंने प्राप्त विकास है

वापुरेयने कहा—व्यक्तिको है कियुंकि वह रूप किया था, में उपसम्यू कोई सम्बद्धाल कारणा गर्दी थे, परंग युद्धियान् युनियर व्यक्तियाम के पूर्णी की। वर्ग्य क्रिक्ट सारणाया के अपने व्यक्ति ग्रंड के गर्ने— कोराधा के प्राप्त व्यक्ति ग्रंड के गर्ने— कोराधा के गर्ने। अनः प्राप्तवक्ता कार

रोगार में मुनिक्रमार हुए। एक राजमधी जान है अपने स्वामके शामानमें एवं कैनके रिनो सहन मोहा हुन

विकार व्यक्ते कामान्य केवा अंत्रणी हवाले अनुसार महम-गरम काम दूध कीवार अनेक स्त्रणी काह का। वासुस्त्रुपायो हत अन्यस्थाने देशकार स्वाप्त्रुपाया स्वाप्त्रुके भागे हैंकों हुई और के स्वर्थ मंत्रित कास कामार महे हेकते केवे---'मातः ! महामाने ! स्वर्थकी ! मुझे अस्यस्य स्वर्थित परम-गरम महस्या हव है।

बेटेकी यह बात सुरुक्तर ज्यासन्त्रहारी

मैं बोबा-स्त नहीं पीडीना ।'

वारी सामित्री व्यक्तके भागी का समय व्यक्त दुःक पुरतः। जानी पुराको बद्दे आवस्त्रे साम प्रामीके नगर सिन्धा और प्रेमपूर्वक नगर-वार काले. अवनी निर्वनसम्बद्ध जनक हो

अस्पेयं का पुःशी हो जिल्ला करने त्यति। वालेकामी करणा प्रकान वालंकार दूवकी कर करके रोते हुए कालके काले तले— 'जी। दुध के, दुध दो।' काल्याके जल

'स्त्री । कुथ थे, गुथ दो ।' कारणको सा कुराओ सामकार कुछ स्थानिको साहुका-नातीने कुराओ हाले कियारको तिथी एक सुन्तर कुराव किया । सन्ते स्थाने स्थान-नृतिको कुछ भीगोध्य संभा किया छ। स्थानीको कुछ वैक्सका स्थाने साहका सह विकास और

गीलकर पर्याने केल दिया। फिर मीडी

वालीने बोरवी—'आजो, आओ मेरे त्वांतरे !' वो बदा वालावाची सामा वालोर स्वांतरे तला तिया और यु:ससी वीदित हो जलो प्रार्थित दूस अलोर समाने है दिना। सामके दिने हुए उस वन्तावटी दूसको वीदित बंगाया अलान व्याप्तान हो बार और बंगाया—'वाँ ! यह दूस मही है।' तब सह सहस यु:बी हो गरी और बेटेका मसामा

कुंबार अस्ते केले हाजीने इसके सामा-स्तूक रेखेको पोक्रके हुई सोली—'केट ! अस्ते काम सामी वस्तुओंका अस्तान होनेके कारण वरिक्राच्या सुद्ध अमानिनीने मेले कुर किस्तो कानीने बोरमकार यह मुखे विक्रा कुम किसा का । तुम 'कुम नहीं निक्रा' ऐसा कामका रोते हुए पूछे कार्यार दु:सी कारो हो । बिद्ध कार्यान् दिस्तकी कुराके निक

हक्तरे सिम्पे कर्वे तुम नहीं है। मनियुर्वक

पाता धार्वति और अनुवरोसवित भगवान् जानी और किमाहरा प्रकिनाको साथ शिवके बार्काकियोंने से कुछ सर्वाके विका गया हो, नहीं संस्कृत सम्बक्तिकीका क्रारण होता है। महारोजनी ही जन देनेकारे 🖁 । इस अध्य इय लोगोने उनकी आरमध्य बढ़ी को है। से भगवान् ही सकान पुरस्केको annit gegeite affente eine februit & : हम लोगोंने जायसे महले सब्बे भी पणकी कायन्त्रमे भगवान् क्रियको पुत्र नहीं की 🖟 । प्रतीरिक्षे इस रहित हो गये और पड़ी कारण है कि शुक्रों निमें हुय नहीं फिर का है। बेटा । पूर्वअधने भगवान् क्रिय अवस्थ विष्णुके अरेक्सो जो कुछ दिया जाल है, सही वर्तमान कचने विस्तान है, दूसरा कृष

उपमन् केले—मा मा मा पार्वतीसम्बद्धाः भागवाम् दिन्य निवासान 🗓 नार अनुसन्ते प्रोक्त कारण व्यक्तं है। महत्वार्थ ( अब होन्स क्रीहे, एक न्यूनमार है होता। व्यो । आरब मेरी यस्त सुन्न को । वर्षे, क्यों अध्यक्षको है तो मैं देवले का कच्छी 🗗 उनके **ब्रो**ससायर मनि सम्बेना :

प्राप्टेमम करने है—क्षर महत्त्वदिक्षण बालकाकी यह बसा सुरकार असकी मन्त्रीक्षी भारत इस समय बहुर प्रमात हाँ और भी जेली ।

माताने काम-क्षेत्र है सुक्ते कहा अच्छा विकार किया है : तुन्हारा का विकार बैरी प्रत्यासम्बद्धे कहानेपास्त्र है । अस तून देर न राजाओं। साम्य सम्बंधिकान भवन बाते । अन्य वेचताओंको क्रोइकर चन,

पर्वकृत्योतिक उदी साम सद्यिकका चक्र करें। 'ताः तिवार' कः वस स्ट रेक्सीक्षेत्र प्रकारक विकास संक्षात् कारक मध्य गया है। प्रकाशक्ति मी दूसरे कार करेड प्रकार है, ये राज क्रांग्वे लीन क्षेत्रे हैं और फिर क्रांग्से प्रकट क्षेते हैं। यह क्या कृतो सची नचीते प्रवतः 🛊। पर्या सकारी रक्षा करनेने समर्थ है; अतः दूसरेकी प्रभाव नहीं बरानी कार्किते । इस्तरिको तुम दूसरे क्योंको मानका केवल प्रकारको जनमे राज आओ । प्रार मणाने विद्वारण आसे ही वर्षा कुछ भी तुर्वन नहीं रह मान्त है। यह कार पान किसे की तुन्हारे विभागीसे ही प्राप्त किया 📗 👊 विश्वा क्रेक्सी ऑस्सि रिवाह कुश्या है, असर वाही-से-साड़ी अव्यक्तिका विकारण कारोबाला है। मैंने नुने को पश्चाक्षर मन्त्र कालना है, कालो मेरी अस्ताको प्रकृति करो । इसके करते ही चीम कुकारी रक्षा क्षेत्री । अपुरेवत कश्ते हैं —इस प्रकार अध्य वेकार और 'तुष्कास करनाम के' वेका व्यक्षणा पालने पुरुषो विशे विश्व । पुनि

क्रक्ष्मचूने कर जाहाको किरोमार्थ करके ही काके चरकांने प्रमाग किया और स्वामाने हिएके जानेकी तैकारी की । उस समय माताने आसीबाँद केंगे हुए कहा—'सब केनल कुळारा यक्का करें।' यसाको आक्रा यका क्रम प्रत्नको कुन्ता त्रवस्य आरम्भ गरी। क्षिक्रका प्रवेतके एक विकास जाकर क्रावन्त्र एकप्रवित्त है। केवल बाबू पीकर

<sup>-</sup> पूर्विकामी नामे विकानुदेश्य में यून। स्टेस रूपको ४-वर् विकानुविका क सनुस्।। (() 中电电子传》(193)

रहते रूचे । उन्होंने अस्त ईटोका इक मन्दिर वाधावसे बनाकर असमें मिट्टीके दिस्तिस्तृत्वी राज्यना अस्ता अ बरी । असमें पाता पार्टारी तथा पार्चेशवीय अस्तेय से अधिकारी प्रहादेशजीका अस्त्राह्म करके हो और र स्रित्यावसे पद्माक्षर-मण्डाह्मा हो बनके व्यक्ति जे पत्म-पुत्र आदि उपवारोंसे उनकी पूजा करके अस्त्राके हुए वे दिस्तासस्त्राह्म असमा स्वयंत्रामें को हो अस्तिकार उस एकाकी इत्याकाय करनक दिस्तार होत्राह्म र उपस्तुको दिस्ती स्व स्वयंत्राह्म स्वयंत्राह्म स्वयंत्राह्म हो सरते देख मरीकिके संत्राहमें विश्वावयंत्राह्म स्वयंत्राह्म हो इहा ।

क्षणायसे समाना और उनके तपमें विज्ञ क्षणा आरम्भ किया। उनके हुरा समाने अनेवर सी अवसम्ब किसी प्रकार सपने रागे रहे और सक्ष नगः शिक्षण काने रहे। उस प्रकार ने नेर क्षारण काने रहे। उस प्रकार के पुनि इस कानकाने सामान क्षेत्रकर उसकी सेवा करने रागे। जाताण-कारक महान्या उपनानुकी उस समानाने सम्बूर्ण कारकर अन्य जिल्ला हुने संस्

Ġr.

### भगवान् संकरका इन्हरूप कारण करके उपमन्तुके भक्तिभावकी परीक्षा रेजा, उन्हें श्रीरसागर आदि देकर बहुत-से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वतीके हाथमें सौंपना, कृतार्थ हुए उपमन्द्रका अपनी माताके स्थानपर लीटना

स्त्रकार जनसन् विच्युके अनुरोध काने-पर ऑफिन्यजीने पहले इन्ह्रमा रूप कारण करके क्रमण्युके वर्त्र आवेका विकास विकास किना। विस देश देशकरावर अस्तव हो साथे देशराज इन्हरू श्वरीर महत्त करके चगकार सक्राधिक केंग्रस. असुर, रिस्तू तथा को यहे नागोके राज्य उपयानु मुनिके तयोक्तमही और करें । जर समय बढ़ हेरानत शांधी मुहमें केंबर रोकर प्र**चीता**हिन क्रिय-सम्बाहे देवराज इन्हरते इंबर कर रहा 🐠 🐠 और बाबी सेहमें बेत इंड लेकर क्रमा समाने कल रहा था । इन्हम्स रूप करन किने उक्तरहित भगवान सदावित उस क्षेत्र सबसे उसी वरह सुरतेकित हो रहे हैं, जैसे उदिन हर पूर्ण सन्त-मन्द्रलसे पन्दराजल क्षेत्रायणम् क्षेत्रा है। इस ताह इन्हर्के स्वरूपका जावन से प्रायेश्वर दिख क्रामन्त्रके उस जावापक जनने उस मतन्त्र

अनुबद्ध कानेके दिन्ने वा पहुँचे। इन्त्रकारकारी



मरनेश्वर क्रियको आगा देश गुनियोगे होत्तु स्थानम् मुनिये नामकः मुख्यकः स्थान क्रिया और इस अवस्य क्या—'देवेका । स्थानाथ ! क्यान्य ! देशा सर्व गाउँ प्रचारे, इससे मेरा यह आसम प्रवित्न हो गया।'

हुन्द्रभाषाचे दिन्तं चेते — काल साम्राह्म बारान व्यवस्थाने सीमाने को सेक न्यानुने कारानो | में सुकारी हुन सरकारो कहा संस्कृत है। तुन कर मोनो, में तुन्ने साम्राह्म सर्वाह्म कार्युर कारान कार्यना।

वाकृतेकता अवते हैं—अव हाझोवके देला काकृतर कर मानव मुनियानर अंत्रान्त्री हाम ओहकर कहा—' धानकः ! में धानकः हाम ओहकर कहा—' धानकः ! में धानकः ! में सारा—' वाम त्रुव मुझे नहीं अन्तरे ! में साराः वेक्साओका मान्यः और तीन्त्रे साराः वेक्साओका हम है। स्व वेक्स मुझे सारां ! स्वा नेरी ही मूला करें तुन्ताः। सारां ! स्वा नेरी ही मूला करें तुन्ताः। सारां । स्वा नेरी ही मूला करें तुन्ताः। सारां । सार्व नेरी हो मूला करें तुन्ताः। सारां । सारां में तुन्ते सारां कुला करें तुन्ताः। सारां । सारां में तुन्ते सारां कुला करें तुन्ताः। सारां । सारां नेर्या कुला, को देशसाओको वेसिनो सारां होकर निराधानकारको अल्ल हो

कपूरेका काते हैं—व्ह सुमार वहाँकर-नक्का का काले हुए के पूरी जनगढ़ प्रकार काने कार्त किस सामनेके दिने आवा शुक्रा सामग्रह मोले।

मधा है है

स्तर्-अस्तर, ज्यान-अस्तरस्त स्था निर्म प्रक और असेक प्रकृति है। जनः में अनुस्ति वा प्रकृति । को पुरिकालको परे तथा स्वीत्व और योगको सरस्यूत अर्थका स्था प्रकृत सर्व्यको है, वरवास्त्री पुष्प ज्याह्य नार्यका निर्मा के कार्यक्त करते हैं, अने स्थानक्त् क्रिको को केरी एका है, का को ही या कार्य वस्तु विश्वकारके साथ मुख्या या करते हैं असने इस प्रश्निको स्थान हैना।

भनवान् रहः राज्युर्ग हेकेवारोके भी ईबार हैं।

ब्यूब, विच्यु और म्हेजके भी जनम है तथा

अपूर्णिको को है। अञ्चलको स्रोप उन्होंको

वान्देशना करते हैं—वेदक कार्या कर्या कर्या कर कर्या कि विद्या करते अवस्था क्रिक्षण करते अवस्था क्रिक्षण करते अवस्था क्रिक्षण कर्या क्रिक्षण कर्या क्रिक्षण कर्या क्रिक्षण क्र

व्यक्ति जनस्य जन कर विकास विकास कृत संग भागीयात्रके नेत्रका नाम आस्त्रियात्रके भागात्रको अस्त्रनी सीम्बद्धिको रोक विचात्र अस्त्रको क्रिक्ट जन अस्त्रेरस्थको नामीयात्रको अस्त्रको क्रिक्टस्थक जन्मिने बीमाने ही प्रकाद विभाग । प्रत्यक्षत्र परकेश्वर प्रकारम् विकास अस्त्रे साम्बद्धार परकेश्वर प्रकारम् कार विकास अस्त्रे साम्बद्धार सम्बद्धार्थको क्रिक्टस्थ । हस्त्रमा वी मही, जस अभूने क्रम सुनिष्को स्वकृतो

grant programme with the programme of the company o selt frombit for qu'à : berbuit egical and cell, senter years चनां होते तनके तनक केन्द्र, अञ्चल और pu soft homelië unt front security is wife,



n seen yeeng kerespitivens स्थातिक विशे पूर्व के। के ध्वतिकारिया बिक्त पुर्वास स्वाम भारत व्याप्त प्रथे समेन को पुस्तको हुए भागान्। रिक्क 'यहाँ स्थाने, वहाँ अन्तरे' सहस्र क्षे कुरान्य और अवस्था निरुद्ध कुराहर gefrer err fight s

महार कोरत पहलींक समुख्या रहीन कोरत पहलींका संपर्धन करे। दुःगते काराक और पुत्रतेका काई पान वालों जुड़का सर्वत पुत्रते को, शुक्ते प्रत्यते के दिला दिला । प्रत्ये काई ऐसे पानेतीने प्रत्य और पत्रिय पत्र कर्म और अस्ति का महाकेवारी वहाँ कृष्यक प्रतान है हिन्ता के अवस्था है है करी है है है है है है है हैं। के अन्तर पानकाव्य कार विद्यार अल्य की पूर्व अन्य का वार विराह और qualit first affendere sager flores i derter कुरका के कहें, कह, पति, अस, की, अंक क्रक पाए अमोर्थाः प्रकार परे प्रमुद्ध तुन्हें है क्रिया में पुरस्कि काम नाम नाम-मोना ngelfte were die geb eraffer find : पहलूने हैं में कह जान सबे र अरको में कार्यक पुन्ताय प्रतान है और जनसन्त प्रता कुराति सम्बद्ध है । की पुन्ने अन्यत्त्व प्रचा manifeste migrate site photo Partic I area क्को करने के पूर्ण-क्की अधिकारणी हो, पर सरको कुछ पड़ी अलक्षणी साथ with with with a finger of a position क्ष प्राप्त हैक । इस विकास कीई अन्यत क्षिपार की पार्ट्य करोंके।

magen und fruding unter व्यक्तिकारी करे केले प्राथमें प्रथमित क्षाको जन्म दिन्हा और गर्मक व्रैक्सा पह much are beliefe which is from the way gegete gie fin habb mitthemelt with केवपूर्वता अस्ते प्रकाशका अन्यत्र प्रत्यानाः रका और उन्हें अविकास भूगाना प्रकृत विकास । क्षेत्रिकारणांचे और प्राच्यात करने कारणा and the trail street fortige malig gu greffen flaver megger meldigisk ringsfore gi set direnten hard, was staden, subsemblich papiliter. और अन्य कर्नुदेश प्रदान करें। सहस्तर उनके त्योमच तेजको देखका प्रसार्थिक हुए। सामासद्यक्रिय 🖰 साथ सद्य मुक्तपर प्रसार शासने उपयन्य भूतिकारे एतः विषय बरहान श्रीपुर्य । दिया । पाञ्चपत-त्रत, पाञ्चपत्रकान, सामिकक क्रतयोग तथा जिरकालम्ब असके अवसन- शतको चर देनेकले प्रसन्नातमा महावेकने की परम पड़ता उन्हें प्रकान की। धनकान् शिक्ष और दिस्तासे दिन्य का तमा निर्म कुमारत पाकर वे प्रपृष्टिम के उठे। इसके बाद प्रश्नविक हो प्रणाय करके हमा जीए प्राप्ताण अवसन्त्रने देखोज महेश्वरते यह वर

प्राचितः । अरवन्य मोले---वेक्केकेसर १ प्रस्ता होडचे । यत्नेक्षर । जनम होइये और पूर्व अपनी परम विका एवं अवस्थितारियी प्रतिक ही किये । स्थापन ! मेरे जो अन्तर्भ शरी-राष्ट्रको है, उनमें बेरी सर्व बाद्य मनी रहपेका वर वीकिये ! लाम ही, अपना शासन, उत्पन्न क्षेत्र और जिल सामीण प्रसाद भरीकिये ।

ऐसा बढ़का प्रशासिक हुए क्रिक्टेस उपमन्त्रने हर्षणकृत्व कार्योक्तम पहेलेकजीका

स्तद्यद जिल्हा ह रुपयन्य ओले—केव्योव ! महायोग !

क्रम्बनियो । programaine !

खनदेव करते हैं—इ**बके ऐसा श**रूनेवर

युनिकर उपक्रयुक्ते इस प्रकार उत्तर दिया । क्रिक्ष केले — क्रिक्स इक्कान्डे १ में तुमपर

रोखा है। इससिये मैंने सुर्थे सन कुछ दे दिया। ब्रह्मवें ! तुम भेरे सुत्र भक्त है: क्लोंकि इस विकास मैंने तुन्हारी परीक्षा ले ली 🛊 । मूच अजर-अवर, द्वासाहित. कहारकी, रेकामी और विका जानसे संस्था होओं । दिवसेंह ! सुमारे बन्धु-बान्धय, कुल तक क्षेत्र सक अक्षय रहेने । मेरे प्रति तुन्हारी थांकि सक्त करी रहेगी । विश्ववर । मैं सुन्हारे आस्त्रको विस्त निकास करोगा । तुम मेरे भास सामन्त्र विवारीणे :

देश्य बहुकर उथमञ्जूको अभीष्ठ थ। दे कडेड़ो सुवेदि समान तेतरकी मनगर। महेकर भाग अपरात्ति हो नवे । इन शेष्ठ परवेश्वरचे इसम सर पावल स्थमभ्यूका इदय प्रस्तानको सिल्ड एका । उन्हें बहुत सुरा बिला और में अवनी जन्महानिती नाताके स्थान्तर करे को । (अध्याय १५)

॥ व्यवस्थितरविशासा पूर्वपाच्य सम्पूर्ण ॥

### वायबीयसंहिता (उत्तरखण्ड)

### अधियोंके पूछनेपर वायुदेवका श्रीकृष्ण और उपमन्युके मिलनका प्रसङ्ग सुनाना, श्रीकृष्णको उपपन्युसे ज्ञानका और धगवान् संकरसे पुत्रका लाभ

सूद उवाच् नमः समसासंस्करनकश्चनव्येतेणे । गौरीकृचतटशन्तकृत्वामक्तित्वयासे ॥

स्त्वी कहते हैं—को समझ संसात-स्त्रके परिप्रमाणमें कारणस्य है तक गौरीके पुगल क्षेत्रोमें सने दुव् केस्टरने जिनका वश्चःत्रक अञ्चल है, ३० जनकत् स्वात्रक्रथ विश्वको नमस्त्रत् है।

हममञ्जूको भगवान् शंकरके कृत्य-प्रसादके प्राप्त होनेका प्रस्तव सुसन्धर मध्याहरूलमें दिश्य नियमके उद्देशको भाषदेव कथा का करके उक्त गये। तब नैधियारण्यनिवासी अन्य व्यक्ति भी 'अब अयुक्त बात पुरानी 🐉 देता निश्चय करके **8**हे और प्रतिदितकी भक्ति अपन प्तातकारिक निस्पकर्म युव करके भनकान् बायुरेवको आचा देश किर अस्कर उनके पास बैठ गये। नियम सभार क्षेत्रेयर जन आकारकामा बायुरेव भूमियोकी सभामें असने सिमें निवित्त ज्ञान आसन्त्यन विराज्यान हो नये—सुरसपूर्वक केंद्र नये, स्था से स्प्रेकनस्थित प्रयासेक प्रापेकस्की श्रीसम्पन्न विभूतिका यन-ही-यन विनान करके इस प्रकार बोले—'मै वन सर्वत और अपराजित महान् देव भगवान् शंकरकी अरण लेका 🐌 जिनकी विपृति इस समस्त बरह्यर जगरके कामें कैसी क्षां है।'

उनकी शुष्ट वाणीको सुनकर वे निकाय कवि भगवान्को विपूर्तिका विकारपूर्वक वर्कर सुननेके किये का उत्तय वक्कर कोले।

व्यक्ति कहा—चाक्रम् । आपने प्रक्रम्य अध्यक्ष्म्य वरित्र सुनाया, विससे यह ज्ञार कुमा कि उन्होंने केवल दूधके लिये स्वस्था करके भी परभेक्षर कियमे सम कुछ या रिका। इसमें बहुलेसे ही सुन रखा है कि अभावास ही नहान् वार्य वार्यवाले सहुदेवनकर भगवान् शीकृष्ण किसी समय सौन्यके बढ़े बाई उपवस्तुने विले से और उनकी बेरवाने पास्तुन्त-जनका अनुसान



करके उन्होंने परच ज्ञान जाल कर विश्वा था; काव्य व्यक्तिका साक्षात् पासुपत-जत अतः आप यह कार्य कि पगवान् करकाव्य । तत्त्वका मुनिने उन्हें उत्तम ज्ञान सीकृष्णने परच ज्ञान वासुकाकात्र किस ज्ञान किला । जरी समजले उत्तम ज्ञाना

प्रकार जान किया । भागुदेश <del>योके कार्यों इच्छाचें</del> अस्वतीर्ण होनेयर यो समासम व्यक्तीयने मानव-पारीरकी निन्दा-सी कस्ते म्बेकलंबहके रिज्ये इसीरकी सुद्धि की की। ये पुत्र-प्राप्तिके विकित तक करवेके लिये उन महायुनिके आक्षमपर गये के, वहाँ बहुत-से सुनि कामन्द्रश्रीच्या दर्जन वह रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णने भी वहाँ जाकर इतका दर्शन विद्या। उनके शने अन्न चलले हरावान विकासी हेरी से । मकास विकृतको अञ्चल था । स्थाधनके नात्व है उनका आयुक्ता थी । हे कराक्कालने प्रस्कित से । पास्त्रीके केंद्रकी भक्ति के अपने विकास्त्रक महाविद्योंने बिटे हुए के अर्थेत विज्वासीके ब्यानमें तत्वर ही पालाभावके केंद्रे है । इन महानेकाची जनमञ्जूका दर्जन करके भीकृत्यन्ये उन्हें नगरमार विकास । उन्हें स्थान क्रमके सम्पूर्ण शरी में तेमान हो अल्ला। श्रीकृत्याने बद्धे आधुरके साथ भूनिकी सीव कार परिकास की। फिर अस्वन्त प्रसामको

साथ भारतका सुका हाम जीव्यार स्थाप स्थाप किया। स्थापना स्थापनानी विधिपूर्णक 'अप्रिरिति भाग' इत्यादि धन्योते सीकृत्यके प्रशिक्षे पंत्रा स्थापना स्थापे

वाहान करनेवाले सम्पूर्ण दिव्य पाशुपत पुनि इन श्रीकृत्यको कारों और धेरकर उनके पास बैठे खने रहते । किर मुलकी आज़ारी वर्षा सरितमान् बीक्रमाने पुत्रके रिप्ते शाया क्रिकारी आराजनाका महेवप पनयें लेका तकाल की। का तकालों संद्रा हो एक क्कीर पश्चाम् कर्वहोस्तील, परम ऐसर्पसाली परमेखा स्थान क्रिके अन्द्रे वृक्षी दिया। श्रीकृत्यने वर रेपेक्ट रेपेक्ट प्रकट हुए सुन्दर अञ्चलके महावेकजीको हाम जोडकार प्रणाम किया और रनकी सुनि भी की । गंगीसहित सामा स्टारिकका स्थान करके श्रीकृष्णने अवने सिन्ने एक एक प्राप्त किया । यह पुत्र लक्काने संतुष्ट किल हुए साहातः सिक्ने श्रीविष्णुक्ये विका था । वृष्टिः मान्य रिक्ने क्ट अध्यत कुत प्रदान किया, इसरिन्ये श्रीकृष्णने कान्यवरी-कुमारका गाम साम्य 🗘 रका । इस प्रकार अधिनयराज्ञानी धीकुणाको महर्षि अस्मयुक्ते ज्ञान-लाम और क्यकान् संकारते पुत्र-त्यम हुश्तः। इस

अधार यह सब जसह मैंने पूरा-पूरा कह

सुजन्म । स्त्रे प्रतिदिन इसे कहता-सुनता या

सुनाता है, बद्ध भारतान् विकासा हान पाका

(अस्ताय १)

अपूर्णिक साथ आयरिका होता है।

क्यमन्द्रकारा श्रीकृष्णको पाञ्चपत ज्ञानका उपदेश

क्यमण्युद्धारा आकृष्णका पाञ्चपत झानका वपद्धा ऋषियोंने पूज—क्ष्म्मक झान क्या औकृष्णने अवस्थाने क्या अक्षार अव क्या है ? भगवान् दिख पञ्चपति कैये हैं ? और या ? वायुदेव ! आप सामात् संकारके अनावास हो महत्त् कर्य करनेवाके चणवान् स्वयम है, इसकिये वे सम करों बताहवे। बीचो लोकोचे अलक्के सम्बन्ध कृत्य कोई क्ष्म इन बातोको कतको समर्थ गा। है। शहरी काले हैं—**क पदर्शियोग्डे या** र्वतः सुरक्तः समुद्रिको काचान् संकरका क्लक बार्क इस अवहर कर केंद्र आकर

Barrier 1 कपूरंग येश—व्यक्तिये । पूर्वकारणे बीकुम्बरमाधारी प्राचार, विन्तुने अस्ते आस्तापर केंग्रे पूर न्यूनि ज्यानपुत्रे ज्यो प्रमाण परनोर नामपूर्वक मेरे उस विकास श्रीपृत्रको सम्- सम्बद्धाः । महारोक्तांचे केवी चार्करीको निगर दिन्त पासुका प्राप्त तथा अधनी नामूर्ण विश्वविका श्रमेश दिला था, में अमेनके सुराता साहता है। बहारेक्सी बहुत्तीर केले हुए ? वर्ष्ट्र स्टेन कांग्रामी है ? वे पह किन व्यक्तीन कीने करें है और दिए फिल जनार रुपने पुरू

Miller Shaperik bir bilan Albert शीमात् अपरापुरे न्यूरोशस्य समा देवी पार्थक्षिको जनाम सामोह जनीह उपनि अञ्चलक कार केल अस्तर अस्तर किया ।

動象

इक्ष्मच् गेले—क्ष्मीक्षा ! ज्ञानीचे रेक्ट स्वयत्त्र्यंत्र से ची शंकालेंक प्रकृतिकों सरावार आर्थ है, वे राध-के-सब भगवान् दिवके यह कामाने है और उनके पति होनेके प्राप्त वेतीयर कियाओं महायोग अवह पत्र है। ये पहायोग क्रमी महालेखे कर और गाम आहि पानोंसे जीको है और परिल्युक्त उनके क्षा असराधिक क्षेत्रेयर के सार्थ की उन्हें उन पहरोंने पुरा करने हैं। को चौजीर क्या है, में नामके कार्य को गुल है। से ही निका महाराते हैं, जीवों (पश्चमी) को चीवने-

कारे का है है। इन कार्रेश्वर जाती नेवार बरिट्रक्षेत सवस प्रदुशोको बरिस्कर

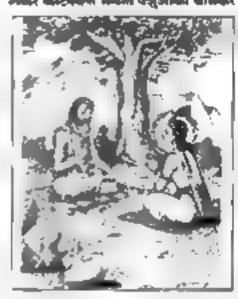

महेला बहुतार हैय उनसे अवना करने करते है। इर कोक्स्पर्य हो आरक्षरे अपनि पुरुषेत्रिका पुरिक्षको जन्म वेती है। पुरिक् अर्थ्ववारको प्रकट काली है तक अर्थकार कारणांकाको केलाविकेच विभावती असारते न्यक्य प्रक्रियो और योग समामाओको क्रमक करका है। श्रमकार्य भी उन्हों महेकरके कार प्रत्यको हेरित हो सन्दर्भ गी सहाधारोको उत्पन्न करती है । मे सम प्रकाशन दिल्लाकी अञ्चलके अञ्चलके लेकार कुलावर्णका रेक्टबर्गरवर्धिक दिल्वे रेक्टबरी बाँड करते हैं. वृद्धि कर्त्वकार शिक्षण करती है और अक्रेड्स अस्तिमान् कारत है। फिरा चेरता है और यह संबद्ध-निवास करना है, करना जारे प्राथिता पुषक् पुषक् जब आहे विकारीको बहुन काली है। वे बहुरोहर्जने अब्रुक्तकारको बेटकर १०४मे ही किंपपोधने

= बॉव्य केन्य्स्य + 

मान्य करती है। कह अर्थर कर्वेन्डियाँ जनस्था अरुध अर्थकारी है। अक्षापी क्यारमती है और ज़िलादी प्रकार अपने दिलादी हो अदालो संभूजी जात्वादी वृद्धि रिप्ये नियम कर्ज ही करती है, कारा कुछ करते हैं तका अपनी अन्य मर्जियोद्धार परतन

भगवान् संकरकी गुरुतः आक्रका सरसङ्घनः पानन्, कर्मन् और संदार की काले हैं। करना असम्बन्ध है। परवेश्वर जिल्लेक विकास प्रस्तवन्तु हा भी तीन प्रत्योगे मास्त्रको हो आकारक सर्वकार्य होन्छर सबस प्रारंतनीको अवकास प्रदान करना है, मायुराम प्राप्त आहे, व्यवनेक्ट्रेक्टर कतुर-भीतरके सन्दर्भ अन्तर्भ सरक शास्ता है। आधिरतना देवसाओंके विके प्रक और मामाधीयी मिलरोके मिले काम महेवाता है। साथ ही क्युओर्ट रिजे पाय आदिका भी कार्च करना है। जल सकते

स्था प्राप्त विदेश रकते है । विकास अवस्था सम्पूर्ण देवलाओंक निर्मे अस्तकृतीय है। असेने प्रेरीन क्रेक्टर देवरान इन्द्र नेजनाओंका कारण, देखीका दयन और मीनो लोकीका लंशकक करने हैं । बन्धके रूप जन्मको पाल और प्रेरक्रमका कार्ग सेवाधने 👢 साथ 🛊

राजनीय प्राणियोको अध्ये वाशोहारा स्रीव तेने हैं। चनके मानी बक्षतात कुनेर प्राणियोको उनके पुरुषके अनुस्थ सङ् धन देते हैं और उत्तन मुद्धिमाले मुख्योको सम्बक्तिके साथ ज्ञान भी प्रयान करते हैं।

ईशर असाध् पुरुषोका निवह करते है तना शेष जिल्ला है अस्तारो अपने कराकक पुश्रीको ध्यस्य करते है। उन क्रेक्को

मीवृद्धीकी नामश्री केंद्रपूर्णि कहा नवा है, जो

नहीं । कब्द आदि जाने जाने हैं और नोरक्ष - और संकृतक शर्म भी करते हैं । मगमान् शाबि कर्ने किये करे हैं। इन स्थलें निर्म निव्यु अपनी तिनिय मूर्तियोद्धार निवासः

> नियक हो समार्थ जनाया संहार, सहि और रहा कर्ता है। करा समझे अपन करका है। यही प्रधानके सुष्टि करता है सक्षा व्यक्ति विश्ववद्य कारण कारण है। यह समि बह व्यानकारकारी आहारों हेरिन होतार ही करना है। जनवार कुर्व अवस्थित आहतते असमे क्षेत्र अस्त्रेक्षण कान्युका पालन क्षेत्रो,

जीवन केव है और पूजी जन्मूर्ण जन्मूर्क और स्वयं ही आकार्य के का सरकार बरकते है। क्यानुबार क्रियम् प्राप्तन बानवार क्री क्याचा औषवियोका क्षेत्रम और ज्ञारिक्योको अस्त्रातित काते 🖫 लाग ही देवनाओको अवनी अवस्ति कामाओका पान करने केरे है। अस्तिहरू, बस्त, हह, अन्ति-रिक्षमार, मण्डाराम, आमारहासारी

मानि, निद्धा, नानानि, मनुष्य, भूग, यहा,

अवनी विज्ञानीपुरात भृष्टिके र्वको आदेश हेरे

वती, कीट असीट, स्वाचन प्राप्त, नदियाँ, समुद्ध, वर्षन, बन, सरोबर, अहाँशहित बेट, सम्बद्ध क्या, वैशिकालीय और यह आहे. कारणांत्रके लेका शिक्षणयंत्र भवत, उनके अभिनति, आरोरम प्रदान्द, इनके आकरण, कांकान, पूर और प्रतिका, दिवन विदेशार्गे, जन्म आहि कालके चित्र-

भिन्न भेद नथा जो चुक भी इस बगर्जे देखा और सुक कता है, यह सम भगवान्

#46+ mbg gabage 15 combgregge 17 cappengen t de tac discipat de 10 abbet 12 dat 12 dat 12 dat 12 dat 12 dat 14 इंकरकी आज़ाके करूरे ही दिका दृश्य है। इक्कर, जड़क अवना यह और जैतन--उनकी आफ़के ही भरमने कहाँ पृथ्वी, पर्नात, अवकी दिवति है। मेर, समूर, नदसराम, इन्ह्रवि केला. (अव्यक्ति ५)

## भगवान् शिवकी ब्रह्मा आदि पञ्चमृतियों, ईशानदि ब्रह्ममृतियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि अष्टपूर्तियोका परिषय

और उनकी सर्वस्थायकताका वर्णन

परमात्रम शिक्की कृतियोसे वह सन्पूर्ण करायर कराव केंद्र जन्म काल ब्याह है, ब्य स्त्यो : प्रदान, विच्यु, वड, मोदरूप समा अवृत्तिक — ये इन कालेक्ट्रकी क्षेत्र जुलियाँ सालकी व्यक्तिके, जिसके का क्रमानं किया विकारको अप बुभा है। इनके विका और भी जनके पाँच पारीर हैं, जिन्हें पक्र-इस्क (भाग) पाहते हैं। इस सम्प्रती कोई भी देखी बला अही है, जो उन पुर्तिकोने ब्यान भ हो । हंताम, युक्त, अयोर, मानवेप और सद्योगल — ये न्यारेक्योको विकास प्रीय इस्त्रभूतियाँ है। इनमें को ईसाय क्रमक इनमी आदि शेवतम मूर्ति है, यह प्रकारिके सारताल भीका क्षेत्रकार काल करके दिका 🕯 । जुलिकान् प्रभु दिश्वाकी जो गरपुराव जायकः मूर्ति है, यह मुगोके आध्ययन योग्य अल्बन्स (प्रकृति) से अधिक्रित है। विनायान्त्रका महिन्द्रकारे को अल्पन पुरिस अधोर नामक यूर्ति है, वह धर्म असीट्र अस्त अङ्गेरेरे सुक्त बुद्धितत्त्वको अन्त्र। अध्यक्तन समाती है। विभाग नाम्हेलकी समावेश पूर्तिको अस्मान<del>केना</del> विद्यान्

पुरुष अभित-सेजको दिखकी रखीरका

रुक्त करते हैं—श्रीकृष्य 1 मोहरू

मुसिक्ते संबर्धानिक वाणी, शब्द और कारका अस्ताहरू स्वाही स्वाहिती वानते 🖫 । क्राजोंके अर्थक्रको विक्र समस्य विद्वार्थिक प्रोक्षरके नव्यक्त नामक विकासी स्वता. इत्थ, कार्व और वायु-अध्यक्त कार्यो समझा 🖟 । प्रजीवी पूर्णि शिलाको आकोर माणक कृतिको मेव, कैर, साथ और अधि-तरकार्ध अधिकारी जाती है। भगवान विकरे धरकोषे अनुसन रक्षणेयाले पद्मचा पुराव इनकी जाकदेव नामक कृतिको रसना, प्रस्तु, रहर और जरूकसाकी स्थापियी समझसे हैं रूपा श्रद्धोजात नामक मूर्तिको से भ्राफेन्ट्रिय, काल, क्य और पृष्टी-सम्बद्धी अधिद्वार्ती काले 🛊 । महारेवजीवते ये परिशे मूर्तियाँ अवस्थानको एकमा हेट्ट है । कल्यामाकानी पुलानेको इनकी प्रका ही प्रत्युनिक क्याना करनी काक्रिये । उन देव्याधिरेक महादेवजीकी जो आव प्रतिको है, तत्त्वरूप ही यह जगन है। उन आढ़ मूर्तियोमें यह क्रिश्च उसी प्रकार ओन्त्रप्रोत्त प्रकारने विवास है, जैसे रक्तानें अपनेत मिरोने होते हैं। अङ्गारको अधिक्रको क्याने 🛊 । बुद्धिकन् शर्व, मज, मा, उप, भीम, पशुपति,

ईतान तथा महादेव--- वे शिक्की किरवात

जनक पृत्रिको मनको आविद्यामी कहते हैं।

विद्वान् पुराय जनवान् दिवस्ती ईसान नामक

< र्तीक्षा क्रिक्का » ----

We Y श्रद पूर्तियाँ हैं। महेक्सकी क्रम कर्व आदि । आठ यूर्तियोसे कमकः मृनि, बल, अहै। बाबु, क्षेत्रज्ञ, सूर्व और प्रमुख अभिक्षित होते हैं। उनकी मुक्कीसकी बुर्लि सम्पूर्ण भारत्वर जगतको धारक कसी है। अवके अधिद्वामाका नाम प्रार्थ है। इसलिये मह शिक्की 'संस्थीं' पूर्ति कहानाती है। पही शासका निर्मंप है। उनकी सलयकी पृत्ति समस्य जगतके रिन्ने जीवनक्रकिनी है। जन परमाना 'पवकी पूर्वि है, इसकिये इसे 'पापी' कहते हैं। क्रियमी नेकेनकी मुजयूर्ति विक्रके बाहर-कोनर काहा क्रेकर किता है। उस संरक्ष्यको मुसिका नाम नक है, इसमिये कह 'रीडी' कहालाई है।

धगनाम् किय बायुक्तको नावं गर्ततकील क्षेते और इस जगलको गरिस्टीन्द क्याने हैं । साम 🛍 में इसका भरण-संचय भी करते 🐉 बाबू धनवान् अस्को यूर्ति है; इसकिये साध् युक्त हुने 'औपी' काले हैं। चलका बीवकी आवरावा अधिकार पूर्वि सम्बद्धे अध्यक्षा होने-बाली, सर्वकाविके क्या भूतरायुक्तकारी भेदिका है । यह चीम नामसे हमिन्द्र है ( अस: इसे 'भेषी' वृत्ति भी करते हैं) । सन्दर्श नेत्रोचे निवास कानेकाची तथा सम्पूर्ण आस्माओंकी अभिक्रात देखप्रतिके 'पर्युपति' मूर्नि समझन्त काक्रिये । कह पश्चोके प्राप्तका उन्नेद कालेकारी है। महेन्द्रस्की जो 'ड्रेंसर' करक पूर्व है. नहीं

अस्तराना होती है. इसी अस्तर सम्बन्ध जन्मकृति प्रमानामे नगवान् प्रकार प्रमान क्षेत्रे है। पहि जिल्हा की देवभारीको दक्क विका जाना है से असके द्वारा अञ्चलीयारी शिक्का है अस्ति किया जाता है, इसमें संक्रम नहीं है। आह भूमियोंके क्रमने समूर्ण निकारो जाहा काचा रिवार इस प्रगानान क्रियंकर तथ एक प्रकारने मध्य असे: क्वोकि क्वोब सक्के पाव कारण है। (अव्यक्ति ३)

दिवाकर (सूर्व) नाम शारण करके सम्पूर्ण

मन्त्रको प्रकारित करती हुई आकाशमें

बिक्सी है। जिनको किस्मोंमें अमृह परा है

और जो सन्दर्भ किश्ववदे जन अवसमे

मान्याचित काले 📗 वे बन्धदेव धगनान्।

रिकारेर प्राप्तेत नारक विका है; अतः उसे

'ब्युक्तेम' बुर्ति बढ़ते हैं। बढ़ जो आहबी

पनि है, वह बरवामा शिवका सकात सका

है तक अन्य तक पूर्तियोधे प्रशासक है। प्रभाविको कह सम्पूर्ण विद्या हिरमका ही है।

क्रेसे कुळ्यी कड़ सींचनेले उसकी शासाएँ

🚌 केमी है, जरी प्रकार बगवान गियकी

कुलाके अनेक संस्था-भूतका मुख्या मोवण

होता 🛊 । प्रशासिक सम्बद्धी आध्यस दान देवा,

राजका अनुबद्ध करना और सकता उपकार

करना — व्य विकास अग्रमधन बाजा गया

है। मैंने इस सम्मूजें अपने पुत्र-मैंस आदिके

क्रमा रहनेसे विक-विकास आविको

# क्रिव और क्षिवाकी विपृतियोका वर्णन

श्रीकृष्णने पुर्शः चनावन् ! अस्तितः है, वह सवा मैंने सूना ! अन्य मुझे कह न्याननेवती इन्हर है कि परमेश्वरी दिखा और तेजसी भगवान विकासी वर्तियोने इस सम्पूर्ण जगरूको जिस इक्कर व्याहा कर रहता । परमेशा दिख्या कथाई लाह्य क्या है, उन

अन्तर स्थात कर रहत है। ज्ञान् ने<del>हे नेववीनवर</del> ! वे विस्ता और क्रिक्के बीसन्त्र ऐक्किका और का क्षेत्रीके कथार्थ मालवक संक्षेत्रके कर्मक क्रारिक । विकास्त्रकांक इस विकास वर्णन यो परमान किया भी नहीं कर समझे। रतकात महाकेती पार्वती प्रतिक है और महारेक्टी प्रशिक्षकः। इन केन्द्रेकी विद्युविका सेवान्य 🛔 का सन्दर्भ परांकर प्रमानके कार्यर विका है। अहाँ पांत्रई क्या प्राप्तकार है और कोई क्यू केवनकर है है **बे**नो जनकः सुद्धः असुद्ध क्या वर और क्षार करे गर्ने है। यो विकास कार्यकारको साथ संस्था है संस्थाने प्रतास रहा है, जारे असुद्ध और असर प्रदा नवा है। काने किए के सकत कथाले कुछ है, क पर और बुद्ध कहा नवा है। अपर और धर Paglantina 2, part proper from और दिवास समिता है। दिया और शिक्क हो पराने यह किए है : निक्क पक्रमें क्रिया और रिज नहीं है। यह मन्त्र रिज अर्थेर दिस्माके कान्यको है, प्रस्करिके के केनी इसके ईश्वर का क्रिकेश करे गये हैं। जैसे किया है बेली किया देवी हैं, क्या केली किया देवी है, बैसे ही डिम्म है। विश्व संबद्ध प्रमान और क्लाकी कोट्नीमें कोई अन्तर नहीं है, क्यों अकार दिला और दिलाने कोई अन्तर न सन्तरे । जैसे चन्द्रिकाके विना ने अनुस्त

क्षेत्रोने सी और पुरस्कार इस सम्बद्धी किया सुरक्षेत्रिय नहीं होते जाते प्रकार किया विकास क्षेत्रिक की स्वतिकोद विकास सुक्रोरिक पढ़ी क्रेते । सैके ने सुब्रीय सुरक्षे प्रथमें दिया नहीं रहते और प्रमा भी उन सुबीकके जिल नहीं रहती, निरम्तर इनके कारण ही रहती है, उसी जन्मर शरीत और वर्गिकारम्ब्ये साह एक-सूत्रोपी अवेदा होती है। न से फिल्फे किस इसि स mant f aft a mfiete fore feur" t विकास प्रशासिक करा देखारिकोको क्रेफ और फोक्स देश्ये समर्थ होते हैं, यह आदि अधिकेष विश्वकी प्रशासिक विश्वकी ही अल्पिक है। अन्ते पूर्ण वही सक्तियों क्रांत्रिक करवाला दिल्लांद्र अञ्चल दन-का कार्वरिकट मुख्येके कारण कार्क सरकारियो कहते हैं। यह एकमात्र विश्वनी कराकरिक सुधिकार्विकी है। वही विकासी इन्हरते विध्यानपूर्वक नाम ल्यानके विश्वकी रक्ता कार्यो है। यह स्रोक कुरमकृति, सावा और विभूगा—सीम प्रकारकी बनावी नकी है, जह प्रतिक्विको दिवाने ही इस क्षणका विकास विकास है। व्यवहार नेवर्के श्राविकोचिक क्या-चे, स्वी, इसार पूर्व ब्यूलंड्यक नेद हो जाने है।

रिक्रमधी इच्छाने परावर्तिक विक-क्लाफे साथ इक्ट्राको प्राप्त होती है। स्थाने करणे आदिने क्यो प्रकार स्ट्रीका अब्दर्भाव केला है, जैसे रिलसे रोलका। उक्ताना व्यक्तिमानो विक्रमें क्रियानची

पश्चे न प्राप्त भाषेत प्रकार्य प्राप्तिकका निकार नहीं विकासकोशी तक एकाम विकासिकः ॥ प्रकार के किया पहुंचानुरेश न निकारी।प्रकार थे भानुता है। सुराई रहुनास्ता।। पूर्व पहारक्षेत्रक प्रतिकारिकाची: विश्वक । व रिलेन विक प्रतिन्ने प्रश्नक च विक विवेद । (B) \* \* \* \* \* \* \* \* \* (1) -- (2)

• व्यक्तिक केन्द्रप्रस्था । प्राणित प्रस्ताद होती है । असमेंद्र निर्माण होनेका कारकार कारकर जानकारी सुद्धि भारती है. हेला विज्ञ प्राचीका निक्षण है। आन, किया आविकारको पहले करबी उनके हुई । निर और प्रका—अवने क्रा तीन क्रांतानीक्रत नाहते विकास प्राथमा हुआ और विकास स्रोककर हेवर कहा समूर्व निकास नकत्र सद्धिक देवकर । इन सद्धिकाली महिद्या प्रकट हर और च्हेक्स्मे युद्ध निका । यह क्रमोद्र विकास होतो हैं । यह इस प्रकार हो और क्षा क्षा प्रकार न हो —हमा तरह अल्पेंका करणीकी इंक्रोर है। इस जनवर विकासकारी महेवासे जारीक्षी कावक सरिव्यय विकास करनेकारी कोश्वरकी प्रकासनीत प्राह्मांच इक्त, यो वर्गी (अक्षारों) के foot है। अपनी जो सन्तर्गित है, पन कार्य विकासको जह होती है और मानुवार बुद्धिकार क्षेत्रार कार्य, कारण, कारण और माहरकारी है। अनुसन्तर अस्तरान्त्र सम्बन्धको प्रयोक्तरका जीवा-होता विश्वय काली है: प्रथम विकास को कियानकी है, यह कार्य कार, निवति, कार्य और विद्याली कृषि की । कल्को क्यू गळ पुन्न हुए। किर र्वकारमध्ये केवर अवने इक और मानाने है रियुक्तिका अन्यक अनुनि िश्वाको अनुसार कार्यका समूर्व समाजी क्षान्त्रको बाल्यक कर केर्र है । इस जनार हो। का विकासका अवस्था सेचे पुरु प्रेसन्-प्रथम् जनसः हर् । सन्दे नाम हे— वीची प्रशिक्षिते व्यवस्था व्यवस्थ होता है। प्रकार-वर्णकारी को शरीत है, यह कंदा, रखे और तक; प्रेंग्से का समूर्य जन्म वराज्योको हेरिन होता हो प्राप्त जनस्की बारत है। गुलोचे और होनेका इसके गुलेक क्षक्रि करानी है। इस तस्य प्रतिस्थिते मानक ग्रेप पुरिची प्रचल हो। स्थल हो 'सहर' आर्थ राजीक साम्याः प्राप्तात नंबोरको दिवा प्रतिकान बहुतको है। प्रति और व्यक्तिसम्बद्धे प्रकार क्षेत्रिके कारण का हुआ । अनुष्ये विकास आक्रमें अनुसार applicate spring flower states girl by the करन् प्रत्य और केन कहा नक है। जैसे atory with Rebuy warmfrish क्रमा-दिनाके किया प्राचन राज्य नहीं होता, करी प्रकार कर और स्थानीके विका हुए अधिक्रित है। सरीतन्त्रको भेगूने सरीको बहुत हो भेद कहे रहते हैं । उत्तर और मुक्ताके बराबर जनस्वी क्रमीर नहीं होती। सी बैद्दी उन्हें अनेद कर जाने कहीते। और पूजाने जन्म हुआ गणन् की और एकाक्य 🗗 🐮 🚾 🖼 और पुरस्कारी क्राइची पानित मेंडी, निरम्पुन्नी केन्द्राची, Bright &, aus: ub afte quick arfletter अक्टूबर प्रकार और इच्छा स्थान है। इस्ते प्रतिकारम् युक्तमा सिम् से **ब्रह्मानी है। यहाँ जहाँ कहा कहनेने जन** 

हरूम—दिको किश्व वाह्य जन्म है, यह उसी परमान्य को नने है और परिवर्गनमें विका अकार अन्यानस्थाने व्याह्य है, जैसे अपीर उनकी परावर्गन (किया नवादिन को राने हैं अन्यासम्बद्धाः अन्यः अन्यार्ग अकार और दिवा मंत्रीकाची। विकासी महेचा जन्मकार जनम् क्रिकाम है। यह परावर्गन आकार व्यक्ति और दिवा काम काम्यानी परावर्गन क्रिकाम काम काम नवी है। इस है। मरवेक्ट विका कुमा है और परनेक्टर

दिला अनुसीर । ब्योचा दिला स्टू है और

सम्बद्ध पर परावर्गिक ईप्रस्की इंप्यानेक अनुसार

· materialism · 

Sec.

धानवान् इंद्या ही संस्तानोंद्र कारे पूजन हैं और

क्रमणी पहल्ला विकारिकी प्रारंगी । विशेषक अधि है और समझाह क्रमा अवस्तुता । देश विक्यु है और अस्त्री देश्या एक्सी । जन - कारकार दिख कारका है और महेबसे उत्तर सुद्धिकर्ता दिल्य प्रकृत कालको है, अब अन्तरी - देवकान अदिनि । कालकान किय वसिद्ध है विकारके अञ्चलको क्ष्मां है। जनकान् दिला और सरकाद केवी पार्वती असलानी । भारतार है और जनवारी निवार प्रभार कारणकार किया गरेन्द्र है और निरित्तन-जन्मिके कार क्याँ । व्यानेकार्य साथि है और क्लारे अञ्चलिते क्या स्वयः। मनवार क्रिकेशन का है और विशेषकारिको कर मनदेश्या । मनवान् इंग्यर निर्माति है और क्रवंति वेर्वहरि । सन्त्राम् व्या नवन्तं है और पार्थकी पार्थकी । प्राप्तकेशन विकास पार्थ है और परवेती बल्युजिया। विस्य पक्ष है और क्रावेती क्राह्मि । चन्त्राचंद्रोत्तर वित्त सन्द्रमा है और व्यापनाथ जन वेतिकी। वरवेता रित्य ईर्मन है और परनेवरी रित्य क्रममे पन्नी । मानसम्ब अन्यसम्बद्धे करकारको करक कारोकारे परकार प्रकार अञ्च है और क्षांकी कारणा दिल्ला अन्यतः । वजन्यत्त्र Now recorded it aim and कारकारमञ्जूषिया है। विकास कुराय गान क्रूपार है, ऐसे कारवाजुन प्रमुख्त मानने सार्वाण प्राप्त ही है और दिल्लीका का उत्तरका है। बाक्षण नक्षरेय दक्ष हैं और क्लेक्टी कार्यती प्रभूति । अनुसार पूर्व गर्म है और भक्तरीको हो निकृत् कुल आकृति पक्तो 🛊 । ज्यानेकारी कृत् है और पत्नेती रूपती । भगवान् गरं गरीचि है और विश्वकारका क्राम्पीतः। पराचान् अञ्चलका अधीरतः है और साधान, जन स्पृति । सामानीत पुराना है और वार्वती जीने । किन्द्रशासक दिन्य कुन्छ है और व्यक्ति हो उनकी रिव्य है। महर्गिकांसी मिल क्या को जो है और क्रमारी विका कार्यती संग्रीत । भागमान् विका

कोक्स दिना है सन्दर्भ किया । अनः सनी ची-एक प्रदीको सिप्रस्थि है। भागकान् क्रिय विश्वयो है और वरवेश्वयो प्राथ विकास । जो साथ सुननेते आला है वह स्था प्रमानक प्राप्त है और ओला साहस्तर धनमान् प्रंत्रात है। जिसके निकामें उस क विकास होती है, का नवल बन्तमकृत्यका का प्रकारकारक किया कर्त गारक कारी है तथा पूर्णकारण को पुरस्त है, यह पर्सन mader frame frame & &: नक्षाकृतन्त्र अस्त हो प्राप्त कर्मार्थनेका कर्म करना करनी है और हुए युक्तके कनने वर्गामकान्त्रेतिन जनकान् विकास हो सम कुछ देखते हैं । अन्यून्तं राजनी गांकि स्थानेती ी और प्रस्त नामक अनुसारम् करनेवानि म्यून्स्य बहुदेव है। केलबहु पर्यात है उर्वर द्विकाल क्रियमोजी दिल है। वेबी कोको एक परस्य क्याओका स्थान कारण काली है और निवास्त मोधन ब्रह्मांक इन प्रकृतिके मन्स (सर्वन क्रानेकांत्रे हैं) । अवकाराओ कार्वनी क्रीक्राय (प्राप्ते केन्द्र) क्याजीका सक्त भारत करनी है और दिल्ल-स्तिनोचन परावान् म्बर्गिय ही वर मानुवनिष्ठ सामा है। कार्यक्रांशासी प्रकार विकास समूर्य क्रारिक्कोंके प्राप्त है और एकके प्राप्तीकी विवासि जनसर्वतानी पाना पार्वती है। विक्रान्त्रक प्रमुखीनकी प्राचनकार

क्वांक्रीदेवी जब क्षेत्रका स्वरूप सारण काली

🗓 तक बारको भी कार मन्त्राम् पहासार 💎 औप्रमा । अस्य भी सुन्हरे समझ क्षेत्रहरूको रिक्त क्षेत्रे हैं। कुल्करी प्रमुखेनको दिन है से प्रमुख्यांन क्रिक कर्तती पति । करुवाणकारी महादेवाकी अञ्चलक 🕏 और प्रोक्तरिका पार्वती पुक्तिनी । प्रकार महेश्वर समूद्र है से निरीतमा-कन्या विस्ता इराजी सर्वामि है। युवनायम न्यादेव इक्क है, तो क्रिकेक्टरविका करा करना कैस्पनेकारके कार है। परावश् क्षेत्रराज्यक महर्गेक अञ्चलं पुरित्सकृष्णकारे ताचे धारण वाले हैं और महारेष-य-नेरामा देशी विका सारा भौतिकृत्वर व्याप करती है। विकासकर् विका स्थान सम्बन्धाः का धारण माली 🖡 और वालेन्द्रशेवार क्रिय राजुर्ज अर्थका । विका-निवर प्रकारीको जो-को प्रतिक कार्ड गयी है, यह यह सामित के विकेशनी देवी क्षिम 🕯 और ना-ना साथ पार्च सामाना न्योबार है। यो सन्यने को है, यो पश्चिम है, जो पुरुषस्य है तथा जो प्रमुख्यान है, उस-उस परमुको नक्तमान महान्या।सेने इन्हें केने फिल-क्वरिके रेको विकासके प्राप्त रही प्रशास 🚯

र्वते जस्मे हुए क्षेत्रकारी वित्तत समूचे चरको जन्मदिन करणी है, जरी जन्मर क्षिक-कार्यनीया ही यह नेज व्यक्त होका सम्बर्भ जनसम्बर्ध जनसम्बर्ध र स्वा है। हे क्षेत्रों विका और दिन्ह सर्वकर है, सकक बाल्याया करनेकाले हैं; कात: राज ही इन बोजोब्स पुरुष, महार एवं कियान भारता पातिले ।

अवनी वृद्धिके अनुसार परमेशन दिन्या और रित्यके नवार्थ सम्बद्धाः धर्मन वित्या है. पांच उपलब्धिक गाँ। अर्थात् इस वर्णभारे यह नहीं पहल सेन्स बाईको कि इन दोनोंके बकार्य क्लाका पूर्वतः कर्वतः हो नवाः क्वेंकि इन्हें सरकारी इतना (सैना) न्हीं है। को सलका महत्त्वारोके की अकती सीमाहे को है, परवेश्वर दिया और रिकाले का प्रकार्य स्वयंप्यका पर्यंत्र केसे किया जा स्थालक है। जिल्होंने अध्ये फिल्कों प्रहेक्टक कार्याने आर्थित भार दिका है तथा जो उनके अन्य पक्त हैं, उनके दी भगने के आने हैं और ज्योगी परिक्रो अल्बन्द होते हैं। कुरगोको सुद्रीकृति से असम्बद्ध नहीं स्रेति । यहाँ मेंने दिला विश्वविद्या पर्यंत विकास है, यह मानुस्त है, इस्तरिको अवश कारी गयी है। क्रमो क्रिक के अञ्चलक एवं पर विश्वति है, बाद पुद्धा है । उनके पुद्धा गहरूको जाननेकारे पुरूष ही उन्हें कामते हैं। परमेश्वराकी सह अव्यापुरत परा विश्वात ग्रह है, महारी गण और प्रमेशकोशकोश पान्ती सीट असरी है। परनेपारको नही जिल्ही पहाँ परम धाम है, क्की बार्ग परमानी है और बड़ी बड़ी करमञ्जूषा है।" को असमे श्राम और इन्हिकोचर विश्वास का चुके हैं, से कोनीसन ही क्रमे क्रमेश्वर प्रमान करते हैं। तिका और क्रिक्की पर विचलि संस्थानकी विश्वपा वर्गके अल्पेसे मृत्युके अधीन हुए मानचेति क्रिके संबोधनी अंग्रेपीय है। इसे जाननेवास

<sup>-</sup> वर्ष वाचे विवर्धने १५५४ चेर्न्स्टि सह र सम्बद्धाः वर वेच विवर्धः परनेवर्धे । क्षीत कर्म क्षम नीत पत्त नाँव वर्षीय पत्त पत्ना रिकृति पतिहरूत ।

<sup>(</sup>the series series the acceptance)

पुरुष विकास की काशीन की होता। यो इस परा और अस्य विश्वतिको रॉब्ड-डीक कान रेवत है, यह अधन विश्वविको लॉकका थरा विश्वतिका अनुकल करने सन्तरा है।

श्रीकृत्य । यह मुख्ये वरकारक दिला और पार्वतीके राजार्थ रक्ताका गोपनीय होनेवर भी कर्मन किया गया है; क्वेडीट सुक मनवान् दिलकी भ्रतिकंड केन्द्र हो। यो शिल्प न ही, ज़िलके उन्तरका न हो और भक्त भी य हो, देने लोगोंको कभी हिल-मार्जनीको इस नियुक्तिका उन्हेल को देख कारिये । का बेवारी साहत है । उसा: अस्तरन

करणायम् औद्यान ! इत वृत्तरीको इतका उन्हेंड न हेना । जो तुन्हारे सैसे योग्य पुल्ल हो, उन्होंसे कहना; अन्यका औन ही कृता । जो भीतरहे क्षीत, शिवका मतः और विकासी है, यह बंधि हराका सीर्तन करे के अकेवरिक्रम फायका भागी होता है। वर्ष पहलेके जनम जनकाल कर्नेक्षण अवन कर करनारे प्राप्तिये कथा यह जान, वे भी कारका साधनका अञ्चास करना व्यक्तिये । देशम कारनेवाले पुरुषके रिज्ये पहर्त कुछ को कुर्गभ नहीं है।

(Married Y.)

### परमेश्वर तिरुक्ते यक्षार्थ जनसम्बद्ध विशेषण तथा जनकी करणये जानेसे जीवके सम्पालका कवन

क्ष्यरम् अस्ते है—अनुस्थान । यह स्थानी काले है। प्राणे शिक्षा केवना है और कराका मान्यु देवाचित्र महादेवजीका संस्था है। परंतु पतु (मीम) धर्मी पाससे क्षेत्र क्षेत्रक कारण जनस्को इस अवसे सही पान्ते। व्यक्तिमा का परवेक्ट क्रिक्ट निर्विकार परम सरकारे न जन्मेके कारण का एकका है अनेक क्योंने क्यांन करते है—कोई का परमानको अन्त प्रकृतन मानो हैं, चोर्स पराव्यक्त बनावे हैं और योगं अभी-जनसे रहित क्यार व्यक्ति-सारत पाने हैं। यह सहाक, हरिया, अन्त्रःकारण सका प्रत्यात विकासका जाड सरकारे अकर कहा बहुत गया है । इसके जिल सम्बद्धि चैतन्त्रका नाम करावा है। बहुत् और न्यापक होनेके कारण अने प्रश्न करते हैं। प्रणी ! केट्रे एवं प्रदूषशीके अधिवारि करवात परवासा दिल्लो से पर और अपन से सन र्थे । यक लोग मोहर शिलको Raselbas-

अधिका अधेनक । यह विकासिकारूम विक बन्धपुर जनवान् विश्वका का ही है, इसमें संक्षेत्र नहीं है; क्योंकि क्रिक प्रमोत क्याने हैं। क्रान्ति, निवा नका पराविका वा परन तरह— ये दिल्लके तीन उत्पन्न साथ अने गर्वे है। पठवंकि विकास जो अनेक जनतकी अवस्था भारताई है, उन्हें भारत करते है। कुर्वार्थ बहरूकर का प्राप्तकार काम विद्या है तथा को जिल्लाकारील काम जान है, उसे करम नक करने हैं। काम तक ही राज है, इससे कियरीत असन्य कका राजा है। संस् और अन्तरम् क्षेत्रोका यति क्षेत्रेके कारण दिला सकारपति कहरमते हैं। अन्य बहर्वियोंने क्षर, अक्षर और इन क्षेत्रोंसे क्षेत्र गरम तत्सका अभिवादन मिल्या है। सम्पूर्ण कुत कर है और जीवाला अक्षा अक्षाता है। वे देवी वर्त्तेवर्ग्ड का है। क्वेडिड उन्हेंचे अधीर

है। प्राप्तानक दिल जर प्रेपिये को हैं, जातों है। के सन्पूर्ण स्वेतनेकी पृष्टिके हेंद्र इस्तीनो इस्तहरमर बडे नने 🖁 । कुछ नहीं पर्य कारणका क्रिकार कार्य-व्यक्तिकार क्या समाहि अर्थेर व्यक्तिका कारण करते हैं । अव्यक्ति समी क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष्मिक क्यों । में मेन्से कानेवर क्रिक्ट कर है, क्षेत्रीय अनुनिधी प्रवासने अनुन होते हैं। इन केनिके कारणकारों जिला जनकार दिवा परम कारण है। ३००: कारणानीकेल प्राची पूरण करें समाहे अधीरका सारण सालो है । मुख लोग परनेपारको पानि-पानित्यका महो हैं। जिल्ला क्रीओं की अनुवर्तन के, बढ़ जारि बढ़ी नहीं है। अनेरवर्र जातिक स्तरित रहरेकारी के कायुरि है, दिक्ती प्राप्त व्यक्तिन्यकारम् अस्तुव्यक्तः स्त्रीत कैपरिवाद भागनाथा अध्यापन होता है, स्थापक पान्य व्यक्तिक है। पानीर अर्थन व्यक्तिक क्षेत्री क्षे चन्त्रमम् विकासी अञ्चलने परिवर्गना है, असः इन महानेकारेओ काके-व्यक्तिसम्बद्धाः सद्धाः गान्यः है ।

adef-adef fermalt terrer, que, पाना और पान्तकः अध्ये हैं । प्रमुक्तिकः है गान अवस्ति है। जीवानाओं से संबंध करते है। वेहीय पर्याच्ये परीकी पुरस्की पर्या बाह्य है और से पार्च-प्रदेशक परिवारकार एकनम् कारण है, अन्या कर बाल है। भगवान् दिन हम त्याके ईक्षा, पालक, भारणकर्ण, प्रकारक, निकारक त्रका अनेनिकांच और शिरोजानके व्यवसार हेव् है। वे सर्वजनमा एवं अञ्चल है। हारीनिके क्ष ग्रोक्रमको उत्तर, पूरम, स्टब्स और कारण्या कहा गया है। कारण, नेता, अभिनदीर और भाग गामक रूप है। कुछ रवेग महेश्वरको निराद और द्विपन्यन्त्रीका

f, sour un freund & afr विकास की विकास स्थाप है। जाने पूरण प्रकार विकास अवस्थित और परंप पूरण काही हैं। इसने मोग अहें कहा, रेक्स और निकार कथा है। योई को तुरिवास कानों है और सीर्थ मोन्काल र विक्रमें ही विद्वार्थिक ब्रांचर है कि से है पाल, पहर, नेप और विशेषक है। अन्य स्टेप पार्ट, क्रिया, कार्य, यहान और सारामान्य सक्ते है। सारे 194 को साम, ना और सुप्रीत्राम् जनमे हैं । कोई अनक्त् विकास बुरियका बाहरे हैं से फोर्ड तुरीवासीत । बोर्ड निर्मुण मार्गने हैं, जोई समुख । कोई संस्तरी व्यक्ती है, कोई अर्थकार्त । योई रकार्य मानो है, कोई अनुकरन । मोई जो की सम्बद्धाने हैं, कोई मीन्य । धोर्तु सम्बद्धान् ब्रह्मी है, कोई पीसपान; कोई निरिक्तन कराते हैं, कोई स्थान । विक्रिक क्यान्त्रात के निरिन्तिक है से किन्द्रीके बनमें सेन्द्रिय है। एक अने क्षा करून है से क्षान अक्षत: कोई उन्हें समझार पहलों है को प्रदेश Promore a florifile mont in augus & six विक्यिक कामे पूरण: कोई वर्ष कार्नेतिय with \$ 12 and selectation a Resolution कार्य में प्राच्यात्रका है से फिन्हिंसे कार्य प्रमाणिकः कोई अहे विकासका विकास समाने है के अंदेर्ड अधिका प्रकार है। दूसरे न्येन्सेका कहना है कि वे प्रान्तकरून है, बहेई न्द्रे विज्ञानको संप्रा के है। किन्द्रीके संस्थे में डोम है और मिल्लीके महमें अहोच । बोर्ल रूपें पर बातल है से कोई अपर 1 इस तरह रुके विकास कार प्रकारक प्रान्तको क्षेत्री है। इन जन्म अविविश्वीके प्रकरण

भूनियान कर परनेकाके नकार्य स्थानका पश्चिकती नेथिके समाप्त प्राणा साम है। जन निक्रय नहीं कर पाने । को सर्वाध्यक्त कर मरमेश्वरकी सरभावें आ नके हैं, वे ही उन

परम कारण जिल्लो किन व्यक्ते ही वान पते हैं। जनतक पत्तु (औष), जिल्हा

इसरा कोई ईवर नहीं है इन समेकर, सर्वहर, प्राप्तुसन स्था सीची लोकोके सारक क्रिक्को नहीं देखता, नवनक व्य जबाँके

चत् हो हम दृ:करन संसार-वाले नाहैके विक्रके शुद्ध, कुछ, मुक्त, सर्वयय, सर्वव्यवयक एवं सर्वातीत सक्त्यका

उपपन्यु सहते हैं — ब्यूक्टन ! क्रिक्स्पे : न तो आकार परस्का ही करून जाते हैं. प कार्यका और न माध्यक्षा है । असूत, चीन्द्र, अर्थकार, जन, विका, इत्तिक, सन्कारा और क्क्षपुतसम्बद्धी भी कोई सन्धन कई नहीं ब् स्वता है। अधिक रेजली सम्बन्धे न काल. म सल्तर, न विद्याः, न निवतिः, न तत्त्र और न

हेरफार ही कावन जात है। उनमें न स्ते कार्य

है, व इस बाबीका धरियान है, व इसके

पालकावाय सुरत और दुःश है, ४ जनका बासनाओंसे भाषाच्य है, य कार्येक संस्कारोते। भूत, प्रक्रिक्ष और क्रांधन कोर्ग तथा असी संस्थाने से उसका साम्बर्ध नहीं है । न उनका कोई कारण है, न

बार्ला : न आदि है, न अन्य और न नव्य है: न कर्म और करक है: न अकर्तक है और न कर्ताच्य ही है। इसका न बरोई बच्चु है और न अधन्यु: न निधन्त है, न प्रेरक; न पति है, न गुरु है और न बहुत है है। उनमें अधिकाकी चर्चा कौर करे, उनके सथान भी कोई न्हीं

है। इनका न अन्य होशा है न मरण । उनके

क्ष हुए जीवाना सबके शतक, प्रशासे को आहिकारण, सन्पूर्ण बनत्के रवविता, ह्मानीरम, सेना प्रकाशकाय करन कुरकार माञ्चलका का रोता है, तब पुरुष और काम केमोमके प्राणीमांकि इटाकर निर्माल हुआ बहु जानी महत्त्वा सर्वोत्तव सकताको क्रम कर रेन्स है। (arrang 4)

तवा अवसी प्रजवसप्ताका प्रतिपादन

अव्यक्तिकार की । अर्थक दिनमें न निर्देश के म विवेध । व बाधार है व धुनित । जो-को अक्टन्यलकारी क्षेत्र है के उनमें कभी नहीं रहते । वास्य सम्पूर्ण कल्यानाकारी गुरु कामे राजा की पाने हैं; क्योंकि शिल संकाल, बरवारक है। वे किया अधनी पारिस्कोद्वारर इस अव्युक्त जनस्य क्याप्त होकर अवने प्राच्याको बहुत न होते हुए सम्बा ही रिक्त गर्ले है: इस्तीनये क्यों स्थान कहते है। यह सम्पूर्ण

रिक्ने कोई ब्रह्म न से बरम्बन है और म

धशकान् दिव्य सर्वकार माने गये हैं। जो ऐसा कारण है, यह कभी मोहने नहीं पहला। स्त्र सर्वक्य है। उन्हें नगरकार है। 🦫 क्रत्यक्रम, परम महान् पुरुष, श्रीरणकासू चनवान, क्षेत्रकवरित, इंग्रह, अन्तिकापित, पुंचान, विज्ञासम्बद्धित तथा वृष्यसम्बद्धाः 🗓 ।

क्यांकर अपन् दिवसे अधिक्रित है; अतः

एक्कमञ्ज सह ही परावदा वरकारण 🖫 में ही कुल्ल-विद्वार क्रमीताले पुरान है। ये

इटको जीतर कमलके मध्यपायने केवाके असम्बन्धते अस्ति सञ्चलसम् विन्धन करने

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* योग्य हैं। उनके केस सुनक्षी रंगके हैं। नेत कमलके समान मृत्युर है। अञ्चलकि अस्त और साइवर्गकी है। वे सक्लेयब जैलकार देव राह्य विकास सुने हैं। उन्हें सौन्य, चोर, पिक्ष, अञ्चल, असून और अव्यय बहुद पहल है। वे प्राविक्त अस्मेश्वर भगवान क्रिय बालके ची काल है। बेलन और अबेलको परे 🖥 । इस प्रवक्तमे भी परतवर है । फिक्ने ऐसे ज़ान और ऐश्वर्ष देखें नमें है, किनसे महकर ज्ञान और देशमें अन्यक नहीं हैं। मनीबी पुरुषीने चनवान् क्रियको होकाने सबसे अधिक ऐश्वर्यकारी क्यूवर अभिक्रित कराया 🕻 । अलेक करूपने अवद्य होका एक मीपित कारणक स्वयंकारे स्वयंकोको आदिमारको विकासपूर्वक सम्बद्धा उन्हेंस देनेवाले मनवाम् विषा ही है। एक स्त्रिपत कारताब्द रहनेवाले गुरुआंके की वे तुल है। में सर्वेक्ट राज्य संभीके। तुम हैं र कारानकी भीका उन्हें स्टूनई सकती। उनकी सुख स्वानाधिक सकि समसे बढ़कर है। उन्हें अनुषय ज्ञान और विका अक्षय प्रारीर प्रारा है। ४५% देखरीकी सही गुलका नहीं है। रनका सुक्त अञ्चय और वल अन्या है। इतमें असीय तेज, प्रभाव, बराह्मय, श्रवा और करूबर घरी 🛊 । वे निरू परिपूर्ण 🛊 । क्षे सक्ति आदिसे अपने क्षित्रे कोर्ने प्रचेत्रक महर्षि है। बुक्तरोपर परम अनुसद्ध हो उनके समस्त करोका पन्छ है। प्रकट उर परकास

संस्था नहीं है। इस्टिनिको साम्बोके कार्यन मनस्वी निहान् बाव्य और बावजनी एकता लोजार कर्ता हुए बहुनेवजीको अनवस्य सहते हैं। मान्युक्त-उपनिष्युने प्रयासकी बार मानाएँ करायी गयी है-अकार, उकार, सकार और नार । अन्यारको चर्चन काले है। म्बार कर्नेहरूम करू गया है। सकार स्थानकेन् है और जाद अन्यन्तेनेत्वते सुन्ति है । अन्यवर व्यक्तवीय है, यह रवोग्या तथा सहि-कर्मा बद्धाः है। इकार इक्तिकमा योनि है, न्यः सरक्ष्म्यः सक्ता पारक्ष्मकर्ता होहरि 🖁 । पवतर जीवास्त्र एवं बीच 🛊, 📭 तुनीगुण क्षक संहारकार्ग सह है। नाव वरण प्रसा वरकेश्वर है, व्या निर्मुख इस निव्याप हिम है । इस इकार प्रकार अवनी तीन मात्रश्लोके क्रम ही भीन करनेने इस जननका प्रतिपादन करके अपनी अर्जुनामा (नव्द) के द्वारा शिक्काकपदा सोच सराता है। जिनमें शेष्ट कुलरा कुछ पी नहीं है, जिनसे बाह्यर कोई न जो व्यक्तिक सुबल है और य पहान ही है तका को अवेत्से ही बृक्षकी पासि निश्चल भावसे प्रकाशमय आकाशमे स्थित है, उन काम कुछन परमेश्वर दिख्यते यह सम्पूर्ण जनतः

(अक्लय ६)

प्रमान ही समाने इत्युक्त माना गया है।

प्रकारका प्रामुके कियान और प्राप्त जो

लिब्दि प्रका होती है, बड़ी परा सिद्धि है, इसवें

शिक्का कानक है। किया, सह आहे; सम्बोधे

(कि पु: क के क क ६ । हर, बर यक अध्यय: (३ ) ९) बैतवारवेपनियर्थे 🛊 ह

चरिएमं है।\*

<sup>•</sup> यक्पापरं सपरपतिः विभिन्न् कालकानीयो न न्यायोजीतः विभिन्न । पृथ हर राज्यों दिनि विक्रलेकारोनेट पूर्व पूर्णन सर्वव्

समका चरावर प्रक्राच्याने श्राप्ताना है

बोक्कों कर देती और लोलायुर्वक को

केंद्रके क्षणपरे मुख भी पर देती है। इस

प्राविकोड प्रावादीय ज्यातर है, स्टाप्यीक

प्रकारपार्टी इस प्रतिको साथ सर्वेशन दिन इस्तुओं विश्वको जाहा करके दिनत है।

प्रचित्र करणोंने चुनित विरामती है।

पूर्वकाराको जान है, संस्थानकवानमे कुटनेकी

प्रकारको कुछ अञ्चलको मुख्यिके सार्वे यह

परमेश्वरकी दाविका जनियोद्यम साक्षात्कार, जिनके प्रसादसे प्रारेश्वरकी पुरित, प्रिक्की सेवा-प्रकि तथा प्रीय

प्रकारके दिख-धर्मका वर्णन

उपलब्द करते हैं-- परमेखर कियाओ राज्याचिक प्रतित निवार है, यो समार्थ शिलक्षण है। यह एक क्षेत्रर की जनेक कारते जातिल होती है। जैसे सुर्वेद्धी प्रया एक क्रेकर भी अनेक कार्ये प्रवर्तात क्रेसी है। यह विद्यारमीको इच्छा, सार, क्रिक और क्रमा आदि अनेक क्रमिन्ट क्रमा हाँ हैं, डीक जरी तरह पैसे आधिने सहार-सी जिल्लाहियाँ प्रकार होती है। व्यक्ति व्यक्तिक afts giare serils aven forcer afte Postrum आहि कुम्म की प्रकार हुए है। वस्तवर प्रकृति। भी उसेने उत्पन्न हुई है। ब्यूननने सेन्दर विशेषकोण सारै विकार तथा जब (आह) आहि मूर्नियों की कारेले जनद हुई है। इक्के रिस्पा को अन्य कलुई हैं, ने कंप की उसी शांकिके कार्य हैं, हमारे संशास नहीं है। यह शक्ति सर्वकारियी, सुक्ता तक प्रान्तव्य-कविणी है। उसीसे प्रीतीसुमूचन भगवान् रित्य प्रतिन्त्रम् सङ्ग्लते हैं। प्रतिन्त्रम्---क्षित्र केंद्र है और क्षत्रिक्तिकी - क्षित्र निका है। में प्रतिन्त्रका दिल्ला के उत्तर, खीर. रहति, पूरी, विवर्ति, विद्धा, प्रान्तकीय, कृष्णापरित, कर्मक्रीत, आक्रक्रीक, पराह्म, बत और अवस कारकी से किवाई, सुद्ध निका और सुद्ध करण है; क्वेंकि सब कुछ प्रतिकार हो कार्य है। पाना, प्रकृति, श्रीम, विकास, विक्रमी, असल् और सन् अभी जो कब भी उत्तरक हैंगा है, 🗪 एक का प्रकार है।

के अधिकारियों जिल्हा देवी बावहारा

शंक्रक कुंधा । के यरस्यर जिल्ह्यार कशार्थ-इन्हर्भ विकास कामे तले —इस जनस्का बारक क्या है ? इस बिस्तारे क्यार हुए है और विकास प्रीयन व्याप्त काले है ? समारी वरिक्षा कर्या है ? बन्दर अभिक्षाला कौन 💲 ? इन विकास स्वाचीनसे सदा सुरावें और कुमाने माने हैं? विकान इस विभागी अस्त्रहानीय प्रमाना वर्ग है ? यदि वर्षे काल. स्थान, स्थित (निक्रित प्रस्त ऐनेवास क्ष्मी) और चयुक्त (आवसीववर चंद्रमा) इसमें कारण हो से यह कथन मुक्तिसंगन व्यक्ति जान प्रकृति । भीवी अक्षापूर नवर जीवारक की कांचा नहीं है। इन समका संबंध स्था अन्य कोई भी कारण नहीं है: क्योंकि ये काल आदि अमेलन हैं। जीवात्रकोंद्र केंग्रन होनेनर भी का संस-इ.ससे ऑफ्लूब तका अस्तवर्व होनेसे इस श्राप्तरहरू कारण भागे हो समझत । अतः कीन कारण है, इश्ला विकार करना साहिये। इस प्रवृत्ता आवसमें निवार करनेवर जब ने वृक्तियोद्धरा किसी निर्वायतक न पहिल

अपनेत्र प्रकारिक की विशेषक करतीयने हर एकं, तब अंक्रीने स्वाननोगर्ने विकार क्रेसर कुरके उत्पर कुमा सनते हैं, इसमें समोद नहीं प्रकेशको स्वान्त्रपुरः अस्तिन्त्र सन्दिना है। चनवान्यारे कुरमधे ही मानित होती है सामान्या विका, से अपने ही गुजोसे --और पर्राथमें में क्यारी क्या होती है। हरता, रह और तनने कार्र है तथा इन नीनी अवस्थारेकात विकार करके निक्रम् पुरस श्वांके को है । क्लेक्स्की वह कावान प्रतिक इस विकास केवित की होता है। स्वात पार्वेका विकास कार्यकारी है। कृत्यासम्बद्धान्त्र्येक को यह चर्चिक होती है, यह अलोड हारा वर्गकर साम दिये जानेकर जीवा च्येण और पंतप संगोधी प्राप्ति करावेकार्य head feet पृष्टिने का अर्थकारणकारणक है। को बनुना एक जनमे भी जात कर प्रतिकार प्राचेवणीया काँग काले गाने स्थातः । अनेदः सन्तेतनः कोल-स्थातं है, को कारको रोका जीवानकार पूर्वेक क्रमेंक अनुकार अस्के रिटा हुए विश्व paper acceptor and propri firefer कृतं प्रत्यक्रमा पुरस्केतर महेकर जनस होते अपनी इस प्रविद्धे द्वारा है द्वारान करने हैं र और कुमा कारों है। केम्ब्रेस निरम्पेर जनम है बामाना अपनेत है। लाका वानेकारे हेर्नेक्ट इस पश्च (जीव)ने युद्धिपूर्वक Mani-बोप, पाय-बोप शक्त सुहरू बोद्धी-सी भरितवार अर्थ होता है। तम पत भारतके प्राप्त का मुख्यिन विकास 👊 अनुष्यम् वार्त्ते (स्तान् 🛊 वित वानावान् प्राप्त कर की । रिक्र केरे अवनी है। विरा स्वरूपायुर्वक यह श्रीकृष्ण ! यो अवर्ष प्रकृष्णे प्रतिक-राज प्रकारके प्रेयमध्येक पालामें संस्था स्त्रील प्राप्तकम् विभागः शांच वाले है. क्षेतर है। इस क्लेकि अल्लाको कार्यकार स्टी प्रमुख्ये करातम कर्मन प्रदेश केनी है. रहोती प्रत्ये हरूको पराधरितका ऋतुसीय कृतरोको गाहि, यह सुनिवार कामण है। केल है। का पराधीको प्रामेश्वरका परा शांकिमानुबार प्रतिस्थे कथी विश्वेत नहीं

- वृद्धिक रिक्काला -

Erandeledenteren engeled inferen daming Charles dans product of French and Contact for the

प्रशिक्षणायुक्त प्रशिक्षणे कांची वियोग नहीं होता । असः शर्मक और शर्मकरून केनेके अल्लाकरो करवान्त्रकारी प्रशित केंगे हैं । पुल्लाकी वर्णाएगे निकाय है क्रम और कार्यकर कोई क्रम किक्सिक नहीं है, तम जब मुस्कि हाथमें अन जली हैं । केन्या, दावक, वयु, बसी समा कींचे-नकींचे की प्रमानी कुम्मके मुस्त हो जली हैं । क्योगा क्या, जन्ममा हुंसा कार्यका, सिशु, स्मान, कृत, पुण्डी, इक्टीकारों, सरकार, पहिला, क्योगा, क्योगा अवार्य पूर्ण सरकारी, परिता, क्योगा, क्योगा

सरकार पुरू हो जले हैं, इसमें लंकम नहीं

है। परनेपर अपनी स्थापारिक कामानी

ett

अवस्था कृत हो जान है। जो इस संस्ताने वोदिक्कार्य कींक जाति सहती कहती। जातून (असुरुक्ति) और अन्यूर (असुरहित) जो सेवा है, जातिको चर्कि कहते हैं। इसके किर बीव केंद्र होते हैं—बाननिका, वाक्तिक और इसमित्रका। दिनको क्या आविका जो जिन्तन है, जो कार्याक्क सेवा कार्य है। जब अर्थि

व्यक्तिकः लेखा है और कुका आदि कर्ष

अस्तर, क्रान्स्था क्रेम्स है। अस्पन्ते सम्पूर्ण

नामंत्री सहस्रका विकास है और सुरुवास

रिक्त अनेवर वरणकरूकी साहित्र होती है.

किस व्यक्ति अन्तरू क्रियों केस-सा

की परिवासन है, यह सेन प्रन्तेनेंद्र कर

इसरीरिक केळा है। इस विकिश शासनीयों क्या हिल्लास्थानी अववरोंने स्थित उसन्तरी प्रभावत आध्य 'सप' है। साविका, क्योल और मानव-लेंद प्रकारका के दिल-व्यक्त शामास (अस्तुरित) है, क्वाँसके 'सम्ब' कहते है। हिल्लाह विकास से 'जरान' सहारतात है

सम्बद्ध होनेकाली को यह रोगा है, हुने चर्चन है, उन्हेंचों वहाँ 'क्रन' सन्दर्भ स्था 'शिववर्गा' की कार्य है। बरकाना किको जबा है। बीकाना निकने किको प्रति निक् वर्षेत्र प्रकारका निम्ब-वर्ण कारका है—सब, प्रानका प्रवरेत किया है, जो दिखागय है। कर्त, पाप, ब्यान और प्रमा। सिम्बुन्तमः दिल्लोह आसित से चलायन है, प्रमार क्षम आदिको 'बार्ज' बहुते है। बाजूनका अबदै काले कान्याको एकारात्र साधक हम हन्न-का उन्हें से विकास करते हैं। अतः कारणान-कारी मुद्रिकर पुलको नाहिते कि क क्या कारण विकास महिनको प्रश्नान सभा विकास विकास प्रमुख गरि । (अध्याप ७)

## शिष-ज्ञान, ज़िककी उपासनासे देवताओंको उनका दर्शन, सुर्यदेवमें शिककी पूजा करके अर्ध्वदानकी विक्रि तथा कासानतारोंका वर्णन

श्रीकृत्य योले--- क्यूबन् । अस मैं इस रिक-झानको सुकत काइक है, भी केईका कारताक है तथा विक्री भागवान् दिलाने अन्यने क्षरकारत धन्नोकी मुक्तिके रिक्टे कका है। प्रभु रिक्क्सी कुल कैसे की अली है ? कुल शादिये किलका अधिकार है क्या जनमोन आदि फैसे सिन्द होते हैं ? करण क्रमान धारम् करनेवाले युक्तिका ! वे सक वाले विकास्त्रकंट कताहरे ।

उपगण्यने कता--- सम्बद्धन् क्रियने जिल वैद्येक जानमंद्र शिक्षित करके करन है, नहीं रीय-अग्न है। अब निन्दा-स्त्रीय अस्त्रीले जीवर राया प्रयोगसामको ही अन्यने इस्नी निकास क्रमा स्थानेताता है। यह दिस्स झान मुख्यी कृत्याले प्राप्त क्षेत्रस है और अवस्थान की मोख देनेबाला है। मैं उसे मंत्रेयमें ही नताकैया: क्योंकि इसका विकारत्यूकंट कर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। पूर्वप्रकार व्योधा विका सृष्ट्रिकी इच्छा करके सरकार्य-कारणेले विपूर्त हो स्वयं ही अध्यक्षणे काक शानी

क्रकट बृष् । का मनव क्रायसभार भगवान् विक्रांत्रको केवलाओं ने नको प्रथम केवल केव्यक्ति प्रक्रामीको उत्पन्न भिष्टा । प्रक्रामे अन्यतः क्षेत्रसः अन्यते विका महानेशको देखा राक्ष प्रकृतकोके अन्यतः स्कृतेकसीचे भी प्रत्यत हुए ब्रह्मानी और चेनपूर्ण दृष्ट्रिये देवल और क्ये वर्षा रचनेकी आज्ञा से । सम्रोतकी कुराव्यक्ति नेले जानेवर सुरक्षिके सामध्यीले कुल हो उन प्रकृषेत्रने समान संस्थरकी रचना की और प्रकट -पुचक प्रची तका अवध्योकी कामार्था की। इन्होंने शहके रिक्ने सोकारी तुर्वेष्ट की। स्रोधने क्षानेकका प्रश्नुश्रीय हुआ । किर पृथ्वी, अगिः, सूर्व, बदायम शिक्यु और प्रचीवनि इन्हें अबाद हुए । वे सब सबा क्षण देशका वद्धाः भाग पहका सहित्यकी सुनि काने लगे। त्या मनवान् वहंधा अवनी लीला प्रकट कारेके रेलवे उन राजका जान इसका जनकानुसारी इन देखनाओंके आने स्त्री से यथे।

रूप वेपाय और पोर्वाल क्रेसर क्यारे

mági ambin e

पुछा—'जान कीन है?' जनकान कह कोले--'जेष्ट देक्ताओं ! सबसे पहले में ही वा। इस समय की सर्वन में ही है और धानिकार्य की वे ही सूना। घेरे निका कुसस कोई नहीं है। में भी अपने मेनसे सम्बूलं जनत्त्वो तुष्ठ करता है। युक्तके अधिक और

जगत्को तुम करता है। युक्को अधिक और मेरे स्थान कोई भी है। जो भूने कानस है, यह युक्त हो जाता है।'' ऐसा कान्सर धनवाद सर वहीं अध्ययोग हो गर्ने। सब

कारतात् स्त्रः स्वयः अक्षास्त्रः स्त्रः वयः । अस् वैनाक्षश्रोते उन प्रकृष्टरको गार्ति वेसा, अस्य से स्वान्त्रकेत्वेर सम्बोद्धारः उनस्यो स्वृति स्वान्त्रे

रूपे । अवर्षकीर्वये अधित वासुरतः अन्तर्वो प्रकृत करके ३२ अवरणकोने अवने सम्पूर्ण अपूर्णि करा लगा दिखा । यह वेक उन्तर पुरक्त करनेके दिखे बसुर्वाद व्यक्ति अवने गर्यो और उपाये साथ उपके विकट आने ।

प्रत्याचामके द्वारा श्वासको जीवकः विद्यानदेन एवं निकाय हुए योगीतक शक्त दुर्वार्थ विकास दुर्वार करते हैं, स्वा पहारोवको उन देखेश्वरीय कही देखा। क्रिके

प्रेंगरकी प्रवासका अनुसरका करनेवाली परावर्षिक काली है, इन साधनोधना भवार्यको भी अनुमेरे वार्थाय कोवारके पामकागर्मे विराजनान देखा । को संसादको

वामकागर्म विराजनात देखा । को संसानको स्मानकर जिलकै परमपद्चते जान हो धुके है नथा जो निस्म सिद्ध है, उन चलेक्टोकर थी

देवनाओंने दर्शन किया । तत्त्वश्चात् देवतः महेश्वरसम्बन्धी वैदिक अर्टेर वीपन्तिक दिवा सोजीवारा देवीयदिन महेश्वरकी सुदि करने कर आयोगित एवं पूर्णताम मगवान् कृत्याभागको असम्ब आरक्षे आवश्यांक कर्मा पूर्णा । देशता केटे-- भगवान् ! इस भूतरावर

रुने। तम पुरुषकाम महात्विमी भी उन

देशवाओंकी और कुपापूर्वक देशकार

अरक्क प्रसार हो साधानाः पशुर बाजीने

कोले⊸'में तुक्कोचीयर ब्यूल संतुष्ट ह्रै।'

विकार नार्नेले आजनारे चुट्टा होनी चार्तीये और उस कुराने विश्वास अधिकार है ? यह डीक-डीक चरानेकी कृत्या आहें।

तम केनेकर विकार वेकीकी क्षेत्र मुस्तकारों हुए देशों और अपने परम चौर सुर्वेण्य मानावार विस्ताका । कावार कह स्थान मानावार वेकाच-गुजोसी सरवार, सर्वोच्छेण्य, सर्वोद्ध्य बच्चा क्षितियों, मुस्तियों, असूर्व, क्ष्में और वेबालओंसे विस्त हुआ का। कावीर आह शुक्की और कार मुख

रवण्यको देवलो हो सन्द देवला वश्च आधानधे विक सुर्वतिषा, वर्ग्यतिहोती, चन्द्राया, आव्यत्रक्र, काम्, तेज, जला, पुत्रती तावा होच पदार्थ थी विक्राचेत हो स्वरूप्य है। सम्बद्ध्य क्षत्रवार काहरू जिल्लाक हो है। वरावार ऐसा काहरूर ज्योंने

थे । उसका आधा चान नारीके कवारे वा ।

क्षा अञ्चल अल्लाहिकाले अञ्चलकार्य

धनवार कुर्वको अर्थ्य दिया और नगरकार किया। अर्था के समक्ष ये इस त्रकार केरि--'विनका सर्व विस्ट्राके समाव है

मेंडामीट् प्रमायम् मार्च अस्तेनाः पृतानः । तालं प्रकारमातः प्रवृति पः मृतेकाः ॥
प्रमायक्ति पः मार्चान्ये स्थार्थसम् ।

अपन्येष्ट अन्यवर्ग वर्षेक्षण अनेत्रका ( नवीव्यक्ति क्रमे अहित्र मां के वेद श्रामुख्यी हः (वित-१५ वार से-१३-१४-१४)

और मच्चल सुन्दर है, जे सुनर्गके सन्तन कारियान् आधुनगोसे विज्ञानित है, विज्ञांत नेत्र कामलके रायान है, किनके क्रकने भी

कमल है, जो प्रकार, इन्द्र और मारायकोर भी कारण 🖁, ज्ञा ननस्कानुको नकस्कार 🕯 🗥 यो कर काम स्त्रोंसे पूर्ण सुवर्ण, कुळूण. कुक्त और पुक्ति कुछ करन खेनेके जानने

नेकर का केनेपरको अर्था दे और करे-'बारवर् । आय जनत हो । जान सम्बंध आर्शिकारक है। अस्य ही का, विन्तु, सहस

क्षेत्र सूर्यका है। गालेक्सिक अन्य परस्य **हिल्ला**को जनस्कार है 👫 यो एकातील है पूर्वनकाने शिवाका पूजन काले जन:कार,

मध्यपञ्चलात और सार्वकारको उनके विके इतम अर्थी देश है, अनाम करना है और इन सबकाधुकाव प्रतीकारेको काला है, सम्बंद रियो कुछ भी दुर्शन नहीं है। नहीं कर भक है मो अवस्थ ही चुक्त हो जाना है। इस्सीकी प्रतिदेश दिश्यकारी सूर्वका पूजन करना भाषिके। वर्ण, अर्थ, काम और मोहके

किने यम, कानी तथा किमाद्वार कान्ये आरायमा करनी कविने । मस्पक्षाम् बच्चात्वर्ते विशेषकान व्योक्त देवलओकी ओर देशकर और उदे समूर्ण

काओंमे केन्न विकास केन्द्रर वर्त अन्तर्कार

📦 गर्भे । इस् जासको सिम्बद्धकान्य अधिकार प्राच्याण, कृतिक और वैदर्शको दिन्द गन्म

केंद्री ह्यां प्रदेशनी विकास परिवेचरी उसके किथार्थ पुरुष सा देवीसे प्रेरित है क्याकुरून बहुरोहरू सेट्रीका सार

है। का कारणर बेलेकर रिरक्को प्रकार

कारों: देवार बैसे आवे थे, बैसे वले गर्थे।

त्यानगर दीर्वकारके पश्चात् जब व्य साम

लुस हो गया, तथ यनवान् संकरके अङ्कवे

विकासमार सम्पूर्ण अस्थाने हेतु सामाना क्योज किया, बिए जा परवेदारकी आज़ारी की, पुक्क अपवादने और महर्षि स्वीपिने भी होको उस प्राथक प्रकर किया। शुरूकारीय व्यक्तिय स्वयं भी यूग-सुरात्रे जुल्ला अकता है अपने आधित क्लोकी

कार्य, प्रत्येक, अस्त्रेका, समिना, पृत्य, इना, बुविकर करिया, सारायत, विकास, बुविकेस क्रिका, प्रत्योका, साक्षात् प्रानेशका कुरायक, कांक्र, कुर्द्धमान् आस्त्रीत, कुलकुर, चरकुरा, क्षेत्र विक्रम् जीतम, क्रम:श्रम पुरि, परित्र सुरमार्गि,

क्ष्मांक्ष्य पूर्वा, कृष्ण, स्वर्षित, सामेत्रम

(कारकार), कार, कालुकावर्य अतेर मध्यात्

जुनिकोड हैंग्से इस्त्रमा अधार कारते हैं। महसू,

वाराज्यसम्बद्धाः कृष्यक्षेत्राचन सुवि—वे सच व्याग्रामकारा है। अस्य आवादाः सदस्य-केरोक्टरोकर कर्जन भूको । सिन्नुपुराणये क्रवरके अक्रवे क्रेनेसले उसम प्रत्यारी काशिकतर तथा कोपत्काकोकतारीका वर्णन है। प्रकार क्रिके क्रिकेचे भी जो प्रसिद्ध

 विक्कुत्वर्गीत कुल्याका कुल्मीवर्गीनस्थान हुन्यम् । प्रकारीकाः वर्षमुख्यः अक्रेत्र व्यवस्थानस्थानस्थ ।। (रीक के का की का का ८० ६२)

(कि कुन्ना के अन्य ८ । ३३-१४) इंश्वित कुर ( मेटा राह्य ) २४—

भ प्रकारकार कोन्यान अवस्थानी परवर् असैर । --------

मिन्नो हुन ब्यूने सुनेपूर्वने । श्राः दिस्यम् प्रशासन् साम्यान्तरिक्षेत्रो । सञ्चन

• संवित्ता देवव्युक्ता ७ 

हैं, उनका कर्णन है। उन असमारीचे रुखेलके अधुरक्षर प्रकार विवासी आहा। भगवानुके मुख्यरूपने चार म्यातेनाची चारान करने आदिके द्वारा भक्तिले अत्यन्त तिथ्य होते हैं। फिर उनके सैक्क्सें, इजाएं जानवाड़े कानवान् पूछन मुक्त हो जाते हैं। क्रिया-प्रक्रिया हो आते हैं। स्थेकने उनके

550

(अध्याय ८)

रामोदर, तम्ब, तम्बारत, रामकेदाव,

### शिषके अवतार, योगाकवाँ तथा उनके शिष्वोंकी नामावली

श्रोनुस्य मोले—भगवन् । समाध युगायतीर्थे कंपायार्थके माजने भवकप् श्रीकरके जो अवसर होते हैं और उन अवतारोके जो किया होते हैं, उन समया वर्णन क्रीडिये ।

रुपण्यां करा-केत, सुधार, महरू, सुक्रेम, बद्धानीभाक्षि, नक्रवाचाची जैगीयक, दर्भभार, स्वय्थ मृति, स्व, असि, सुधानकः, जीतमः, सेटविसः गुनिः, गोक्कर्कः, गुराबामी, विकासी, जलकारी, अञ्चल, शतक, लाङ्गली, जावजल, शुली, क्वी. मुजीव, सहिष्यु, सोवक्रम और मकुरगीक्षर — वे बाराह अल्पके इस स्वयंत्रे पन्त्रसामे वृत्रसामा अपूर्णस पोनावार्च मक्तर हुए है। इक्कोर अवेद्यके कान्तविभक्षेत्रे चार-चार शिव्य हुए है. 🚵 धेनमें लेकर इव्यवर्धन सनाये वर्षे है। ये उनका क्रमपाः वर्णन करता 🗐, जुले । श्रेत, श्रेतप्रिल, श्रेतश्च, श्रेनलोहेन, कुटुनि, शतका, ऋषीक, केनुकान, विक्रोदा, विकेश, विपास, पासन्तकर, सुबूख, दुर्मुस, दुर्गम, दुरसिक्रम, सन्दरकृषार, संबंक, संबन्दर, संबन्दर, सुधाया, विरुद्धा,

प्र**ह**े. अ**न्य**ज, सारस्कर, नेप, पेपनाह,

सुवद्यक, कषिल, आसुरि, प्रकृतिस्स,

बाक्कल, परासर, गर्ग, ध्वर्णक, अहिना,

बलक्ष्य, निराधित, केलुगुह, नबोधन,

सर्वक, ल्यामुद्धि, सरका, निर्वाह, सुधारा, कारका, वर्तिह, प्रेस्ता, अपि, सा, गुक्तेह, समज, अस्तिक, कृति, कृतवाह, कुलरीर, कुनेकक, कार्यक, उत्तरी, कार्यन, कुरमति, साम्य, वामदेव, महाकाल, व्यक्तिक, कवःसक, सुबीर, वयसक, यनीकर, विरम्भनाय, कांक्स्प, लोकाक्षि, कुश्रीत, शुक्ततु, जेतिकी, शुक्रकी, कुलकत्थर, इ.स. राधांपणि, केतुनाव, गीवन, धारणनी, मधुषिङ्ग, क्षेतकेतु, वर्षिक, थुक्कथ, देशक, कवि, साविक्षेत्र, सुवेब, चुक्का, संख्या, क्रमत, क्रमकर्ण, बुक्त, प्रवाहक, अनुक, विद्युत, शाक्क, अवश्वास्त्रका, अञ्चलार, मामान, उत्पूबर, कतः, कृत्विक, गर्ग, ज्लिक और सथ-पै कोनावार्गमानी महेवरके दिला है। इनकी संस्था एक स्वं वारह 🖟। वे सव-के-सव सिद्ध पाञ्चल है। इनका प्रतीर प्रस्तने विश्ववित रहता है। ये समूर्य जाकांके सरवात, केंद्र और बेट्यूड्रोके वार्गनत विश्वान, जिनावलने अनुरक्त, सिब्द्यानपरायक, सब प्रकारकी आसरिक्योंसे मुक्त, एकपात्र ध्यातान् क्रिक्यें 🖨 पनको समाये रक्षके-

कारे, सम्पूर्ण इन्होंको महोकाले, चीर,

सर्वपूर्वकृतकारी, सरल, क्षेत्रक, स्वस्थ, कोचन्त्रन्थ और जिलेन्द्रिय होते हैं, तहाक्षकी मारत हो इनका अरमूक्त है। उनके भागक गाए शिक्के ही जिलाकों रागे रहते है। प्राप्तवान-स्वयनमें सरपर होने हैं। में नहीं करपर पारिये। दिवास्त्र हैं इस अधिकारणे पूच्य होते हैं।

शिक्षकारी अञ्चित होते हैं। उनमेरे कोई हो। उन्होंने संसारकारी निवक्क्षके अनुसको मध जिल्लाके कार्य ही कटा धारण कार्य है। जाता है। वे सक् परण बाजने जानेके रिजे विक्रांकि सारे केला है। बाउकम होने हैं। ही करियाद होते हैं। को योगाव्यावीसहित हम कोर्ड़ा-कोर्ड़ ऐसे हैं, जो जहां नहीं रचले हैं और किल्बोंको आप-सावकर सदा दिश्यमी विक्रमें ही सदा प्रारंत बहुत्यों तहीं हैं। ये आरायन बरावा है, यह विश्वका सामृत्य प्राय: पाल-पूरावा अवदार करते हैं। प्राप्त कर लेख है, इसमें कोई अन्यका विकार (appeared to)

Ġ

### भगवान् शिवके जति अञ्चा-चकिकी आवस्यकताका जतिपादन, विकथर्मके बार पार्टेका वर्णन एवं ज्ञानयोगके सामनी तथा शिवधर्मके अधिकारियोका निकारण, शिवपुत्रनके अनेक प्रकार एवं अनन्यविससे फजनको महिमा

महत्त्वार श्रीकृष्यको प्रश्न करनेका क्ष्यमञ्जू अञ्चरस्थलका पहिल हुन् विक-वार्वकी-संबादको प्रश्ना करते हुए केले-औकृत्य । एक सबय देवी पार्वतीने मनवाय दिवसे एका—'म्बारेव ! यो आस्थलक आदिके साधनमें नहीं लगे है तथा कियान अन्य:सरम परित्र एवं वजीवृत नहीं है, देशे रूपकी, मर्गलोकवाची जीवास्त्रकोके काले अन किया ज्याचले हो सकते हैं ?'

महादेवानी कोले---**श्रिक** ! **कदि सामक्रके** प्रवर्षे श्रद्धाथिक न हो तो कुरुवकर्ग, नक्त्या, जप, आसन आहे, जल तथा अन्य स्थानको भी मैं करके बढ़ीपूर नहीं होता है। यदि मनुष्योकी पुरायें शदा हो तो जिस फिल्हें भी हेतुने में उसके मधाने हो जाना है। जिर ले 🕮 मेरा रखेंन, स्वर्ध, पूजन एवं की साक प्रकारण भी कर सकता है। अवः जो पूछे सम्रामे करना जाते. उसे पहले की लॉट करड

करनी काड़िने । अञ्चा हो कावर्गका हेतु है और व्यक्ति प्रस्त रहेकाले क्षणीवाकी पुताबोकी रक्षा क्षरवेकाली है। को बानम अपने बर्णानक-धर्मके पालनचे लगा सुता है, उसीकी मुझमें बाह्य होती है, चूतरंको यही। सर्गाहरमी क्लाहेर सम्पूर्ण धर्म केहेंसे विद्यु 📳 क्वेक्टलने सहाजीने नेरी ही आहा रेका इसका कर्णन किया था। अञ्चलकीका बसाया कुमा कर कर्प अधिक भन्नेत द्वारा सराज है नथा अनेक प्रकारके क्रियाकरमध्ये कुळ क्षेत्र 🛊 । इससे निस्तनेकात्म अधिकात्र पारु अक्रम वहीं है तथा इस धनके अनुहानमें अनेक प्रकारके केन और आकार उठाने पहले है। इस पहल् धर्मने पाप दुर्खम अञ्चाको च्यात को नर्गाशको अनुम्य अन्तरभावसे मेरी प्रस्काने अस जाने हैं, उन्हें सुरुद मार्गने वर्ग, अर्थ, बहुन और योक्ष प्रका होने हैं । क्लीअप-रतकरजे आकारको सुष्टि मेने ही बसंबार

की है। उसमें भक्तिकार रककर को के हो रावे हैं. उन्हें बर्जाकरियोका नेरी उपारकारे श्राविकार है, दूसरोका नहीं, यह नेरी निर्देशक अस्ता है। वेरी आहानेर अनुसार वर्गवार्गसे प्राप्तेकले कर्वाक्ष्मी पुरूष तेरी क्रान्तमे आ मेरे कुरुप्रसामको गाउँ और गाउँ आहे. बाह्मीसे पुत्र के उसने हैं करा की कुररावृतिरक्षित कार्यो जीवका सेव कार्य शायको प्राप्त करके परकारको निका से कते है । इसकिये मेरे कारचे हुए वर्णवर्णको बाबार अध्यक्त न पाकर भी की बेटी पारण है। बेल भारत कर करता है, यह सबसे ही अवसी आत्माका बहुत कर रेका है। यह स्वेकि-भोदि पूरा अधिक असमान-संग्य 🖟 । स्थाः की पुत्रके प्रतिकादित वर्णकारिक कारण श्रान्य काम करिये।

रीतापुर स्थापी क्षेत्रसामान्त्री क्षेत्रसामान्त्री क किरमी बस्तुके रिक्ट बाव करना है, जाके रिन्दे नहीं सबसे नहीं हरि है, नहीं नहीं मारी मुद्रि है, भई मीए है और नहीं अन्यत Die Morte & " s bibuft ? fier ift शक्तकार्य है, या यह परनोते पुरा बताया गया है। इस बतानेके स्था ‡—आन, सिना, क्यों और केन। का. बाज़ और जीवार ज़ान ही हरू बाहरकर। है। गुर्कार अधीन जो विशिष्त्रीक पहरम्होधन-बार करार्थ क्षेत्रर है, उने विश्वा कक्ष्में हैं। मेरे हारा विक्रिय कर्णालकात्रक को धेरे कुळन आहि वर्त है, एनके आजरणका नाम कर्म **है। मेरे प्रमाणे क्यू आर्गाने की प्रक्राणे** कृतिकरभावां किया राजानेकार्य स्थापनी क्रुप्त को अन्य:करणको अन्य परिकोच्छ निकेस किया महार है इसीको जेन कहारे हैं। देशि । विश्ववदे निर्मात वर्ष जलक वर्षाण अक्रमेच ब्यांके स्टब्स्से भी केंद्र है; क्लेंकि वह मुक्ति देवेशाल है। विकासीयकी हका रक्षानेकारे नोनोके हैंनो का 'बन:प्रसाद' कुर्वेश है। जिल्ली यस और विकाली क्रत प्रतिकारपुरूपका विकास आहा कर विकास है, का विरक्त कुलके रिक्ट ही बोरको सुरुध बारका गया है। योग पूर्वनायोको हर रेमेकारक है। कैरान्यके ज्ञान केटा है और इसको चीन । चीनक पुरस परित हो तो भी पुक्त हो जाता है, इसमें प्रश्नम नहीं है।

क्य प्रतिकार क्य करने पाहिने। mit additional in the case that the जीवन है। ज़रूका बंधा भी अध्यक्ति है। साम कोलक, कोरोडो पूर रक्षा, ईकर और यरकोळ्या विकास रहाता. सुक्षाने श्राप्त men, pfinital stand vant, da-क्रमीच्य वहत-रहात, यह करना-कारण, केरा कियान कारण, ईकरके अति अनुसार रक्तन और यह प्राम्बीक ग्रेम प्रमुक्ति रिस्ते विस्तान अल्लाक्क है। को अञ्चल प्रान्तेत्त्वी निर्माके रिन्ने सदा प्रत प्रकार कर्पना वर्षीका चरतन करता है, सह जीता ही विद्यान कावार योगको भी रिस्ट कर रेका है। क्षेत्रे । जनी कुल जानारिके हारा इस कर्मन्य करीएको क्रम्परमे रूप करके भी प्रमाणके बीलका उत्तर क्रीकर कर्मक्रकारे प्रत्यक्षा या जाना है। पुरस-कुरुप के कुई है, जो चेक्ट डॉस्टक्ट

स इतिस्थानिको प्रापेक सम्बद्धाः । करून और कुर्वक्रेककोनीकृतः ।

मरान्य गया है; इस्तरियों चोची पुरूप कोनके. राजी वह है, यह 'पानी' स्वकृतने केया है, क्षरा पुरस्तपुरस्का परिस्ता का है।

पालको पालको प्रेरंत होवर को प्रत्येत ही पहुंच क्यानी पहल है, केवल कर्न मार्गप्रको मही; अतः क्रांति मारको स्थान हैना काहिते । क्रिके । यहाँ कार्यकर महाहाय बाहर नेरी पूजा करके मिल प्रारम्केनने करार हे सामक चेलका अध्यान को । कार्यकाने मेरे प्रकार्य स्वस्थाता क्षेत्र आह हे उपनेक सीम कोनवुक हो केरे प्रमुक्त विरत हो पाते

है। इस समय में निही, पहला और सुमारी भी सम्बन्धा रहते हैं। यो पेरा परव निक्युक एर्ड एकस्पित हे हरानोन्से सरार रहता है, यह सुनियोंने हेड रूर्व केनी होनार नेता सरकृष्ण अस्त कर लेका है। यो मन्त्रीक्ष्मे कुल वन्त्रे विरस्य नहीं है, के तेव store it me, and ally flow-pr बीमने ही अपूर्त होनेक अधिनकारी है, जाहिंद अनुहारको चीरकार रकते हैं। केरा पूजन के marcar \$-our afte sewere a put nes un, werk afte spite-ger fielber शासनीके मेल्ले मेश भवन तीन प्रकारका माना राजा है। तर, वार्थ, यन, वार्य और प्राप्त---वे की जनानोह परित्र प्राप्तन है; उना: राज्यकुरू को चीन प्रकारक भी बाहों हैं। मूर्ति आदिने को नेश पूजन काहर होता है, जिसे कुले लीन बार सेने हैं, यह 'बाह्र' प्रमाणि प्रमाणका रूप है तथा भी भवन-पूजा कर सम्बंध हात होतेने केवल अस्मे ही अनुस्थाता विराय होता है, यह

'अर्थन्य ' व्यक्तिका है । जुल्ले राजा हुआ

विका ही 'का' कहारता है। शाकारक: कर

रक्तको पर्या पर पर्या पर्या के उसी

हत्त्व को काची की पहलेंद्र कर और कीर्ननने

रायात राज स्थापन अधीवा वर्गाती पान हो पाने 'का' कहा गरा है, वेकानात आदि वर्षे । के प्रकारका विकास-प्रारम के 'भार' है। माना अधिके सेन्धे की स्र क्रमानि महीं। वेरे अनुस्तिके अर्थकी वारी भारत है 'हार' है, बूसरी किसी चलुके अचेको सम्बाह्य नहीं । ight i griconstant and some श्राम्यका विका पृथामी काळा अनुसार हो, प्रतिने पुर निकार राजनी पार्विने। बाह्य पुरुषो अस्त्रापार पूर्वत को पुरा जानिक हेतु हैं; क्योंकि कार्य क्रेफेस विकास नहीं होता तथा अल्हा विद्यानेकारे केवीकी की बढ़ी सम्मानना नहीं रहती है। बीतरकी कवियों है क्षेत्र सन्दर्भ नविने । वयसै प्रक्रियो सुदि की बक्ते हैं। यो अस्तिक

क्राजित रहेत है, यह स्कारते क्रम होनेयर भी

अब्दर्भ ही है। देनि ! बाब और आन्यवार

केमें ही प्रकारका शका शाम (अपूरान)

पूर्वक है होना पाहिले, किया मानके नहीं ।

पालकीय पाल से एसपान विकास

(करना) बार ही बारण होता है। मैं से एक

है कुलकुर को चौता है, पहुंच नेस कर

करेंगे ? उनके क्रम किंगे गर्ने नाक अधान

कुलरी नहीं बच्चा को केरे इस्तक्ष्में बसावे हुए

विकास आहि विद्यारित अधिया है और निरमा

वेदी सेव्य-कुळाने तथा हुआ है, बढ़ी इसीर

क्रीत है, कुरा नहीं। भेरी कुराओं है

'कर्न' कारण कार्यने । बहुत को यह कार्य,

में को बाते हैं, उन्हें 'करों' को बाह राज है।

नेरे प्रेरणे क्रमेरको सुकाल हो 'कर' है,

कुक्त कार्याच्या असीता अनुसार पहिल

प्राथम-प्रथमे अस्ति, प्रयस्थ

a titler freezen a 

आत्मानर पूजनमें अन्यात को भाव (प्रेम) है, उसीको मैं प्रथम करता है। देनि । विकास एकमात्र आक्या प्रस्त 🛊 है। च्छी मेरा सनसम्बद्धां है। यन, वाली और वार्यद्वारा कहीं भी किश्विकता करका जाता व रक्कर ही किया करनी वाहिये । देवेवारि ! कलका और रलके नेरा आक्रम हमू हो पाला है। क्योंकि करश्रातीको करि कार व मिला शो कह मुझे क्षेत्र सकता है। सबी सरकी देवि ! चलावी होनेपर भी किस सामकता किए प्राप्त है औरहैए है, उसे काके भावके अनुसार करन में अकरू केत 🛊 । जिल्ला सन परलकी इन्द्रत न रक्तकर ही मुक्राने लगा हो, बांतु पीछे से कार काहने रागे हों, के अपने की पूछे किया है। को पूर्वनंत्रकार्यक हो काराव्यक्ता विकास व बारके क्षिपार हो नेरी परण लेते हैं, वे पाय मुद्रो अधिका क्रिक है। पर्रावेकी । उस चलपेके रिन्में नेरी आहिके नककर हरारा कोर्ज बारमध्यक लगभ नहीं है तका की रिश्वे भी बैसे पद्मीची अहिसे बकुदर और पंजेई लाम नहीं है। मुहले समर्थित ५३त जनक ध्यम भेरे अनुवाही ही उनको माने कार्युर्वक पश्य विश्वविक्रम यान ज्ञान शास्त्र है।

494

के महारक पुराव हो थेरे बर्चनेत अधिकारी हैं। उनके आठ लक्षण बताचे गये हैं। मेरे जनकार्वेक प्रति संद्र, नेरी पुत्राका अपूर्णस्थ, सर्वच्ये भी सेरे प्रश्नमें प्रवृत्ति, मेरे निक्ते के सारीतिक चेत्राओंका क्रेमा, मेरी कका सुक्षेत्रं मलियाय, कका सुक्ते प्रकथ बार, वेस और अलोगे विकासका होता, कांच्या के8 कृति और तक केरे आणिल गामा हो जीवन-निर्मात करना---वै आठ ज्ञाबरके निक्ष चरि किस्से मरेकाने सी हो से क निवासियोगीन श्रीमान् मूनि है। यह संन्याची है और यही बरियार है। यो मेरा च्चा गारे है, यह जारों बेबोबर बिहान हो तो भी भूते किय नहीं है। यहा भी नेत जसा है, का भारताल हो हो भी भी 🕮 है। को काहर देन पाहिने, जाने जनत खण करना कार्यने तथा बढ़ मेरे समान ही पुजरीय है। को परिक-प्राथमें युद्धे पा, पुण, फल अध्यक्ष कर समर्थित करता है, उसके रिग्ये में उन्दूरण भड़ी केरत है और यह मेरी भी दक्षिते काची अंद्राल वहीं होता है।" (**aregre to**)

क्षिण्डेंने अपने जिलको मुझे समर्पित

बार दिया है, अतस्य को मेरे जगन्य भक्त हैं,

वर्णांत्रय-धर्म तथा नारी-धर्मका वर्णन; क्षितके धन्नन, विक्तन एवं ज्ञानकी यहनाका प्रतिपादन

न्यानेकमी काने हैं<del>.... हेनेकारे</del> । अस में - रिक्ने संख्रेचले चर्च-कार्यका कर्णन कारता है। व्यक्तिकारी, निवान एवं तेष्ठ सकाम-प्रकारिक क्षेत्री काल कान, आधिकोत, विकित्ता

म में विकासमूर्वियों स्वयत्ताः श्रामकोशीय कः । उसमें देश ताने प्राप्तां साथ पूर्ण्य जन्म इत्यान् ॥ पर्य पूर्व कर होने में ने पक्त क्रमानि । उसमें ४ जनकारि म व में ४ जनकारि व

विक्रातिम् - कृतम्, इत्यः, ईक्टर-प्रेम्, एका और - करना, अक्रकृतीका<sup>®</sup> - कान, प्रत्येका काराने आरियाया, बिसी में जीवकी हिस्त न मरना, लका, बद्ध, अंश्रन्तन, खेन, निरमर अध्यापन, मारमान, प्रक्रमाने, क्रमेंस-अक्रम, स्थारत, श्राम, सीम, सिका-कारण, पुरसूर राज्यला, निर्मित्स बस्तुवार होया । म बारना, नावक्षाी नारन पारका, प्रतिक क्वी विशेषतः प्रमुक्तिको प्रिकारी कृत

पार्ट्स्स्स्म्रिके न्यूनमें अन्याको सहस्रुक्तिक कर्वत हुन १५०१ है—

कर्मन क्या, सरव-भागम, रोतीय, अक्रमूर्जरो विविधूर्यक सुत्री महरतकार पेरा निवेचनाचे पुत्रम करन, समूर्ण कियालक स्थान, काञ्चलका परिवरण, कारी आहे तथा विशेषतः वायक (कुरुंधी का कोचे बान ) का स्थल, नक और पंचानी मारवा, वर्त्रोक्पीत-मारवा, वर्त्रामे सारवा क्याबा स्थाप, निकाले निवेदित (क्योगको भाग) वैनेसका लाग---ने प्राची पर्वोदेश सामान्य वर्ष है । प्राप्तकारेके ीरने रिक्रेप वर्ग में है—हमा, सारित,

न्यानेकारकार केन्द्रवे क्रमाहर्वित केन्यान् । अस्यानकार्यात या और एक्सिकारकार्या अन्य । ३३ (। विकेशीत सुव्यविकालके देखात तथ पृथ्वोद्दराम् । यञ्चनकामृत्याम् । इतालेक्शीवासीनवी n 21/ ।। आनो है क्षेत्रि महरोकर १४ वर्गनेवीर प्राथित । महत्त्वराजु है इन्हें आविकारकः सुनारिकः ॥ ३५ ॥ मीरकाच मेरान चारतमे नवाधिक ( proof) हर रिरमुक्तेनकोसी संबर्ध स ३६, स mintage einem greibt felbe fein emeilag werfen felfen werbe gungen i कार्युत्व अनविनेक विकेश अनविन श्रूत कारणीयकार पार्च के निवादि देविनार्श ३८ ह महापूर्ण दक्षिर्म वर्गकार्मिक्काम् । वास्त्र १२५ (वेशेल् देवसामाधिका ॥ ३५ ॥ 'मेरहा, गोजा, दाव, दाहे , के और कुशाब्ध अल-- ने चोका और चयमहास 'बहुनवर' सबे साते हैं। (कुरोपसन्तिमा प्रकार से सम्बन्ध कारण है 🖫 अक्टूनिया विधान करियानियो संबन्ध है कि साम्र मैंका पीकुर, मरोब्द गीवा रोकर, अधिक शाकी शीवा द्या, त्यार पीका हती और सरिव्य गीवा को आवता मानिका गीमा ही गोनुक आदि भाँचे कहा राजेंद्र १ पट गोनुक, आने अनुदे का गोन्क, ७ पट द्वार, ३ पट द्वारी, १ परा में और १ परा कृताना पार प्राप्त करे । 'सन्दर्श' अन्तरो मेंश्व, 'सन्दर्श' समाग्रे गोवर, 'आधायक' क्यारी दुन, 'प्रीकारक' क्यारी हुई, 'तेओओर पुरू' जन्मने भी और 'देखन त्या' कनारी कुलका जुल बहुन करे; इस प्रकार ज्ञानकोरी प्रविध किने हुए प्रश्नानकारी अधिको प्रधारके । 'अपने हैं; हा' करती से नहीं असे को पासने, 'का नकोके' एकसे अधिवास्तित करें (क्वे) 'इकवर्त' 'हर शिक्ट्र', 'चा नसोके' और 'होकों' इस भाग्यभोद्यमा आधानमाने पूर्व ७ वरित कुदाराजेले पहारत्यका होता होते, होताले साथे हुए प्रधानकाली स्रोत्तर पहकर मिरान्ये, ओक्स उच्चारन करके यथे, ओक्स गहकर इन्हाने और ऑक्स उच्चारम इसके दिया होते । वैसे मानि कारको जलाता है, बैसे हो कालुको क्युकोंके लागे और हाहोने दिये हुए पायेको कला देश है। देवकओंसे अधिक्रिय होनेके कारण अक्ष्यूको होनी लोगोने चरित हुआ है a २९—३९ ह

मीक्षे नोवर्ष और द्वित सर्वि क्यांद्वम् । निर्देशं प्रमुख्यं च पविशं क्यानेकल् () १५ () प्रोत्तरे पुरस्तानकोचाः केत्रामाहेक गोलवन् । पान्या स्वयूनकेक राजन्य पृष्ट्ये सर्थि । ३० स क्रिक्ट पूर्व तक वर्ष क्रिक्टिक प्रश्निकार स्थान्तुकार्य हु केर्न्स् १३१० भीरं सारकं १६३६कि विकास्त्राच्यो । कृष्योग्याको एकम् कर्मकः मुसीकृतम् ॥ ३५ ॥

• महिला रिक्युक्त • Description of the second state of the second state of the second second

क्रेरोप, पाल, अस्तेत (कोरी व सारक), चीरकी आहा हो से करी वेश कुरूर की कर प्रक्रावर्ष, दिल्लाम, वैरान्य, अस-रोजन प्रवादी है। यो की परिवर्ध रोज क्रोहकर और राज प्रचारको आस्त्रीक्षणोते निवृति— प्रको सरार क्षेत्री है, यह नरकने जाती है। क्रम क्रम क्रमेंच्ये क्रमान्त्रेया विद्येत कर्न क्रम क्रम क्रिक्ट क्रमेंच्ये अवस्थानक war it o

क्ष्म चेरिको (चरिको) के स्थाप । अस में विकास विकेश स्थापन विद्याल कर्न है । यह पानकार आसम्बन्धानीके रियो को जबोद सरका है। असीह है। इस क्यूओका तथ, युर ब्योहको, पूर्ण तथा बार्क्सरमें से बोसंपर्न करण, रेपाक प्रोरक्षण, गुलुका सेकका श्रीकारे व्यक्ति क्षेत्रेकाने स्थानातेको आहत, यह अस शास्त्र करना शक जनगण करूक जात्व बारम । गोरका, वारितम और वारि —के departs and much we do subse कारों -- प्राक्षण, क्रांतिय और कैएकीवी केल क्षुत्रका वर्ग वाहा गुन्त है। जन सरकार, की सीमंदिरी पद्मा प्रत्य क्या अपनी

milit ber

कारणे करते हैं । हैं को निवहार केवल उसका अर्थका कर्मन कर्मन । इस, कुन, सन्, क्रीक, भूमि-कृषण, केवल राज्ये ही चोचण, तान प्राप्तवर्गका परान्त, पान अवका बराने भारतो और प्रकुलियोची की सामें कुछ, स्थीन, बेन, इन्स, विविद्योग सन कोरान नहीं करना काहिने । कहना, यह बोखोको अध्यक्त निवरण, सङ्गती, सहरीती, कारान्य और द्वार रेज्य — प्रवक्त विकास कैने पूर्वितेख प्रवक्त विशेष्टर: प्रवक्तवित्री प्रतिकाः कृतिन् और वैद्यक्तं निर्णे पत्नी विशिव्यत् अवस्था और वेश पूर्वर— वे Parer E : 44 securet replants remail. Parers Bartite auf E : 200 1 per press का प्रतिन्त्रीके किये क्षेत्रीने कर्यका संस्ता प्रता की अंक्रीयते कार्या अवस्थानक सेवार प्रकार है। एक क्योंको रक्षा, पुत्रके करनेकाने प्राह्मणी, क्षतिको, बैक्नो. कंपातिको, प्रक्रामधीनो सक वस्थानी कुरस्थारी अपूर्णिका द्वार कारण, तक और पुरावीके करेवा करेर विरुक्त। साथ phriter frages is server, deuter all mall safe sufficielle firel all par विकास विकास के विकास राजना, समानकार्यका कार्यक्र दिना (देनेकरि ) सुन्हें कार केल पार्ट्स और मेरे स्थापन क्याबत जन क्षा प्राप्ति । यह समूच क्षेत्र वर्ग है afte ugb sei nen anden sten b :

रवेकने के बनक अपनी प्रवासी मेरे Respub thursts per unter fieb gu b. gebreit bert eterte gu ficht कारक भागानिको सम्बद्ध है, वे की अधी कियमोंने अनुरक्त हो का बिरम्स, कारोबे असे अनंतर रिका नहीं होते, जैसे जरूरते परणान्यव भागेकारेके साम है समापन करना पुरस्कों। यात्र । वेरे प्रकारों निष्कृत हुए इन निर्मेकी विनो विक्रीत कर्न है। क्राव्यांतियों, जीत्यों क्यानीकों मेरे क्यानका हार हो जाता है। मीर अक्रमारियोके दिनो अक्रमानिया पालन । किर उनके दिनो कार्नमानानियास विवि-मुख्य वर्ष है। फ्रिक्टोंके रिक्ने परिकार सेक्स्प्रेड क्लिक नहीं जा जाना । सम्बन्धि समा सम्बानको है, इसर नहीं । कम्बानि ? की, क्रान्यकी भी क्राव्यक नहीं रहते । मैसे

Mittelfeile ettelle in mer bestigen andere greg bei ber bei bei ber ber bei bei bei मेरे रिक्ने कोई विकि-रिकेंग नहीं है, बैंके ही। केवार पहला नहीं का उस्ते—केरा सहका हो क्रमके रिक्ने और नहीं है। परिपूर्ण होनेके जाने हैं। हाम, पैर आहिके सामानीने माराम केरे केरे रीको कुछ साम्य नहीं है, जाना-पूर्णर धारण करवेरर भी है सामानों करी समार का पुरस्कार क्रान्धेरिकोचे रिक्ते भी कोई कार्कर की क मान है। मे

भी प्रयोगेंद्र दिलोद दिलो पानवांकारका मालय नेकर पुरस्कर रिका है। क्यें बार्यको परिश्रह स्थ है राज्यन नवीचे; क्रांचे संस्था नहीं है। मेरे मेरे आक्रा हाहा कारि देवलओंको नार्चने उपन बरनेकारी है, क्ली कवार का विल्क्षीनिक्योची अञ्चल भी अन्य म्यून्येको स्तर्गन्तकोर सम्प्रापेत्रकारे है। से नेती अस्तानेट आप्या है। क्रमी असीवाय सञ्चय भी है। इस्तीको क्रमार पूर्वन कर्मनात्रों तथ प्रयोध्य अक है पाल है कार उपका परस्के अहेको सुवित पारनेवाले निकानको नो पुद्धि होती

है । जिल पुरस्केवर भूतने अनुसन् है, उन्हें का बारोंका भी प्राप के बात है, जो बारे बाभी उनके देवने, सुनने वा अनुवानने नहीं आभी होती है । कामें अध्यानम् काम, स्टेर, अञ्चलत, काम्यने करमित्यार तथा आगन्द आदि भागोवा वार्गवार काव होने नामा है। ये तथ रखान जाते कभी एक-एक वंशके अलग-अलग प्रकट होते है और पाणी समूर्ण मानोका एक साथ कार होने समाव है। करी जिल्ला व होनेकरों इन कर.

मकान और जान पर्योक्तर कर के

पाल है, तम केवल लेख और स्व करत.

क्रमी तरह मेरा संशिक्त प्रका होनेले वे

प्रत्यकोची प्रकार करने कहिने।

अपने अस्तु, स्थाने, प्रान और प्रतिस्को मार्चकर बरकमें दिलों है, अवना पहर market was come? From Randi wh ज्यानको पहले किन सम्बन्ध प्रत्यानको अधिका एकका सामा 🛊 । ्रक्ष्मन् काहे हैं <del>- पूर्व प्रकार वरवाना</del> all-grouping flows shell physical flows first mode energy andres step more विकास है। कामूओं केंद्रवास्था, प्रतिकास, प्रसास afte found per fagure-straped på farepri व्यापनार्थे हैं। प्राप्त, होय, अञ्चोप, अधिकार, साथा और साथा-पूर क अवीक है का मीता संबद्ध करना गय है। बोक्स ! में फिर और फिरासम्बन्धी इस्पानुस्तरं सुप्त है और उनकी महिन्से सम्बन्ध है, जाकी रिक्त वाहर-भीतर कुछ भी कार्यक प्रेम पढ़ी है। इस्तरियो कारक: पाक और ज्ञांच्याचा कार्यको स्थानकार ज्ञानकी जैनका प्राथमात्र कर्णः जिल् का साधानका अन्यक्षे भी स्थान दे। यदि नित विवर्त क्यान नहीं है से कर्न करनेसे की क्या रवाचा ? और चरि जिस प्रचान ही है से वार्च करोबी भी पन अवस्थात है 7 आ: कैसे क्या रवेडर जानने राजकर रकता हो। यहार और चीतरके कर्म करके का न करके विका-विकास की ज्यानको करावान, विकास क्रिय समावे । क्रियक क्रिय मनवान सिवने

का है। उन्हें प्राचुका मनुष्य समझावार विश्वार,

पुरुष करावी अध्योतन्त्र न करे । को पुरुषित

करण अनंद प्रति अन्योतना करते हैं, ने

- श्रीहर दिल्लुगर -\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सर्वत करमानन्त्रकी आहि होती है। यहाँ 🍪 अध्यक्ष क्रान अहा करना नाहिने। ननः शिकार' इस कमाने का रिव्हिनी

श्रीकरण चेले—सर्वत व्हर्विकार !

रागा है और जिल्ली मुद्धि सुरिवा है, ऐसे सुरुव होती है; अस: परावर विपृति सरपुरनोको इक्कोक और परस्थेकने याँ (उनम-मद्यम देशमें) को प्रशिके रिप्ने इस (३१ मामार)

ज्यार अञ्चल सुध्य होनेकर की इस क्याफो

# प्रशासर-व्यक्तके महास्थ्यका वर्णन

÷

करतें क्षेत्रमें पहान् कुछ रिष्ण हुआ है, उसी किया सब्बे 'कर्ता' वहीं देखा गया है।

आप सम्पूर्ण प्रापके पहारतगर है। अस पै आन्त्रे नक्त्रे वक्तश्रर-वच्चे वक्तव्यक क्ष्याः वर्णन स्टब्स प्रकृत 🗗 🗀 इथर-को कहा—केवबी-क्यर ! पंजाबर-सम्बद्धेः महाभवका विकारपूर्वकः प्रचल से भी सारोड़ क्वोंने भी नहीं विकास सा राकता; अतः रोहोकने इक्की च्यांका सूनो —केंद्रने तक रीजानको देनो उन्हा क बहुश्तर (प्रणातक्षित पश्चाश्वर) क्या समझ दिराजनमंदि सम्पूर्ण अर्थकर माध्यक प्राप्त गया है। इस सच्चमें अक्षर से बोद्रे के हैं, पांतु यह महान् अर्थाने सम्बन्ध है । यह बेह्या सारतस्य है। गोळ बेनेव्यास है, फिक्की amorit Rug & Hippyr & rem शिक्षावरूम मानव है। यह गान प्रकारकी विद्यियोंने युक्त, बिक्त, स्रोगोके यनको प्रशास को निर्माण करनेवारण, समितिक अर्थन्तराज्य (अपयन्त निवान ही पर्यारणको कुर्ण करनेवास्तर) तथा वरनेश्वरका कशीर बचन है। इस मनावा नुसनो स्टाल्पीक क्यारण होता है। स्टीत रिज्यों सम्पूर्ण बैक्रवारियोंके सारे मनोरयोंकी विश्वीके रिक्ने इस '३५ नारः जिल्लान' व्यक्तका जनिकादन किया है। यह आदि बढ़बर-फन सम्बर्ध

विद्याओं (मचरें) का बीज (मूरु) है। वैसे

बहुन् अर्थनं परिवर्ण समझना चाहिने । '३३' इस एकस्थर-बच्चमें मीजे गुर्गासे असीत, रूपंत्र, प्रशंकती, ख्रीमान्, वर्गनक्षे अनु दिख प्रतिदेश 🗗 हैंगान आदि जो सुक्ष्य एकाअरकम जहा है, वे सम 'नक: दिल्लान'हरू बन्दाने श्रामक: विवस है। स्था पर्वतः क्यापे प्रकारकारमधी स्तक्रम् करवार् हिम क्रमानतः नाक-कारक प्राथमें विश्वासम्बद्ध है। आस्पेय होनेके बहार दिया पाया है और यस इन्द्रमा बायक याना नवा है। क्रिय और पंचायत को बाला-बावक-मान अवस्थितासको चला आ रहा है। वैसे क्ट योर संस्करभागर अन्यविकारको प्रयुक्त है, वर्धी प्रकार संसामने कुक्नेवाले अगवान् हिला भी अन्तरिकालने ही निहर विरायमान है। वैसे अर्थका देशोका सम्बन्धाः पात्र है, क्यी प्रकार परकार शिव संसारकेंग्रेके स्तरमधिक क्या माने यथे हैं। यदि ये कारबाद विश्वतात न होते से यह शास अन्धकारकय हो जाता; वर्षेक्ति प्रकृति जड है और जीवाहर कहारते । असः हुन्हे प्रकास टेपेकले बच्चाना ही है। अकृतिसे लेकर परमाणु-वर्णना यो गुरुः भी प्रकारम तस्य 🐛

वह किसी चुद्धिवार (चेतन) कारणके

भीवींक रिन्ने वर्ग करने और अवर्वते क्यानेका अर्थेक दिया कार्या है। उनके क्यान और मेश भी देशे यही है। अनः विकार भारतेले सर्वह परकाल क्रिकेट किल प्राणियंके अवस्थितके निद्ध की हेती। कीले रोग्से कैसके प्रैंकर सुकाने रहित हो हेन्छ महाते हैं, उसी प्रधार सर्वत विश्वपत अस्तर म रेनेने संसारी और नाम अवस्थि हैया भोगते हैं।

अनः पर विद्य कुछ कि जीवेजा संसार-सामाने इद्धार बस्तेनाहे सामी अनावि प्रचीत परिवर्ण स्वयुक्तिय विकासन है। ये प्रमु आहे, मध्य और अन्तरे सीह है। जनावने ही निर्मत है तथा रुपीर क्ये परिपूर्ण है। को दिल जनते परस्थ कार्तिके । विकास्थले अस्ति स्वयंतिका विकास कर्मन है। यह प्रमुख्य-क्य जनका अधिकान (मानक) है और वे हिल अभिनेष (पाषा) है। अधिकान और अस्थितिय (जावका अरेर करका) कुछ क्रेक्ट्रेड कारण परवर्तिकरूपक यह पत्र 'किड' माना पना 🛊 ( '३३- तम: विकास' का जे बद्धार विभागांचर है, प्राप्त हो विज्ञान है और प्रमण के परमण्ड है। यह निरम्क विकि-कार है, अर्थका भी है। या अर्थ रिकारत सरका है, को सर्वत्र, वरिवर्त और Western: Profes 🕏 i

क्षे राममा लोकीयर अभुबद्ध धरणेखारे है, ये जनकार दिल जुड़ी बात बैजे बड़ सबारे हैं ? जो सर्वत्र है, ने में नपाने विजन कर किए प्रकार है, जान क्ल-का-पूर

क्षेत्रोंने प्रका है, में ही प्रकी मार मार समाते है। ये एक और अग्राम आहि येग ईवाने नहीं है: अनः होतर कैसे बुठ कोल सकते। 🕯 ? विश्वय राज्यां क्षेत्रीने वाभी गरिवन ही पार्टी इंशर, का सब्देश विश्वने जिला निर्मात करूप — पद्धारत - प्रयास्त्र प्रमापन किया है, का प्रकारकार के हैं, इसमें संसम नहीं है। palled Rayry youth united for my ईक्षाके वक्षानेक अञ्च करे। पतार्थ कुरू-कर्नाः विश्वको ईक्षरके क्यानीयर अञ्च थ करनेकारा वृक्त गरकमे उत्ता है। क्राना कारणाव्यक्ती क्षेत्र मुनियोंने व्यर्ग और नोक्षकी रिजीक्षक रिज्ये को सुन्दर बात कही है, को सुध्यपित सम्बाध पार्ट्सि । यो कारक राज, हैए, अस्तान, काच, क्रोच और कृष्णका अनुसरम पार्यकान हो, पह परकारत हेंद्र होनेके कारण पुत्रापित व्यक्तिकातः है। <sup>क</sup> अधिका एवं रागसे कुल व्यक्ति वन्त्र-वनकाल संस्तार-क्रेसकी संस्ति कारक क्रेंपर है। असः बढ्र कोपल, लॉर्स्स अच्चा राज्यन (पंज्यारपुक्त) हो से भी क्राफो थक रचन ? निहो सुरकार व्यक्तालयो प्रति हो तथा राग अवस् केंग्रेका नाम हे जान, यह करन सुद्धा क्रम्क्यानीये पूर्व न हो से भी प्रीपन तथा सम्बद्धने केम्ब है। मनोब्दी संस्था बहुत होनेकर की जिस कियान कहश्वर-मन्त्रका रियांन स्त्रीह दिख्यों किया है, इसके समाय व्यक्ति कोई इसरा करा व्यक्ति है। पहलूर-अवस्थ कर्ता अस्तिताहित संस्थृती

बळावेंने । परंतु को राज और अञ्चन काहि

<sup>-</sup> राजेन्युकोनसम्बन्धारी न्य्। कर्ण निर्मानुकार् दुनीन्युकार् व

WITC. • संबंधा देखकुरण + 

मेर और पास विसमान है; अतः स्वकं '8<sup>‡</sup> अनः जिल्हार्य अस्त **प्रमुखन जन** भागन दूसरा कोई मन कही नहीं है। सात कुळपूर्वक अपना क्षिमा है, उसने सम्पूर्ण कारोड महायन्त्री और अनेकानेक उपलब्धेहे शास का रिका और समल सभ कलोका

👣 प्रदक्षर-पन्त उसी प्रकार विश्व है, जैसे पुनियो सूत्र । जिल्लो दिखालान है और को-को

विद्यात्मान है, से तम वद्यक्षा-नवादमी

शुर्मेक संविद्य कारण है। जिल्लोड इदयमें '३% नाः जिनायं व्यक्त महभूर-सम्बद्ध प्रतिक्रिक्त है, क्रमे दूरते बहुसंस्थन क्याँ और अनेव

विष्णुत्र प्राचीसे क्या प्रकेशन है ? जिल्हे

अनुसाम पूरा कर किया : आहिये 'नमः' कारो कुक 'क्रिकव'—ये तीन अकर निस्त्वी विद्याने अवभागमें विद्यमान है, अस्ता सीधन स्वस्त है गया । प्रशासन क्याके अवदे त्या हुआ पुरुष वर्षि परिवास, पूर्व, अकान अवका अधन भी हो तो बह

कान्यक्रारो एक हो कारा है। (अध्यक्ष १२)

÷

पक्काक्षर-मन्त्रकी महिमा, उसमें समस्त वाङ्गमको स्विति, उसकी इपदेशपरम्परा, देवीरूपा पञ्चाक्षर-विद्याका ध्वान, उसके समस्त और ध्यस अक्षरोंके श्रामि, छन्द, देवता, बीज, सस्ति

तथा अङ्गयास आदिका विचार

देशी जीवर्गे—महेश्वर 🕽 पुर्शन, सुर्वसूच्य एवं भन्तिक करिकालमें अब करा संसार धर्मने विकृत्त हो पायन्य अध्ययकारो आफादित हो जायगा, वर्ग और असम्ब राजनी आकार नह हो कार्यने, वर्गनंतर क्यांचिक्त हो जावगा, स्थापन अधिकार प्रेमेल्य, अभिक्रित और विकरित हो आवना, इस समय उपदेशको प्रकारी यह हो सामग्री

और गुरु-सिन्धकी परन्यश्च भी जाती होती. ऐसी परिनिवर्तिमें आयके चक्त विका उपायके पुला को सकते हैं ?

महादेवजीने कहा—ध्येष ! कार्य-कालके मनुष्य मेरी परय चनोरम पशाक्षरी विधाका अलग्य के चरिन्हे माजितवित होकर संसार-वन्यको पुरू हो

आते हैं। जो अक्टबरीय और अफिन्टवीय

है—इन वानसिक, शासिक और क्रार्थिक

सोधी और कृतिश्रासित है, के प्रमुख भी च्ची कुल्वे वर लगाकर गेरी प्रशासरी शिक्षात्का जब करेंगे, उनके रिच्चे वह विद्या ही अंग्रहरभक्ती सरनेवाली होगी। वेदि । की व्यक्ति। प्रतिकार्यक यह बात अही है कि चुनत्त्वर नेस पतित हुआ भक्त भी इस प्रकारि विकास हार बन्धनसे पता है वाला 🕯 ६

रोजीते 🖈 पुणित, कुलात, निर्माण, पाणी,

ट्रेजी कोली—क्वि मनुष्य प्रतिप्त क्रेक्सर शर्मका कर्ज भरतेके कोच्च न रह जाय हो। उसके क्रम किया गया कर्ष नरककी ही अधी करणेकरूव होता है। ऐसी दसानें पनित नामक इस विकास के में मूक्त हो सम्बद्धा 🕯 🤰

यक्षदेवकोने कारा-सुन्दरि । तुमने यह ब्ब्बून क्रीक बरन पूर्व है। अब प्रस्का अ्तर

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कृषि, न्यारे की इस विकास नोकार प्राप्त है, वह वेटी प्राप्त उत्तर कर रोज है। मान्त्राच्या अन्यत्यः प्रवादः पूर्वि विश्वतः वा । इस विकार्षे आविषयः च्यानेक्षे वृद्धा स्वातः ? पदि परित नपुर्व कोहरूप (अन्य) क्योजेंट वेरे, बहुतपुर-वन्तवें साथै क्योजित अधरमपूर्वक मेन पूजन को से सह वित्रविद्व जरमानाची के समान है। वित् पक्रवार-पर्यक्ष रिक्षे ऐसा अधिका जाति 🕽 । यो केवार जरू सेवार और इस प्राचन स्य करते हैं अका कुछ होंग जो जान अवाली अवेदान अपने प्रतिपद्धे पुराके है, उन्हें इस अलेक्टर की लोकानी अर्थह नहीं होती । यांच् को भरितपूर्वक प्रशासन कराने ही कुछ भार नेता कुछन भार तेला है, कह भी हर रचने हैं जाकों की बाको बहुंच माता है। इस्मीको तथ, पदा, बात और निवय महाद्वारकता की पुरस्का करेड़ती कारकोर समान भी नहीं है। कोई बन्द है क पुरू, के शहाका-काले प्राप्त केत पूरू करता है, जा अन्तर से संज्ञानको क्षाप्रकार का भारत है। देखि ! होतान अवदि मीच प्राप्त विकास अस्त है, उस प्रदेश क महाभूर-स्थाने हारा की व्यक्तिपाली रेस मुक्त कारता है, यह पुत्रा है जाता है। ओई मीता हो का अपरीता, का इस पहाला-मनको हाग वेश पृथन करे। वेश पक महाभार-सम्बद्धा अस्त्रित, सुर्व्य से मुख्य है क्ष वहीं, का क्रीवार्ध जीतकर इस वासी प्रशा नेरी कुळ जिला करे। फिल्मे क्याबी क्षेत्रर नहीं हो है, जान्यों अनेवृत केवृत रेजेपाला पूरव कोडि-कोडि गुला अधिक माना गमा है। असः देशि ! क्षेत्रा रेगात ही इस क्याने नेता पूजन करना साहिते । को प्रभा गणको केवा रेग्बर केवे, मुक्ति

(कारण, मोधूर) अपनि पुरुषेने पुत्र कार

प्रक्रमानगण है जीवन्त्रको नेत पूरत

प्राप्तराचनी, विकास स्थाप प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त Opic gay 🕽 i क्षित । अस्तरकात असीवा का क्यक जन्म पर हे साम है और साम प्रकार अवस्थित विस्तवाद नहीं और हो अस्त है, तक में अधेलत है दिवत चान है, दूसरा कोई क्यों की राज । इस समय समय केवल और रचन पहाश्वर-नपाने रिक्त होते है। अनः नेरी प्रतिको पातिक क्षेत्रेक व्यवका ने न्या नहीं केते हैं। स्थाननार स्थानो प्रकृति और पुरस्के नेवले पूर्व पृष्टि क्रेमी है। arrang fergregorie spffetter dare करनेकारत अक्रम्बर प्रस्थ क्रेमा 🕯 । पर व्यापनार्थने वर्गकर् गररक्कीय भागान्य tellens after it week store the-क्रम्बन्द सम्बद्ध कारो है। इसके आधि-कारको प्रसुप्त असमीका सम् होता है। प्रकारी तीनों शोन्योची चीर भएना पाती के, मिलू बोर्ड सहरकत न होनेसे उसे कर नहीं को है। इस इन्होंने नहते अधितरेसाही क्त प्रकृतियोकी कृषि की, जो उनके मानवापुत्र कर्यः पर्व है। इन पुत्रोकी रिवीद market first farmy sept sport क्या-व्यक्ति ! कोवर ! मेरे पुर्वकी प्रतिक प्रयास परिविधे । उनके इस प्रकार क्रमंत्र करनेका गाँध मुख्य कारण करनेकारे मेरे ब्यूजनीके हमें उत्तर पुरस्ते एक एक अकृतके अन्तरे पणि अकृतिका उन्हेंच

विकार स्वेकाविकास्य प्रक्राचीने भी अपने

अभिनातर है। इसरियों यह शेवनर मना है।

प्रक्रावरके प्रभावने ही स्तेष्य, बेर, न्हर्सि,

बाँच कुर्वोद्धारा क्षान्यतः तम वर्षको अञ्चलेको । अन् "रिकार्य" प्रकार । अन्ती पद पद्धान्यति महत्त्व किया और वाक्यवाक्य-कारते युक्त विद्धा है, जो सवस्त्र श्रुवियोधी विस्तीर है महेशाओं क्या ( महार्क प्रवेत्वको कार्यकर तथा प्राणूर्व प्राण्यक्रकारी सम्बन्ध propertie follower und fiere fleuer : abmunfent fin un feine unter-unter bei सारकार् अवृति अपने पुर्वेको क्याना, पुराने विश्वती, इसरियो मेरे ही सरक्यार क्रमाने का क्यापात और काले क्यांचा भी। प्रतिकादन कार्यवाली है। इसका एक वेगीके क्रमोक दिया । साधान्य राज्यानिकाम्ब प्रकृति । कार्ये व्याप व्यापा प्रातिने । इस वेतीयी क्रम चन्त्ररकाको पास्तर मेरी आराजनाती अञ्चनकाचि शतके हुए सुवर्गके समान है। इक्का रक्षानेकारी का मुक्तिको करवी बक्का हुएके कीन प्रयोगर क्रायको को हुए है। यह हुई प्रकृतिके का क्याका का करते हुए का पुत्राकों और तीन नेवेंसे सुक्तेतिक है। मेरके राजनिक विकासक पुत्राकाम् पर्वतके इतके मातकार वास्तवकारका पुत्रुक है। निवाद क्ष्य स्थान दिला क्योंतक तीन थे इत्योगे का और उत्यत है। अन्य के बन्ना थी। वे लोकपुर्वको विने अवन्य क्रमीचे नाम् और अभवन्ते सुत्र है। क्रांतुल थे। प्रातिको बागू केवार प्रात्येत पुत्रास्त्रात स्रोत्य है। यह समास सूचे स्वत्वाचे राज नवे । वर्षा करवी राजक वर्षः राज्यांको प्रथम स्था राज्यां वास्त्रावरोते रहे भी, यह सीचन्य पुरस्कार करेंग कहा है। विश्वविता है। केंग काराओं अस्तरका मुद्रो क्रिय है और वेरे प्राप्ति विरुक्त काली। विरायकार है। इसके बाले-बाले क्रियान राम भर्त है।

सहस्रक को काल को स्थान की स्थान और का अवस्थित हो दो है। ये वर्ण है—पीत, क्षानी व्यक्तियोको पहारक्ष-प्रकार व्यक्ति, कृत्या, वृद्ध, स्वर्तिन एक्स एकः। इन क्योंका क्रम, देवल, जील, प्रस्ति, जीलक, बंदि पुज्य-पृथ्यक प्रयोग हो से इन्हें निष्ट व्यक्तकारा, विकास और विकिलेश—हम और नाइने विकृतिस कारण काहिने। स्था कालीका पूर्वकारो अन्य करावा । विद्युकी आयुक्ति शर्द्धकाके समान है और क्षंत्रराक्षी कुन्ने को क्रानो निन्ते की उन्हें नावकी अनुसी। क्षेत्रशिक्ताके समान। मचाकी सारी विविध्य जातार्थी तथ के उस पुत्रपुरित ! वो धो इस वचको सभी अज्ञार क्यांके अक्षान्त्री कार्याने व्याप कर को औजपन है, प्रवाधि क्राने दूसरे अध्यक्ती हस और देवनाओं, असूने तथा मनुष्योधी करावा स्वेत सम्बद्धना सांदेवे। हैर्प-कृतिका वार्तवर्ति विकास करने समे । 💢 क्रान्तवंक को कीक कर्न है, उसे कीसक

कुरानुस्ता कर्मन विकास करता है। असीलें इस क्याने प्रान्तित ऋषि है और पेरिट कुन्द 'न'!.' पहला प्रचीन करना पाक्रिये । उसके 🏗 । करनने ! मैं दिल्य ही इस नपाना देवता

केल नहीं कोचा का भी है। प्रत्येत अपनि इस व्यक्तिकोची भागित हैएकार की बीच प्रचारके कर्न है, विज्ञानी रहितानी अन्य इस उपन विका प्रकारकृतिके और परिवर्ष प्रार्थको प्रार्थक सम्बाहत जाहिये।

📳 । करारोड्रे ! मौगम, असि, विकासिय, । अक्रिया और भरक्रक-चे नवपरादि क्लेंकि क्रान्तः पर्दम कमे नहे हैं। नामही, अनुहुन, विद्वा, स्वाते और विश्व,—वे समझः पश्चि अक्षरेके छन् है। इन, स्त, क्लि, महा और स्थल-में अवदः का अक्षरेके वेषता है। बराक्ते । मेरे पूर्व आहि कार्ते हिल्लाओंके तथा प्रमरके—मंब्रि पूक्त हुन मनारादि अक्टोंके कावतः ज्ञान है। पश्चाक्षर-नकावर व्यक्तंत्र अञ्चर उद्यक्त है। बुक्तर और पीधा भी अक्र है है। प्रक्रिज कारित है और सैंसरा अध्या अनुसार पाना गया है। इस प्रक्राक्षर-संपन्धेः — कुट विका वित्य, सैंच, सुरू तथा बहुतक्षर करू करे। चीय (फियसभाषी) कीय प्रकार मेरा विकास करने हैं। नकार दिया करन राजा है, मन्तर रिक्त है, 'सि' कारक है, 'बा' देत है और यकार अन्य है। इन क्लॉके अलावे अपूर्णि पशुर्वान्त्रकारि स्तर क्षत्रकः स्तरः, स्थात, सरद, हुए, बीच्द और च्या बोव्हीकी अञ्चलका होता है। 🕫

देखि । बोद्येने नेक्षेत्र साथ यह तुन्तरह

विश्वविक विकास करता है, अर्थात निमः दिक्का के स्थानने 'नयः जिलामे' कहनेते का देवीका पुरुषको हो जाता है। जातः सक्ताको कार्किने कि वह इस मधाने गय, काबी और सरीस्के घेरते इन देनोंका कुलन, सन और क्षेत्र आदि सरे। (मन अविके नेको यह प्रजय रॉज प्रकारका होता है—माश्रीवयः, कार्किक और शारीरिकः।) देशि ! निरामकी मीकी सच्चान हो, जिस्से जिल्ला समय विद्यालके, विद्यार्थ केले चरित, सरीत, सम्बन्धि, इत्याद एवं योजना और जेरि है, क्लेंट शत्सार यह जानानिको का कर्पा, जाई कही अवदा किस विक्रों भी साध्यपुरश मेरी पूजा यह म्ब्युक्त है। फलकी की हुई यह पूजा को अव्यक्त नोक्ष्मी प्राप्ति करा देगी। सुन्दरि । मुक्ति का राजका को कुछ बाँग पा ब्युक्तममे मित्रा एक हो, यह बालासकारी लंबा पूछो शिवा केला है । तथानि को मेरे अस है और कर्म करमेर्प अस्थान विकास

की कुलबार है। जर पहाद्या-जनमें जे

बोक्बों कर्ज 'व' है, उसे करहते सारहे

• अञ्चलत कारको कोन में सम्बन्ध करिये—25 औ प्रदेश कर, 45 में दिस्ती स्वाह

 <sup>&#</sup>x27;85 तरह वीविक्यक्रमधे महाम क्रमेट आहे. पीरटक्षन: देशने देखा, ने पीरव, ने पूर्वत: वी जीतक स्वाधित्रकृतकारको अनेकपूर्वकारिकाकृतको अने विशेषोताः । द्वाराप्रकृति इस मर्गनमें अनुस्ताः नहीं निर्मनोत्र-कृत्या है। जन्त-महरूपेत अर्थदमें को विक्तियोग् दिया गया है, उससे 'ठठे' मीलम्, 'सम्' प्रतिः, 'शिल्पम्' इति ग्रीराजस् इत्या आस्त्र है।

की में विकार कर, को जि कारका हुए, को से बेक्सका बीवट, को में अवसाप परंद होते. इरवरिक्श्यम्भावः । इसी तरह का-कारण प्रयोग है—क्या— अन् स्ट आप्रमान्यां काः, ६३ वं शर्वविधा म्पा, १८ वं क्यानेस्था प्रक. १८ वि अवस्थितको छन्। ८८ वो समित्रेकानो एकः, १८ वे मरहराजराष्ट्राच्यं नाः । विनियोगने को जूनि उनदि असे 🖟 काला नाम दूस प्रवार समझन साहित्रं — 🏖 कामरेकारी नगः वित्रविद् अंतिनकारके काः पुक्ते, विकारं अवधे काः हर्रो, व बांकाव तथः पुक्ते, व प्रकारे नमः पहनोः, या कोत्यस्य नमः नमी, विकित्यस्य नमः सम्बद्धिः।

• व्यक्ति विकास •

war Printer and the Contract of th

(असमर्ग) नहीं हो को है, उसके रैंको समा 🖦 १३। हूँ, फिसके विमायक नय नियस्त शास्त्रोंने मैंने ही निकल कनावा है, एक होता है और जिसके होनेहे कर-मार्ग अवस्थ निधानका उन्हें पारपन करना वाहिने । शांध में - सरका होता है । पहले मकादी रीक्षा सेनेका क्षम क्रिका

(अप्याम १३)

गुरुसे मध्य लेने तथा इसके अप करनेकी विकि, पश्चि प्रकारके अप तथा उनकी महिया, मनानवानके रिक्वे विधित्र प्रकारकी घाटमओंका महस्व तथा अंगुरिन्योंके उपयोगका कर्णन, जपके रिन्ये उपयोगी स्थान तथा विज्ञा, जपमे कर्जनीय कते, सदाकारका पहला, आस्तिकाताकी प्रशंसा तथा प्रकाशर-मन्त्रकी विशेषनाका वर्णन

(नक्रारेकर्ता करते 🖟 )क्रान्ते । पुरुक्ती विविचन् यूवा करके पृक्ते गया दर्ग अस्त्रात्तीयः, विरमादीनः, सञ्चादीनः तथा इतन्यतं क्योदा प्रत्यतः सहन्य वारे । इस सम्ब विविधेः पारणार्थे अवस्थाद ध्रीकाले होत्रः संसूत्र पूर् पुत्र अपने पूजक विरामके, से मो यप विश्व कवा है, वह उक्त विकास हैता है। येथ कारणपुर राज परि आशासिक, वेदच्यपिक और व्यक्तपिक क्षेत्रेके साथ ही व्यक्तिकारों की कुछ हो से क्रमणी हिन्दिह होती है और काले महान् पाल ज्ञान होना है। विश्वनको काहिक कि का काले लक्ष्येक शामार्थ, जनकीत, स्वयुक्तकार, श्वालको नवरत्वक एवं प्राकृत्व गुल्की शेवाचे क्रातिकत हो, पनमें सुद्ध स्थल रहाते हुए प्रकार्यक वर्षे संबद्ध को । प्राक्षक स्वयक अपने नन, काली, प्राप्ति और वन्ते शासालीका पूजन करे। यह बैकन हो से गुरुको जन्तिभावने हाथी, केहे, रथ, रहा, क्षेत्र और गृह जादि अपिंत करें । यो अपने रियो सिद्धि स्वद्रता हो, यह प्रत्ये शालो पुरवास्ता न करे। स्वाप्तार सब सरम्बन्धिनी-रहीत अपने-जल्पने पुरुषी रेखने अधि महर है।

एक वर्षका प्रकार सेकाने स्व कुका हो, गुल्की सेवाचे उत्सद राजनेवास्य हो, अवेद्यारक्षेत्र हो और इस्कारक्षेत्र चान करके सुद्ध हो यक हो, पुनः विहोप शुद्धिके विक्रो पूर्ण करव्यको रखे दृश् परित्र सम्प्रवृक्त क्यानुद्ध जनमे महरामार क्यान, पुण-म्बरण, बन्ध और आधुमन्तेश्वरा अलेक्स काके को सुन्दर केल-कुलने विज्ञवित करें। गरकार्य विकास प्राप्तकोद्धार प्रकारकारक aft papellal per unmer topt-बटका, नागेक किसारे, गोपारवर्षे, वेकारणके, विकास की पवित्र स्थानमें अवसा क्यमें किद्धिक्षण्य साल आनेवर सूध तिकि, कुम नक्ता एवं सर्वक्षेत्ररक्ति शुभ केगमें गुरु अपने का जिल्लाको अनुसाद्धीक विधिक्ते अञ्चलक मेरा प्रधन है। एकाना स्थानमें आक्ना जासकित हो उस स्वरते इस दोशीके क्षा ज्ञान अवस्था दिल्ली पारीमंति हर। प्रकार नवाहरीक विद्वाराज्यको अवस्त्र कराने । व्यव्यार ज्यारम करानार Talleterferiertenfererener einempferentenfend einempfereringferieren fertiger

शिक्का के का अवस्था अवस्थित है — 'इक्सा भएनाम हो, यहल हो, सोपन हो, रेज हो' इस नदी पुर विश्वको वक् और अस्त अक्षम वर्ष**ै । इस अक्षम गुक्तो क्**षम और अवहा कावार दिल्ला क्वार्ट्यांच्य के संस्थान कारके पुरक्षारमञ्जूषेक प्रतिक्रिय क्षेत्र स्थानक बाद कारण रहे । यह प्रकारक सीचे, बनायक अवन्यवास्त्रे स्वरस्तपूर्वक निव्य एक ह्यार शांध क्योंक कर किया औ। ये देख कारता है कह परन्य नारिको उद्धार होता है। को प्रतिक्रिय संस्थाने स्थाप केवार राजने चेवार कराता है और गाउके मिलने अक्ट है, कार्न सामाना चीनुन तम अन्तरपूर्वक पूर्व कर देश है कर 'वीरक्षात्रिका' कहरताल है। मी पुरक्षातम करके अगिविन जन कारण साथ है,

🛊 । का रिवरिक्रान्य रिवर् के जात 🕏 । प्राचनको साहित्रं कि वह सुद्ध देवते बीतां वार्त्यः शुप्ता आस्त्रः वर्त्वकाः अपने प्रत्यो पूर्णी कथ जुल विकास और अस्ते धुकका कियान करते हुए जार का पूर्वकी और बैह किये जीनवास्त्रे केंद्रे, विस्त्रको क्तारा वर्ग तथा कर-प्रयम आहेते हान चौची त्रामेका हो का करके मानका नात अल्ली, करे । इसके कार कवानी-करणवी विकास सामान कालीर प्रत्ये क्रीन अन्यान विकास करते हुए इस केन्द्रेक सरकारत ब्यान को और विकासक असी का. क्रुपि, कृष्यु, वेकार, जीवा, सर्विक राजा व्यक्तके काव्यार्थका युक्त परवेशाच्या स्थान कर्ता महाभारीका जब करे । मानव जब कार्य है.

उन्हें पूर्व नव्याद है हका नार्विता तथ अंतरे निवासीका सन्त गया है—हेस आपनार्थीरकारः विद्वारीया कार्यः है । से **वेके-गोचे काले पूज तक लड़ और अला**ह को को अवस्थित साथ मणका मानोहार क्ष्मारम कारण है, जाका का का 'वाकिक' व्यक्तका है। विका जनमें केवल विद्यालय क्रिक्टी है अन्यंक कहा बीचे स्थाने अक्षरीका उक्तरण होता है बना जो कुररीके ब्यानने प्रकृतिक भी उन्हें कुछ सुनानी नहीं den, feb worth 'string' steph ill i fiere जको अवार-पश्चिक्त एक वर्णते सूतरे कर्तका, एक बहुते पूर्ण बहुता तथा संबद और अर्थका पर्नेत क्षा कर्महर विकास के हैं, यह 'सरमा' स्थ इसके सम्बन्ध हुन व्यक्ति जूनन कोई पूरी क्षाक्रमात्र 🕏 । कारियक स्था कृष्य गुरूर ही क्षा केल है, जनीयु जब की मुना फार वेलेकारत क्रमान स्थात है, भागम प्रथम करा सहस पुरा बहा करा है जारे स्टबर्न कर उनसे से कुरत अधीरका प्रान्त हेरीकारण है। property of the global to the 'लगर्ज' कर सक्के हैं। अनर्ज सबसे भी अवदि और अन्तर्ने प्रत्यानम् वार तेना तेष्ट्र क्ताका गया है। अवक्रविका बुद्धिमान् प्राचन प्रत्याक्त काचे प्रतय काकीत बार क्षात्रका स्वयुक्त बार हो। यो ऐसा अर्जने असमर्थ है, वह समग्री प्रसिद्ध अस्तार रिकास हो करेंद्र, अने ही नव्योक्त सारशिक क्षा का है। कींद्र, और अक्षा एक बार क्षापर्य का समर्थ प्रान्तकाम को । इन दोनोंके स्तर्भ अल्बाबार केंद्र मान गया है।

(किन्यू- भीन मेंन के मान १४ (१५)

विभी पान्तु पूर्ण पान्तु प्रोक्पोऽस्तु विभोजीतावि । एवं पान्त् पुर्ण्यानात्रो पैत साः पान्त् ।

 अधिक विकासक के \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सर्वाची अवेक्षा को अवस्थानिक उस जनकारी सुन्त है। बूक्ती अंतुविकोंके साथ

सहस्रपुरा करू केरेकरण कहा जाता है। इन अधूकक्षण जन करून पाहिने; क्योंकि स्रोत प्रकारके क्योंनेसे नोई एक पर अपनी अधूकके किया किया दूधा पर विस्तार स्तिको अनुसार करना चारिके ।

अपूर्णिये जनकी गामक कारण क्षानुसर्वे करावा जन्म है। देशको गानक कान अध्यक्त साथ सम्बद्धाः व्यक्ति । मुहारीय (शिवानोया) मेंद्र मीनोमर्क नगराये गुरुवा करनेपर जयका बारमुक अधिका बात होता है। श्रमुके जन्मोंने से पुन, hibb parrya, radiomiliali sami Die gerr gen, einfreibel meren राजपूर, पर्यक्षे का मान तुन और सुकार्यक को हुए मनकोरो नामक कार्यका भोतिकृत अधिक चार कारण नाम है। कुराची महिले तथा महत्वले नवास बारनेश अववाजुने कावनी जारी होती है। रीत बाह्यके राजेते प्रकृष गरी साम क्षत-व्हर्नने कर देनेकारी होती है। सम्बद्धीर क्रमेको जला पुढ़िकांको और पक्षेत क्रमीकी मान्य पुरिवक्तिको क्रेमी है, पेक्ट महाक्रोबरी बांधे क्षेत्र काला आधिकार बांधी करमञ्जूषक होती है। करमानी संपूर्णको मोश्राहरका सम्बद्धार वार्त्यके और तथिको प्रापुरत्याचा । कालका कर केले है और इस्त रेक्टर, समूर्व प्रापेरते असुद्ध स्थानन अवस्थिता प्रार्थित अञ्चन करती है। एक स्त्रै नका विस्तवसूर्वक काली जब नहीं करना

क्षणेकी राज्य प्रवास होती है। बोबल और नीव पुरुषेकी ओर देखन बर्जित है। कुर्वोची जारू क्लेक्सीची एवं केंद्र खड़ी। वहीं कची बैरत सम्बद है खब से आसमन गती है। इस राज्यती मारवसे जब करे। यह 'करे अधना दुखरे साथ नेव (कर्पतीस्तीत क्य भिज्ञीको दिवाने ज्ञी। व्यविद्वास विकास) क्यान को स सह-उद्यानेका अंतुरित अञ्चलको (असको पालको धारित—। यहाँच पारे अध्यक्त प्रत्यक्तक बार से १ ।

्याने विक्रो हुए समयो सम्बन्ध

र्कापुत सम्बन्ध कविते। मेससमें ब्राह्म कार सीनुना हो काल है, परित्र कर या अञ्चलमें सिन्ने हुन् करका कर सक्तापुरा कारण करते हैं। यदिन वर्णान्य कर इक्कानुन्ते, वर्केक स्वयंत्र स्वयंत्रानुना, क्षित्रकार्थ कोरियुक्त और मेरे निकार निजे बूद् सबको अञ्चलका कहा गक्ष है। कूर्यः और, गुरु, समान, बीच्या, धल, समान और गीओके सर्वाप विकास कुला पर लेख केल है। पूर्वनिवयुक्त किया पूर्वन वन वर्गामारको और मीहनावित्रुक कर श्रीकार-कांचे संस्थान प्रकार करनेकान है। पश्चिमानियुक्त अवसी सम्बन्धक सामग वाहिने और जनसमित्य का सामित्रका होता है। पूर्व, जारि, ज्यान, वेज्ता तथा अन्त क्षेत्र कुल्लेके समीच जनकी और पीच काके का नहीं करना साहिते, विरुक्त करही रक्षका, कुली बहुरकार, नेना होकर, बहुर क्षेत्रका, गांधी साम्य स्पेत्रकार, अञ्चल अग्रद दानीकी प्रतान कान्येतन कारी गाँवी पादिने । जब कारी मानव जोस, गाँद, है। से क्षातिको जाना काम और प्यान भीवान, यूकन, मैकाई रेजा तथा कुनी

नह न क्रारोकाली) कारी क्वी है; इस्तरियों किया अवस्तरेक सैठकन, सोकर,

बारते-बारते अबबा रहा क्षेत्रर सप २ दुःस क्षेता है, उसी वस परानेकरें भी क्षेता करे । पार्विने या सक्तापर, अपनित्र स्वापने : सबा जैयेरेचें की कर न करे। देनों भीन फैलाबर, मुख्याः आसम्बर्धे बैदावर, सवारी या सादवर वक्कर अवना निकाले व्याकुरः होकर जय न करें । क्षेत्र क्रिक हो तो इन संक निवानीका चारत धारते हुए का वारे और अहरक पूरम बचाइकि का करे। इस किनवर्गे बहुत कहनेले अब राज्य ? संक्रेकरे नेरी यह कर सुने। सहकारी यहून क्रमानने पर और जान करके बाल्यानका भागी होता है। अववार परम धर्म है, आचार ज्ञाम सन है, अस्मार बेंद्र विकार है और आधार ही परम गति है। अल्बारहीन पुरूष संस्तान्त्रे निर्माता होता है और परानेकों भी सुक जी पाता। प्रतिको स्थापो शामान्याम् होता बाहिये 👣 केवा विवासीने बेद-सामार्थः बाबनानुसार किए वर्गके केले के अर्थ विक्रिय करावा है, इस कार्यक कुरावको असे मध्येका राज्यक् असम्बद्धा करना जातिये। मही उसका सक्तान है, कुरता अही। इरम्बूकोने असका अक्रमण विज्ञा है: इसोरियमे यह स्थानार महासाता है। उस सम्बाधानका भी पुरु कारण अधिकारण है। वरि कर्म अस्तिक हो तो प्रमान आहेके ब्रारण सद्यक्तरसे कभी प्रद्र हो व्यनेकर भी कृषित नहीं होता । अतः रूदा आध्याकामध्य अल्लाम सेना पादिने। जैसे प्राप्तेकारो सामार्ग करनेके सुद्ध और कुमार्ग करनेके

्र<sub>क्रिक्स</sub>स्त्रे हीन, प्रतिस और अपनवका बहुत करनेके लिये करिन्तुगर्ने प्रशासन-नक्तो क्वकर दूसरा कोई क्थम नहीं है। करके किसी, साई होते अवना संकानुसार कर्म करने हुए अपनित ना पनित पुरस्के क्य करकेरर की यह रूप विश्वास नहीं हेकाः अन्यस्य, मूर्क, युव, प्रतित, वर्षाक्रमील और नीवके रिन्मे भी यह मक निकाल नहीं केवा। निजाी की अवस्थाने च्या हुआ क्यूच्य भी, मीर पुरानें स्तय व्यक्तिवास रकता है, तो उत्तरेत रिस्पे यह क्का निःसंके निव्ह होता ही, किसु सूचरे र्वकारिक रिज्ये का चित्र की है समाता। र्टिको ! हम प्रकारित रिको रुपा, निविष, प्रश्नात, बार और योग आदिका अधिक विचार अपेकित नहीं है। यह मना कभी सुत नहीं होता, अब आवन् हो सुता है। यह महानक कभी किल्लिक सबू जो होता। यह सह सुमित्व, निरंह अवका साध्य ही पो, निर्देश पुरुषे क्योपले जात हुआ तक सुनिदा व्यक्तिका है। अस्तिह मुख्या की विका हुआ मक रिन्द्र कहा गया है। भी वेरकत थरन्यवरो सस हुआ है, फिली गुरुके अवेदाने नहीं मिला है, यह गया साम्य होता है। को चुक्रमें, मचले तका गुरुवें अतिसय

है---इस विकासको अवस्तिकता करते हैं।

अब्दा रक्ष्मेशक्षा है, असको मिला हुआ मना

किसी मुख्ये हात सामित हो या असाधित,

हिरम क्षेत्रक ही रहता है, इसमें संसम नहीं है।

आकरः पत्ने धर्म अप्रकः पत्ने पत्न् । अप्रकः पत्न निकः अप्रकः पत्न निकः। आकर्तितः पूर्णा त्येषं कार्यः निरिक्तः । यतः च सूत्रो त स्थाननवास्थान् अनेत् ।।

हमस्तिये अधिकारकी बृद्धिने विद्यानुक है। तकाधि कोटे-कोटे तुक फलोके सिन्धे होनेवाले दूसरे प्रकॉको लागकर विद्यान् पुरुष प्रकार इस मन्त्रका विविद्योग नहीं करना साक्षास प्रस्मा विद्या प्रकारकोको सामकर है। वर्षको इस मन्त्रका विविद्योग नहीं करना

केनेकारण है ।

हानवाल बुसर मकाका लागकर विद्यान् पुरुष साक्षास् परमा विद्या पद्माकारिका आकाव है। बुगर प्रसोधि भिन्धु हो जानेसे ही जा बन्त सिन्धु नहीं होता। परंतु इस महामनको विद्या होनेपर वे दूसरे पन्न अवक्षय विद्या हो गते हैं। महेक्टर । वैसे अन्य केवताओंक जात होनेपर वे स्मा देवता जात होता; परंतु मेरे जात होनेपर वे स्मा देवता जात हो जाते हैं, वही जाव हम दक्ष प्रयोधि किये थी है। स्मा प्रशासिक को होता है, वे दूसर मन्त्रमें सम्बन्ध नहीं हैं; व्योधिक का क्ष्म जाति आदिवार अधिका व स्थानक जाने हैं।

त्रपन्यु कहते हैं—म्यूक्यून । इस प्रकार विद्युलकारी महादेककीने तीनों सोकोके दिसके रिक्षे साक्ष्मत् महारेती कार्यतीये इस पद्धाक्षर-प्रकारी विधि कही की, जो एकस्मिक्त हो मिक्स्याकरे इस प्रकारको सुरता वो सुराता है, वह सम कार्यको मुक्त हो परकारिको प्रस्त होता है।

(अक्टाप १४)

÷.

## विविध दीक्षाका निकारण, सस्तिपासकी आवर्षकता तथा उसके लक्षणीका वर्णन, गुरुका पहला, ज्ञानी गुरुसे ही मोक्षकी प्राप्ति तथा गुरुके द्वारा शिक्षकी परीक्षा

श्रीकृतम् योते—भनवम् ! आयते सम्बद्धाः नामान्यः तथा अत्यो अयोगकाः विधान करायाः, जो साधान् व्यक्तंः तृत्यः है। अयः मै अत्य क्रिय-संस्थात्यते विकि सुक्यः साहताः है, जिसे सम्ब-सङ्ग्यो अवत्याने आयमे सुक्र सुक्तिः क्रिया जा। यह बात सुक्रे भूशने नहीं है।

त्रपन्युने कहा—अव्यव, वे हुन्हें विषयारा कविता घरण प्रवित्र संस्थातका विषयाय बता रहा है, को सकता पायोका शोधन करनेवाता है। कनुष्य किसके प्रपायसे पूजा आदियें उत्तम अधिकार जाए कर रहेता है, उस पहांग्यकेयन कर्मको

संस्कार कहते हैं। संस्कार आधीत पहिन्

कारनेसे ही उसका जन संस्कार है। यह

विज्ञान देता है और पालकपनको जीना

प्रकारको क्षेत्रका करोड़ किया है। गुजरे वृद्धियानकारो, स्वर्धीर तथा सम्भावणने भी शीक्षको को नरकार पार्शीका गांध कार्य-वाली संक्षा सम्बद्ध पृद्धि प्राप्त होती है, यह श्राम्बद्धी क्षेत्रा सक्ताती है। इस दीक्षाके भी दो केंद्र है—लीजा और तीक्षता। पार्सोके क्षेत्र होनेने को सीक्षता पा सन्दता होती है, अनोके भेदने ने दो केंद्र हुए हैं। जिस दीक्षासे

कारक है। इसन्तिने इस संस्कारको की बीका

नी कहते हैं : किस-प्राप्तमें परमाना विमर्ते 'कान्मवी', 'प्रमुखे' और 'मान्डी' तीन

गत्कार निर्मित् या शासित प्राप्त होती है, यही तीव्रतास व्यक्ती गयी हैं। जीवित पुरुवके पायका अस्वता होवान करनेवाली जो दीक्षा है, उसे लीवा कहा गका है। गुरू कोगमार्गरी दिख्यके सरीरमें प्रकेश करके ज्ञान-दक्षिते जो Paraligue bren pinge legander nyerte bane far la tal der banger propins general geben beger beger beger

इसनवारी श्रीकृत केरे हैं, यह बावती कही पाने है। क्रियायती दीकायचे कभी देखा नकार

है । इसमें काले क्षेत्रमुख्य और व्यानन्त्रमध्य विवर्णन विकास जाता है। चित्र गुरू बहारते बाद का मानुस्त ओक्नाची लेकर विकास

क्षेत्रकार पारते 🖟। प्राचित्रकारके अनुसार रिक्रम मुख्येर अनुस्ताहरू। यहका होता है। 🖫 - वर्षक्य अनुसरक्ष अधिवासकृतक 📗

आतः संक्षेत्रके प्रत्येत विकासने विकेदन विरास कारत है । जिस दिस्ताचे गुरुकी अधिनात बात महीं हुआ, असमें सुद्धि मही आसी तक उसमें व से विद्या, व विष्याचर, व पुण्डि और व निर्देशको हो योगी है; जन: प्रमुप समितनाको क्यक्रमोंको देखकर गुरू हान अन्यक फियाके प्रशासिकका क्रोक्न करें। के मोजना इस्ते विकास आगरन वस्ता है, बाह पूर्विद्ध नहीं है। जाना है। अतः पुरु कार

प्रभाव है: वर्गक्रि का परवासीय प्रयोधापन्द्रवर्गिको ही है। आरम्प और बोसका मधल है अनःवानमें ( सानिक्क) विकास । जन अपराकारण प्रवेश होता है। सम बहा हरीको कन्द, वेन्टब. क्रार्विकार," नेव्यक्तिका" और अवस्थितार"

प्रकारमे दिल्लका परीक्षण करे। सन्दर्भ

बोध और आवच्छी जो। से प्रतिश्वास

प्रकार होते हैं। हामधी प्राप्त करके अवन्त प्रको सम्ब स्

ब्राफे कार्वे अबट होनेकले हुन सक्तानेले गुरुक्ती वरीक्षा करे । दिल्क गुक्कर विश्ववर्गिक

रिका को विकाहक आदिने पुरस्क

होता है और स्थाप गुरुके और चौरव होगा

है । इस्तरिको सर्वका प्रकार करके विश्व ऐसा अवकल को, को चुनके गोरकोर अनुसन हो । को गुढ़ है, यह दिला कहा नक है और

को दिला है, यह पुरु माना गया है। निधाने आवारचे दिया है गुरू धनकर विरामधन है। केले ज़िला है, बैक्ते ज़िला है। जैक्ते किया

है, कैसे गुरु है। मिला, बिल्ला और गुल्लें वक्रमणे समान कार निवन्त है। तिन स्वीत्रात्मकः है और गुरु सर्ववन्त्रपत्न । असः समूर्ण काले गुरुको आज्ञाको विरोधार्थ करण पाछिषे । यदि मन्त्र्य अवना करणान कार्यकारक और वृद्धियान है से यह गुरुके

क्री पर, कारी और क्रियाद्वार कारी विकासकार----पाकापूर्ण कर्ताच ४ वर्ष । गुरु अंक्रत है का थ है, जिल्हा करता करता हित और दिल करें । क्लोर काराने और पीत पीते भी काका कार्य कारण हो । ऐसे आसारसे कुछा मून-अल्ड और स्वयु असमे अलाव

रक्तेकाम से गुक्का क्रिय वार्थ करनेनाग

form & mit the weller process

अधिकारी है। की एक गुरुवान, विद्वार,

परमानम्बद्धाः अवस्थानः, नरवयेना और विकासक है से बढ़ी मुक्ति वेनेवरम है, दूसरा बही। क्रम क्रम करनेवारम जे कार्यक्रक्रकारिक सर्व है, को जिसमें जान विकास है, नहीं अस्तराज्यात साक्षातकार कारा कारता है। इतनाहित कार्यन्त्रका गुरू हैका

नहीं कर सकती। नीकार्ट एक-सूत्रवेको पार समा क्यानी है, किन्तु कम कोई विकास बुलरी रिक्ताको जार स्थानी है ? जाववळके गुर्को

ह, संस्कृते अनुस्तानंत्रस प्रकृत होता । २, देशेले अनुसन् होता । ४ प्रतिनी सार (स्कृत) एक लेट

• स्थिति वैत्रापुर्वा •

434 नावयत्त्रको ही बुक्ति अस् हो सब्बर्ग है। कियें नरवका अन्य है, वे ही साथे पुना होका कुरतीको भी मुख्य करते हैं । तन्महीनको कैने मोध होन्य और योजके विन्त कैसे 'सामा' का शर्भक द्वेगा ? " को आत्वानुकारो कृत है, बढ़ 'वच्' वक्ताल है। वसूती प्रेरध्यसे कोई क्याक्सो की स्थंप स्थात: अतः तन्ता पुरु ही 'मुख' और 'मोपाब' क्षे समान है, अक्ष नहीं। सम्मत क्षुध सक्षेत्रों से पुत्र, सम्पूर्ण करकोबर प्रका कर। रूप प्रकारके प्रकार-विश्वासका मानवार हेमेवर भी को लख्डानमें हीन है, उत्तक चीवन निकास है। विशे मुख्यकी अनुकर्ण-पर्यंत्र सुद्धि अवके अनुसंख्याचे प्रकृत होती है, कार्यंत दर्शन, स्थाने आहियो परमानावधी अस्ति होती है। असः निमर्त्यः सम्पर्धने हो प्रकृष्ट जोधनका जानकारे प्राप्ति सनक है, बुद्धिमन् पुरस् सरीको अकट गुरु को, बुल्टेको नहीं : चीन्य गुजना जननक अधान सरह हाम न के जाय, स्वस्त्य विज्ञानात-कतुर भूगुश्च सिम्बोको जनकी निरमार सेमा कारनी व्यक्तिये ( क्लंबर अच्छी तरह जन---सम्बद्ध परिचय के सानेगर असे सुरिवर भक्ति करें । सक्तक राजका क्षेत्र न प्राप्त हो वार्य, सकावा निरमार गुललेकान्ने समा रहे । सरकार्य न मी काची छोड़े और न किसी तरह भी उसकी उपेक्ष ही गरे । जिसके पास एक करिएक रहतिया भी विकासने सीहेने भी

आधित अञ्चयकानिय विकासी वृक् क्लीका वर्षका करे। शामिक विकासी से कां और पेड़कारी सीन कांगक परिश्री करें। अल्लेको संबद्धने आरकार सेवा करने और अधिक चन हेरे आदिका अनुकूत-प्रतिकृत अन्तेष केवर, असन अभीत्यात्मेको क्रोडे कार्यो स्थलकार और क्षेत्रेको उत्तम कार्यमे निवृद्ध प्राप्तेः अपोः वेशे और सकरवीरात्रसकी परीक्षा करे। गुरुके हिराइक्टर आदि कारवेवर भी को विवादकी वहाँ प्राप्त होते, ये ही संचली, शुद्ध तथा तिहरू-अंश्रेष्टर बार्ग्येट केल्य है । को विक्रिकी क्षेत्रा वर्षे अतो, कर्ण्य प्रति दवालु होते. अब्दा क्रमणे अवद्य रक्षकर सम कार्य कारोको प्राप्त छोते; अधिमारसूच, भुद्रिकान् और स्वर्धातिक क्रेकर क्रिय क्वन कोरको; स्थाप, कोमार, सम्बद्ध, विजयसीता, सुरिकरणित, स्वैकाचारले संयुक्त और कियानक क्षेत्रे, ऐसे आवान-व्यवस्थाताले क्ष्रिकानिको प्रमु, काली, प्रारीर अदै। किनाकुरः वर्धानिक शिल्ति छुन् करके तरकार केव कराना काहिये, वह शासीका Profe है। शिक्ष-संस्थार कार्यने नारीका क्याः अधिकार नहीं है । यदि यद् विकासक के के परिवर्ध अवस्थि है इक श्रेरकारकी

अरुष्य और प्रयोक्तय क्लामंत्र व हो, या

दिल्ला करे क्षेत्रकार कुछो मुस्तक आधाम से 🕒

गुरुको भी भाष्ट्रिये कि का अपने

अन्तेष्यं महर्गतीया कि तिहत सहवेष्यिक्तम् । प्रस्ताः अवस्थीयः पृथ्विः स्थलप्रियः । मैं: पुर्विदेश तर्व है कुरूप चेटावरूवी । सम्बंधि पुरवे मेंच: कुटो सम्बर्धीयाः ।

है। क्यों, पश्चिलो और क्योतकारेके सुद्धिकारे। रिये महत्त्वक्रेपन (क्रिय-लेकार) सा

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अधिकारियों होती है। विकास सीका पूत्र विकास नहीं है। वे भी वदि परमकारण अरदिक्षी अनुसरिते और बान्याका निकाकी जिल्लामें स्वाधानिक अनुसरा रसते हों अञ्चलते जिल-संस्कारमें अधिकार क्षेत्रम के शिलका परकोदक लेकर अपने गानीकी (अव्यक्त १५)

# समय-संस्कार या समयाकारकी दीक्षाकी विधि

क्रमान्य् काहते हैं — व्यक्तका । कान प्रकारके येथेने रहित सुद्ध अन्य और पवित्र दिनमें पुरु पहले दिल्लका 'स्वयन' मायक संस्कार करे। एक, वर्ण और रक अस्तिके विधियुर्वक भूमिकी परेक्षा करके बाबा-जासमें करायी हो बद्धिये पही प्रकारका फिलीस को । प्रवासके बीचने केंद्री बालकार कार्टी दिसाओंचे कोर्ट-कोर्ट भूतक क्रमधे । विरा प्रैशानकोजने का पश्चित विशापे प्रधानकृष्यका निर्माण को । एक है अक्षाप सम्बद्ध समाप्तार पैद्येच्या, व्याप प्रका अनेवा प्रकारची च्यूलंडच्य चारवजीते इसको स्वाचे । तस्यक्रम् वेदीके वरणधानने शुभ एक्क्षणोंसे युक्त सम्बद्धा कराये। सार्कानके सुवर्ण आदिके चूर्णले का मण्डल श्रमाना भारिये। जन्मल ऐसा हो कि उसमें प्रीप्रस्था आवराम विकास का रहीत। निर्यान बनुष्य सिन्दुर तथा अरखनी या निर्माणे बारतको पूर्णने सम्बन्ध बन्नवे। सा मध्यमधे एक या हो इत्यक्त क्षेत्र का उत्तर कामत बनाने। एक प्राथके कामान्त्री कर्णिका आठ अञ्चलको होनी व्यक्ति। काले केतर कर अङ्गुलने हो और क्षेत्र भागमे अञ्चल अधिकी करून को । से द्वापके कारतको कविका आहे एक इस्बबारेनो हुनुनी होनी साहित्रे । उक्त नेही

क बन्धवर्क ईसावकोजने पुनः एवं वेदीवर क्ष क्षत्र का आवे क्षत्रका नव्यत बनाये और औ प्रदेशनक्क कर्माकोंने सुनोपित करे । अवकृष्य काम, माम्बर, मरसो, विल, कुर और कुरस्ते का मकानको शाकारित काले इसके जान जुल लक्ष्माने युक्त रिक्कारकाकी स्वापक जो। यह कारक क्षेत्रा, प्रोप्ते, लीवा अक्ष्म निर्द्रीयत् होना वादिये । अस्पर गन्ध, पूजा, अञ्चल, क्रास और कुर्बाहुए रही जाती, इसके कप्यापे समेद क्का लंबर्स काम और उसे के मूराम मध्योंने अवकारित विकास भाग । उसमें भूदेई अल भर विका भाष । कलकाने एक सुद्धा कृता श्राप्तवाण कृत्याक्षी और कार्ये कृत्या जान । सुवर्ण जाहे प्रक क्रोक जाव और उस कारणाची अवस्ते एक विकासाय। उस अञ्चनका कामरको उत्तर सुनमें सुन आदिके किया इसरी या च्युआ, वर्धनी (विकिष्ट जनभाग), प्रद्वा, प्रकाशीर कमान्द्रश आदि क्क सरक्षी संबद्ध करके रहें। उस कारानकारको आजवारके सन्दर्गमितित कराने भरी हाँ वर्षनी अवस्थानके लिये रहो । विदर मेच्यारचेर पूर्वभावने पूर्वभार क्यापुक्त कारकारकी एकावन करके विकासी शिक्षिपूर्वक म्हानूना अवरण करे : समुद्र का गड़ीके किमारे, गोशासार्वे, वृद्धित है।

Three lines war grang producer and named word or a white manufaction and producer party and minis farmer, homent some und unde sott getegine per farmelt मा किसी भी पर्नेहर स्थानो सम्बन्धि कारमुक कराहते।" रभक्तके विन्ता कृतिक एक कार्य करे । दिल पूर्वपद गणान और अतिवारे वेदी वासवार

गुरु जारजनुससे पूज-सम्बन्धे ज्ञोड़ स्टो। वर्षी सब प्रकारके प्रमुख-कृतका क्रमावर tetit footbik segjerjik majok भवाभागमें महेकावी महायुक्त कारोड़ कारोबहार और दिश्य है। उसन कारोड़ अन्तर पुरः विकासकार विकास प्रश्नाकारम् स्वार पुर पुर पुर हो। शास्त्राम-पूर्ण को । कींप्रकारिकुक स्तुत्त-पुरस्का सम्बद्धा प्रति प्रसादक महत्त्वाक होताच्या काल व्यापेत अवकारकाती. याच और पहलेकारिया व्याप कर रहा हो । वार्वनीने प्रतिकारी और ईक्पके अक्का जो पश्चिम का वृद्धिक क्वांत राजने नवारवें कूमा करे । किर मनायुक्त अस्त्याने नना तथा । कुसके आसम्बद्ध आस्त्री और बैद्ध कार्ये। गुरा आदिका न्यास करने। समाविकास्य गुरू जिल्लो और गुरू करने पूर्वकी और गुरू mur-mer und i greit und biffen- unde was ub fiem arrent abr fig विक्रोपनित पुर असन कुन्छने विकासिको । सन्दे अन्य कोतु है । पुर क्रेश्नकोई सन्दर्भ कारण करके अरचे होन को । सक्य ही पूर्णरे अञ्चल भी आसे ओरफे प्रकृते अञ्चलि क्षणे । आकर्षणे अस्ये क क्षणाई हेन्सक इनके रिज्ये क्रिकार है। अन्यानीहित्रोक्तरिता प्रवास कुम्बर्ग ही हमा भारत समिवे । कुले नोगोको सामान, क्षेत्र वृत्ते सहराज्य करणा माहिते । अन्य दिव्यक्ता भी सहर विभिन्न पन को । पुत्र, पीर, कह को are upo per th fit utfit: mirrian fallent gare, greenwee सची दुन। जनकार् श्रीकरका पूर्वन सनक कार्ये दिकार अपूर्व सर्वकी इका

अर्थक करे---असेर देवदेवेश देवन्त्रीतस्य स्वयस्त्रः। रिकेम्परें निर्देश पूजार च प्राचीनो : 'देग्येकेकर । असम केंक्री । निवस्ता ! क्वरिये | की प्रतिये प्रवेश

ं व्यक्तर 'में देख ही करीना' इस जनार इस्टेरको अनुसीर पानर गुर इस किन्नको विकास अस्तान जिल्ला हो पर place where from the area's front कुर्माः या क्रिय एवं समय मेकर foreign shalls with well transfer sempent um diener unt i fert अधिकारिका पुरस् प्रश्न-आने इस्त्रेके जाकी अधि पवि है। इसके बाब किनाओ दरकारेले चन्द्राच्या भीतर अवेश कराये। विकार की पूछले केंग्रिन के श्रीवास्त्रीको तीन कर अविकास करें। इसके कर प्रमुखी

मुल्लाको पुर मिलका जेवल सर्थ पूर्वेचम् अस्ताननके इता आके नासकता जनने से आवार्य नहवेकारित हवा प्रकट कुरानो साहत बारवेके पश्चार नेत-साहत कोरर है। किया पुर: मन्त्रसम्बद्धी और देशका इस बोद प्रयुक्ते प्रसान करे। प्रकोर बाद शिक्कान्य अवसार्व शिक्ताहो क्यात्के प्रोत्त असे को चल्ने कुन्न अगरनार विकास और अहरेकशीकी

कुर्वितील पुराह्मीर प्रकृतर पूर्व स

जारको और है। कार्क दुवस्ता रूपाओ

चर्कि निरम्पर एक्क्टू प्रमान करे । तहस्त्रार

आराधना पास्त्रे अस्त्रे जनस्यान सिकातः सिम्बोने व्यानकी उनकि बरे । में करिसे मस्द प्राप रसे । 'में फिल हूं' इस अभिनासके । हो उस्तान है, जर किन्नमें केन्सर स्कारको मुख्य गुरू विकास सेवारे सम्बंध अवने प्राथको । ही व्यानका मारे । किर विकास सोवान और

reducible o

विकास परामान एसे और विकासकार उन्होंने काले अलो आपनी किरामारिकेंस अवृत्त्व करे। असे प्राच्ये व्य दिल्यों राज्य प्रवास्थान दिल्याच्या आरमाने कार्युर्ग अञ्चोकाः स्थाने प्रते । दिस्सा भी अस्तरे अस्तरूने विभा क्षेत्रेयते मानना गरे । Assertated united by Service Service गिरकर काहक समान को । सहरकर का firm thirtfall suborded follows कृता करने और अस्तुति है है, तर पुर पुरः gian freed and on his fre मुहाँके अववादके स्टब्स रच्ये करने हुए रिक्रा का प्रकारण अपने अस्पन्ने अस्पन

भीतर अतिवाह करें।

सारक्षात् स्थापेनपीको प्रस्ता करे माही-संगतन करे । दिल विका-कार्याने कार्या कुर् भारते आवका रिकारण वाले विकास प्रतिमें अनेकारी सामग्र करे, साम ही मनोका तर्गत भी करे। कुरुरको erleik fieb selds surrengiles un बाबुनियाँ देवी पार्विके। विन्त अनुवेदे प्रतिकार विको अञ्च-प्राथिता है सामा मीन अञ्चलियाँ है। इसके बाद मुल्लीहरी ber wurder im merliente fullen मुख्याको पुरः एक असुविधा व्यक्ति सर्थः । बिता केरेक्ट विकास कुछन सामो अन्यक आयान और इसने कालेके पहल

क्योंकित रिवित्रे कार्राल: केव्यका प्रकृत क्षति । व्यापनाञ्चल जानोः वैक्तानको

विकासन्तर असे इतिनामको उन्होंने करे।

किर इसी लड़ श्रीलाकार के उद्धार करेंद्र

मूत्र अस्ते अञ्चलकारी उद्यापना को । इसी

प्रमालीको प्रामीतः श्रामिकार की स्थान

मार्ग्स सामान बाजने। सित का केंग्रे

🐞 दिल्लाके अपनी यह सार्व प्रवेश करे। mbur mein mein dereum ihre forgit क्रमान विकास करे। साथ ही का प्राथम को कि की रेसरे क्रांक सारा कर जा है पक्ष और का पूर्वतः समाधित है का है। perie and the absoluteral front नाकिने संक्रारम्क एवं पूरम् अवस्थानानात्त अपने आवारो एकीचून कानेके रिक्ने उसने निर्वाप करें। किए रेक्कामी के न्वीरे कुरुवस्थात हार्रे स्थिते का जीव-चेताकार्य ब्राह्मी रोकर दिल्लीह प्रदर्भ स्वापित का है। सरकार किनामा सार्थ मान्छ विकास कारकार हुए पक्षेत्रजीतको को देवार पुर the use angle & geright the use प्राची कर आगम्बदेको दक्षिण भागमे विकासी कुछ नथा कुरसी आस्क्रानित कारोर सेन् जानस्थर विकास जनका कुर अस्त्या और करके को स्थितकस्थि विकार करे । विकार गुरुवर्ग और क्रांप जेंदे हो। एक सर्व पूर्वनिकृत हो एक सेव

आसम्बन्धा पादा रहे और पहलेने ही म्बानपूर्वक मेन्द्र मिले हुए पूर्व कालो

रेका किक्क कान कर्ते हुई मनाया

तक महानेक बारोकी शरीके साथ

शिक्षाक अधिकेत धरे । स्वरूपत किया का

व्यापनार पूर्वीका अञ्चीले पुर-वक्कोबररण-

पूर्वक व्यक्तमा रेकन (मि:स्वरण) और।

क्यूक्ट है। काम कामे का नाईके हुन

• अधिक विकास • 

अधिकेतने परस्को गोहका केर पण परस्क को, आकाम करके आर्थका हो हाम मोह मन्त्राचे प्राप्त । एक गुरू न्यानेकी नहीं हो। कृतकारमध्य विकास क्षेत्रको नावेकसीयो कृता करके करणाल करे। इसके कर कानी-का व्यानेकरीका ध्वान काले हुए होती इत्योगे कार से विकास अहरिये ताराने

कीर क्रिक-पंचाका प्रकारण करे । सर्वकार विकासी सर्वकारणार्थ ferrom un-grande अवस्थिताचा वाली अवसे प्राथमिक विकास अवस्था व्याप करे और पार्ट क्रिक्ट अक्टब्रून करनेर वर्धानिक विकित कार्यो प्राथितक पूजा परि । सर्वश्राम् सूच्य बोद्य व्यापेक्यीकी प्रत्येक करे—'प्रयो ! आप निक वर्षा निरामको है।' इस सक प्राचीना प्रत्येक नव-प्री-मन यह मानवा नारे für fören sernere steneile Auch wendere 🛊 रहा 🛊 । इसके बाद कुर: जिल्लारे कुरा करके विकासनिको सेवी आहार प्राप्त करके गुढ दिल्क्ष्मेर व्हारूने वीरे-वीरे वित्य-क्ष्मका क्षारक को । तिथा दाव कोई हर इस प्रकार प्रकार अधि का सम Percurated seguin seguer afte-aft अर्थाको अस्त्रापि को। सिर समान्त्रापन क्षांत्रम अवसार्व साम्य-पायम्य कार्यस्य हे, कारण पुरस्कोच उपारंश कारणका दिन्त्रको प्रति सङ्गान्तर्गना सने । सन्दश्चान रोहोन्से काल-काळा चीनके अनुसार ईक्षाम्य स्थापत स्थोत देखा केन्द्रशासी रिक्त दे। सहस्वत दिवन पूर्वा अवसमे शिय, अपि तका मुस्के सचीव पविषयाओं प्रतिकार्त्तेक निवादित्तकारे विकासायकार

क्रमान सरे---

क् क्रम्बरित्वभाग्वेदनं हिल्लोऽनि सः। अ (कारणको पुर्वाप कारको प्रेरतेकाम् अ 'बेरे रिक्वे प्राचीका चरित्रका कर देश

अनुबार क्षेत्रम अन्यवा स्तित करा देशा भी क्रमा होगा: क्रियू में मनसन् क्रिलेम्पनी पूर्व किये किया पानी भोजन की का

क्यांच्य नोह हा र है, सरका यह नामान् विक्रमे ही रिक्का रक्तान अपूर्वित आदित हो रियमपूर्णक क्वीकी बालावन करण हो। विस् अन्तरन्त्र विस्त हो स्त्री बेलब्रेस अञ्चन काले हैं । ऐसा कार्येले इस विकास का 'स्थाप' केला। की fordereit spiras sellenze son fire : क्या स्थानको विकास पुरुषी अञ्चलक कारत करते हुए एक उनके कार्य प्रश्न सामित प्राची का पूर कार्यात करके अको क्रमते पत्न केवा प्रकारता कारण करते हुए उस भाग गण स्वाहनो affreilen erte fermir greif it it i क्या है अववेजनीयों इतिया असमा करता कु अर्थन (प्रेट्स) और क्यानक पूरा, होग, जन एवं भारतोः साधन भी है। मिल का किया की विकासकोंके जाते की उन भारतकोको उन्हेंको अध्यक्त यह आहरके प्राच प्राप्त को । सामी अवस्था सम्पन्न व बरे, आवार्यने प्राप्त हो जारी बस्तुओंको अधिरमार्क्स विरुक्त रक्तका से जान और क्यांकी रक्षा करें। असमी चर्चिक अनुसार

वहमें का करवें इंकारतीयों कुता करता रहे,

हाती: बाद कुट चरित्र, सद्धा और कुद्धिने अवकृतार जिल्लाको फिल्काकार्यकी जिल्ला है।

क्रियामधी सम्बद्धारके विकास से क्रुक

महा है, को अला है हो तथा और भी के

(अध्याम १६)

कुछ वालें बताची हो, उन सकको छिन्न सम्बन्धन-संस्कार—सम्बन्धारकी वीक्षा-शिरोधार्य करे। गुरुके आहेत्सरे ही कह का वर्कन किया है। यह पनुष्पीको साक्षात् हिलागमका प्रहण, परान और अपन करे । हिम्मानकी प्राप्ति करानेके रिप्ये समसे न सो अपनी इच्छासी करे और न दूसरेकी उत्तम सावन है। त्रेरणासे ही। इस जनसर मैंने संक्षेपके

슣

## वडप्रकाशेशनकरे विधि

उपमन्यु कारते है—क्कूनका । इसके मात् पुर शिष्यकी योग्यनाको देशकर इसके सम्पूर्ण कारानीकी निवृत्तिके विशेष बहुध्वक्रीधर करे। कता, तत्व, भूजर, वर्ण, पर और मच- वे ही संक्रेक्ते क अब्बा कड़े गये हैं। निवृत्ति 📍 अव्यक्ति जो वाँक भारताई हैं, उन्हें निहान् कुल्ल कारताना कहते हैं। अन्य पनि अन्या इन पनि कलाओंसे ज्यान है। क्रिक्तको केवर श्वमिनर्यन्त जो छन्डीस सन्द है, इनको 'तस्त्राध्या' कहा गया है। यह अञ्चा सुद्ध और अञ्चलके भेक्ते के प्रकारका है। आधारते लेकर क्ष्मनतक 'च्यानका' कहा गया है। यह मेद और उपभेदोंको क्रीक्षणर साह है। शहरापुरुष को प्रधास वर्ण है, उन्हें 'क्याध्या'की संज्ञा दी गयी है। पर्वोक्ते 'प्रवाध्या' कहा कथा है, जिसके अनेक चेत्र ै। सब क्रकारके उपलब्धेंसे 'मध्याच्या' होटा है, जो परम विद्यासे न्याज है। जैसे तस्त्रनायक क्षित्रको क्लोबे यजन नहीं होती, उसी प्रकार इस मन्तनावक महेश्वरकी भव्ताधाचे गणना नहीं होगी। करहाच्या व्यापक है और अन्य अध्या स्थाप्य हैं। जो इस बातको ठीक-ठीक नहीं जनक है, वह अध्यक्तेश्वयत अध्यक्तरी नहीं है। फिलने कः अध्याके अध्याका रूप नही वाना, व्या प्रको कान्य-ब्यापक भावको सम्बद्धा ही नहीं सम्बन्धा है। इसकिये क्रांकाओंके कारण तथा उनके व्याच-कारक भावको होता-होक जानकर ही अध्यक्तेश्य करण चाहिये।

पूर्वपर कृष्य और अकल-निर्माणका कार्य कहाँ करके पूर्व दिकार्थ हो हाथ क्का-चौद्ध कल्कामण्डल क्याने । तत्पश्चल् क्रिकाकर्व शिव्यक्तीत साथ और निस्पकर्प करके बकारकों प्रविष्ट हो पहलेकी ही भारित क्षित्रकीकी पूका करे। दिश शार्व लगभग बार हैर बावलहे हैवार की गयी शीरपेड़े आक्षा प्रमुख्ये नैकेस समा दे और सेव रविरको क्षेत्रके वित्वे रक्ष है। पूर्व दिशाकी और को हुए अनेक रंगोंसे अलंकुत पञ्चलमें नुरू धरेव करूकोकी स्थापना करे । व्यक्तों तो बारों दिलाओं में रखें और एकको मध्यभागने। उन कररसींपर <del>पुरामक्रके 'नमः जिलाम' इन परिव</del>र्गे अक्षरोंको किन्तु और नावसे युक्त करके उनके द्वारा करविभिका जाता पुरु ईपान आदि अक्रोंकी स्थापना करे। मध्यवर्गी

निग्नि, अंतक्षा, निया, क्रान्ति और शस्त्रवीथा - ने पणि भरवर्षे हैं।

**enre** बरायाचा '४३-१ हिलायम तमः हैकारे सरकार हो। सुरुक्ते इस तत्त्व स्टब्स्कर अल्पे सुकूष्ण नाहीकी संयोजना करे । जिर र्यापयानि व्यक्तार हैवानको स्थापन गरे।

🛎 मेरिक्स क्षित्रपूर्ण 🗢

पूर्वकर्ती कारासका 'ॐ य तत्कृष्ण काः रात्क्वं स्थापनीर क्यान तत्क्वीते,

इतिहर बहुन्सका '३३ वित अनेवय 🕫 अयोरं स्थापनानि बहुकर अयोरकी, कार्य

का कारकार्य रहे हुए कारकार 'के बं कार्यकार नाः कार्यके स्थापनी सहकार क्रांन्येक्टी तथा पहिलाहे कारणाव '85 वं

सचोजातम् जनः शक्षेत्रातं रणक्यानि' सञ्चलन् नदोकातमार्थे सम्बन्धः को । स्वरूपत स्वाधिकान करके यह जीवकर करवाँको अधिनवित्त करे । इसके क्या पूर्ववय् क्रिक्रिके क्रेम आरम्ब को । यहाँ क्रेके प्रियं को आभी और रही यदी थी, काका

प्रमान करके होता भाग शिव्यको मानेके रिवर्ष है। पहलेकी अधिर क्यांनेका वर्णकान कार्य करनेत कुर्णाहीर क्षेत्र करनेके पहाल प्रशिवन कर्ज बर्ज । प्रशिवन कर्नने 🔑 🛊 न्मः दिशान यह स्वातं का ब्रह्मरक कर्ना प्राचन: प्रत्य अली अनुनेको लीग-तीन अञ्चलियाँ देवी व्यक्तिक (अञ्चलि प्रदय-

Der, Person, street, Steine afte arm-इन प्र:की गमना है।) इन्मेर्स एक-एक अञ्चलो सीध-सीम कार मन्त्र प्रकृतर सीय-तीय आयुरियां देखें पार्टीचे । इन सम्बंध क्ष्याच्या रेजन्मकाली विकास कारण

बाहिये । इसके कर प्रकारको कुमारी कारवाके हमा कार्त हुए सर्वेद सुरक्तो एक बार जिनुस करके कुर: सिमुक करे। किर इस सुप्रध्ये अधिवानिक करके अस्ता एक क्षीर विकासी विरक्तके अञ्चलको बाँच है।

फिल्म सिर केंब्स करके एउड़ा हो जान, उस

अवस्थाने वह कुत आके पैरके अंपूर्वजन

क्का कुर साम कुछके साथ कुरमानने बीन आहरिका होय काके का नाईको लेकर का कुले स्वाधित को । किर पूर्वधन्

पान केमाना जिल्लो प्रापने अस्त करे और अपने मैतन्त्रको रेकार मान्य अव्यूतिकोके प्रकृत् दिक्को निवेकित कर का राज्याते हुए कुलको एक सुनने जेई और 'हं कह' क्याने रक्षा करके का बुलको

हिल्लाके प्रतीरामें समेद है । जिल यह मानान क्षरे कि जिल्लाक प्राचेत कुरवायक्त्य पान्त है, भोग और पोष्पात हो प्रस्का सक्षण है, यह विकास प्रतिप्रक अर्थित होता आविकार मानवर है। स्वयंत्रा प्रत्यक्तील अती प्रीक कारकारोपो, यो जानाराणि सरवार्यणी हैं, क्षर सुक्रमें इसके काम से-लेकर मोहना

व्यक्ति । क्या-'कोक्स्पेर्ट अन्तर्कताला केवली, प्रमुक्तीको प्राप्तिकारक गोजनानि, नेप्लेककिनी निकारकार्य केन्द्रवर्तन, जल्लानिको **प्रतिकार**कार्य चेवचानि, प्रावीवविन्ती निवित्यको चेवचानि ( nii e

इस नामु इस बारा ओंगा चेक्न करने ज्यांक नामके कारानें 'तरः' चौजार कृषकी क्या करे । वेका-प्राचनतीतकताचै नगः, प्राप्तिकराने नः ('प्रसादि ( अधना आकारतासिके बीवपूर्ण (हे में १ में रूं) क्लोद्धार क बहुतकुल्के औष अक्टोने

नार-विन्युका योग करके बीजकर हुए उन क्याक्ष्मेंब्रुश क्रमाः पूर्वोक्ष कार्य करके त्राव अवस्थि कार्याट कार्यायी व्याहिका विकास करे । इसी तरह नरमदि नाकीमें भी

करवाओको काठी देखे। दिन अञ्चति

मानो उन पारमाओको संबोधित करे। राज्यभार विरामके महत्वाचर पुन्तके राज्य करके अन्ते प्रतिन्ते निकटे हुए कुछको बुरामको जारमपूर्वक प्राचनीत कर्ने अञ्चल करे। इस प्रकार कारकः क्रान्वतीतसे असम्ब करके निवृत्तिकारण-क्षेत्र कृतिस कार्य करके तीय आकृतियाँ हेकर संबद्धको एकः तिल्वका पुरुष करे। प्राचेत कान् देवलाके दक्षिक वागर्ने विश्वकते क्षरायुक्त आक्रमार क्यालने इत्तर्गाधनुस विद्याबर एक होनावरित्य कर को है । पूर्वक विधे हुए ३३ बाउध्ये किया आदरपूर्वक प्राप्त कारके दिल्लाहर नाम से इसे का नाम । किस को बार आवापन करके दिन्यमञ्जल स्थानन कारे। इसकी बाद गृह दूसरे सम्बद्धाने शिव्यक्ते सक्षणक है। किया की अवने प्राप्तिको अनुस्तर हत्वे कीवार क्षेत्रकर अवस्तर मरकं रिकास काम बारे । इसके कर पृथ हिल्लाको परकारों पूर्वजन विकास को शाबोक्त लक्ष्मको कृत इक्ताव्य है । विका पूर्व वा जारबर्र और क्षेत्र करके की और मीन है का दर्शनके कोमल अवनानहास अपने हरितेकी सुद्धि करे। फिर कर हतीनको क्षेत्रार वेका है और कुरुस करके रीप्र-क्रम क्षेत्रक रीवकात स्थापन करे । स्थित

गुलाड़ी आहा पायल किया हाथ जोदे हुए निवयनव्यक्तमं प्रवेश को । उस वेओ हर क्रोनको सब्दै भूको पूर्व, उत्तर ना महिन दिवालें अपने सामने देख रिजा गय सी व्यक्त है; अन्यक अन्य विकाशीयें देखनेकर अवस्थान सेता है। यदि विक्ति दिशामधी और ब्बू दीक जांच में उसके दोककी कारितके रिक्षे पुरु पूरुवासो एक स्वै आठ या चीवन क्राकृतिकोच्या क्रेम चरे । मन्त्रक्रम्, सिन्यका हर्को करके आके कारणे 'तिस' जनका क्षत्र कार्यक्ष म्यूब्येक्टबीचे दक्षिण मानवे गिरकाको मिछाने । वर्डा कृतम मनागर निर्दे हर कुलके अधिनाधिक आक्रमण परित sion दिल्ला कन-हो-सन विश्वका आत्म करते हुए पूर्वकी अंग निरद्वाना काली रासने क्षेत्रे । विरासको सूत्र वर्ध्व वृद् का विश्ववादी रीवकाको विश्वास ही बर्धिकर एव कुल क्याकृत्य हुंबार- क्यारक करके क्ये क्या है। हिल्ल दिल्लाके जाने क्षेत्र प्रमान, रिल्ल और बरबांसे कीर रेका एडिक्सर शब्द-अध्यक्ता वय इतके देखके बाह्यभागमें विकासीके हैको परित है। हिल्ला की कावालपूर्वक नहीं सतमें सोका को और ज़बेश होवेबर अञ्चल अवने देखे हुए काशवी करते गुरुको बताबे । (अध्याम १७)

### वहस्तकोधनकी विधि

प्रपणन्यु नकते हि—चपुनन्यनः! राहरपार पुरावती अवद्या के लिएक काल आहे. सम्पूर्ण कर्यको समाप्त करके विकास भिन्तन करता हुआ हाच बोद कियमच्याके सभीन जान । इसके बाद पूजाके रिका व्यक्ते दिकार केन सरा कृत्य नेवनजन्मकांना

क्षर रेजेके अननार पुरु अरे नम्बरनात वर्तन करावे। जॉलमें गड़ी सेने खनेपर मिन्य 🚌 पूल क्षित्री । वहाँ भी पूल गिरे, यहाँ अलको क्योहत है। फिर पूर्वकर की निर्मालक वक्कालने से बाकर ईक्सर देवकी पूजा कारणे और जिलाशिये इसन करे। यदि

- विकासिकार -\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

किन्मने ब्रान्यत देशा हो से अल्के दोनकी विकास आसकि (अनुवा भोकता और प्राणिके निर्म से मा प्रवास कर कुरानकरे मानि आही है। सहयार दिखाने वैधे हुए कुलको पूर्णमन् सरकारका असकाsupposed forms (artic tallin-माराजनकारी मानीश्वरी-कुरावर्णक स्था कार्य क्रेक्ट्रचंक करे।

पूर्णके बाद विश्वविद्यालयों ब्यालक शहरे वालीक्ररीको प्रकार करके राज्यस्थ महावेजनीके पूजनपूर्वक तीन आहरियाँ दे : विकास एक है उनम् उन्हर्भ मेरियोरी प्राप्त पारानेकी भागक भूते । विका विकास क्षानम् प्रतीरमे ताक्ष्य-प्रोक्षम् आदि कर्णाः असमें असमित्यको नेकर प्रदेशको निमेदन करे। दिन्द व्यक्ति की की लेकर अरमार्च कुलनमारे साम्रोक मुख्या मामरिका चंद्रकारी एक ही साथ सन्तृती कोनियोचे संयुक्त करे। वेकनशरीकर ३००० जारियाँ हैं, रिचंक-बोन्सि (यञ्च-वदिक्ती) क्षी गाँच और मनुष्योगी एक वाले। इस प्रकार कुल चीवा केलिले हैं। ३० सक्ते विश्वाको एक साथ प्रचेश करानेके रिप्ते कुर मन-ही-पन मांक्यांचारा जिल्लाके आलाको मक्रोकित रेतिसे वानीवरीके गर्नने निकार बारे । बागीवारीचे नार्वकी विक्रिके रिक्वे महारेक्कीका कुल्प, प्रणाम और उनके मिनिया कुमा करके यह विकास करे कि वकानकारो यह गर्थ किन्दु हो एक । विन्तु हुन् गर्भकी अवति, कर्मानुकृति, सरस्का, मोगजाहि और परा जीतिका कियान को । क्तिकाल् कर जीवके बद्धार राज जाते, आपू एवं भोगके संस्थातकी विविद्यांत हैको

श्रीन अस्त्रतिका क्रम कर्मा हेव गुरु

महारोकपीरो प्रार्थन को वोकाल-

किन्नोर एक्टिका प्रोपन करके अस्के विभिन्न व्यक्तका उन्होन् कर आसे । वायद या क्रकारे केंद्रे हुए जिस्कोर क्रावट आक्रम चेदन करके उसके चैतन्त्रको केवल सक वाने । निरु अधिने पूर्णाहीर वेदार प्रशासन कुरून करे । इक्कानेंड रिक्ने स्टेन अवहारि केंग्रर को विकास अस्ता सुनाने। रिकारक रूपके काल बाहु: कीये पर पहलू (

चीवन्त्रं विश्वयक्त चीववैष गरेवार्थ । "Percent : un afen fereix erregale saferon & of the year floor को प्रत्या पार्थिते । यह भगवान देशायी

पुरस्का अस्तुत 🕻 है

ल्यानीको किन्न्या यह असीक कुमान्तर प्रकार विशिष्टम् पूर्ण और विश्वयोग करके महारोजनीकी अर्थना करे और उनके मैक्टे लोग अवस्थि है । लगक्षरम् निवृत्तिहास सुद्ध पूर विकास असमाना पूर्ववार प्रकार करके अपनी असला एवं सुवने स्वर्तना कर कामीकावार कुमन वारे । उनके रिप्ते सीम आहरि हे और जनम करके विकास कर है। तस्त्रश्चात् विवृत्त पूजन प्रतिहास्त्रात्राके राज्य श्रीकेच्या स्थापित गरि । इस क्लब हक न्यर पूजा करके तीन अधूति है और जिल्लों आताके प्रशिक्षकारको प्रवेशको कावना करे । इसके बाद प्रतिक्रका सम्बद्धन कार्येक कृषिक समूर्ण कार्य समय कारेके पश्चात् काले प्राप्तक जानीकरीकेलीका स्थान करे र क्ताकी सक्षीत पूर्ण क्षाप्रसम्बद्धानके समान है। म्थानके बह्मात् होन कहने पूर्ववत् करे ।

ब्युरुवर परवान् विष्युको परमाना विकासी अपना सुराने। किए इनकी भी

विकासीय आदि प्रोप प्राप्त पूर्ण कावेद प्राप्तानीसायहरस्या हिला-प्राप्ताने विकास हो प्रशिक्षमा विकास संबंध को । अस्में धी कृतिका एक कार्य करे। साथ की उसमें कात् वानीवरीवेगीका विकास-वृक्ष्य एक प्रभाविक अधियो पूर्वक्रियाचा एक वर्ज क्षान्तः सम्बद्ध करके पूर्वकर् नीरमञ्जूक आमान्य एवं कृष्य असीर वारे । विश कृषीक पीतियों उन्हें भी विकासी अस्ता सुन्त है। स्थानकर प्रचार की विकार्यन करके विकासी क्षेत्रकारियोव विको विकाससमाध्ये सेवार कामी माहिता अवकेदन को और उसके च्यानिका व्यानिकरिक्षेत्रीका पूर्वकर् बाल मारे । जनकी अन्तुतीन प्रातः वालको पूर्वको मानि अपना रंगन्ती है और ने दर्ज तिसावनीको प्रवासिक कर रही है। इस प्रकार भ्यान भएके होए सार्व वर्तवाह करे : मित्र महेक्कोलका अल्बाहर, यूक्त और मनो मोहरतो अन सत्ते अने मान्दी-का विकासी पूर्वोच्ह अस्ता स्वाप्ते । स्वाप्ताः मोक्सम विकर्णन काले अन्य कालि-माराजी प्राप्तानीमा कराताक जीवाका अल्पी मानवासका अवलोकत को । suit word were unterliaben विभाग परि । उनकर स्वयंक अध्यक्त-मन्द्रात्के जन्म कारण 🐉 इस प्रवार म्बान करके पूर्णाहरी-होजवर्जन साल कार्य पूर्णकर करे। सेच कार्यको बुले कार्यक स्वाहित्यको विकित्तत् मुखा को और उन्हें भी अभिन पराक्षणी प्रामुख्ये अवदार सुन्त है। निर वर्ष भी पूर्वपर शिक्षके बक्तकार विकास कुल करके का भागीकर्तकारी प्रमाण करे और उनकर विकर्जन कर है। सदयकार विका-सन्त्रको भूगोलन जिल्लाहे

मानका प्रेसन करके का विद्या की कि

गना। वर्षे अस्वत्रक्षेत्रे यो जे जिल्ली सर्वान्त्रकारिके परावरीय है, यह सरीको सुनेकि सम्बन्ध केमरिक्त है, ऐसा अस्त्रेर रकारण्या व्याप वर्षे । वित्र क्या प्रतिकृत अपने बहुद्ध स्वाधिकांत्र श्राप्तान विश्वीत ह्या विकास है अपना दे और आपार्च वैजीको केवर दिन-प्रत्यने काली हुई वर्षातिक अनुसार सुभागीक असमी रिकाका केदन चर्र । का मिरमको चार्क चेवाचे एकक्र क्रिए '15 तम क्रिक केंद्र' का इक्टरन करके ३००क रिवर्जीको इन्में पर है। फिर कैमी बोबर उस है और विकास के केरला के कार्य प्रतिपर्ध सीवा है। क्रमें कर गय दिल्ल क्रम, आक्रम और क्रांकिकाका कर के, तब और मामानके निकाद में आध और किलाओ राष्ट्रकर प्रचान कार्यः विकारकेपात्रीतः क्षेत्रकी सुविके रिन्ने क्योपिया विशिष्टे पूरत को । सक्यापर कानक कानका और-और उतारण कारके अर्थाने तीन अस्त्रतियाँ है। फिर यन-वैकारपारित क्षेत्रको सुद्धिके रिन्ते वेतेका विकास पूजा करके प्रकार सम्मीतक कारण करते हुए अधिने नीव आहरिकों है । व्यक्ति नव्यक्ति विकासकार अस्ता कार्यती-स्वीत राजुकी संभावका काके सैव अवस्थितीया स्थान बारवेट शहात् गुरु क्षय चोद इस ज्यार ऋषेता करे — कार्य-स्वत्राम्परेत श्रीकरम् प्रवासनः। क्ष्म सरकार भाग नामेन सकत्वका ह

'क्लान्य ! अस्त्रकी क्रमको क्रम रित्याकी महत्वासूचि भी गर्गा; सतः अस अस हो कर्ण प्रक्रिकारी प्राप्तकार्थ व्यक्तिकार्यः ।

THE SECRETARIAN CONTRACTOR SECRETARIAN SEC

प्रश्न तरह करका हो अर्थन कर पाई-र्वाच्यक्रिक कृतिक कृतिक कृतिक विकासिक कार्यकः राज्यस्य कार्यः प्रावृद्धिः करे । रिकर-मन्त्र (पृथ्वी), अस्तिर-तत्त्व (चापु), चीव-समा (पहर), अन्त-नगर (अस्ति) स्रक्ष व्यापनामा पूर्व एकारणा आकार राज्य भूतपुद्धि कर्वने विकास करे । का विकास इस कृतिकर्त सुद्धिके कोएकरे हैं करक करिये। भूतीकी प्रत्याच्या केवा करके उनके अधिकारियों का अधिकार केवलाओं स्वीत क्रमेर स्वानपूर्वक रिप्रमियोगके प्राप्त को परम रिवर्गे निवेशित करे । इस प्रकार कियाके शरीरका होधन करके माध्यक्रम को क्या मारे । विन्र जानकी संस्थाने भारतसङ्ख्या 🛊 अनुरक्तनीर्थे अञ्चलीका करे । अवस्थार प्रक्रे appearant parties spring profes Paragraph अध्यक्त प्रतिस्का निर्माण को । असी पहले सामुर्ग अन्योगे जात्त्व सुद्ध सामानीक-कारणका हिल्लाके पंजानकार न्यून्य करे । विकर शामितकारका मुख्यो, विकासत्तका भागेके केवर गाविक्यंत मार्ची, जीवहरूपालक प्रश्ने मोकेके अपूर्णि विकास करे । स्वापका arch distinction questions have कारोर राज्यूनी अञ्चलित्रीत रिज्ञानको रिक्तापुरकार सम्बद्धी । वितर कार्योद क्रुप्रमाहकार्यो महावेनजीवा अवस्थात वर्गक पुत्रम वर्ग । मुख्यों वाहिये कि दिल्ली करवान दिल्ली प्रकारको नित्र उपनियमि सन्त्यार विकास केन्से केन्स्मी हुए जर दिल्लाके अधिरता शकीर गुलोका भी कियान करे। किन अनुकार रित्यारे 'अस्य प्रस्ता हो' ऐसा महाकर अधिने तीन अञ्चरीमाँ दे । इसी प्रकार कुर: हिल्कोर रिन्ने निवासीय पुर्नोक्ता ही उपस्थान पारे ।

स्त्रीकाः, पृष्टिः, श्राणि-अन्तरहितः स्रोधः, अनुस्तरिकारकः, स्वयन्तरः और अन्तरा-कृतिः — प्रत्योगीः अन्ते स्वयन्त स्तरे ।

इसमें कर पहालेखाने असूत नेकर क देवेकरका गर-ही-कर विकास वाले हुए रकोषण शर्म कान्द्रोक्षरा श्रमकः विकास अधिकेत करे । परश्यार विष्यको अपने पास विकासर पूर्वपर विस्तवी अर्थन अर्थ क्रमारी अस्तान के र एक विकासों क्षेत्री विद्यापा क्लोहर करे। यह सेवी निवसके आदिने नोंकित हो । यह का नोंकारते ही क्रमूरित है। और ज्यांके अपूर्ण नमः एका बुआ हो। यह निका रियम अवैर प्राप्ति केलेके संयुक्त हो । क्यों ३५ ३५ वस, विकास ३५ वट ( द्वारी सन्द्र प्रतिक विकास भी कारोब को । क्या — 25 ३५ जनः विरामी ३५ मनः। इस विकासीके सरव पहिंच, बन्द, बेलसर, दिस्सा और फिल्म्बी रिवयनका, अध्यक्त-पूज तका सिव-राज्यको अन्तर्भेषा की प्राचेत है। सराधार वेतेका रीवकात काः पूजा काले को— 'नगरम् ! मेरे को कहा निरम्भ है, यह कर अस्य सुक्रमान्य वार है।' इस सर्व अस्तान् कियमे विकेश करना व्यक्तिके। सर्वन्तर विकासकीय पुरु पृथ्वीपर एक्कारी जाति निरमार महनेक्जीयो प्रकार करे । प्रकारक अन्यक्त का प्रम्यक्तां और अधिके भी कृषक मिनर्जन कर है। इसके कर सबसा पुरसीय स्वरूपेका सन्दरः पूजन करना पाहिये। प्रवासी और प्रापितीको अपने पैपानो अपूरतार रोजा करनी कार्युंगे। सरकार करि अवस कारकार पात्रों के का पार्च अरहेते केन्द्राती न सरे ।

सायक-संस्कार और मण-माहाष्ट्रका वर्णन

अपन्यु कारो है—क्युक्ता ! अस में हुआ मकसायन प्रात्तेक और परसीयने

क्षात्रक नेत्रकर और पक्ष व्यानक वर्तन क्षात्रित । पूर्व क्षात्रक कृष्ट में पहले हे पूर्व हैं। पूर्वत्र अवस्थि क्षात्रक

America aint algent gemes i deutliger Bengen atherspery dan annye ested C dan E i dent senter anne

Seminar matematica sepa atenta describita del matematica del matem

स्थानं के आयुर्वानों है। वेद्य पुत्र कारणांत्रे सूर्वानकों: क्यारणपूर्वक सर्वक कार्ये संदोचन कर्न करे। किन कारणाः पूर्वक स्टार्विता सम्बद्धार करके अधिकोक करे। संदर्धार पुत्र किरानकों कारण कर्या है। वर्ष विक्रोनकोसरका सक्त कार्य किरानगूर्वक सरवादित करके पूज्यक अस्त्रे दिस्तको

इस्तपर हैंची कियुरको समस्ति यहे और इस

प्रकार कहे--

क्षेत्रकारम क्षेत्र (

प्राप्तिकार्यं साम्याः स्वीतिकार्यः । प्राप्तिः श्रीवाः । यह स्वाप्तिः व्याप्तिः । प्राप्तिः श्रीवाः । यह स्वाप्तिः व्याप्तिः । स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः । स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः ।

हेल वह महोद्यानीको कुछ वर्गके इस्ती अहा है एक साम्रकाते सार्यक और दिख्योगका करोड़ है। पुरुषे कर इस्तेशको सुरक्ता स्वास्थ्यक विम्य करो सार्य है विद्यान करके स्वा-साम्य आरम्ब है। पुरुष्यको साम्यको हुरक्षण इस्ते हैं। क्योंकि विविधीय जनक कर्म

संस्थाने विने कामानामक होता है। युवा विन और सुध देशमें निर्मेग सम्बंधी की और उस काम करके सम्बंधी सम्बंधी कर कर और पूर्णक्रमणिक कृत्य यूर्ण करके प्रशास गया, पुरुक्तमण नवा आयुक्तमों अस्त्रीया है, विरस्त प्रशास रक, दूरमुर और पूर्णतः के बन्न भारत कर नेक्समणे, वार्म का और किसी जीना गया

व्यक्ति देशमें व्यक्ति अध्यक्ति स्तर्थ एकं वृत्ता अपने वृत्तिको विकास कराति । विक वृत्ती प्राप्तिको विकास कराति । विक वृत्ती वृत्ति वृत्ति वृत्ति अस्ति वर्ति । व्यक्ति अने व्यक्ति वृत्ति व्यक्ति अस्ति वर्ति । व्यक्ति अने अस्ति अस्ति वृत्ति अस्ति वर्ति वर्ति । वृत्ति वर्ति अस्ति अस्ति वृत्ति अस्ति अस्ति वर्ति । वर्ति वर्ति अस्ति वर्ति वर्ति अस्ति वर्ति । वर्ति वर्ति वृत्ति वर्ति वर्ति अस्ति वर्ति । वर्ति वर्ति वर्ति वर्ति वर्ति वर्ति । वर्ति वर्तिकार्तिका वर्ति । वर्ति (वर्तिकार्तिका) अस्ति वर्तिक वर्ति ।

श्रीर व निर्देश के करन, नूस आहिता मौधन स्रोत करवान दिस्सा विक्राद्वित केल क्याबीका किला किया है, जो उत्तरोत्तर लेख हैं। क्यादेश के कर काला करने केला है। उत्तरों कर राष्ट्रीर करन, जीके आहेगा इस्तरा, साथ, दूस, सरे, की, पूर्ण, करन

मानो है; क्योंकि विशिष्योग जन्म कर्न और तार—ने आहारके निन्ने विश्वित है। सबसे पाले आकारमं सामे गोना है। नहीं हुए यहन-पोला आहि पहार्थीको पूर्व-पुरक्षाण सम्बद्धी स्कृतियो है। मुस्कूके निन्ने जन्मले क्रावित्यनित करके अतिहित सम्बद्धावन कर्नान्त सर्वाच्य है; क्योंकि क्रिया भीत्रभावते जोजन करे। इस सम्बद्धी विशेषकपरी ऐसा कानेका विकास है। क्षेत्रन किये हैं एकतावित हो एक सहस प्रतीको चाहिये कि एक स्पै आर प्रचाने अधियमित किये हुए चरित्र जनसे कार करे अववा नर्ध-नक्के मरको बनावकि मक-क्रवंद हुरा अधियक्ति करके अवने श्वरीरका जेक्षण कर से, प्रतिदेश तर्पण करे और विभाविये अस्ति है। अपनेश पहले सता, पांच क तीन इक्लेंड फिलकरे तैयार मारे अध्यया केवल युक्तो ही आहति वे १

जो विरक्षणक साधक इस प्रकार शक्ति-फायसे फियकी साधना वा आरंगक्रण करन 🕯, बरको रिज्ये प्रदासीया और परानेकारी 🐠 भी पूर्वाय नहीं है। अध्यक्त प्रतिदेश किया

मन्त्रका का किया करे। मन्त्र-साधनाके किया भी जो देखा चारता है, इसके स्थिये न हो कुछ दलेंग है और न कहीं उसका अप्यक्ति ही होता है। यह इस लोकनें निया, **१५३मी बच्चा सुरत पायर अन्तर्ने मोक्स प्राप्त** बार लेला 🛊 । सत्थन, विश्वियोग सथा निय-विक्रिक्ट कर्जने क्रमण: प्राप्तने, प्रकारे और व्यक्तो भी पत्रन करके पवित्र कियत व्यक्तित व्यक्तियांत कारण कर कुलकी वरिक्री हावमें ने ललक्ष्में विवृत्य लगावर राजकारी मारच रिक्टे बखाकर-बन्तका सब काक करिने। (शस्ताय १९)

¢

#### भोग्य शिक्यके आकार्यपद्यर अभिवेकका वर्णन तक संस्कारके विविध प्रकारीका निर्देश

उपमन्तु कहते है—बहुक्क्य ! जिस्ताका प्रका प्रकार प्रेक्टर किया भवा है। और जिल्ले कार्यायत-प्रत्यका अनुक्राय पूरा कर रिज्या हो, यह शिष्य यदि योग्य हो से गुरु क्रांका आधार्यभद्यर जामिकेक करे. योग्यता न होपेयर न करे । इस अध्यिकके लिये पूर्ववत् मञ्चल वनका परनेकर दिवकी क्या करे। फिर पूर्वका पवि कालक्रीकी सक्कान करे । इसमें सार से बार्ट दियाओं हो और प्रीवर्ध प्रकरों हो। पूर्ववाले कलश्रमः निभूतिकासका, पश्चिमवाले करूक्यर प्रतिकृष्यकान्त्र. दक्षिण कलशपर विद्यानस्थना, उत्तर कलङ्ग्यर झान्तिकलाका और मध्यवर्गी कलकायर जाल्यतीताकरूपका नकस करके

क्याने एका अवस्थित विधान काले सेन्ट्रसूरा व्यक्तिका व्यवस्थानको अधिवासिक सारके कुर्वकर् कुर्वाहुरिक्वचंत्र क्षेत्र सारे । फिर नेगे विता दिल्लाको मानकुरूने के आकर् मुख-मन्त्रोका सर्वत आहि करे और कुर्वाहरिक्यंक इका एवं कुर्वन करके पूर्ववस् वेबेक्टरकी आहा है किव्यको अधिकाने किने जैसे आसम्बर बिठाये। पहले राक्तरीकरणांकी किया करके पश्चकलाक्त्यी हिल्लके प्रतिरमें प्रचकर न्यास करे। किर का जिल्लाचे क्षेत्रकर सिवको सीप है। न्युक्तवर निवृत्तिकत्वा आसिसे एक कल्पनेको क्रथशः उठाकर शिष्यका विकासको अधिकेक को । अन्तमे मध्यवर्ती

कल्दाके जलसे अभिषेक करना चाविये।

इसके बाद फिक्कावको आह हुए कावार्थ हित्यके मसायत्यर दिल्लाम<sup>क</sup> रक्ने और क्ते जिलायर्गकी संद्रा दे। नवस्थार काको बळापूनमोरे अलंकर कर्यः कियमकार्यः महादेवशीकी अपरायता करके एक सी जाह आहरि एवं पूर्णाइति है। किर देवेचरची भूगाः कृषे पुनराज्यर राज्युत्तक प्रकारत करके गुरु परवक्तर हाथ सेंद्र भगवान दिल्लो या

भगवंतस्वरुपत्रेत देशियोऽध नक्ष साह ।

निवेदर को ---

अन्तृत्व लाग देव दिवस्त्रात्त्वे प्रवेशन्त्र क 'धनवन् ! आपनी कृपाते सि इत

बोर्ग्य शिष्यको अञ्चल कम दिया है । के । अब आप अनुवा करके हुने वेक अवार अकृत करें।' कुछ अकार कक्कर भूट क्रिक्के साथ भूगः शिवको प्रकान करे और क्रिका दिवस्तात्वका दिवसकी हो अस्ति सुसन करे। इसके बाद विस्कृती आज लेकन आवार्य असमें इस विकास असने होने हाथों के दिवसम्बन्धे ज्ञानकी पुरतक दे । यह का पियागमे विकासी महत्त्वम रक्ता ब्रिट को विद्यासम्बर रहे और मधीबिक रीतिसे जनाय कर अस्की कुछ करे। स्थानकार गुरु इसे राजोजिन किंद्र करान करे: क्योंकि आकर्ष-वस्तीको अस हशा पुरस

स्राप्य पानेके भी केन्य है। रिस्क्या स्थी गा अलुबाह्यतः खरे, विहरणे साथ लोग्डोने

गरकार पुर को पूर्वक्रवीहर **Billian Carl** 

सम्बद्धन होता है। 'अतथार्थ' पदवीक्ये प्राप्त हमा पुरूष विभागमधील सञ्चानोके अनुसार कार्यक रिल्मोकी परीक्षा करके उनका र्रास्त्रार करनेके अभक्त को शिक्शक्का क्रकेश है। इस इकार यह विना मिसी आवारको प्रोप, सन्त, स्था, अस्तुस

(कालन-सान) शक अनस्क (ईकी-

त्यान) आर्थेद पुर्णोका महापूर्णक अपने भीतर संबंध को । इस तब्द का रिज्यको ander durt southit farmer, fun-कारतीयाः सका आधि आदिका विकर्णन

करके व्या स्त्राजेका जी पूज्य (इक्षिण अविदेशे सामारः) करे। अक्रम, अवने पर्नोस्त्रीत गुर एक कार हो रूप अंकार और । यहाँ के या सीम प्राचारोंका प्रयोग करना हो, पश्चीक मैन्से विकास अवेदन किया जाना है—कार्र अवस्थिते सी अध्यासन्ति-प्रयासकाने सर्वे अनुसार कारकारेकी स्थापना करे।

आधिनेकाके विकास समयकार वीकाके एक कर्त करके दिकका पूजन और अध्यक्तीधन करे। अध्यक्ति है आनेवर किर म्बानेवकीकी पुन्त करे । इसके कर इंक और मन्त्र-सर्वल करके दीवन-कर्म करे तथा व्यक्तिपारकी अस्तर से दिल्लके प्राप्तने क्यारकर्वकर्त्वक सेथ कार्य पूर्व करे।

अवना सन्दर्भ पन्त-शंकारका क्षान्त्रः अनुविक्तन काके गुरु अभिनेकाः भवेता अध्यक्तदिक्षात मार्थ सम्बन्ध

क्षिप्रका जिल्ला अभिवयक है नाम है।

a पुरु पहले अपने **राशि** प्रकार कृतन प्रमाशक नगररका निर्माण की, समाहत् यह दशका विकिन्दर्वक भागवान दिवनको क्या करे। इस अवस्थ नद विकादका को काल है। भी कान काम दिवा है। यह विकास करके ऑस्क्रेट्स असंबंधिक विकास विकास विकास एको बाते हैं। उस विकास के नार्वेणायंत्रे

≈ स्थित क्रिक्टा • WAR. #\$ | \$5 to \$4 to \$2 to \$ करे। वहाँ प्रान्तवरीता आदि करनाओंके कामाना मिकाने परिवृत्त 'अनिहाpred 'unferntennt' und fem-

हिन्दे किया विकित्ता अनुसाम किया गया है। आस्त्राच्या' और उससे 'निवृत्तिकस्तानक' बार स्वरा विश्वान होन तत्त्वोची सुविके रिके बाह्य है । जिन्हासको जांगर मनीनी पुरूष भी वर्षान्य है र दिवा-राज्य, जिल्ला-जन्म और अधानुस्त्याः प्रत्यक्षाः (शैन) संस्थारको आत्य-तस्य---चे तीन तस्य केंद्रे गने हैं। कुर्तन व्यतकर कार्यालकारका प्रतिपादन स्वतिको सहोदे जिल्ला, बिहा विकासन और अपने हैं। बीक्टर ! इस अवार मेरे सुमसे क्षान्ते पास् असनी आस्त्राच्य आनिर्माच एत्यूमां न्यू प्रमुशिव संस्थार कर्माच्य सर्माच हुआ है। फ़िलने 'फ़रनजीकायक' न्याम है, ' मिल्या। अन्य और बन्धा सुरुपर बनाने हो ?' (अधाय १०)

एरक्यार श्रीकृष्णके पूछ्येत निर्ध-विविद्याल कर्ण सम्बद्ध न्यासका कर्णन कर्णके प्रशास जनगण गोरी—अस्य में सुरक्षक Restrent statut aufer unm Er pft. शिवशीयाने दिवारे दिवानी भी कार है। मकुष अक्रिकेत्रपर्वक अक्तर्यक्ता अनुसन भारते रोधे व्यक्तित (काक्ष्मुलन) को । (अलब्दी विशेष प्रण प्रचार है—) अन्तर्वार्गर व्यक्ति वृष्णान्नोको करने करियत और शुद्ध आके क्येत्रजीका विशिवपूर्वक निकास एवं पुरस्त और । नामक्राण इंदिया और उत्तर भागमे ऋगकः अधीवन और सुबकाओं अस्तावना काके विद्वार पूजर करके उत्तर आस्तरकी कारक की । विश्वपन, योगाका अधवा तीनो नव्योके क्ष्म निर्माण प्रधानसम्बद्धी भाषामा करे । क्रामें क्रमर सर्वमनोहर सम्ब-सिक्कर धारन करे। सामूर्व्य अञ्चलकोरो सोन्यानमान हैं । ये समाने अस्तव्ययन वातले-कातने पूँपसारे केना सीभा

### अन्तर्वांग अधवा मानसिक्ष पुजाविधिका वर्णन क्यानको स्थान कोभा कता है। अवसी

अपू-अवस्थि सुद्धारमधिकाके समाज निर्माण है। होन नेव प्रमुखन कवलकी पाँति सुन्तर है। का भूजारे, उसम आह और मनेहर क्षण्यासम्बद्धाः स्थापन वित्रवे भागवाम् इर अवने से क्रमोंने नाद तना अभवनी मुहा कारण करते हैं और संख के हाजोने मृगानुहा एवं दक्ष किये हुए है। इसकी करणानि प्राचीको प्रमुख स्थितक प्रतान देशी है। गर्नकोर चीवर वर्नेक्ट बीरू किन्न क्रोनित क्रेसा है, इकारी कही जोई कामा नहीं है। में अपने अवस्थानी संबंधों तथा अस्मारमध्य अन्यत्रकारे प्राप्त किरासकार है।

प्राप्त नगर असन करके उनके वाक-भारतमे महेचारै दिश्याका विकास करे। विकासी अञ्चलकी अञ्चल सम्बद्धांकी शामान वरण सम्बर है । उनके नेत बादे-बादे हैं । में फिल रूपका सुध रुक्तांको मुक्त और पुना पूर्व मन्त्राके संवाद सुरोतिक है। बदका है और समान आधूनक उनकी फो है। ये नील उत्पलदानके समान शोष्ट्रा सङ्ग्रो है। उसके शक्त-के शक्त है। अमितनती है। समाकार अर्थनकार सुकृत करका मुख्यतला कुल मुख्य कुन्य और चारण करती है। करके पीन परीधर सर्वास

गोल, पर्नेपुत, केंद्रे और शिक्ष है। क्षरीरका मकामाग कुछ है। भितन्त्रका स्वरूप है। ये बहीन पीले यन जारण विजे हुए हैं । सम्पूर्ण अरभूकन उनवदी फ्रोन्या बक्तो हैं । ललस्टारर लने हुए सुन्दर विवयनसे उपका क्षेत्रकं और दिल्ल उठा है। विक्रिय क्रान्नेकी मारक्ते गुन्सिक केन्द्रपास उत्तरी प्रवेशः मक्ते हैं। काकी शामृती राज ओरसे हुन्दर और सुप्रैल 🗗 पुरा लब्बले कुछ-कुछ क्षुपर है। ये माहिने हायाचे प्रकेशनकारक मुक्यांचय कारण धारण सिन्ने हुए है और इसरे प्राथमके बच्चकी भक्ति सिक्रासम्बद रक्तका क्रमका सहारा हे वस महान् आहन-पर बैठी हुई है। जिल्हांकी नामल पहलेका केवन भारतेवारचे साधान् साविवासकः-स्वकारिको है। इस अवदार प्रक्रावेश और महावेगीका भाग करके प्रश्न एवं है। शासनपर प्रयूर्ण जन्मारोके युक्त भक्षणम् मुम्पेद्वाश अनका यूकन बारे ।

अवस प्राप्तेक वर्षको अनुसर प्राप्त

रुपमन्तु कारो है— बहुकन्द्रव १

कानिकाम अक्षा 'श्रीकाम' हो। फिर अवने हो ऋरीरकी चाँति पूर्तिमें मचानास आहे काके उस पतिये सत-असतसे परे मुर्जिकन् परस्र क्रियका स्वाप को । इसके बार बाह्य पुजनके ही क्रमते घनसे एजा सम्बादित करे । सत्यक्षाम् प्राप्तिका अरीर भी अर्थाहरे नामिये सेमकी भावना हारे। त्रव्यक्तर पुरस्काने सुद्ध दीवविक्तके संबंध आव्यारकारे जोतिर्वय शिक्षका ब्यान करे। इस जकार अपने अञ्चले अवादा स्वतंत्र निकाने सूच कालकेलके हारा अधिनी होन्क्जंस सारा कृत्य करना कृतिये। यह विकि सर्वत्र 🖨 समान 🕏 १ इस तरह ध्यानक्य असरवासका सारा कव समाप्त करके महायेणबीका रिवासिकाचे, वेदीयर आस्वा श्राविको पुरस्त सहरे । (Maria 66-68)

विकास एक मूर्ति करका है, काका नाम

किय का सकतिक हो । दूसरी पूर्ति कियाकी

होनी वाहिये: उसका जन महोदारी

#### रिवपूजनकी विधि

निसुद्धिके निर्म मूल्लाको गन्ध, क्यूननिक्रित सरको छना पुरस्-स्थानका प्रोक्षण करना वाहिये । इसके कद सहाँ कुल विस्ति। अन्न-मन (पद) का व्यक्त काके विद्रोको भगाने। वित काक-कक (हुन्) से पूजा-स्वानको सव ओरसे अवस्थित करे। अस-धरमा सम्पर्ध विकासीने नकस करके पुजाधुनिकर मरूपना करे। बड़ों अब ओर कुछ बिद्धा है और प्रोक्षण आदिके छन्। उस भूषिकः

प्रशासका करे । कुळ-मध्यानी संभक्त पार्थीका क्तेकन करके क्वाशुद्धि करें। प्रेक्षणीयान, अववेदात्र, कद्मपार और आक्रमनीक्यात— इन कारोका प्रकारन, जेक्षण और बीहरण करके इनमें सुख जरू असे और जिसने निक रखें, उन सभी पवित्र हम्बोंको उनमें करें। पहरत, संदि, सोन, ११६,

चुन्य, उत्कार आदि तका फल, परलद और कुक-ने एक अनेक प्रकारके प्रथम प्रथा

है। कान और पीनेके जलमें विशेषक्रयसे सुगम्य अवदि एवं सीवल मनोत्र पुर्व आदि

७५१ - व्यक्तिः विश्वयुक्ति । १८८४<u>म् १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १</u>८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४ - १८८४

बारकार, क्यूरेन, कहा, प्रक्रिया और क्रमानका पूर्ण करके सरका पाक्रिके। प्रकारको सभी भारतेथे प्रकारको पहा है। कार, पद्म, कशायका, अक्र, चे, बार, प्रेल, थी, सर्वा, बार और वाप-कर समानो अन्योगार्थ्य क्रोहरू सामित्रे । कुरा, कुरा, औ, बार, अहिमान, सम्बद्धा और wer-pe come sharebook pales बारना काहिये । इस्ति वक्त-स्थान वाले कारण-अपने प्रकेश कारणे प्रवास आवेदिन यारे। गरकारित सक-मान्त्री कारको प्रका कार्यक केन्द्रपुत्र विश्वको । कुलायेक prof. public skyrebensk wed मुख्यकपुरत क्रेक्टन करके विकास प्रीपन मारे । तेतु एरक्पायो पार्वाने का अधिक पानीके न विकासिक तथा अनोवि एकाना क्रीक्रमीयामको ही सम्बद्धील ब्हान्टे एके कीए क्रांचेर सत्त्वो सामान्त्रः अर्था आहे है। तरपहल्ल सम्बद्धांत संदेशक प्रत्यानने मान्य-चीरम आहित सामने विक्रियोग विभागकारेकारी पूक्त काली अन्यः एन्से कार्य प्राकृत करीकी करीकीने पूज क्षारे । इनकी अञ्चलकारित सुकर्णका कर्णकोः स्थान है। समान आयुक्त स्थान सेप मको है। स्थापन साम्यक्ता पुरु सुकोषित होता है । हरकी मूर्नि श्रीमा है । मे तीय केंद्र और बार प्रमाओं में मूल है। उनके क्ष राजने सरकारक हता विद्वार, पुरस्ते मुनी, मीलोचे व्यू और चौचेने मीवा चेत है। इसके प्रस्का कार्यन चन्नानकारके क्षांकी सन्दर्भ है। यूक्त काराके स्थान है।

इसके उत्तर कार्युचे उत्तरको पानै सुनका

वार्तिकोचे वर्तिक सुरूर करोने स्टी रहती है। उसका पूजन करने परनेवर दिलकोड अञ्चलके चीरत अचेता घरी और 27 प्राचीको विकासिक्याच्या पूजा वालेर Spainwair watch par its contract upabas findingly unique souls कृतिकोर रिक्टे एको। जिल साथने कुल से रकार्जीक स्थापन जन यहे । इससे प्रस्तानी सुद्धि होती है। ईसार कोलने सन्त्रीकी आराज्य करके हत् पूर्णक निर्माल अर्थित ant a recognity produced first present कारण करे। कारण: आसार आसिया काम करे—कामानामी अवभारतास कारान्त्र विराधकार है और प्रस्की अनुस्थानित प्रयास है। इस प्रयास करते क्षक्रकार विकास को । इसके क्या कर कारो प्रचीवार अस्ता की है, जिस्सी सामग्रामित प्रत्यान है । ये बाँच प्रारोधे बुक्त है और आसामको बाको हुए-हे जान वहने हैं - अन्यानेत प्राचन प्राच्छान है, जिसके पानी पायोंने शिक्की अस्तुति नदी हो है। के पारी वाचे अवकः वर्गः, जनः, वेराच्यः और देवर्वत्य 👣 वर्ग सम्बद्धाः समा आर्थेप कोको है और अस्का रंग स्पेस्ट है। प्राप बाबक बाब नेविय को गरें है और अस्का रंग स्वरूप है। वेरान्य भाषका प्रवेशमें है और उसका रूप भीता है तथा देवने हैरान क्षेत्रको है, और सामक कर्ण एकान है । अवले अभी का अवस्थित पूर्वीत वालेने क्रांतवः विकार है अरबीय अरबर्ग पूर्वनें, अञ्चल हरित्यमें, अपैताम पश्चिमने और अपैयर्ग

क्रमार्थे हैं। इसके अबु राजवर्त परिस्के

सम्बन है— ऐसी मानव करनी वाहिने । हेवी धार्वतीवहील नरव बहरण हिस्पता पुरा भारतनार्थे कारते आवासीत कानेवाला हेत निर्मात प्रशासन अस्तान है। अभिन्त आहे, अन्य देखने—पुन 🛊 उन काराने आह हा है; नाओर आहे क अपनी पाणा आहि सम्बन्धेके साथ सह सम्पन्ते केवर है। वे वरोच्या आहे अन्त:कवित्व है क्षेत्र है, अवर केरान्य कर्णिका है, विकासका प्राप्त करा है, रिकारने कन्द्र है, कर्निकाके कार गीर क्ष्यान (क्षण्यात्रात्, सूर्वत्राक्षाः और महित्रकार) है और वर क्याओं बार STREET, Beginne was figuresque विकास अन्तरम है । इस साथ अन्यवस्थित कारर विभिन्न विक्रीनोचे अवकारित एक सुकार दिन आपन्यती करूपन को, से छह विकासे अस्तर अस्तर्गान्य हो । अस्तर्गीर

निरीक्षण एवं स्थानकार करे। इन सक्की पुरुष-पुरुष गुरुषे वर्षिकार दिवाले ।" राव्यक्ता काल, अल्बाहर, अल्बी, (कालेक, क्या, व्यक्तेक्वीत,) गाव, वृद्ध, क्ष्म, क्षेत्र, (नैकेक) और सम्बद्ध केंद्रर रिया और दिवसके प्रयम कराने अकता इनपुंता पानमे अस्तर और व्हरियदे पानपा करके कुल्ला को अन्य बेलानके सक-भागीक्षर राज्यारीकाणको क्रिक करके

अक्तर अव्यक्त, स्थवन, संविधेशन,

अववद्या को । भणकार शिक्की अञ्चलकि क्षा स्वभीनाके समान उत्पास है। वे निकार, अधिकारी, समास स्तेमोधि परम stern, práritations, porte utpr-चीतर विदायान, वर्णवाची, असूसे असू और म्हन्सो भी महान् 🛊। मसर्गेको क्षरायान्त्र 🗗 वर्तन क्षेत्रे 🛊 । सम्बद्धेः ईपार पूर्व अन्तर है। प्रकृत, इन्छ, विन्तु तथा का आहे। वेकामोंके रिये की अनोबर है। सन्दर्भ नेपोर्थ सारतन्त्र है । विद्वार्थके भी दृष्टिपाले नहीं आने है । आहे, मध्य और अन्तर्ने रहित है। प्यारोगमे प्रका प्रार्थिकोके विके औपकास 🖁 । दिस्तारको कामे विकास है और राजका कारणान कारणेके रिग्ये सामानी शुरिकर दिल्लीरहाके जनमें विश्वासन है।

देखी जानक बारके कविकारको गुन्ह, कृद, सीव, युक्त और निवेश—पूर परिव क्रमानेक्रम काम विव्यक्तिका पूर्वन करे । वरणान्य मोधार दिलाको रिकानको गुर्विके क्षान्यकार्यं जन-जनकार आहे प्रथ् और थक्षांत्रकार करे। प्रकारक, बी, इस, शहर, क्ष्म और शक्रिकोर साथ पारव-अपनी स्वान्त्राच्यो, क्रेसर, संस्को, संस्कृत उनदगरी, मी आधिके ज्ञान मीमोर्स, ज्ञार आधिके कुर्वेले तक जब्द आदिने जारीका कार्क गरम जरमी विकासिक्षको उद्यालने। सेन

<sup>•</sup> रीने सभीने अवशित कामार अवशिक्षा अञ्चलिक मृत्यर्थनर मैन्द्रोच्चे रच्या देश 'अवस्थार' भूद है। इसे मानाइन पुरुषो अधेनुस कर दिया जरू में यह दियाओं गुद्धा हो यही है। सेंद्र मुद्दीके नीतर कैन्युकेको दाल दिया जान और केने कन्मेको नुद्री अनुस्त कर के क्रम से का 'अविकेशन' गुद्रा कही गर्थ है। दोनों मुद्रियोको स्थान कर देनेका सम्मुखीकरण' जनक मुद्रा होती है। इसीको वहाँ 'निर्देशक' जनके कार राज्य है। राजिस्को राज्यको स्थित देवशाके सामने काल देवा, मुख्यको क्रोबेचो ओर राज्य और होती क्रानीचे देखान्ये और फैल केन---अक्टूब्र क्रानाची इस (area) ई व्यॉ 'स्टब्स्ट 'मूट ब्रह्म क्या है (

क्रप:) सेवा करे। क्रम्यक्क ऑनल और **प्राची भी कामक: अस्तित करे** । इस कव ungails firefrag source faregittes werbuilbt gibne weite wege-fichter कर, कुल-पुरस्का कर, कुराई एवं सापुरा पार तथा क्यांग्यू सामी खाकः कार कराने। इस एक प्रत्येक निवस्त सम्बद्ध म क्षेत्रेयन क्षात्रसम्बद्ध संस्कृतित मनुश्रीने कुछ कान्युना अवका केवल मप्तारिक्तीकर जन्मारा स्टापूर्वक रित्यको कार कराने । करावा, एक और वर्षनीये रामा कुछ और पूजरे पूज क्रफोर करते क्ष्मोद्यारमञ्जूषेक प्रयुक्तिकारको स्थापना परिषे । प्राप्तानपुर, प्रश्नेत Arraga, Africa, Papas, क्रमीरम्म, क्रमानिक्षेत्रं, सुन्देव, सामान्य तथा विकासकारी होतास्त्रीह कहा प्रहारका, रित्यक्त तक उनको केक्केक रिक्को सारत चाराचे । क्षेत्र नार्यक्रमध्येको स्थान कराने, सार्थ रिक्ट महादेवीनानीरीओ की बाल अवदि मारामा पाहिले । इन क्षेत्रीचे कोई अन्तर नहीं

है: क्लेंगिक से दोनों सर्वाक सरकर है। स्क्रीर महावेगजीके कोइक्ते कान आदि किया arris for infine from and implications आवेशने तथ कह को । अर्थ-प्रतिकारी कुमा बारची के तो जाने कुर्वाकरका निकार नहीं है। असः उसमें न्यूकंप और व्यक्तिकीयरे एउटा-साध्य पूजा होती रहाते हैं। तियांत्रक्ष्में या अन्यय यूर्ति अवदिने अर्जन

और नवके निकरणके देनों किन्यता अवेश्वरकी प्रकारते हानी उपकारीका किन आदिते रच्छे। किर जनसे जानस्य और हिल्लाके निमे एक सुरा है उनकीन Ballet एकाहों रिप्टे अपनेनी अञ्चारेंगे होता है। परिता सुराणिक आसी (अवरित् पुरारिका रेश-पुरोका अधीर्क दिव्यतिपुरात अधिकेन पार्राव करे बचको चेंद्रे किय कुछ एवं प्रतिकारित च्याने । चान्युक्त चन्त्र, आकन्त, अर्च, गान, कुम, अहाकुरम, कुर, क्रेम, बैनेक, क्रीनेकेक सार, पुरासुद्धि, कुरतानका, पुरस्कार रूप संपूर्ण स्त्रोते जॉक सुप्र पहार, आच्चान, भाग प्रधानको परिव कुम्बनामार्थ, स्था, केवर, स्थान, सङ्ग्रस पंचा और वर्गन केवल तक उच्चरपाने aprovid assumbable the pylosis केंग्राचन को (आसी उसी)। उस समय नीत और क्या क्यांक्रिके साथ जल-जनवार ची होनी चाहित्र स्थेपा, चरित्र तरित अवका निर्देशिक सुन्तर चार्की चानत आहेके प्रोक्तकार कुल रहे । क्रमान्त्रे बीच तक बही, अनुस्य असीह भी प्राप्त है। विश्वास, प्रज्ञ, के कारण, प्रमुखने कारण महानियोग, युवो गोवनकी आग, बीकरण, महीतन्त्र, पूर्वण, यह तथा शरीर असीते विक्रीपा प्राप्ति अस्य क्षेत्रक गर्भ । के अस्ते अब्द दिशाओं में भी और एक नर्म देवक क्षांच्याच्यां रहे । इस क्यों क्षेत्रवर्धि व्यक्त अमेर क्या अभिन्योक्ता कृतम सर्थ । विरू वेक्क्ककर्ष अञ्चलक और अञ्चलकार्यन सन्य अंदेशके संरक्षक करके केन्द्रका विश्वसम्बद केने इच्छेने पालको कार कहाने अध्या कार्यो क्रमानः चाँच रोप रही । कारको कारी को मेर्ने और एकको बीचने महरित सरे। सरकार का पानके अञ्चल विकासिक ध विकासी अधिके अस क्रमकः सेन कर

प्राधित करने पताने और परान्यका

पुण्यातारित देकार अन्यार निकेदन करे । इसके मद बल देकर आक्रमत करावे। किर सुगरिक्त बच्चीसे युक्त पाँच साम्बूल सेंट करे । सरपक्षस्य प्रोक्षणीय पदाचीका प्रोक्षण करके मूल और गीतका आयोजन करे। तिक क मूर्ति आदिमे दिल तथा कांत्रीका किसम करते हुए वकासरित दिला-क्याका जय गरे। जनके प्रक्रम प्रश्नीका,

नवकार, कुलैवाद, आवस्त्रवर्गन अवा

मार्थका विशेषपूर्वक विद्यापन चरि । विर

अर्थ्य और सुगन्धित चल चढाये। किर

·

म करे ।

## दिराजपुजाकी विदेश विकि तथा शिव-भक्तिकी महिमा

इकान् वहते है—व्यक्तिकः रीपारमध्ये पात्र और नैवेश-निवेशको पहले आवरणपूजा करनी पाक्षिके अध्यक्ष आरतीका प्रथम शतनेवर अवकरणसूक मते। यह विस्था का विकास प्रथम आवरणमे ईसानमें रेकार 'स्कोबकवर्षक' सभा प्रदेशके लेका अस्तवर्षकार पृथ्य करें।" ईशानमें, पूर्वपरान्में, संदेशकरें, पक्रियमें, शामेनकोक्तो, ईश्चमकोजने, नैर्वहरूकोजने, क्रयन्त-क्ष्रोपार्वे, रिवर ईसारकोणार्वे राजकार कारो रिम्नाओंमें गुर्पावरण अख्या गण-

संयानकी पूजा बतायी कर्ती है या अवकरे रोजार अजापर्यंत्र अञ्चोकी चुना को । इनके

बाह्यभागमें पूर्व दिवामें इन्हरत, दक्षिण

ईक्रानकः, अधिकंकाने अधिका, नैवेदकारेणमें निर्वद्विका, जावकारोणमें बाक्का, नेर्बह्म और पश्चिमके बीमपें अवन्य या विष्णुका तथा इंद्रतम और पूर्वके बीको ज्याका पूजन करे। कारशके क्या भारती कारी हैक्स कारतमधील लोकेश्वरोके सुप्रसिद्ध आयुशीका प्रविध

विज्ञाओं में कारक: इसन करे। यह ध्यान

करना काहिये कि समझा आवरणहेवशा सुकार्यंक बैठकर महादेव और महादेवीकी

अक्षेत्र केली हाका जोड़े देखा रहे हैं। फिर समी

आवरण देवामानीको प्रकाप करके 'नगः' क्युक अपने-अपने क्यमे पूर्णायकार-

विकाने बक्का, प्रशिव दिशाने वरुक्का,

ज्या दिलाने क्यारेका, ईसावकोणमें

अर्था और पुष्पश्चारित है विभिन्नत् मुद्रा

कांशकर इस्टेक्ने ऋरियोके रिज्ये समा-

प्रार्थन। को । सलकास, वृतिसदित देवसाका

विसर्जन करके अपने इक्यमें उसका विसन

करे। पाकरो लेकर मुलकालपर्यन्त पूजन

करना कहिने अचना अन्यं आहिते एउन

करना करना काहिये या अधिक संकटकी

विवासिये प्रेम्पूर्वक केवार पुरस्मात वदा देख

व्यक्तिये । डेम्प्यूर्वक कुलवात सदा देनेसे ही

बरन वर्षका सम्बद्धन हो जाता है। जबतक

प्राप्त रहे क्रियात पूजन विदये क्रिया भीवन

(अध्याप २४)

a Straiger दिवन, शंसुकर, अबोर, कार्येत और क्योज्यर — इन चीन मुर्जियोगा तथा हाइथ, शहर, जिस्सा, राजान, नेत्र और समा—इन समृतिस पुराव करना माहिने।

• व्यक्तिः वेत्रापुरम् •

कार्यनपूर्वक उरका सरका: पूजर करे। अधित करने कड़ीने, को क्रोनेक को पूर् (क्या हेटान त्या कुणे सन्वेत्तर्थ हामादै ।) । अस्य विश्वन्यव्यान्ते सन्त्यन कार्यात्र्दे हो, से कृति तरह पर्धावरमध्य भी अवने अनुवृत्त-का अवहरे कहा, मुख्या, अनुव और सम्बन्धी पन्धले काल हते। होता, बहुन, क्यूको पूर्वित एक पुनस्तकुर्वेने सुकारित क्रेंप, क्य, बाह्य समया अञ्चलको औ होती बार्किने । कन्द्रम, अनुस, कान्द्र, वेक्ताका कुटन करना कविने । प्राप्त कद कुर्वाचन काम तथा गुज्जूनके कुर्त, यो और क्रमीर निर्मे कः क्रमानको प्रति भी देवी क्यारे क्या १३० वृत उत्तर काम गया है। कारिये—किमी एक सुद्ध अञ्चल कर कविता गानके अवन्य सुमन्दित पीते

हुआ, वेनांगरेक अस का वेनकी दिवसके, फीर, खेंगरियोज्य अता, मुख्या प्रम्य हुआ क्याचान तथा नक्ते तर विरोध हुआ चीना महार्थ । प्रथमिके एक या अनेक प्रतिन्तको नांग प्रकारके व्यक्तिके संयुक्त क्या गुरू और साहित समान कार्यंत नैवेदानंत प्राप्तने श्राणित करना चार्याचे । साथ क्षेत्र कार्यन और अन्य पढ़ि गरियम काहिये । पूआ आहि अनेवा प्रकारके प्रकृष नकृषी और नातीक मान देने जातिही। तसर प्रमुख और पुर्वकारिक अस्तित जीवल जार अस्ति करमा चाक्रिये । मुख-सुविक्ती देख्ये स्वयूर इत्सावचीके राजने जुल सुवस्तिक कुळहे, चीर अगरिते पुन्त सुन्हारे रेगके वीले परकी क्तोंके को हुए बीहे, विकासीतवा कुई, प्रमेण, बुजा, जो अधिका काला का दुविक श के, व्यार, व्यक्तेत्र, कुल एवं कुल स्वयंत्रात आहे. अस्ति व्यत्ने प्यक्ति । अलेक्को रिक्टे कवन्या कृत्याकु अवना क्रमता पूरा, कामूरी, कुटूक, मृगक्कारक रम होने वाकिये । पूजा से ही व्यक्ति वाक्षिते, को सुराध्या, परिक और सुप्त हो। गण्यातीम, अव्यय गण्यामे, पुणित, वाली मका सबसे ही दुरकार मिने हुए कुरूर दिसकोऽ पुष्पन्ते जार्ने क्षेत्रे पार्वको । ब्लोकार कक्ष क्रे कदाने कार्युने । भूनगोर्थ विश्वीत्वा; ने ही

जीवीन भारत्ये गर्ने कार्रियक क्षेत्र सेन् वर्ते नमें है। प्रकृतका, बीवा और करिएस गायका हुत, सहै एवं की -- वे सब भगवाप प्रांत्यक्तीर काम और पानके रिक्के आसीत् हैं। इन्सेन्ट्रे जीतके समें हुए प्रशासन, को सुकर्त क्ष कार्य जीव है, दिल्को रिक्ट होड़ बार्स गर्भे हैं। एवं अश्वयनेक विक्रिय विक्रावय, क्योक्स पर्दे और स्थित्वे क्षेत्रे काहिये । इत्योत रिवार और की बहुत की क्रोडी-कड़ी हुन्हर एवं सुरात् सन्तर्भ क्षेत्री प्राप्तिके । सामुक्त नाविको को एवं साले त्याचा तथा सार्वाको क्रम्बद्धर रका इका शीवन का अनवीत् प्राथमिक स्थान और धानके रिपट केंद्र पहल क्या है। क्यानकी समय उत्पाद का, al abbrite reliebt gabben, रक्तानील, दिल एवं सुवर्णक रहते पनेतृत हो, पानवान् विकासी होवाने आर्थित धारने योग्य है । मुकर्मपुरित हो क्षेत्र केवर, के सामय क्योंने फ्रेंफावधान तथा 🛊 राज्यां होते स्थान आस्त्रारवाले हो, दिल्लाही नेवानो क्षेत्रे योग्य है । सुन्दर हम्बे विक्रम दुर्वन, को निरम राजाने असुनिरह, तक अहेराने पर्वाचन अवकारिक एक सुपर प्राप्ति विश्वतित हो, भगवाम् प्रेक्टरको असित

करण पानिये । उनके पुरुषने ईस, कुन्द एवं

कारको शक्त स्थाप राज्य गाँधीर धानि

करनेवाले जङ्गका उनकेन करना करिये, जिसके युक्त और युद्ध आदि प्रानीमें रह रही सुवर्ण बढ़े गये हो। उस्क्रुके शिका नाना प्रकारकी व्यक्ति करनेवाले सुन्दर कव्यक (बाक्टबिबोप), जे सुकर्णनिर्मित वक्ट मीतियोसे अलंबात हो, बजाने व्यक्ति। इनके अतिरिक्त भेरी, मुद्धा, मुरस, विजिक्त और पटड़ आदि काने भी, को समुख्यी गर्जनके समान कवि कानेकले हो. यसपूर्वक जुटाकर रहते कविये । पुरस्के सभी पात और पान्य की सुवानोंके ही बनवाये । परभावा महेका किकार पन्तिर राजसङ्ख्ये समान क्ल्बान काहिये, जो फ़िल्म्यहास्त्रमे बताबे हुन् लक्ष्मोंसे पुरत हो । मह कैसी महास्त्रीयारीसे बिस हो । उसका भौपुर इसमा क्रिया हो कि पर्यमन्त्रार दिखाची दे। यह अनेक प्रकारके रहतेले अञ्चलका हो । उसके दरकाजेके जादक मोनेके को दूर हों। इस मन्दिरके सम्बन्धे कराचे हुए भीने तथा पर्वोके सैकाई सक्षे को हो। वैदोनेमें मोतियांकी लड़ियाँ रूली हुई हो। दरवाजेके जाटकमें मूँगे सहे गये हो। मन्दिरका शिकार सोनेके बने हुए दिश्व करुशासार प्रकृतोसे असंग्रम एवं अग्रमा

न्यायोपार्जित इत्योधे चिक्रपूर्वक महत्वेवजीकी चूजा करनी जाहिये। यदि कार्ड अन्यायोधार्जित हत्वसे भी परिवर्षक

जिस्तालसे विक्रीत हो।

पान नहीं लगनाः क्योंकि मगवान भावके क्क्रीपुत है। न्याकेकार्थित वनसे भी पदि कोई विना प्रसिक्त एकन करता है तो उसे उलका पन्छ नहीं विकला; क्वोंकि पुजानी स्कल्याने मकि से बराज है। मिलसे अवने बैधवके अनुसार भगवान् विक्के मोजनो को कुछ किया जान वह बोदा हो का कहत, करनेकारन धनी हो या दरिह, कुँबीका सम्बद्ध करू है। फिल्ले पास बहुत केंद्र। बन है, का पानव भी भक्तिभाषके वेकित होकर करकार, शिकका पूजन कर सकता है, किंदा बहाद बैकवशाली भी परि प्रतिक्रतीन 🕯 को उसे विश्वका पूजन नहीं कारक कार्किये । विश्ववेद प्रति क्रांतिहीत पुरस् पटि अपना प्रचंता भी है हाले तो उससे बह दिखाराध्यमके कलका चार्ग गाउँ होगाः क्वोंकि आसम्बन्धे पक्ति ही कारण है। विवयंत्रे असि चरितवर्षे क्षेत्रकर क्षेत्र्रं अस्यक क तनकाओं और समूर्ण महामहोसे भी दिन्य जिस्कारमध्ये नहीं जा सकता। अतः श्रीकृत्या ! एर्लत परवेश्वर दिवके अस्पाध्यनमे भवितवार ही सहस्य है। यह गुह्यमें भी मुख्यत्य कार है 1 इसमें संबेद नहीं है 1

क्रियामीया पूजा करता है से उसे भी कोई

पापके पहासागरको पार करनेके लिये जनवान् दिन्छकी वस्ति नौकाके समान है। इसलिये को धक्तिभावसे एक 🕯, उसे रकोनुष्य और समोगुन्तरे क्या द्वानि हो

भगवा प्रचोदितः कुर्वतत्त्वीरतंत्रीय कामः । म्यूर्वभगवादेशीः व मूर्वत् अतिकारीतः ॥ सर्वेकार्ययः यो प्रकारिको अधिकीकार्यिकः । २ हेन फलप्तकः स न्यदः परिनेतात कारणम् ॥

<sup>(</sup>फिल्प्स बार संद अनुसंद प्रदा धए-५३)

अध्यास्त्रा है ? श्रीकृष्य !: अक्ष्य, अध्या, काल है। अतः सर्वक प्रयास करके मूर्ल अध्या पतित मनुष्य थी गदि भववान् विकासको ही शिवकी यूना को; वर्गोक दिशकी दारणये वाल जाय के वह समस्त अध्यानिको कही भी कल नहीं मिलता। देवताओं एवं असरोके किये भी कुननीय हो

÷

पञ्चासर-मणके जब तथा धगवान् शिवके घजन-पूजनकी महिमा, अग्निकार्यके लिये कुच्छ और वेदी आदिके संस्कार, शिवाणिकी स्थापना और उसके संस्कार, होय, पूर्णाहुति, भस्मके संग्रह एवं रक्षणकी विधि तथा इकनान्त्रये किये जानेवाले कृत्यका वर्णन

रुपमन्यु काले हैं—**प्रकृतका । कोत्** बद्धा भारी पाप करके भी परिवासको मञ्चाकर-मञ्जाद्वारा यदि वेथेकर लिएका पूजन को तो यह इस क्यमे लुक है। कहा है। जो भवितथायसे पद्धाक्षर-पव्यक्षर। एक ही बार दिवका पुरान कर हेवा है, 👊 भी क्रियमक्त्रके गीरवयक विकासकती करन काता है। जो पूछ दुर्लंक मानवा-जन्म पास्कर धरावान दिवसकी अर्थना नहीं करता, उसका कह जन्म निष्यक है; क्योंकि वह सीक्षक सायक नहीं होता। वो कुर्नम मानव-जन्म पाकर विज्ञासमाणि यहादेवजीकी काराशना काते हैं, उन्होंका जन्म सम्बन्ध है और वे ही कुतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य है। यो पणवान् शिवकी प्रक्रिमें तत्वर रहते हैं, जिनका जिल भगवान शिवके सामने प्रणत होता है तना को सदा है चमकान क्रिक्के जिन्तनमें हमें रहते हैं, वे कामी दुःसके मानी वर्षी

होते। मनोहर सबन, इस, बाब, विरम्पन्ते विश्ववित् तत्त्वी विर्मा अवैर रिकाले पूर्व होते हो जाय, इसमा धम—ये स्य पनवान् जियकी आराधनाके कर है। को हेक्ट्रोक्समे यहान् धोन और राज्य काहरे 🐍 के सक धनवान शिवके वरणारविन्हींका कियान करते है। स्पैयान्य, कालियान, सप, बार, त्यांग, देशांशांब, शुरता और विश्ववें विक्लिकि—ने सब बारे धनवान क्रिक्की पूजा करनेवाले लोगोको ही सुलग होती हैं। इस्तीनये जो अधन कल्याण बाइना हो, उसे सब कुछ क्रोककर केथल भगवान् निवासे भव क्रक उनकी आसभना करनी कहिये। बीवन बढ़ी नेबीसे जा रहा है, कवानी बीक्स्ताले बीली व्या रही है और रोग बीव्यक्तिमे निक2 आ रहा है, इसकिये सम्बद्धे विज्ञानकाचि महावैक्यीकी पूजा करनी चाहिये, जबलक पृख् नहीं आती है,

दुर्लियं आया शतुष्यं चेऽर्वयन्ति विवक्तित्यः।।
 तेयां वि सम्बद्धं अन्य कृत्यायां ते ने विवक्तित्यः।।
 श्रवसंस्थरमेह्नुस्य न ते दुःख्याय व्यक्तिः।।

<sup>(</sup>कि. कु कर के उन्हों रहा १५—१७)

• सम्पर्धकोदितः +

<u>शर्मनाराष्ट्रमञ्जातम् अस्तरमञ्जानमञ्जालमञ्जातम् । स्थानमञ्जातमञ्जातमञ्जातमञ्जातमञ्जातमञ्जातमञ्जातमञ्जातमञ्जातम</u> स्थानक मृत्युक्तभाषा अस्तरमञ्जाली क्षेत्रम अस्तर्गको स्थानम् क्षेत्र सुरक्षके स्थितम् स्था

और ज्यानक इन्द्रिकेकी प्रक्ति और नहीं है पाली है, ज्यानक ही प्रकार प्रकारकी आरावण कर को। प्रकार जिल्ला

आरावण कर स्थे। घनकार जिल्लाकी शांतवनको सम्बन् कुल्स चौड़ी धर्म बीनो स्वेकोचे नहीं है।<sup>8</sup>

त्याच नक है। अब मैं अधिनकार्यका क्योग क्योगा । स्को, स्वचित्रस्था, बेटीबे, सोकेके

मुख्याने, स्वाच्यान्तरम्, केरीने, स्वेक्षेत्रं श्यानकार्यने या मूल्य सुन्दर निर्द्वाके प्राणी निर्देशपूर्वक अजिकी स्थानना करके उत्तका

संस्थार करे। सरस्थान् वर्षे व्यक्तिकारीकी शराक्षमा करके होनकर्म अस्यक करे। मुख्य से या एक हाच संबक्त-बीहर होन्स शाहिते। वेद्योको संस्था का बीबरेर सन्यक काहिते। साथ हो क्यान की सन्यक

आयंक्रमण है। कुम्ब निकास और महेश होना शाहित। करके नवाश्वानमें अहुक्क-क्रमण अहुस करे। का के वा वार अंशुरू होता है। कुम्बले जीतर के विनेत्री संस्कृत नामिक्री किसी जीतने गयी है। मुख्यम अंगुरिक्ट मुख्यम और इसम क्रोडिंड

वर्गावर मध्यभाग या क्रांटिश्तण जानक बाद्विते । साबू पूरण जीवील अंगुल्ले बाग्रार एक द्वावका परिवास कराते हैं। कुत्वाकी तीन, से का एक नेकाल होती बाहिते । इस नेकालओंका इस तब विकास करें, जिसके कुत्वाकी प्रतेक करें । सुन्तर और विकासी बोनि सन्तरें, जिसकी अंगुली कोनिका निर्माण करना पाहिये, को नेस्तरकारे कुळ नीकी हो। असका अवसाग कुन्धकी और हो सका कह मेसानाको कुळ कोकूकर मनायी नकी हो। बेदीके रिक्ये कैसाईका बोई निका नहीं है। कह निष्ठी का कानुकी होती काहिये। आकोर गोवा वा

र्वाच्या भावने बेर्रासके जैक्केक्ट सुद्ध

462

क्रमचे सम्बात बनाय काहिये। मानवार परिकार नहीं मानका नवा है। कुथ्य और निर्देशको केहीको मोबर और कारके स्वित्तक काहिये। कारको क्षेत्रका समये तथा अन्य बाह्यकोका मानको क्षेत्रका करे। अपने-काको नुक्रमुक्तने कारको हाई विक्रिके अनुसार

कुरकृति अर्थेय वेश्वेषण अस्तिकत (रेस्स)

वारे । (रेक्सओवरके मृतिका तैकार इंक्सवर्कानमें केवा है () किर अधिके इस असरवात कुर्को अवका पुन्तेक्षा वर्धके प्रेक्षण करे । सर्वकार पुन्ते और स्वाप्ते दिन्ने तथा प्रकारका प्राप्तिका संस्त्र करे । वर्धकाण क्यानुओवने केवार प्रेक्सविक वर्णके क्यान अधिक करके वह सुद्ध करे । प्राप्ते कर कुर्वकारसम्बद्धिक प्रकट, महारो

क्रमा, बोक्रियकी अधिकारको संविता

अन्यतः कुलरी किली उत्तर अधिको अन्यतःभवितः से आके। उसे भूतक अक्या

केडीके क्ष्मर तीन चार अवधिकालनारे

और विकासी मोनि सनाये, विकासी अस्तुमीर जुलाकार आजिसीस (१) का उत्तारण बरके परिवरको परिवरी भारति अभ्यान हम्बीके जा अधिको उस्त कुछा या केंद्रिके आसमगर • त्वरित जीवित नहीं त्वरित परि वैकान् । त्वरित नहींकानेति अधानुम्ह (कारामारि कृत कारामार्थ ज्या ।

कारोदिकोक्स कार्युका क्रेक्स्(२ शिक्केस्ट्रिकेस कॉक्से सुकारो ह (क्रि.स.क.क.क.क.क. १८ १६ १२६ —१३)

• मंदित दिल्लुका •

स्मानित कर है। कुन्कों स्थानित करण है से घोनियानी अधिका अध्यत को और मेरीयर अपने सामनेकी और अधिकार स्थापन करें। केनिजोक्तके कर विका विद्यम् पुरस्य सर्वता पुरस्काते अधिको संपूर्क करे । साम ही यह महत्त्वन को कि अवधी माधिकं जीतर के आंत्रिके विश्वकतन हैं, वे ही गाविरकारे किन्त्रातिक प्राप्ते निकासका माक् अधिने कव्यक्ताता होवा सीव हुए है। अधिनर सरिवार रक्तेले रेक्ट्रर बीवेट मेरकारवर्षक सारा वार्ष्य कावा पूरव अवने मुक्तवार्थ बताने हुए कामने पुरस्तकारा मध्यम् वरि । स्वरंगर क्रियमुरियर पूजा काके हरिएक राजीवे क्या-व्यास को और कृतमें केन्द्राज्यक अवस्थि को । सुन्द्र और मूका—में केनी आहेत को हुए ही के पहल मारोपोप्प हैं। परंतु करियों, रहेडे और मीपोर्क को हुए कुछ, सुकाको नहीं सहक कारण वाहिने अक्का प्रकानकर्ती कालोह को हुए सुन्छ, सुन्य कक है। सुन्ति स वित्य-प्रत्यानी को विक्रीत हो, से की प्रकार है शक्ता प्रकृति (चेताल या गूला) अविके विकासित विकास के की जेकर की मुक्तरो पाँके और अधिने क्याकर किर क्ष्मका प्रोक्षण करे । उन्हीं क्लोंको सुन्द्र और

गुरुकुर्य काले हर करने शिवरीय

(३८) सर्वेत आठ बीनावर्गेद्धरा अस्ति

अभूति है। इससे जातिका संस्थान सन्तरस

कार, है। इस सरकार प्राप्त अनुने-अनुने नामों: अनुसार है। अपने-अपने बीचके अन्यार प्राथम: इरका यम रेज पाहिने और मार्ग्ड अन्तर्ने स्वयुक्ता प्रचीन करना वादिने : इस नाए को विद्यालय " करते हैं, pole ger muny: neber faggit firt एक-एक पीची असूति हे, परंतु मध्यमासी कीं- विद्वारतीय किने तीन असूतियों है। कुम्बाके कार्यभावने 'रे बहने लाग्र कोनकर बीम जायुरिकों है । ये अस्तुरिकों की जायका मुकाका सक है उनमें की उठाने और अपने समिकाने देवी काहिये । आहुति देवेके पहास् मानिये महरूक सेवान वारे । वेला महरूपेयर मा मन्त्र मनमञ्जू दिवादी हो कारी है। नित असे क्रिकेट आसरका विकास पूर्व मेल है। ने नीज इस जनार है— हूं जू हूं सू और पूर्व अर्थनारीयर प्रमानन दिल्ला

पुंचे हैं। ये सात है, इसमें दिल्लीय (अ)

को समित्रीका कर सेनेपर भारत कीवाकर

हेमें हैं। उपर्युक्त राजा बीम क्रमण: अधिकी

काल विद्याश्रीके हैं । उनकी मध्यपा विद्याला

काम कार्यका है। उसकी सीच दिल्लाई है।

क्लोंने एक सिका दक्षिणने और नुसरी बाच

रिका (असर) में अञ्चलित होती है और

बीक्काओ रिक्स क्षेत्रमें हे उत्सर्वता होती

है। ईसल्पनेकों से विद्या है, अस्ता कर

क्रिक्स है। पूर्व दिसावें निरामान विद्या

करणा पानते प्रसिद्ध है। अधिनकेशसे रका, निर्देशकोलने कृतक और

प्रत्यकार्वकार्थ सुप्रका कार्यकी विद्या

अवस्थित होती है। इनके असिरीक पश्चिको

को निवास प्रत्यविक्त होती है, प्रात्यव नाम

जो मुं विशित्सकी सहक्रमानी समात (अधिने पन्ने क्रारे स) ३ । जो मूं पिक्सकी प्रकार (मेहन्ति). ९) में हुं मान्यमें सम्बा (पूर्वताम्) २ : भी मुं स्त्रमी स्थान (स्थोनमन्) २ : भी हु कुम्मूर्व स्थान (वैक्रियान) १ । मो हु पुत्रमानै जनक (प्रोह्ममध्य) १ । मो हु गर्मान्यूमी सहस्र (प्राप्ता) ५ ।

आंत्रिका चरची प्रोक्तर चरे। सम्बद्धार, शरिकाओको अलुही है। के समिकार् महाराज्यों का पूछर आहे। पूछर परिच क्षाक्री होती वाहिये। इसके रंग्या जन्म अंगुरुवर्द हो। सन्धिति हेही व हो। सन्द क्षूची क्रूड भी न हो । अनेद किल्ली न करे हो समा उत्पर विक्री प्रवास्थि बोट न हो । सम सरिकार एक-से होनी कार्किने । एक अंगुरर etall selleund ab provis fire fiellen 2 : क्यारी कोटाई समितिका सङ्गीरके स्थान होती व्यक्ति अवन्य अवेद्यांत (अंगुक्ति केवार वर्षकेक्वेकः) त्रेको स्त्रीवकारी कार्यनमें जानी पादिने। की जन्म refront a fielt si sù fice soit, an mant & per une with a refere-क्रान्त्रेश कार् कीवते अवकृति है । कीवते कार्य कृतिहारके अवस्थ कार्यों और बार अंगुरू संबंधि हो । अन्ये नार जनायी जानूनि देखे wilde, flagens sober mer eberg-eilen भावेके बराबर हो । स्त्रमा, सरसो, भी और क्रिल—इन सक्ते थे किरसका वकायनक पंतर, रेख और फोजारा थी रिसाम को सम्बद्ध प्रत्य संस्थाने प्रत्यापतिक वर्ता, परिच पर बीय आहरियों हे अन्यम एक ही अवहीर है। क्याने, समिधाने, कुक्ते असम क्रमने अस्तुरित देशी जारीहरे । करने भी दिवस नीर्वके anner spiritable bright bires forest

है; परि उन्होंस सभी इस न रेसने से मिली

एक के सम्बंध करायुक्त अधूनि हैंगी

क्षेत्रकारिय कृतने सुक्ता भागार प्रात्ते किनुस नेपारको कुछ है। प्रार्थ क्षेत्र क्षेत्र

आवादन वालेंद्र कुमर को । काल-अर्था अवस्थानमें कुम एकावर और रानेत्रीन कारीचे रोजर क्षेत्रकार्यक पूजर काके अधोतुक सुवाने का दे। इसके का कह क्षेत्र को अनुवरिकों सेव्यूट जिले उन्हें जिलाव केश का उद्धारण करके कीके सुरूप चीकी बारको अनुनि है। इस अन्तर पुनर्दिन काक जाति पूर्वमा मान्यम क्षेत्र है। ग्राम्ब्राम् क्षेत्रेपर फिल्म्य विकर्णन मान्ये अधिको रक्ष को । जिर अधिका भी हिरम्बीन प्रान्तेः सामन्त्रपुरः जनिर्दे स्थापित क्रमेंद्र विकार प्रथम करें । अक्ट दिल्लाको नामि हो पञ्जीकोह अनुसार पानीव्यक्तित राजीते प्रस्ता

go arishmal some follows street काओं प्राथम पूजन को । किर अभिकास आकृत करके कर जोगी व्यक्तियोग निर्माण वहरे । प्रमाद करा वर्षा के-के पान रक्षकः रिवयतं यस्य कार्यः संकानी-पाकका क्रोधन करे। इस चलके करती कृतिक वाकुर्वाका जेवल वाले मानो माँ क्ष प्रजीतन्त्राच्यां वैद्यानकोत्यां एतं । कीहे केव्यारमञ्ज्ञात सारा बाले बागेर सूच्य और कुलाका अंदर्भका करे। क्यून्य किंगा क्रिक्टरा क्रम क्रमीक्रीक गर्भकर, केल्यून और स्केन्न्संब्राम संस्कृत करके. print streetle feiter group-geber अञ्चलित है और गानेने अधिक अन्यत होनेनी कार्यक करे । इसके सीम बैर, साम ब्राम्स, कर और और के बसक है। क्यूके समाप विद्वारकार्यकाने तीन नेव है । विश्वर करावृद और वाद्यालका मुक्ता है। उनकी अञ्चलकी राज्य है। स्थल रेजके ही क्या, कन्द्रन, नारक कारिये । अवस्थितके रियो जनमें और अरमूक्त क्रम्मी जीभा बच्छो हैं। एक अरिकारिक क्रमी तीन कार्बीकों है। मिश स्थानोंने राजक, व्यक्तिसमारी राज

शर्मक है, सुब्द और सुब्ध है तक वाले प्रत्योगें - संबद्ध आयो रसना वाहिये । करिया राजका सीवार, राह्मका पंचल और बीचे करा धूजा पाछ है। इस आकृतिने जनक कुर् अतिनेतना **ब्राह्म करके उनका 'जातवार्ग' संस्थार करे** । सामक्षात् मारावेका काने कुरुवा प्रदि परि । फिर अस्ति देसर इस विस्तरप्राची अधिका क्षेत्र गांव रहे । इसके बाद पाल-निसाद्या निवार्णन पानके पुरस्कार्ग और प्रकार आहेते तेवार आहेकीकर्णक शंक्या करे 🕈 संस्थात् कृत्यार अधिक होच करके रिकासन होन को 1 इसके कर 伏 बीकार अक्टान करते अंतिक काला glict spite i fier uspr., florg. flott., für. स्केतिकारमञ्ज और प्रचीत अवस्थित सम्ब और क्रम्पाः पूजन कान्ते भूग, क्रेन अर्थानी Refigite flow orthogic server frequences क्रामीनिकार हाता पूजा पुनः कृतकुतः कृतीक क्षेत्र-क्षण केवार कार्यक्र अविषये अवस्थाती क्रम्पर (भावतः) को और समेर पूर्वतः

मानोह कुमोद्वीतकोच अस वार्ग करका गरे । states and stateds first greet firth echapsons upds on wears रिकारो समस्ति को । रिकारक प्राप्त इस संबं अन्तिको सम्बद्धान्यस्य होत्र-नार्थं नार्थे । हार्यके मिले दूसरी जोई मिनि नहीं है। रीज्यतिस्था भाग संस्कृतीय है। अधिकोज्यानीक जान भी संबद्ध करनेके चेत्र्य है। केवाहिक अरियार मान भी जो परिचार, महिल एवं सुन्तीयत हो,

महारोग और व्यक्तिनीया अन्यादन, पूजन

हाबोक्ट रोक रिंग्स नवा हो, उसन काम नवा है। यह गरि अधिक गीरव का अधिक कहा न हे, कृष्यपुरः और सुका हमा न हे में अच्छा कार पदा है। बहि वह पूर्वीपर पिर गया है यो प्रत्योको प्राप्त जीन गीनेके द्वितीयको न्यानका स्रोतका चान से हैं। इस नोजन्य विकास सम्बद्धार को विकास आणि पहल क्याहेर ज्यानसम्बद्धीय कोट है। सब यह सक कार, कर को रिकार है। आने रिकार अवकार हो, जरको और के भाग बहुत क्रीक्ट पद पद है, अल्पे भी मानकर केंद्र करन है। है। और उसे सोटवर पूर्ण करन है। इसके बाद की बाद रखनेके बाजने रख हे । अवस्थान बाक्का, स्वक्टीका, विद्वीका, प्राचनका अध्यक्त और विक्रमी प्रश्नुपत करना ते । का देशनेचे समूर क्षेत्र कार्यने । जाने रके हुए जरूको जनको जीते किसी जुल, क्षा को सम्बद्धाः स्थानमें एके । किसी अमेरक या अन्तरिकोत प्राचने भाग म है। जीने अवस्थित कालने भी न अर्थ । मीनेक अपूर्वित अध्यक्त कर्मा व करे । जनवर्मी न सी उनेश्वर करे और न को लीवे हो। क्राक्रोक सम्बन्ध का काली कर रेकर महोकरमपूर्वक सर्परे न्याकः अभिने सम्बद्धे । कृतरे नामको सस्वत क्कोन प को और न अधेना स्वक्रिनोके क्रमाँ को है। जनवाद क्रियमः विसर्वन न कुरत हो, तभी क्यून-संबद्ध कर है; वभीकि

व्ह नोक्र, वो निस्ते सक्य आकारको है केनो

अन्यक्ते स्वकेतिकर्णन संस्थापेती व्यवस्ति हत स्वतः है—अन्यक, अस्तिन, अन्यक्ति, विकाद, कारको, सार्वतः (सार पाय-पाय-) दृष, महुन, असून दुन्तनः जीनका, माननोवन, अवनारोत, (कार इतियोक्त संस्थान) साम्याचन, स्रोतहेश, राजेपूर्वमात, व्याप्तिक आवन्तिहे, निरूप्तरपुरूप, सीवपर्ण, (सार सेन्यक संस्थ —) अस्ति।, आयोग्रीम, अस्य सेवरी, वर्णन, ओला, असेर्पन ।

विकर्णनके बाद उत्तरन क्रमाया अधिकार हो। कारो दिश्या कर- ही-कर सिन्तर करते हर् याला है।

सर्वन्तर अच्छी तथा रिके-पुने वन्यासमें Property Person Property and Assess काके सम्बद्धः कुन आविके द्वारा काम करे । विकास सामने गुरुका भी क्यान कराया वर्ष क्षेत्र अस्तर एके और सरवा कुछ अवस्थित प्राप्त गुजरू पूजा को । सर्वणात क्ष्मणीय पुरानीको कृता को और पुरानेको चीका सामने। इसके काई साथ पुनापूर्वक करना पार्टिये । वर्धी विकास सूचन 'में ही दिला । आएका करें । (° देशी श्रुव्हि न करे । चोचन और साम्प्रक

कुरमानाधाः ज्ञानन करे। शेव सम्बंध विकासकारी संस्कृत शहर आहे योग्य कर अधिकार्ध सम्बद्ध पर विकास गर. तम हिल्लासक्षेत्रः मानीसे अध्यक्ष आयो कुर्व्योपे किताने । सत्तका प्रधम प्रकृत सीत गुहासूनमें बातको हुई निवित्ते बरिकार्ग करे । मानेकर क्योकर कुला करके नित्र और क्रिको रेच्ये एक परम सुन्दर सन्त्र प्रकृत करें । उसके काथ ही प्रश्नम, भोग्म, मस. क्यान और कुलवाल आदि भी रख है। मंगरी और क्रिक्कार भी तथ सुब्द मानस्थ करके परित्र हो नहलेकती और नहलेकी करलेके निकट प्रचय करे। यदि उपाहक मुक्तम हो से का वहाँ अवनी प्रतिके साथ सपन करे। जे ्यास्त्र व ही, ये अनेरहे ही सोचें । व्यास्त्रात कुछ अस मोजन करे। यह अस सकाल अस्या कन कर-डी-जन प्रार्थतिकी तथा प्राप्तान दिलाको विकेतिक विकास प्राप्ता के बार्वकेलकेल अधिकारी परावान विकासी शाधार करवार प्राप्तर हो । को शासन्तुन्तिके प्राप्तन नारके देशनारकोचित नार्ग तथा सीच तिको सञ्चानुर्वक परेचन करे। को अस्त आहे, कृत्य वृत्रे करे। किर जनसर्विक जन्मको सर्वार्थेत हो, उसे रहेण्यक स्थान्य व वृत्तु अस्ति स्वयोगी विस्त्र अविवर्धने स्वार्थन बारे। पान्ध और पूजापाला कार्यं, जो अन्य कीर महादेशीयो जनाये। इसके कार का कस्तुर्वे हैं, रुपके रिज्ये भी यह विकि समान हैं। रुपया विकि दूर परमा सुनन्तित पुर्णोद्धारा है अर्थात् प्रथमा जान हेनेपर उन्हें आण जॉ - दिन्य और दिन्यकी पूजा करने, पूर्वीक सार्थ (अस्तान १७)

काम कर्मके प्रस्तुन्ये इकिस्सीत पहनुक

महादेवकी पुजके विधानका वर्णन

प्रकार शिक्षातारोधियोपि निर्णे है, उसी प्रचार पीनी और महेचरीने भी निर्माणक कर्मको विक्ति कलावन क्रम्यन्युकीने आविष्यः भेद नहीं है । जो क्युच्य दिश्यके भारत—स्वकुत्त्वत । अस्य मै काम्य कार्यका आविका स्वच्या क्रम्यकाले नत्त्वर होते हैं, वे कर्मन करीला, को ह्यानेक और पल्लेकने क्षेत्र बळालते हैं और को रिस्स्टॉनिंड जात भी पहल देशकान्त है। क्रेच्चे तथा महेदारोको । मुक्तकार वर्णकाने संस्तत्र जाने हैं, ने सहस् हामकः भीतर और महर इसे बस्था भाविते । ईश्वरका मना करनेके बारण सत्तेवर कड़े रीसे शिव और महेवारने वहीं अस्वक केंद्र वहीं। को है । इसरियों इसकोबी शैकोंकों अपने

William Control of the Control of th भीतर भगवासूत्रा कर्मधा अञ्चल करणः पूज्य को । इसके अनुवादि पुद्र साहित-कार्युंने और पार्मेशनक पार्मुक्तिको प्रकृत गरिनोट सन्दर्भ उत्तरात है। से प्रतान प्रशास विक्रिय प्राणी तथा क्रम्पारणीक्षण सामा क्षेत्र है। इसके इस्त प्रोत्स्य है। नकस्तार क्रम्बारम् व्यवस्था व्यवस्थितः स्थाने व्यवस्थ fogramiek mar weekst word पुष्ट कर्मा प्रोप्त नक्ता है। वे नक्तानी पानेकारे कार्यंद्र अकेवर्ग कार्यः प्रेरवे पोर्ट भेग नहीं है। बारण किये हुए हैं। उनके मुकारविकार भग्न, कर्म और पर अवोहें प्राप कुछ-बुद्ध कर्ष मुख्यालको ध्रय का रहे है। pole grand phillred afte fritte reeds follopius sylveti vitus unis प्रवेशीयानीय प्रकार सामानी पेतेय रतात कामान्त्रे राजान अक्ट प्रकारी स्ट्रासित मान है और इस एक्स्को धन्तेपासि स्टेस-है। के चान्यान् रिवर सरका पुन्तवकारिके योगकर प्रविचेक समान प्रवाह क्या है। सम्बद्ध और एक प्रकारके आधुनगीते मरपाल प्राचीता पानिते नहीं पानि विकृतिक है। उनके प्राचीने प्रतानेत्रण दिना क्षांत्रिक्षको कल्का स्ट । उस विकास क्र सामुख प्रोत्तर का रहे हैं और अनुमें दिला क है हरका रूपन नतने। का रूपने कर्मकार केन राजा हुआ है । अन्तर पीय पुरा कृषक अञ्चल कारण अञ्चल करे। कारणी र्कर कुल मुक्ताई है। अर्थकानु उपक्री मिलागीर after it più milit i venirei करित है। उनका पूर्वकरी पूर्व प्रकारको भीतिक सा और सूचने सामित्रे पूर्णने सामा कुर्वको प्रति अस्ति प्रत्ये अञ्चलित हर्व हर्तेच्या है । जानो सीन नेप्रकृती सुरमान रिस्तो हुन् विश्वीत प्रते । यह अस्तर प्रतेषान्यका और चीव अभाग्योगे युक्त हो । वासम्बंद अवद है राज्य विश्वत कारणकारणा पुरुष स्रोती क्रोने प्राप्ति कार्या अधिका आहे आह बाह्य है। श्रीकृतन्त्रक केल करकारके समान प्रयास प्रयामी पार्टिका क्रेश्न है । प्रशासी पीई केंग्री है। यह देखाँकी प्रवासक है। उसमें ricemen reme-reme saleh gilpriver delle है। क्योंके सारत का पूर्व विकास साथ पद्मान है। इसका कराया बारवा विकरिके केले भी वर्गात है। उसके अधानस्तान प्रकार को है। इसकी जुल देवेको अपि राज्य है । बाले-बाले फेलबाल उस-दि स्टेन्स

ReCapital surprised you pris double tefermien wholes sorth arts telesis क्षांदि राज्ये सामने स्थापन को । क्षांतादी क्रिकेट्स केल्प्स्क प्रकार है और संक्रिकेट्स नवार्तनाचीको स्थापन को। क्रमानो कार्य दिल-अन्तरी धर्म और युग्ने दिल-सम्बन्धे सामग्री मान्या करे। क्रांतिको कार अधिनामान, सुनेनन्त्रक और MERCHAN THE OF PROPERTY नको है। साथे विज्ञानीतालको पुता होन क्षार निरम्भारत, निर्माताम और सारकारकार नेत है और जाना पहल्द अर्जुक्तुलय निका को । समूची कार्यसम्बद्धी कर बुह्नात्रों विश्ववित है। परमार विशिव्य सुक्रमुक्तेक विकासका और नाम प्रकारक परित पूरा पूर्व प्रशासिक समान अन्यस fefen gebit meigen, efte antreil-क्या और नेतीने प्रधाननार है। अनुसर सदीन जनवान् दिवाका नाक नार्वविक त्याः चताक स्वयोग्याकी प्रोचन व्याप्य कारत है।

मह नुस्त देखनेनें सीम्ब है और नव्ह मुख्यानकी क्रोपासे उपासकोंके कान्ये मेदे हेगा है। उनका परिवर्त गुरू स्वर्धिकार्यालो समान निर्वात, प्राप्तकेकाले समुख्यान, आवान शीमा गया तीन प्रकृतन नेवायायांने प्रकारकारण है ।

धरभाग् हिम अन्ये स्थित प्रचीने प्राप्त क्स्यू, कड़, कड़न और ऑह बारण करके इन राजको अभागे अध्यक्तित होते है क्या करे क्षाचीचे मान, बाज, क्या. जस तक अञ्चल अनुन्ती क्रोपन चन्नारो है। येगोले रेज्जर इडमेंत्रकार भाग निवृत्तिकारको सम्बद्ध है। अक्षरे क्रमर गाविककारा भाग औरक्रमानकी, क्रम्यतकामः चान विद्यान्यतमसे, त्यान्य-तकका भाग क्रानिकारको और साके क्षारका वाग प्रान्कतीतन्त्रकाके संस्कृत है। प्राप्त अवस्था के प्रमुख्यानायों कथा साधान पञ्चकत्रमञ्जय सरीरकारी है । ईसा-स्थल क्लका मुकुद है । सबुक्रका का पुरस्तानेकार मुख है। अमोरमचा इदय है। बानवेजनचा उन महेबाका ग्रह्मधान है और एक्केबानका क्लक्षा भूगान करन है। उनकी गुर्ति अवसीत approprié à prédat fatige forme बातुकाः (वर्णकाशः-) वन, पश्चाक

('ईलान: संविकातनाम्' इत्याद्ये पाँच वन्यः) क्या, जनकपन तथा इसक्रमिनो सन्पन्न है। प्रकारप्रकि उनके अञ्चये आकद है, हान-सन्दि स्वीतन्त्रसम्बर्धे है तथा क्रियाशकि कारकार्ये विरायकार है। ये विश्वासक है। अवर्षेत् अल्लाका, विकासका और विकासका क्रमेंद्र स्वयम् है । ये स्वयमित्र साम्रात् विका-वर्ती है। इस प्रकार करका न्यान करन व्यक्तिके ।

मूल्यको पूर्विको क्याना और प्रकारिकरूमकी किया करके मुख्याक्षरी है क्योपित रीतेसी प्राप्तः पता अति विक्रेयान्वयं क्ष्म प्रमान को । किर प्रशासिको साम सामान् पृतिकान् फिलका पृत्तीक पृतिने आवाद काके स्वस्थानातिकारीत वामेश्वर ब्राक्षेत्रका कथारि वहारेपभागेले पुत्रम वरे । चीच प्रकार सोसे, वः अञ्चयकोते, मत्त्रका-क्यारे, प्रकारी, प्रतित्युक्त विकासकी, क्षान बचा अन्य वेदानकोंने अथवा केवल विकासकारे का पान केवका एउन बारे। पासने लेकर प्रशासीहरणंग एउट समाप्त meit untant furede fieb fert ft क्षात्रकः परिव अध्यक्तिको एका असम्ब करे । (MINIM RG-88)

आवरणपुष्पाकी किल्तुत किथि तथा उक्त विकिसे पुजनकी महिभाषा वर्णन

अपन्यु बज़ते हैं—च्युक्त्युन । यहारे अध्यक्तः प्रचेक और कार्तिकेसमा गम्प आदि हिला और दिल्की राजें और क्रमें च्यानें चाँच जनवारोद्धार पूजन करे। निर्माहन सर्का

<sup>+</sup> कला, बाल, निर्धात, निर्धात, कम, कड़ीने और मुख-प्ये कार राजा, पश्चमूत, पश्चमाता, दस रिवर्गा, बार अन्तःकरण और पाँच रूप्य आदि विका—में सुबीस नक्ष है। में सब तत्त्व पाँचके सरीको होते हैं। गरमेकको सुरिएको शहर (प्रार्थनसम्बद्धाः एवं विकास) उत्तर सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः हम हो उस्तेनिको चीढ् छिनेको अपूर्णस करवर्ष होती है । सम्मान कह जेहन करोजुरका शास्त्र होतेसे उनको मुर्तिको अपूर्णस करवसनी महत्त्र मदा है। असमा प्रोप तम और तैतील जाहरूमा होनेसे उनके एसेटसे अहसील करवाण नहां गण है।

< मेरिक्ट विकासका क Wite.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* कारों और ईसाको रोका सक्तोजनकर्मन कर्नाहरू (या करातीक)—थे स्वाह बारे । यह प्रयास आगरणने विकास सामेश्वरूक पुजन है। उसी आवरणने क्ष्म आदि हाः and not few afte from a selections रेकर पुर्वीकालकेक अन्य विकासीने क्रमणः पुरुष को। को क्रम आहे क्रिक्टिके रूप पान आहे, आह स्क्रीकी पुरुष्टि विस्ताओंने क्रम्पतः एक को । क्र पुरुष वैक्कीपक है। सहस्रका ! यह वैने पुनने प्रथम आनग्नाक गर्मन है। अन्य प्रेमपूर्वक कृति अन्यत्यक्ता वर्णन निका कात है, अञ्चलक कुछे। पूर्व दिशासको सामी अपनामा और उनके कारकार्य कार्या शरीकात पूर्व परि निवास विद्यालयों काले प्रतिकारील सुक्रा-केनकी कुल करें। व्यक्तिक विकास करते whether freinnen, per fremute कृतमें प्रतिकृत्य एक्किन्स्य, हैलाक्क्रेक्सके क्ष्में एकक और प्रमुद्ध स्वीवन्त्र, स्वीत-क्षेत्रकारी ग्रामी प्रिमुच्चि प्रहेर ३३४०० प्राक्तिका, वैद्यालकोच्यके क्ष्मचे श्रीकान्य और क्ष्मिक प्राप्तिक प्राप्तिक व्यवस्थानिक विभाग क्रमिनारीत जिल्लाकीसका कुरून करे। मनमा कारवर्गियोग्धी भी द्वितीय आवश्यको की पूजा करनी कांग्रिके । तुनीक जाजरकारी कृतिकारेशकीय अञ्चलीकीका पूर्वीर अस्ती विकाशोने क्रमणः कृत्य को । का, सर्व, **इंडा**न, **पर, पशुर्वात, इस, प्रीप और** महारोज — में कारक: अस्य मुर्जियों है। हम्होंद बाद ३सी जाबरकने प्रतिक्वीसर्वत पहुलेब हैरबन, कियन, चीन, देवके, क्योद्धा तक 🔑 एवं पुत्रप प्रत्य प्रतिने ।

पाँच प्रकृतियोक्य श्रीकराहित समग्रः पूज्यः पूजिर्वा है । हजोसे यो प्रकृत आह मूर्तियाँ है, उनक अनिकोणकारी क्यांने वेका कृतिका-वर्णना अस्य दिवाओं ने दूसन अस्ता जाति । designation of the same of the same of कुर्वात को और हेमानक एन: अहिम्सीमधी रकारण-पूजा करे । दिल इन क्रेनोके बीचचे भवेत्रकारे एक को और अधिक वस कार्याक स्त सामग्रीहरू स्थापन-पूर्वत करण कड़िये। का क्रीय आवश्यये किर क्रमानका पूर्वते, न्योका प्रक्रिते, पहुल्लाकार क्यांने, स्थानकार अधिकोषांत कर्णे, पानुकार्ताम बीक्रम विकास कर्णे, referation falors where well, unffirmer allgament, algem कान्यव्यक्षेत्रके स्टब्स्, नीरीका जान्यको, क्याच्या इंडियम्बीयमे १४० ज्ञापन हो रूपीवर्गंड चीवमे कृतिह कृत्यका वक्त को । पहासामको प्रतासको विद्यालका, क्राच्या और प्रकृतकारोधे जीवने पूर्वीकारक, मानुकाओं एक परीक्रकीके बीको बीरकका, काद और प्रवेशकोंके afterit szeredőjában, eign afty additions about forestable under कर्णकार्थ औष्ट्रेकेक, जोहर और प्रशास (क्षेत्र) के केवर्ष स्वक्तेरीको पुत्र वरे। women alle week about griftstielt पूजा बरो । इसी आजरमधे पुन: विस्कृत अनुवास्त्रनीयी पूजा को । इस अनुवास्त्रनीये महरून, प्रवचनन और पुरावन आहे हैं। इन कर्मा विकिय कर है और में सम-के-सम आदि नारक पूर्विकोची मूना करनी पाहिने १. अवकी प्रविध्योगेंद्र प्रतांत हैं। इनके बाद महारोग, दिन्म, बा, पंचार, नीरामोदीय, मुख्यापीयर हो दिनाने रापरिवर्णका की हवान

Mittigereffen auf alleganfe befreiffe erfebt alfe bei er feine fer erfebt eine alfe enter bie ab beite. इस अवस्य कृतिन अस्थानको साम्बे नाहिने । स्थितके, वेस्ताओं, त्याओं, देवताओंका विकारकृति पूजा है जारेका करते, उत्तरकार्त, सार्वनियों, पहों, आहेर वाह्यानान्त्री पतुर्व आवश्यातः विकास को पूजन करे। कृतिकारे सुर्वकर, स्थितन-क्षाणे कर्तुन्त प्रकृतक, परित्यक्षणे स्थान और उसर दिसमें। कामें भागान विमान कुल्ल करे । इस कार्त केवलाओंक के कुल्लू-पुरुष्ठ अञ्चल है। इस्ते प्रकृत अञ्चलको कहे अही तक देश अतीर कवियोगी पूरत कारनी कार्रिये । क्रीहर, क्रूबन, जेका, ज्ञाह, faugh, flower, arriver after finger-

posit were: of soft one franchi fielb to finder according to their क्रारतचा व्यवसः कार पुनियोग्री और क्रफे कार करकी कवित्रतेत्री पूरा गरे । असीहर, पाएका, पांचु और और—ने पार स्थिती क्रमातः प्रवासि करते विकाशीने क्रमीय है। सर्वशास अर्थः, प्रदार, व्या तथा विष्णु-- वे कार पूर्वियों की पूर्वींदें विद्यालयोंने पूर्वाचेत है। पूर्वविकाने विकास, विकासीताने सुरस, श्रीकारिकाचे योगियो और असरिकाचे सामाधिकी पूर्व करे। हैसानकोवनों parak, erfresioni sonat, frigoriscoi अक्रमधी और वायक्कानमें संभारती पूज कारे । इस तरह दिसीय अस्परताने इन राजनी क्षात्कार धरनेत विशेषकर मुख्य करनी साकिये । कृतिय अञ्चलको कोन, न्यूक. मुक्तिनामेर्ने केंद्र कुछ, विकासमूचि भूगायी।, हेक्ट्रिके पूर्व, प्रतिहर तथा बुक्क्यंवरी भवंकर राष्ट्र-केलुका पूर्णीर विकासीने पूर्णा को अवन देशेन जनगरे प्रका श्त्रविक्रंकी पूजा फली कविने और स्त्रीय आवरणरे प्रका गरिकोकी। अने बाह बार्स साम-साम पर्योकी सम और पूर्व

क्यूकरे, यह क्यूंनर अर्थ क्य कार्यकार्यका कुन को । इस साह कृतिक कारावर्ते पूर्वप्रका पूजर कानेक स्थान वीन अवस्थानिका प्रकारकीया पूर्व करे। पूर्वतिहरूमें हिएकाचंद्रा, स्विकारे विकासका, व्यक्तिकार्थे कार्यका और कारहिकाने पुरस्का पूजन सरे । हिरम्बनर्थ नामक को पहले सहस्र है, उनकी अञ्चलकि प्राच्याने, प्राच्या है । यहार क्यारे है जड़ाओं प्रवास करते हैं और पुरुष समीकानविकेत क्रमान विर्मात है। विमुक्त, प्रांत्यम्, सामान नगर miles-4 and 4 golft fromb क्षांको प्रकार आक्षरकार्थे हो रिक्ट है। fiebe ausemit guitt femalite क्षांचे प्राचीः सम्बद्धार, सम्बद्धाः सम्बद्धाः

और प्राथमध्या कृत्य कारण वाहिते। सम्बद्धान नीहरे अस्तरान्ते नाय प्रकारियोची पूरा गरे। अपेने प्रका आकार से पूर्व असी अस्य दिशाओं ने पूर्वन को, फिर केर पीनका पूर्व आदिके सम्बन्धे कर्मार् पूर्व, स्वीतन एवं विक्रियों स्थापन-कुत्रम करे। दश्च, जीव, कुनु, मरीवि, संदित्ता, पुरस्का, पुरस्, सत्, असे, कारण और प्रसिद्ध—ये न्याद्य विकास प्रकारी है । इनके प्राप्त इनको परिक्लोका की सामग्रः कुल करना काहिये। प्रकृति, आसूति, क्याक्षि, सम्बुक्ति, युक्ति, सुक्ति, श्रूच्या, संपत्ति, अवसूच, देववास अदिति तथा अनवाते à trut splantent ultime, sur विकास कारण है जा है कि विकास के विकास वर्तक (परंप पून्ती) है। अनन प्रथम अस्तरकार्वे चारों बेस्टेका चूलन करे, किर

क्रिरीय आसर्वने इतिहास-प्रत्योकी अर्थन करे तथा एतीय अञ्चरको वर्णकारकक्षित समूर्ण वैशिक विकासीका राज ओर पूजर करमा काहिये। कर केंग्रेको प्रवादि कर विकाओं वे कुम्पा माहिये, अन्य क्रमीयते अवनी स्वीकोर अनुस्तर अस्त वा कर करनेवें बहिनार मध्य और उनकी कुल बारचे बाहिने । इस प्रकार रांध्रणचे तीन आवरणेंके युक व्यक्तिमीकी युक्त करके प्रक्रिको अञ्चल-

सकिन सहस्रा कुलन करे। ईकान असीर पाँच हाहा और हाहप उसीर 🖫 अपूर्वेच्ये स्वाहेचका प्रचय आवर्ष्य क्या राजा है। ज़िलेज अस्परण निकेश्वरतार 🔭 है। सुरीय आवरणमें नेव है। अनः अववद वर्षन किया जान है। इस अन्यस्थाने पूर्वीय विद्याक्षीके बाजने विज्ञानी, कर जुर्विकीकी भूषा करने वाहिये । कृषिहाले कृष्टेक क्रिक मामक महावेच पुरित्त होते हैं, इनकी 'तिनृत्त' स्ता 🛊 (क्लेकि वे प्रियुक्तकक वर्णक्र श्राक्षय हैं) । दक्षिणविष्याने 'रामल' प्रकारे, नामके समित्र, वृद्धिकार्ग इस्तानका कृतक विकास जाता है, वे 'पाव' महापति है। पश्चिमहित्राने 'ताथक' पुरान अधिवादी पूजा की जाती है, प्रचानिको संद्वारकारी दर व्यवह गर्का है। उत्तरदिवार्थे 'साविका' पूर्व पुरवदावक विष्णुका पूजन विकास प्रांतन है। से ही विकास कर है। इस अवस् विकास

माराने प्रान्तुके शिक्कानात, सो प्रसीक

पूका करके जारिएको जनवान् विज्ञाका कुलन करना माहिने । इनके प्रथम अञ्चलको पास्त्रोकको कृतीर, अधिकञ्चाती वशिक्यों, प्रश्लाको परिवर्ग और संवर्षणको उत्तरमें स्थापित करके दरकी एक करनी आहेवे । यह प्रथम अस्टरन बराबा क्या। अस वितीय शुध कारण कारण कार है। यहा, सूर्य, कराह, कतित, कावन, तीनोबेंसे एक राम, आव बोक्स और इक्कीर — वे प्रेतीय आवरणां कृषित होते हैं। तृतीय आवरणये पूर्वभागमें चारकी पूजा करे, रहित्यक्रमधे कही औ प्रीकृत व क्षेत्रेयाले जनवनात्रका बजन करे, पश्चिममें साम्रक्षमध्य और इसामें कर्मानक्ष्मी कृता करे। इस प्रकार तीन आपरचीते पुत्रः संद्यात् विश्ववानवः परत हरि व्यक्तिव्यक्ति, को स्टब्स् सर्वत्र कार्यक्त है, नुर्विते प्राचना करके पूजा करे। इस गरह किन्तुके ज्यून्बीकामके जार स्थितिका पुरस्त करके कारक, उनकी कर क्रिक्नोका पूजर को। प्रकारक अधिकोकाने, सरस्वतीका निकायकोशने, गामनिकाका काकवाकोलने सका लक्ष्मीका ईकानकरेकाने कुवन करे । इसी

क्वार कानु आदि पूर्तिको और उपक्री

प्रक्रियोका पूजन करके उसी जानरणये

लोकेकरोकी पूर्व करे। इनके नाम इस

क्यार है--क्य. और, क्य, विवेदी, बक्य,

तल्लोका काबी क्रमोसर्थ । तलका है,

<sup>-</sup> प्रमाण-वर्तनी विशेषकेंग्री संस्था अहत बहुती गरी है। इत्येह तक इस प्रमार है—अगण, पृथ्य, निर्माणन, एक्नेच, एक्नेच, निर्मुर्ग, प्रोक्ट और दिवाली । इनके क्रम्याः पूर्व आहे, दिवाओंने स्थापित करीर इनकी पुन्न करे । दिलीय अध्यासकी इन्होंनेसे पुन्न बहाओ पाने है ।

<sup>🏌</sup> संग्लोक २४ प्रकृत क्लोंके कभी चौचनो एसीवार्ड तथा पहा एना है, से हुससे भी हो है, से सर्वेक्षको परमाना दिला सर्व्यक्तो सरकान है ।

मानु, सीन, पुन्नेर राजा ईमान । इसं प्रकार - जोहकर कद पुरुषक्तुंक मुनावी हुरतेनित भौते आपरमधी विधिपूर्णक पूजा राज्या होते हुए प्रेमपूर्णक महादेश और महादेगीका राक्ष्मकी, पश्चिममें पाक्रकी, वाक्ष्मकोकाने **अक्टूबरको और आरक्षिकाने निकासको कृष्ट** वर्षि । तार्यक्षम् पश्चिमानिकुक वैकानकारी क्षेत्रपारच्या अर्थेन यहे ।

हम प्रस्तु प्रकृत आकरकारी प्रकास प्राच्यादा काली प्राच्या आगरण देवताओंके माहामानम् अक्टा बीवने आवरणने 🔅 मार्काओस्थित बहुक्तक व्यक्तिक्ता पुर्वतिकार्ते पुरात को । स्वयंत्रक स्वयंत्र handferfigt unit site seder untparts from the security frequency महर्ष, विराष्ट्र, केल, क्का, राक्षण, जनना श्रादि जनसङ, जन-जन चर्नाकरोके कुरस्के शयक हुए शांच नाग, सामित्री, पूर्व, केसल, प्रेम और कैस्बोके नामक, पान केरियोपे श्रवक हुए अन्य पामलकारी क्षेत्र, नहीं, शाकुर, कर्तत, कम, सामेचर, वसू, कारी, कुछ, चरित आदि क्षत्र चेतिनेत तीव, प्रमुख, साम प्रकारके जन्मानवाले कुन, सूत्र कन्नु, provide wherek eine, mittentit महाराष्ट्र, अञ्चलकोरे पाहरके अर्थापक पुरस् और उनके अधीवार तथा वर्गी विकासीयें रिवल अवस्थाके आवरत्युत गा है और मुक्तानित, मानाजीक, वर्तकारिक पक इसमें भी परे को खब्द भी सम्बन्धन कर-केल्पालक प्रवाह है, इन सम्बद्धे दिवस और विकार कर्मभागने विश्वत समाहर उत्पन्न सामान्यकाने काल करे । वे एक लोग हाव

कारोः अञ्चलको प्रदेशको अञ्चलोत्री एवंत्र कर रहे हैं, हेर्ज विकार करना पाहिने । अर्थाना करे। ईक्रानकोकने केनकी इस राष्ट्र अक्रवरक-मूच्छ प्रत्यक करके विकालको, पुर्विद्याने सक्तवी, अधिनकोणने विक्रोपको प्रतिकृति विशे पुरः वेतेका मरकुती, ह्यियाने कालको, निर्दायकोणमें हिल्लको अर्थक कारनेके पश्चाम् प्रकारत क्याच्या क्या वाते। क्यान्तर विका और भारतीये क्यांच अन्य व्यक्तिये कृत क्या अपूर्ण राज्य मधुर, सुद्ध क्ष्री वर्णेक्षर महामानामा नैतेन निर्मात करे । यह स्थापन श्रातीस अववाद (समायान स्टिन यम आह हेर) का हो को अन्य है और कम-से-साय एक अवकार-(पाल सेल-)पन 🏚 में निवा वेल्लाकः नामा भवा है। अवने कैमकोर अनुस्तर निवल्ध हो असे, बहाबंध सेवार कारीर और प्रदेशपूर्वक निवेदिक करें। तक्रमण्ड करा और तत्त्वत-प्राप्तवधी आहे। निवेदन करके जारती जारका क्षेत्र कुल राज्य को । यानीर अधीराने आनेकरे हम, पोलन, यस आहितो स्टब्ट केनीया ही रिवार व्यान्त्रम है। जरिवार कुल कैनन होते हुए थन-सम्बद्ध करनेने कंप्यूओं य करे। को कुछ का बेरमूल है और कुमले प्रति क्षेत्राच्ये प्रवास रक्षात है, बहु पहि कुरामध्यम् वर्णको विक्रो अकुरी क्रेप कर है को उनके से सान्य कर्न सकत नहीं होते. हेर्स राज्यकारिक कार्य है।

patient argue and menticipan इक्का है से स्थित जनको स्वतंत्रस्य सन्दर्भ अवस्थित योगाने करान्य अस्तिका सम्बद्धन करें। इस कद एक समाह करके महादेश और महादेशीयो प्रत्यम करे। दिश जीवनामके करको एकार करके सुर्वित्वत वर्षे । जुलिके पश्चाम् मानवा समुक्रमायुर्वेक

सम्बंधित भी कृतन करे । हिर अध्यक्ती-स्रवित देवेधर रित्यका विसर्वण करके ध्राके इक्टब्लेसकि या स्तर वयात मुख्ये श्रमण विकारणक्रित न्हर्तेको हे है। अध्या को दिल्ली ही अंदूबरो क्रिके क्षेत्रमें रागर्वित कर दे। अक्रका समस्त अस्यारम-वेदानआर्थिक प्राथेतिक रिविक्रे पूजन जनके जान प्रकारके क्षेत्रकार्वकार विकारिये प्रकृष्णताका कश्च करे।

का सीनो स्वेकीचे विकास क्रेनेकर गामकः योग है। इसमें क्यूकर अंग्रेड योग विभावनमें बादी नहीं है : संस्थानों कोई वेली बल्ह नहीं, जो इससे लब्द न हो। इस रोक्ट फिलनेवारर कोई कर हो क परलोकार्य, इससेंद्र प्राप्त सम्ब स्ट्रान्य है। यह इसका कर नहीं है, देश कोई विश्वका नहीं किया जा सकता; क्वींकि समूर्ण केवेकन स्तव्यका नह होते सक्ता है। जा रिक्षितकारों कहा था कवाता है कि पूर्व मो कुछ पाल पाइना है, यह सब विकामिके स्थान इससे ब्राप्ट हो स्वयंत्र है। तबारि किसी श्रुष्ट परको उद्देशको इसका प्रयोग नहीं करन वाहिके; क्योंकि विहारी महान्हों सब्दु प्रारम्की हम्बा रसनेवारत पुरुष सर्व स्कूतर हो जाता है।

कम-से-कम एक सी अस्त बार और सम्बद्ध न्यूब्देवजीके खेटनकी बहुन्यू या अस्य जो भी हो तो एक हवारसे अधिक बार पहाली कर्न किया जान, वह सब सिख् होता है। विकास जप करे । सम्बद्धार क्राप्ताः निकाः अतः अनुनिः अदेवको कर्मका प्रयोग करना और मुख्यी पूजा करके अपने अपनुष्य स्वीते। प्रमु तथा पृत्युपर विश्वय पाना और अञ्चल अनुसर न्यान्यको आदि से कर दूसोंसे सिद्ध होनेवाले नहीं है. ज्यों लेकिक के जालेकिक करतेंके रिको जिल्लान् पुराव इरक्ता प्रयोग सारे। न्यानकोर्ने, न्यान् ग्रेनसे घव आदिने क्या कृष्टिक अवस्थि करि शामित सरदेकी आवश्यक्त है से इसीने जाति करे। अधिक कर-कर्मार याते क्यांको प्रधा रवाभ ? इस योगको महेश्वर विवास संग्रीके रिक्षे व्यक्ते व्यक्ति अवधिनिका निवारण करनेवारक अचना निर्वार अच्छा बसावर है। an: इसने चक्कर नहीं अनन मोई रहनी नहीं है, ऐसर सम्बद्धार इस कर्मका अवेग करनेकारम पूजन क्षूत्र परस्कार भागी होता है। को प्रतिदिध परिवा वृत्तं मुखायिका होका क्लेक्सका कर करता है, वह भी अबोह इकेंबरका अहबोहा कल या हैता है। को अधीका अनुसंधान बाती हुए चुनिक, अक्षणी अध्या चलुनिको क्रक्तसंपूर्वक स्तोतका याठ काता है, होरे माध्य अनीष कल जार है। को अर्थका अनुसंबान करते हुए लगलार एक व्यवस्था स्टेमका पाठ व्यवस 🛊 और कृतिका, अञ्चली एवं प्रतृतिको सम रकता है, यह सम्पूर्ण अप्रीत फलका पाणी केल के र

## Service to the second section of the second service and second section शिवके पाँच आवरणोंमें स्वित सभी देवताओंकी सुति तक उनसे

## अभीष्टपूर्ति एवं मङ्गलकी कामना

कोर्न गरम्पनि से कृष्य पद्मानसम्पर्णकः।

चेनेवर्यस्य पुण्यं कर्तं केन सम्बन्धते ॥ र ॥ उपमन्यु कहते हैं—हीकुरका ! कव कै

तुन्हारे समझ बहुत्वरण-मानीरे व्यापे पानेवाले कोवका कर्वन वर्गमा, विश्ले

पद मोरोहर नामक पुरुवक्षमें पूर्वकारी सन्पर्ध होता है ।। १ ॥

क्षत् अस्य सर्वदेशका प्रान्ते प्रकृतिनानेत्रः निर्माणनान्तरः।

अप्रतिगरी करू का श्रास्त्र जान-

पनि मार्ग पञ्जीनशिक्षणम् ). २ ० भारती एकमा स्थान ! विस

विभागवाधाय ! प्रकृतियनोक्त क्रम्मो ! आपका तत्व कलुक्सकिले सील, निर्माह

भाग्नी श्रमा नवस्ती महैससे भी यो है।

आक्षी अन्त्र हो, क्या हो स ५ ह क्रमान्यभिक्षानीय अने सुन्दर्शक्षिकः

**र**क्षान्त्रप्रकारकारे का जुद्युकार्गात । ३ त

आवधा होक्षिक स्वयंत्रको है निर्माल है, अरायकी बेहुर पराव सुन्दर है, अरावाद्य जन

🖒 । आयम्प्री महासमित असमेत ही सहन्त है । आप विद्यास कामाध्यम गुलोके महाराज्य

🕏 आपकर जब हो ॥ ह 🕫

🕯 । क्षापकी जब हो ॥ ४ ॥

अन्तर्वात्रात्रियम् व्यवस्थात्रात्रीयस् ।

सहस्रोत्रक्षितसम्बद्धः सम्बन्धनुरुपाहरः ॥ ४ **॥** आप जनन्त्र कालितरे सन्पन्न है।

आपके जीवियासकी कहीं नुसन्द नहीं है, भाषकी कव हो। अस्य अञ्चलं प्रकृतको आधार है तथा शांकियन सहसके निवेतन

निद्धाः विकास का निवसलीहरः।

मिल्फिरककरू साथ निर्मृतिसक्तरण n ५,8 रिरक्तर (निर्वेल), आधाररवित तथा

विशा कारकके अकट हेवेबाले शिव !

आक्राΩ क्य हो । विरुद्धर प्रशासक्त्रय । क्रान्ति और सुक्षके कारण ! आवकी जय જેમ પા

सम्बद्धियारीकर्षः कर्वात्रश्रहस्यः । कर कारणार्वेस क्यान्।।येका । ६.४

अक्रिक्स अक्षर ऐक्सेले सुस्तेतिक तथा अरक्त करकराके अवधार । आपकी

वय हो । प्रची 🕈 भाषका सब कुछ स्टान्स 🖁 भवा आपके वैभवाति कहीं समूत गाँ है:

अवस्था कर हो, प्रक हो है है है है शासकारकारिक सकाना**ं**त केलवित्।

**प्रचीनाः वन्तरामः जनामकर्थन्तरः ॥** ७ ॥ आपने चिराट् विकासो मनाह कर रका

🦜 🌬 अल्प किसीसे भी ब्याप नहीं 🕏 । आपको क्या हो, अद हो। आप स्वसं अस्त्रह है, कियु आएसे ब्रेस कोई नहीं है।

अस्त्राधी जन हो, जन हो ॥ ७ ॥

सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः अध्यक्षाः । क्लोब क्लाका ज्यानव ज्यान्छ॥८॥

जाप अञ्चल 🖟 आयम्बी प्राप हो । आप अबहर (महत्र) हैं, अलवकी जय हो । आय अक्रुत (निर्विकार) है, आवक्री क्य हो। अस्य अधिकारी है, जावकी जय हो। कारनेय परमायन् ! आवको जब हो। नावाचीत नोधाः ! आपधी वय हो ।

असम्बन्ध विवय । आत्यकी बाद्य हो । विर्वाहर र्शकर ! आयकी क्य हो ॥ ८ ॥

• संविद्धा किन्युराज • MANUAL PROPERTY. जब हो। अञ्चलकारका यहार महापुन महासार प्रमानुन महासाम । पाल्यातः सरामान्यः स्थानसः नवारमः ॥ ९ १ कारनेवारमै देखि ! अस्त्रको जाव हो । जन्म मक्कान्त्रे ! स्थापन ! स्थापन ! और जाती रहित हमें ! आपकी जब हो । महारी कीर्तिकवाले चुक ! व्याक्त ! कारको भी अभिकृत अकुत् प्रतिकाली महाभाषाची । यहान् रहिन्द्र तथा बहारच । कुषे ! अञ्चली कवा हो स १५ ॥ आवनी जब हो ॥ ५ ॥ क्यनेकविष्याको जब विकेशसीर्थे । नमः परमरेका का परकेको। यान विश्वयुक्तको अन् विश्वविकृतिर्वाण ॥ १३ ॥ नमः रिमान कार्याय गरः विकासन के ह १० ह सनेक प्रकारके विवासीयें किया आर परम आराध्यको नगरकर है। वरनेवारे ! अववारी एक हो । विश्वनाथ-आप परम कारणको नशकार है। आक क्रिके ! आवकी जब हो। समझ विकास नवस्तार है और जान करन देवलक्ष्मीकी ज्यागयनीया देवि । अञ्चली कारकारमञ्जू अञ्चली अवस्तार है ॥ १० ॥ क्य हो । सम्पूर्ण किश्वयत विस्तार करनेवाली स्वयंत्रीमितं कृत्यं अवदेश समुराज्ञल ॥ ११ ॥ जन्मनिके ! आवयो तथ हो ।। १६ ॥ असम्बद्धितिकामाओं बागते को पंत्रवर्शित्स ॥ ६२ ह का न्यूक्त-रित्यक्षेत्र कर स्थानकोतिक। देवताओं और असुरोमदित पर राज्या का मंत्रुक्तवरिते का महत्त्व्वतिति ॥ १७ ॥ जगर्भ आयके अर्थाण है। अर्थ: अव्यक्ती महाराज्य दिव्य आहोपासी देवि । असामा अस्तुन करोवे की कर्म है। आपनी जन हो। महत्त्वती अकारित समार्थ है () ११-११ () कानेकाची ! आक्की जब हो । सङ्गलसब अने पूर्वामें दिल प्रकोशनकार । व्यक्तिकारणे सर्वव्यक्ति । आधनी वक्ष हो । गक+केश्वरुक्तमं ऋषितं सम्बन्धम् ॥ १३ । महरूकाचिनि । अस्त्रको सक हो ।। १७ ॥ हे सनागनकेक ! यह शेवक एकावान The state of the s आफ्ने ही मानिन हैं; अल: आप इसका क्या कर करूको जनवन्त्रेत लोको ॥ ६८ ॥ अनुष्य करके इसे इसकी प्राधित क्या परम काम्यानयम गुलोबरी अस्य मुर्हि प्रदान करें ॥ १३ ॥ 🖫 सम्बन्धे नमस्त्रार 🛊 । सम्बूर्ण जनस् जनानिको साम्बातानीय सर्वेनसम्बद्धाः अवनारे के जानक दूधता है, अस: आधर्म की वकारव्यविक्षां वकार्यक्रिको । १४ ॥ सीन होता ॥ १८ ॥ अभिनेत । सराव्यातः !: कार्याते ज्ञा ल्क्ष्याः करः राष्ट्रवेषकेति न सङ्ख्या । हो। सर्वनगणको । आवको जब हो। नकापुरः देवेति क्येडमं सद्यक्तितः॥ १९॥ असीम देशचंत्रासिनि ! सामग्री गय हो । अमोजा तथ पंतरत निर्वर्तन क्रमेरकम् ( असमें औषित्रहरूपे कही उपना नहीं है, वेपेकर ! अस: अस्पके विका ईक्ट भी अध्यक्षी जब हो ॥ १४ ॥ कार देनेमें समर्थ जाति हो समाते । यह जन वर्ष वाक्ष्मावर्गते वस्त्रीवर्गतसम्बद्धे । जन्मकारको ही आपको सरमने जाना हुआ नम सम्बद्धाने अन स्वलोक्तेको हर्यु ॥ है। अतः देखि ! अस्य अपने इस बकाया यन, काणीसे असीत देखे ! आवदारे मनोरम निद्धा वधीनिये ॥ १९ 🏅 🖟

· majorites · च्यानको एकपुर: जुद्धान्तरिकारीकः ४२० । सामूर्त स्थेक्येची १**शा कानेके निन्दे जा**त क्षा है और अपने विधित्र अंशीक्ररा अनेक मर्गम्बद्धस्यसम्बद्धे हेनः सन्यस्मीनश्रद्धः। दिवादिवसम्बद्धाः अन्यवितः सर्वाकः । कार क्षेत्रकपूर्वक रूपकार कारण कारते हैं। मे 🦚 ने दोनों बन्धु रित्य और शिमाके प्रकल्प अवस्थिते को क्रिके से क्रक्का स्टब्स कर्जुभागमें मेरे क्रप इस अकस युवित हो का शबे ! आयो नींच पूरा और राज बोनोकी अस्ता है प्रतिदित युक्ते प्रतिनित संख् भूजाएँ है। अवकारी अञ्चलकी सुद्ध स्वाधिकवित्रके समान निर्मात है। वर्ण, १०३ म्बाम करें ॥ १६ — १६ **॥** और बरिया आपके विश्वकृत्य है। आप प्रकृतस्ति क्रिकेट के स्वयं क्रिकेट विकास । क्वाल और निवास देवता है। शिवपूर्विनें क्षुतिकारिको सुद्धिः विकास व्यवस्थानः ॥ १७ ॥ सका व्यास रहनेवाले 📳 साम्बर्गात करने क्रिक्टर्परत्वे साम्य क्रम्पतीयं समाविकान्। विकास कार्या कार्या के देश की प्रकारतियां की कार्याः प्रतिमृत्यः १८ । भूषित्रपुरको अञ्चली अर्थन याँ है। species of some or melders: कीर्य कर सह अभिने ने मरन्यत् । २६६ अल सुते जातित स्वाधित जात यो पुरु रेक्ट्रियामध्योगके समान विशेष, भारित एक-२१ म प्रवर्तन्त्रभूवनम् अधिरेका विष्याकः। वैकान अपने प्रतिद्ध और पदा मान्याया-व्याप्त है, प्रत्याक शिकारी पुराशिकारियी कर्मा व्यक्तिकच प्रत्याच्या स्टीरकर् ॥ १३ ॥ चूर्वि 🔣 विकासीको एक, प्रतया, सारकारीक क्यारिकांत अपूर्ण अलाह, इंग्रान कारणचे अतिहित, आव्यासम्बद्धानचे विश्वत इस्थितका, सर्वलेकामध्ये विका पूर्व हिल-पहास्ताम अभिन वीस-सम्बद् क्षेक्राविक्रम मध्य प्रकृत करे ॥ ४१ ॥ चीव कामओंने कुछ और प्रकृत आवरणने विकासिकी पूर्व केनी वेदन्यसम्बद्धी। विकानुभागी सर्वेको विकासमञ्जातीयाँ । 🖮 🗢 सब्दों कारे व्यक्ति साथ एडिस है, यह वरिक परमञ्जू नहीं मेरी अपरीष्ट्र प्रसूत प्रदूत क्ष्मी परमार किल्मी दिव्याच्या विकासमूची । rend o um bit madtureber ere u व्यरे ॥ २७५--२५ ॥ सर्वेगोवायरिकने व्यक्तिपार्ट्ये राज्यः। व्यान्तर्वत्रकेतातः प्राप्तान् पुरस्कातः gebreitung in fibere erfelfe: a ba a मेप्यानकार क्रमेंची कांत्रकेरेलेकक प्रश्वक स्वरिक्षी जिल्लाने: पाने विरम्भीको स्वर्थार्थकै। प्रारम्भवतं वक्तांकं अनीः गरावि सान्। स्वीताम पुरस्कार व्यक्ति ने प्रयन्तासम्बद्धाः २६ व प्रथम जिल्लाकेन करावद व क्यूकराम् स ६१ । हित्य और फर्मिनेंद्रे डिल कुर, निल्मेंद्र कृतिको एक भारत प्रकार का कार्निक्त्। क्रमान प्रभावकाली सबीह तथा दिन्य-चीतो पाने सहा अधिते में समाच्यात ६० ह प्रामायुक्तका यात्र करलेंह तुल गानेवाले देवाक को अस:कारकंड सूर्यकी मानि अस्ता भवोक्त और कार्लिक्स कारका क्षेत्र रहको है। प्रकारी जुला, पुरातन, तत्तुका सामसे विकास, चरमेड्री शिक्से पूर्वसर्गी पुरस्का दिश्या और दिश्य कोनोंसे करनात है सभा ग्या आदि देखता भी इन केनों देखेंचा सर्वना अधिनानी, प्रात्मिकलनकम्य मा सान्ति-सरकार करने हैं। ये होनों चर्छ निरुक्त बल्कों प्रक्रिक, कानुप्रकारों स्थित,

+ मंदिल केन्युरम + wiet. दिवा-प्रशासीन-प्रशासन, विकास बीचोंने महारोकनीकी अर्जनामें तत्पर है, रिकामीओं कहुवाँ एका शेरह करमओसे प्रथम और कलाओंने कर करधारेंसे मुख है, मैंने पूर्वविकाने चलिकायते बुक 🛊 और यहादेकारिक कारधारामें श्वतिस्त्रीत जिसका पूजन किया है, यह जिल्हें साम पूजित हुआ है, यह पवित्र परवक्त दिन केरी अर्चन सन्तर चीका प्रस्ता वेरी प्राचीना पूर्व करेड १० — ६२ ।। करे ॥ ३६ — ३८ ॥ मानुनाविक्यांका राज्योरं चोर्तनसम् । अञ्चल्डिक स्थापं क्षेत्रज्ञानम्। दिव्यक्त प्रोहित क्यां दिव्यक्तानि स्टब्स् ३५० देवस्य दक्षिणं काले देक्टेकस्यार्कसम् ॥ ३३ ॥ Popline Felt in gebreit mentenne : विद्यापने सम्बन्धां व्यक्तिनवात्स्यसम्बन्धाः। हितीयं दिव्यक्तियेष् जान्यकानुष्य-स्वर्णन्याम् ॥ ३४ व हरीयं दिवयोगेषु यस्त्रीयसम्बद्धान्युत्रम् ॥ ४० ॥ भागोर्विभागिरम्भाने भागमा सर समर्थितम् । देवरा चीक्षे को क्रमा का कार्यिक, पंचित्रं परने बद्धा प्रार्थित ने प्रपत्तवतु । १० व चीको करने बाह्य मार्थित से स्थलकात् । ४६ ।। को अञ्चल आदिके समाग एकान, केर के प्रक्र, कुन्द और बन्द्रमाके समाम श्वरित्वाला एवं अप्येर जयसे प्रसिद्ध 🕏 क्का, चौचा सथा क्योजक मामसे विख्यात महाबेक्जीके वृद्धिण मुख्यका अधिकारी तथा है, चनकर कियके पश्चिम युक्तका देशाधिकेत क्रियके बारमीका कृतक है, आधिवानी एवं फिल्करणीकी अर्थनामें रस विद्यापरकायर आकड् और अधिकव्यक्तके 🗓, निवृष्टिकलाचे प्रतिक्रित समा पृष्टी-मक्य विराजकार है, दिख्यकियें द्वितीय राजा क्कूलमें कित है, दिक्किंगोरे तृतीय, आंठ बारणकार्थे अञ्चलनायुक्त एवं चनवान् बार्ककोरी पुरा और महादेवजीके पश्चिम-शिवके विकासायने प्रतिकंत साथ पृथ्यि च्यानचे शक्तिके साथ पुणित पुत्रत है, है, यह परित्र पराहर को नेरी अभीद वस्त बब्र परिता परावद्य पुत्रते मेरी प्रार्थित प्रवास करे ॥ ३३—३५ ॥ कस्त देश ३९—४१ ।। पुरुष्ट्रभक्षेत्रकंकाहो नामक्ष्ये प्रकेषपुर्वः। विकास स् दिकालका इन्यूर्ति विकासिकी। चक्रपुरारभी अस्त असिवायां असिविवाय् । ३५ व नेनीयहाँ प्रात्त्वय ने में अपने प्रयास्त्रम् । ४२ ॥ वारिकवासकारकां महादेशकी राज्या रिल्म और क्रिमामी इदयसमी मूर्तिमी तुरीयं दिव्यक्षेत्रेषु प्रयोगस्थानास्थिताम् । ५० त विकायकाने प्राचित हो कहाँ बेगोबरी आहा देवध्योतरविष्णाचे प्राथस्य सह सम्बद्धालाः विकोक्समं करके पेस मनोरम पूर्ण परित्रं पर्व सहा प्रार्थितं ने अन्त्यात् ॥ ५८ ॥ बड़ी स प्रश्न म को पुरुषकूर्व अधना केररायुक दिव्यक् प दिव्यकात् दिव्यक्ती दिवासिते । सन्दर्भके समान रक्त-पीत वर्णवास्प, सुन्दर सरकार जिल्लोकां वे ने सामे प्रश्चातम् ॥ ४३ ॥ चेक्बारी और वान्येव कन्यो प्रसिद्ध वित्य और रिकासी विकासमा पूर्तियाँ है, जगमान् दिलको उत्तरकर्ती मुख्या क्षित्रके हो अधिक प्रकार कर दोनीकी अञ्चलक आदर करके मुझे केरी अभीष्ट करत् अभिमानी है, प्रविद्यान्यन्त्रे प्रविद्यान 🛊, जलके मच्चल्ये विराज्ञमान कवा अवस्य करें व ४३ म

तिवस च तिवस्था स्टॅस तिस्साविहे। सल्ला जिल्लीरको ते वे कमे अवकारम् ॥ ४४ ॥ जिल्लीसम् ), क्कनेत्र, क्कल, जिल्ली,

क्रिक और क्रिकामी करावकृत्य गृहिंकों निषयायसे पावित हे जिल-कर्वतीकी

आज़का सरबार करके येटी फाउंक राजार महरे ।। ४४ ।।

विकार य विकासक देवपूर्व देवपूर्व हे

सरकृत्य शिवकोपक्षं ते में काने उपन्यकार ह ४५ व निम और विष्याची नेतकत पुर्वियाँ रिक्के आधित ए। क्वी बेलोकी अक्ष कियेशार्व करके युक्ते नेता मन्त्रेरण प्रक्रव

महेरे । १४५ । अध्यक्षी च विक्रकेरिकार्यकृति ।

सम्बद्धाः विकलोगाको है में बरने हमामानाम् १ ४६ ॥ किय और दिव्यको असल्या मुस्ति निम्न उन्हीं होनोंके अर्चनमें तस्तर रह उनकी

अनुसक्ता संस्कार करती कई युद्धे मेरी अधीव बल्द अवन करें ।। ४६ ॥

कत्तु अधान कर ।। ४६ ।। क्षेत्री प्रदेशकथा क्ष्रा शक्ती विकारणकाता ।

पत्ने विकारणकेत कार्यक्रमचन पर । एवं व सर्वेतृतसः चननसङ्ग्रामकाशास्त्रासः ।

प्रार्थितं ने सम्बद्धन्तु किन्नवीरम प्रारम्भारत् ॥ ४८ ० बाय, जोडू, स्ट, काल, विकारण, धराविकरण, बरावमधन तका सर्वेचूत-क्यन—ये आठ दिख्यातियाँ सका कुम्बदी

बैसी ही आठ सरिवर्ग—सम्बद्ध, उदेखा, स्वरूपी, काली, विकारणी, कार्यक्रिकारणी, बलप्रमधनी तथा सर्वभूतद्वारी—वे सव पिन और मिनाने ही सारायरी पूर्व प्राधित

बल् प्रदान करें ।। ४४-४८ ॥

अवस्थाः स्टब्स्स दिव्यक्षानेत्रकः। प्रकारिकार्तिसः सीकारतसः विकासिकारः । ४५ ॥

गण्यते प्रकारकोचं दिलोकाकोऽस्तिः । ते ये व्यर्थ प्रथमानु दिल्लीस्य प्रास्तवस्य ५० ॥ श्रीकन्द और हिस्स्की—वे आह विक्रोधर तथा इनकी बैसी ही आह

अन्स, सूक्प, विव (अध्या

लकियों — अनन्तर, सुक्षण, शिवा (अववा क्रिकेच्या), एकनेवा, एकस्ता, त्रिपृति, औष्यण्डी और हिल्लिक्टी, विनकी वितीय अवस्थाने पूजा हुई है, शिया और टिक्कं ही प्रातस्थाने मेरी कर:ब्राह्मका पूर्व

करें ॥ ४१-५० म क्यात पूर्वकारी सरकारि व स्वादः। व्यक्तेस्वर्वकार्ये वर्षेस्वर्वत्रपूर्वतः ॥ ५३ ॥ प्रक्रिकः स्रोटकः सर्वे तृतीनावरमे स्वितः। अकृत्य विक्रमेसामे दिशस्य करमीचित्रस् ॥ ५३ ॥

भव करी जाड मूर्नियाँ और क्वां क्रफियाँ तथा शकियोशकित प्रक्रदेव आदि न्यादः मुर्लियाँ, निरुक्षी विश्वति सीहारे अक्टरनमें है, फिल और पार्वजीकी आक्रा

विष्येक्तर्व कार्यं: पुत्री अभीत् चरत ज्ञान करी सा घर नवर स कुरतन्त्रे व्यक्तिया स्ट्रानेस्वयसम्बद्धाः । केम्प्राच्यक्तिकारिकारिकारोकः । ५५) ।। नेवारवादिकारकारकानुग्रहः वरित्रवेषित्। (

नेवांचीचीचारकेत चारेल के Median ह का () रताकातृत्वकरणे सामान्यविस्त्रेशन । क्षेत्रप्रेस्त्रकर्षकः सुकारणवर्षेण्यासः॥ ५५॥ प्रशासकात केवर प्रवासकारिकारः। विभक्ति विकासकः विवासीयविकासकः ॥ ५० ॥

क्या सम्बद्धाः भारतस्थितसर्वातस्य ।

गोकसमूरणः सीमान् क्षेत्रमहरूपरामुधः। उन्तेका पुरस्का स में कार्य प्रयम्बद्धा ५७ ह जो एक्फोंके तजा महातेजली, पहान्

केंग्रेके सम्बन क्रम्ब करनेवाले, मेर, मन्दरकार, बैत्यस और हिमालको

+ मॅरिस केन्युक्त + 10/04 हिन्तासकी महित्र केने हमें क्रमानक कर्मकारें। साराव करनेवालें। सम्पूर्ण जिन्नभागोंके 🗓, चेत बाह्यमेचे तिरमस्यो पनि जैने अव्यक्षयागर नियम अगिनेक हुआ है, पो मामानो क्रोपित हैं, महानानराज (शेप)के चनवान् क्रिक्के क्रिय, क्रिक्ने ही अनुरक्त क्या केवाची जिल्ला समझ केंद्र आसूच प्रतिरको संति पुँछ जिनको क्रोप्य व्यवस्थ है, विक्के पुत्र, सीन और के की स्वय है, बारम कानेकारे हैं, परमार क्रिके मेल भी प्राय: स्थान ही है, जिसके राते अक क्षरकारण प्रकरेशर विश्वा क्षेत्र है सक्षा मोटे और जात है, को अननी प्रमेश पानके शिक्षकार्वका भी जिल्ले अनुराग है, वे व्यक्तिसम्बंध क्योग्रह वित्य और पार्वतीयाँ बढ़ी फीला करे हैं, कियने जान राज्य अञ्चलके विरोधार्थ करके मुक्ते वर्गकारिकत

मोटे और जात हैं, यो अवनी मनेता जातने मही पोत्तर करते हैं, विनये जान रखान नियानन हैं, जो मध्यनंत्रते हुए भवित्तर आधुवर्णोरे वियुक्ति हो अञ्चल वैतित्वर दिसारों हैं। हैं, यो भव्यत्वर विवयते जिन हैं और शिवारों हैं अनुरक दाते हैं, दिन और दिना ग्रेमोंके ही जो जान और प्राप्त हैं तथा दान परित्र हो जो जान और प्राप्त हैं तथा पान परित्र हो जो जोर प्राप्त वियोध राजपुत्तर हैं, ये सेंह और प्राप्त विया आहे वियानों आग्न करें । ५३ — ५७ । वर्णाल पहाल प्राप्त करें । ५३ — ५७ । वर्णाल पहाल प्राप्त करें । ५३ — ५७ । वर्णाल पहाल प्राप्त करें । ५३ — ५७ ।

व्यवस्थानकः व्यवस्थितिकः ।

विवर्णनः विवर्णनः क्षेत्रभूतन्त्रव्युवः । १० व

विवर्णनः विवरणनः क्षेत्रभूतन्त्रव्युवः । १० व

विवर्णनः विवरणनः क्षेत्रभूतन्त्रव्युवः । १० व

विवरणनः विवरणन्त्रव्युवः । विवरः

को निरियानगण्ति व्यवस्थिते विवर्ण

कृतिः कृत्य क्षित्र है, विवित्रम् जातिः

कृतिः कृत्य क्षित्र पृतितः वृत्यं विवरः है,

व्यवस्थान् विवर्णन्तिः ज्ञानन्तुवः कृत्यः

परिवर्णनेतिः साम सन्दे स्तरे है, सर्वेषाः विवरके

कृत्यान ही नेत्रव्युवे हैं साम स्वयस्य अस्तिको

कृत्यान देनेकी जनित रस्तो है, निवर्णनंत्रकः

प्राथिको निवा ही बहुए करें ११ ६२ ॥ हिम्मीकः हिम्मीका ए वे दिस्तु प्राधित्वं १ ६६ ॥ के भागवान् हिम्मीद दिख हैं, भागवान् हिम्मी कामी आसमित है समा के नाह है हिम्म क्या प्राथिको पुरस्त हैं, इस्तिको हिम्म और विश्वको आसम्बद्ध अन्त करते । हुई स्थानकोत्रम् बाबु अन्त वारें ॥ ६५ ॥ अनेहर्काकोत्रम् सम्बद्ध स्थान कर सह ।

वस्य प्रदान करें स ५८ — ६९ म

married representative property

न्यानेपातिक वृ निर्माणांगरशय् । ६२ ॥ वृक्षते न्यानेकके समस्य न्यानेपाणीः

महामान् अक्षापाल महत्त्वेशकोचे प्राप्ताना

ताता, जनकर् विज्ञाने हिरीच सारण, सम्बद्धे प्रत्यक्ष तथा महत्वेद्वारा क्षत्रे पुर है, वर्ष, कराका गूक और आस्य विन्दे क्रिय है, वे गागराज सगवान् त्रेय दिख और वर्षांकी आज्ञाको सामने रकते हुए गैरी प्रवासको पूर्व करें ॥ ६४ ॥

महान्त्र केंग कोड़ों कीवर्ड केंग्स उस्त

काड़ी के गहेज़ी करका ककरिएम II KK II

को सन्पूर्ण प्राच्छोके साधिक अर्थिक

न्यान्त्रेकान्यत्त्वन्तं न्यान्त्रेन्यत्त्वत्त्रेत्तः । सन्तर्वेदातं पूरम्पन्य सःचै नक्ष्यः स्टब्स्ट्री स्ट्रिस

a mysterities a दिल्लीकः क्रिकारकः क्रिक्कदर्वकः सरी । एतं वे पारतः सह इन्हेंनोपान अवट । भार्मितं ने प्रथमानु क्लेबरक्रमानान्।।६६॥ स्वयंत्रक दिवसकेयातं सः वे दिसम् कर्व्यक्तरम् ॥ ४४ ॥ बिक्के छ: मुख है, जनवान निवास प्रकारणी, क्लेक्षरी, क्लेक्सी, केन्क्सी, विकास उत्पन्ति हुई है, जो सक्ति और वस काराही, मादेखी तथा जनम्ब करणान-जारक करवेकले जब हैं, अधिके दुव गया शारिको बाबुब्धा देवी—वे सर्वलोकनकी क्षपन्तं (शिन्तं) के बारान्य है: गहा-सता पताई परवेशन दिक्का अलेककी ग्याच्या वक कृतिकारोके भी पुत्र हैं: पक्षो येती प्रार्थित क्या प्राप्तन निकास, प्रस्ता और बैनमेन-इन सीनो मारे । ६५-६६ ॥ क्रमुकोंसे को स्तर विशे शुने हैं; को इन्हर-मरामासक्रम् ने महोन्द्र संक्**र**माः ( किक्की, इन्हर्क सेनायति तथा व्यवकानुरको अध्यापादेशे विष्यक्ः जीवनुवीतिकोत्तः । ६७ ० बसका बहारेकाले हैं; जिल्हेंने अवनी प्रातिको Transfer and the second शिवक्रमण्डेरिकामीक्ष्यं असमितनुग्यः । ६८ ॥ केंद्र अगादि वर्गतीयके केंद्र प्राप्ता है, जिल्लाी अञ्चलानि सराचे हुए सुकर्तके सनाव है, नेत विक्रम्पान्त्रकार्का निर्माण । प्रकृतिक अञ्चलके समान सुन्तर हैं, कुन्तर सम्बद्धाः विभागोतार्थे च न भारतुः वर्णकृतम् । ६९ ॥ नामके जिल्ली प्रतिक्षेत्र है, को सुकुमारोके क्षित्रका नामाने प्राथीनक-सा गुनां है; क्रमांड शबारे कहे स्टब्स्ट हैं: दिल्की निष् थी नक्षा, कत और दिल्ली पूर्व है: अस्पार विकास अनुरक्त तथा विका-वरणीयी निका रिकाका सरीर है, विकार पुनारे हैं स्था अर्थना करनेवारे 📗 प्राप्त, विव और बागुला, सूर्व और अधि जिल्हें सेंक के हैं: financi seen frequent week spir देशकर आदि विका दिवास विकास विकास विकास क्ष<del>ेत्रक्रीकृत प्रश्न</del> है । १५ <del>०५ – १४</del>४ ह कृत। कारो है, जिल्हे जलकरो निर्माणनगर क्षेत्रक व्यक्तिक कारण विकासिकी रही। महत्ती चारा काले रहती है, को वेबताओं के स्केवक पुरस्कार रह में दिस्ता स्वक्किस मध्ये म विज्ञाका विकारण करने और असूर आधिक कालेंकि विक्र प्राप्ति यहाँ हैं, में विक्रमा राजेनेड और पण्डाकिन जेड्डकेंडी, जो रावा जनवान् सिता और वार्वलेक पूजनमें गर्भवा दिल्लो चालित हो किया और विकासी अस्ता दिल्लेकार्थ सहस्रेड सेरा राजी रहती है, का होगीकी आहा मानकर कुरे क्वेक्सिक्त बज्रु ज्वान करें ॥ ५५ ॥ मनोर्थ प्रकृत करें । ५७०० ६९ ॥ केलोक्स्प्रेटीयाः स्टब्स्ट्राज्यस्य। गण्डनिकसः । क्लूबी: विकासमूक अविकासक सकु । कार्याद्विकृद्धार्थं अवस्थानार्थेक शिक्षत् ॥ ७६ ॥ क्रोड साथे क्षेत्र क्रम्मीकल पुरे १ ०० **।** क्रिक्टम् प्रक्रिक्टम् प्रकेशस्त्री । महामध्य राज्यस्थाः पृतिकानं तरीव पः कुकारची सडी मेंच जन्म किसती सुन्ते ३५० ह विशासेन च प्राचीन नैशनिक जाएक 8 वर श वीहित्यकीर मन्त्री प्रदेशसम्बद्धीय पाः इन्द्र विदेशकोत्राक्षित्रकार सुर्वाकार । अवर्णान्तव प्रतये धटरणकार्यय च ॥ ५८॥ क्रीराज्ये केरणुरुवाचे केपक्या एकोनासा ॥ ५२ व हिल्लाके क्या विश्वे क्या के क्या कर कर कर है। **राज्यानीकाराकाः स्टाप्यानीकानः** । सम्बद्धन दिलकोकओ सा ने विराद्ध का**हि**कन् स प्रदे स कृत्यः सुरूपानां क्रकेटकरनं नात्।। ५३ व

+ संदेश रेक्युक्त + वैलोक्यमधिता, लाह्यम् सन्तर *क्षेत्रेण्ड*कारीय देकतामुलक्षकः н∠४ स (१५७४को) जैसी आफुजिक्को विकास क्षेत्रम् विकास सम्बद्धाः । गण्याच्या, यो जनस्वते सहि पदानेके विक्योः अस्त्यक्षेत्र स वे दिशस्य काञ्चितम् ॥ ८५ ॥ रित्ये प्रदासीके प्रार्थना करकेरर क्रिकट क्षेत्र, कुन्द् और कन्नमाके समान शरीरसे पुरुष हा शिवको दोनो भौदोके क्षात्रकार, अञ्चलकारिके जिल, सन्हा ही बीक्से निकली की, जो द्वादावार्की, फाने, मानुष्यांची रक्षा कारनेवाले; ब्रुस्ता वृक्ष मेना तथा दिल्याल्ड्यारी जब आदिके और उसके पालार जिए काटनेवाले; उनेवा, क्रवर्षे प्रसिद्ध हैं; क्षेत्रिकी, क्ष्मकार्थ, हुन, और यम आहे, देवलाओंके अङ्गोर्थे बाब अवर्षा और प्रधानक जन्म है; निव कर वेनेकारे, किक्के अनुवर तथा शिवकी

निवार्यन्त्रे मस्पर रहती है एवं खालएका क्यांकी संदर्भनी हैं, ये दिल और दिल्ला आज़ा विरोधार्थ काले पुत्री वन्त्रेक्तीकृत बस्तु दे ॥ ७६ —७९ ॥ **थ**न्दः सर्वतर्गनाः सम्मन्दिरमञ्जलः । सरकृत्य रिक्ननेट्या स में दिवन् कार्युक्त् । ८० व समस्त शिवनकोचे अध्ये बच्च, जे चनवान् रॉक्सके मुक्तके प्रकट हुए है, फिका और किसकी आज्ञाका आवर करके को अस्मीह बाह्य ज्ञान करें ॥ ८० 🗉 निवृत्त्वे राज्यः बीचान् विश्वसम्बद्धः विश्वस्थितः ।

भारत देलकेल स में कम प्रकार हर है। मगलाम् दिख्ये आसन्त अहर दिख्येह विष गरायाम श्रीमान् निवृत्त क्रिय और विकासी आक्रमें ही नेरी नग:सामना पूर्ण करें () ८५ म मुहीको नाम राज्यः क्षिकायकारणः ।

प्रकल्पन्तु स ने साथे पानुस्तानुस्तारम् १८८० ॥ विकास आराजनमें मरपर रहनेपाले मृतुरिवर गामक गणनात अपने शक्केकी अक्षा से मुझे समोबाध्यित करा प्रकृत

करें ॥ ८२ ॥

चीरभारे व्यक्तीम हिम्बुर-रे-दुर्धनियः । गतकार्विषये निर्म समृत्य गावित्रीस्ता ॥ ८३ ॥

बद्धान य विधेवर्त देवता च दुवन्तः ।

यन**ाही करतु कुले है ॥** ८८ त क्रेडिको सिक्कान्य वर्तन्तः वरण सुद्धाः विक्नोर्टिय व्यक्तवा प्रकारियमदिने ४८९(I

निक्रमञ्जूनरीए वें अध्योतसम्बद्धिया र क्लून्य स्थापन सब्द व्यापे दिशत् काश्वित्वय् (१६०))

रमस्त्रतिके को मनेकरिक्त बस् प्रकृत W 24 H विक्रकेर्वक विकास एकाविः दिस्तान्तेः पूजने पता (

रिक्रमो एकसम्बेच स्त्र में दिश्ता संबोधना (१८७०) वर्गमान् विन्तुके वश्वःसाराचे किरायकार मध्ये हेवी, भी सदा हिम और

अहमार्क पालक, महालेकावी श्रीमान् बीरभव

किया और दिल्लाके अलोहारों ही सूत्रों नेरी

किया पूर्ण करा के में दिवस कांध्रम (४८६)।

दिका-वर्णतीके पुश्चममें आत्रक रहनेवाली से

च्हेंबरके पुरस्कारको प्रकर हुई तक

<del>परकारी कहा है से ८३ —</del>८५ स

करकारी गर्वेजन्त सामानेकसमूख्या ।

निष्यन्तेः पृथयमे सन्ति रहती हैं, इन विकासकीके आवेशके ही चेरी अधिकाया क्षी करें स ८० स पत्रकोटी शतदेष्यः चट्टकृतस्यक्तः। नाव एक निर्मेशन एक **में दिलतु नवीहराम्** ॥ ८६ ॥

न्यक्रेकी कर्नतीने करपटोंकी पूजाने क्राच्या व्याप्तेती उन्होंकी अञ्चासे नेरी · websije ·

पार्थतीयो समस्ये केषु कृषे विकासीनी देन्यः क्षण्याकीयो देखेलक्षण्याताः ॥ १६ ॥

वास्तावन स्वयंत्र सङ्घ कुल सञ्चानकार कोर्ट्सको, धरमान् विक्युक्त कोर्नाका महामाना, यहार्काक्षणार्दिने, कालस्कृते व्यव पञ्च और कार्यके यूदे तथा सरको प्रेणकृतिक

पत्तु और कारीके नूरे गया राज्यो प्रेमपूर्वक योग ज्ञानेकाती निशुक्त-सुन्तांकारिकी महाजारकारे काम गर्वतंत्रकी आक्राने सुद्री व्योकारिका श्रमु स्थान सरि ४ ८९-९० ॥

क्ष्याक्तम् । अस्तुन्त्रं अस्तुन्त्रस्थानस्थः ॥ ५६ ॥ क्षयः क्षयंत्रसम्बद्धाः अस्त्यः अनुस्यानसः । क्षयःक्षरस्थातः वस्तु अस्तुन्त्रस्थः ॥ ८६-५० ॥

मिलानुसः निकासः निर्देश्य निकासः । स्रातनाः स्वयुक्तः अमेलेकनसम्बद्धाः ॥ ९२ ॥

सर्वेकोन र्रोकाम सृद्धिकारणकाकः। सरस्यापुरतिक सरस्यापुरताः ३ ९३ ॥ सरस्यापिकामः सरस्यरकामुकः ।

विक्रिकाम (१९६) दिनाव्यक्ताव्यक्तिकः ॥ १४ ६ कौरत योगसम्बद्धाः विक्राम्यकारम् (विक्रमः ॥ विक्रमः व्यक्तिकः व्यक्तावर्षाः ॥ १५ ॥ विक्रमः दिनावेत्वकः दे ते कालं विक्रमः वै ॥

स्त्रोतको स्थान संस्कृत कः स्रोतको स्थान संस्कृत सावतः, स्रोतको स्थानको स्थानको स्थानको

व्यक्तित्वीकी सम्बन्ध रेखाओं अस्त्राती भूग्याम, को विकानुता, उत्तरातिक, निर्देश, उत्तरावेद्या, प्रतीवको और अमुधारेके प्राच रहनेकाले, सर्वकोकत्वीक्षा, सरका लोकोकी सुद्धि और संस्कृत्वे स्वर्थ, प्रशास क्या-दूर्णको अनुस्ता और ध्या,

सनस्य लोगांची पुन्नि और संप्रस्थे स्थानं, परस्य एक कृतिके अनुस्था और भवा, अस्पार्थे अस्यक केंद्र रहत्तेवाले, एक-दूरनेयां त्याकार सरनेवाले, विकास विका विकास, विकास क्षेत्रिक लागुन, स्वीय, घेर, उपय भावसुक, होनोंक बीवाले स्वीयांके दिवाल, कृत्या, सुक्ता और नामश्रम्यारी है, वे जिला और दिखाली

शाहाच्या साम्बार करते हुए केर सम्बंध

सिद्ध करें ॥ ए१--- १५ है।

Agency mayone but mages a conages themselve magestrates: 1 for themselves of the magestrates and the forms themselves of the magestrates and the forms of the magestrates and the second

क्ष्मकार्थ (जन्मकार्थ (१०) स्वयंत्र वे १६०) क्षमुक्त रिक्कोर्धा स में दिख्यु बहुद्ध्यू। देखीको सिक्क क्षमित्रीकार सम्बूक्तक, को देखीको से स्वयुक्तिको स्वयुक्त है अर्थेत जन्मकार

वेगोरेंद्र क्षे स्थानकोशे स्त्रीता है अहैर जगानम् विकास बीको जनस्थाने प्राचनकारी समा अनेक प्रतिकारिकीत विका श्रांतिकारको वृत्तित हुआ है, यह विक-वाकीतिको आहोत्या विकास करेगेद्र भूति बहुत्त प्रकृत करें अ १९-१७ है।

दिव्यको महेशस बुद्धिविद्यक्ताः ॥ १८ ॥ विद्रुपे गुरुक्तिर्वेतात्त्रेत गुरुक्ताः ॥ १९ ॥ अभिन्यकारकातः एक स्थानविद्यक्ताः ॥ १९ ॥ सम्बद्धाः व्यक्ति व विद्यक्ति व्यक्ति।

व्यक्षिक क्षित्रकार विश्वकार व्यक्ति । विश्वकार क्षित्रकार विश्वकार रे राज्य १०९ व व्यक्तिक विश्वकार मा में रिज्यू व्यक्ति । अन्यकार सूर्व व्यक्तिकार वृत्ति हैं, अन्यक्ति क्षूत्र व्यक्ति क्षित्रकार है, वे निर्मुख होते हुए की कारकारकार व्यक्तिने कुक है, केलान

व्यक्तिकार हा है। विश्वित्य हुए हुए वह कारण और क्ष्माल (अधिकेष) है। यह कारण कार्य क्षिणी कुछ है, शृहि, कारण और संक्षाले कारो कर्मा कर्म संस्थालन हैं। कर तक के कीन, कर और सीव क्षामें क्षिणा है, भगवान शिक्षो की अवस्थान अनुसरीकांस क्षामी पूजा कुई है। के दिक्को किए, दिस्सो ही अस्था नक दिक्को क्षामारिकांस्त्री

अर्थनामें कावर हैं; ऐसे सुव्यान शिक्षा और विकास आक्रमा सरकार करने मुझे महान अक्रम करें स ९८—१०१ हैं।। \*Aliju filmijum \*
 \*Aliju filmijum \*

कोम्बरिकेन्द्रकोचा सहस्र शिक्तकोचाः । विभिन्नेदेशमा तुम् स्मृतं प्रतिकान् मे १९७५॥ अपन्ये स्वाहितकोच्या स्वरूपः स्वरूपः । भूकते देशकार्थः स्वरूपसम्बद्धः स्वरूपः ।

क्षिप्रकार कर्म कर्म क्षांत्रक क्षांत्रक ।

आल्पि भारते पण् तेपोलपुर्वतः।

विकार सुध्य बेक्किक्सिक्सिक्स पुरः ।

अन्ते स्थान तमा यहे निम्मुश्रादिस्त्यूर्वेनः तर् न्याः

प्रमा प्रभा तथा कहा सम्मा केवाँच शकक प्रश्नात

सह वारावर्षते साव्यान्तेक्य अनः ११००० वार्त्यक्तव्याक्षेत्र रुवे (१०००,४००१) स्वायाक्षेत्रकं व्याप्त स्वीतव्या १ व १०८ व स्वीयाने स्थायम् रचानेक्यते स्वाते व्याप्त स्वयति सीमा आदि साम स्वीतव्याः आवित्याः, धार्यातः, धार्मु, रचि, असी, स्वारः, ध्या नका वित्याः, सुन्तरः, सोवित्ते, अस्यापित्ये स्वातं स्थायं स्वयतः असिवित्यः स्थाः, स्वयाः, स्वयाः असी

विकार, कर्नु, (१४, कर्न्स, व्यार, का नका विकार)— वे आह आदित्यमुक्तियों और इक्की विकार), सुनत, खोकिनी, अस्मारिकी सका स्थार अनिकार केन्स, जन्म, जान असि संस्था— वे श्राविकारि, क्षानु आदित्य, क्षेत्री कार्य प्रतिकार्ग नका व्यक्ति, क्षेत्रक, स्थार्थ, नाग, अस्मार्थकोंके स्थान, क्ष्मार्थ, (असुन्य), क्ष्मा, त्राह्मा— वे स्थार-क्ष्मा (असुन्य), क्ष्मा, त्राह्मा— वे स्थार-क्ष्मा संस्थानकोर नाग, सात क्ष्मीरूच अस्मार्थ सार्वेकाले हैं। वे स्थार हिन्म और वार्यक्रीय सार्वेकाले हैं। वे स्थार हिन्म और वार्यक्रीय सार्वेकाले सार्वेक प्रतिकार क्ष्मीर्थ सार्वे । १०२—१०८ म

न्तु-वरिपुर्वकर्षे मुक्तिको अभिन्तः १२०५॥

अभिनारकारो देशसाः साधानः प्राप्त १२१०७

दिर्मुच्छे स्ट्रान्स**ार्थक्याच्या स्ट्रा**न्सार ३

भूगोन्दरे प्राप्तेः पृथ्यातः स्वानुगैः । विवर्धनः विकारतः विकारप्राप्ति रतः सर्व्हाः विवर्धनः विकारते स्व मे दिश्तु स्वारत्यः। अञ्चारते वेकानिते स्वारंत्यक्ति पृथि है। प्राप्तायके अधिवति है। पौराक गूगोने वेकानि पुरा है और वृद्धिरकार्ते प्राप्तित है। वे द्वित्य होते हुए भी

अनेक पाल्यानाम पुलोसे सम्बन्ध है,

एवं क्रिया प्रदुर्श म निजार पहाल पुरः http:/

कार्यान-अनुस्तान है, निर्विकार देवल है,
अनेक स्वापने दूसरे साथ स्वेण साधारण है।
वृद्धि, कारण और संदारके कारणे अनेक
साथ कर्न अस्तावारण है। इस गरह में तीन,
कार एवं गांधा आवारणे वा सामानी
विभाव है। अस्ताव दिवके क्षेत्र क्षेत्र अस्तारणों अनुवारितातित अस्ता है।
वे शिकके दिन, दिवकों ही अस्ताव प्रधा
विस्ताव करवार्तिन्तिन्ति असीवार्थ समार हि
देते असुवेग विभाव और दिवसी आहोतात अस्तार कारके नुत्री कहार असन्तावार कार्ये अद्याप कार्ये

विश्वास्त्रास्त्राः स्त्रे विरान्तु सम् स्कूल्याः विराद्, विरान्त्राण्याः, स्त्रेन्द्राण्याः, स्त्रेन्द्रः, स्त्रेन्द्रः, स्त्रास्त्रः, १९६६ असीद् प्राह्मपूतः, प्रशासः प्रशासन्तिः स्रोत स्त्राप्ति परिवर्णः, सर्व तथा संवर्णन्यः—चे स्वा-के-स्त्रा दिखाको सर्वास्त्री स्त्रप्तः स्त्री-भागे और दिखाकोस्त्रास्त्रास्त्र है, असः

क्रम्बुन्दरः व्यक्तः यहन्दरः स्वतः।

क्षांद्रक स्टब्सिंग्ड वर्ष प्रियम एक मा

milit breifer und reingen stellen

दिक्काची-राज्येते देश्याची अस्ति हरू

650

हैं । महावर्गले फिल और पुत्र को हैं । इसी सन्द

रिव्यूचे भी जनक और एवं है बधा उने

विकासको रक्षेत्रको है। ये इन केनी — सहर

हिलाही आहानेह अभीन हो जुहो पहुन्त ने ह्यामनीनेह की महत्त्वका हेन्द्रन करनेवाले प्राहम करों ॥ ११३—११५ ⊊॥ weren auf bie Marrywert unten पर्वत्वव्यक्ति विद्यापितिहर्गातः सम्बद्धः । परकराधिक द्वार्थाः विकासकृतीत्राहरूकः हार् १ थाः बाह्य विकासित्त । व्यक्ति प्रतिकार में र चार वेद, इतिहास, कुसस, वर्णकास और वैदिश विकार्—ने सम्बन्ध-सब प्रकारक दिल्लो स्वयंक्ता प्रकारक करनेकारी हैं: उत्तर: प्रयक्ता सामार्थ एक-दूर्वाके विकास वर्ष है। वे एक विका और विधानी अद्या दिवेकर्ग कर्मा नेत म्बाल करें । ११६-११७ है।। mu teb mirber sembifiebund genan व्योगनवासम्बद्धः वैजीवनंत्रम् ३५:। Hanforgrowth Printegroom at the केशक जानिकार्यक्षेत्र स्वयंत्रकेत्र स्वयंत्र ह अविकासना पूर्व वाच्या क्रम्बीविका ४९२०० services of a specificación o **अपान्तेत्रपि निवासीया जन्मस्याम वर्गाहाः ४१**३५३। Minister and Property Company बोधकक्षः सर्वेदिन्त्वयुक्तकरः वयुः १०१२३४ programming of the graphics Teraffen: Artikelen: Erremenfil in: 119,2400 **अभवकारकं पुरस्कृतन स में विरान् गहरू**न्।

महारोज पद प्रान्तुकी संबंधे गरिष्ठ सूर्ति है। ये अधिकव्यक्तांत अधीवन है। समस्त

प्रकारों और देशवीरे सवाब है, सर्वकार्य

🖁 । इनमें दिवस्थाक अधिकार जातन् है । बै

निर्मुख होते हुए भी जिनुस्तरम्य है। केवल सर्विका, राजम और माम्य भी है। मे

पहलेके ही निर्विकार है। तम कुछ इन्हेंबर्न सृष्टि है। सृष्टि, यातन और संसूर करनेके

महरूप हुनवह कर्म असम्बद्धान कर कर है।

और विकास इसन देनेकारे तका नित्व करवा अनुव्या रक्तरेकाले हैं। वे अनु इद्यानकार्क भीतर और ब्यार की भारत है जना इस्लेक और पहलेख-देनों लोकोंके अधिवति का 🕯 । ये क्रिक्टे शिव, क्रिक्टें ही आस्तर तथा क्षिक्के है बरकरकियोगी अर्थको तथा है, अवः गियाची अक्साची प्रापने रकते पूर् केर म्बुल्ड बारे ॥ १९८—११३ है ।। Die die Gefelle Pelemen geneung nobben was spiritua frança francisco i रिक्तो पाने इस्तीय पुरसीप सम्बद्धाः विकासके कुलान सहक चौरशन में शर्रपत करवान् इंकरके सकारभूत ईशाभादि ख्या, क्वामारे कः अञ्च, अवट विके**श**र, विश्व असीर पता पूर्विकेश—क्रिक, प्राथ, इर स्वीर मुख्य-के एक-के-एक विकास पूज्य है। के कोग डिल्मही अधारको हिलेनार्थ करके **पुत्री अपूर्ण प्रदेश को । ११४-११५ ।** त्रम विभवनीत्रात विकासीय एक स्तृः। विर्देश कार्यपुरस्तरीय पुरसेत्वरा । aftergripped in florescellules at the क्रमान्त्रका च मुह्मार्ट्यरकानुभक्। द्वित्रकार्यकारीय सर्वनातः सामानुबा ४१२८४ असेन व्याप्त ककातुर पंतर प सम है। अन्यक्रकार्वाहर्वाहर्वे निव्युत्वेषस्थानिकः ४९२५॥ कार्यकारको स्थापनि स्थापना अर्थुकेक दशक मृतुश्रमकाव्यदित itt kelt

कुक्तरिक्कार्थक संस्कृतकारम् क्रिकेत

व्यक्तिकारी क्षेत्री पालक पेत्रपालम् स्टार्टर

क संदेशक वैकालकार क WSW. warfelle dange ter en america fiel fere period for the properties and an anticomparties and anticomparties and an anticomparties and anticomparties and an anticomparties and anticomparties and anticomparties and anticomparties and anticompart पूरी कृत्या नार्व्यन्तुं संदर्भन्युवन्तर्थः वर् । भारतः कृषी पेत्रका कार्तिलेज्य कार्यः। बैकाबै: पुरित्ते किले मृत्रिक्यक्यामे ४१३३त क्षांच्यं तथा कृष्णे विष्युक्तुरमञ्जाकः ॥१३५३ विकासिक विकासकः दिख्याच्याने रहः। धाः ज्ञानकात्रं प्रकृतन्त्रं च प्रमृत्यम् । विभागमार्थ पुरस्तान कथे दिश्वयु स्थानन्त्र हा ६६० अनुसर शिक्केसके जाएंदे घरितालु मे ४१३६० नक्कर् विक्यु महेक्ट क्रिक्टेट ही अनुस् कार्युनेत, अभिन्तद्व, प्रमुख तथा स्वका है। ये जानतत्त्वके अधिवति और र्वकर्णन—वे औद्धरिकी बार विकास मुर्जियो (सञ्जः) है। यसम, शुर्ज, वराह, पृतिक, कामन, बराह्याम, राम, कारतम, क्षेत्रका, क्षेत्रम्, इवारिय, पास, मरावकात्वा, जाळकाच मधा प्रमुख्यान्य—वे क्षा-के-का दिया और दिखानी आहता

पाक्षाम् अकासः महनर प्रतिकृतः है । प्राकृतः गुर्वोत्ते रहित 📳 क्यों हिला अस्तानुसन्द्र प्रवाननम् 🕏 सभा ने विस्तृत्व गुलकारक 🕏। कामे विविधानकातामा अधिकार है। साधारमाच्या मीनो रचेक उपक्री कृति 🖁 । शृति, पारमा असी प्रापंति प्रारम् असी मार्ग अस्तरारम है। वे महोर दक्तिनापुर्व प्रकट हुए स्वयन्त्रके काम एक समय स्वर्धा कर पूर्व है। स्वकृतन् अलीकाक्राकृतः शनारित होकर भी से इनके भी उत्पादक है। प्रकारकोर जीतर और बाहर जात है। इसरिक्ने सिध्यु ब्यह्माले हैं। दोनी लोक्नेके अधियति है। असूरीका अन्य करवेवाले, चारधारी तथा इसके भी कोटे बाई है। का अवासर-विकासि कार्य वहाँ कवड हुए है। भूगुके राज्यके सद्धाने पृथ्वीच्या भार इत्यर्केक निष्ये अन्तरेने खेळाले इस कुल्लान अवकार रिक्या है। उत्पक्त यात्र अवस्थित है। से प्रान्ताओं 🖁 और अपनी पायक्का जनस्को मोहिल भारते हैं। उन्होंने महानिष्णु अकवा स्थानिकृष्य रूप सरस करके विक्रीनंतर आसम्बर बैकाबोहात किन पूजा प्राप्त की

है। में शिवके फ़िन, शिक्तों ही आसन्द बना

विषके परमोकी अर्थनामें सर्वर है। वे

विकासी आहत दिरोकार्च करके कुछे जहार

र्मकर्गणः सम्बन्धसम्बद्धसम्बद्धाः भूतिवे इदि ॥१३४॥

मासूरेभोऽनिस्त्रक्षा समुख्य तक भरः।

प्रदान की सर्व्य — १५३॥

वर्षे दिश्वानीयस्य विश्व स्वाद्यानावर्षस्यः।

कृतः अस्ति, सम, निर्माति, स्वस्तः,
सम्, स्वेतः, कृतोर सका अस्तुरुक्तारी
हैस्त्य—मे सम्बन्धिः स्वसः विस्तुरुक्तारी
वर्षाः—मे सम्बन्धिः स्वसः विस्तुरुक्तारी
वर्षाः क्षेत्रसः दिश्वानीयाँ सावर सुति है। मै
हिस्तः असर विस्तानी अस्तुरुक्ता सावस्त्रसः
सुति स्वादः स्वस्त्रम् सर्ते १९५४ ८-१३ १।।
विश्व स्वादः स्वस्त्रम् वर्षे १९५४ ८-१३ १।।
विश्व स्वादः स्वस्तं देशस्त्रीयाँ विस्तुरुक्ताः।
स्वादः स्वादः देशस्त्रीयाँ विस्तुरुक्तः।
सन्त्रम् स्वादः देशस्त्रीयाँ विस्तुरुक्तः।
सन्त्रम् स्वादः देशस्त्रीयाँ विस्तुरुक्तः।
सन्त्रम् स्वादः स्वादः स्वादः, स्वादः स्वादः।

लगान करने हुए युद्धो स्थान प्रदान

विकास प्रारम्भेता स्ट्राप्ट स्ट्रिस्स् में एर्ड्डिस

व्यक्तिकास प्रकृतिकाली सञ्जूती—ये दिख

और विकाले अविकासे मेरा प्रकार

चन् । वेगः कृषेका संवेदात्रात्रकानुसक्त् ॥१६८॥

geftifter under febfedormer

प्राप्त, सरकारी, गाँधी तथा विद्यापे प्राप्ति

प्रथा सरकारी और लक्ष्मीत डिस्क्याविस ।

करें स १९४—१३५ स

कर्ते हर ५५०

प्रेमवर्षकाम् विकेषेण रकम् पुरानिकीरसम् । पत्ता, अञ्चल और सेश्व आयुप विकल्ध—ये बहुनेव तथा न्यादेवीके दिन अल्डन दिन कारक विकासे एको साथे दिएस<u>,</u> प्रकारक (११६० प क्षेत्रकार पहान् रोजस्मी हैं, जनमी और शिवाकी आद्यापत निवन सरकार करते आक्रातीय जीतः नेवके समाप है और मुख इस राज्य केरी राहर करें ॥ १४०-१४१ ॥ द्यांके बारल विवादत कान पहला है। कृतकारको देखः सीरचेचे स्वाच्याः । इनके लाल-लाल ओड पाइकरे रहते हैं, **मध्य अवस्तान्यः । एको अवस्थितः । १४२ ।** म्बानसम्बद्धाः व्यक्तिकोः । स्रोतिको पुरस्कार स ने पानं जनसम्बद्धः १४६ ॥ विकासे उनकी सोगाव कर जाती है, उनके हिल्ले, काल भी लाल और कंपरको को हुए है। वे तेजावी है, जाकी चौंदे तक आँचें भी कुरकारकारी केन, को पुरक्ति हेक्क्र 🗱 🖁 । में स्टाल कीन मोत्स्वकार सीम मेट महत्त्वाची पुत्र हैं, बद्धमान्याको भी होय रच्याने व्यक्त करते हैं। क्यूका और सर्व उनके हैं, याँच गोलामओंगे जिने खोरे हैं और अपनी तपलाके प्रभावने परवेकर किन अस्पूचन है। वे सक्त मेंने ही राते हैं तथा इनके प्राथिने कियुत्त, पास, सदल और प्रधा पायेश्वरी विश्वके प्रथम हुए है, का काराता को रहते हैं। ये मैरफ हैं और मैरमों, द्येगोकी अक्त चित्रेयम् सम्बेद नेते उत्तर पूर्ण वर्षे ।। १४२-१४३ ।। विद्यों तथा के निर्माणके के बिरे रहते हैं। उनके क्षेत्रमें उनकी विवर्तन है। वे बड़ी सम्बूलनोके क्या सुरक्ष (श्रीतः सुबोल्य सुरक्षात्त्वः) पार नेपातरमन्त्रः हिन्दरोके न्यूपरिवर्धः सर्गातक रक्षक क्रेकर करे हैं। इनका मताक सदा क्षिक्के करणोमें सुका रहता है, वे स्वा Particular vice Particularity निरुक्ते सञ्चानको भागित है तथा निर्वाके विकासीः कार्यान्त्रीय विकास तमा भारत्याला वर्षात्रका प्रत्यापत करतेकी औरत पुर्वाकी भाँति अबर, भूत्रका, सुर्राप, सुर्वीला और विक्रीय रक्षा काले है। वेले अध्यक्ताली सुराता — ये गरेव गोलासाई सक रिज्यलेकार्ने केल्याल दिन्दा और किमानी आहाना निवास करती है। ये एक-व्यी-एक निव सरकार करते हुए **गुड़े** पश्चान ज्यान हिरवरचेनमें स्वरी रहती और जिम्मानीत-दराजका है, असः दिन्य तथा दिन्यके को ।। १४६ — १५० ।। अमेर्स के भी उपलब्ध जी क्षान्यकृत्यकामः व्यापनार्थेशिकः । स्कृत्य दिल्लोका क्यार अन्तरम् अन् वर्षःसः बार्ट । एक्कर-एकप् म कारमञ्जू अली, वित्यके जनम बैक्यार्थे महत्तेल बैक्यम्बर्कान् । देशकारकार - स्वाहता व्योग्यातः । १४६ व आक्टरकाने पृत्रिक हुए हैं, ने स्करों देवता क्षिणकी जासरका आवर करके मेरी रक्षा रतरेष्ट्रहाकः बोकन् हुकुटीकृतिनेकनः । स्थान्त्रहोत्ताकः इतिस्थानम्बद्धाः ॥ १४७ » करें व १५१ छ वैक्सान के बाने सन्तरसम् नेहियः। मार्थकानुस्था स्थितिकामा हो सारकारिकाः । देशी कामुक्तुम् विकाससम्बद्धाः । १५२॥ बैस्मी बैस्सी: बिर्ड्डनेरिंगसेरिया संस्थाः । १९८८ । जो बैरव आदि लक्षा हुस्से लोग क्षेत्रे केरणवर्तानः रिचने चे १६७६ करण् । किक्को राज ओरसे बेरकर विश्वत है, वे जी दिव्यागानसम् जिल्लाकृतस्योगः ॥ १४५ ।

• ब्रॉह्म देख्युरम • 444 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* शिक्के अवेशका नीत्व मानकर मुक्तर आवाजवारी, असुर, संबंध, पाळानासम्बद्धी अन्तर अस्ति नागराम्, **असुच्या करें ॥ १५**२ स नरदास्त्र हुन्ये विचा देवैश पुण्याः : क्या अपेर किया पश्ची, कृष्याच्या, जेता, क्रम्या नागाल में देख करलेक्ट्रिश्लीवर (१५३)। केतल, व्या, भूतराम, इस्किनियाँ, चोनिनिया, काकिनियाँ तथा वैस्टे हो और विदेश्वीयाच्यास्य म्यानीवर्धानारेषः । मार्गपरायाने में कैपनियननेः सा १९५८। कियाँ, क्षेत्र, असरस (वर्गके), गृह आदि सीर्थ, देवन्त्रीयर, क्षेत्र, समूत्र, नर्दिर्मी, नर, क्ष्में क्रिक्षचंन्यकः विकासकार्यकर्मा । क्रोंक्, सुनेत आहे वर्षत, सब करेर पैकी क्रिक्टोक्कन ज्यां शिक्षम् सम्बद्धीयम् ४१५५३ करव आहे देतकृषित दिव्य गुनि, हर कर, कह, कहा, पढ़ा, कुछ, कुछ, कीर अवरि, गुनः, राजसा धुनन, भुवनेश्वर, साध्य, जाग, जनस्वेकनिकारी देखा।, विद्योगाधिकारके सम्बद्ध म्हानीक-निकासी, अस्तरकोत्तरीय अञ्चलक, कान्य कार्य, दश सार्थि तथा अन्य बेमानिकानम सहस्रिकानी विकास, वर्णा, वर्षा, क्या, सम्ब, ३०के अधियदि, अक्षाप्त-भागम पर, अन्य स्त अर्थनामें सराप स्त्रीत है। ये पता विभागते अर्थानोर अर्थान है, अस: विका और और इच्छी समित्रमें तथा इस सम्बद्धें जो तिरवर्धा अञ्चलो मुझे मन्त्रेमधीका क्या कुछ भी नेका, कुछ और अनुसार मिला अञ्चल कर्ते । १५३ — १५५ ॥ हुआ है—में सम-के-सम विका और गुन्दर्गताः विकासकार्यस्य वेद्यकेतः । किन्यको अध्याने नेस मनेस्य पूर्व शिक्षा विकासकार केटी वाले स्वकृति अर्थ्यूत वारे गरंबर —१६३॥ क्ष्म क्षिप्र का सेने वस्त्रकारिकेटिके शास्त्र राज्यानीय कार्यान्यकारीका । arentees when bedreck from neven mandelpen from registerelfregen en som कार्य व दिल्लाकीको नार्वको च सङ्ग्रहरू । कुम्बुम्बर: रेज्येतास्य एक प्रत्यनक के र **कृतितम्बद्धारि मेरिनमः शामिनमञ्जानि राजुरकः** ३१५८३ जैक्को विश्ववर्णको पुरुषे श्रीतिकितम् (११६५)। क्रेक्टरराज्य ने पान्ये सामित्रसावसुर्विताः । केव्यानगृहार्थने सीर्वान्सकानाने यः। द्वीयः मन्त्रः स्था स्थापने स्थितः प्रशस्त्रतः रिकान्याचीक्रोनेन अपूर्णह समर्थितः (११६६) निरुप्ता स्थितीयः पान्यति गांतरारः । सम्बन्धेन सम्बन्धाः मन्त्रीयोगारिक्त्ये । परायः परित्यो कृतः कृतिकीकारचे कृतः अर्थ-॥ क्षांद्रिक्तुक्रकारं स्वकंत साथ्याद्रीतम् ॥१९७॥ मुक्त्यानी अर्थेन मुक्तानार्थकाः । जो प्रकु-मुख्यार्थकारमा होनेसे प्रक्रापा व्यक्ति वर्गते हैं, रिस्तवार स्थापन दिव्य है तथा अव्यानकारणैः सार्धे व्यापका दश्च दिन्तकः ४१६२॥ बर्गः पदानि परमक्ष राज्यन्ति सार्वाक्षे । जो पशुन्तिकाली कोटिसे बाहर है, बाह **प्र**हानकृष्यरमञ्ज्य सञ्ज्ञ सङ्ग्रह्मान्त्रे सञ्ज्ञात्रिका ४१६२४ वक्कांको कक्को कुछ करनेवाली सैनी परा विका, विकारवेलक, बैकावर्व, सुविसमात भा विकित्रकार्यास्त्रहे जनुमेन सुन्त्। सर्वे कार्य प्रमाणस्य तिकारीय क्रमान्या ।ए६३० विकार प्रकार स्थापन समा धर्म-गमानीमें लेकर विद्यालयमंत्र को बार कामादि चतुर्वित बुदयार्थ, विन्हें शिव और देवचेतियाँ हैं, जो सिद्ध, विद्यासर, अन्य हिन्तके समान है अन्यार उन्होंके समान

पूजा हो गांधे हैं, उन्हों क्षेत्रीमधी आहा होकर पालक जन्म की भी पूजा है। अतः अनुमेदन करें, इसे भवन और सुक्रमा योगित करे ॥१९४---१६७॥ बेसाम् रहतीरहतः योगम्बद्धारिकेत्सः ।

सर्वारतीया गुरुषे विशेषह गुरुषे वय ४१६८॥ र्वतः योगस्थितः अन्यर्गराज्यसः। क्वीद्रश्रात्मको सक्त सन्वयुक्तिकः । १५७३ केरने लेकर महारोहरूकोन, हिन्स-

सांक्षि आवार्यपन, इनकी संसव-कथार्यन शतक गुरुवान, विकेचक: मेरे गुरु, क्रीय, माहेकर, को अन्य और कामेंने ताका प्रतिकाले हैं, मेरे इस कार्यको सकार और स्त्राच्या याचे ॥१६८-१६५॥

माराम निर्मित्रकोत केल वैकारिका पर्यः। बीर क्यानस्य रेस कैन्स्यक्रमे लेस अर्थन रिका रहें विशिक्षक क्रिकानस्थानक कर्वेद्रम्भूकाच्यां क्यानिकेत्राव्यक्त् १९४२०

Republication of the Parket State of the Parke

रोजिन्स करानः भन्ने वर्तन्त्रता निरः सक्तु ।

रमेरिक्स प्राथमा, श्रामित्र, वेदान, नेक्नेराष्ट्रीके सरवज्ञ विकृत, सर्वकाळकुक्त, श्रीकाचेता, वैदेशिया, योग्यात्राको आवार्य, वैवाधिक, सुर्वोगसक, अञ्चलका, हैव,

बैकार मध्य अन्य स्था किन्नु अरेर विक्रिन्न पूछन रिरम्परी आजाने अचीन हो मेरे इस नार्रवाहे अधीष-आवक साथे शरकर — १७३५

रीयः भव्यानवर्गास्यः सेकः कश्वनायाः । दीय महान्त्रपदः दीयः स्वयत्याः ५ ०१०३०

रिकामयः एकः क्यति विकासकत्ति । क्षी मान्युक्तन् प्रकृत् स्वत्रव्यापम् धर्मात विकासमार्थ हैय, पाकुका हैय,

महाज्ञासारी दीव सक्त अन्य कामाहित्य र्राय—ये सम-के-सक दिल्ली आहाके

मेरे अभीकृष्ट निर्दिके रिन्ने इस वर्णका कियादी नात्रको इन सम्बन मुक्तार अनुसद के और ने इस कार्यको स्टब्स केरील को सरकड्-रक्षण -

र्मान्यानीकृतः स्थानेकार्याकृतः व्यक्तिकेन कर्तन्ता क्या केनेद्रकिनो एक ४१७५॥ को रुक्तिकालके जनमें परिविद्य सका अधिकान्यारके अकुछ नार्गपर कार्यावासे हैं, वे करकर किरोध न रकते हुए सम्बद्धाः कव करें और मेरे कल्यालकानी हो ।। १४५ ह

व्यक्तिका असमेन कृत्याके स्थापः । कार्यक्रमानिकां क्षेत्रं दृश्ये व्याप्तकृत म्बूर्गकः कि सुर्वेत्य केली केली विश्वतिकार ।

क्षी कर्पपुर्वाचा सन्तः जीवन्तु सङ्ग्रस्त् वर्षक्रके पारितक, कर, कृतक, सामग्र, च्याच्या और अधि चयी प्राणी युव्यो पूर ही हों। नहां ब्यूबीकी श्रुतिने क्या नाम ? जें कोई भी असीतक संत है, में शब बुहायर

अनुष्या को और केरे अञ्चल होनेका

अवस्थित है है है एक एक है। का क्रिका श्रीका महत्त्ववित्रेत्रो । पुरानक्ष्मं अवस्थितका है।१७८०

को प्रकारकारण प्रवासी विदे हर है और अस्त्रेह आहे. करण है, जा अन्य पुरुष्योग सान्य सावाधिकको नेत स्थापार है ।। १७८ ॥

प्रमुक्ता राज्यस्य ग्रेसे अभिकास दिल्ले हिन्स्य । क्षेत्रकारणे जिल्लाक्षेत्ररकारकम् वर्षस्य क्षेत्र प्रकारियां न मुक्ति। तहत्वर्यकृत्।

कृतक ते क्वानिकोश प्रकारिक स्वताबवेश ४१८०॥ देश महाकर दिन और शिक्सके क्षेत्रको पुनिकर स्थापि भवि निरुक्त

प्रसाम करे और कम-से-मान एक सी आठ कर पद्धान्ती विश्ववस्य कर करे। इसी

• संवित्र विकासिक 🖈 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

प्रकार इस्तिविद्या (ओं २४: फ़िलामै) का जप करके उसका समर्पण करे और महबोज्धीसे श्रुपः प्राँगकर जेन पुजाकी सम्बद्धि ऋरे ॥ १७१-१८० ॥

ब्रहरूप्यवर्ग स्तेतं शिलकोईदर्वकान्। सर्वाचीहर्यः - सशास्त्रीकपुर्वनकसम्बन्धः १९८१॥ यह दरम पुरुषमच स्तीत दिल और

विकाले प्रत्यको अन्यन्त क्रिय है, सम्पूर्ण मनोरबॉको देनेवासम 🕏 और फोन तथा योश-का एकपात साक्षात् सायन 🕏 ॥ १८६ ॥ च १६ कॉर्नवेकिलं भूज्याचा सम्बद्धाः। स विष्यात् पापनि किल्लाकुकककुकत् ग१८३॥

को एकाप्रधित हो प्रतिदित इसका परितंत अधाना ब्रह्मचा करना है, यह सारे परवेकिने क्रीस ही धो-शहरकार चलकार क्रिकास सम्युक्त प्रदा कर लेका है ॥ १८२ ॥

नोप्रश्रीय कुरुपान गोरल भूगतान वा।

निर्मानसम्बद्धाः ॥१८३॥ द्यापारसम्बद्धरी मातृक्ष पितृशस्य 🖘 ।

क्रवेनाचेन नहेर सहरकथात् प्रयुक्तते हर्द्दशा ओ मो-इक्सरा, कृतक, जीरकार्क, गार्थस्थ

विवासी इत्यां करनेवाला, अवकायतका सम करनेवाला और फिल्के प्रति विकासकारी है,

हुराबार और श्रापाबारमें ही रूम्ब स्तूना है तथा याता और वितासा भी घातक है, वह भी इस

स्तोतके जपसे तत्कार प्रथमुक हो जाता

**ॏ** # ₹८३-₹८४ #

इ.स्थ्रमाद्यक्रमान्द्रम्थलेश नवेनु च ।

वरि संग्वितीयेहरू। उद्योजनकंपान्यमेम् शर्थान्य व्यति ॥१८८-१८९॥

दुशका आदि महान् अनर्थसूचक मयोंके उपस्थित डोनेवर यदि सनुष्य इस स्रोत्रका वरीतंत्र करे तो यह कदावि अनर्शका भागी नहीं हो सकता ॥ १८५ ॥

अववृक्षदेन्द्रगेत्वयं कावन्द्रम्यं नानिकतम्। कोशकाम को विदेशकारी सम्बे का ११८६॥

आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवाञ्चित वस्तु है, वर स्वको इस स्लेशकै अवये संराज पानेकाता पुरुष प्राप्त कर रहेता Èn tes 11

असम्बद्धाः विका भौतानकाकान्यसम्बद्धाः । सम्बद्धा च जने स्था पर्क नकुं न संबद्धी ॥१८७॥

जिल्ला पूर्वीक पूर्वा न करके केवल श्रोतका पाठ करनेसे जो फल मिल्ला है. इलको नहीं कराया थया है; परंतु शिलकी पूजा करके इस क्रोड़का यह कानेसे वी फार विकास है, उसका से सर्वन ही वहीं किया जा

सम्बद्धाः ॥ १८७ ॥

अवकारिक कलकाइटिक्ट् संबोधित सर्वे । स्वकृतिकारमः देशः जुलैक दिशि विकासि ॥१८८७

श्रामकार्यास सम्बन्ध देवदेव सर्वामका। - स्तीज्ञमेतत्वद्वीरमेत् ॥१८५॥ **भव्यक्षं स्ट्राल्ड**न

यह पालकी जाति अलग रहे, इस इलेक्स, क्षीतंत्र करनेपर इसे सुनते ही पाता वर्षनीसहित म्यादेवजी आकारामें आकार स्बो हो जाते हैं। अत: उस समय उपासहित देवदेव स्हादेवकी आकारामें पूजा करके होती क्रम ओड़ कहा हो जान और इस स्तोत्रका पाठ (अध्याद ५१)

ऐतिक फल देनेवाले कमों और उनकी विविका वर्णन, जिब-पूजनकी विकि, क्रान्ति-पृष्टि आदि विकित्र कान्य कर्मेपि विभिन्न

इक्कीय पदार्थकि उच्योगका विधान

समग्रे प्राचीक और परस्थेको सिद्धि प्रयान ब्रारेकारक ब्राप्त कार्यक है, को जान हो है ही, इसमें विकास चया एवं और सरकार समुख्य भी है। अब मैं दिल-सम्रोक्त रिके मही करू देनेवाले कुळर, होत. वच, च्यान. प्तर और शुरुवय पहलू वर्णका करें। करात 🛊 । नगरनेके क्षेत्र प्रधानको नामिने थि। 🕦 with report first set, across प्रातिकारक कर्न के कार की केत : मक सिद्ध कर सेनेकर थी, किस करीका पाल विकास अवस्था अवस्था प्रतिकास है, को विद्वार एक एक्ट र यो । क प्रतिकारकारका पहले निवास विकास पर स्त्रात्त है। कर्न करनेके बाले 🗗 प्रयूप आदि करके अध्यक्ति परिवार कर है और अतिकारकार्या यह राजवेवर को पूर करनेका प्रकार को । की जनम हैला न बार्ग्य मोहमा हैहिया पर देनेवारे वर्णमा अनुहार कारत है, यह इससे करना नानी मही होता और जन्महों उच्छातक का बन्तर है। जिस पुरुवको विकास न हो, यह हैकिय परत देनेवाले कर्नवर अनुक्रम कर्ना न करे: क्योंकि उसके चलने श्रास नहीं रहती और शक्कीन पुरस्का का कर्मका कर मही विकास ( विकास कर्ज निकास के साथ, हो भी अपने वेक्सका कोई अनगध नहीं है: क्योंकि साम्बोल निवित्ते ठीया-ठीय कर्न मारनेवाले पुरुषोको नहीं करूबती प्रति हेर्सी

कारी है। जिसमें क्याओं सिक्स कर दिल्ला है।

उपलब्द करते हैं—औक्रम्म । यह मैंने प्रतिक्रमकाको पूर कर दिया है, मन्त्रपर विकास रकाम है और वनमें अञ्चले कुम है, क्ष क्रक्ट क्यां क्रानेपा अस्ते परम्पी अवस्था पाला है। जस कार्यके प्रतन्त्री अधिके रिक्ते अञ्चलकेत्राक्य क्षेत्रा कार्किने । तक्ष्में कृष्टिमा धोजन करे, बीर मा करा पाया से, हिंसा आदि के निविद्य कर्त है, उन्हें कार्य की न करे, सक्त अपने शरीरनें भाग कराने, सुन्दर कीवर केवनूना करन करे और चर्चन से ।

क्रम स्थान सामग्राम्य क्षेत्रक अन्तरे

differ mercey feel by eights अनेपुरत पूर्वीक त्यारणको स्थानने एक क्रम पूर्विको नोजरते लोजकर वर्ष विके हुए न्यान्तरका स्थान अधिन करे, जो अपने रेक्टर प्रकारका हो। यह सकते हर क्रमान्त्रे मन्त्रम रेपनारम हो । उसमें आह क्या हो और वेस्तर भी क्या हो । मध्यभागमें 😄 क्रांशिक्को एक और समूर्ग स्वोमे अलेक्ट्रन हो । उसमें अपने आकारके समान 🐞 जान होती पादिने। वैसे प्रशासिकी क्रमान्त्रः सम्बन्धिको मन-वी-मन selling soft on Religibel were कारे । मिन्द उत्पाद प्रताका, गोलेका अध्या। न्यादिक व्यक्तिक प्रत्य एक्टानीचे पुरा वेक्क्षित विकासिक स्थापित व्यवेत ज्यांने विकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकारी आण सर्वात्रकार आवातम् और पुरस्य करे । सिर वर्ष अस्ति भागार मोबरकी कारकारी बुर्तिका निर्वाण करे, विसमें बार भगार्थ

विश्ववित हो, उसे व्याववर्ष पहरामा पत्रा सरक्षात् इसके बार्ड ओर सहोधात आहे. चुर्विकोचेर काल्योंको स्थापना नारे । इसके हो । ज्यांके मुक्तपर कुछ-पुत्रा स्टामको छए। का रही हो। जाने अपने हे इन्होंने कर कह पूर्व आहे अन्य विकाशीयें प्राप्ताः और अञ्चलको सुद्धा बारण को हो और होव विकेश्वर्यक अस्य व्यवस्थिती एक्ट्या व्यवक के राजीने पूरा पुत्र और रहा के रहे हो। का सकतो गांचीर चलते पर है और अन्यना जनसम्बद्धी क्षेत्रके अनुसार अञ्चन कन्त्रमें कुर एनेट है। बिर उनके शीवर कुमा मुर्तिकी मानवा बारवी कार्युचे । का चीता प्राप क्षेत्रकर एक और विभिन्ने साथ क्ताने का नूर्ति अचने कृति चल क्रावीने साही या बोबी आदि बच्चते उन प्रय कारवरिको कारो ओरसे आकारीत कर है।

- स्थित केन्युक्त र [494444174-44446] CONTRACTOR CONT और कार मुख्य हो । यह तथा अवकृष्योको अधिकानो ईकाम-मारकाको स्थापना करे ।

रिक्टर, परस्, एक्ट और यह छन्ने हो और कर्ष पार इप्पेने पान, अञ्चल, चंद और मान भारत काली हो। अलंबी अनुवाली प्रात:कारकोर पूर्वको भागित स्थल हो और बहु अपने प्रयोग क्यांचे और-वीर वेस बारक करते है। इस बुर्विक पूर्वकों पूर्व भीग्य तथा अच्छी अस्तुतीरके अनुस्था है महारितमान् है। श्रीकृष्यकर्ती सूच्य नीवर केवकेर प्रमाण प्रमाण और देखनेने पर्वश्रद है। क्रमानम् सुक्त पूर्णके जनार स्वरूप है और विरामी पीली अलमें अल्पी सोचा बहुती है। पश्चिमकार्थ मुख पूर्व कहान्त्रेह हत्का प्रत्यान, जीव्य समा सम्बद्धाराज्यके है । इस विकासीके अपूर्ण परावरिक सावेवके विच्या आरम्प है। जनके अवस्था सेन्स बार्वभरी-सी है। ये सर्वाचर प्रमु बोक्रान्यसमी हैं

और म्यान्यमधिक राजने विश्वास 🖫 per word war-reach spilles flesher और समार्थकरण करके करने पूर्विकृत परमें कररण दिख्या आयावन और पूजन भरे । वर्ष कार करानेत रिन्हे वर्षात गायके प्रक्रमान और प्रक्रामुख्या संख्य मारे । मिनोप्ताः सूर्ण और सीवको की कृतक करें । फिर पूर्व विदालें क्याल क्यानर उने कार्य अस्ति असंस्था परने पानस्थी तैयन विका हुआ पानी नैनेहके सार्थे

रिकामे पान पानने । प्रातेनक, सन्तेत्रक और स्टोडन अधियो—यो सन्त, पुण antisk unten afte over frag हो—सन्तरः हे-रेकर वर्णकरणपूर्वक प्रभावको प्रथा पर्वत्राच्यो स्थानको । विरा tree, you safe the south feelige medic पूजा-वार्ष सम्बद्ध करे । आहेत्वर का क्यांप वाग-नो-वाग एक यह और अधिक-मे-अभिन्न प्रकार कर है। कुन सुवस्तिक और रक्षमध्य पूजा अस्तित करे। सुन्तिकत केर कारत, केर कुनूत, अनेकार: विकास है। स्थान करान और बेल बालन औ प्रमुक्ते सहये । कारतगुर्का कृतको सङ्ग, भी और गुजानसे कुछ करके निवेदन करे। व्यक्ति राज्ये कीई पुत्र ईक्क्ने समूत्रकी नवी बनावर रसे और को नगावर fundt miger fleten i finnit alle अक्टबर, क्के अनुरोक्त और परिव

आवरचीयरै पूजा करनी वालिये। दूसमें

स्तुतन्त्रः प्रात्तेकारमपूर्वक का सक्ते

क्याचार सार्थः प्राच्या स्वयं आवेतर

क्षय प्रवास्थित व्यक्तरियात क्षयक्षे अवेर वस्थायेत

men ummen melbit met unber

निर्देश्तीय है। युद्ध और जीते पुष्ट स्वतीयरणका वृक्षीय पूर्ण पृष्ट्य महाकारण को जोग समाग काहिने। जातीतुम (कांसपे व नगरतीके कुरू) से प्रकार, अस्तर और कान्य अस्तिने सुवर्गाता. इत्या को । हिम्मके व्यक्ति कि यह पूरा और बहुद प्रोडोड विन्ते हेन्स काहिये। चीच काहबीर-पुन्तेको अनुवीर हेन्सर आवार्यनाचा प्रभारको सुराजोसे कुछ तथा अवसे रखा प्रकेश कावस करे। रेसको असुरिसे संस्थान हुआ राज्यस मुक्तवुद्धिक विन्ते अवस्था और स्थुको असुरिसे सामान कर्ज अस्ति करना करिने। युक्त और स्वोके करे। सरसोको स्मृतिके भी सम्बद्ध विन्त को कुर आकृतन, नाम प्रकारके रिवाली बार क्रीन क्या, यो रहनिय ही, प्रानेनकी देवे कादिये। का राज्य गीत, जाड और ब्रामित साहि भी पराने पाहिने ।

कुर्ग-अक्ट एक एक्टि कर करन प्रातिके । पूजा कर-से-कर एक कर, जी हो से पर तीम सहर सराई काहिये; स्थापित अधिकार अभिन्य कर होता है। हेनmonthly flort flort and the series प्रात्रेक प्रात्यको कान-से-कान कर और sellen di-sellen al seglent bit काहिके र मारण और उद्यादन अस्तिके रिज्यके चोर्त्तकका विकास कारण व्यक्ति। शामितकर्म था वैद्यालका कर्मा समय विकारियक्त्ये, दिल्याचीयवे स्थार अस्य प्रतिस्थातकीये विकास स्थानमञ्जूषा स्थान करना चारिके । मान्य आदि धार्मीने लोहेके को हुए शुद्ध और सुरक्तक उनकेन काना कार्युने । अन्य कार्यतः असीद कार्येने सुक और भूक क्षमाने वाहिने । कृत्यर निमन मानेक लिये भी, दूधमें मिल्लमी हुई वृज्जीते, बधुरी, प्राप्तक काले अध्यक्ष केवल दुवले भी हनम करका काहिने मका रोग्मेकी miffeit fieb fierbilb auffe bill कार्यको । समृद्धिको प्रकार राजनेकारक पुरस महान् स्राव्याच्या स्थापांत श्रेपं थी, प्रथ

अवन्य केवल कारणके कुलोर्स होन गरे ।

कावा है। बहुके बीच और निरस्की काशुरिकारा प्राप्त और अकार धरे। unfrareig break angle bur feljen कर्त करे। रेक्केंट मोनको अस्ति केवर क्षाक्रमा प्रथा १९०० सरस्ते निते पूर् क्रमूर्य क्षेत्र-प्रकारिके सैन्स-कान्यनस्य प्रकार करे ।

अधिकार-कार्नी इस्त्यातिस वनारी degre thank out herett satisfie befo धारिने । कुटांनीची चुनो, समामंत्री चेव क्या क्रिक्टिक स्टब्सिकी भी अवस्थित ही जा रुवाके है। यूकारी अस्तुति ज्यानी प्रतरित वार्यकारी तथा सीधान्यका पान प्रकृत वारणेकारी केली है । यशु, भी, और वहींको करकर किलाबर इस्से, हुध और बावरसे अकल फेलर इंधरे किया नम होन सम्पूर्ण प्रिक्ट्रिकोची क्रेक्सल्य होता है। साथ श्रामिका आफ्रिके प्रार्थिक अक्स प्रीकृष कर्न भी को । विकेशन: प्रामीश्वास होय करनेवर करन alle according to Refig girft \$ 1 flore-क्षातिक प्रकार वर्षातिकाल कथा अञ्चलकार स्वयक्त और राज्योको प्राप्ति करानेकारन है. स्था है जा प्रमुख निकार प्रदान कराना है। प्रमुक्तिकार ग्रीप प्रदेश केंद्र केंद्र अधिकारिको न्त्रीरकाओका होच करन कहिये।

बुरवानुकां कार्यने कार्यन और अस्वाची

alleunt girt unber erguf-grecht व्यक्ति वेद्योकी व्यक्तिकालेका इकर करना

**र प्रतिवा विकासका** क काहिये। प्राप्ति और पुरिवार्यको विशेषकः अध्यक्त अभिनिति अक्तेप्राप्त विवरिवारको

कार्ति पूर्वाची कार्य सीमाओ क्षेत्र कर्ष हो और काने विकासका कृता कोई काल न पर गाम हो, आगामानीको नह सामेन्द्र क्षेत्रको आधिकारिक कर्न करना पार्थिते । अवने राष्ट्रपतिको स्थान व्यक्तिको प्रोहरको आधिकारिक कर्न महानि भी करक प्राचीने । पनि पतेर्थ अमिना, परम नामीना और बाल्येन चुन्न हो, जाने की क्रेस अस्तराजीवरका कार्य है सक, से भी काको पर कार्यके क्षेत्रको आधिकारिक बार्वका अवेश गरी कारण साहिते। को बोर्व भी कर, काणी और विश्ववद्यान करानाव विकास अल्पीना हो, प्रशांद तथा प्रमुखीले. प्रोहरको भी अवस्थितकोचा कर्न करके स्मृत्य क्षेत्र ही जील से जाक है। इसरियरे कोई भी कुछ जो अवने निर्म सुक्ष प्राप्त हो, अंपने राष्ट्रपारम्या स्टब्स्यो समान्तिकारमध्ये आधिकार आदिके क्षण किया न करे। कारे विकासिक कोइयाने भी प्रमान असीहरू प्रयोग बारोकर रक्षाताको एक है जनकिए करने

मेचीर वा कावान् पुरूत भी वानारिक् (गर्नहर्त प्रयाद हुए रिज्योच्यू), चान्नि-क्रम स्थापित सिंह का विकास विकास मनवार संबद्धी पूज करे। वर्ष ऐसे रिकृत्य अन्तर हो नहीं सुनर्ग और पाने को पूर् रिल-नियाने एक काली जाति । महि सुवर्ग और मानि अवस्थिति प्रति प है से पन्ने है पालकर्त पूर्वक निर्मात

क्रातिके ।

प्राथनिय पूर्ण ही गरें। को लिंग और कायन करने महिने। को फिली अंतर्ने कोची हो, वर्षको अविकासिक कार्ति कर्मा और विकास अंक्रमे अस्तर्ग है, पह प्रकृत होता वाहिने रूपक की उस दहती, भी भी, अपनी वर्गिको अनुसार कुम-नार्ग काक है के अवस्थ प्रशंका पानी होता है। को का करेका अञ्चल करनेकर की बात को रिकारी हेता, वहाँ से का तैन का क्रमार्थः अवस्थित करे । देशा भारतेने सर्वका प्रमाण दर्शन क्षेत्रक प्रमाणे अपनेत्रमें आका हुआ को सुकर्त, एक अस्ति असन हत्त हो, यह कर मुख्ये है केन माहिने तथा उसके अमिरिक हरिक्ता भी देशे कार्किके। भूमें पूर नहीं रोगर काहते हो से का राज करा क्यान दिल्ला है नर्लकी कर दे अवस्थ App-equipm à à 1 près from quelles केरेका विकास पढ़ी है। को पूरत पूर आदियो अवेदाः न रक्षातः सर्व प्रकारित पूजा समान प्राप्त है, यह भी ऐसा है आवास को । पूजने बढ़के श्रूर्व कर्न र है है । यो पुर को नवल पूर्वाचे अञ्चल अस्य प्रकारों साथ स्थान कर सेवा है, जा अभीकु फलको नहीं कास । इसमें अन्यक विकार नहीं करना काहिये। विकासिक प्राप बुरेशन दिल्लीसङ्घक्षे प्रमुख स्कूम करे क प करे, बढ़ करकी इंक्कार निर्मा है। यहि से के के रहवे नित्य अस्मारे कुछ बारे असमा क्रमणी जेरकाचे दूसरा कोई चूमा बारे । की पुरुष प्रम बर्माका साम्बीप विकित्ते अपूर्वा है जिल्ला अञ्चल करत है, या पर्य क्रोते क्रांत ब्रोह्म जी क्या इसके ब्यूपार प्रयोगाओं पह और एक से week \$ 7

प्राथित में अंक्रेको वर्गकीय ज्ञान क्षानेंद्र कार्यातक पूजर कारण कार्यने । विशेष्ट्रको महिलाका कर्नन करण है। इससे

Table ad battle batter iggatt fremgar beganger ber gegent fine aberteteren erteren ertere bestelle bet bet क्षत्रओं अथवा अनेक प्रकारकी म्माविमोका दिल्हार होबार और मौक्रक श्रीरने प्रकार को कहूक जिला विक्रो विक्र-मायाचे मुक्त हो जाता है । अस्तर कुलवा भी बहार और निर्धन भी कुलेक्ट समान है माता है । कुम्बर भी साम्बोद्धनी: स्टबर कुन्दर और युक्त भी जनान के जान है। का भूगानाने निय और विशेषी मी विकार हो

पाता है। अनुस विकोर समान और किया थी अनुरानेत राजान हो उत्तरा है। सम्बद्ध भी इत्तर और मारा भी समुख्या हो जन्म है। यह प्याप-नेशा जैवा और वर्गन की नाहीके राजान हो काला है। अधि वर्ग्यक्ते स्थान शीलरंग अधैर वर्तवेचर भी आधिये स्वयान क्षत्रक कम काला है। अक्षत्र केवल और बंगर ज्यान हे जरत है। बुद्ध पून विद्वार क्षान प्रीचेत्राकी और सिंह भी अप्रिक्रणुग्ने। पंचान आहा-माराव्य हो बाता है। दिहर्ज अधिवारिका कर कारी हैं—अधिक केन कारने लगती है और स्थानी खरिवर हो जाती 🕯 । बाजी इकालुसार दासी धन जाती 🛊 और बोर्ति गणिकाके समान क्योगपानिक के कारी है। कुद्धि संस्कृतका विकासकारी

क्वीन और कार्न कार्क हो जारे हैं तथा सद्भोके स्थल पुरुषण उनके विके क्यूनको समान हो सते है। इस कथ्-कन्यकेरकेर मेरो-की पूर्वेक भवाव हो जारे है और विश्वपूर्ण कर्न अवस्थिते प्रकार की अस्तिकोतः (संबद-व्यक्त) के काम है। क्याराज-सा प्रदान कर देखा 🛊 । उसका सामा हुआ अनुस्ता भी सहके दिन्ने साह राज्यकार काम केत है। विरक्ता शीला रेकर कर्मगर भी बढ़ शक-मा हो कहा प्राण है। परिष्य अधीकी सारी को को प्रथमर गर्भ हर अधिरोधी समान प्रमान विकारनी देवी है। अधिनक अगरि विदेशकों भी क्या करते हैं कर के लगते हैं। इस विकास व्यक्त स्थापित प्रथा त्याप, प्रश कार्यका अञ्चलक कार विमेचन संस्थाने कामार्थ सिव्याने कोई की ऐसी क्या नहीं साली को afferer this

(30kmin 25)

और पन इंक्सि केल्व्यामें सुक्ति समान

स्थान को जाना है। क्रांस्ट आंखीके राजान क्रमा हो कारी है और नार कर परा प्रवासके

सम्बद्ध परामानकाली क्षेत्र 🕏 । सब-पक्षके

## मररबैकिक कर देनेवाले कर्य--- दिखलिङ्--यहाजाकी

विधि और परिमाध्य वर्णन

उपलम् वदते हैं---व्यूप्पक्षः ! अस मैं भवत्यः, विद्यापित और व्यक्ति आदि केवर पालेकने कर देनेकर करेक अवस्थ अक्रमेस महर्गि, केर, अनक, इसेसि एक किथि बनानक्षेत्रः। जीवी क्षेत्रकेते इसके इन-सरीको दिवाधक, नाहेश्वर, व्यावकर समान दूसरा कोई कर्न गाँँ है। यह किथि। और पुश्चीत आदि गणेवार, बाह्यस्तवासी अमिराचे पुरुषके मुक्त है और राज्युर्ज केन, त्रीन आदि महानाम, सि.स. प्रकार

रेक्टाओंने इसका अनुहरून विका है। इहा, प्रकर्ण, राह्य, जून और विहास—इस विष्युः, सर, इन्छरिः स्थेयापाल, 'सूनकी' समाने अन्यत-अपना चा अहा करनेके देखे

 संदेश्य विकास का PROBLEM STATE OF THE PROPERTY इस विविद्या अनुक्रम किया है। इस विकिसे अन्यने। चौके द्वेपक करकार रहे।

ही सम्ब देखार देखानको प्राप्त हुए है। इसी जन्मेकारकपूर्वक स्था कुछ सदासार विभिन्ने प्रक्रमाने प्रक्रमानी, विन्युको परिक्रमा को। शक्तिकारको देखेला हिन्सको विश्वपुरवर्षी, राजको व्यानकी, इन्हर्को अन्तरम करके उनकी स्तुति करे और असमें इन्हरूको और गणेकको गर्कसावकी असि जुटिकोके दिन्ने क्राया-अर्थना करे । सरपक्षस्

with

क्षेत्रपादक पाले विकास किय और क्रिकामध्ये काल करावार प्रकुतन क्रेस मानलेहारा स्टब्स कुरू आरे । विशे कर्नेट भरपीने प्रभाग भागेर वहीं विकी-पूर्व मुक्तिर सुका सुन ल्यांक प्रधानन समयाकर गरो । अन हो तो समयो पर्तको अनुसार सोमे भा रह आहिता क्यासन क्षण्यामा व्यक्तिये । काराज्येर वेद्यारीचेर कारा-माराजे अञ्चलके करावर क्षेत्रे-से सुन्दर विकारियाको स्थापना स्थार । यह सर्वाच्याका और सुन्दर होना कादिये । को एडिक्सकार्य स्थापित करके किल्क्नानीहारा काली पूजा मारे । किर क्लके विक्रम कार्ग्य अल्ड, पंक्रित भागमें मैनसिल, उत्तर च्याचे चच्छा

और पूर्व भागमें प्रतिसास प्रकृते। फिर सुन्दर सुरान्तिस निर्मेश पूर्णिका दक्क करे । सम् अकेर काले जन्दर और गुण्यास्त्री मून है। आरम्प नहीन और निर्मात प्रका निर्वेदन करें। क्यूनिर्देशन क्रीनक चेन

रुर्वन करता है, यह सब क्योंने क्या हो विकारकेकाचे असिक्रिय क्षेत्रा है। यह विकासिक व्यासन क्रम स्टोने काम और चोधानिक है। कुल परावसन् बोकारके करत हो। इसरिको सुमन्त्रे इसमार कर्णन विस्तर है। जिन्ह विकरियां प्रसंक क्यांस यही सारवा under bemer femmelich ift geent क्लोश देश पाहिते । प्राचीनकारको सम्बद्धन् रिकाने ही इस इस्तान अधेक रिया था। तदनकार विकासी कारणस्थात तथा रिज्य-अभिक्षा एवं पुजाबी स्थायथा करके जनमञ्जूने कता—**क्युक्त्यन** । **यदि सीई** sarden finality to find the finalis रकारकृत करू, अति, सूर्व तथा आकार्यने भागमन् क्रिकार पुरस् करना पार्टिये। (利用用 31-34)

किन्यक्रकार-नवने सन्तर्भ आहारोस्तरित

क कियारिक किथाओं संबर्धित करे और

लग र्ज्जनामृतिका आसण से । जो इस

प्रकार पह नक्का इस रिक्टारे मेरा

घोगके अनेक चेव, उसके आठ और 🤃 अपूर्विका विवेचन—बय, नियम, आसन, प्राणस्थाय, दलविय प्राणीको जीतनेकी महिमा.

अवाहार, धारणा, ध्यान और समाधिका निरूपण श्रीकृष्णने कहा—भगवन् ! आको सुनिके समान अहलकीय है और इसे की

क्रम, क्रिया और जर्माक सेविया क्षार क्यानपूर्वक सुन है। जन मै अधिकार, स्थान करके युक्ते सुनामा है। यह समा अहु, विश्वि और प्रयोजनातीत परंग हुएँभ मान से मनुष अस्ताताती होता है; जनः शरू चेलका ऐसा कोई साम्य नवको विक्रो पूर्वाच लिख्नु विकास पर प्रवेद, निकासे कि महामानो सामानास व होना गर्दे । मोनाव यह असुरा, कामा पारण, असेर रिप्टे प्रमुख समय, समय तथा आहे. नेव्हेंगा भारतान्त्र क्या है 7

क्यान् योते--वीक्राम् । प्रम स्थ प्राथमिक कारकन्यके इतना हो । गुण्डायः यह तथा महार ही परिवा है, इससेओं में इस कर क्योंकर करका प्रकार कर्मुना। कुर क्षातिका होका सुने। जिल्ला कुली affection feite ib ver f. fet fannt मराबाद, दिल्ली के निकास वर्गत है, जारियों प्रश्लिको 'बोल' कहा एक है। यह बोल बीब प्रकारका है—स्वानंत, स्वानंत्र, चावकेष, अन्यक्षेत्र और महानेगः। वाक-कार्ये जान्यासम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्धिने विका को निक्रेपरवित को जनकी गृति है, अस्ता नाम 'नामकेन' है। मनकी बड़ी वर्ति का प्रान्तकारको प्रकारक है से उसक मान 'राजांचीर' होता है। यह राजांचीन क्या नवाके स्वाधित रहित हो के 'कानकेन' Augente &: Flores sergel Freib marriadi saban finibe (Arbifet) ib बता है, को 'जनकोन' बढ़ा रख है, क्षत्रीकि जा समय स्मूलका के पान नहीं होता । विस्तो एकमात्र उपरिवद्धन विन-कार्याक्य विकास विकास कार्य है और मनकी पूर्ति दिल्लाची हो जाती है, को 'ब्युक्केम' बढ़ते हैं।

घोषका वर्णन सुरुत प्रकार है। यदि खेप- करलेशिक विक्केची ओरले जिलका पर आहिता अच्छार करनेरे पहले ही कुछु हो। विराह हो एक हो, उसीवा चेपमें अधिकार है, इसरे विकासिका नहीं हैं। स्वेतिका और कार्विका केर्न किर्मां केर्ना और ईक्तके कुलेक एक है वर्धन करवेरी का बिएक क्रेंस है। जन: सभी मेग आह म कः अञ्चलितं पुरतः होते हैं। यस, नियम, paffing halft same, menter, अस्तान, सरम्य, जान और सम्बद्धि--ने विकालों में योगांद अवस्था अस्था करायों है। शास्त्र, प्राच्याचा, प्राच्यार, कारण, ध्राप और प्राथमि —ये मोदीने चीनके छः स्थान है। हिम-सामार्थे इन्से पृथ्यक् मृत्यक् राज्यन कारने गर्थ है । अन्य विकासनोर्थ, विजेता: ब्रह्मीच्या अस्तिहरे, चोल-प्राच्योंने और किया निवर्ष पुरस्कोंने भी पूर्वत एक्कॉका कर्मन है। कर्मिया, सार, असोप, महापर्य और अवस्थित-पूर्व संस्कृतवेते वस स्था है। इस प्रमार कर चीच अवक्वोंके केनके कुल 🕯 प्रतिक, संस्तेष, सम, अन (कारकार) और जीनवार—इन परि केव्रेरे पूर्व पूर्ण बीलकुर्क नियम नक्ष नक है। सरवर्ष का कि विकासको अंबोके केको गाँव प्रकारका है। आस्पर्क अक्ष नेव को पने हैं—असिका अस्तर, क्यात्म, अर्थक्यात्स्य, मेरास्य, मेरास्य, जार्गाक्रमध्य, वर्गकुरसर और अवती स्थिते अपूरार कारता । अन्ते स्थीरते जन्म हुई में नमू है, सरको जन नको हैं। को रोक्स 🗱 उत्तक सामान है। उत्त प्रकारको सीव केंद्र गई को है—रेक्स, पूरक और कुरमक। सरिवनके एक किया कामा मा बंद करके दूरारेले देशों और पूर्व को लेशिया और अर्थनिक कार्यकों बाहर निकारि । इस • वंदियः विकासम्बद्धाः •

क्रियाको रेकक कहा गया है। सिर कुले

नारिका-क्रिके प्रस बाह्य कपूरे जरीरको मीकनीयाँ। चाँति भर से १ इसमें कायुक्ते प्रान्थती क्रिया क्षेत्रेके कारण को 'पूर्वा' कहा गया है। जब सरक्क धीतरको भागुओ म तो क्षेत्रल है और न कहनकी बायुक्ते महान करता है, केवाद भी हुए बहेन्द्री महिन अधिकार भावते दिवन द्वारा है, तथ इस

प्रत्याचानको 'कम्पक' कम क्रिक आस्त्र है। योगके साध्यक्षको साधिक कि वह रेपक

श्तरि मीचे प्रान्तवायोको प से बहुत वर्गके-मन्त्री करे और न महा देखे करे।

साधनके रेजो जात हो प्राच्योतको स्वयस अस्माना धरे ।

रेक्ट असीने महीकोकन्त्रक से प्राणाचामका अध्यात विका जाता है, उसे रोकारी अञ्चयनकर्पन करते रहता मारिये--- यह सार योगमासाथे करावी पर्या

है। करिया अस्तिके सामने अन्यक्षमा पत्र अक्षारका कहा गया है। बाक और पुरकेंद्रे विमार्ग—तारसञ्जले के केंद्र करते है । कार

भेदोंके से कव्यक क कवित प्रकारक है, का प्रथम प्रकार के बढ़ा गया है; प्रार्थ बरहा माताहै होती है। मध्यम जानसम्ब हितीय उद्धान है, उसमें कीमील माताई होगी 🕯 । उत्तम क्रेजीका जनायाम हतीय क्रायन

है, अरबे क्लीस न्याहरू होती है। असने औ भेड़ नो सर्वोत्कृष्ट स्तुर्थ 🕆 अन्यस्थन 🗞 बार सरीवर्ग स्पेट और क्रम्प अवस्थित जनक

केंग्रेके अंदर अक्टब्स्टिंग सेवाह, नेवोंने अंतुराल, काय, धारित और मुख्यां

आदि भाग प्रकट होते हैं । बुटनेके चारी ओर अविका-समाने न स्थान संबंधी और न स्थान क्षी-क्षेत्रं कुल्बी व्यवस्ते। कुलेबर एक परिकारको किएको देखक बुद्धको समस्त्री है,

का सम्बन्धा कर क्या माना है। कताओंको क्रमणः आवना काहिने । अस्तान क्रम-चेत्रमे साईकोधनपूर्वक प्रामायान कारण व्यक्ति । प्रान्तवानके हे नेद् साले भवे है— अमर्थ और संगर्भ । उस और व्यानके किया किया क्या जानस्थात 'अन्तर्भ' कहलार है और उप उक्क व्यक्ति

मी गुला अधिकः साम्य है । इस्तरिको बोर्गीकन Seu: सरार्थ आन्यानान विकास काली है। अव्यक्तित्रको है अधिको क्वाओवर विश्व पानी कामे है। प्रत्या, अधान, समान, कार्य, न्यान, चल, सुनं, कुमल, बेसदत और बर्वजन—वे दल प्रान्तवान् है । प्रान्त प्रमाना चारता है, क्रारेशियों क्रो "प्राप्त" कार्की है। क्रे

म्हानेनवर्षक वित्वे क्रावेशको प्रकारताव्यको

'समर्थ' करते हैं । अनुबंधि समर्थ ज्ञायासम

नवार राजी है, अस्तर मान 'नवान' है। सी कानु वर्गस्थानीको क्षेत्रिक काली है, काकी 'बहुन' संक्षा है। यो पाय सम अक्रोंको

कुछ जोजन किया जात है, औ जो बाद

नीचे से जाती है, जाको 'अवान' कहते हैं।

के क्षत् सन्दर्भ अपूर्णको बदानी हुई उन्हें

<sup>•</sup> अद्भारतक अर्थ अधिकृतको केला करे हुई कावृत्त किये हुन। १८५४ है : यह अध्यक्तको देश, कारर क्वेर संस्थान व्यक्तिम है।

<sup>।</sup> बेराहको कहुनै प्रकारका परेकर इस स्थार दिवा गया है---'बक्कारकीकाकोपी कहुनै' अर्थात् वहा और अध्यक्त विश्वेतरे वेपानेसम्ब प्रमान्त्र नीमा है।

Promoducing of the second seco

क्षान्त्रेकार्थ केली है। इस्तीरचे क्रुकारी इका

सम्बद्धकों से काणी है, यह अर्था कर ओर जुल्हें क्षेत्र मित्र कर से में स्टबर्ने

कार्यात्रे (मृत्रं) कार्या कार्यात्रे विशेष है। प्राप्तं कार्या कार्या है। अधिर परेत्रपत्रे प्राप्तं कार्या कार्यात्रे कार्याक्त कार्याक्रे

है और अस्ति क्रिएसी ट्रस जनक है। स्था की क्राइंड सारे क्रेडिक के कर के अन्यास्त्र स्थान के अस्ति क्रेडिक के कर के अन्यास्त्र स्थानक को अस्ति क्रेडिक के अस्ति के क्राइ क्राइंडिक के अस्ति क्रेडिक के कर के अस्ति स्थान अस्ति के 'क्राइंडिक क्राइंडिक अस्ति स्थान अस्ति के क्राइंडिक अस्ति क्राइंडिक क्राइंडिक अस्ति क्राइंडि

ज्ञानार विकास कहा हो स्थाप को समारे प्राप्ता क्षेत्रेयको निर्दारिको अन्त्रती स्था हैको । ब्यूपरी बात क्यू प्रेकी है कि लिखा, जून और special rest such send & select भोजन करनेकी सांक से जाती है और formet nie word is whei क्षान्यक्ष्य काल है। क्षील व्यक्तिकी स्वीत प्रकार होती है। इसको क्रमा करता है। स्टर्जे निवास आसी है। समान रोगीका बहार को प्राप्त है। पहल, रेक्ट और और सैन्युर्वकी कृष्टि होती है। वृति, तेवा, युक्तका, विकास और जलाता जाती है। सर, जातीहरू. बहा, बहुन और इस आहे, जिसमें भी सामन है—हे प्रारम्भके सेल्वर्ग प्रारके से mone will be anni-anni ferent आसमा हुई इतिहासिको नाहिते इरावार को aseो सीहर नियुद्धित करना है, जा साधानको 'सरकार्थ' काले हैं। यह और

इतिहार्त के पर्युच्छको सर्ग तथा जापाने से

अन्तेकारों है : चर्कि कहें बहले रूस काम के के सर्विको अर्दिर अन्ति हैं और विक्लेको रक्षणेक्षणे कृतिकार कृतकारों काहिये कि यह अन्येको परित्र की कालूने काली कार्य की अन्येको परित्र की कालूने कार्य कार्य की अन्याक उत्तर करें। विकास स्थान की कार्य-विकेशों किया व्याप — वर्ष पंत्रीकों 'अन्या' का स्थाप है। प्रांचार किया है प्रसार हैं, कुल्ला नहीं। कार्या — वर्ष पंत्रीकों अन्याक के विवासक है। किस्ते जिससित क्षात्रकार क्षात्रकार क्षात्रकार है। किस्ते जिससित क्षात्रकार क्षात्रकार क्षात्रकार क्षात्रका पहीं। का कार्य कार्यकार क्षात्रकार क्षात्रक की क्षात्रकार विकास कार्यकार कार्यकार क्षात्रके की कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार

काको है। बकाबो 'स्मै विकासका' यह मोतु

कार पन्न है। इसी कहते शकुर अनव

क्षरकेवर 'बाहर' की निर्दाह होती है; 201:

Reported front of front enters

क्रियन किया काता है, उल्लेका नाम 'स्थित'

है। कोको दिवस हुए सिलाडी को कोकाकर कृति होती है और बीको हुएसी कृति अन्तर कृति होती का कोकाकर कृतिना प्रकारना क्या गुला 'काल' कार्यनात है। कृति अन्य कार्युओंको कोकार केवल कार्यक्राव्यक्ति कार्योक केवल दिवस्त के कार्य करण कार्युओं के ही सम्बंद करण कोव है। यह अवक्रीक्ता कृतिका अन्तिन किर्यु है। यह अवक्रीक्ता कृतिका अन्तिन कोव है। यह अवक्रीक्ता कृतिका अन्ति कार्यु कोव है। ये केवी दिव्य और दिव्य सम्बन्ध क्रीने कार्यु है। कृति, स्पूर्ण एवं स्थानोंके

बाद कुछ गावा है कि दिल्ला और लिय

अधिक विकासिक ।

सर्ववातक, सर्वद्य जीता, सर्वत्र एवं कवा

474

समोंने निरक्त प्रवास काने खेळा है। इस ध्यानके से उन्हेजन जाको स्वाहित । सहस्र है मोश और कुररा जनेजन ई अधिएक आदि रिविद्याचीकी कालाव्या । ब्याना, व्याप्त, ब्येक सदा स्थानक योगनेता पुरूष योगना अभ्यास करे। जो आन और वैरान्यके सम्बंध, अञ्चल, क्रमानीय, वयतासीत मेंचा स्वय क्रांसह रचानेवाहर है, देखा 🗗

पुरूष भगता अक्षा गया है अवर्धन नहीं साथ

कारनेमें समान हो समान है।

सायकारे पाहिते कि व्या काले भागोनर फिर बाल करे और बालके क्या क्रमेपर पूर: यम करे। इस सक्त कर और ध्यापने तमे हुए पुरस्का चेन कनी सिद हैता है। बाल्ड जन्मकानीकी एक कारक होती है, बाल्ड ध्वरणाओंका प्राप्त होता है और मान्य व्यानको एक सन्तरि कही गर्ना है। समाधिको योगका अभिन्य अञ्च कहा गर्ना है। समाधिने सर्वत प्रदिक्त जनान फैलमा है। जिला प्रशासने केवल ओप ही अविकास चारत है, कांग विकास

है और कुली हुई अंगलेंद समाय शायर खुला 🗓 पद "स्त्याधिकः" प्राप्तानस्य 🕯 । बहु प कुरमा है न बुंबला है, न बोल्सा है व बेक्स है. य राज्यंका अनुभव करता है व वनके पोधान्य-विकारण पारता है, म जाती अधिकारको पुरित्या क्यूब होता है और व न्य पुरिक्षेत्र प्राप्त ही कुछ संस्कृता है। बेलार काकाची चरित्र विकास साला है। इस सरह रिकार संस्थित हुए योगीको वहाँ क्रमानिक कहा जाता है। जैसे बाजुरहित स्थापने रचन हुआ क्षेत्रक काले दिल्ला नहीं है—निकास करा रहता है, अही तरह रामाधिक सुद्ध किए केली की उस समाधिक जानी विकासिक नहीं होताegfterweit fier ein bi be steit ज्ञान क्षेत्रका अध्यास करनेवाले बोनीके न्हें अन्तरम् जीव नक के साते हैं और सम्पूर्ण विश्व को और-वीरे का हो करते हैं। (अक्लब (७)

न्यानानको सन्तन विकरपालके विकार पहल

है और कारकारमध्ये कुछ-सा हो जात है,

को 'लकादि' बाहरे हैं। को बोची होयने

विकास क्षाप्तकर सुरिवरकायने को देखता

योगमार्गके विध्न, सिद्धि-सुचक उपसर्ग तवा पृथ्वीसे लेकर बुद्धि-सत्त्वपर्यंत्र ऐश्वर्यगुणोका वर्णन, त्रिय-त्रियाके स्वानकी महिमा

उपमन्यु करते तै <del>— वीकृत्या १ सामस्यः, १३ सा, वीर्णयस्य ४वै१ विकाससेत्यस्तः — वे स्ट्र</del> मीर्ग क्यक्तियाँ, प्रयाद, स्थान-संप्रथ, जोगसाव्ययो भगे धून पुरुवेकि रिक्टे अनवन्तिकारिकार, अस्ता, प्राप्ति-स्त्रीन, चेक्कालीर विद्या प्राप्ते हैं। " चोरिक्रीके

<sup>-</sup> कोन्स्पर्रक, सध्यक्तिकरूके ३०ने सूच्ये के स्वत्रक क्रिकीकोचेने कोनक अन्तर्भ करान्। व सरान्त्र सन्त्र है और ३१ में सूत्रमें और विकेरमारणूं संज्ञक विश्व असमा चीवनमार को उसे हैं। किया को दिससूरामारे सम प्रकारके आसाम कराने को है। इसमें बंगदर्शकार्यक अनुसन्त्रमेशका को संद्र दिस्क राज्य है और

करीर और विसर्गे के अञ्चलका पान आमा है, वसीको नहीं 'आवस्त्य' कहा गण 🛊 : अस, विश्व और क्वक—इन वासुओंकी विकासको को दोन अपन अने हैं, उन्हेंको क्याचि" स्थाने हैं। व्यान्तिको उन कानिकोची जनति होती है। जनावकारीके कारण कोणके स्तवकेका न हो भाग 'प्रसम्' है। 'का है का नहीं है' इस करान इयक्कोरिये आसरण हर क्रान्या पान 'स्तान-शंक्षण' है। यनका कड़ी विकर म give at accompaniones (forest अस्विरमा) है। योगवानी पायरकेर (अनुसरकृत्य) यो मन्त्री सुनि है, स्त्रीयो 'अपूर्वा' प्रदान गया है। विवर्धनप्राचनको बुक्त सुरक्षिको 'कार्रिन' करको है। 'कुक्न' महारे हैं जहांची, उसमें तीन नेट हैं— आभागिका, आक्रिकेसिक और आविद्विषयः। स्ट्राप्तेके विकास को अप्राणकारिक प्रत्या है, उसे अवश्यानिक इ:स सम्बात साहिते । पूर्वपूर्ण कार्नेकि परिकासके प्रशेषके को बेल आहे जनत हैने है, अने आदिनोतिक दृ:स बद्धा गण है। विद्यालया, अक्स-सच्च और विन्न आहिये सो बाह्न प्राप्त सेमा है, और जानिस्टिक्त क्या कारते हैं। इकायर आयात वर्ड्डिकेसे मनमे में क्षेत्र क्षेत्र है, उत्तीका क्षत्र है 'दीर्जनस' + सिवित विकासि को सुर्वास भ्रम है, नहीं 'निनन्तरोशुक्ता' है।

जीगवराज्य चोरीके इन विक्रीके सामा हो जानेवर जो 'दिक्ट उपसर्ग' (विद्या) प्रदा

होते हैं, ये विविद्येत सुमान है। प्रतिमा, स्वरूप, पार्वा, दर्शन, अस्वयद् और वेदान-वे कः प्रकारकी विशेष्ट्रवी ही 'क्यार' पाइन्यमी है, जो चोनशासिको अवव्यवन्त्रे कारण होती है। से पदार्थ असम्बर्ग सुक्षम हो, किसीमारे ओरमें ही, जुलकारणें का हो, जहार हुए है अथवा चरिकारी क्षेत्रेयारण हो, जलका डीका-डीका प्रतिकास (इसर) हो जाना 'त्रतिका' बहारका है । इस्तेका प्रकार न कार्यका भी राज्यं प्राथ्वेक सुनानी देख 'अन्तर्ग' स्था गण है। समान केवारियोकी कारीकी प्रमाण केला 'पार्च' है। दिला प्रदर्शीया form forest promite figurest dest 'syste' बाह्य गया है, बिच्च रतोका स्वस्त प्राप्त क्षेत्रर 'अस्तरका' काइएसरा है, अन्तःकारकांके द्वारा दिन्त रक्षेत्रिक संबंध प्रकृतकेष्ठारकके गण्डादि **शिक्त कोचीका अनुकर 'वेदल' असरी** Parama & a

रिक्ष योगीके यान वर्ग से सा कारिका के जारे हैं और भक्त-सी पश्चर्य प्रदान करते है। पुरुषे इच्छानुसार नाम प्रकारको पहुर सामी निकरणी है। सम प्रकारके रवायन और विष्य ओवर्षियों दिख हो काले हैं। वेबाहरूवर्ष इस धोलीको प्रधाप धानके वारोक्तीकृत वाहुई देती है। बीनरिवद्धिक एक देखका भी लाकरकार हो अन्य से मोक्रमें कर तथा जाता है---व्या मैने बैसे देवल या अनुष्यम विकास है, उसी प्रकार बीक भी हो सकता है। काला, स्वापत,

पिक्रेस्ट्राम् में परियम्ब द:स और देविन्द्राके परियक्ति का लिए एक है। बेलवूओं 'क्या और पंतर---ने ये श्रम्क-१४५६ अन्तरान है और नहीं १४४१-चेशन जनमें एक है अन्तरान नान राज है: क्षक ही हम पूर्वको 'अबहुद्व' को भी एक अवस्तवंद करने किए क्या है।

< समिता है। समिता क

Productive of the Production o मान्यायपुर, मुख्यन्त्रा, पुरावपुर, कवा कार्यो इस रेपा, वारी हो पास, सरवी बारचे अने हैं।

विवर्त आयुर्वांक एकं क्यूनारे की की नहीं सरकात दर्शन होता, यहा आहित किया अस्तर अंतिकृति क्रियान—स्तर्भेत्र स्तुति र्यक्तिस्त अञ्चल पुरूष हैं।

प्रारीपर्यः ज्योजनी प्रमुख काल्य, श्रामिके सामके कार्यकाः अन् दूर हो जाना, करि हका के से दिया किसी प्रमानि इस स्थापके जाराज्य परम धर देवेच्ये स्थानक क्षेत्र, पार्थिक काल अधिको एकपित पार केल, क्षपाने आन करण करना, वृक्षिको जानकर

कारिका सकतः पुत्रके, कार, अधि और होता, इत्यां बायुको कारह हेन्छ, अपूर्वतके बायु—इर कार अल्पीने इतिरको कारण असकारको फोर्स्ट यूनिको को सामित कर कारणा, निरम अन्याधिक एवं अनोहर गण्यको केचा, ज्यानका कानूनाको हो प्रारीतका महार करना—ने कविन हैहाबीड अवह गुला जिल्लीन कर रोगा—ने अबह गुल जैयान वेक्षाचीक व्योक्तील गुजरिके प्रत्य वालील हो कारों विकास करता, पुर्वका ही उसे हैं। विकासि प्रमुखनानी हैंपनीर ने मारका निकार आहा, इका काले है किया है साहित पुरा औरवार देशों है। शहिरकी क्रमाना न हेना, ह्रीएलेका दिवसी न कानेचे समर्थ होता, इस संस्थाने अर्थ यही. हेना, अस्तात्त्वने प्रवासकार विकास कारता, physic regal fresher server क्षापने 🖟 करामधिको भारत संस्था, निवा 📸 — आकारको स्थिपन, अपने सरीस्त्रे विराध बाह्यको भी वारोभी हाक हो, अस्ता अस्ता विरोध करना, आवासको विवासी मारावार महात हो नावा, नाव, तेया और भारति होना नाव हैना और निराह्मार कायु—इस क्षेत्र सम्बोधेर समीतको साम्य क्षेत्र्य—न्ते उत्तर पूर्ण अधिके समीत पूर्णाते मारक रूपा बेहुका कोड़े, कुंबरी और बाग जिल्लार सालीन होते हैं। ये बालीस ही वापुरस्तान देववीर पुर है। यह समूर्ग गुर्भावके विभाववार से स्टेम्प्स कार्याप केंग्रावीय अधियोगक केंग्राव है, इस्तेपके केंग्रा एव 'अक्टबर' (अक्टबर्ग्यनामध्ये) हेवर्ष भी sent it i

प्रशासकार सकी व्यक्तिको प्रमानीत, क्यों को को निकल साथ, समयो जरिरकुर कर रोजा, अन्तर्ग चुडा अधीवा क्षांत होता, वालेक अनुसार विभाग करता, राजको पहले कर रेगा, गाउँ किन नशुक्त रियर और व्यक्ति का को कर हैरेक्स कुल्याका। हो दहीन होता और एक ही कालो सन्पूर्ण क्षेत्र, मुक्तरे हो जार आदियो क्या केम संस्थापन दिवसके केम—के आप मुख सभा तेल और वायु—ये क्षे अरबेसे कूलेंक पुनिस्त्रकारी केंक्ने पुनिसे शारीरको रम लेना-ने आस पुन कामेर जिल्लार अक्राताना होने है। मामानस केंग्राविक अन्तुंतर जोतवा पुर्वावेक स्थान केंग्रावें इन स्थानस्तीन गुर्वाको गुरू नाहा गाव कोंग्रेस होते हैं। ये स्क्रीतिस तैयान केंग्राविक है। यह स्थानिक केंग्रावित अधिया गुरुवातन मूल कर्ते गये हैं। मनके संस्तर वेपकारये हैं। इसे 'कारत देवारों' की सहते हैं। हैया।, क्षेत्रा, प्राणिकोके भीतर क्षणावर्षे प्रकेश कर - बीक्स, क्षणिक, एकैशन, प्रीसारके बच्चर्ये पहल है के प्रस्तान है को आहि पहल प्रहेश है हरता अस्ति पहल परण,

e medicellar e

biet salates senestropiet frager 1855 con con er biet mentalt til erret after en alle ten en alle taken er fil सकते प्रस्त रक्षण, करा, पृत्युको बीतनाः पुन्ते तथा चैन्त्रेको मे सुनके समाप स्थान सथा बारवर विकास कामा—ने काम केल है, को ही अनुबा ओनरिन्दि अन होती अधिकारकानानी हेक्कींट अन्तर्गत है। है। अधिक नहि सम्तर्गर अनुनद नार्गती अर्थन्त्ररिक ऐक्किको है 'अरकारक' भी सकत है के वह मोनसिक वृत्ति स्थानुसार mit ti wiener burde gulle mer feut i per abunt gut abr abeten प्रसंद कार्य पूर्व निरामन क्रमण होने है। बहुन् आविकारिक देखवंदे के ही हमान पूर्व है। संवास्त्रकारों वृद्धि-रक्षत करवा, महत्त्व कारण, संक्रुप कारण, सम्बंध कार क्रमण अधिकार स्थापित कान्य, प्रार्थनपर्वेत विकासी हेरिय करूप, क्यारे करूपर होता, पूर्व सरम्बर्ध कुक्तु यह संस्थानकी रकत कर रेमा तक चुनको असूच और असूचको शुक्त का देख-क 'केश देखरे' है। manne hardle gebab former geite where you girk the gree stage begrebels all 'mag beef' at mak \$1 pert were \$ when higher, then serpen we work the pates um tema ber bi die इक्क्षेका प्रकार अस्ति अल्लान है। का समार्थ हैकान-बाको न के प्रमुख कर करने है और न कुर्र है जनका चुनीवार करीर कर mark & collect above at mark & c चीक और पीचन्यको अनुस् न्यापीरको है। करियो इंग्रुट्स की करते है। इस स्थान विशेषक् अस्य प्रतिकानुम्बो है । यूको स्रोत को भूति जान सम्बद्धे । वे स्वर्तने निवास-विश्वीवार्त श्रीपारिक है। इसे परन वैरान्यक्रय प्रकार्तिक रोक्स काहिते । इन अस्तुह अभिवासिक गुनोने निवाक वित्र अन्यक है, जो समूर्य करवास्त्रोको पूर्व निवित्त स्वारमें की कीनान्वतर न करे। सब क्षारीकारण रिपोण काम देखाँ जो प्रधानों अभीनीका कह हो, पाड़ी कामर रिव्य ग्रेस ।

अर्थन क्रकं अपने को चेवानी प्रति age if their private talls क्षातिक । प्रकारतिक क्षेत्रक प्रति । प्रथमक है, प्रभोध है, प्रथम विकास हेंक अपीर हो, प्रकार प्रकार हो, जीव-कर्यु न पहले हो, कोलबोहर न होता हो और निजी merce a girth court हेरके-क्रो सुचर चुरिक्त गांध और सूच असीको कुमारिक काली पद्मी कुल निर्केट हैं, Com und weuer un faften fiften teal है पक्ष कई कुछ, पुन्त, स्टिक्ट, स्टर, कार और भूतनो सुनिक है। किर नहीं चीन्त्रा सन्त्राम प्रते । अधिके निवस, काने क्रमें और वृत्ते क्लेंक वेल्प योगान्यास नहीं सारण स्वदिने । सही होत और पहार औ हो, और और हिस्स वस्तुओको अनेकाल है, यह पर्य निकल करते हो, करकी सम्बन्ध हो तथा की पुरोको निया हुआ हो—ऐसे स्थापने भी कोन्यानसम्बद्धाः पूर्वे स्थापने भी designate this, which theme, whetehole करते, चौराहेकर, भरी-वद और समूक्ति सरकर, नार्वे का स्थानको बोक्को, उनके हुए क्यान्त्रे, नोड् आदिने अधिकृतारी और

अपने हे, विद्या और पूछले सरीर सूचित हो,

इस्परिन्ये देवका, उत्पूर्त और पाकासीक अस्ति हुई हो या अधिनवर रोजवा प्रयोग हो,

• the breeze •

\$10.00 to \$10.00 स्रविक क्षेत्रन का रिव्य गया हो क मन्त्रिक परिवर्णके कारण स्वयन्त्र हां हे, मन महाम अस्तर विकास कार्या है, स्रोतिक पूर्व-नाम स्था रही हो तथा प्रा च्या जनने पुरुष्णोक्षेत्र वर्षण अवस्थि तरस हमा है, का सक्कार्य की को केन्द्रकार भी माला करिये। Perrit arger-Pape silva spi परिचित्र हो, यो कार्योंने प्रकारोच्य संपूर्विता मेड्रा करना हो तथा को जीवन स्टब्स्से स्टेस और व्यापन के एने कर्नक अन्यक्तक्रिय है. क्रांच्ये चेन्त्रप्यसम्बद्धाः तत्त्वः क्रेस वाहेने । शास्त्र कृत्यक, कृत्य, विकास, का कोरते प्रतान और गाँवन क्रेम प्रााहित । प्रकार और व्यक्तिकारण आदि को क्षेत्रिक आहर है, क्रेस्पर भी अभ्यास क्रम्पर काहिले । इसके भारतांत्रकार पुरस्कोको साम्बन्धा कारतः प्रचलन कार्यक्र आवाचे गाउँच, परावक और कारीको संबंध रहे । कोड और जैस सर्वित्य करे पूर् न हो । तिर कुछ बुद्ध प्रेस हो । वीतेने वीतेन्य स्वर्ध म व्हरे । व्हरेनेन serverit from all fragrat articles मामाने राजने हुए, एक्टिको केवो अन्यकारेनो और सम्पर्नीकाको स्वस्कृतिक केले जोलीके प्रस्त किया विक्रके पहले अपनी केन्द्रे गुजाओंको एके । फिर दाहिने क्षा के पुराने के स्टब्स क्षेत्रक गरस्कर भीति सेक्को केनी को और कारीओं अमेची ओर्स सुविक राज्ये हुए नारिकाके अञ्चलनार हुई बनाये । अन्य विकासीकी ओर दक्षिपता न करे। जासका र्गकर नेक्स कुलको स्थान निकास है कार । अपने प्रतिस्के भीता प्रकार-महिन्हों

प्रस्थ-कारणके आमन्त्रम व्यक्तीस्त्रीत

परायात् विकास विकास काले सहस-काने हम राजा पूरत करे। पुरस्कार पहारों, सरीरकार्यः असमानो, समित्रे, कावाने, तालुके क्षेत्रे क्रियोचे, जीवोचेंद्र मन्त्रपालनें, प्रत्येक्तनें, रुप्तानी क प्रकारकों दिवस्ता विकास करे। Spran ander Rosselp State madelliere Statesh कार अवस्थानी प्रत्यान प्रत्ये वर्ष कारण के विश्ववाद्य क्रिक्ट करण और 1 Sare, wyfer, wagen, awter, grettere seven whereas more assessed पार्विते । केचे प्रोतिक प्रकारकारी विद्वार were \$. in Poppin near septemb है। पुरस्कों निका को कारण है, जाके क्षणक: स्थितन और उत्तर चलाने के पने हैं. के विकास समाय केंद्रिकार है। अन्ये के स्मीतन वर्ग 'ड' और 'ड' अद्वेश है। dispute mark ab they mean \$. रिकारी (क्षा) से लेकार (क्षा) एकाके क्षाप्त क्षांत्रकः अस्तुत्र है । यह यो कारत है, कारती कार्या कुरावाराते वाग्र का अकृति हुए है, जिनमें 'क' से लेकर 'ब' लक्के बहुत अवार कारक: अञ्चल है। सुर्वीद समाप marteren bir attifelt be bein arthur अपने क्रान्ते पीक्ष ब्यान काम साहिते । राज्यान् मी-इन्थके इत्यान अन्तरहरू कन्मके का करिया विकास को । इसमें कारक: 'ड' से लेकर 'च' सकते अक्टर महिल है। इसके बाद मीवेवरी और करवाले कन्याके कः दल है, विनये 'व' से लेकर 'ल' क्याके अक्षर अक्षेत्र हैं। इस कारतारी अस्थि यूपरक्ति अञ्चलके सम्बन है। मूनकारों रिका को कारत है, काकी

और महावेदीका अवनी और चंद्रिले क्रिका और सम ओरने वीतिमान् है। अध्यक्ष 🖦 साम विविधानांको सनान अस्टारकारक है और अपनी प्रसित्ते पूर्णतः समिता है। अवना चन्नलेखा का सरको स्वयूक क्रम्बारम 🕯 अथवा यह जैसारके हरिस पा मायराजको निकलेकारे सुनके सवाप 🕽 । कर्मके गोमक क अंक्रके क्रमके थी असमी अपना के जा समाजी है। कह का पुणियो शाबि स्थानिक विकास आह कारनेवासा 🕽 । अहन कारनेवासा पुरस्क विका राज्यर क्रिक्य वानेकी इच्छा रकता हो, उसी rente arterieut age utter face

कारित सुकर्णके सम्बन है। जाने क्रमकः करे। प्रकारो लेकर स्वाविकारकंत तथा कि से लेकर 'स' तकके कार अक्षर कर का आदि आठ वृर्तियाँ ही दिवसाक्षमें क्लोके अपने विभार है। इन कारलोंको ज़िलको स्कूल पूर्वियो निक्षित की गर्ना है। मिसमें ही अपना मन रसे, जानि महादेश मुनीक्षरीने उन्हें 'बोर', 'हाला' और 'सिक्ष' सीन प्रकारको कराका है। करकरी आहा व कारे । अनका शाक्रम जैप्यूरेके करावर, निर्माण उत्तरोवाले काल-कुलक पुरावीको इनका क्रियन करक वाहिने। नहि क्रेर पूर्तिबॉका विनान किया काच से वे शीत ही पाप और रोजका गास कसी है। किस मुर्तियोगे रिकाम किया करनेवा विरक्तानने क्रिके बाह्य होती है और सौच्यन्तिये क्रिक्टा ब्यान किया काम तो विद्या प्राप्त क्षेत्री म तो अधिक प्रोप्ता प्रेमी है और न अधिक विश्वन हो। होन्यवृत्तिने ध्वान करनेते रियोग्सः पुरितः, सारित एवं प्रज्ञ सुद्धि आह होती है। कारफ: कभी मेरदिकों जार होती हैं, इसमें संस्था नहीं है।

(Sf Pinish)

ŵ

## क्यान और उसकी प्रक्रिया, योगवर्ग तथा विश्ववोगीका पहुंचा, विमाधक या शिवके लिये प्राप्त देने अववा शिवक्षेत्रमें परजसे तत्काल मोश्र-लाधका कवन

उपनन्तु करते हैं—शोकुम्म ! है। जन्म पूर्णिकोका ध्वार पार्शपर भी श्रीकाम्यानाव्यका स्थरक कारनेकाले स्त्रोकीक वित्यक्तका अवस्य वित्यव कार्या वाहिके र सम्पूर्ण मनोरक्षोकी निर्देश राज्यान हो काली. निरम-विस्न काली मनवते दिवसता लक्षित हो, है, ऐसा जानकर कुछ कोनी उनका कहन उस-उसका वर्गका कान करना काशिये। अभाइन करते हैं। कुछ लोग भनकी प्रकार पहले समितक होता है, किर निर्धितक विधारताके विभवे त्यूक क्रमाना ध्वान करने। होता है—हेजा जानी पुरुषोक्त कावन है। है। स्पूरण करके विभागमें समावार अब बिता हात विभावते बुद्धा सरपुरत्वोका कर है कि निश्चल के जाता है, तब सुक्ष क्याने यह कोई भी ध्याद निर्विचय केता ही नहीं। स्विर होता है। भभकार दिकारा विकास बुद्धिकी ही कोई प्रवाहकार संस्कृत 'खान' करनेपर सब निर्दिषों प्रत्यक्ष निरुद्ध हे कावी अञ्चलती है, इस्तरित्वे निर्दिष्य सुद्धि e diss ferreit e

केव्यर—मिनेस विरायक प्राप्ति है जात है, ब्रह्मात है और विरायक पृद्धि de te

LUTE

अतः स्रोत्यम् व्यान प्रापःस्थाने स्वयुक्ति नाम वर्षः है। 'भी विकासन् पूर्वकी विराज्येके संस्थान ज्योतिका सामान februse Er som felben unte शुक्रमान्यस्य अवस्थानम् वारमेवस्य है। इन होने रित्य और कोई नाम पायानी पूर्व है। अस्ता प्रक्रियन काल सामान सामाना अस्तरमञ्जू कार्यकारम है तथा निरामार सरकार के केंद्र का अनुवन है, की विभिन्न जान करा गया है। या समित्र और विविध्य मान हो हारक: समीप और विभक्ति कहा काल है। विशासकार असराव केरेले को विवरित और सरकारक स्थाप केरेक स्वतीवाकी संदूष की गानी है। अगः बहुते प्रतिकृत के सर्वात बाल करेंद्रे aport on served forgir fire figlifer some Pedfer unter mett कार्तिके । प्राप्तकारम् कार्यको कार्यकः वार्तित ante fam folger fing girt fi i webe बान है--क्षारित, प्रसारित, सेवित और इस्तर् । सम्बद्ध जनसङ्ग्रीके सम्बद्धे हैं क्रानित ब्यास नाम है। सन (अक्रान) पर बंदार और जीतरने क्या से उस्तानि है। बाहर और मीलर को अन्यक प्रकार होगा है, अरबा नाम देशि है एक बुद्धिकी को काकार (अस्तिकार) है, स्थीको प्रसार भारत गर्मा है । साम्र और आन्यन्तरसमित से समात करण है, से सुद्धिक प्रशासने सीया है

प्रस्ता (निर्मात) हो जाते हैं। भारत, भार, जेप और व्यक्त प्रयोक्त -- इस चालके व्यवका जात क्रानेकार कुछ जान करे। यो इस्ट और

र्वताको सम्बद्ध हो, स्वयु उपन्यक्ति स्वय

mit fit augrein, feiberfin fann क्रकेक्टरका को विकास है, अर्थका साम 'बाहर' है। सुद्धिके प्रकारक ब्यानक के आरम्पन या आश्रम है, जरीको सम्ब पुरूष 'कोब' कहते हैं। एकं समय स्थापित है बंद बोद है। फेब्र-स्वाचा पूर्व अनुपन alle artisen artik byröck meetter ... वे पूर्व दिल्लाको सकत् प्रयोगर को क्षे है। ब्यानो जीवा और योग वेपीयो अदि केले हैं, इंग्लैंन्से स्मूलको तथ पुरू क्षेत्रकर ब्यानने राग जाना कार्यने । निका कार्यक हान नहीं होता और जिसने बेरियन सावन नहीं दिएका है, उसका जान पहीं सिद्ध बोबा । विको ब्यान और प्राप्त खेले आह है, कार्ने प्रकारिताओं कर कर दिन्छ। रक्षक उन्हरिकोंने स्तित, निर्मल अन्य और क्षातास्त्रं यान-व केनावानो पुरः कोगीको ही विका होते हैं। जिल्ली सारे कर क्या के नहें हैं, उन्होंकों करिए उन्हें ब्रह्मको राजाते 🛊। विश्वको सुद्धि मानके क्षांक है, क्लोर क्लि ज्ञान और माराजी कर भी जन्म दुर्गभ है। जैसे प्रभारित हुई क्षान कुनी और नीती तनकीमों भी नतन देखें है, जारे जन्मर अवस्थित सुरू और

अञ्चल कर्मको भी सम्मन्त्रो स्था सर देती

है। की पहन क्षेत्र केला की महत्त्

अवस्थान पुरू हो, हेरे साम्याची है

क्य क्यू है। इसका अर्थ है विकास

करवार दिवास करेवर विकास है कार

क्यालाम है। वैदे जोड़ा-स्त भी जेन्सभ्यात

कारका कार कर केल है, जो गए शुलकार

थी ब्यान करनेवाले पुष्पके सारे पान न्यू हो

बोध-स धेनान्यस थी महत् करका विश्वास कर करवा। है । अञ्चलक क्षणकर भी परमेक्सका स्थाप करनेकाने प्रत्यको जो महान होन जार होता है, सामन वर्षी अन्य 四間 化二十

कारानेंद्र प्रस्तान परेर्न मोर्न नहीं है, बारानोर संभाग बरेर्ड स्टा भूति है और बारानोर राजान कोई यह नहीं है; इस्तरिये कार अवस्य वरेश असी असी स्थ परवास्त्रका क्षेत्र प्रमुख कार्यके कारण योगीयम केवल जानों को इब् तीवीं और वाक्षर एवं विश्वविद्या कर्ण हा देववृत्तिकोचा आक्षण नहीं हैसे (मे अस्त्रमीयोगे अपनासन कारने और असल्येक्टी ही मानाने राजे रही 🖹 । वैसे अपोर्ग पूक्तीको विद्वी और कार्य आहियो क्यो हा ज्यून मुर्तिनीका मन्द्रश होता है, जर्म तरह केन्जिको ईक्के स्थान स्वकारका प्रत्यक वर्षन होता है। कैसे राजाको अको अला:पुर्ण किवारनेकाले शासक एवं परिचल दिना होते हैं और महारहे लीन उत्तरे क्रिय नहीं होते, उत्तरे जनग प्रत्यान संस्कृतको अन्यः साराज्ये स्थान स्थानिकाहे अस ही अधिक देख है, बाह अवारीका अलग्य हेरोकारे कर्मकानी नहीं । जैसे लोकर्ने यह देशक कर्क है कि सावरी स्टेन राजाके धानामे राजाकीय

अन्यकारका नाम कर केर है, इसी बन्द केवल अन्यत्युरके लोग है जर करने भागी होते हैं, जर्मी प्रकार पूर्व पाहकार्य कुल का करूको भी को, से कारकोरियोको सुरूप होता है प्रापक्षेत्रको साधानके निन्ने उक्का पुना

कुछ करें सेक्ने हैं पर कर से में क केलके विको इस्तेन करनेपालके कालेकाने काराता । वहाँ दिल्ल सुकारता उपयोग कार्ये। वह किए कोणियोके कुरुगे अन्य लेगा और पुर: प्राच्योगको सक्तर असारमानरको स्त्रीय कार्यका । योगका विकास पुरूष भी किया गरिएको पाना है, उसे पहालामी सम्पूर्ण व्यानकोका अनुसान काके भी नहीं पाना । करोड़ी केंद्रकेला दिलोकी पूजा करनेले जो बार केल्ला है, यह एक दिल्लाकेनीयाँ निवास केनेनावाचे जात्र के बाला है। यह, सरिकोत, क्षम, सीर्वकेयन और होय-इस सभी पुरस्कारीक अनुक्रमारे जो कल Person &. og vert mer fermit Prefini अब देनेपालरे जन के बाल है। जो पूर spra freundfreinft freg unt \$, 4 क्रोताओंक्सील जरवाने प्रवृत्ते हैं और प्रशासकारक वहीं रहते हैं। बोशकि हेर्नियर है कोई रिक्कोरिकोकी निष्टका बसा है। राजीता है, इसरित्ये बहायुक्तीके मताने करा विश्वको सुननेकारा यो बहान् यारी और द्वापुरीय है। यो स्थेत एक असियामसे क्रिक्केटिकी सेव करते हैं, में स्थान पुरुषेचित करनाव करचेन जी कर गर्ने.

१५० महिनेक्टीक सुन्तरको न निर्दित्। १५६ मुक्तसुर्थ वर्ग व्यवस्थिते अच्छा १ भारतः सम्बद्धाः स सञ्ज्ञा करोधारः। यस्त्रीत् सुन्तान्त्रेनवस्त्राची तीव निर्द्धाः । (दिल कुनाम सन् यन सन् १९। २५,२४)

<sup>🕆</sup> प्रतिहा स्थापनां होने वृद्धि प्राप्तानं काः । यदि प्राप्ताने प्राप्तानदावां सभ वेस् ।

<sup>(25)</sup> 经申请申申申请(26)

• ridge floregam • for all to the fact of the sand to the san कोन को और अवने क्रिक्केशकों भी अनने क्रारिको उन्हेंके जनने क्स्तकर क्यानीक कर होते हैं। क्यानिये जोनावीं विकासकोच्य विवित्ते को अपने प्राचीका बहुआंको प्राप्तिने निर्म के प्राप्तिको सारान, राजन कारण है, यह सरकार बुक्त हो प्राप्ता कार कार, प्रस्ता क्या ओक्ने-विकारियों है—इसमें अन्यता विकार कार्यकी कारती आहे. केवर कहा विकासे रिजीवर अवस्थानक नहीं है अन्यान को देश असीएंडे कारतर करें। चीनकां कारर—असन्य विकास क्षेत्रर निर्मालकां करन हेना है, प्रकार है, अब: पानकों मुहलोने कावा जाती भी भी; वहीं पृत्यु है कर से वह हती बेहर को है स्वास । बेक्स्प और कर- कार कुछ है जात है—इसमें संस्थ की कुरूरते अस्य ही असर सम्बद्धान व्यक्ति, है । प्रतरियो सोग अस्यत आहिते दिखकेरने विकास बाह्य और मणुरूनों; इन्तर: चोलीकन बेह्न मरकारी नात्रका करते 🗐 क्लेकिट भारों और तरकामुक्ति जारे करह दिला गाँँ जनकर किसान करके और हुए करते असे क्रम इस सरकारी कृत्यु क्रीम्बार की जाती है। हेते. वैसे काराया पता पतीने । Reconstruction after the hard flow on the flowing first across flowwealths flow क्रमाधन करू है, उसके समान कुरा और्र विकास करता है, यह देश की कीशा हो जाता काक वर्षात-मानेत्र विका नहीं है। इस है । बिहर क्रमादी परिवासकी विकासी से बाहुका कारण हैन संस्था-अवस्थाने सरकी सीत ही करा। अनः करां पर्ने निवास परन कर mit feint beim be und ber mit ber कारोंको क्रेक्स संस्था ए सीचे प्रकार क्रान्यक देशको सन्तु औ अवस्थान करके while the ferminest terms are: अवान विविद्यात् च्यान्यवृद्धिको जात् क्षेत्रात जिल्ला नेपानक रिधा हो पना है, यह केनी बहै कोई पहल बाल है से उसका अन्य सबेह बोलोको बोलकर समझ रहेकोसी क्युओ*—प्रामिकी*के समान **गा**र्थ क्रिय-महत्त्ववर्तने संस्थाने निवारे आपना सामी सालका है से या विकास सकते आरमा हुए। औरवरिकेट संस्थार जी करण पारिने। fleiren: meik ige serffen) ande mebb सम्बद्धकर कोड है और वैरान्यकेयर संस्कृत कुर्वक करोचा परिवास कर है। जो करून अर्थाकको प्राप्ति नहीं होती । ऐसे पुरानके का इरीरको कारीने गाउँ है का परित्र अधिये बहुत-से अरिङ् देखावर अवनी पुरस्की निवास बार से, को योगानुक्रको संस्था है क्ता है या जिल्लाम्बनलये हता है अनक क्रिक्ट्रोक्क सामान तेना वाकिन व्य पांच पा निर्देश्वेर देशेयाँ भूमि नहीं भी केन & mu mich firt umme fie uft bie चनुष्य सहि मीरचिन क्षेत्रर नहीं निर्माण करता हो से रोग अस्तिक किया भी राज ही। पुरस्के ओहराते की मोई कर्म करनेकी हमा आलीका व्यवस्थान कर सकत है। अन्यस्य हो के कुलरोका कान्यस्य ही करे और अन्यस कारोत, विकासिने प्रतिस्थी असूनि देखर शरीराके अनुसार विकासकीयो सुरा करे। अवन्य जिल्लाकेचेंने अन्यवहार करते पूर् उत्तके करको दिलागण ही पहल करे। यदि

मार रजाती है। यदि ऐसा सम्बंध न हो में। संवान) क्रम धरवारे पहल न करे। अस्तर का पर्यक्त दिल्लो सर्वाक कर

कराजी संसक्ति विकारक हो से यह भी पहला है। वस्तु कराजी पञ्चरंत्री। (विवासक्तिकीन (अवसम्बद्ध ३९)

女

क्रायुदेवका अपर्धान, ऋषियोका सरस्वतीने अवश्रत-सान और काशीने दिष्य तेजका दर्शन करके अक्षाजीके पास जाना, ब्रह्माजीका उन्हें सिद्धि-प्राप्तिकी सूचना देकर येखके कुमारशिलापर भेजना

मृतनी कारो है—इस जन्मन सोधको क्ष्मानुहरू समुद्रात्मा श्रीकृष्णने यो ज्ञायबीय जात्र किया या, डात्यव प्रकाशायमे बैठे हुए उप प्रनियोगो अन्तेत देवर आकार्य बायुंक सर्वकार अस्वतामाने अस्तानीय हो यथे। तहामाना प्राप्त: भारत वैधिकारकको स्थाप स्थापी मुनि प्रमुक्ते अन्तर्ये अवध्य-कान कर्मको स्मृत हुए । उस सम्बन सहाराजीने आवेशको स्वाहास माराजीकेची कालिक माराजे जरी कई सामा मुख्य मधीके जनमें बढ़ी महाने लगी। शरावती नवीको ज्वतिका देख वृति का-ही-पन बाढे जलक हुए। क्रुडेने सक कनाह मारके असमें अमारकार (पान) आरम्ब किया। इस न्योके प्रमुख्यम नामने देवता आदिका लगैन काके पूर्वपूर्णका सरक सारते हुए के राज-के-साम काराजनकेन्द्रगेच्छ ओर फेल विधे। उस समय क्षेत्रासम्बद्ध बरणोसे निवासकर छीवनकी और यहनेवाली भागीरधीया दर्शन कान्ते अ **अ**नियोंने इसमें साथ किया और मानीरमोके ही किनारेका पार्न पर्व्यक्रक के आगे नदे । सदम्बार असामधीने च्हेनकर इन राजको यही अल्लाक हुई। यहाँ क्तरवादियों गहानें कान करके उन्होंने

अधिनुकेश्वर स्तिपुच्य दर्शन और विविद्यांग्य कुरत किया । कुछन करके जब ने करानेको उद्यान हुए एक उन्होंने आकारत है एक दिना और पान आर्पुल प्रकासनाथ तेल देखा, से करेड़े क्वेंक समय जल पहल या। अन्ते अन्ती प्रानके प्रकासे कन्ती विकासको ज्यान कर विकास था। वर्षपाला विक्रोंने अपने सरीरवें अक रूपा रक्त या. वे शैक्को रिव्य परमुक्त पुनि निकट बाकर अस नेक्समें सीन हो बचे। इस तपसी न्यास्थाओंके इस प्रकार स्टेंग हे सार्नेपर सह केल सम्बद्धार अवृद्धार हो गया। यह देख अर्फ्ना-मी चटन चीन र्ह्ना का पहल आक्रमंक्त्रे देवल्कर से वैधियारमक्त्रे निवाली महर्मि 'बद्ध कथा है' इस कारको न जानी हर स्वापनको यहे रहे ।

प्रयोग काले ही लोकामान क्यान्त्रेय व्यक्ती का व्यक्ति। अन्त्रेनि Minure-wurch suftraften fare unge स्वधारम्बर हुआ, जिस तरह उनसे कार्यो कार्याण हाँ, अ अभिनीयो सुद्ध सुद्धि विस प्रवास वार्वदीसमित साम्य सफ्तिसमें लगी भी और जिल अकार दन यहपालका व्यक्तिक का देवीकारिक पत पूर्व पूर्व का, ने सारी वाते जनस्वत् अध्योति

• भौतुष्टा विकासिक्त • Bantaganianan an ant tunbal ta tra and an ana an anna an antituta ang san a tuna ba ung an ang an ang an ang an ang

इस्तानीको कार्ग्यो । वित्र अपने कार्गके सुक्ता है । उसकी आहा कार्य में सब एक रिस्ने करते अञ्चल हो से अपने नगरको करें। साथ अञ्चलको अध्यक्त प्रदेश पूर्ण भीतर गर्थ। सरकार अर्था स्थानक की कुट बावर क्योंने कुछ है राजकी सीत में । उस नेताने किसी बाहरी व्यक्तिको पहर्ट बारेका अकला जी दिया काम का प्राहेतिको एक वैक्तितरकारिकाको पुनि पहाँ पहेंचे, तब प्रस्पालांने इन्हें प्रस्कर ही रीक हिला ह में जुनि प्रकारकारों कारत के वर्ष-भारती वैद्य गर्ने । पूजर अचीत-वेद्यीने मारको सुन्युक्तको सन्तकक अस्त परि । सन परमेवी जातमे जने कुन्युर्गाट साथ स्थापित appe di sår è unrelles verbal

प्रक्रामक्थाओं जारी प्रमान विकास, बीचे मेळेडी पराचे जुनीय बहर निवाले हैं। का समय शुनिवर वाकाओं देखनार का कः कृतीमें सरक हुए व्यक्तिने जनक किया और को अस्ति साथ अवस्थित मिल्लोका अवसर पूजा ( मान्याकेका विक

काहो हुए हे कहे गुर्व । बहरूपर हुएकाबेने फिरवज़लक अनुब्दी अगरभक की है। प्रदानकीयों कर अधिकोंके कारणकार्य इस्तियों ने प्रमान क्षेत्रक पुनरतेग्वेयर कृता

क्यानकर शुक्रुकोर परम निरा हो गर्ने।

सर्धार गणां और अचलाओं विरे पूर्

गार रक्तेवर व्यक्तिको सेकानम

शुरुक्तर संद्रप्त करनेके रीको गुज्यको स्थय

**प्रकारी** गानको कामने करला स्थातुं रक्षने । पृथ्वीयर निरकर प्रकारीको जनाम निरक। और विकास कारनेवाले मृत्युक और नावकों. किर प्रमाद आरेस प्रमाद के मानि उनके गानवामित रहाका अनवाम् काले हुए वहाँ वाक गये और वालें ओस्के अने केलार हैंहे । मुक्तारकार सुराने राने । उस राज्य में गुजावीं अने बार्ड बेट्ड देख कालावान सहाने उनका और अध्यानओं से सेना के सुकार्यक केंद्र- कुन्ना-समाचार पुरूत और कराना कि पुक्रे हुम्मवेगोक्य नाग कृतका उत्ता हो चुना है। क्योंकि पार्युक्ति हो नहीं तक कुछ प्रदा है। अब जुल कवाओ, उस बाय्रेन तुर्वे कक सुनकर असूरक हो गये, तम हुन्में wer flore ? केरेका जातक इस प्रचार कार्यक

हर पुरिचीचे अधानुध-सारको पश्चात् राष्ट्रातीचीय कार्य, कार्यानारीची बाक्ष कार्य, को केन्द्रवेद्धाः स्थापन श्रीकरिद्धाः और अधिकृतेत्वार रिव्युकेर की प्रश्लेष-कृतक करने, श्वाकात्राचे बहान् नेवानुबन्धे दिनाची हैने, वारीच्या व्यवस्थिते अस्ते तीन सेवे सवा हैतर इस रेक्क्ट उत्पूरण हो जानेकी पार मार्ग इक्कारीओ विकासमूर्वक रुद्धे कार्रकार प्रसाम क्रके बढ़ी। साम हो का भी करका कि 'इस असमें करने बहुद विकास सामेनर भी का रेक्सो क्षेत्र-बीक सार न सके।' भूमिनोद्या कथा सुरक्ता निकाल कर्तुन क्याने विशेषम् विश विरशनार गर्मीर कुरते और राज्य या और वे वही जनकारीने अस्तीने कहा—'शहर्विके ! तुन्हें परन साम में। आ: अनेक मुक्तिमा कोरो—'कही पालवैधिक रिविद् तात्र हेनेयत अनगर अ अध्यसर है। आयरकेन चीतर काले (' यह एस है। तुमने सेवेकारिक समझत

चिक्तरपर, जहाँ देवता राले हैं, जाओ, जहाँ पहलर अभिनेक करेगा।" मेरे पुत्र सनस्क्रभार, जो जक्का पुनि 👢 निवास करते हैं। ये वहाँ साम्रात, भूतवास नन्तिके आगमनकी प्रतीकामें है।

उनके रिप्ये अधित अध्युत्सान आदि सामार जनी होता हो मही आयेंगे । नहीं फिया। ये अपने सहत्वपर निर्मय कैंडे उन्हें बहुत बड़ा बैंट कर। दिया। तब उनके दक्षिणकर्ती कुमार-शिलस्पर गये। रिष्ये मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने

करनेको उत्पक्त है। उस केन:पुरुके दर्शनको सीर्वकारनक च्छादेव और महादेशीकी जो प्रदेश प्रक्रित हुई है, उससे वही बात उपासना करके नगीसे भी बड़ी अनुनय-सुवित होती है। तुनने वाराणसीमें बिजा की। इस प्रकार प्रयत करके निसी आबाहको भीतर जो दीप्तिमान् दिश्य तेश वस्तु उनको उँठकी बोनिसे सुरकारा दिस्त्रया हेला था, यह स्तकात् ज्योतिर्मय लिख्न ही और उन्हें पूर्वकत् राज्यक्रवार-क्रमकी प्राप्ति बा, उसे बहेबरका ब्लाइ तेन सम्बों । उस करावी । उस समय महादेवजीने मुस्कराते तेक्यों और ऑर पायुक्त-प्रतबार कालन शृष्-के अवने प्रचाव्यक्क नग्दीमें कहा— करनेमाले पुनि, जो स्वधानीने कुलैतः निहा 'आवध ! सकक्षामा पुनिने मेरी ही रक्तनेवाले से और अपने पारको क्ष्म कर अस्त्रोतक करके अपना वैका अहंबार मुके थे, लीन हुए हैं। लीन क्लेकर थे लगा अकट किया का, अत: तुन्हीं उनको मेरे एवं मुख हो गये हैं। इसी मार्गसे तुन्हें भी वातार्थ सकायका उपदेश से। इस्हाका जेह सीम ही सुनित प्राप्त क्षेत्रेन्याली है। तुन्हारे देखें। कुत पुत्रकी भारति मेरा स्वरण कर रहा 🖟 हुए इस तेजले यही बात सुचित होती है। अत: मैंगे ही जनको तुन्ते तिष्यके रूपमें तुम्हारे रिज्ये यह बड़ी समय दैयाया रूपं क्षिया है; तुमके उपवेश पाकर वह मेरे ज्ञानका क्यस्थित हो गया है। तुम नेस्वयंत्रके दक्षिण अवसंक क्षेत्रा और बड़ी तुम्हारा वर्षाध्यक्षके

महादेवजीके ऐसा कहनेपर सगस्त पुरावणीके अध्यक्ष करीने प्रातः काल पसाक हाजाकार शतकीकी यह आहत किरोमार्थ की पूर्वकारमधी कत है जनसुमार तथा समसुमार भी मेरी आहासे इस अञ्चानका अपनेको सब केनिनीका नगराज वनीको प्रसन्न करनेके रिज्ये मेसपर शिरोमिन बानने लगे थे । इसीरिक्ये हुर्विनीतः कुळार क्यासा कर रहे हैं । गणाध्यक्ष नन्हीके हो गये थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी अवागवसे पहले हो तुनलोग अनत्क्रमारसे समय परमेवार शिक्षको सामने देशकार भी मिली: क्योंकि अनवर कथा करनेके रिज्ये

विश्वयोगि प्राप्तके इस प्रकार सीव रहे । उनके इस अध्याधाने कृतिक हो रूपीने आदेश देकर धेवानेवर वे जुनि येल पर्वतके

(attitute)

मेर्हगिरिके खन्द-सरोवरके तटपर मुनिवोंका सनस्कृमारजीसे मिलना, भगवान नन्दीका वहाँ आना और दक्षिणतमात्रसे पाश्चेदन एवं

भगवान् नन्दीका वहाँ आना और दृष्टिपातमात्रसे पाश्लेदन एवं ज्ञानयोगका कादेश करके चला जाना, विषयुराणकी

महिमा तथा चन्त्रका उपसंज्ञर

राज्यके समान एक विकास सरोवा है. विसंका नाम स्वन्त-सर है। वसका कर अपूर्वके सम्बन्ध स्वतिहा, सीवन, सन्त. अगरम और मलका है। यह सरोवर सम ओरसे स्कृतिक प्रतिक विस्तरस्थित शंपवित हुआ है। सबके जातें और सभी प्राप्तभोगे किल्पेयाने पुरुषेगे चरे हुए पुश करे आधारित किये रहते हैं। उस सरोगरने बीबार, क्रमान, बानल और कुनुबने हुन सारोकी समान प्रोप्त पाने हैं और पद पाहलोंके समान कारी पानी है, विससे पान प्रक्रत है कि आफाश ही भूभिका कार आणा ि वर्षा पुरापूर्वक अस्ते-अक्टेके विके सुन्दर पाद और संक्रियों हैं। बहाओं भूकि नीकी शिलाओंसे आबदा है। आही विकासोंकी ओरसे यह सरोवर बढ़ी सोप्स पाता है। वहीं बहुत-हे लोन जानेके रिन्हे क्तरते हैं और बितने ही नहाबार निवाली शतों है। सान अरावेर वेल पश्चोपवील और इन्द्रबल क्रीदीन धारण किये, बल्वल पहने, सिरपर बटा अधना जिला रकाने या पैड पुराये, लातस्ये विषुण्य सगत्वे, वैरान्यसे विमल एवं पुरुवारते गुरुवाले बहुत-से मुनिक्कपार पर्यापे, कर्नालगेके क्लेके

दोनोंथे, सुन्दर कलकोंथे, कमन्द्रसुओंचे

त्तथा बेसे ही करकों (करनों) आदिमें अपने

लिये, इसरोंके लिये, विशेषतः देवपुत्राके

रिक्ये बहरिरे नित्य जल और पूरल हे जाते हैं।

शतनी करते है—बद्धी मेरु वर्णतनर

अगिर करते हैं।

अग्र रावेणको जार गांधर एक
सारम्भको कीचे हिंसते दिस्तारे वर्गी हुई
केहिया कोचल क्यान विकास रावे सारम्भको कीचे हिंसते दिस्तारे वर्गी हुई
केहिया कोचल क्यानियों कीचे थे। ये अपने अगिर्मा क्यानियों अगि समय क्यान हुए थे। उस समय बहुत-से वहींय-पुनि अपने केवाने कीचे थे और योगीयर भी अपने कूक करते थे। नेवियारम्थित पुनियोंने वहीं स्वयक्तमस्तीका दर्शन किस्ता। अरके कामोने महाक हुकाया और कुल्ले अल्ल-काम केवाने महास्त्र हिंदा आग्रम्बा कारम क्याना आरम्म किया, स्त्री ही आकारमें द्व्यक्तियोंका सुमुरा नाव्

सनाची दिया। उसी समय सुर्वक समान

तेबाची एक विषान इष्टिगोचर हुआ, जो

करोड्य क्लेक्ट्रॉक्स कारों ओरसे थिस हुआ

वा । उसमें अप्सराएँ तथा व्यक्तमाएँ भी वीं । वहाँ मृह्यु, डोल और चोणवरी स्वीं-।

गुँव हो। वो। । इस दियानमें विस्तित समजटित

केंद्रोवा तमा का और बोलिबॉकी रुखियाँ

व्या हर और दिश्ह पुरूष करूमें ज्ञान करने

देशे जाते 🐌 जा सरोधरके विज्ञारेकी

विस्त्रऑपर सिंग, अक्षत, पूरत और बोबे

हर बविकास इक्तिनोचार होते हैं। यहाँ

क्वाप-स्थानवर अनेक प्रकारको पुष्पवरित्र आदि हो कार्ता है। कुछ स्पेय पूर्वको अर्था

क्षेत्र हैं और कुछ सोल बेटीयर मैक्यार पूजन

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* इसको क्षेत्रण क्या रही वीं । बहुत-से चुनि, इतने ही में वह विकार मस्त्रीयर आ गया, स्वरूप-से जान पहते हैं।

वे क्षेत्रों क्रम जोक्स को और उन्हें और अवागमें उस महायजने पूर्ण हो आहरसमर्गण-सा कतो हुए सहै हो गर्ने । जानेवर वे सहकारी भूनि जिल्ल-कर्नुका

विद्य, प्रसार्व, बहा, बारण और विद्यार समञ्जूषाराने केव ननीयो साहामु प्रणाम भाषारे, गारे और बाबे बातते हुए उस करके उनकी खुरि की और मुवियोंका विभानको एक ओरसे बेरकार कर रहे थे, परिचय देते हुए कहा- 'ने छः कुरतीये कार्ग वृषक्षिक्रमे जुल और दूँगैके एकले जनस अधि है, को वैक्सिएएमों हीर्यकारणी विश्वापित अन्या-मतावार प्रकृत रही थी, यो स्त्राच्या अनुहान करते थे। सहासीके वसके गोपुरकी शोजा कहती थी। वस आहेतले आवता दर्शन करनेके रिग्ये ये विकारके पर्वाच्यानमें हो जैक्सिक और स्केन पहलेते ही कहें आने पूर् हैं।' प्रकार्ज बाह्यमाके समान प्रान्तात संस्थान एक्काले अस्त्रहानामा यह बाह्य सुरातर सनीने सुद्ध काके जीचे दिला विद्यालका वृद्धिकारकारों का राजके पासीको तत्कार विकारका नहीं देवी पुरस्कांक पान की बाद साथ और प्रंतिन विकार एवं थे। ये अपनी काल्सि, प्रार्थेसी तथा बीली अध्यतिस्था अर्थसा वेकर से फिर नेतारी बढ़ी सीचा या खे थे। चनवन्, महादेवतीके मान की गये। समाकृतारने प्रेंकरको आवश्यक कार्योको सूच्या व्या समात हान शाक्षात् मेरे गुरू मासको विकाल के उनके माने जनसङ्ख्या विस्तके विका और पूजनीय मासजीने मुझे संबंधरो अलकुनीय आदेशका पूर्विचान् कारण होकर । यह एक प्रक्रमा । विपुत्तीर दिग्यके इस धार्वे आचे हे, अवस्था उनके सार्चे मार्च पुरस्तातका उन्हेंस नेवक म पानवेवाले सामान् प्रान्तुका समूज अनुमह हो सामारः लोगोचो नहीं देन जातिने । यो भार और कार बारण करके वहाँ सामके जानने दिन्य न हो, उसको तथा नारितकोंको भी कारिका हुआ था। सोध्ययामी क्षेत्र विद्याप प्रसामा अनोता नहीं देश जातिये। परि ही क्यार आयुध है। से विशेषार गर्नोंके मोहारात इन आलीवकारियोंको इसका अस्याक्ष हैं और कुरते विश्वनावाची जीति उन्हेंश दिना गया तो वह नरक प्रकृत बारता सरिवनारको है। इनमें विश्व-प्रका है। विश्व सोगॉल सेवायुक्त-मार्गसे इस विधालाओंका भी निव्या और अनुबद्ध पुराणका क्योदा लिया, रिव्या, पदा अधवा कारोको साकि है। उसके बार पुजारी है। कुल है, उसको पर सुपा राजा वर्ष आदि अप्र-अपूर्ण ब्याला युवित होती है, ये डिल्मों प्रकृत करता है और अपने निवाप ही क्यारोजनारो विश्ववित है। कम्बाने नाग और मोख केना है। इस मोरानिक नागीक मारामाया प्रयास उनके आस्तुता है। ये सम्बन्धते आच कोगोंने और मेंने एक साकार ऐक्वर्य और स्वीत्य स्वाच्यांक कृतरेका उपकार किया है; अतः में सपाल-यनोरळ झेकर जा रहा है। हनस्त्रेगोंका सद्य को देखकर अधिनोत्तीत आधुन सब बकारने न्यून है हो। सन्दर्भगरकः पुरः प्रसाताने नितन का । स्त्रामीके आवीर्वाद देकर वर्त जाने कलिकालके आनेसे बाहरीके आहमास निवास करने रहने । तदनन्तर पदा-बाह्यसे कूटनेकी इच्छासे उन सबने पूर्णतवा पाञ्चवत-व्यक्त अनुद्वान किया और सम्पूर्ण बोध क्ये समावियर अधिकार करके वे अनिया महर्षि परमानव्यको आश्च हो क्ये । व्यास उदास

हि सम्मत Section 1 पठिक्यं भक्तेन ओतर्ग च तथैव है। निविध्ययः व चलाव्यसम्बद्धानः प्रदानः व । अमलाय म्हेसस्य तथा वर्षकास्य प्रश एराब्युरका क्षेत्रकारे अवेश् यार्थ हि अरक्तान्। अमले गाँतमामेति भक्ते भक्तिमादिक्षक स पुगा भूते च सन्पर्तत्वमृत्तिः स्वाच शूर्वे पुरः। तस्ताद् पुतः पुत्राचेत्र अंतान्तं के गुप्तसूचिः।। Pall Sc. JP अवलेका पुरायकात्रा संशिक्षा परं पर्क समुद्रियम समग्रीती न संदानः ॥ राष्ट्रको निज्ञ नैप्रमास सरामाः। विकादर्शनम् अ أوطأنا والمراج الماكنون وكالك **ोज्युल्यं पानि** TORRE I हर भुगरवाश्विकाम् बोबाक्से बुक्ति क्रमेक क 🗈 एक विकास स्थापन रिक्स्स्सीविके परम्। परिवर्षम् ॥ मंशिक्ष्मिकादे बाह्यसम्बद्धाः पतिव्यवपरागसः पहः भोतुम सर्वया

व्यासभी कहते हैं—यह हिम्बपुराण पूरा औरताका सदा करपाण करें। कुआ, इस हितकर पुराशको बढ़े आदर एवं

जयनमे चक्न तथा सुनना चाहिये। नामिक, ब्रह्महीन, ज्ञत, पहेसरके प्रति नक्तिसे रहित तथा वर्षध्वजी (पासप्ती) को इसका उच्छेश नहीं देना चाहिये । इसका हक कर बचल करनेसे ही सारा पाव भस हो जाता है। चित्तहीन धित्त पाता है और क्क विकिकी समृद्धिका भागी होता है। केवारा अवका करनेपर बत्तम भक्ति और वीसरी बार सुननेपर बुक्ति सुरूभ हो जारी है, इसलिये मुसुस् पुरुषोको वार्रवार इसका क्षमण करना चादिये। फिली भी इतम पालको पानेके किये शुद्ध-बुद्धिसे इस पुराज्यती परिव आयुक्ति करणी चासिये । ऐसा करनेसे पनुष्य इस फलको प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्रस्तीन कालके गन्काओं, ऋत्राणीं तथा श्रेष्ठ बैहपीने इसकी साल आवृत्ति करके शिकका माक्षात वर्षाम ज्ञान किया है। जो पनुष्य पक्तिपरायपा हो इसका सबय करेगा, वह भी इहलेकमें तन्तुर्ग भोगोका उपभोग काके अन्तमें नोक प्रसा कर लेगा। यह मेह लिकपुराण भगवान शिवको अत्यन्त क्रिय है। यह वेदके कुल मानगील, धोल और मोझ देनेवाला तका अक्तिभावको क्वानेवाला है। अपने भगनः सस्तः भाग्यः से करेत् स शंकरः । अवधानकी, दोनी पूर्वी तथा देवी पार्वतीयीके (वि॰ पु॰ क॰ सं॰ ३० सा॰ ४१। ४३—५१) । साथ भगवान् शंकर ब्राम प्राणके कस्ता और

(अध्याप ४१)

॥ वस्वनीयसंहिता सम्पूर्ण ॥

॥ शिवपुराम सम्पूर्ण ॥